

खेमराज श्रीकृष्णदास श्रीवङ्कदेश्वर छापताना मुंबई.

पुस्तकमिलनेका हिकाना-खेमराज श्रीष्ट्रकणाद्वास "श्रीषेङ्गदेशर" छापाखाना सुस्बई.

# वाल्मीकीय रामायणकी द्वितीयभागकी अनुक्रमणिका।

## अथ सुन्दरकाण्डम्।



| स्ग  | संख्या. ां              | वैषय.             |           | •        |         |           |         | वृष्ट. |
|------|-------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|-----------|---------|--------|
| १    | महावीरजीका वानरों       |                   |           |          |         |           |         |        |
|      | सुरसाको वीचतकर          | सिंहिकाको मार     | सागर      | पारहो    | दूरसे   | लंकाको है | देखना,  | . 8008 |
| 5    | लघुरूप बनाकर म          | <b>रहावीरजीका</b> | लंकामं    | प्रवेश   | करना    | ****      | ••••    | . १८१५ |
| 3,   | हनुमानजीका लंकि         | नी राक्षसीसे      | संवाद.    | ****     |         | ••••      | ••••    | . १०२६ |
| ÿ    | इनुमानजीका लंकामें      | घोर कप राष        | असोंको व  | खना      | रावणके  | मंदिरमं   | जाना    | . १०२७ |
| 123  | राक्षस प्रतियोकी क      | ोडा वर्णन …       |           | ****     | ••••    | ****      | ***     | १०२८   |
| દ્   | सीताकी खोजमें म         | हाबीरजीका घ       | र घर दे   | खना      | ****    |           |         | १०३२   |
| છ    | रावणके तथा और र         | क्षसोंक गृहोंक    | वर्णन     | ••••     | ****    |           | '       | १०३७   |
| 4    | हनुमानजीका रावणक        | घरमें पुष्पक वि   | वेमान दे  | खना.     | ••••    |           |         | १०३७   |
| ٩    | विमान वृत्तान्त और      | रावणका गृह        | कथन.      |          | ****    |           | ••      | १०३८   |
| १०   | रावणका शयनासन           | वर्णन             | ****      |          | ••••    | ****      | 4)11    | १०४४   |
| ११   | रावणके अन्तःपुरमें      | पानभूमिका व       | र्गन      | ****     | ****    |           |         | १०४९   |
| 9 2  | रावणके घरमें जानकी      | को न देखम         | हावीरजी   | का दुःस  | वी होव  | त्र कहना  | कि लंका |        |
|      | आना व्यर्थ हुआ 👵        |                   | ****      | ••••     | ****    |           | ***     | १०५३   |
| १३   | जानकी कहां गई इस        | विषयमं अनेक       | तर्क क    | रना.     | ****    | ****      |         | १०५५   |
| १४   | बहुत विचारकर हनुम       | ान्जीका अज्ञोव    | त वनमें ज | नाना     | ****    |           |         | १०६१   |
| १५   | वहां राक्षिस योंसे घिरी | मलीन वेषमें       | जानकी     | को देख   | वनाः    |           | ** *1** | १०६५   |
| ક દ  | सीताको देख महाव         | ोरजीका शोक        | करना.     | ****     | ****    |           |         | ००००   |
| 919  | अज्ञोक वनमें बैटी       | सीताका वर्णन      | ****      |          | ****    | ****      | 11 111  | १०७२   |
| 26   | महावीरजीका बुक्षपर      | वैठना और र        | ावणका     | तहाँ ३   | शना     |           |         | go or  |
| 99   | रावणको आता देख          | जानकीकी अंग       | स्थिति व  | र्णन     | ****    |           |         | १०७८   |
| 00   | गवणका जानकीको           | <b>छभाना.</b>     | ****      | ****     | ••••    | ****      |         | १०८०   |
| 5 9  | मीताका रावणको कट        | वचन कहना.         |           | ****     | • • • • |           |         | १०८३   |
| 22   | रावणका सीताको दो        | महीनेकी अवधि      | देकर र    | क्षिसर्य | का जा   | नकीके ध   | मकानेको |        |
|      | कहना                    |                   | ****      | ****     | ****    |           |         | १०८६   |
| १३   | राधिकोक्ता जानकी        | को डराना          | **** ,    | • • • •  | ****    |           | 8       |        |
| יטני | बीताके संग राक्षसियौं   | ती कठोर वार्ता    | ***       | ****     | ****    |           | १       |        |
| 910  | राधिमयोंसे तर्जित हो    | जानकीका दुःखं     | होना      | • • • •  | ••••    | •         | ٠ ۶     |        |
| 3 6  | ज्यक्रीका गाम लक्ष      | मणको स्मरण व      | रना.      |          |         | ***       | 8       |        |
|      | विजयामा स्वय वर्णन      | करना              | 4141      |          |         | ****      | •       |        |
| 35   | जानकीका राम छक्ष्म      | गके निमित्त वि    | ञाप करन   | ग्       | 11      | 11 1111   | ٠ ۶     | ४०५    |
|      |                         |                   |           |          |         | , 4       |         |        |

### अनुक्रमणिका ।

|                                             | विषय.                                     |                             |                   |             |        |        | ég.     |     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|---------|-----|
| २९ सीतांके ऋरीरमें शुभ                      | निमित्तोंका संच                           | ार होना.                    | ,,,,              |             | ***    | 488    | 1800    | :   |
| ३० सिंशुपा वृक्षपर वेठे म                   | हाबीरजीका कर्तव्य                         | विचार कर                    | ना •              | ***         | •••    |        | 13 66   |     |
| ३१ ज्ञानेः २ रामचंद्रका च                   | तित्र वर्णन करना व                        | गनकीका विवि                 | स्मत हो           | ना. •       | ***    | ••••   | 883     | ş   |
| ३२ इनुमानके वचन सुन                         | र जानकीको स्वप्त                          | की आतिहा                    | ना. •             | • • • •     |        |        | 6552    | \$  |
| ३३ हनुमानजीका वृक्षसे                       | उत्तर जानकीसं प्रश्न                      | करना और                     | जानकी             | हा अप       | ना स   | पूर्ण  |         |     |
| वृत्तांत कहना.                              |                                           | *** ****                    |                   |             | ***    | ***    | 111     | ·   |
| ३४ में रामका दूत तुम्हां                    | ( पास आयाहं य                             | ह कह जानव                   | निका सं           | देह द       | त कर   | नाः    | 171:    |     |
| ३५ जानकीका नर वानरों                        | की संगति पूछना.                           | ***                         | ,,,,              |             | -      | ***    | 115     | ,   |
| ३६ महावीरजीका सीताक                         | रामकी मुद्रिका दन                         | II                          | 1111 (            | •••         | ••••   | ••••   | 1,1,3   | •   |
| ३७ हनुमानसे जानकीका                         | अपनी द्शा कह                              | ना                          |                   | •••         | ***    | ••••   | 115     | •   |
| ३८ विभीषणकी वड़ाई कर                        | रावणके अवधि देने                          | का वृत्तान्त क              | हना. (            | चृडाम       | णि द्व | 1यम    |         |     |
| कथा वर्णन करना.                             |                                           | 1000                        | ****              | **.         | ****   | 4 # 14 | 8 8 3 c | 1   |
| ३९ महावीरजीका जानर्व                        | को समझाना,                                | 1111 (111                   | ****              |             | ****   | 1144   | 115     | 3   |
| ४० सीताका रामके अति                         |                                           |                             |                   | 141         | 4+++   | •••    | 118     | ٤   |
| ४१ महावीरजीका अशोव                          |                                           |                             |                   | 141         | ****   | ****   | 9.93    | !   |
| ४२ राक्षसोंको मारना नि                      |                                           |                             |                   | जाना.       | ****   | f111   | 880     | ۱ ا |
| ४३ हनुमान का स्तम्भले                       | आये हुए राक्ष्सी                          | को मारना.                   | ****              |             |        |        | 880,    | - 3 |
| ४४ जम्बुमालीके संग इनु                      | मान का युद्ध और                           | उसका संहार                  | ****              | ***         | ****   | ****   | Sini    | 1   |
| ४५ हनुमानजीका मंत्री                        | पुत्रीकी मारना                            | ****                        | ****              |             | 4144   | •••    | ११६     | b ' |
| ३६ हनुमान का विक्रपाह                       | गाँद पांचमीत्रयां को                      | युद्ध कर म                  | गर्ना.            | 111         | 444    |        | 8 8 8   |     |
| ४७ अस वध वर्णन.                             | ··· ··· ···                               | ···· ····                   |                   |             | ****   |        | ११६।    |     |
| ४८ इन्द्रजीतका महावीर<br>४९ रावण वर्णन औ मह | का पकड़कर छजान<br>समीका सरा समार          | । आर रावण                   | स प्रश्           | गत्तर       |        |        | 36,0    |     |
| ५० रावणका महावीर है                         | श्वारका राम अताप<br>रे संस्कृति कालेक्ट क | मनम स्मरण<br>प्रोजन पनन     | करना.<br>- जैन्स- | ****        | ****   | ****   | 150     | į   |
| ५१ महाबीरजीका सुग्रीव                       | । एनगम आगपा अ<br>का सळ सर्णन का           | व्याजन पूछन।<br>जिल्लाको स  | । भार १           | गक्         |        |        |         |     |
| ५२ रावणका महावीरके                          | वधकी आजा हेना                             | ्योग निभीता<br>स्रोत निभीता | भाइता<br>स्टब्स   | 4           |        |        | 6300    |     |
| ५३ महावीर जीकी पूंछ                         | में वस्त्र छपेट नगा                       | मार । नगान<br>में क्रियाना  | गपस स             | 144         | करना   |        |         |     |
| ५४ इनुमानका राक्षसाक                        | ा मार लंका जलायः                          | सक्रामें चंदर ह             | स्थान             |             |        |        | ११८०    |     |
| ५५ ७का जलान सपरा                            | त महाबीर जीका :                           | मीनाकी करा                  | क्यारं क्ष        |             |        |        | ११८९    |     |
| <b>५६ महावारणाका साता</b>                   | के निकट आना खो                            | र निटा दोजा                 | •                 |             | त्ना.  |        |         |     |
| पुरु महाबार जाका आत                         | ति देख अंगदाहिका                          | गमन केला                    |                   |             |        |        | ११९६    |     |
| <b>२० ६७मानका वामरा ह</b>                   | े लिकेट लेकाका म                          | 7 - 10                      | -                 |             |        |        | १२०     | - 1 |
| ा राजभूका लार् <i>ग</i> ङ्                  | निधित्त इत्राप्तिकाः                      | SPORT THE PARTY -           |                   |             |        |        | 3508    |     |
| 2 21.16411 54 1445                          | भ । नवध क्षेत्र करूका                     | THE THREE                   | *                 | u it it     |        |        | 5 2 2 c | - 1 |
| ६१ भवरींका किप्किधा                         | में आकर मधुवनमें                          | प्रवेश करना.                | 1100              | गारम<br>''' |        |        | १२२ः    |     |
|                                             |                                           |                             |                   |             | ****   | ***    | १२२३    | ١,  |

| सर्गसंख्याः विषय.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | पृष्ठ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| ६२ द्धिमुखके निषेध करने पर वानरोंका उसे मारना                                                                                                                                                                                                                             | 8                                     | ≀२२४   |
| ६३ द्धिमुखका सुग्रीवके निकट जाय वानरींकी ढीढतावणन करना.                                                                                                                                                                                                                   |                                       |        |
| ६४ वानरोंका सुन्रीव राम लक्ष्मणके निकट आय समाचार सुनाना                                                                                                                                                                                                                   |                                       |        |
| ६७ महावीरका रामचंद्रको जानकीकी दी हुई चूडामणिदे उनका बृत्तान्त                                                                                                                                                                                                            | सुनाना १                              | 2 ३ ३  |
| ६६ रामचंद्रका चूडामणिले अश्रुजल विसर्जन करना                                                                                                                                                                                                                              | 8                                     | २३६    |
| ६७ महावीर जीका सीताके कहे संदेशे रामचंद्रको सुनाना                                                                                                                                                                                                                        | 8                                     | २३८    |
| ६८ मवावीरजीका रामके प्रति सीतेके कहे सब बचन वर्णन करना.                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | २४१    |
| इति सुंदर काण्डम् ।                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |        |
| इं अथ युद्धकाण्डम् ।                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        |
| १ रघुनाथजीका महावीरकी प्रशंसा करना २ राम और सुप्रीवका संवाद                                                                                                                                                                                                               | ٠ و                                   | રુકષ   |
| २ राम और सुग्रीवका संवाद                                                                                                                                                                                                                                                  | १                                     | २४७    |
| ३ रामका महावीरजीसे छंकाका वृत्तान्त पूछना                                                                                                                                                                                                                                 | ?                                     | २४९    |
| थ सेना सहित रामचंद्रका दर्शन                                                                                                                                                                                                                                              | ?                                     | २५२    |
| ५ सागरक निकट सनाका निवास करना                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                     | १२६२   |
| ६ लंकामें रावणका मंत्रियोंके सहित हनुमानके विषयमें विचार कर                                                                                                                                                                                                               |                                       |        |
| <ul> <li>राक्षसोंका रावणको राक्षसोंक वल कथन कर आक्वासन करना</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | 8                                     | १२६६   |
| ८ रावणके निकट मंत्रियोंका प्रहस्तादि सेनापित और अपना प्रताप क                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |
| ९ विभीषणका रावणको "जानकीको त्याग दो " यह कहना .                                                                                                                                                                                                                           |                                       |        |
| १० विभीपण और रावणका जानकी और राम विषययें संवाद 👵 .                                                                                                                                                                                                                        |                                       |        |
| ११ रावणका सभा करना                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |        |
| १२ मित्रयोंसे सीतांक वशमें करनेका मंत्र करना कुंभकरणका रावणको                                                                                                                                                                                                             |                                       | २७८    |
| १३ महापार्श्वके वचन सुन रावणका स्त्रीसे वलात्कार करनेके विषयमे                                                                                                                                                                                                            | <b>ा</b> शापका                        |        |
| वृत्तान्त सुनानाः                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                     | २८२    |
| १४ सब प्रकार मंत्रि और कुंभकर्णादिका गर्जना सुन विभीषणका रामक                                                                                                                                                                                                             | ा जानका                               |        |
| देनोको कहना १५ विभीषण और मेघनादका संवाद                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | १२८४   |
| १५ विभीषण आरं मधनादका सवाद                                                                                                                                                                                                                                                | ···· ··· 8                            | ्रट७   |
| १६ रावणके धिकार करनेसे विभीषणका चार मंत्रियोंके सहित आकाश                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |
| १७ विश्रीपणका रामके निकट आना, रामकी सुग्रीवादिके साथ मंत्रणा.                                                                                                                                                                                                             | १                                     | .२९२   |
| १८ विभीषणके शरण लनमें रामक साथ सुप्रावादिक प्रत्युत्तर                                                                                                                                                                                                                    | ۰ ۰ ۶                                 | २१८    |
| १८ विभीषणके शरण छेनेमें रामके साथ सुप्रीवादिके प्रत्युत्तर<br>१९ रामचंद्रको विभीषणको अभय दे छंकाका राज्यतिछक करना.<br>२० रावणके शुकादि दृतोंका वानरोंसे निगृहीत होना,<br>२१ रामचंद्रका तीन दिन सागरकी प्रार्थना करना<br>२२ रामके क्रोध करनेपर सागरका भयभीत होना, सेतुबंधन | ····                                  | , ५०३  |
| २० रावणक शुकाद दूराका वागरास । गर्यहार हाना,                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , इ०६  |
| २१ रामचद्रका तान दिन सागरका आधीर होता मेरकंपन                                                                                                                                                                                                                             | 8                                     | 950    |
| २२ रामक क्राध करनपर सागरका नयनात हाना। सञ्जयन                                                                                                                                                                                                                             | ···· *··· ×                           | . २८३  |

#### अनुक्रमणिका ।

| समेंसंख्या. विषय.                                                                                                           | 28.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| २३ सागर पारहो रामका लक्ष्मणके प्रति संग्राम स्चक निमित्त कहना                                                               | १३२०          |
|                                                                                                                             | १३२३          |
| २५ शुक्तका रामके कहे वचन रावणंस कहना                                                                                        | १३२६          |
| 7                                                                                                                           |               |
| २७ रावणको क्रोधहो लंकाके जिखरपर चड वानर सेनाको देखना. १                                                                     | 328-834       |
| २८ शुकका रावणको हिताहित समझाना                                                                                              | ۰ ﴿ غَ غَرَهِ |
| २९ रावणका महोदरको वानर सेनामें भेजना                                                                                        | १३४१          |
| ३० वानरीसे ताडित हो उसका रुंकामें आना                                                                                       | १३४३          |
| ३१ रामचंद्रका मायाका शिर वनाकर रावणका जानकीके समीप जाना                                                                     | १३४६          |
| ३२ रामका शिर देख जानकीका शीक करना                                                                                           | १३५०          |
| ३३ सरमाका जानकीको " यह मायाँहे " ऐसा कहकर समझाना                                                                            | १३५४          |
| ३४ सीताका सरमाको रावणके कृत्य देखनेको भेजना                                                                                 | 3 30.0        |
| ३५ माल्यवानका रावणको समझाना                                                                                                 | १३६०          |
| ३६ रावणका राक्षसीको स्थापन करना                                                                                             | ४३६४          |
| ३७ राम और विभाषणका युद्ध विषयम संवाद.                                                                                       | १३६६          |
| ३८ रामचंद्रका सुवेल पर्वतपर चढ लंकाको देखना                                                                                 | १३६९          |
| ३९ सुप्रीवकी आज्ञासे वानरींका छंकामें जाना                                                                                  | १३७०          |
| <sup>००</sup> छुन्नावका रावणका गापुरवर बठ देख कुलांचमार निकट जाग जमको ।                                                     | राजय          |
|                                                                                                                             | ن ۶۶٬۵۶       |
| ४२ अंगदका लंकामें जाना                                                                                                      | १३७६          |
| ४२ वानरींका राक्षसींसे घोर संत्राम                                                                                          | १३८५          |
| ४३ किसका किसके संग युद्ध यह वर्णन सूर्यास्त होना<br>४४ वानर राक्षसोंको रात्रि युद्ध वर्णन                                   | १३८९          |
| ४५ इन्द्रजीतका रामको वाण मारकर मूर्छित करना छक्ष्मणका दुःखी होना.                                                           | १३९२          |
|                                                                                                                             | ••• १३९६      |
|                                                                                                                             | १३९८          |
| मार्गामा सामा प्राप्ता विद्या विद्या व्याप्ताता है।                                                                         | ६८०¥          |
| ४९ रामका मूर्छीसे जाग लक्ष्मणके प्रति शोक करना.                                                                             | ···· \$608    |
| र गण्डका जानकर राम लक्ष्मणको नामीति क्                                                                                      | ···· 680c     |
| ५१ रावणका धूम्राक्ष राह्मसको युद्धके निमित्त भेजना                                                                          | 6866          |
| ं । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                     | 1860          |
| ५३ वज्रदंष्ट्र राक्षसका वानरींसे युद्ध करनेको आना                                                                           | ···· 6850     |
| ५३ अंगदेक प्रहारसे वज्रदंष्ट्रका मरण<br>५५ अंगदेक प्रहारसे वज्रदंष्ट्रका मरण<br>५५ प्रहस्तका आनकर वानरींसे घोर संग्राम करना | ६८२४          |
| भ नहरतका जानकर वानरींसे घोर संग्राम करना                                                                                    | १४२७          |
| अप अवान्युत्रका युद्ध और उसका मरण.                                                                                          | 185c.         |
| P 4100 4100                                                                                                                 | 0117          |

| सर्गसंख्या. विषय.                                                                                                                                                           | g.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ५७ अकम्पनके मरनेसे पहस्तका फिर युद्ध करनेको आना १६                                                                                                                          | ) 3 <u>2</u> |
| ५८ नीलके हायसे महस्तका मरना १६                                                                                                                                              |              |
| 1.0                                                                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                             |              |
| ६३ मनावेद विकार केमकावित जामका आजा                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                             |              |
| ६७ रामका कुम्भकर्णके संग युद्ध करना और मारना १४                                                                                                                             |              |
| ६८ कुंभकर्ण वध श्रवणकर रावणका शोककरना १५                                                                                                                                    |              |
| ६९-७० त्रिशिराका युद्ध करनेको आना, और रावण पुत्रका संग्राममें मरना १५०५-१५                                                                                                  | १३           |
| ७१ अतिकायका महा युद्धकर  लक्ष्मणसे माराजानाः १५                                                                                                                             | १८           |
| ७२ रावणका महा दुःखीहो शोक करना १५                                                                                                                                           | २७           |
| ७३ मेघनादका वानर सेनाको मूर्छित कर लंकाको जाना १५                                                                                                                           | २८           |
| ७४ महावीरजीका संजीवनी औषि छाकर सबको जिवाना १५                                                                                                                               | şŊ           |
| ७५ वानरींका रात्रिमें छंकाको जलाना १५१                                                                                                                                      |              |
| ७६ कुंभ निकुंभ कंपनादि राससेंका अंगदसे युद्धकरना, क्वंभका मरना १५१                                                                                                          | ટુહ          |
| ७७ हतुमानके संग निकुंभका युद्धकर मरना १५                                                                                                                                    | 18           |
| ७८ मकराक्षका युद्ध करनेको आना १५७                                                                                                                                           | 18           |
| ७९ रामके साथ युद्ध कर मकराक्षका मरना १५५                                                                                                                                    | 36           |
| ८० मेघनादका मायासे युद्ध करनेको आना १५६                                                                                                                                     | १२           |
| ८१ मायाकी सीता वनाकर मेधनादका छाना और वानर इत्यादिकोंके देखते २                                                                                                             |              |
| उनका दिारङ् <b>छेदुन</b> ्करना१५६                                                                                                                                           |              |
| ८२ इन्द्रजित्के संग वानरींका युद्ध होना १५६                                                                                                                                 | १२           |
| ८३ रामका जानकीके निमित्त शोक करना १५५                                                                                                                                       |              |
| ८४ विभीषणका रामचंद्रसे मेघनादकी मायाका वर्णन करना १५५                                                                                                                       |              |
| ८५ विभीषणके कहनेसे छक्ष्मणका निकुम्भिछामें मेघनादसे युद्ध करने जाना. १५५                                                                                                    | 8            |
| ८६ महावीरादिको मेघनादका यज्ञ विध्वंस करना ' ' १५८                                                                                                                           | ٥            |
| ८७ मेघनाद और विभीषणका संवाद १५८                                                                                                                                             | 3            |
| ८८-८९ लक्ष्मण और मेघनादका घोरयुद्ध १५८६-१५८                                                                                                                                 | 3            |
| ८६ महावीरादिको मेघनादका यज्ञ विध्वंस करना १५८ ८७ मेघनाद और विभीषणका संवाद १५८ ८८—८९ छक्ष्मण और मेघनादका घोरयुद्ध १५८६-१५८ ९० विभीषण और छक्ष्मणका मेघनादसे महायुद्ध करना १५९ | २            |
| ९१ स्टब्स्मणसं मचनादका माराजानाः                                                                                                                                            | 9            |
| ९२ रामचंद्रके निकट छक्ष्मणादिका आनाः और समाचार सुनानाः१६०                                                                                                                   | 8            |

| सर्गसंख्या. विषय.                                                                                                                              | gg.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ९३ रावणका शोकसे जानकीके वधकी इच्छा करना मंत्रीका निवारण करना                                                                                   | १६०६   |
| ९४ राक्षसींका यद्ध करनेको आना और मरना                                                                                                          | . १६११ |
| ९५ विधवाराक्षांसियोंका विल्लाप                                                                                                                 | . १६१५ |
| ९६ रावणका स्वयं युद्ध करनेके निमित्त आना,                                                                                                      | . १६१८ |
| ९७                                                                                                                                             |        |
| ९७ <br>९८  वानरोंके साथ राक्षसेंका युद्ध विक्रपाक्ष महादर महापार्श्वका मरण१६२२-१६२'                                                            | 2020   |
| ६६                                                                                                                                             | 2/4/-  |
| ,                                                                                                                                              |        |
| १०० रावणका राम छक्ष्मणके सँग युद्ध                                                                                                             | . १६३० |
| १०१ राम और रावणका युद्ध रावणका छक्ष्मणके शक्ति भारना                                                                                           | . १६३४ |
| १०२ हर्नुमानका संजीवनी छाकर छक्ष्मणको विशल्य करना                                                                                              | • १६३९ |
| १०३ मातिलिका रथ लेकर आना राम और रावणका युद्ध                                                                                                   | . १६४४ |
| १०४ रावणका मूर्कित हो लंकाको जाना                                                                                                              | . १६४९ |
| १०५ रावणका सारिथको झिझकारना                                                                                                                    | १६५१   |
| १०६ अगस्त्यका रामके प्रांत आदित्यचपासनाका उपदेश करना                                                                                           | १६५४   |
| १०६ अगस्त्यका रामके प्रति आदित्यचपासनाका उपदेश करना १०७ राम रावणका घोर युद्ध                                                                   | १६५९   |
| शिरकटने पर रावणके नवीन किए जिस्स्या                                                                                                            |        |
| १०८ । अरकटने पर रावणके नवीन जिस निकलना १६६:                                                                                                    | २१६६५  |
| ८८ र रामका रावणका ब्रह्माकास वध करना                                                                                                           | १६६७   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                         | १६७१   |
| र १२ रक्षिस्याका रावणक निर्मित्त महाओक करना                                                                                                    | १६७३   |
| ८१३ मदादर्शको विलाप करना सवणकी किसावर्णन                                                                                                       | १६७%   |
| ८८७ भारालका स्वर्गका जाना विभाषणका गुज्यतिलक होता                                                                                              | १६८५   |
| ८८७ ६३मानका स्रोतीक निकट जाय गावण वधका बन्यान्त वस्त्र                                                                                         | १६८७   |
| (१५ विनायभना साराका स्निनाहकाम मध्य में वेरान                                                                                                  | १६९१   |
| / \ श्वापापादण रामका भाषाक गाउँ कर जनक करें के क                                                                                               | १६९४   |
| // ////////                                                                                                                                    | १६९६   |
|                                                                                                                                                | १६९५   |
| १२१ दशस्यके संग रामचंद्रका संवाद                                                                                                               | १७०२   |
| ( १ ४ प्रका अभन वसास्य बाजाने कि                                                                                                               | 8008   |
| १२३ रामका भरतको समस्य कान्य                                                                                                                    | १७०७   |
| १२३ रामका भरतको स्मरण करना १२४ वानरोको विदाकर सुश्रीबादि सहित राम छक्ष्मणका पुष्पकपर चढना । १२४ विमानमें बेठे रामका जानकिको युद्धभूमि दिख्याना | १७०१   |
| १२% विमानम बेरे गाम्बर जानको । १ १ १ १ १ १ १ वहना ।                                                                                            | १७१२   |
| १२६ पूरे चौदहवें वर्षमें रामका भरद्वाजाश्रममें आना.                                                                                            | १७९४   |
|                                                                                                                                                | १७१८   |

|             |                |                                                      |               | •        |              | •                |           |             |         |      |             |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|------------------|-----------|-------------|---------|------|-------------|
| सर्गस       | <b>ं</b> ख्या' | विषय                                                 | <b>1.</b>     |          |              |                  |           |             |         |      | <b>9</b> 8. |
| १२७         | रामका इनु      | मानजीको भ                                            | (तके नि       | कट भे    | नना.         | ****             | ****      | ****        | ****    | **** | १७२०        |
|             |                | भरतके प्रति                                          |               |          |              |                  |           | ****        |         |      | १७२४        |
|             |                | <b>भर्</b> तका मिलन                                  |               |          |              |                  |           |             |         |      | १७३८        |
|             |                | राज्यतिलक.                                           |               |          |              |                  | ****      | ***1        |         |      | १७३३        |
| •           | •              |                                                      | _             | युद्ध    |              |                  |           |             |         |      | 1-44        |
|             |                |                                                      | -             | 34       | 111-         | 941              |           |             |         |      |             |
|             | •              |                                                      | अथ र          | उत्तर    | क्राज        | इम् ।            |           |             |         |      |             |
| Ą           | अगस्त्यादि     | ऋषियोंका र                                           | ामके नि       | कर अ     | ाना.         | ****             | ****      | ****        | ••••    | **** | १७४५        |
| ર્          | पोलस्त्यसे     | विश्रवसकी ड                                          | त्पत्ति.      | ••••     | ••••         | ••••             | ****      |             | ****    |      | १७४८        |
| ş           | कुवेरजन्म      | और लंकामं                                            | निवास         | करना.    | ****         | ••••             | ••••      | ****        | ••••    |      | १७५१        |
|             | _              | की टत्पत्ति                                          | _             |          |              |                  | ****      | ••••        | ••••    |      | १७५४        |
| U,          | माल्यवान       | और सुमालीव                                           | त जन्म.       | ****     | • • • •      | ****             | ••••      | ****        | ••••    |      | १७५६        |
| દ્          | राक्षसांका     | शिवजीसे वर                                           | गना.          |          | ••••         | ****             | ****      | ****        | ••••    |      | १७६०        |
| ও           | राक्षसोंका र   | वेष्णुसे युद्ध, र                                    | गलीका         | वध.      | ••••         | ••••             | ••••      | ****        | 4       |      | १७६७        |
| 6           | सुमाली         | माल्यवानका                                           | पातालम        | विश्     | ••••         | ****             | ****      | ••••        | ****    |      | १७७०        |
| ٩           | रावण कु        | म्भकर्ण वि                                           | भीषण उ        | रोर झ्   | र्पणख        | की उत्त          | पत्ति.    | ****        | ••••    |      | १७७२        |
| १०          | रावणादिक       | ांका ब्रह्मासे व                                     | र पाना        | ••••     | ••••         | ****             | ****      | ****        | ****    | **** | १७७६        |
| 9.9         | सुमाली औ       | र रावणका वि                                          | मेलन, व       | गैर कुर  | वरका         | लंका व           | त्याग     | करना        | ****    | •••• | १७७९        |
|             |                | कर्ण विभीषण                                          |               |          |              |                  | ****      | ••••        | ****    |      | १७८३        |
| 83          | रावणका ब्रु    | म्भकर्णके शय                                         | न कर          | नेको घ   | ार् वि       | नर्माण व         | कराना     | और व        | स्वयं ह | वता  |             |
|             |                | पीडा देते हुए                                        |               |          |              |                  |           | ****        | ****    | 8    | ७८५         |
|             |                | रावणका युद्ध                                         |               |          |              |                  |           | 4***        | ****    | 8    | ७८१         |
| १७          | रावणका बु      | वेरसे पुष्पक                                         | विमान         | छीन स    | गना          | 4***             | ••••      | ••••        | ••••    | 8    | .266        |
|             |                | लास पर्वत उ                                          |               |          |              |                  | ****      | ••••        | ****    | 8    | ७१४         |
|             |                | रावणको शाप                                           |               |          |              | ****             | ••••      | 4414        | ****    |      | 290         |
|             |                | रावणका                                               |               |          |              |                  | ****      | .***        | ****    | १    |             |
| १९          | अनरण्यसे       | रावणका युद्ध                                         | और रा         | वणको     | शाप          | द्ना             | ****      | ****        | ***     | ٠ ۶  | ८०४         |
| २०          | रावण ओर        | नारद संवाद<br>मलोक गमन<br>ति दिनतक र<br>तिलमें वरुण् |               | ****     | ****         | ****             | ****      | ****        | 44.4    | १    | ८०६         |
| 5,8         | रावणका य       | मलोक गमन.                                            |               | ****     | ****         | ••••             | ****      | ****        | ••••    | ٠ و  | ८०९         |
| રૂર્        | रावणका स       | ात दिनतक र                                           | <b>मराज</b> क | साथ      | युद्ध        | करना.            | ***       | ****        | ****    | ٠ و  | ८१३         |
| २३          | रावणका पु      | ातालमं वरुण्                                         | ज़िसं सं      | याम.     | <br>^ •      | 4141             | •         |             | ••••    | ٠ ۶  | ८१६         |
| રંક         | ग्वणका च       | दिह सहस्र                                            | राक्षस ज्     | पणखा     | कसः<br>∽ः    | क्षा ह           | ्ट्र का व | नम् भ       | त्न्।.  | , 7  | eso<br>eso  |
| ર્ષ         | ग्वणका म       | धुक संग युद                                          | क्रनक         | । संधुपु | ्राम्        | स्ति.<br>स्ट्रास | <br>meter | <br>চাল কঃ  | <br>712 | 0    | ~8 °        |
| ३६          | कलासपवत        | पर रभाका दुः                                         | ।न कर्न       | 4 46     | ्रा <u>च</u> | (परा २।५         | स्थिताः   | द्वा ३ च्यः | 31.11   | 4    | -5-         |
| <b>5</b> ,8 | रावणका इ       | न्द्र लोक गमन                                        | ા ભાર દ       | वतास     | <b>3</b> 5.  | 447*             | ****      | ****        | 1071    | ¢    | -21         |

| सर्गसंख्या.           | विषय,                                                                |                            |                       |                     |                                         | Į.          | g. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|----|
|                       | और राक्षसोंके महा र                                                  |                            |                       |                     |                                         | કંડમાંમ-કંડ | 1, |
| ३० ब्रह्माका प्       | न्द्रको छुड़ाना और                                                   | गुप्तस्य मेघन              | ाटको अ                | वेसे प्राप्त        | हानेका व                                | एडना, १८    | 5  |
| ३१ रावणका             | माहिप्मतीपुरीमें                                                     | ञाना                       | ***                   | ****                |                                         | १८          |    |
|                       | का युद्धकर रावणव                                                     |                            |                       | ****                |                                         |             |    |
| ३३ पुलस्त्यका         | । रावणको छुडाना,                                                     | रावणका वि                  | विभागं                |                     |                                         |             |    |
| ३४ वालिका र           | ावणको कांखम द्व                                                      | निः सवणः                   | और वालि               | भी ग्रीक्त          | र ट्रांची                               | 1           |    |
| ३५ महावीरजन           |                                                                      |                            |                       |                     |                                         |             |    |
|                       | को देवतांसे वरम                                                      |                            |                       |                     | 409 946                                 | १८%         |    |
| ३७ ऋषियोंके           | जानेपर प्रातःकाल                                                     | वस्टिजनोंकी                | गायम् ।या<br>स्टब्सि  | ****                | *** 8441                                | •           |    |
| ३८ जनक और             | केकयका निज स                                                         | ग रूप गरा।<br>धानको जाः    | T USING               |                     | *** ****                                | 966         |    |
| ३९ सुब्रीवादि         | गनरांकी प्रशंसाकर                                                    | गायम् जार                  | (), (""<br>(), (), () | **** **             | 4414                                    | \$ \$ 6 0   |    |
| ४० सुग्रीव और         | विभीषणका निज                                                         | हेराको जाव                 | वर पवरणाः<br>र        | **** **             | 113 4419                                | १९६         |    |
| ४१ रामचन्द्रसे        | पुष्पककी प्रार्थना.                                                  | न्यामा जाग                 |                       | **** **             | ** ****                                 | 900         | 2  |
| ४२ रामचन्द्रका        | अशोक वनमें विह                                                       | ''' '''<br>प्रसर जनन       | · ····                |                     | ** ****                                 | १९१         | ę  |
| ४३ भद्रका राम         | चन्द्रसे पुरवासियोंक                                                 | १९५१ जान्य<br>रेक्टी ज्यान | गर भना।<br>१८         | लापत पू             | छना                                     | 868         | ą  |
| ४४ रामका लक्ष         | मणादिकोंको बुला                                                      | । पारा जाग्व<br>। जीर उस्त | भक्ष विषय             |                     | कहना.                                   | १९१         | Ę  |
| ४५ रामका सह           | मणसे जानकीके त                                                       | ।। भार ७१५                 | ય બાના.               | 444 44              | ****                                    | १९१         | 5  |
| ४६ छङ्गणका            | जानकाको वनको ।                                                       | and the same               |                       | 1100 401            | ** ****                                 | १९१९        | ţ  |
| ४७ वाल्मीकिके         | गाश्रमके निकट ह                                                      | oriner                     | -0.5                  | 444 111             | * ****                                  | १९२१        | į  |
| ४८ जानकीका            | शोकित होना और                                                        | त्रभाषका ÷<br>सम्बद्धाः    | 1काका रा<br>-         | मसद्भ               | पुनाना.                                 | १९२४        | )  |
| <b>८८ वाल्माक्का</b>  | जानकाका अपने                                                         | भागामं के                  | -                     | **** 144            | • ••••                                  | १९२६        | į  |
| ५० ७०मण का            | (समज्ञका संताह                                                       |                            |                       | 4004 400            | 1 1000                                  | ••• १९२८    |    |
| ો ( ઉમત્ર <b>જા</b> છ | भणका भारत राज                                                        | Title Comment              |                       | 2401 440            | 1439                                    | ··· १९३0    |    |
| 1 / Odd addit of      | HOUR DOOR STORY                                                      |                            |                       | ê=48 \$400          | ****                                    | १९३१        |    |
| भ्य जनामालन्          | १९९५म समका नग                                                        | चीत्र क्रांत               | 27700                 | ****                | 4445                                    | १९३४        |    |
| ५४ तृगञ्चापवर्णः      |                                                                      | 4440 4440                  | पश्रम्,               | *** ****            | ****                                    | १०३५        |    |
| ५५ निमिराजाक          |                                                                      |                            |                       | ***                 | A 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 5630        |    |
|                       |                                                                      |                            |                       | ار در دار<br>محمد ک | ****                                    | १९३९        |    |
| पुष्ण विशिष्ठ असीर    | प्राप्ति निमिद्वारा                                                  | विदेहोत्पनि                | ०नसाका[               | शाप द्ना,           | 4499                                    | ٠٠٠٠ १९৪٥   |    |
| पट नहुषपुत्र यः       | पातिकी कथा                                                           | ****                       | 4119                  | ***                 | ****                                    | १९४२        |    |
| ५९ ययातका हु          | यातका कथा :::<br>इसे युवा अवस्था है<br>: मधुवनके ऋषियाँव             | राज्य कान                  | **** **<br>****       | ** ****             |                                         | १९४४        |    |
| ९० रामक निकार         | <sup>25</sup> थुना जनस्या ह<br>मधुननके ऋषियाँह<br>मके प्रति लन्मास्य | ो अला                      | 1,****                | ** ****             |                                         | १९४६        |    |
| ६३ हार्यपाकी रा       | न्युवनक ऋषयात<br>मकं प्रति छवणासुर<br>णके भारनमें कटित               | का वृत्तान्तः              |                       | ** ****             |                                         | १९५७        |    |
| पाः नामुभका स्व       | णके भारतमं कटित                                                      | दि हाना.                   | ग <b>्प</b> ि         |                     |                                         | १९५१        |    |
|                       |                                                                      | 41 148                     | - 444                 | 3 1119              |                                         | ·- १९१६     |    |

| सर्गस | रंख्या. विषय.                                   |          |          |         |         |         | पृष्ठ.  |
|-------|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| दं हे | शञ्चन्नको मधुपुरीके राज्यमें रामका अभिषेक व     | हरना.    | ****     | ****    | ****    | ****    | 2 9 E S |
| ६४    | शञ्चन्नका सेना छेकर जानाः                       | ****     | ****     | ****    |         |         | 9981    |
| ६५    | शत्रुव्रका वाल्मीकिके आश्रममें ठहरना. सौदार     | न और     | वीर्यसह  | राजा    | की कथा  |         | 3688    |
| ६६    | लव कुशका जन्म, शत्रुवका मधुपुरी गमन.            | ****     | ****     | ••••    | 4000    | •       | 9986    |
| દ્રષ્ | शत्रुप्तका च्यवनके प्रति शूलका वल पूछना         | मांधाः   | गकी व    | तथा.    | ****    |         | 960     |
| ĘC    | शञ्चन्न और छवणासुरका संवाद                      | ****     | ****     | ****    | 4***    | ••••    | 860:    |
| ६९    | शत्रुव्रका छवणासुरको मारना                      | •••      | ****     | ****    | 4444    | ****    | १०७६    |
| 90    | शत्रुघ्नका मथुरानगरी बसाना                      | ••••     | ****     | ****    | 4***    |         | १९७६    |
| ওয়   | वारह वर्ष उपरान्त शत्रुन्नका छोटते समय वाल      | मीकिवे   | ৰাপ্তা   | ममें रा | मायण र  | न्त्रा. | 26.0    |
| ७२    | रामसे मिलकर शत्रुव्रका फिर मथुरामें आना.        | 4114     | ****     | 4444    | ****    |         | १९८०    |
|       | ब्राह्मणका मृत पुत्रले रामद्वारपर आना           |          |          |         |         |         |         |
|       | राम और नारद विशिष्ठादिका द्विज पुत्र मरण        |          |          |         |         |         |         |
|       | रामचंद्रको अधमीकी खोजमें जाकर तप करते           |          |          |         |         |         |         |
|       | रामचंद्रका शृद्ध तपस्वीको मारना ओर द्विज पु     |          |          |         |         |         |         |
|       | राम और अगस्त्यसम्वाद न्नेतायुगी कथा             |          |          |         |         |         |         |
|       | विदर्भ राजांक पुत्र इवेतका विमानमेंसे अपना      |          |          |         |         |         |         |
|       | मनुपुत्र इक्ष्वाकुकी कथा                        |          |          |         |         |         |         |
|       | इश्वाकु पुत्र दंडकी कथा                         |          |          |         |         |         |         |
|       | भृगुके ज्ञापसे दंड और उसका राज्य नष्ट होना      |          |          |         |         |         |         |
|       | रामचंद्रका अगस्त्य से विदाही अयोध्यामें अ       |          |          |         |         |         |         |
|       | रामचंद्र भरतका राजसूय यज्ञ में संवाद.           |          |          |         |         |         |         |
|       | छक्मणका रामचंद्रसे अश्वमेध यज्ञ करनेको          |          |          |         |         | ****    | २००१    |
| 613   | वृत्रासुरकी कथा                                 | ****     |          | ****    | ****    | ••••    | २००३    |
| ८६    | वृत्रके मारनेसे इन्द्रको ब्रह्महत्या छगनी, देवर | ताओंक    | ा इन्द्र | को र    | ाज्ञ कर |         |         |
| 69    | इल्राजाकी कथा                                   |          | ••••     | ****    | ****    |         | २००६    |
| 66    | इलराजाका शिवके वनमें जाकर स्त्री होना, वि       | केम्पुरु | पोत्पति  | 4144    | ****    | ****    | २००८    |
| ८९    | इलाके गर्भसे वुधके वीर्यसे पुरूरवाका जन्म.      | 4449     | 4 9 900  | ****    | ****    | ···· ·  | २००९    |
| ९०    | बुधका यज्ञ कराकर राजाको पुरुष करना.             | ****     | ****     | ****    |         |         | २०११    |
| ९१    | रामका अश्वमेधमें सवको निमंत्रण देना             |          | ****     | ****    |         |         | २०१३    |
| ९२    | घाडेका छोड़ना यज्ञप्रशंसा                       | ****     | ****     | ****    |         |         | २०१५    |
| ९ ३   | रामके यज्ञमें शिष्यों सहित वाल्मीकिका आना.      | ····     | ****     | ****    |         |         | २०१६    |
| ९४    | रामका कुश छवके मुखसे रामायण सुन संतुष्ट         | हाना.    |          | ****    |         |         | २०१८    |
| ९५    | रामका वाल्मीिकके निकट दूत भेजना                 | ****     | -        | ****    |         |         | २०२०    |
| ०६    | सीताके सहित वाल्मीिक का सभामें आना              | ****     | 1-40     | ****    |         |         | २०२२    |
| 9 9   | मीताका अपथ कर पाताल में प्रवेश करना.            | ****     | ****     | ****    | ****    | ****    | १०२४    |

| सर्गसंख्या. विषय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |         | 98.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|--------------|
| ९८ रामका जानकीके निमित्त शोक करना ब्रह्माजीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | आमा.              | ****    | 4110    | -            |
| ९९ रामकी माताओंका परलोक गमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |         |              |
| १०० भरतका गन्धर्व देशमें जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |         | २०२९         |
| १०१ भरतका गंधवींको मार वहां दो नगर बसाय पुत्रोंको र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |         | _            |
| १०२ रामका अंगद और चंद्रकेतुको कारूपथ और अंगदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |         |              |
| १०३ तपस्वीक्रपमें कालका रामके निकट आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         | 4,111   |              |
| १०४ कालका ब्रह्माजीका संदेशा रामचंद्रसे कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         | • • • • | २०३४         |
| १०५ दुर्वासाका आगमन और रामसे मिल्कर जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••••              | ****    | ****    | २०३५         |
| १०६ लक्ष्मणका सरयूतीर जाकर सञ्चरीर वेकुंठगमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ****              | ***     | ****    | ५०३७         |
| १०७ रामका शांकितहो कुञ्च छवको अभिपेक करना शहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | ****    | ****    | २०३९         |
| १०८ रामुन्नका और सुग्रीव विभीषणादिका रामके निकट व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | का दुए            | 141     | ****    | २०४०         |
| १०० रामनेटका समार्ग अमेरमा सदित सम्मारिका निकट -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | યાગમન<br>— (–     | ****    | ••••    | २०४२         |
| १०९ रामचंद्रका सम्पूर्ण अयोध्या सहित सरयूकेनिकट ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ानाः (म<br>≚ —≎—` | हाशस्   | यानावा  | धः ) २०४४    |
| ११० देवतींका अनेक विमान छेकर आना, रामचंद्रका भाइय<br>१११ रामायण काव्यफ्छोपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |         |              |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ****              | ****    | ****    | २०४८         |
| इत्युत्तर काण्डम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |         |              |
| उत्तरकाण्डके क्षेपक सर्गीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Î       |         |              |
| २३२४के वीचमें.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ,               |         |         |              |
| १ रावणका राजा वालिके निकट जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ****    | ****    | १८२०         |
| २ रावणका सूर्यलोक जीतनेको जाना<br>३ रावणका चंद्रलोक जाते समय मांधातासे युद्ध<br>४ रावणका चंद्रलोक जयकरतेको जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****              | 4***    | ****    | १८२६         |
| ३ रावणका चंद्रछोक जाते समय मांधातासे युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ****              | ****    | ****    | १८२७         |
| The state of the s |                   |         |         |              |
| ५ रावणका कपिल देवजीसे ताडित होना और सनात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न पुरुष           | से स    | वाद     | १८३ <b>५</b> |
| ३७-३८ के बीचमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |         | . , .        |
| १ वाल्रि सुत्रीवकी उत्पत्ति ऋक्षरजसका वृत्तान्त<br>२ रावण और सनत्कुमार संवाद<br>३ सनत्कुमारका रावणके प्रति नारायणप्रभाव कडना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                 |         |         |              |
| र रावण और सनत्कमार संवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ****              | ****    | **44    | १८२०         |
| ३ सनत्कुमारका रावणके प्रति नारायणप्रभाव कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ****              | ****    | ****    | १८९४         |
| ४ रावणका रामसे युद्ध हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ****              | ****    | ****    | १८९६         |
| ५ रावणका इवेतद्वीप गमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ****              | ****    | ****    | १८११         |
| ५९-६०के बीचमें.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****              | 4 * 6 * | ****    | १८११         |
| (२०१नको रामक निकट आग्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |         |              |
| २ सारमेयके कहनसे रामका ब्राह्मणको मनाविकारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ****    |         | १९४८         |
| ३ रामके निकट गृद्ध और उल्काका आना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | ****    | ****    | १९५०         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****              | ***     | ****    | १९५३         |
| सम्पूर्णम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |         | •            |





# श्रीवाल्मीकीयरामायण सुन्दरकाण्डभाषा प्रा.

( प्रथमः सर्गः )

दोहा—कनक वरण अरु शैल सम, धारे रूप विशाल ॥ गर्जि घोर रामहि सुमिर, चल्यो अंजनी लाल ॥

ततोरावणनीतायाःसीतायाःशत्रुकर्षणः ॥ इयेषपदमन्वेष्टुंचारणाचरितेपथि ॥ १॥

तिसके पीछे ज्ञाञ्जोंके दमन करने वाले हनुमानजी रावणसे हरा सौ-ताजीको ढूड़नेको जिस मार्ग में सिद्ध चारण गण जाया करतेहैं, उसी आकाञ्च मार्गमें होकर जानेंकी इच्छा करनें छगे ॥ १ ॥ जो दूसरे से न करा जावे ऐसा दुष्कर कर्म करनेंके अभिलाषी होकर विघ्न रहित गरदन और मस्तक उठाये बड़े वृषभकी समान शोभायमान होने छगे॥ २॥ तहां वह धीर महाबली हनुमान वैदूर्य मणिके वर्णकी समान और जल प्राय हरी २ वासोंके समूह में यथा सुख विचरनें छगे ॥ ३ ॥ वह हनुमा-नजी वहांके रहनें वाले पक्षियोंको त्राप्तित करते, अपनी छातीकी रगड़से वृक्षोंको गिराते अति बढ़ेहुए बहुतसे मृगोंको इनन करते हुए सिंहकी स-मान शोभित होते हुए॥ ४॥ पर्वतके स्वभावसिद्ध, श्वेत, कृष्ण, कने-री मजीठी रंगकी पद्मराग मणियोंसे और पर्वतोंपर आप उत्पन्न हुई विमल धातुओंसे अलंकृत ॥ ५ ॥ अनेक भांतिके भूषण वस्रधारण किये अपनेर परिवारों सहित, देवताओंकी समान कामरूपी यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, और सपोंसे सेवित ॥ ६ ॥ और श्रेष्ठ हाथियोंके समूहोंसे व्याप्त उस महे न्द्र पर्वतकी तंछैटी में इस प्रकार रहनेंसे वानर श्रेष्ठ हनुमान सरोवर में स्थित हाथीकी समान शोभित हुये॥ ७॥ हतुमान सूर्य, महेन्द्र, पवन, और दूसरे प्राणियोंको हाथ जोडकर आकाश में जानेकी मित करते हुए ॥ ८ ॥ वह चतुर अपनी उत्पत्तिके हेतु पवन देवताको पूर्व मुखहो

प्रणाम करके दक्षिण दिशाको गमन करनेके छिये वढ़नें छंगे ॥ ९ ॥ वा-नर श्रेष्ठोंने देलािक श्रीरामचन्द्रजीिक हितार्थ समुद्र ठांघनेके लिये निश्चय करे हुए हरुमानजीका अरीर ऐसे बढ़ने छगा, जैसे पूर्णमासीके पूर्ण च-न्द्रमाको देल समुद्रकी छहरैं बढ़तीहैं ॥ १० ॥ हनुमानजी प्रमाण रहित देह धारण करते हुए समुद्रको छांवनेक अभिळापीहो भुजा और चरणोंसे पर्वतको पीड़ित करने छगे ॥ ११ ॥ जब हनुमानजीने उसको पीडित किया तब सहर्त्तभर तक वह पर्वत चलाय मानरहा, निस्से कि फूले फर्छे वृक्षोंके समस्ते पुष्प नीचे गिरगये॥ १२॥ जब उन समस्त सुगन्धित पुष्पाने वुक्षों परसे गिरकर उस पर्वेतको ढकलिया तब ऐसा ज्ञात हुआ मानों सम-स्त पर्वतही फूळोंका बना हुआहै ॥ १३ ॥ वह महेन्द्र पर्वत, बळवान्, वीर्यवान कपिश्रेष्ट इतमानजीस पीडित होकर मतवाले हाथीके मद चुआ-नेकी समान जरु वहानें लगा ॥ १४ ॥ इनुमानजीसे पीडितहो इस पर्वे-तके चारों ओरसे काञ्चनके और चांदीके वर्णवाले अनेक भांतिके सोते वहनें लगे ॥ १५ ॥ और वह पर्वत मनशिल युक्त वडी २ शिलायें छोड़-नें लगा, तो उस्से ऐसी ज्ञोभा हुई कि मानों अग्निका मध्यस्थान जलताहै और वह चारों ओरसे ध्रयेंकी राज्ञि छोड़ताहै ॥ ३६ ॥ हनुमानजीसे पी-हित होनेंके कारण इस पर्वतकी गुहाओंमें रहनें वाले प्राणी सब भांतिसे सताये जाकर विकट शब्दसे चिछाने छमे ॥ १७ ॥ पर्वतकी पीडाके नि-मित्त उन प्राणियोंके उस विछाइटकी ध्वनिसे पृथ्वी व दशोंदिशा, और सब उपनन पूरित होगये ॥ १८॥ फनेनाछे सर्प नीछे रेखा ओंसे युक्त अपने बड़े मस्तकसे भयंकर अग्नि उगलते हुए दातोंसे ज्ञिलाओंको काट-नें छो ॥ १९ ॥ तब बड़े २ पत्थर उन विषयुक्त कोषित सपाँसे काटे नाकर अग्निसे प्रदीत वस्तुकी समान नलकर हजार २ दुकड़े होगये॥२०॥ उस पर्वतमें विषकी नाज्ञ करनें वाली जो दवाइयेंथीं, वह सब दवाइयें भी इन सर्पोंके विषको निवारण नहीं कर सकतीं॥ २१॥ उस पर्वतको ब्रह्म्स-क्षसादि भूतोंसे फंटता हुआ जानकर तपस्वी छोग और अपनी २ स्त्रि-योंके सहित दिझांचर लोग उस परसे चले गये॥ २२॥ मद पान करनेंके सुवर्ण मय पात्र मद पीनेंके स्थानमेंही छोड़दिये, इनके अतिरिक्त सुवर्ण चाँदीके भोजनादि करनेंके, वडे मूल्यवान पात्र और सुवर्णके कमंडळु सब

वहीं पर छोड़िदये॥ २३॥ चाटनेंकी चटनी आदि विविध पदार्थ और भोजन करनेंके अनेक प्रकारके मांस, और बैछोंके चमड़ेसे बँधे, मृगादि-कोंके चर्मसे मढ़े सुवर्णकी मूंठें छगे हुए खड़ ॥ २४॥ आदि पदार्थींको छोडकर मतवाले माला पहरे चंदनादि लगाये अरुण और कमल नेत्र युक्त विद्याधर गण मानों उच्च स्वरसे गान करते आकाशको चले गये॥ २५॥ श्रेष्ठ हार धारण नूपुर और बाजू पहरे विद्याधरोंकी स्त्रियें विस्मितही कुछेक हास्य करती हुई अपने२ स्वामियोंके साथ आकाशमें खड़ी रहीं ॥ २६ ॥ त्तव महर्षि और विद्याधर लोग परस्पर मिल यह महा विद्या दिखाते आ-काञ्चमें टिके उस महेन्द्र पर्वतको देखनें छगे॥ २७॥ तब निर्मे आका-शमें टिके हुए विशुद्धचित्त ऋषि सिद्ध 'और चारणोंका यह वचन श्रवण करते हुए ॥ २८ ॥ यह महा वेगवान् पर्वताकार पवनकुमार इनुमानजी वरुणालय समुद्रके पार जानेंका अभिलाप करतेंहैं ॥ २९ ॥ यह हनुमान-जी श्रीरामचन्द्रजी और वानरोंके निमित्त दुष्कर कार्य करनेंके अभिला-षीहो समुद्रके उतरनेंकी इच्छा करतेंहैं ॥ ३० ॥ तपस्वी लोगोंके यह व-चन सुनकर विद्याधरोंने उस पर्वतपर टिके हुये अप्रमाण प्रभाव वाले क-पिश्रेष्ठ हनुमानजीको देखा॥३१॥ इस ओर पावक की समान पवनकुमार हनुमानजी स्वयं कम्पायमानहो अपने रुओंको फुलाते महा मेघकी समान महा नाद्से ज्ञब्द करते हुये॥ ३२॥ और कूद्नें की वासना कर कमसे गोलाकार रुओंसे छाई हुई अपनी पूंछ हिलाई, जैसे गरुड़जी सपैको पक-डकर हिलातेंहैं ॥ ३३ ॥ पीछेसे हिलती हुई उनकी पूंछ गरूडजीसे पकड़े हुए अजगर सर्पकी समान हिलती हुई दृष्टि आतीथी ॥ ३४ ॥ कूदनेके समय उन्होंने अपने परिच आकार वाले महा वाहु हद किये, और कमरके धोरेसे बहुतही सुकड़ गये और चरणोंकोभी सकोड़ लिया ॥ ३५ ॥ हाथ शिर, व ओष्ठभी इस भांति सकोड़ छिये, और तेज, सत्य, वीर्य मेंभी महावीर्यवान् इनुमानजी प्रविष्ट होगये ॥ ३६ ॥ और ऊपरको दृष्टिकर दूरसे आकाश मार्गको देखते हुए, हृदयमें प्राण वायुको रोक ॥ ३७ ॥ वह कपि कुंजर महाबलवान श्रेष्ट हनुमानजी दोनों कानों को सकोड दोनों चरणोंको जमाय कूदनेके समय ॥ ३८॥ वानर श्रेष्ठोंसे कहनें छंगे कि निस प्रकार श्रीरामचंद्रनीके छोड़े हुए बाण वायुकी समान गमन

करते हैं ॥ ३९ ॥ वैसे ही हम रावणसे पाली जाती हुई लंका नगरीमें चले जांयगे।यदि जनककुमारी सीताजीको हम वहां न देख पावेंगे॥४०॥ तौ यही वेगधारण किये हुए स्वर्गको चले जांयगे । यदि वहां भी सीताजी को न देख पाकर इम विफल यत्न हों ॥ ४१ ॥ तौ राक्षस राज रावणको यहां बांधकर हे आवेंगे यातौ हम सब प्रकारसे सफल मनोरथ हो सीताजी-के साथही छौटेंगे ॥ ४२ ॥ अथवा रावण सहित समस्त छंका नगरी-को उलाडकर यहां छे आमेंगे । वानर श्रेष्ट हनुमानजी वानरोंसे इस प्रकार कह॥ ४३॥ समुद्र लांघनेके क्वेजाको न विचारकर वह वेगवान आते वेगसे कूदे और उस समय अपने आपको गरुडकी समान कापियोंमें श्रेष्ट इनुमानजी मान्ते हुए ॥ ४४ ॥ तव उस पर्वत परके उत्पन्न हुये समस्त वृक्ष उनके वेगकी झोकसे अपनी शाखाओंको संकुचितकर चारों ओरसे ऊपर को उछलने लगे ॥४५॥हतुमाननीनें अपने वेगसे मतवाले कोकिला-दि पक्षियोंसे सेनित पुष्पोंसे अलंकृत वृक्ष अपनी जंघा ओंके नेगसे उखा-**डते निर्मे**ल आकाशमें गमन करनेंलगे॥ ४६ ॥बंधुलोग निसप्रकार दूर देश जाते हुए बन्धुके साथ थोडी दूर चलतेहैं वैसेही उन किप श्रेष्ट हनुमानजी की जैवाओंके वेगसे खडे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे २ चले ग-ये ॥ ९७ ॥ सेनाके सिपाही निसप्रकार राजाके पीछे २ चळतेहें वैसेही शाल व और दूसरे उत्तम वृक्ष हनुमानजीकी जांघोंके वेगसे उखडे हुए उनके पीछे २ चर्छे ॥ ४८॥ तव बानर श्रेष्ट इनुमानजी अनेक पुष्पित वृक्षोंसे युक्त होकर अद्भुत आकार वाळे पर्वतकी समान शोभित हुए ॥ २९ ॥ फिर जिस प्रकार समस्त पर्वत इन्द्रजीके भयसे वरुणालय समुद्रमें डूबेथे वैसेही भारी २ वृक्ष थोडी दूर हनुमानजीके साथ चलक-र ठवण समुद्रमें गिरने छगे॥५०॥जिसप्रकार पर्वत बहुत सारे पट वीजनो-से युक्त होकर शोभायमान होताहै वैसेही मेघाकार वानर श्रेष्ट हनुमानजी अंकुरित पुष्पित और कछीदार अनेक प्रकारके पुष्पोंसे युक्त होकर शी-भित हुए ॥५१॥ हनुमानजीक वेगसे छूटे हुए समस्त वृक्ष पुष्प छोड़कर समुद्रेक जलमें गिरे जिस प्रकार दूर देशको जाने वाले पथिकके भाई बंधु लमको थोड़ी दूर पहुंचाकर थम जातेहैं ॥५२॥वृक्षोंके जो अनेक प्रकारके

युष्प जोकि हनुमानजीके उछलेंकी पवनके वेगसे प्रेरित और उनके जीव गमनसे थोडी दूरतक चले आयेथे वह सब समुद्रमें गिर पडे।।५३।।उसकालमें रंग विरंगे सुगंधि युक्त फूलोंके समूहसे भूषित हो कपि श्रेष्ट पवनकुमार हनुमानजी बिजलीकी रेखाओंसे विभूषित उदित मेचकी समान शोभायमान हुए५ थ।। जिस प्रकार आकाश मंडल उदय हुए रमणीय तारा गणोंके गुच्छों से सजजाताहै वैसेही समुद्रका जरू हनुमान्जीके वेगसे उड़ आये हुए पुष्पों-के समूहसे शोभित होनें लगा।।५५॥ उसकाल हनुमान्नीके फैलाये हुये दोनों हाथ आकारामें ऐसे दृष्टि आये मानो पर्वतके शिखरसे पांच शिरवाले दोसप निकल रहेहैं ५६॥वह बानर श्रेष्ठ हनुमानजी तरंग माला शोभित महासा-गरको मानो पिये छेतेहैं अथवा मानों समस्त आकाशके पीनेंको उद्यत हुए <sup>ह</sup> इस प्रकारसे हरूयमान और शोभायमान होनें छगे ॥ ५७ ॥ जब कि वह वायु मार्गके अनुसार चलने लगे तब उनके विजलीके समान प्रभायुक्त दोनों नेत्र पर्वतके शिखर परकी दो अग्नि ओंके समान प्रकाशित हुए॥५८॥ उन किपश्रेष्ठके गोलाकार पीले मंडलवाले बड़े २ दोनों नेत्र आकाशमें स्थित हुये सूर्य चंद्रमाकी समान प्रकाशित होनें लगे ॥ ५९ ॥ उनकी लाल नासिका व लालही वदन संध्यासमयके सूर्य नारायणके मंडलकी समान शोभित हुआ॥ ६०॥ आकाशमें चलते हुये पवनकुमार हतु-मानजीकी हिलतीहुई पूंछ इन्द्रध्यजकी समान शोभा धारण करती हुई॥ ६९॥ महाप्राज्ञ रवेत दांतवाले कपिश्रेष्ठ हतुमाननी पूंछके चकसे युक्त होकर मंडलयुत सूर्य भगवान्की समान शोभित हुए॥ ६२॥ उनकी कमरका स्थान अधिक छाछ होनेसें वह वहते हुये श्रेष्ठ गेरुकी धातुसे ढके पर्वतकी समान शोभित हुये ॥ ६३ ॥ समुद्रको छांघनेंके समय किपश्रेष्ट हतुमानजीकी बगलोंमें जाता हुआ पवन मेघकी समान गर्जनें लगा ॥ ६८ ॥ वह कपि कुंजर हनुमानजी ऊर्घ भागसे निकली हुई दूसरी उल्काक सहित गमन करनेंको तैयार दूसरी उल्काक समान दृष्टि आने छगे ॥ ६५ ॥ तब गमन करते हुये सूर्यकी समान बड़े आकार वाले किपश्रेष्ठ हनुमानजी, कमरमें रस्सा वैधे हुये महागजकी समान शोभायमान होने छगे ॥ ६६ ॥ उन इतुमानजीकी आकाशमें लम्बाय-मान ज्ञारीरकी परछाई समुद्रमें पड़नेंसे वह पाछ छगी हुई नौकाके समान

ज्ञोभाको प्राप्त हुये ॥ ६७ ॥ वह वानर श्रेष्ठ हनुमानजी समुद्रके जिस स्थानमें जातेथे, उस उस स्थानमें समुद्र उनके शरीरके वेगसे श्रुभितहो उन्मत्तकी समान है दृष्टि आताथा ॥ ६८॥ हनुमानजी पर्वतकी समान अपनी चौड़ी व कड़ी छातीसे समुद्रकी तरंगोंको हतकरते हुये महा वेगसे समुद्रके पारहोनें छगे ॥ ६९ ॥ उस काछमें हनुमानजीके वेगसे, चछनेंके प्वनसे, और आकाश मंडलकी पवनके घातसे भयंकर गर्जनेवाला समुद्र कम्पायमान होने छगा ॥ ७० ॥ वह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी क्षार समुद्रकी बड़ी छहरियोंको इधर उधरसे खेंचते मानों स्वर्ग और पृथ्वीको पृथक् करते र समुद्रके पार होंने छगे॥ ७९॥ ऐसेही मेरु और मन्दराचछ पर्वतकी समान ऊंची समुद्रसे उत्पन्न हुई सव तरंगोंको मानों गिनते २ महा वेगसे हनुमानजी उन सबको उछंचन करते हुये ॥ ७२ ॥ उस समय समुद्रका जल उन हतुमानजीके वेगसे उक्तला हुआ और मेघ मंडलके छूजानेसे शरद कालके बढ़े मेचकी समान विराजमान हुआ।। ७३॥ और प्राणियोंके शरीरके वस्त्र उतार डाळनेंसे जिस प्रकार दिखाई देतेंहैं, वैसेही तिमि, नाके, कछुए और वडे मच्छ जलके ऊपर आय २ दिखलाई देनें छगे॥ ७२॥ कपि शार्दुछ इनुमाननी आकाश मार्गमें समुद्रके पार होतेहैं, यह देखकर समुद्रके रहनें वाले सांप उनको गरुड समझनें लगे॥ ७५॥बडे वेगसे गमन करते हुए हनुमानजीकी प्रछाई चालीसको-सकी मोटी और एक सौ वीसकोसकी छम्बी मनोहरथी ॥ ७६॥ पवनकुमार हनुमानजीके पीछे पीछे चलनेसे उनकी परछाई क्षार समुद्रमें पडनेंसे खेत, श्रेष्ठवादर पंक्तिके समान ज्ञोभा धारण करतीथी ॥ ७७ ॥ वह महातेज सम्पन्न महाकाय वानरश्रेष्ठ अवलम्ब रहित आकाश मार्गे में टिके हुये, पंखलगे पर्वतकी समान शोभायमान होने लगे ॥ ७८ ॥ वान्र श्रेष्ठ बळवाच हतुमानजी जिस २ मार्गमें वेग सहित गमन करनें छंगे, उसी २ मार्गमें, निदयोंका पति समुद्र मानी जळधारा निकळते हुये पत-नार्टोंकी समान चलताया॥ ७९॥ इस प्रकारसे हतुमानजी आकाश मार्गमें गरुडजीकी समान गमन करते हुये, पवनकी समान मेच जालको छित्र भिन्न करने छगे॥ ८०॥ उनेत, नीछ, अरुण व मंजीठ रंगके वादर ्वानर श्रेष्ठ इतुमानव्यिसे खेंचे जाकर पवनसे चळायमान किये हुये मेघों-

की समान शोभा धारण करते हुये ॥ ८१ ॥ हनुमानजी वारंवार मेघ मंडलमें प्रवेश करके छिपजाते, कभी उनमेंसे निकलकर प्रकाशितहो जाते, इस्से वह वादरोंमें छिपते, प्रकाशित होते चंद्रमाके समान दृष्टि आनें लगे ॥ ८२ ॥ तब देव,दानव, और गंधर्व लोग उन कपिश्रेष्ठ हनुमा-नजीको वेग सहित समुद्र छांघते देख वहां पर फूछोंकी वर्षा करनें लगे॥८३॥सूर्य भगवान्नें उन समुद्र लांघते हुये उन वानर राजको अपनी किरणोंसें संतापित नहीं किया; और पवन जीभी श्रीरामचंद्रजीके कार्य की सिद्धिके लिये हर्जुमानजीका श्रम हरनेंकी वासनासे धीरे धीरे चलने लगे ॥ ८४ ॥ ऋषि लोग उन आकाश मार्गमें चलते हुये किपश्रेष्ठ हुनु-मानजीकी स्तुति करते हुये और देवता व गन्धर्वगण उनकी बड़ाई गानें लगे॥ ८५॥ यक्ष, रक्ष, नागगण, विगतक्केश कपिश्रेष्ठ हनुमानजीका साहस देखकर "धन्यहै २ "ऐसा कहनें छगे॥ ८६॥ जब वानरश्रेष्ठ हतुमाननी समुद्रके पारजानें लगे, तब समुद्र इक्ष्वाकु कुलके सन्मान करनेंका अभिलाषी होकर चिन्ता करनें लगा॥ ८७॥ यदि हम इस समय वानर राज हनुमानजीकी सहायता न करेंगे, तो सर्व छोकोंके समीप हम् निन्दुनीय होंगे ॥ ८८ ॥ हम इक्ष्वाकुनाथ स्गरजी करके बढ़ाये गयेहैं, और यह कपिश्रेष्टभी इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न हुये श्रीरामचंद्रजीका दूतहै, इसिछिये इनका श्रम न हरना हमको उचित नहीं है ॥ ८९ ॥ अब जिस्से यह कपिश्रेष्ठ सावधान होजांय, ऐसा अनुष्ठान हमको अवस्य करना चाहिये, और हमारे ऊपर टिककर, अमको वहाय, यह सुख पूर्वक वाकीरहा अंश कूद जांय ऐसा विधान करना हमको उचितहै॥ ९०॥ नदियोंका पति समुद्र इस प्रकार साधु संकल्प मनमें विचार अपने जलके मध्य टिके हुये सुवर्णमय पर्वतश्रेष्ठ मैनाकसे बोला ॥ ९१ ॥ कि महात्मा देवराज इन्द्रजीनें पातालिनिवासी असुरोंके द्वारका मार्ग रोकनेंके लिये परिचरूप तुमको यहां रक्लाहै ॥ ९२ ॥ पातालसे फिर निकल आनेंकी इच्छाकिये महा पराऋमी उन सब असुरोंका अप्रमाण वाला पातालका द्वार तुमही रोके हुये टिंक हो॥९३॥ हे पर्वत श्रेष्ठ ऊंचे नीचे और टेढ़े वढ-नेकी सब प्रकार सामर्थ्य तुम रखतेहो,इसल्चिये हे गिरि श्रेष्ट! हमारे कहनेंसे तुम ऊपरको बढो ॥ ९४ ॥ इस समय देखोकि रामचंद्रजीका कार्य साधन

करनेंको भयंकर कर्मकारी, गगन विदारी, वीर्यवान किपश्रेष्ठ हतुमान तुम्हारे ऊपरी भागमें आयाही चाहतेहैं और इस समय यह परिश्रमके मारे थकेसे जान पडतेहैं, सो ऐसा करोकि यह तुम्हारे ऊपर कुछदेर टिककर आरामछेछैं, इस लिये इन कपिवरका श्रमदेखकर तुमकोभी अवस्य उठना कर्त्तव्यहै ॥९५॥ बड़ेर बृक्ष और लता पत्रादिकोंसे युक्त मैनाक पर्वत लवण समुद्रके वचन मुनकर तत्क्षण जलसे ऊपरको उठा॥९६॥तेजिकरणों वाले सर्य भगवान निस प्रकार वादलोंको भेदकर निकल आतेहैं, वैसेही मैनाक पर्वत समुद्रके जलको भेदकर अत्यन्त ऊंचा बढा ॥ ९७ ॥ इस प्रकार स-मुद्रसे ढेके हुये उन महात्मा मैनाक पर्वतनें समुद्रके कहनेसे एक मुहुर्तमें अपने शृङ्ग उपर प्रकाशिक किये ॥ ९८ ॥ मुवर्णमय प्रभातकालीन सूर्येकी समान प्रभावाले, किन्नर और वडे २ सर्पोंसे सेवित उस मैनाक पर्वतके शृंग मानों आकाञ्च स्पर्शहो करतेहीसे उठे ॥ ९९ ॥ मैनाक पर्व-तके किरणमय शृङ्गेंसे सुवर्णकी समान प्रकाशित होनेंसे आकाश मंड छ गस्त्रोंकी समान शोभायमान हुआ ॥ १०० ॥ और अतिशय प्रभा और शोभा सम्पन्न इन सब सुवर्णमय शृंगोंसे युक्त होंनेके कारण गिरि-राज मेनाक अनेक सूर्योंकी समान शोभायमान हुआ ॥ १०१ ॥ हनुमा-नजीने छनण समुद्रमेंसे सहसा उठे हुये उस पर्वतको देखकर यह निश्च-य किया कि हमें रोकनेंके लियें समुद्रमेंसे कोई विन्न उठ खड़ा हुआ-है. ॥ १०२ ॥ पवन जिस प्रकार मेचको टक्कर देताहै. वैसेही हनुमानजीनें मैनाक पर्वतके अति ऊँचे शृङ्गोंको अपनी छातीके थक्केसे अति वेग सहि-त् नीचेको बैठादिया ॥ १०३ ॥ गिरिश्रेष्ट मैनाक वानर श्रेष्ट इनुमान-जीकी रगडसे नीचेको बैठ उनके बलका वेग देख आनंदके मारे शब्द क् रनें छगा ॥ १०४ ॥ फिर मैनाक पर्वत प्रसन्न और हर्षयुक्त हृदयसे आकाशको उठकर वहींपर प्राप्त हुये हनुमानजीसे बोला ॥ १०५ ॥ वह मनुष्यका रूप धारण करके अपने एक शिखरपर खडेही हनुमानजीसे बोला कि हे वानरश्रेष्टा तुम अति कठिन कार्य करनेको तैयार हुए हो ॥ १०६ ॥ इसिटिये हमारे शृङ्गोंपर बैठ कुछ देरतक विश्राम लेकर यथासुलसे चले नाओ । रघुकुळमें उत्पन्न हुए पुरुषोंने समुद्रको बढाया-है॥१०७॥ और तुमभी उन्हीं रघुकुळमें जन्म लिये श्रीरामचंद्रजीका कार्य साधन करनेंमें नियुक्त हो, इसिलये स्वयं निदयोंके पति समुद्र तुम्हारी पूजा करतेहैं, क्योंकि जो अपने साथ में उपकार करे उसके साथमें प्रत्यु-पकार करनाही सनातन धर्म है॥ १०८ ॥ यह समुद्र रघुवंशका प्रत्युपका-र किया चाहताहै, सो तुमसे समुद्रके संमानकी रक्षा होनी अवश्य योग्य है, इस समुद्रने तुम्हारा सत्कार करनेके छिये हमको अनेक मानदे इस प्रकारसे यहां भेजाहै ॥ १०९ ॥ उन्होनें कहा कि यह हनुमानजी शत योजन समुद्रके पार जानेंके निमित्त आकाश मार्गमें गमन करतेंहैं, इसिलये तुमारे शृंगोंपर कुछ देरतक टिककर यह शेष मार्गको लांच ॥११०॥ इसलिये हे वान्रश्रेष्ठ! तुम हमारे शृंगोंपर टिककर थोडी देर विश्राम पाय फिर चले जाओ हे हरिश्रेष्ठ ! हमारे शृंगोंपर स्वादवाले और सुगंधि वाले जो कंद मूल फल दृष्टि आतेहैं ॥ १११ ॥ उन सबको भोजनकर वि-श्राम पाय फिर तुम चले जाना, हे किपश्रेष्ठ। तुम्हारे सहित हमाराभी त्रि-छोक विख्यात महाग्रुण युक्त संबंधहै ॥ **११२ ॥ हे पवनकुमार** ! इस छो-कमें जितनें कूदनें फांदनें वाले वेगवान वानरहें, हे किपकुंजर! उन सबमें हम तुमको मुख्य समझतेहैं ॥ ११३ ॥ विशेष करके जो पुरुष धर्म जिज्ञासुँहैं उनको प्राकृत अतिथिकोभी पूजा करना कर्तव्यहै, फिर तुम्हा-री समान गुणवान अतिथिकी पूजा करना तौ इमको भली भांतिसे उ-चित है ॥ ११४ ॥ तुम देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पवनजीके पुत्रहो और वेगमेंभी तुम हे कपि कुंजर ! उनकीही समानही ॥ ११५ ॥ ह धर्मज्ञ ! तुम्हारी पूजा करनेंसे मानो पवनजीहीकी पूजा होगई, इसी कारणसे तुम हमारे पूजनीयहो । इस विषय में एक और कारणभीहै. वह भी तुम सुनो ॥ ११६ ॥ हेतात ! पहले सत्य युगमें सर्व पर्वतोंके पंख होनेंके कारण. वह गरुड़जीकी समान वेग सहित सब दिशाओंमें गमन करनें छगे॥ १९७॥ पर्वतोंको उड़ता देखकर देवगण, ऋषिगण, और सबही प्राणीगण उनके गिरनेंकी शंकासे भीत होगये, कि, यह कहीं किसी-के,ऊपर न गिरैं॥११८॥तब हजार नेत्र वाले इन्द्रजीनें कोधित होकर अपने वजरों सैंकडों हजारों पर्वतोंके पंख काट डाले ॥ ११९ ॥फिर वह बड़ा कोध कर बलसे वज्र उठाये हमारे निकटभी हमारे पंख काटनेंको आये हे वानर श्रे-ष्ठ! तब महात्मा पवनजीने यह देख उसी क्षण हमको वहांसे उठाय॥१२०॥

इस क्षार समुद्रमें फेंकदिया उन्होंनें हमारे पंखभी बचाये और किसीप्रकार का चाव भी देहमें न होने दिया व सबही प्रकारसें रक्षाकी ॥ १२१ ॥ है पवनसुत इसही कारणसे तुम हमारे मान्यहो । व इस्से हम औरभी तुमसे संभाषण करते हैं हे किपश्रेष्ठ तुम्हारे सहित यही संवन्ध है और यह सवन्ध महा ग्रुणयुक्त है॥१२२ ॥ हे महामते। प्रत्युपकार करनेंका यह अवसर उप-स्थित है इसिछिये तुमको प्रसन्न होकर वह करना जिससे हमारी और सम्र-इकी प्रसन्नता हो ॥ १२३ ॥ हे किपश्रेष्ट! हम तुम्हारे मान्यभीहैं क्योंकि तुम्हारे पिताजीसे हमरा सम्बन्धभीहै इसलिये अमको दूरकर पूजा पाय तुम इमको प्रसन्न करो इस समय तुमको देखकर हमें बड़ी श्रीति उपजी है॥१२८॥ जब पर्वतराज मैनाकने इसप्रकारसे कहा तव कपिश्रेष्ठ हनुमा-नजी उससे बोळे कि आपने हमारी पहुनईभी भूळी मांति की और हमभी बहुत प्रसन्न हुए परन्तु इम जो आपकी दी हुई पूजाग्रहण न कर सके उस के लिये आपको क्षोभ न करना चाहिये॥ १२५॥ एक तो कार्यका समय हमको शीव्रता कराताहै दूसरे दिनभी बीता चाहताहै और तीसरे हमने सर्वे वानरोंके सामने यह प्रतिज्ञा भी कींहै कि हम बीचमें कहीं न टहरेंगे बराबर चले जांयगे ॥ १२६॥ वीर्यवान् किपश्रेष्ठ हनुमानजी यह कह अपने हाथसे पर्वत राज मैनाकको रूपर्ज कर आकाज्ञका आश्रयछे हँसते २ चछे गये ॥ १२७ ॥ पर्वत और समुद्र दोनोंने वार२ उन हनुमानजीको निहार तत्काळोचित आशिर्वादसे उनका आदर मान किया और चळते समय पूजा करके आञ्चिर्वाद भी दिया ॥ १२८ ॥ फिर हनुमानजी पर्वत और समुद्र दोनोंको त्यागकर पहलेसे और भी अधिक ऊंचे उठ वायु मार्गका आ-श्रय छे निर्में आकाश मंडलमें गमन करने लगे॥ १२९ ॥इस प्रकार किप कुंजर हनुमानजी बहुत ऊंचे उडकर गिरिश्रेष्ट मैनाक को देखते अवछंबन विहीन आकाश मार्गमें चले गये॥१३०॥देव सिद्ध और परमर्षिगण सवही उनका यह और किसीसे न होनें योग्य अति कठिन कार्य देखकर प्रशंसा करनें छगे॥१३१॥मैनाक पर्वतपर खडे हुए और आकाश में टिके हुए इन्द्रादि गणभी अच्छी नाभिवाले सुवर्णमय मैनाक पर्वतके इस कार्यसे बडे प्रसन्न हुए॥१३२॥फिर शचिके पति सहस्र नेत्र वाले बुद्धिमान इन्द्र-जी प्रसन्नहों गदगद वचनोंसे सुशोभित मेखलायुक्त पर्वत श्रेष्ट मैनाकसे

कहने छगे ॥ १३३ ॥ हे हिरण्यनाभ सौम्य पर्वतराज! हम तुम्हारे ऊपर बहुतही प्रसन्न हुएँहैं हम तुमको अभय देतेहैं कि जब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां फिरा करो हम तुम्हारे पंख न कार्टेगे॥ १३४ ॥हनुमानजीको भय रहित विश्राम लिये विना शत योजनके समुद्र पार होते देख कदाचित् पीछे यह किसी शंकटमें न पडें यह विचार कर तुमने उनकी विशेष सहा-यता की है॥१३५॥ दशरथ कुमार श्रीरामचंद्रजीकाही हित करनेंक छिये यह किपश्रेष्ट हतुमानजी जातेहैं सो तुमने यथाशक्ति उनका आदर करके हमको अति संतुष्ट किया १३६समस्त देवता ओंके राजा इन्द्रजी को प्रसन्न देखकर पर्वत श्रेष्ट मैनाक अति हर्ष प्राप्त करता हुआ॥ १३०॥और इन्द्रजीसे ऐसां अभय वर पाय यथा स्थानमें टिकगया इधर हनुमानजीभी मैनाकके अधिकारवाला समुद्रका भाग एक मुहूर्त में उतर गये॥ १३८॥ हनुमानजी समुद्रके पार चलेही जातेथे, कि इतनेंमें देव,गन्धर्व,सिद्ध, और महर्षि गण सबही हनुमानजीके बुद्धिबळकी परीक्षाके निमित्त सूर्यकी स-मान प्रकाशवाळी, नागमाता सुरसासे वोले॥ १३९ ॥ कि वायुनन्दन श्रीमान् हनुमानजी समुद्रके पार होनेके आकाश मार्गसे चले जा रहेहैं,सो तुमको एक मुहूर्ततक उनके गमन करनेंमें विघ्न डालना पड़ैगा॥ १४०॥ इसिछिये तुम अतिभयंकर पर्वताकार राक्षसरूप धारण करके पीछे वर्ण वाले नेत्रों सहित भयंकर दांत युक्त वदन बनाय, इतनी ऊंचीहो कि आ-काज्ञको छूलो ॥ १८१ ॥ तब पवनकुमार उपाय करकै तुमको जीतं छेते. या विषादित होतेहैं, बस उनका यह बळ बुद्धि और पराक्रम हम छोग जाना चाहतेहैं ॥ १४२ ॥ जब देवता छोगोंने अति आदर सन्मानसे इस प्रकार कहा, तब देवी सुरसा समुद्रके मध्य में राक्षस रूप धारण कर-ती हुई ॥ १४३ ॥ उसका यह रूप विकट विरूप और सर्वका भय उप-जानें वाळाथा । तब सुरसा ससुद्रके पार जातेहुए हनुमानजीका मार्ग रोककर बोळी ॥ १४४ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! देवता लोगोंने तुमको हमारा भोजन बतायाहै, इसलिये हम तुमको ला जांयगी, सो तुम हमारे इस मु-खमें प्रवेज्ञ करो ॥ १४५ ॥ और ब्रह्माजीनें पहलेसे हमको यह वरदानभी दे रक्लाहै। यह कहकर सुरसानें अति मुख फैछाया, और हनुमानजीके आगे खड़ी होगई ॥ १४६ ॥ जब सुरसानें इस प्रकार कहा तब हतुमानजी

हँसकर बोले, कि दशरथजीके राम नामक पुत्र अपने भाई लक्ष्मण और अपनी स्त्री वैदेहीजीके सहित दंडकारण्यमें आये ॥ १४७ ॥ सो किसी कार्यसे उनमें और राक्षसोंमें परस्पर वैर वँधगया, और उनकी यशस्विनी भार्या जानकीजीको रावणने इरण कर छिया ॥ १४८॥ हम उन्हींके दूत हैं और उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे जानकीजीके निकट जातेहैं, और तुमभी रामचन्द्रजीके राज्यमें वसतीहो, इसल्यि इस कार्य में तो तुमको भी हमारी सहायता करनी चाहिये उलटा विष्ठ करना तुमको नहीं सोहता ॥१४९॥और जो तुम हमें भोजन करनाही चाहतीहो, तो हम सीताजीके दु-र्शन करके क्वेश रहित श्रीरामचंद्रजीको उनका समाचारदे फिर यहां आय तुम्हारे वदनमें प्रवेश करेंगे। बस तुम्हारे निकट यह प्रतिज्ञा हमनें सत्य-ही सत्यकींहै ॥ १५० ॥ हनुमानजीके यह वचन सुनकर कामरूपिणी सु-रसा उनसे बोछीकि इमको ब्रह्माजीने यह वर दियाहै कि तुम्हारे आगेसे कोईभी जीवित न जाय सकेगा ॥ १५१ ॥ इनुमानजीको गमन करते हुये देखकर नागमाता सुरसा उनकी शक्तिकी परीक्षा छेनेंके छिये उनसे बोली ॥ १५२ ॥ हे वानरश्रेष्ठ! विधातानें हमको यही वरदान दियाहै कि जो तु-म्हारे आगेर आवेगा वह तुम्हारे वदन में ही होकर जाय सकेगा सो यदि तुममें शक्ति होती आज हमारे मुखमें प्रवेश करके चले जाओ ॥ १५३ ॥ यह कहकर नागमाता सुरसा, बड़ाभारी सुख फैलाय शीव्रतासे पवनकु-मार हनुमानजीके आगे खड़ी होगई। तब मुरसाके ऐसे वचन मुनकर वा-नरश्रेष्ठ हनुमानजीकोभी क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १५४ ॥ हनुमानजीनें उससे कहाकि निसमें हम छंबे चौड़े समासकैं उतना बड़ा मुख तू फैला, इतना कह इनुमानजीनें दुशयोजन मुख फैलाये सुरसापर क्रोधितहो पवनकुमा-रभी तिसी समय दशयोजनके होगये । यह देखकर सुरसानेभी अपने मुलको वीस योजन फैछाया ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ परम बुद्धिमान पवन कुमार सुरसाके सुलको बीसयोजन विस्तारित देख जो बड़ी जि-व्हासे युक्त अतिशय भयंकर साक्षात नरककी समानथा ॥ १५७ ॥ ( क्षेपक ) " उस मेचकी समान वदन मंडलको वीस योजनका विस्तार वाला देखकर, इनुमाननी क्रोधित होकर तीस योजनके छंबे चौडे होगये फिर सुरसानें चाळीस योजन चौडा मुख फेळाया, तब महावीर्यवान हुनु-

मानजी पचारा योजनके बडे होगये ॥ यह देखकर सुरसाने अपने मु-खका विस्तार साठ योजनका किया, तब हनुमानजीने अपने शरीरको सत्तर योजन विस्तारा, तब सुरसा अपने मुखको अस्सी योजन विस्तार करती हुई, यह देखकर साक्षात् कालकी समान पवनकुमार हनुमानजी नब्बे योजनके बडे होगये, फिर सुरसाका सुख शत योजनका बडा हुआ" ( इति क्षेपक ) तब हनुमानजी मेघकी समान अपनी देहको सकोडकर उसही मुहूर्त अंगूठेकी समान शरीर बनालेते हुए ॥ १५८ ॥ और मुरसा क मुखमें बड़ी शीव्रताके साथ प्रवेशकर और तत्क्षणात्ही उसमेंसे नि-कल आकाञ्चमें टिककर उस्से बोले ॥ १५९ ॥ हे दाक्षायणि ! तुमको नमस्कारहै ! हम तुम्हारे मुखमें प्रवेश करके निकल आये, तुमनें वर जो पायाथा वहभी सत्य होगया; इसिछिये अब हम जानकीजीके निकट गमन करेंगे ॥ १६० ॥ राहुके मुखसे चंद्रमाकी समान हनुमानजीको अपने मुलसे छूटा हुआ देल, देवी सुरसा अपना रूप धारणकर उनसे बो-ली॥ १६१॥ हे कपिश्रेष्ठ ! तुम अपने कार्यकी सिद्धिक लिये सुल पूर्व-क चले जाओ, और जानकीजीको लायकर श्रीरामचंद्रजीसे मिला-दो ॥ १६२ ॥ इस समय देवतालोग हनुमानजीका यह तीसरीवार अ-ति कठिन कर्म देख वारंवार " धन्यहै ! धन्यहै " कहकर बडाई करनें छगे ॥ १६३ ॥ इस ओर पवनकुमार हनुमानजी वरुणालय समुद्रके ऊपर आकाश मार्गका आश्रयले गरुडजीके वेगकी समान गमन करने लगे ॥ १६४ ॥ यह वायुमार्ग, जलधारा, विहङ्गम समूह, गाने बजानेंमें पं-डित तुम्बरु इत्यादिका स्थान, ऐरावत गजसे सेवित ॥ १६५ ॥ सिंह-व्यात्र, हस्ती, पक्षी, और सर्प समूह आदिके चलनें, और विमल विमानों-के आवागमनसे सन्नित ॥ १६६ ॥ वत्र और अशनिकी समान स्पर्श वाले, पातक, सहज्ञ पुण्यकर्मकारी महाभाग स्वर्गके जीतने वाले पुरुषों-से शोभित ॥ १६७ ॥ सदाही हव्य छिये अग्नि, यह, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य-और तारागणोंसे सेवित ॥ १६८॥ महर्षि, गन्धर्व, नाग, और यक्ष समूह से समाकुछ एकान्त विमछ विशाल और विश्वावसुसे सेवित ॥ १६९ ॥ देवराजके वाहन ऐरावत हाथीसे रोंदा हुआ चंद्रमा और मूर्य भगवान्का कल्याण रूप पंथ जीवलोकका आश्रय स्वरूप इस विमल मार्गको ब्रह्मा-

जीनें बनायाहै ॥ १७० ॥ ऐसे, बहुतसारे वीर विद्याघर लोगोंसे सेवित, वायुमार्गमें पवनकुमार हतुमानजी, गरुडजीके वेगकी समान वेगसे गये॥ १७९॥ हनुमानजी चलती समय वादलोंके समूहको सैंचे हुये च-छे जातेथे, इसिल्ये सब मेच काले अगर इवेत, और लाल पीले वर्णके होगये ॥ १७२ ॥ वानरवर हनुमानजीके खेंचनेसे सव वादलोंके झंड शोभायमान हुए, और हनुमानजी कभी मेघोंमें छिप जाते कभी उनमेंसे निकल आतेथे॥१७३॥उनके वारंवार मेघोंमें प्रवेश करनें और निकलनेसे वह वर्षाकाळीन चंद्रमाकी समान विराजमानही सबकी भछीभांतिसे दृष्टि आतेथे ॥ १७४ ॥ हनुमानजी पंख धारण किये पर्वतश्रेष्टकी समान अवलंब रहित आकाज्ञ मार्गमें चले इनको देख सिहिका नाम राक्षसी॥१५६ मनही मनमें विचार करनें लगी यह अति वृढी और कामरूपिणीथी, और बहुतिदनोंसे भूखीथी, परन्तु आज पेटभर जायगा ॥ १७६ ॥ वहुत दिनोंके पीछे यह बडा प्राणी मेरे वदामें आयाहे । मनही मन इस प्रकारसे चिन्ताकुर राक्षसीनें हनुमानजीकी परछाईको पकडकर खेंचा ॥ १७७ ॥ जब सिंहिका राक्षसीने हनुमानजीकी परछाई पकड़कर खीचीं, तब पवन कुमार हनुमानजी चिन्ता करनें छगेकि अचानक खेंचे जानेंसे हमारा पराकम शिथिल होगया, मानों किसीनें खेंचकर हमको पंगुही कर-दिया ॥ १७८ ॥ ॥ और हम समुद्रके मध्यमें प्रतिकृत चलने वाला पवन करके रोकी हुई महा नौकाकी समान हीनतेज होगये । इस प्रकार चिन्ताकर उसी क्षण हतुमानजीनें, तिरछे, ऊँचे, सब ओरको दृष्टि फैलाय कर देखा ॥ १७९ ॥ तो ठवण समुद्रके मध्यमें कोई एक वड़ाभारी जीव उतराता हुआ देख पड़ा । हनुमानजी उस विकटवदन बड़े प्राणीको देख चिन्ता करनें रुगे ॥ १८०॥ कि कपिराज सुत्रीवजीनें जो अति अद्भुत, महावीर्यवान् परछांई पकड़नें वाले जीवोंका वृत्तान्त कहाथा वस निःसंदेह यह वही जन्तु छायाका पकड़नेंवालाहै ॥ १८१ ॥ तब हतु-भानजीनें अर्थ और ज्ञानके अनुसार इस प्राणीको सिहिका नाम राक्षसी स्थिर करके, वर्षाकालके बादलकी समान अपने शरीरको बहुतही बढ़ाया ॥१८२॥ सिहिका राक्षसीनें इतुमानजीका शरीर बढता हुआ देख कर उसने अपना एक अधर पातालमें, और एक अधर आकाशमें लगा

दियाः इतना अपने मुखको बढ़ाथा॥ १८३ ॥ और मेवकी समान गर्जती २ अतिवेगसे हनुमानजीके सन्मुख धाई, तब हनुमानजी उसका महा विकटाकार वाला मुख देखकर ॥ १८४ ॥ वह बुद्धिमान समझेकि इसमें हमारा समस्त श्रार प्रवेश कर जायगा, और इसीसे हम इसके मर्म स्थानभी चीर फाड़ डार्लेंगे । यह शोचकर वत्रकी समान हुट शरीर वाले पवनकुमारजी तत्क्षण उसके अति बड़े मुखमें ॥ १८५ ॥ अपने ञारीरको सकोड़कर उसके बदनमें चुसगये, उस राक्षिसीके मुखमें पैठते हुये सिद्ध चारणोंने हनुमानजीको देखा ॥ १८६॥ पूर्णमासिक दिन पूर्णचंद्र जिस प्रकार राहुसे यसिलया जाताहै, हनुमानजीभी वैसेही सिहि-कांके मुखमें पड़े ! इधर हनुमानजीनें उसके मुखमें जाय अपने तेज नखोंसे उस राक्षसीके मर्भ स्थानको ॥ १८७ ॥ अति ज्ञीत्रतासे चीर फाड़कर मनकी समान वेग विक्रमसे ऊपरको उछले, तिस राक्षसीको बड़े भाग्य धीरता और चतुरतासे मारकर ॥ १८८ ॥ कपिश्रेष्ठ हनुमानजी फिर अति वेगसे बढनें छगे, राक्षसीभी इनुमानजीसे मारखाय भिन्न हृदय और पीडित होकर, समुद्रके वीचमें गिरपड़ी, ब्रह्माजीनें इस राक्षसीका संहार करनेके छिये हनुमानहीको उत्पन्न किया, नहीं तो इस राक्षसोको कौन मार सकता ॥ १८९ ॥ हनुमानजीके द्वारा शीघ्र प्राण त्यागकर समुद्रमें गिरती हुई सिंहिकाको देखकर आकाशचारी प्राणी गण उन वानर श्रेष्ठसे कहनें लगे॥ १९०॥ हे कपिवर। इस समय तुमनें अति बड़े प्राणीको वध करके अति कठिन कार्य कियाहै, अब तुम विद्य रहित होकर अपना कार्य साधन करो ॥ १९१ ॥ हेवानरेन्द्र ! तुम्हारी समान जिस पुरुषमें धीरता, दृष्टि, बुद्धि, और चतुरता यह चारगुणेहें, वह कभी कार्य पड़नें पर व्याकुल नहीं होते ॥ १९२ ॥ पूजनीय हनुमानजी उन प्राणियोंसे पूजित और कार्य सिद्ध होंनेके विषयमें प्रसन्न होकर गरु-डजीके वेगकी समान आकाश मार्गमें उड़नें छगे ॥ १९३ ॥ और समुद्रकी दूसरो पारके प्रायः निकट पहुंचकर चारों ओर दृष्टि डाली, तब शत योजनके पीछे एक बड़ीभारी वनकी श्रेणी उन्होंने देखी॥ १९४॥ फिर वानर श्रेष्ठ पवनकुमार हनुमानजी चलते २ विविध द्वमभूषित द्वीप और मलय पर्वतपर लगे हुये उपवनोंको देखते हुये ॥ १९५॥ समुद्रकी

वेलाभूमि, और वृहांपर लगे हुये सब वृक्षोंको देखते और समुद्रकी नारी सब निद्योंके संयोग स्थानोंकों देखकर ॥ १९६ ॥ महा मितमान आत्म-वान् पवनकुमार हनुमानजीनें मेघाकार आकाशको रोकनें वाली अपनी देहको देखा और विचारा॥ १९७॥ उन महामितने समझािक राक्षस छोग हमारा अतिलंबा चौडा शरीर और महावेग देखकर हमको एक खेल समझेंगे ॥ १९८॥ यह विचार उन्होंने पर्वताकार अपने इारीरको उसी समय छोटा कर कामादि मोह विहीन जीवन्युक्त योगीकी समान फिर अपना रुचुरूप जो सदा रहताथा धारण करितया ॥ १९९ ॥ और वामन जीनें जिस प्रकार तीन चरणसे तीनों लोकनाथ राजा ! वलिका वीर्यं हरण कर, फिर अपना रूप धारण करित्याथा, वैसेही हनुमानजीने अपने रूपको बहुत छोटाकर फिर अपना पहलारूप धारण करलिया॥ २००॥ इस प्रकारसे विविध मनोहर रूप धारण करने वाले हनुमानजी समुद्रके पार जाय इसका भली भांति विचार कर कि अब क्या करना होगा, अपना कार्य सिद्ध करनेंके छिये बहुतही छोटा शरीर धारण करते हुये॥२०१॥फिर वह महा मेचसम समूहाकार महात्मा हनुमानजी छंव नामक पर्वतके शिखर पर कूदे, यह पर्वत विचित्र शृङ्ग समृहसे अछंकृत और परम समृद्धि सम्पन्नथा, व इसपर केतक, उदालक, और नारियलके बहुतही वृक्ष छम् रहेथे ॥२०२॥ इस प्रकारसे हृतुमानजी समुद्रके तीरको प्राप्त होकर त्रिकूट पर्वतके शिखरपर वसी हुई लंका नगरीको देख; वडे आका-रसे अपना रूप छोटा बनाय मृग और पक्षियोंको त्रासित इस त्रिकूट पर्वत पर कूदे ॥ २०३ ॥

ससागरंदानवपत्रगायुतंबलेनविक्रम्यम् होर्मिमालिनम् ॥ निपत्यतीरेचमहोद्धे स्तदाददर्शलंकाममरावतीमिव ॥ २०४॥

उस कालमें दानव और सर्प गणोंसे व्याप्त तरंग ज्ञाली महासागर अपनें वल और पराक्रमसे नांचकर और उसके किनारे पर पदार्पण करके अमरावतीकी समान लंका नगरी हनुमानजीनें देखी ॥ २०४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये भाषानुवादे कात्यानकुमार पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्रकृत सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः॥ १॥

## द्वितीयःसर्गः॥

ससागरमनाधृष्यमतिक्रम्यमहाब्रलः॥ त्रिकूटस्यतटेलंकांस्थितःस्वस्थोददर्शह॥१॥

महा बळवान् हनुमाननीनें अपार समुद्रको अपने बळसे नांचकर त्रिकूट पर्वतके तटपर जाय सावधान होकर छंकापुरी देखी 🕸 ॥ १॥ महा-वीर्यवान हनुमानजी उस पर्वतके छगे हुये वृक्षोंकी पुष्प वर्षासे युक्त होंनेके कारण पुष्पमय वानरोंकी समान शोभित होनेलगे॥ २ ॥ अति-श्रेष्ठ विक्रमवाले श्रीपवनकुमार शत योजनका समुद्र नांचकर नतो कुछ हांफे और, न उनको कुछ थकावट प्राप्त हुई॥ ३ ॥ फिर हनुमानजी विचारनें छगेकि इस समुद्रके छांचनेंकी तो केवल शत योजनकी मर्या-दाँहै। और हम तो हनार छाखों शत योजन सरछतासे छांच सकतेहैं॥४॥ यह विचार कर वह श्रेष्ठ वीर्यवान् वानर गणोंमें अयणीय महावेगवान् हनुमानजी समुद्रको लांच लंकापुरीको गये ॥ ५ ॥ जानेंके समय अनेकर इयाम वर्ण वाले दूबोंके खेत नील रंगकी मधु सहित सुर्गान्यत पर्वत सहित बनोंके वीचवाले मार्गमें होकर गये ॥ ६ ॥ वृक्षोंसे युक्त बहुत सारे पर्वत और फूलीहुई काननश्रेणी इन सबके बीचमें होकर महा तेजस्वी वानरश्रेष्ठ हनुमानजी घूमतेथे ॥ ७ ॥ पवन कुमार इनुमानजीनें लंबपर्वतपरही टिके रहकर गिरि त्रिकूटपर वसी हुई छंकानगरी और वहांके वन उपवन समस्त देखे ॥ ८ ॥ सरह,कर्णिकार, फूला हुआ खजूर, चिरोंजी, खिन्नी, महुआ, केतकी ॥ ९ ॥ गन्ध पूर्ण प्रि-यङ्क, कदम्ब, शतावरी, असन, कोविदार, पुष्पित करवीर ॥ १०॥ यह व औरभी बहुत फूळोंके भारते झुके और शोभित, पक्षियोंते युक्त, पवनसे कंपायमान वृक्ष समूह ॥ ११ ॥ और कमलके पुष्पोंसे शोभित हंस व कारण्डवोंसे व्याप्त वापियें विविध रमणीक कीडापर्वत जलाशय ॥ १२ ॥

रागनी—गये मारुत सुत सागरतीर॥ (टेक) चढे पहाड चितै इत उत किप छंकाके विस्तीर ॥ १॥ देखे गज रथ अश्व अनेकन पैदछ दछकिभीर ॥ २॥ यह निहारि हनुमंत निहरहै चले सुमिर रघुवीर ॥३॥ द्वार निहार छंकनिके इक मुष्टिक हन्यों गंभीर ॥४॥ 'नारद' उछल कोट छंकापै चढचो पवन सुतवीर ॥ ५॥

और सब ऋतुओंमें फल पुष्प देनेवाले अनेक प्रकारके वृक्षोंसे युक्त म-नोहर फुलवाडियें उन किपकुंजर हनुमानजीने देखीं॥ १३ ॥ इस प्रकार देखते भारुते श्रीमान् पवनकुमार हनुमान् रावणसे पाठी जाती हुई हैं-कापुरीके निकट आयकर देखते हुए, कि कमल पुरुपोंसे युक्त खाई जो लंकाके चारों ओरहे; उनसे वह पुरी औरभी शोभित हो गरीहै ॥ १८॥ सीताजीको जो रावण हरण कर छे आयाथा;इस्से वह पुरी अपने ती अधिक रितत हो रहोथी; और राक्षसगण धतुष उठाये उसके चारों और घूमते थे ॥ १५ ॥ चारों ओर सुवर्णकी अति रमणीक चाहर इारद्कालके मेचकी समान उच्चल और पर्वताकार गृह समूह पांडुवर्णकी अति ऊंची सुहावन मनभावन खिड़कियोंकी कतार, चना, और पताका युक्त सैकडों इनारों अटारियें शोभित होरहींथीं॥९' और सुवर्णस्य नगरके दिव्य फाटकोंपर छता पत्रादिककी व र छर्गार्थी इन सबसे यह नगरी मनोहरी छंका चारों ओरसे पूर्ण 🧸 की पुरीके समान शोभायमान इनुमानजीनें देखी ॥ १८॥ श्रीमान ५ पवनकुमारजोने पर्वतके शिखरपर वसी हुई सैकडों इजारों परम सुन्दर मंदिरोंसे युक्त देखा, यह पुरी मानों आकाशको छुएही छेती-है ॥ १९ ॥ यह नगरी राक्षसराज रावणसे पाछी जातीथी, और विञ्व-कर्माजीनें इसको बनायाथा, किपकेसरी हनुमानजीनें देखा कि चारों ओर वडीरअटारियोंके होनेसे छंकापुरी मानों आकाशको उड़ी जातीहै॥२०॥ लाइयें और चाहर दिवारी तो मानों उस पुरीकी मोटी जांघे सागर और व-नरानि उसके वस्न, शतन्नी और शूछ आदि अस्त्र शस्त्र उसके केश, और अटारियें मानों उसके कर्णफूलये ॥ २१ ॥ विश्वकर्माने बहुतही मन लगायकर मानो उस पुरीको बनायाहै। ऐसी लंका पुरीके उत्तर द्वार-परक्रमसे इनुमानजी पहुँचकर चिंता करनें छो ॥ २२ ॥ कैलास पर्वत की समान उस पुरीका यह उत्तर द्वार ऊंचा, और श्रेष्ठ भवनोंके समुह-से मानों आकाश मंडल उसको घारण करके रेखाकार बना रहाँहै॥ २३॥ हतुमानजी वहां पहुँचकर, महाविषधर सपासे परिपूर्ण पर्वतकी गुफाके समान राक्षमोंसे भरी हुई सुरक्षित छंकानगरीके चारोंओर अपार ससुद्रकी देलकर रानणको भयंकर राष्ट्र समझ इसप्रकारसे चिन्ता करनेंछगे॥ २८ ॥

जो वानरगण किसी प्रकारसे यहां आयभी जावें, तौभी वह यहांपर सफल काम नहीं हो सकेंगे। क्योंकि। देवता छोगभी युद्ध करके छंकाको जीतनें-की सामर्थ्य नहीं रखते ॥ २५ ॥ महावाहु श्रीरामचंद्रजीभी अति विषम रावणसे पाली जातीहुई इस दुर्गम छंका पुरीमें आयकर क्याकरेंगे॥ २६॥ ऐसा समझमें आताहै कि राक्षस छोग साम, दाम, और युद्धसेभी वश होने वाले नहीं; न इनके निकट भेदही डालनेंका अवकाशहै॥ २७॥ वालि-कुमार वानरराज अंगद, नील, सुत्रींव और हम यह चार जन बलवान वा-नरोंमें हीं यहां आनेकी सामर्थ्यहै और किसीमें नहीं॥ २८॥ अच्छा जो हो सोहो, अब पहले तो यह जानना ठीकहै कि जानकीजी जीवितहें या नहीं इसलिये प्रथम उनको जीवित देखना चाहिये, फिर इन बातोंकी चिंता की जायगी ॥ २९ ॥ तिसके पीछे वानरोंमें कुंजर हनुमानजी पर्वतके शृङ्कपर बैठेर मुहूर्त भरतक श्रीरामचंद्रजीके इष्टकार्य साधनमें रत हुए मनही मन चिंता करने लगे ॥ ३० ॥ इसप्रकार चिंता करते२ मनमें यह बात समाई कि बलवान् और ऋर स्वभाववाले राक्षसोंसे रक्षाकी जाती लंकापुरीमें इस प्रकारसे हमारा प्रवेश करना उचित नहीं है ॥ ३१ ॥ क्योंकि हमको चित्रहै कि जानकीजीके खोजनेके लिये, इनसब महावीर्य सम्पन्न, महा-बळवान् व महा तेजस्वी राक्षसोंको घोखादे॥ ३२ ॥ इसल्यि ऐसा अलक्ष्य रूप धारणकरों कि जिस्से कोई इमको देख न सके रात्रिमें छंकापुरीको देखें, इस बड़ेभारी कार्यको पूरा करनेंके लिये ऐसेही रूप बनाकर लंकापुरीमें पैठना ठीकहै॥३३॥इसप्रकारसे हनुमानजी सुर असुरोंको प्राप्त होनेको योग्य उस छंका नगरीको देखकर वारंवार छंबे२ इवास छे चिंता करनें छगे॥३४॥ इम किस उपायसे दुरात्मा राक्षसराज रावणकी दृष्टिसे न देखे जाकर जनक-कुमारी सीताजीके देखनेको समर्थ होवें ॥ ३५ ॥ त्रिभुवन विदित श्रीराम-चंद्रजीका कार्य किस प्रकारसे सिद्ध होगा? और किस उपायसे हम इकले एकान्तमें बैठी हुई विजन वासिनी जानकीजीको देखेंगे? ॥ ३६ ॥ देशका-लके ज्ञानका न रखनेवाला दूत सिद्ध होनेवाले समस्त कार्यीकोभी देश कालके विरुद्ध करके नाशकर देताहै; जैसे मूर्य भगवानके उदय होंनेसे अंधकारका विनाञ्च होजाताहै॥ ३७॥ और स्वयं स्वामी अपने मंत्रियों-के सहित परामर्श करके कर्त्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें जो निश्चितार्थ

जाननेंवाली बुद्धि करताहै, नहभी उस दूतके दोपसे सिद्ध नहीं होती क्योंकि मूढअपने आपको पंडित माननेवाले दूत कार्योंका नाज्ञ कर देतेहैं॥ ३८॥ इसलिये किस उपायका आश्रय करनेसे कार्यभी नष्ट नहींहो और हमको व्याकुछताभी नहीं; और कैसेही इस समुद्रका छांपनाभी व्यर्थ न जाय ॥ ॥ ३९ ॥ विदितात्मा श्रीरामचंद्रजी रावणका वध करनेको तैयार हुएँहैं, इसलिये जो इमको राक्षसोंनें कहीं देखा, तो उनका, यह कार्य नप्ट हो जा-यगा ॥ ४० ॥ राक्षसोंका इसीर घारण करनें वा और कोई रूपधारण क-रनेंसेभी निशाचर छोगोंके अजानें रहना असंभवहै। ऐसा करनेंसे तो वह अवस्य हमको पहँचान जायँगे ॥ ४१ ॥ हमको साफ मालूम पड़ताहैकि पवनभी यहांपर ग्रुप्तरूपसे विचरण करनेंको समर्थ नहींहै, क्योंकि भयंकर कमें करनेंवाळे राक्षस लोगोंको कुछभी अविदित नहीं रहता यह सबही कुछ जानतेहैं ॥ ४२ ॥ यदि हम अपना भयंकररूप धारण करके इस स्थानमें टिके रहें, तो हमारा नाज्ञहोगा, और प्रभुका कार्यभी नप्ट हो जा-यगा ॥ ४३ ॥ इसिंछये हम अपने शरीरको बहुत छोटा बनाय श्रीराम-चंद्रजीके कार्यकी सिद्धिके निमित्त रानिके समय छंकापुरीमें प्रवेश करेंगे ॥ ४४ ॥ इस दुरासद रावणकी लंकानगरीमें रात्रिको प्रवेशकर प्रतिमंदिर में जानकीजीको खोजकर देखेंगे॥ ४५ ॥ इस प्रकारसे अपने चित्तमें वि-चार महाकिप हनुमानजी जानकीजीके दर्शनका अभिलाप कर सूर्य भग-वानके अस्त होनेकी राह परखते रहे॥ ४६॥ इसप्रकार जब सूर्य भगवान् अस्त होगये, तब हनुमानजीनें अपने श्रारिको सकोड़कर विल्छीकी स-मान छोटा और देखनेमें अति अद्भुत बनाया॥ ४७॥ और प्रदोष का-छमें वह वीर्यवान् पवनकुमार हतुमानजी उसी क्षण कूट्कर, सर्व भांतिसे बड़ी सड़कोंवाळी रमणीय छंकापुरीमें प्रवेश करते हुए ॥ ४८ ॥ वहांपर इतुमानजीने देखाकि जात २ राज मंदिरोंकी श्रेणीसे अनेक सुवर्णमय खं-भोंसे, व सुवर्णमय झरांलोसे यह छंका गन्धर्व नगरीकी समान जान पड-तीहै ॥ ४९ ॥ उन्होंने उस प्ररीके सत मंजिले अठ महले स्थान देखे कि-सी स्थानमें स्फटिक और रत्नजड़े हुए और कहीं संपूर्ण सोनेकेहीथे इस प्रकारकी रचना जाहे राक्षसोंके वर ज्ञाभितथे॥ ५०॥ राक्षसोंके मंदिरमें स्फटिकमणि व सुवर्णके जो स्थल बनेथे, उनसे अधिक शोभायमान हो

रहेथे, उनमें सुवर्णकी बंदनवार बँधरहीथी, वेही गृह सब ओरसे सजे सजाये छंकाको प्रकाशित कर रहेथे॥ ५१॥ वेदेही जीके दर्शनकी इच्छा किये महाकवि हनुमानजी इस प्रकारकी अचिन्त्य और अद्भुत आकारवाछी छंकापुरीको देखकर प्रथम अति हर्षितहो, फिर उदासीन होगये॥ ५२॥ हनुमानजीनें देखांकि रावण रक्षित, यशस्विनी छंकानगरी, परस्पर श्रेणी बद्ध श्वेत बड़े धवर हरोंसे महामूल्यवान स्वर्णमयजाल और फाटकोंसे अलंकतहें और भयंकर बलवान राक्षसोंकी सैनाका बल चारोंओरसे उसकी रक्षा कर रहाहै॥ ५३॥ इससमयमें चंद्रमा अनेक सहस्र किरणोंको फैला य और उनकी चांदनी छिटकाय उस्से समस्त लोकोंको ढक तारा गणोंके मध्यमें विराजमानहों मानों हनुमानजीकी सहायता करनेंकी वासना सेही उद्य होंनेलगा ॥ ५४॥

शंखप्रभंक्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानंव्य वभासमानम् ॥ ददर्शचंद्रंसकपिप्रवी रःपोङ्कयमानंसरसीवहंसम् ॥ ५५॥

पवनकुमार हनुमानजीनें देखािक सरोवरमें इंस जिस प्रकार अति-श्रय उछ्छा करतेहैं, वैसेही क्षीर, और मृणाछ वर्ण, शंखकी समान शशाङ्क भी अतिशय विराज मान होकर उदय हो रहाहै ॥ ५५ ॥ इत्यापें श्रीम-द्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकांडे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः॥

सलंबशिखरेलंबेलंबतोयदसन्निभे॥

सत्त्वमास्थायमेधावीहनूमान्मारुतात्मजः॥१॥

देश कालके जानने वाले पात्र महा बलवान वानरोंमें, श्रेष्ठ अति ऊंचे शिखर वाले और लंबायमान मेचकी समान लंबमान पर्वतपर टिके हुये महावीरजी सतोग्रणका आश्रय करके ॥ ३ ॥ रात्रिक समयमें लंका-पुरीमें पैठे। वह लंका रमणीक वन जलसे युक्त, व रावणसे पालित ॥ २ ॥ शरद कालीन बादलोंकी समान इवेत राक्षसोंके मंदिरोंसे शोभाय मान, समुद्र समान गंभीर गर्जनासे परिपूर्ण, सागर स्पर्श कारी प्रवनसें सेवित ॥ ३ ॥ परम हृष्ट पुष्ट राक्षसोंकी सेनासे चारों ओरसे

रक्षित, अलकापुरीकी समान, वाहरके द्वारों पर परम सुन्दर मदमत्त हाथियोंसे शोभित, सुधा संस्कार होनेंक कारण इवेत वर्णके, वाहर भीतरवाले द्वारोंसे युक्त ॥ ४ ॥ भोगवती सर्पोंकी पुरीकी समान सव ओर सर्गोंसे शोभायमान, और राक्षसोंकी सीमासे रचित दामिनी युक्त बादळोंसे थिरी, तारागणोंसे शोभित ॥ ५ ॥ इन्द्रकी अमरावती पुरीकी समान प्रचंड पवनके शब्दसे शब्दायमान सुवर्णकी चाहर दिवारीसे विरीथी ॥ ६ ॥ और किंकणी जालके समृहके प्रतिष्वनिसे ग्रंजायमान पताकाओंसे सनीधनी छंकापुरीके किलेकी भीतपर हनुमाननी उछल कर चढ़गये॥ ७॥ उस भीतपरसे उस पुरीको सब ओरसे निहार पवन कुमार बड़ेही विस्मित हुये कारणिक उस पुरीके सम्पूर्ण द्वार सुवर्णमयथे और उनमें चौखटैंभी सुवर्णहीकी लगीथीं ॥ ८॥ उस पुरीमें द्वारोंके निकट वाली भीतोंकी चिनाई, मणि, रूफटिक मणि और मोतियोंसे हुईथी इसिटिये वह द्वार अतिशय शोभायमान होरहेथे जिनके ऊपरका भाग सु-वर्ण और चांदीसे बनाया गयाथा,ऐसे तप्त सुवर्णके बने मतवाळेसे हाथी भी डन द्वारों पर घरे थे॥९॥ द्वारोंमें गमन करनेके अर्थ वैदूर्य मणिकी सीढियाँ बनीथीं और उन द्वारोंका सम्पूर्ण भीतरी देशभी वैदूर्य माणियोंसे बनाया गयाथा,उन द्वारोंके ऊपर अत्युत्तम सभा मन्दिर वने मानों आकाशसे वार्ते कर रहेथे॥ १०॥ उन द्वारों पर कौञ्च मयूरादिक पक्षी सुहावनी मनभावनी बोछी बोछ रहेथे, राजहंसभी विभूषित होरहेथे, नगाड़े और आभू-षणोंके शब्दकी ग्रन्जार व झनकारसे वह पुरी सव ओरसे शब्दायमान होरहीथी ॥ ११ ॥ कुनेरकी अलकानाम पुरीकी समान आकाश मंड़-लको भेदती हुईसी लंकापुरीको देख हनुमानजी अत्यन्त हर्षको प्राप्त हुये ॥ १२ ॥ उस राक्षसनाथ रावणको श्रेष्ठ ऋद्धिमती छंका नगरीको देखकर वीर्यवान हनुमानजी चिंता करनें छो।। १३॥ रावणकी निय-त की हुई सेना आयुध हाथमें छिये सर्वदा जिस प्रकार इसकी रक्षा करतीहै जिस्हे और कोईभी वल पूर्वक इस पुरीमें चढाई करके नहीं आय सकता ॥ १८ ॥ कुमुद, अंगद, महाकपि सुवेण, अथवा मैन्द और द्विविद येही कई एक जन इस प्रसिद्ध छंका पुरीमें आय सकतेहैं॥ १५॥ और सूर्य पुत्र सुत्रीवजी, कुज्ञ पर्व सहज्ञ रोमवाले ऋक्ष वानरोंमें श्रेष्ठ

जाम्बवानजी व हम बस, यही छोग यहां आय सकतेहैं और किसीमें यहां पहुंचनेकी गति नहीं ॥ १६ ॥ यह सब वात विचारते २ हनुमानजीको अकस्मात महाबाहु श्रीरामचंद्रजीके पराक्रमकी और उनके छोटे भाई लक्ष्मणजीके विक्रमकी याद आय गई. वस इस वातके याद आतेही हनुमानजीका विषाद दूर होगया ॥ १७ ॥ रत्नमय गृह जो वन रहेथे वही मानों छंका के वसन हैं उनको पहरे गोष्ट और वडेर गृहोंको कर्ण भूषण बनाये धवरहरे आदिकोंके ऊपर वाले मुख्य द्वारोंको स्तन किये इस प्रकार सर्व भांतिसे भूषित सब भूषण धारण किये छंका नवीन स्त्रीहीके समानथी ॥ १८ ॥ अनेक प्रकारके रत्नोंसे प्रकाश मान भवनोंसे जो दीपक जल रहेथे इससे वहांपर अंधकारका लेश मात्र भी नहीं दिखाई देताथा इसभांति रावणकी नगरी छंका महाकाप हुनुमा-नजीनें देखी ॥ १९ ॥ तिसके पीछे वानरश्रेष्ट महाकपि इनुमानजी प्रवेज्ञ करते हीहैं कि इतने में स्वयं छंका अपनी अधिष्ठात्री देवताकी मूर्तिसे हनुमानजीके देखनेंको आई ॥ २०॥ इन वानर वरको देख रावण पाछि-त महा विकराल मुखी लंका अपने आपही उठधाई ॥ २१ ॥ और उन पवनकुमार का आगा घेर घोर झब्द कर पवननंदन से बोली ॥ २२ ॥ हे वनवासी! जब तक तुम्हारी देहमें प्राण रहें तब तक सत्यही सत्य बता-दो कि तुम कौनहो और किस कारणसे यहांपर आये हो ? ॥ २३ ॥ हे वानर! तुम इस छंकामें किसी प्रकारसे भी प्रवेश नहीं कर सकागे क्योंकि रावणकी सैना सब प्रकार चारों ओरसे इस पुरीकी रक्षा कर रहीहै ॥२१॥ कत्व वीर्यवान हनुमानजी सामने खड़ी हुई छंका नगरी से कहने छंगे कि हम तुम्हारे प्रश्नका ठीक उत्तर पीछे से देंगे ॥ २५ ॥ परन्तु हे तीक्ष्ण नेत्र वाली! तुम क्यों पुरके द्वार पर खड़ी हुई हो? और किसकारणसे क्रोध युक्त होकर हमें डरारही हो ? ॥ २६ ॥ पवनकुमार हनुमानजीक वचन सुनकर काम रूपिणी छंका कोघातुर होकर उनसे वोली ॥ २७ ॥ राक्षस राज रावणकी आज्ञाके वशमें रहकर इस छंका नगरीकी रक्षा किया करतीहैं ऐसी सायर्थ्य किसीमें नहीं है कि जो इमको जीत सकै ॥ २८ ॥ तुम हमारा निरादर करके इस नगरीके मध्य प्रवेश करनेकी सामर्थ्य नहीं रखतेहो, तुम हमसे आज निहत हो प्राणींको छोड़ महा निदाको प्राप्त हो-

गे ॥ २९॥ हे कपिवर ! इमही साक्षात् छंकाकी अधिष्ठात्रीहें और सर्वे भा-वसे सदा इसकी रक्षा किया करतीहैं; इसीलिये हमनें तुमको भय दि-खलाया और यह बात कही ॥ ३० ॥ वानस्त्रेष्ट पवननंदन हतुमानजी छंकाको यह वचन सुन उसको पराजित करनेकी कामनासे यह कर दूसरे पर्वतकी समान उसके आगे खड़े होगये ॥ ३९ ॥ फिर वीर्यवान बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ पवनकुमार हनुमानजी उस विकटाकार स्त्रीरूप घारिणी छंकाके ओर देखकर कहनें छगे ॥ ३२ ॥ अति कौतूहरू होनेके कारण धनरहरे, तोरण और अटा अटारियोंसे परिपूर्ण छंका नगरीके देखनेकी इच्छा किये हुए हम यहांपर आयेहैं ॥ ३३ ॥ इस नगरीके वन उपवन कानन और अच्छे २ भवन देखनेंकी वासनासे हमारा आना यहांपर हुआहे ॥ ३८ ॥काम रूपिणी छंका हतुमानजीके यह वचन सुनकर फिर उनसे अतिवोर कठोर वचन बोळी ॥ ३५ ॥ रे अनसमझ वानर नीच ! यह पुरी राक्षस राजा रावणसे पाछी जातींहै सो तू इमको विनाजीते इसका द्र्शन न कर सकैगा ॥ ३६ ॥ तब किपश्रेष्ठ इनुमानजी उस राक्षस रूप धारिणी छंका अधिष्ठात्रीसे बोले किहभद्रे ! इस नगरीका दर्शनकर इम फिर अपने स्थानको चल्ले जांयगे॥ ३७॥ यह सुन उस लंकाने भयंकर नाद्कर अतिवेगसे हनुमानजीको चरणका प्रहारिकया ॥ ३८ ॥ वीर्यवान वानर आर्टूछ पवननंदन हनुमानजी छंकासे अतिशय ताडित होकर घोर गर्जना करते हुए॥ ३९॥ वायें हाथकी उंगलियोंको सकोड मुका गांध कोधसे मूर्चिछत हो हनुमानजीनें छंकाके ऊपर मुष्टिका प्रहार किया ॥ ४० ॥ उसको स्त्री समझकर इनुमानजीने बहुत कोध नहीं किया ' और नार्थे हाथसे एक साधारण साही प्रहार किया, परन्तु विकट मुख वाली और विकट दर्शन वाली राक्षसी रूप घारिणी लंका उस साधारण सेही आघातके लगतेही कांपकर उसी समय पृथ्वीपर गिरगई ॥ ४१ ॥ उसको पृथ्वीपर गिराहुआ देख तेजस्वी और वीर्यवान पवनकुमार हतु-मानजीनें स्त्री समझ उसके ऊपर अनुग्रह प्रकाश किया ॥ ४२ ॥ तब छंकादेवी अत्यन्त व्याकुछ होकर गर्व रहित वाक्य और गद्गद कंठसे हुनुमानजीको पुकारकर बोली ॥ ४३ ॥ हे प्रियदर्शन महा बलवान क-पिश्रेष्ठ ! प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करो स्त्री हत्या न करो । हे सौम्य!

वीर्य सम्पन्न महा बठवान पुरुष छोग स्नी हत्या करनेंके छिये कभी तैयार नहीं होते ॥ ४४ ॥ हे महा बठवान वीर्य सम्पन्न किपवर ! हमही स्वयं छंकाकी अधिष्टात्री हैं; तुमनें अपने वीर्यके प्रभावसे सब प्रकार हमकी पराजित कियाहै ॥ ४५ ॥ हे किपश्रेष्ठ ! स्वयं स्वयम्भु ब्रह्माजीनें हमको जो वरदान दियाथा हम उसको वर्णन करती हैं, आप श्रवण करें उन्होंने यह कहािक ॥ ४६ ॥ जबिक कोई वानर विक्रम प्रकाश करके तुमको अपनें वश्में करछेगा, तबही तुम जान छेना कि राक्षसोंको भय आन पहुँचाहै ॥ ४७ ॥ हे प्रियदर्शन ! आज तुम्हारे दर्शन करनेंसे वह ब्रह्माजी-का नियत किया हुआ समय आय पहुँचा; यह इस अवश्य होनहार समयके टळनेंकी किसी प्रकारसे संभावना नहीं है ॥ ४८ ॥ सीतांक निमित्त हुरात्मा राक्षसराज रावण, और समस्त राक्षसोंके विनाशका काळ आय पहुँचाहै ॥ ४९ ॥ इसिछये हे किपश्रेष्ठ ! तुम इस रावणकी पाळित छंकापुरीमें प्रवेशकर अपनी इच्छानुसार सब कार्योंको पूराकरो जिस जिनसकी तुमनें इच्छानीहै ॥ ५० ॥

प्रविश्यशापोपहा तांहरीश्वरःपुरीशुभां राक्षसमुख्यपालिताम् ॥ यदच्छयात्वंजनका त्मजांसतींविमार्गसर्वत्रगतोयथामुखम्॥५१॥

क्या कहैं, राजा रावणसें पाछी जातीहुई यह मनोहर छंकानगरी आप-श्चिमस्त हुईहै; तुम इसमें प्रवेश करके अपनी इच्छातुसार सब कहीं यथा सुखसे गमन करके पतित्रता जनककुमारी सीताजीको ढूंड़ो॥ ५९॥ इत्यार्षे श्रीम॰ वा॰ आ॰ सुन्दरकांडे तृतीयः सर्गः॥ ३॥

चतुर्थः सर्गः ॥

सनिर्जित्यपुरींलंकांश्रेष्ठांतांकामरूपिणीम्॥ विक्रमेणमहातेजाहनूमान्कपिसत्तमः॥१॥

महा बलवान, महा तेजमान किपश्रेष्ठ इनुमानजी अपने विक्रमसे का-

<sup>\*</sup> नंदीश्वरने शाप दियाया कि जब इस पुरीमें वानर राज अवेश करेंगे तबही इसका नाश हो जायगा।

म रूपिणी प्ररियोंमें श्रेष्ट छंकाको भछी भांतिसे जीतकर ॥ १ ॥ वह महा वीर्यवान द्वारको छोड़ कूदकर प्राकारपर चढ़ रात्रिके समय छंकानगरीमें प्रवेश करते हुये ॥ २ ॥ और किपराज सुग्रीवजीके हितकारी हनुमानजी नें इस लंकानगरीमें प्रवेश करके प्रथमही श्रञ्जगणोंके मस्तकपर अपना वायां चरण घरा क्योंकि पंडित लोगोंने इसको शृतुओंके पराजय करनें-का मुख्य कारण बतायाँहै ॥ ३ ॥ इस प्रकारसे महा पराऋमी पवन कुमार हतुमानजी रात्रिके समय पुरीमें प्रवेशकर खिले हुए पुष्पोंके समूहसे सुज्ञोभित राज मार्गमें गमन करनें छगे ॥ ४ ॥ हनुमानजीनें दे-लाकि हास्यसे उत्पन्न हुए मनोहर शब्दसे विनादित, विविध भांतिक बाजोंकी ध्वनि हीरक खबित झरोंखोंसें युक्त ॥५॥ और हीरे मोती मणि-योंसें बने हुये झरोलों वाले गृहोंसे भूपित और उनकी सघनतासे मेव माला विराजित आकाश मंडलकी समान लंका शोभा पाय रहीहै।। ६।। पद्म स्वितक आदि इवेत बादलकी समान राक्षसोंके मन्दिरोंसे लंकापुरी शोभित होकर चमक दमक रहीथी॥ ७॥ और सब ओरसे सर्वती भद्र वर्द्धमान,नन्द्यावर्त्त, स्वस्तिक आदि गृहोंसे शोभायमानथी,जिसमें चारद्वार भीतर व चारों ओरको, द्वारलगे हों, उसे सर्वतोभद्र कहतेहैं, जो इसमें पश्चिमकी ओरका द्वार न लगाही तो इसेही नंद्यावर्त्त कहतेहैं, इसेही दक्षिणका द्वार न होंनेसे वर्द्धमान, और पूर्वके द्वार न होनेसे स्वस्तिक कहतेहैं; इन सब ग्रुभ दायक भवनोंको जिनमें अनेक प्रकारके चित्र विचित्र माला आदि भूषण धरेथे, देखते भालते सुत्रीवजीके हितकारी हनुमानजी चले जातेथे ॥ ८॥ श्रीरामचंद्रजीके कार्यको सिद्ध करनेके मानससे जाते हुये हनुमानजी छंका पुरीको देख २ वड़े २ आनिन्दित होतेथे, इस मंदिरसे उसपर कूद वह उसपरसे दूसरे परको कूद भलीभांति जानकीजीको खोजतेथे ॥ ९ ॥ जब एक भवनसे दूसरे भवनमें जातेहुये विविधाकार और विविध रूप भवनोंको इनुमानजी देखने छगे तव हृदय कण्ठ और शिर इन स्थानोंसे उत्पन्न हुआ मन्द, मध्य, और तारस्वर अछंकृत मनोहर गीत उन्होंने सुना, ॥ १०॥ स्वर्गमें रहनें वाळी अप्सरा गणोंके रागकी समान मदन मिश्रित स्त्रियोंके शब्द उनकी क्षुद्र

घंटिका, व नूपुर आदिका शब्द श्रवण करते ॥ ११ ॥ उन महात्मा ओंके भवन समूहोंमें स्त्रियोंके सीढियों पर चढनेंका शब्दभी सुनते कहीं प्रस-न्नतासें ताली बजानेका शब्द और कहीं कहीं सिंहनाद सुन्ते २ हनुमानजी चले ॥ १२ ॥ राक्षसोंके भवनोंमें मंत्रोंका जप सुनते और बहुत स्थानों पर राक्षसोंको वेदाध्ययन करतेभी हनुमानजीने देखा ॥ १३ ॥ और कहीं २ राक्षस लोग रावणकी स्तुति करनेमें लग रहेहैं, और अनेक राक्षस गण राज-मार्गको सर्व प्रकारसे घेरे खड़े हुएथे ऐसा हनुमानजीनें देखा॥ ३८॥अनन्त-र जाते २ हनुमानजी मध्यम छावनीपै आये जहां उन्होंनें बहुत सारे निज्ञा-चरोंको अवलोकन किया। उनमें कोई मुंडितमुंड कोई दीक्षित कोई जटा-जूट धारी, कोई मृग चर्म इत्यादिके वस्त्र धारण कियेथे यह भेदछेते फिर-तेथे ॥ १५॥ इनमें कुशोंकी मुडीही किसी २ के हथियारथे, और किसी २ के अग्नि कुंड अस्न शस्त्रथे, और उनमें कोई २ कूट मुद्गर और दंड-को ही आयुध बनाये हुयेथे ॥ १६ ॥ और उन समस्त निज्ञाचर गणोंके मध्यमें किसी २ की एकही आंखथी, किसीके एकही कानथा, किसी २ की छाती पर एकही पयोधर झूल रहाथा; उनके वदन विकरालथे, अंग अत्यन्त विषमथे आकार अति विकट और अंग अति छोटेथे॥ १७॥ सबहीके हाथमें धनुष, खङ्ग, शतन्नी, मूसल, और अतिश्रेष्ठ परिचये, और सबकेही शरीरोंपर विचित्र कवच चमक रहेथे॥ १८॥ सबही न बहुत मोटे, न अति दुबले, न अति छंबे, न अति छोटे, न अति गोरे, न अति काले, न अति कुबडे न अति बौने ॥ १९ ॥ सबही विरूप, बहुरूप, बहुत तेजस्वी, और सबही ध्वजा पताका और विविध आयुध धारण किये हुये हनुमानजीनें देखे ॥ २० ॥ उन राक्षसोंमें सबही शक्ति, वृक्ष, पटा, वज्र, धनवासी, और फासी धारण किये हुएथे ॥ २१ ॥ और सबही माला पहरे चंदन लगाये, और श्रेष्ठ २ वस्त्राभूषण पहरे अनेक प्रकार-के वेश धारण करने वाले इच्छानुसार चलनेवाले हनुमानजीने देखे ॥ २२ ॥ बहुत सारे तीक्ष्ण शुल और वज्रलिये महाबलवान साव-धानीसे एक लक्ष राक्षस मध्यम कक्षामें स्थित हुये ॥ २३ ॥ रावणकी आज्ञासे रनवासकी रक्षा करते हुए हनुमानजीने देखे, फिर सुव-र्णमय रावणका बडी व्वजायुक्त मंदिर देखा ॥ २४ ॥ वह राक्षसराजका

विख्यात मंदिर पर्वतके वीच शिखरपर वनाथा, इसके चारों ओर परिसा वनीथी. जिसमें अनेक प्रकारके इवेत पद्म खिल रहेथे ॥ २५ ॥ चारों ओ-रसे यह भवन अति ऊंची भीतोंसे घिरा हुआथा, और साक्षात स्वर्ग समान दिन्य भावसे सजरहाथा मनोहर अन्द उसमेंसे उठ रहाथा ॥ २६ ॥ इसके द्वारपर घोड़ोंका अन्द प्रतिष्वनित होरहाथा, व अति २ अद्भुत घोड़े बँधेथे; रथवान विमानोंमें हाथी, व अक्व जुते हुएथे ॥ २७ ॥ और सब भातिसे सजे सजाये हाथी घोडे द्वारपर टिकाये जातेथे, उनमें वहुत हाथी चौदन्ते व क्वेत बादरके समान बड़े २ उज्वलथे और अनेक प्रकारके सुन्दर पक्षी वहां द्वारपर बैठे अन्द कर रहेथे ॥ २८ ॥ वीयवान हजारों लाखों राक्सोंसे यह भवन रखाया जाताथा, परन्तु महा किप हतु-मानजी ऐसे सुरक्षित रावणके गृहमेंभी ग्रप्त भावसे प्रवेश करही गये॥ २९ ॥

सहेमजांबूनदच्क्रवालंमहाईमुक्तामणि भूषितांतम् ॥ परार्ध्यकालागुरुचंद नाईसरावणांतःपुरमाविवेश ॥ ३०॥

इस प्रकारसे हनुमानजीने रावणके रनवासमें प्रवेश करके देखा कि उसके धवरहरे तप्त वर्णके सुवर्णसे बनेहें, और उन सबके ऊपर भागमें महा मूल्यवान सुक्ता मणियोंके समूहोंसे सुशोभित, और अतिश्रेष्ठ काले वर्णके अगर व चन्दनकी गन्धसें सुवासित होरहेहें॥ ३०॥ इत्यावें श्रीम॰ वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकांडे चतुर्थः सर्गः ॥ २॥

पंचमः सर्गः ॥ चंद्रोपिसाचिव्यमिवास्यकुर्वस्तारागणैर्म ध्यगतेविराजान् ॥ ज्योत्स्नावितानेनि पत्यलोकानुत्तिष्ठतेनेकसहस्ररिमः॥ १॥

" चंद्रमाभी महावीरजीको मंत्रीकी नाई सहाय देता हुआ तारोंके वीचमें शोभित होने छगा और अपनी चांदनी संसारमें फैछाता हुआ सहस्र किरणोंसे युक्त उदय हुआ! महावीरजी उस समय चंद्रमाको शंसकी कान्ति दुग्ध, मृणाछको समान कान्तिमान देखकर सरोवरमें हंसकी समान प्रकाशमान देखने छगे २ " अनन्तर बुद्धिमान पवननंदन हनुमानजीने देखा कि रात्रिक प्रथम अध पहरेमें सूर्यकी समान अधिक प्रकाशमान

किरणों सहित चंद्रमा, गोठमें अमण करते हुये मतवाछे वृषभकी समान तारागणोंके मध्यमें प्राप्त होकर वारंवार चंद्रका राशि छिरकाते हुए विहार कर रहेहैं ॥ १ ॥ चंद्रमांके उदय दुर्शन करनेंसे छोकोंके समस्त पाप नाराको प्राप्त हुए, समुद्र बढा, और सबहीभूत शोभायमान हुए ॥२॥ जो रुक्ष्मी पृथ्वीपर मन्दराचल पर्वतमें प्रदोष कालके समय समुद्रमें और दिनकों जलके मध्य कमल फूलोंके समुहोंमें मिली रहती है, वही छक्ष्मी इस समय चंद्रमामें टिककर विराजमान होरहीहै, ॥ ३ ॥ चांदीके पींजरोंमें हंस, मन्दराचल पर्वतकी कन्दराओंमें सिंह, और गर्वित हाथि-योंपर चढे हुए वीर इन सबकी समान आकाशमें उदय हुए चंद्रमाकी कला शोभित हो रहीथी॥ ४॥ चंद्रमाके कलंक रूप हरिण शृंगके स्पष्ट प्रकाशित होनेंसे ऐसा बोध हुआ मानों तेज सींगवाला बैल, ऊंचे शिखर वाला इवेत, वर्णका महा पर्वत, अथवा जम्बूनद सुवर्णके बंधनसे जिसके दांतबँधेहों ऐसा हाथी शोभायमान हो रहाहै ॥ ५॥ वर्षा वीत जानेंसे, उसकी शीतल जल बिन्दुरूप कीचड दूर होगईहै । महा ग्रह सूर्यकी किरणके संबंधसे, चंद्रमाकी प्रभा अति बढगई। व प्रकाश लक्ष्मीके आश्रय वहा उसका कलंकभी अति स्पष्ट होगयाहै इस प्रकार चंद्रमा शोभित हो रहाहै॥ ६ ॥ शिलातल पर बैठे हुए मृगराज सिंह्की समान, रणके बीचमें खड़े महा गजकी समान, और राज्यपर स्थापित हुए राजाकी समान, चंद्रमा अतिशय शोभायमान हो रहाहै॥ ७॥ प्र-काञ्च मान चंद्रमाके उदयसे समस्त अंधकारका नाज्ञ होने, राक्षसोंके मांस भक्षण दोषकी अधिकता होंने, स्त्रियोंके प्रीति पद प्रेम कलहके न होंने, और स्वर्गका सुख प्रकाशित होंनेंसे प्रदोषकाल गौरव युक्त और शोभायमान हो रहाहै ॥ ८॥ कानोंको सुख देने वालीकी मनोहर झंकार इधर उधर सुनाई आय रहीहै। पतित्रता स्त्रिये अपने २ स्वामीके साथ ज्ञायन कर रहीहैं; और अतिज्ञाय अद्भुत व घोरकर्म करनेवाले भयंकर वृत्ति निज्ञाचर राक्षस लोग इधर उधर चूमते हुए विहार करनेंमें लग रहेहैं ॥ ९॥ उसही समयमें परम बुद्धिमान हनुमानजीने फिर देखािक राक्षस गणोंके समस्त गृह रथ, अश्व, और सुवर्णमय आसनोंसे पूरित हो रहेहैं, बीर श्रीयुत और ऐश्वर्यमत्त व मदमत्त निशाचर गणोंसे भर

रहेहैं॥ १०॥ उनके मध्यमें प्रमत्त राक्षसोंका परसार अधिक उत्तर प्रत्युत्तर करते कोई दृढ हाथ वाले उलझन युक्त मतवाले प्रलाप वचन परस्पर कहकर निंदा कर रहेंहैं ॥ ११ ॥ और कभी २ और कोई अपनी छातीको बजाय रहेहैं, कोई २ अपनी प्राणप्यारीको चिपटाय रहेहैं, कोई विचित्र विविध वेज्ञ धारण कर रहेहैं और अनेक धनुषकोही खेंच रहे-हैं॥ १२ ॥ अनन्तर हनुमानजीनें देखा कि स्त्रियें कोई अपने शरीरको चन्दनादि लगा रहीहैं, कोई शयन करतीहैं कोई प्रफुछित वदनसे हैंस रहीहैं, कोई कोध युक्त होकर छंवे २ खासले रहीहैं ॥ १३ ॥ उस समय उस जनानखानेमें सजे सजाये मतवाछे हाथियोंके समूहका गर्जन होनेसे और विभीषणादि महामान्य साधु चरित्र वीरोंके निश्वाससें, श्वासलेते हुए सर्प समूहसे परिपूर्ण हृदकी समान छंकापुरीकी शोभा होरहीथी॥१४॥ अनन्तर हतुमानजीनें उस छंका पुरीमें आस्तिक, मधुर वचन वोछने वाले, विविध वेषधारी, जगत्के मध्यमें प्रधान और मुन्दर रुचिके नाम धारी, मुखिया २ राक्षसोंको देखा ॥ ३५ ॥ अधिक बुद्धिमान, विविध गुणधारी अपनी समान गुणवाले, और सुरूपवान राक्षसोंको देखकर हतु-मानजी बड़े आनंदित हुए; उन राक्षसोंमें कोई २ अधिक विरूप होनें परभी अधिक प्रभायुक्त होनेंके कारण सुरूपवानकी समान दृष्टि आनें छगे॥ १६॥ तिसके पीछे इनुमानजीनें देखािक उन स्थानोंमें अति **उत्तम गहनोंसे सजधजकर तारा गणोंकी समान प्रिय दर्शन वाली** मुस्वभाव युक्त निशाचरियें मद्यपानादि त्रिय कार्योंमें महानुभाव आसक्त होकर हान, भान, और कटाक्ष कर रहीहैं॥ ९७ ॥ फिर हरुमानजीनें रात्रिके समय चलते २ देखािक विहंगी जिस प्रकार अपने स्वामीसे भेंटी जातीहै, वैसेही अपने २ स्वामियोंसे चिपटाई जाकर कोई २ कामिनी महा छजा और हर्षके वशहो अपने २ रूपकी अधि-काईसे मानों प्रज्वित हो रहीहैं॥ ३८॥ बुद्धिमान हनुमानजीनें फिर देखािक कोई २ मनमानी विवाहिता पतिव्रता स्त्रियें अटारीके नीचे, और कोई २ अपने स्वामियोंकी गोदीमें मदन युक्त चित्तसें वैठीहें ॥ १९॥ फिर हनु-मानजीने देखािक तपाये हुए सुवर्णकी समान वर्ण वाली व चंद्र सहश उनले वर्ण युक्त किसी २ स्त्रीकी ओढ़नी नहीं है, और वह नंगीहै; और

कोई २ मानिनी होनेके कारण स्वामीके विनाही बैठीहैं॥ २०॥ कोई २ मन भावते स्वामीके संगसे अतिशय प्रसन्न हे। रहीहैं; कोई २ फूटोंके गुच्छोंको धारण कर अतिशय मनोहरणी और हर्षयुक्त हो रही हैं, और कोई २ स्वभावसेही चित्तको लैंचे छेतीहैं ऐसी स्त्री महावीरजीने देखीं २१ **ञ्**ञिथर सहज्ञ सुन्दर वदनोंके समूह तिर्छी चितवन, व सुकुमार भ्रुकुटि और उत्तम नेत्रोंकी राशिः, व दामिनी मंडलकी समान प्रभावान गहने हनुमानजीकी दृष्टि पडे ॥ २२ ॥ परन्तु जो अतिशय कुलीन श्रेष्ठ वंशमें, उत्पन्न, जिनकों विधातानें अपने मनकी कल्पनासे बनाया, जो श्रेष्ठ प्रफु-छिता छताकी समान महा सुन्दरता व सुकुमारकी खानिहैं॥ २३ ॥ जो सदाही पतित्रत मार्गमें सर्व भांतिसे टिकी हुई, श्रीरामचंद्रमेंही जिनकी केवल एक दृष्टि और श्रीरामचंद्रही जिनके एक मात्र काम लालसा, जिन्होंने स्वामीके निर्मेल मनमें प्रवेशिकयाहै, जो समस्त श्रेष्ठ स्त्रीकुलकी ळळाम स्वरूपेहैं॥२४॥जो स्वामीके विरहमें दुःखितहोकर सदाही रोती रहती हैं, पहले श्रीरामचंद्रजीके सहवास समयमें अत्युत्तम गहनोंमें प्रथम गिने जानेंके योग्य पदिक जिनके कंठको शोभायमान करता, जिनकी भ्रुकुटि यें सुकुमारहें, व स्वर अति मधुर, जोिक वनके मध्यमें नृत्य करती हुई मोरनीकी देखनेंमें अति मनोहरहैं॥ २५॥ जो स्वामीके विरहमें भली भांति न प्रकाशती हुई चंद्ररेखाकी समान, धूरि युक्त सुवर्णकी समान, त्रणयुत वर्ण रेखाकी समान, अथवा पवन मधित मेघमालाकी समान अति शोचनीय मूर्ति धारण किये हुएँहैं ॥ २६॥

सीतामपर्यन्मनुजेश्वरस्यरामस्यप त्नींवदतांवरस्य ॥ बभूवदुःखोपहतश्चि रस्यष्ठवंगमोमंदइवाचिरस्य ॥ २७ ॥

उन नरेश्वर श्रीरामचंद्रजीकी भार्या सीताजीको बहुत देरतक ढूंढनें-सेभी न पायकर, किपश्रेष्ठ हनुमानजी कुछ क्षणके लिये अत्यन्त दुःखित और शिथिल यत्न होगये॥ २७॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दर कांडे पंचमःसर्गः॥ ५॥

### षष्ठः सर्गः ॥

#### सनिकामंविमानेषुविचरन्कामरूपधृक्॥ विचचार्कपिर्लकांलाघवेनसमन्वितः॥१॥

इच्छानुसार रूप धारण किये किपश्रेष्ट श्रीमान् हनुमानजी सतखंड अठखंडे धवरहरोंपर, इच्छानुसार अमण करते हुए छंकापुरीमें घूमनें छगे॥ १॥ और बडी ज्ञीत्रताके साथ राक्षस राज रावणके गृहके निकट पहुंचे।यह गृह सूर्य सम प्रकाशित और चाहर दिवारीसे विरा हुआथा॥२॥ सिंहकी समान महा बळवान भयंकर राक्षसोंसे उस ग्रहको राक्षित देखकर कपिकुंजर हनुमानजीनें उसको जरा २खोजनेका विचारिकया॥३॥हनुमान जीने देखा कि यह भवन बहुतसारे उपगृहोंसे परिपूर्ण और विचित्र शोभा से ज्ञोभायमान होरहाँहै, इसके विचित्र दरवाजे चांदीके वनेहैं, और इनपर सुवर्णके काम होरहेहैं;सबही द्वार मनोहर प्रकारसे स्थापित कियेथे इसिल-ये वह गृह अतिशय शोभायमान होरहाया ॥ ४ ॥ शुरता युक्त परिश्रम विहीन हाथियोंपर चढे महावत् गणोंसे, व अति वेगवान रथके खेंचने वाले घोडोंसे॥ ५ ॥ सिंह और व्यात्र चर्मको धारण किये, सुवर्ण, चांदी, व हा-थी दांतकी प्रतिमाओंसे सुसज्जित और गंभीर गर्जनज्ञाली विचित्रस्थ उसके किनारे २ चूम रहेथे॥ ६ ॥ अनेक प्रकारके रतन अति श्रेष्ठ आसन और बंड़े २ रथ व महारथोंके समूहसे शोभित ॥ ७ ॥ और परम सुन्दर सुहा-वने अनेक प्रकारके सहस्रों मृग और पक्षी इन सब वस्तुओंसे रावणका गृह भूषित और पूरितथा॥८॥ सीमा रक्षक विनीत स्वभाव परम शि-क्षित राक्षसगण बडी सावधानीसे उस गृहकी रक्षा कर रहेथे, और वह मुन्दर २ स्त्रियोंसे व्याप्तथा॥ ९ ॥ अनेक बडी स्त्रियों और प्रमोद युक्त प्रमदाओंसे वह स्थान चारों ओर भर रहाँहै, और अति श्रेष्ठ गहने-की झनकार व्वनिसे वह स्थान सागर तुल्य गंभीरभावसे शब्दायमान हो-रहाथा ॥ १० ॥ अधिक करके यह गृह सब राज चिह्नोंसे परिपूर्णथा, और अति श्रेष्ठ महा मोछके चंदनकी सुगंधसे और मुख्य२ राक्षस गर्णोसे व्या-प्तथा जैसे सिंहोंसे बडा वन ॥ ११ ॥ भेरी, मृदंग, और शंखके शब्दसे शब्दायमान होरहाथा, और राक्षसगण निरन्तर इस गृहमें अपने २ इष्ट

देवताकी पूजा करतेथे॥ १२॥ महात्मा राक्षसराज रावणका समुद्र तु-ल्य गंभीर और समुद्रकीही समान शब्दकारी इस प्रकार रतन सामग्रीसे परिपूर्ण भवनथा ॥ १३ ॥ महाकिप हनुमानजीने अनेक रत्नोंसे युक्त उस गृहको देखा, उस गृहमें जहां तहां गज अश्व और रथ व्याप्तथे॥१८॥ उस सुदृश्य भवनको देखकर महाकपि हनुमानजीने विचारा कि यह गृह सब लंकाका भूषण रूपहै; यह मानकर वह जहां रावण शयनकर रहाथा वहां गये ॥ १५ ॥ इस प्रकार एक गृहसे दूसरे गृहमें गमन करते हुए मुखिया २ निज्ञाचरोंके गृह और फुलवाड़ियें देखते भालते उस मंदिरमें चूमनें लगे ॥ १६ ॥ तिसके पीछे महा वीर्यवान हनुमानजी महा वेगसे छलांग मारकर प्रथम प्रहस्तके घरमें फिर वहांसे महापार्श्वके भवनमें प्रवेश करते हुए ॥ १७ ॥ वहांसे कुंभकर्णके मेघाकार गृहमें । फिर वहांसे कूदकर विभीषणके घरपर महाकपि आये ॥ १८ ॥ वहांसे महोद्रके घर-पर कूदे; तिसके पीछे विरूपाक्षके स्थानपर आये फिर विद्याजिह्नका चर स्रोजा, फिर विद्युन्मालीके भवनको आन लिया॥३९॥वहांसे वत्रदंष्ट्रके गृह-पर गये, फिर महाकपि हनुमानजी शुकके यहां पधारे, फिर बुद्धिमान सार-णके स्थानपर॥२०॥फिर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी इन्द्रजीतके स्थानपर कूदे, वहांसे जम्बुमाली और सुमालीके भवनपर वानर श्रेष्ठ होरहे ॥२१॥ वहांसे रिमकेतुके भवन पर रिमकेतुके भवनसे सूर्य शृञ्जके यहां, फिर वहांसे यह महाकपि वज्रकायके मंदिरपर पहुंचे ॥२२॥ फिर पवनकुमार धूम्राक्ष, व स-म्पातिके घरपर, तहांसे विद्युद्रूप, भीम, घन, विघनके स्थानपर ॥ २३ ॥ इसके पीछे शुकनाभ, चक्रशट, कपट, व्हस्वकर्ण, दंष्ट्र, लोमश राक्षसींक गृहों पर ॥२४॥फिर युद्धोन्मत्त, मत्त, घ्वजयीव, सादी, विद्युज्जिह्नके, द्विजि-ह्व के यहां फिर हस्तिमुखके स्थानपर ॥ २५॥ वहांसे कराछ विशाछ शोणिताक्ष, इन सब राक्षसोंके भवनोंपर पवनकुमार हनुमानजी वारी वा-रीसे घूमे व कूदे ॥ २६ ॥ और उन सब बड़े भवनोंमें इन समस्त ऋदि-शाली राक्षसोंकी परम समृद्धि महा यशवान हनुमानजीने देखी ॥ २७॥ उस प्रकारसे श्रीमान् महा कपि हनुमानजी कमसे इन समस्त भवनोंपर मधू राक्षस रावणके गृहपर आये वहांपर महावीरजीने देखा कि विकराल Ç

नेत्रवाली राक्षितियें अलग २ अपने पहरे पर रावणके शयन गृहकी रक्षा-करतीहैं॥२८॥२९॥इनके अतिरिक्त रावणके गृहमें इधर उधर विचरण क-रती हुई, झूळ, मुद्गर, झिक, और तोमर धारण किये हुए असंख्य राक्ष-सियें हुनुमानजीनें देखी ॥ ३० ॥ अस्त्र धारण किये हुए वडी २ देह वाले राक्षसोंके भवन समूहों में लाल, इवेत, घोड़े वैधे देखे, जोकि अति शीव चलने वालेथे ॥ ३१ ॥ और वहे २ श्रेष्ठ रूपवाले वनके गर्जोंके मुद्देन करने वाले, भली भांतिसे शिक्षित, युद्ध में ऐरावत हाथीकी समान गजभी वॅंचे देखे ॥ ३२ ॥ वह हाथी देखतेही शत्रुओंकी सेनाका संहार करनेंवाछेथे, व और पर्वतोंकी समान जिनमेंसे मदका झरनासा झरता-था॥ ३३॥ समर में शब्ब लोगोंसे जीतनेके अयोग्य, मेचोंकी समान म-र्जन करनें वाळे हाथी, और बहुतसी सेना, सुवर्णकी सब सामग्रीसे सम्पन्न उस भवनमें जहां तहां छाई हुई देखी ॥ ३४ ॥ वह सैना सुवर्णकी कडि-योंके जालका बरूतर पहने, प्रातःकालीन सूर्यके समान चमकती दमकती, राक्षसनाथ रावणके स्थानमें हतुमानजीने देखी ॥ ३५ ॥ अनेक प्रकार की पाछिकयें चित्र विचित्र छता युक्त गृह, और चित्र पट शोभित ८ गृह हनुमानजीनें देखे ॥ ३६ ॥ विहार गृह और काठके वने हुए (नक्छी) कींडा पर्वत रमणीक रित करनेंके समान, और दिनको विहार करनेंके गृह इनुमानजीने देखे ॥ ३७ ॥ और हनुमानजीने देखा कि रावणका गृह अतिश्रेष्ठहै, वह मन्दराचल पर्वतकी तलैटीकी समान मनोहर मोरोंक स्थानोंसे व्याप्तहै ॥ ३८ ॥ ध्वजापताकाओंसे भूपित, असंख्य रह और ऋदि सिद्धिके समूहसे परिपूर्ण और वहांपर भय रहित स्थिर चित्त राक्ष-स लोग उन विधियोंकी रक्षामें नियुक्तथे, देखनेसे वोध होताथा मानो यक्ष नाथ कुवेरजीका गृह विराजमान होरहाहै ॥ ३९ ॥ सब रत्नोंकी ज्योति और रावणके तेजके प्रभावसे हजार किरणों सहित सूर्यकी समान यह गृह प्रकाशमान होरहाथा ॥ ४० ॥ सुवर्णके बने हुए पछंग आसन, और सब वरतन जोिक भोजनादि करनेंके चांदीके वनेथे, वह सब हनुमानजीने देखे जब हनुमानजी इस मंदिरमें घुसे तो उन्होंने देखा कि यह गृह मंदा व आ-सव (मिद्राका रस) से गीला होरहाहै, मिणमय पात्रोंसे व्याप्तहै, और कुनेरके भवनकी समान रमणीक है॥ ४१॥ ४२॥ और सर्वथा विव्ररहित, न्यपुर, काञ्ची, मृदंग, ताल इत्यादि बार्जोके अञ्दूसे अञ्दायमान गायकों के अञ्दूसे पूर्ण ॥ ४३ ॥

> प्रासादसंघातयुतंस्रीस्त्रशतसंकुलम् ॥ सुन्यूढकक्ष्यंहनुमान्प्रविवेशमहागृहम् ॥ ४४ ॥

अनेक २ अनूप धवरहरे और सैंकडों हजारों स्त्री रत्नोंसे विरा हुआ बडी २ कक्षा वाला जिसकी रक्षा भलीभांति होरहीथी, ऐसे भवन में हतु-मानजीनें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि-काव्ये सुन्दरकांडे षष्टःसर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः॥

सवेरमजालंबलवान्ददर्शव्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालम् ॥ यथामहत्प्रावृषिमेघजालं विद्युद्धिनद्धं सविहंगजालम्॥ १॥ महा बलवान् इनुमानजीने देखा कि इस गृहकी सब खिड़कियां सुव-र्णको बनीहैं और वैदूर्य मणिसे खचित्रहैं, उनमें पक्षियोंके विराजमान रहनेंसे विद्युज्जित विहंगोंकी श्रेणीसे शोभित वर्षाकालके मेघकी समान उस गृहकी शोभा होरहींहै ॥ १ ॥ उस अति भारी मन्दरके अन्दर विविध रहनें बैठनें, इत्यादिके दर दालान वने ठनेथें; उनमें शंख, व अनेक प्रका-रके अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण सने धनेथे, और पर्वताकार भवन समू-होंके ऊपर बनी हुई विशास गृहावसी अति मनोहरण भावसे विराज रहीथीं, जिनपर सदा चंद्र किरण पडकर मन हरण किया करतीथीं॥२॥ यह समस्त गृह विविध रत्नोंसे परिपूर्ण देवासुर गणोंसेभी पूजित, सर्व दोषोंसे रहितथा, और इसमें सब वस्तुयें रावणके वाहु बलसे इकड़ीकी हुईथीं ॥ ३ ॥ साक्षात् मयदानवके द्वारा अति यत्न पूर्वक वनाये जानेसें गुण ग्राममें छंकापति रावणके यह गृह समूह सब पृथ्वीमें श्रेष्टथे॥ ४॥ ऊंचे मेचकी समान सुवर्णके बने राक्षसराजके यह समस्त घर उसके बाहु वीर्यकी समान मनोहर और उपमा रहितथे ॥ ५ ॥ उसके देखनेंसे ऐसा जान पड़ताथा मानो पृथ्वीमें गिरे हुए स्वर्गकी समान शोभासे यह भवन उजला होरहाहै, वह अनेक रत्नों करके पूर्ण रहनेके कारण ऐसा शोभाय मान होरहाथा मानों इधर उधर छितराये हुए पुष्पोंके परागसे ढके अनेक

जातिके वृक्ष पुष्पाकीर्ण पर्वतके अग्रभागमें चमक दमक रहेहैं ॥ ६ ॥ रूपवान स्त्रियोंके विराजमान रहनेंसे मानों वह गृह दामिनीयुक्त मेघ मालाकी समान शोभित होरहाहै, अथवा दिन्य हंसोंकी कतारसे उठाया हुआ पुण्यवान् जनका आकाशचारी सुन्दर विमान शोभायमान होताहै, इसी भांतिसे उस भवनकी शोभार्थी ॥ ७ ॥ जिस प्रकारसे पर्वतका अप्र-माग अनेक धातुओंसे चित्रित होताहै जैसे गृह और चंद्रमासे आकाश मंडल चित्रित होताहै और जैसे मेघ अनेक रंगोंसे चित्रित होतेहैं इसी प्रकार अनेक रत्नोंके जड़े रहनेसे विचित्र रावणका पुष्पक नाम विमान इनुमानजीने देखा॥ ८॥ इस विमानमें बहुत जनोके बैठनेके जो स्थानथे वह सुवर्णीदिसे बने हुए नकली पर्वतोंके समूहसे परिपूर्णथे उन पर्वतोंपर बने हुए वृक्ष छगे हुएथे, और उन वृक्षोंपर फूळ खिळ रहेथे और अत्यन्त कारीगरीकी बात यहथी कि उन फूळोंसे पराग झरताथा॥ ९॥ उस विमानमें र्वेत वर्णके अनेक भवनथे और अच्छे २ फूळोंसे शोभित अनेक तळेयांथीं उन तळेयोंमें पराग सहित कमछ फूळेथे व उसके वरमें विचित्र वन और सरोवरभी बने हुएथे ॥ १०॥ महाकिप हनुमानजीने वहांपर ऐसा पुष्पक नामक महा विमान देखा, यह विमान रत्नोंकी प्रभासे उज्ज्वल्या, और इधर उधर घूम रहाथा, और अत्युत्तम विमानोंके समूहसे भी अधिक ऊंचा यह श्रेष्ठ विमानथा॥ ११॥ उस विमानमें वैदूर्य मणि मूंगा और चांदीके पक्षी बनेथे, व सुवर्ण गठित विचित्र सुजंगम, और जातिके अनुरूप सुन्दर शरीर तुरंगम समृहभी हनुमानजीने देखे॥ १२॥ जिनके पंखमें सुवर्ण और मूंगेक फूल सजाये गयेथे, जो संकुचित और कुटिल साक्षात कामदेवके पक्षकी समान शोभायमान थे, ऐसे सुंदर मुख वाले और श्रेष्ठ पंखघारी पक्षीभी वहां बनाये गयेथे॥ १३॥ इसके सिवाय वहांपर कमल वाली पुष्करिणयों में सुशोभित कमलका फूल हाथमें लिये लक्ष्मीजी और उनका अभिषेक करनेंमें नियुक्त सुन्दर ज्ञुण्ड सुज्ञोभित कमल परागसे अलंकृत हाथीभी बनें हुएथे ॥ १८॥ इसमांति विस्मय युक्त हो सुन्दर कन्दरा वाली अति शोभायमान जिसके स्थान उस छंका पुरीमें प्रवेशकर, फिर वसन्तऋतु होनेसें सुन्दर सुगंधि-त खोड़लयुक्त शोभायमान वृक्षकी समान उस गृहमें प्रवेश करते

हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकारसे हनुमानजी उस दश्मुल रावणकी भुजा ओंसे रक्षित परम प्रशंसित छंका पुरीमें इधर उधर छछांगें मार २ कर यूमनें छगे परंतु अतिशय दुःखित सुपूजिता व पतिके गुणोंके वेगसे जीवित सीताजीको वहां न देख पाकर उनका मन अतिशय दुःखित हुआ॥१६॥

ततस्तदाबहुविधभावितात्मनःकृतात्मनोजनक सुतांसुवत्मनः ॥ अपश्यतोभवदतिदुःखि तमनःसचक्षुषःप्रविचरतोमहात्मनः ॥ १७॥

तव हनुमानजी जिनका चरित्र समस्त जगत्का आद्र्शे रूप अति आद्र पानेक योग्य व हदय अति शिक्षित था वह शास्त्र रूपी नेत्रोंसे युक्त वे महात्मा जनकसुताको ढूंढनें परभी नपाकर दुःखी हुए॥ १७॥ इत्यार्षें श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकांडे सप्तमःसर्गः॥ ७॥

अष्टमः सर्गः॥

सतस्यमध्येभवनस्यसंस्थितोमहद्विमानंमणिर त्नचित्रितम् ॥ प्रतप्तजांबूनदजालकृत्रिमं ददर्शधीमान्पवनात्मजःकपिः ॥ १ ॥

बुद्धिमान पवनकुमार हनुमानजीनें रावणके गृहमें टिककर अनेक प्रकारकी श्रेष्ठ मणियोंसे खचित, इस प्रकारका आते बड़ा पुष्पक नामक महा विमान देखा, यह विमान तपाये हुए सुवर्णके इरोखोंसे सजा हुआ-था ॥ १ ॥ और अनुपम सुन्दरता युक्त प्रतिमा इत्यादिकोंके सहित होनेसें यह विमान विचित्र सुषमा युक्तथा स्वयं विश्वकर्माने भछीभांति मन छगाकर इसको बनायाथा और आकाश मार्गमें टिके वायु मार्गमें सूर्यके मार्गका चिह्न स्वरूप यह विमान विराजमान हो रहा था ॥ २ ॥ उस विमानमें ऐसा कुछ नहींथा जो महामूल्यवान रत्नोंसे न बनायाहो देवता छोगोंके विमानोंमेंभी वैसी कारीगरी दृष्टि नहीं आती इस प्रकारकी उसमें सबही रचनायें विश्लेष्यीं उसमेंके सबही पदार्थ सब गुण सम्पन्नथे ॥३॥ रावणनें तपस्या और समाधिसे प्राप्त किये पराक्रमकी सहायसे उसको प्राप्त कियाथा,यह विमान मनके संकल्पानुसार सबही कहीं

जाय सकता अनेक प्रकारकी भछी २ रचना और अनेक स्थानोंसे एकत्र किय दिव्य विमानके बनानेंके छायक विशेष २ वंड २ माछके रत्नोंसे यहबनाया गयाथा।।।।।।वह विमान महाधनशाछी यशमान पुण्यशीछ महात्मा छोगोको अति आनंदका देनें वाछाथा जो महा परिश्रम से न बनायाहो और ऐसा भी कीई स्थाननथा और यह अपने स्वामीक मनकी गतिको जान पवनकी समान आते वेगसे गमन करता इसाछिये कोईभी उसका अनादरनहीं करसकताथा अधिक करके यह विमान विशेष २ गतिके अनुसार शृन्य मार्गमें यूमता और वह समस्त अद्भुत पदार्थों के खानि रूप बहुतसे गहोंसे विभूषित,अतिशय मनोरम शरदऋतुके चंद्रमाकी समान निर्माठ और विश्वित्र शास्त्र समृहसे अलंकृत, सवन शिखरसे शोभित पर्वतकी समान विराज मानथा ॥ ५ ॥ ६ ॥ जिनके नेत्र सदा यूमते रहने वाले, निमेपरहित और विशालथे, ऐसे आकाशमें चलने वाले निशाचर और महावेगवान, कुंडल धारण किये सहस्र २ भूत गण अति गंभीर शब्द करके इस विमानको लेकर चलेथे॥ ७ ॥

वसंतपुष्पोत्करचारुदर्शनंवसंतमासाद पिचारुदर्शनम् ॥ सपुष्पकंतत्रविमा नमुत्तमंददर्शतद्वानरवीरसत्तमः ॥ ८॥

इस प्रकारसे वानरश्रेष्ठ वीरवर हरुमानजीने वसंत समयमें उत्पन्न हुये पुष्पोंके देरसे युक्त, वसंत माससेभी अधिक परम सुन्दर देखनेके योग्य, यह श्रेष्ठ पुष्पक विमान देखा॥८॥इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मी-कीये आदि कान्ये सुन्दर कांडे अष्टमःसर्गः॥ ८॥

नवमःसर्गः॥

तस्यालयवरिष्टस्यमध्येविमलमायतम् ॥ ददशमवनश्रेष्ठंहनुमान्मारुतात्मजः॥ १ ॥

पवनकुमार इनुमानजीनें उन सर्व श्रेष्ठ सुन्दर भवनोंके बीचमें अति सुन्दर विशाल वह निर्मल गृह देखांकि जिसमें विमान धराथा॥१॥ यह रावणका गृह बहुतही बड़ाथा, इसका विस्तार दोकोश और लंबाई चार कोशकीथी, और बहुत धवरहरे इत्यादिकसे यह विरा हुआथा॥२॥

शृञ्जोंके मारने वाले हनुमानजी वहांपर बड़े २ नेत्रवाली विदेहनन्दिनी देवी सीताजीको ढूंड़ते हुये सब जगह विचरण करनें छगे ॥ ३ ॥ और राक्षस लोगोंके साधारण गृह देखते हुये हनुमानजी रावणके मुख्य लक्ष्मी-वान उत्तम गृहमें प्रवेश करते हुये ॥ ४ ॥ यह गृह बहुतही बडाथा, चौदन्ते और तिदन्ते हाथियोंके समूहसे व्याप्तथा, हथियार उठाये हुये निज्ञाचर गण सर्वदा इसकी रक्षा करतेथे॥ ५॥ रावणकी राक्षस जातिकी निज्ञाचर पत्नी, और बरू सहित दूसरे राजाओंसे छीन हाई हुई राजकन्या गणोंसे पूर्ण होनेंपर ॥ ६ ॥ मानों नाके, मकर, तिमिङ्गिल मछलियोंके समूह और सर्पोंसे परिपूर्ण, व वायुके वेगसे चलायमान समुद्रकी समान यह गृह हनुमान नजीनें देखा ॥७॥ कुबेर चंद्रमा व इन्द्रजीके भवनमें जो रुक्ष्मी विराजमान हो रहती, रावणके इस भवनमेंभी वही सर्व भ्रुवन मनोहरिणी अनपायिनी: छक्ष्मी नित्य विराजमान रहतीथीं ॥८॥ और राजा कुवेरके, यम और वरु<sup>ु</sup> णके गृहमें जितना धन रहता व ऋद्धि सिद्धि विराजती,रावणके इस गृहमेंभी वैसीही वरन इनके गृहोंसेभी अधिक ऋद्धि सिद्धि विराजमान रहतीथीं॥९॥ पवनकुमार हनुमानजीनें उस अति बडे भवनके भीतर ज्ञयन गृह और बहुत उत्तम बना, बहुत सारे मतवाले हाथियोंसे पूर्ण एक गृह देखा ॥१०॥ विश्वकर्माजीने स्वर्गमें रहकर अनेक प्रकारके रत्नोंसे सजाय कर पुष्पक नामक जो दिव्य विमान ब्रह्माजीके निमित्त बनायाथा॥ १९॥ यक्षपति कुवेरजीनें कठोर तपस्याके फलसे ब्रह्माजीसे उसको पाया फिर राक्षसपति रावण अपने बळवीर्यं व तेजके प्रभावसे कुबेरजीको जीतकर वह विमान ले आया ॥ १२ ॥ वह सुवर्ण चांदी से चित्रित मृग युक्त मुडील खंभोंसे और अपनी श्रीसे मानों प्रज्वलित हो रहाथा॥ १३॥ सुमेरु, और मन्दराचल पर्वतकी समान, सूर्यांत्रिकी नांई आकाशको छूते हुयेसे शिखर गृह और विहार भवनोंसे सब कहीं शोभित हो रहाथा ॥ १४ ॥ विश्वकर्गाजीने बडी चतुराईसे जिसको बनायाथा, जो सुवर्णकी सीढियें और अति उत्तम वेदियोंसे अछंकृतथा॥ १५॥ जो कांचनमय और स्फटिकमय झरोले और खिडिकियोंके समूहसे विराजमान जिसमें इन्द्रनील, महानील, व दूसरी श्रेष्ट माणियोंकी वेदियां शोभायमान होरहींथीं॥ १६॥ विचित्र मूंगे, बढे २ मोलकी मणियें गोलर

आकार वाले मोती जिसकी सहनमें लग रहेथे, इस कारण जो बहुतही श्रोभायमान था ॥ १७ ॥ जो सुवर्ण समान सुगन्धि और सूर्य भगवान की नाई छाछ चंदन जिसमें छेप किया हुआथा। उस तरुण सूर्यकी समान प्रकाशित ॥ १८ ॥ पुष्पक नाम दिव्य विमानमें महाकिप हनुमानजी चढुगये, और उस निमानमें टिककर घूम घाम सब ओरसे लाने पीनेंके पदार्थोंको सुगंधको ॥ १९ ॥ सूंघनें छगे, यह सुगंध वडी दिन्य-थी इस सर्वत व्याप्त वायुने मानों साक्षात् गन्ध स्वरूप धारण किया था वन्यु जिस प्रकार अपने निष्कपट मित्रको जैसे उपदेश देताहै, ऐसे ही वह गन्धमय वायु महावीर्यवान् इनुमानजीसे मानों यह वार्ता कहने छगा ॥ २० ॥ ' जिस स्थानमें रावणहैं, इमारे साथ उसही स्थानमें चलें।' इसल्चिये हतुमानजीनें वहांसे चलकर रावणका वडाभारी शयन मंदिर देखा ॥ २९ ॥ यह ग्रह रावणको उत्तम स्त्रीके समान प्याराथा, उसमें सुवर्णके झरोखे मणियोंकी सीढियांथी ॥ २२ ॥ रूफटिक मणियोंसे नीचे-की सहनई, और उसके विचले भागमें हाथीदांत, मोती, हीरा, मूंगा, सुवर्ण ओर चांदीको बनीहुई विविध भांतिकी मूर्तियां शोभायमान होरहीथीं २३ मणियों करके निर्मित हुए अनेक खंभोंसे विभूषित । समस्त खंब सीधे सरळ और समानथे इस सबसे शोभित ॥ २४ ॥ उन पक्ष समान अति छंचे संभोंसे मानो वह भवन आकाशको उडा जाताथा, पृथ्वीकी समान चोकोना विचित्र फर्ज जिसमें हीरा आदि मणियें जड रहींथी विछा हुआ था ॥ २५ ॥ अधिक करके यह ज्ञयन ज्ञाला गांव, पुर, राज्य, गृह ज्ञी भित दूसरी पृथ्वी ही की समान विस्तारितथी, यह मदमत्त विहंगमोंके इन्दिसे शन्दायमानः, मनोहर गंधसे सुगंधित की हुईथी ॥ २६ ॥ वहांपर बंडे मोलके बिछौनेंपर लेटा हुआ रावण ज्ञायन कर रहाथा; वह ज्ञाला अगरके धूमसे घौछे वर्ण इंसकी समान इवेत वर्ण वाळीथी ॥ २७ ॥ पुष्प-रचनाके निकट रहनेंसे विचित्र वर्ण विश्वष्ठजीके धेनुके समान सुन्दर प्रभा युक्त हृदयके आनंदको बढ़ानेवाली ॥ २८॥ देहकी कांतिको उक्-साने वाली समस्त शोकोंको विनाश करनेवाली और साक्षात् मानों दिन्य शोभाकी उत्पन्न करने वाली शालाने इन्द्रियोंके पांच शन्द स्पर्श रूप, रस, व गन्य इन पंच इन्द्रियोंकी भोग्य वस्तु द्वारा हनुमानजीके

चक्षु कर्णादि, पंच इन्द्रियोंकी तृप्ति माताके समान देखतेही करदी॥२९॥ जब उस रावण पालित शालाने इन्हें संतुष्ट कर दिया तब इनुमानजीने मनमें समझा कि यह साक्षात् स्वर्ग, देवलोक अथवा अमरावती या कोई श्रेष्ठ सिद्धि होगी ॥ ३० ॥ अथवा यह कोई उत्कृष्ट गन्धवीं सिद्धिहै यह विचार महावीरजी देखने लगे।। ३१॥ उसके कांचन मय खंभोंमें जलते हुए समस्त दीपक रावणके तेजके प्रभावसे अति क्षीणहो जुआ खेळनेमें महा धूर्त करके हारेहुए ज्वारी छोगोंकी समान मानों बड़ी भारी चितामें लगे हुएथे ॥ ३२॥ दीपावलीकी प्रभा, रावणका तेज और गहनोंके समूहकी दींति इन सबसे उस शालामें मानों। अग्निकी शिखा बन रहीहै ऐसा हनुमानजीने माना॥ ३३॥ फिर हनुमानजीने देखा कि रात्रिके हो आनेसे सहस्र २ स्त्रियें अनेक प्रकारके शृंगार कर विभूषितहे। विचित्र आसनोंपर कोई २ बैठीहैं और कोई २ छेटीहैं॥ ३४॥ वह सब स्नियां अर्द्धरात्रि होजानेंसे मदिरा पान करनेंके कारण नींदके वशहो विहार कर-नेंसे विरत होगईहैं ॥ ३५ ॥ इस प्रकारसे सबके सोय जाने और नुपुर इत्यादिकी झुनकारका शब्द बंद होजानेंसे रावणका यह गृह अमर और इंसध्वनि रहित बड़े भारी कमल वनकी समान शोभा धारण कर रहा-था ॥ ३६ ॥ तिसके पीछे पवनकुमार इनुमानजीनें परम सुन्दरी छ्छना-ओंके नेत्र मुंदे और कमलकी सुगंधिसे युक्त वदन मंडल देखे ॥ ३७॥ निद्रांके समागमसे उनके नेत्र युगल मुंद गये और बत्तीसी बंद होगईथी उनके ऐसे मुख मंडल रात्रिके अवसानमें कमल फूलोंकी समान प्रफुछित होकर, फिर रात्रिके आगमनसे मुकुछितपत्र सरोज (कम्छ) की नाई परम ज्ञोभा धारण कर रहेथे ॥ ३८॥ यह देखकर श्रीमान महाकपि हनुमानजीनें युक्तिके अनुसार इस प्रकारसे विचारा कि मत्त अमर कुछ प्रफुछित कमछकी समय इन समस्त मुख कमछोंका सदा अभिछाष कर-तेहैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकारका विचार करके उन्होंने इन सब मुख पद्मोंकी गुणमें जलमें उत्पन्न हुए पद्मके सहित समानताकी ॥ ४० ॥ जो कुछहो रावणका शयन गृह इन सब वराङ्गनाओंके झुन्डसे शरद कालके तारा-ओंसे भूषित निर्मेख आकाशकी समान शोभायमान होरहाथा॥ ४९॥ और आप रूप रावणभी वैसेही स्त्रियोंके पास रहनेंसे तारागणोंसे युक्त

चंद्रमाकी समान उज्ज्वलतासे प्रकाश पाय रहाथा ॥ ४२ ॥ जो तारे कि पुण्यक्षीण होनेंके उपरान्त आकाशसे गिरतेंहें, वही समस्त मानो स्त्रियोंके रूपसे यहांपर आनकर मिछ गयेंहैं; ऐसा विचार हतुमानजीके मनमें उदय हुआ॥ ४३॥ क्योंकि निर्मेख तेजयुक्त बहुत श्रेष्ट तारागणोंकी समान वहांपर की स्त्रियोंकी चमकीली कान्ति और अमल वर्णकी प्रसन्नता इनमें शोभित हो रहीहै ॥ ४४ ॥ जोिक वह स्त्रियें मदिरा पीकर अत्यन्तही अमके वज्ञहो नींदमें अचेत होगईथीं; इसलिये उनके केञ्, कोमल, मालायें, व श्रेष्ठ श्रेष्ठ गहने इधर उधर चलायमान होरहेथे ॥४५॥ किसी२ का तिलक विसन गयाथा, किसी २ की पायजेव पायसे निकल गईथी; किसी २ के हार टूटकर उनकी वगलमें पड़ेथे;इस प्रकारसे वह स्त्रियां सी-रहीथीं ॥ २६ ॥ किसीका मोतियोंका हार टूट गयाथा, किसीके कपड़े उसके अंगोंसे खसक गयेथे किसी २ की तगड़ियें नितम्बों परसे निकली पडतीथीं स्त्रियें थककर इस प्रकार सब गहनेंको इधर उधर डाल बोझ छादर्नेके पीछे वोझ उतारी हुई घोडियोंके समान शयन कर रहीथीं॥४९॥ किसीके कुंडल निकल पड़ेथे किसी २ की माला टूट गईथीं कोई २ स्नि-यें, महा भवनमें गजेन्द्रसे मर्दितकी हुई छताकी समान घवड़ाई सी पड़ी-थीं ॥ ४८ ॥ किसी २ स्त्रीका चंद्रमा की किरणोंकी समान इवेत वर्णका मुक्ताहार छाती पर सिमट नानेंसे एकत्र हो, सोते हुए इंसकी समान स्त्रि-योंके स्तनों में विराजमान हो रहाथा ॥ ४९ ॥ किसी २ की वैदूर्य मणिसे बनीहुई माणेमाला कलहंसकी समान. किसीके स्तनोंके वीच सोनेके हारकी श्रेणी चक्रवाकोंकी समान शोभा विस्तार कर रहीथी ॥५०॥ इस्से वे स्त्रियां इंस कारण्डव सहित और चकवाकोंसे शोभित निदयोंकी भांति किनारे रूपी जंघाओंसे शोभायमान होतीथीं ॥ ५१ ॥ किङ्किणी के जाठको मुकुछ बनाये सुवर्णके गहनोंको बडे २ सरोज समझे भाव शृङ्गार और चेषाओंको ग्राह बनाये पतिके अनुकूछ चछनेसे उत्पन्न हुए युज़को किनारा किये सोई हुई वे स्त्रियें निदयोंके समान शोभित होती थीं ॥५२॥ किसी २ स्त्रीके सुकामल अंगोंमें , और २ किसीके कुचाप्रमें मदन करनेंसे जो रेखार्य पडगईहैं,वह समस्त रेखार्ये सुन्दर गहनोंका कार्य कर रही हैं॥ ५३ ॥ किसी २ स्त्रीके वस्त्रोंके अंचल उसकी लहरसे वारं-

वार कंपित हो मुख मंडलके ऊपर वारंवार फहरा रहेथे ॥ ५४ ॥ उनसे ऐसी शोभा होरहीथी, मानो अनेक वर्णके रँगीछे सुवर्णके तारोंसे बनी हुई श्रेष्ठ पताकायें फहराय रहीहैं ॥ ५५ ॥ किन्ही २ कान्तिवाली स्त्रियोंके दोनों कुन्डल उनके मुखकी पवनसे मन्द २ ज्ञब्द करके हिल रहेथे॥५६॥ उन स्त्रियों का स्वभाविक सुगंधि वाला वदनसे निकला हुआ, छूनेंसे सुख देनेवाला श्वासका पवन मदिराकी गंधसे अधिक तर सुगंधितहो रावण को सुख उपनाय रहाथा ॥५७॥ कोई २ रावण की स्त्री मदके मारे विह्नल रावणके मुखके धोखे में वारंवार अपनी सौतोंका मुख सुंव रहीथीं ॥५८॥ उन सब श्रेष्ट स्त्रियोंका मन एक रावणमें ही बहुत लगनेसे राज पितयों करके चुम्वित होनें परभी विरक्त नहीं होतीं ॥ ५९ ॥ बाजू धारण किये हुए कुछेक स्त्रियें सुन्दर २ वस्त्र धारण किये हुए दोनों वाहोंको तकिया बनाये उनपर मस्तक धर शयन कर रहीं हैं॥६०॥कोई किसीकी छातीके ऊपर, कोई किसीकी भुजाके ऊपर कोई किसीकी गोदीमें, और कोई २ किसी २ के कुचोंहीको पकड़े शयन कर रहीं थीं ॥ ६३ ॥ इस प्रकारसे माद्कता, और पतिके प्रेमके वशहो समस्त स्त्रियां परंस्पर जांच कमर बगल और पीठका आश्रयकर परस्पर अंग मिलाये ज्ञयन किये हुईथीं॥ ६२॥ वह सुमध्यमा स्त्रियें परस्पर एक दूसरीका अंग स्पर्श करके सुख प्राप्त करती हुई २ परस्पर वाहें गाढे नींद्के वज्ञ हो रहीथीं ॥ ६३ ॥ एक दूसरेकी मुजाके डोरेमें गुँधी हुई वह स्त्रियोंकी माला एक डोरेमें गुँधी हुई श्रमर गणोंसे सेवित मनोहर पुष्प मालाकी समान शोभायमानहो रहीथी॥ ६८॥ पवनके लगनेके कारण खिली हुई लताओंके परस्पर ग्रसितहोंने और स्त्रियोंके वालोंमें गुँधे फूलोंके गुच्छोंसे।।६५॥व उनके पर-स्परिलपट जानेंसे स्कंध रूप शोभायमान होनें, और अमररूपी वालोंके वर्त्तमान होनेंसे रावणकी स्त्रियोंका मानो यह एक वनथा ॥६६॥ स्त्रियोंके समस्त गहने उचित रीतिसे यथा स्थानमें पहरे हुएहैं परन्तु एक दूसरीसे इस प्रकार सँटकर सोय रहीथीं कि जिससे यह स्थिर करना कठिनथा, कि कौन गहनाहै? कौन मालाहै और उनका कौनसा अंगहै? ॥ ६७॥ रावणको इस समय सोताही हुआ देखकर मानों विविध प्रभावाले सुवर्ण मय उज्ज्वल दीपक विना पलक मारे नेत्रोंसे रावणकी स्त्रियोंको देख

रहेथे । जब रावण जागताथा तवतो देव छोगभी उसकी ख्रियोंको नहीं देख सकतेथे ॥ ६८ ॥ राजर्षि, ब्राह्मण, दैत्य, गन्धर्व, और राक्षसींकी कंन्या इन सबकोही रावणने अपनी प्रणियनी वनायाथा, अर्थात् उनको व्याहाथा ॥ ६९ ॥ उनमेंसे किसी २ को रावण युद्ध करके उनके पिता ओंको जीत हरकर छायाथा। और कोई मतमाती युवास्त्री काम वाणसे मोहितहो स्वयंही रावणके साथ आईथीं ॥ ७० ॥ वीर्यवान रावण वल-पूर्वक किसी खीको उसकी इच्छाके विना उंकामें नहीं ठायाथा दूसरेकी इच्छा करने वाळी और व्याही स्त्रीकोभी नहीं लायाथा, पूजा करनेंके योग्य जानकीजीके सिवाय सबही ख्रियां रावणके सौन्दर्यादि ग्रुणोंमें बँधकर स्वयंही चली आईथीं ॥ ७१ ॥ उन स्त्रियोंमें रावणको छोड दूसरेके प्रति किसीका अभिलाप नहींया, और न कोई पहले किसीसे भोगी गईंथी, सबही सत्कुळमें उत्पन्न सबही सुन्दरी, सबही चतुर और सबही श्रेष्ठ वस्त्राभूषण धारण किये, सबही चिन्ताशील और सबही रावणको प्यारी-थीं ॥ ७२ ॥ उन सब स्त्रियोंको देखकर बुद्धिमान् हनुमानजीने विचारा कि यह सब राक्षस राज रावणकी स्त्रियाँहैं, और यह जिस प्रकार रावणका स्मरणादि करनेंमें रुर्गाहैं, जो इसी भांति श्रीरामचंद्रजीकी धर्मभार्या जानकीजी श्रीरामचंद्रजीका ध्यान करतीहों, व रावणनें उनमें कुछ विष्न न डालाहो, तनतौ बड़े आनंदकी वातहै ॥ ७३ ॥

पुनश्चसोचितयदात्तरूपोध्नवंविशिष्टाग्र णतोहिसीता ॥ अथायमस्यांकृतवान्म हात्मालंकेश्वरःकृष्टमनार्थकर्म ॥ ७८ ॥

फिर हर्नुमानजीने विचारा कि सीताजी में पातित्रत्यादि ग्रुण अति प्रवरु हैं, कारण कि;हमनें देखाहै कि जब महा वल्लान् क्रूर कर्मकारी रावण जन-को हरे हुए लिये जाताथा; तब वह बड़े अन्द्रसे रोय २ अपना दुःख प्रगट करती हुई गईथीं ॥ ७४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुन्दरकांडे नवमःसर्गः ॥ ९॥

> दशमःसर्गः॥ तत्रदिन्योपमंग्रुख्यंस्फाटिकंरत्नभूषितम्॥

# अवेक्षमाणोहनुमान्ददर्शशयनासनम् ॥ १ ॥

इसके पीछे हनुमान्जीने इस स्थानके चारों ओर देखते २ विविध रह विभूषित, स्फटिक मणियोंसे बना हुआ दिव्य सर्व श्रेष्ठ परुंगके स्थापन करनेंका आसन देखा ॥ १ ॥ यह आसन चित्र पादिदि युक्त, महा मूल्य-वान रत्न खिचत बडे २ विछोनोंसे ढका हुआथा। इसपर महा मूल्यवान हाथी दांतके और मुवर्णके बने हुए पछंग रक्लेथे ॥२॥ इन सब पर्यकोंके एक स्थान में चन्द्रमाकी समान उज्ज्वल मालाओंसे शोभित एक २ रवेत छत्र रक्लाथा ॥ ३ ॥ और सुवर्ण मंडित, सूर्य सम प्रभा युक्त अशोक फूलोंकी मालासे युक्त विचित्र एक पलंग अलग रक्ला हुआ देला॥ ४॥ इस प्लंगके चारों ओर स्त्रियोंकी मुर्तियां चमर हाथमें लेकर पवन कर रहीथीं । अनेक प्रकार की सुगंधि निकल रहीथी, और श्रेष्ठ धूपकी सुग-न्धि वहां आय रहीथी॥ ५॥ वह वडे कोमल परमीनेसे मढ़ा गयाथा, मनोहर विछौना उसपर विछा हुआथा, और मनोहर फूलोंके हार चारों ओर शोभा विस्तार कर रहेथे ॥ ६ ॥ उस आसन पर काले मेवकी स-मान वर्णवाला कानोंमें उज्ज्वल प्रकाशमान कुन्डल धारण किये, लाल ने-त्रवाला आजानु लम्बित वाहु, सुवर्णके तारोंसे वने हुए वस्त्र पहरे॥ ७ ॥ सर्वोद्ध में सुगन्धि युक्त छाछ चंदन छगाये दामिनी युक्त अरुण सन्ध्या-कालीनवादरकी समान शोभा धारण किये ॥ ८॥ अति मनोहर सूर्ति धारण किये, विविध भांतिके श्रेष्ट गहने पहने, ऐसा जान पड़ताथा मानों अनेक लता झाडियों करके परिपूर्ण मन्दराचल पर्वत अयन कर रहा है ॥ ९ ॥ रात्रिको विहार करनेंसे निवृत्त श्रेष्ठ आशूषण धारण किये रा-क्षस कुमारियोंके और निज्ञाचरोंके सुख पहुँचाने वाले ॥ १०॥ मदिरा, व स्त्रियोंका अधरामृत पीनेंसे तृप्त सुवर्णसे वने हुये प्रकाशित पछंग पर श-यन किये हुए राक्षसोंके स्वामी रावणको हनुमानजीने देखा ॥ ११ ॥ रा-वण उस पठंग पर लेटा हुआ हाथीकी समान श्वास ले रहाथा, हतुमान-जी ऐसे रावणको देखतेही कुछेक डरकर दूर २ अलग जाय खड़े होंग-ये॥१२॥फिर सीढियोंके विचले भागमें खड़े रहकर उसके आसनका आश्रय करके मदमत्त राक्षस शार्टूळ रावणको महाकपि हनुमानजी देखने छगे १३॥

5''

राक्षसराज रावणके शयन करनेंपर उसका यह मनोहर शयन स्थान मद जुआते हाथियों करके सहित बड़ेभारी प्रस्नवण, पर्वतकी समान शोभायमानहो रहाथा॥ १८॥ हनुमानजीने देखािक महात्मा राक्षस राज रावणके कांचन, बाजू धारण किये दोनों हाथ इन्द्र ध्वजाकी समान श्राय्यापर पड़े हुएथे ॥ १५॥ ऐरावत हाथीके दांतोंके आघातसे दोनों बाहोंमें घाव होगयेहैं, कंधोंमें वज्रकी चोटक निज्ञान हो रहेहें और विष्णुजीके चक्रनेभी दोनो बाहोंकी भली भांति परीक्षालीथी॥१६॥ दोनीं अति बड़ी बाहें, बराबर गोल, सम कंधोंसे मिलीं, बलिष्ठ, सुलक्षण युक्त नस और उंगली और अगूँठोंसे भूषितथीं ॥१७॥ सुगोल परिचकी समान लंबी हाथीकी शुण्डके समान चढाव उतार वाली दोनों वाहें दो पंच मुंहे सर्गोंकी समान इवेत वर्णकी शय्यापर पडीथीं ॥ १८ ॥ खरगोशके खुनकी समान लाल, सुगन्धित शीतल श्रेष्ठ चंदन व औरभी श्रेष्ट र सुगंधियोंसे युक्त शोभायमान गहनोंसे शोभित ॥ १९ ॥ उत्तम स्त्रियोंके आर्छिगनसे मर्दित अत्युत्तम गन्ध पदार्थींसे सेवित । यक्ष, नाग, गन्धर्व, देव, दानवोंको रुवाने वाली॥ २०॥ ऐसी उसकी दोनों वाहें विस्तरे पर पडी हुई महाकापि हनुमानजीने देखी, मानों मन्दराचल पर्वतकी त्तछेटीमें कोधित हुए दो भयंकर सर्प शयन कर रहेहैं॥ २३॥ वह अच-छकी समान राक्षसराज रावण सर्व छक्षण युक्त अपनी दोनों भुजा-ओंसे मानो दो शृङ्गधारी मन्दराचल पर्वतकी समान श्रीभायमानहो रहाथा॥ २२॥ आम, पुत्राग, वकुछ छैः रस युक्त, मिष्टात्र और मदकी सुगंधिसे वनी ॥ २३॥ श्वास पवन जो रावणके महासुखसे निकल तीथी, वह श्वासोंसे रावणके गृहको पूर्ण करती हुई वाहरको निकलती-श्री॥ २४॥ मुक्तामणि विराजित कांचनमय मुकुट निद्रांके वशहोनेंसे न्ससक रहाथा तब उसका मुख मंडल दोनों कुण्डलोंसे उज्ज्वलही रहाथा ॥ २५ ॥ और उसकी पुष्ट छंबी चौड़ी छाती रक्तचंदन छिप्त मनोहर हारसे शोभायमान हो रहीथी॥ २६॥ उसके दोनों नेत्र छालही रहेथे, वह उन्ने रेशमीन वस्त्र पहर रहाथा, और पीताम्बरी डुपट्टेमें वह लिपटा हुआ पड़ाथा॥ २७ ॥ पापके ढेरकी समान वह दीतमान राक्षसपति रावण मानो भुजंगकी नांई स्वाश्र छ रहाथा,वह गंगाजीके अगाध

जलमें शयन किये हुए मतवाले हाथीकी समान विछोने पर सोय रहा था ॥२८॥ चार सुवर्णमय दीपक चारों ओर जल रहेथे,उन दीपकोंसें विज-लीके द्वारा मेघोंकी नांई उसके सब अंग प्रकाशमान हो रहेथे॥ २९॥ पवनकुमार हनुमानजीनें देखा, कि गृहके मध्यमें उस पत्नीप्रिय दुरात्मा राक्षस नाथके चरणोंमें उसकी समस्त स्त्रियां शयन कर रहीहैं॥ ३०॥ हतुमानजीनें देखािक उन स्त्रियोंके वदन चंद्र मंडलकी नांई प्रकाश मानहा रहेथे, कानोंमें श्रेष्ठ कुण्डल, आभूषण, और उनके कंठमें खिले हुए फूलोंकी माला पडीथीं ॥ ३१॥ सबही नाचनें गानेमें चतुरथीं कोई२ रावणकी भुजाओंके मध्यमें और कोई २ उसकी गोदीमें लेटी हुईथीं, इस प्रकारकी श्रेष्ट वस्त्राभूषण धारण करनें वाळी कामिनियोंको वहां ज्ञयन करते हुए इनुमानजीनें देखा ॥ ३२ ॥ उन स्त्रियोंके कानोंमें हीरे और वैदूर्य मणिके बने हुए सुवर्ण मय कुण्डल शोभायमान हो रहेथे। बाहीं का तिकया लगा लेनेसे बाजू बंदभी कानके धोरे शोभित हुए हनुमानजीने देखे ॥ ३३ ॥ उन स्त्रियोंके मनोहर कुण्डल भूषित सुन्दर २ सुखोंसे विराजमान तारागण विभूषित आकाशकी समान शोभा धारण किये हुएथा ॥३२॥रति करानेंके कारण उसके श्रमसे थककर राक्षसराज रावणकी सुक्ष्म कटि वाली स्त्रियां जो जहांपर जैसेथीं वह वैसेही सोय गईथीं ॥ ३५॥ कोई मनोहर अंगवाली कामिनी नींदकी अवस्थामेंही अपने कोमल अंगोंको चलायमान करके हाव भाव सहित नाच रहींथीं ॥ ३६ ॥ कोई वीणाको पकड़ेही द्वए सो जानेंसे ऐसी शोभित होतीथीं मानो महानदीके प्रवाहमें डूबती हुई कमिलनी भाग्यसे किसी नौकामें लग गईहैं॥ ३७॥ कमलकी समान नेत्र वाली कोई स्त्री डमरूही बगलमें दवाये सोय गईथी मानों कोई पुत्रको अतिप्यार करने वाली कामिनी अपने छोटे बच्चेको गोदमें छिये शयन कर रहीहै ॥ ३८ ॥ और कोई सर्वीग सुन्दरी स्त्री सुस्तनी पटह वाजेकोही द्वाये शयन किये हुईथी, मानो, बहुत कालके पीछे अपने प्यारे पतिको पाय भली भांति लिपटा चिपटाकर कोई स्त्री सोतीहो ॥ ३९ ॥ कोई कमळळोचिनी वीणाकोही पकडकर सोय गईथी मानो काममें आतुर हुई कोई कामिनी प्यारे पतिको चिपटाय सोय रहींहै ॥ ७० ॥ सदाही नृत्य करनें वाली कोई स्त्री विपश्ची वाजेको गोदमें

.

छिये मानों अपने स्वामीके साथ शयन कर रहीहै ॥ ४१ ॥ कोई २ मद माते नयन वाळी अपने सुवर्ण सहश कोमल और अपने बड़े २ अंगोंमें मृदंगको चिपटाय नयन बंद किये शयनकर रहीथीं ॥ ४२ ॥ और एक कृशोद्री रति करानेंके अमसे थककर अपनी भुजाओंमें पणव शंखको द्वाये हुए सो गईथी ॥ ४३ ॥ डमरूप्रिया कोई स्त्री डमरूकोही चिप-टाये बचेको गोदमें लिये हुए बालवत्सा काभिनीकी समान नींद्के वशहो गईथी ॥ ४४ ॥ कोई कमळनयनी मद्से मोहितहो अपनी बाहों में आड-म्बर नाम बाजा धारण करके शयन कर रहीथी ॥ ४५ ॥ और एक भामिनी जल कलशकोही लिपटायकर सो गईथी, कलशके जलसे उसका सब अंग गीला हो रहाथा, उस्से ऐसी शोभा होतीथी मानो वसंत समयमें शीतल करनेंके लिये फूल मालाओंपर जल छिडका जाताहै ॥ ४६॥ कोई अवला अपने हाथसे अपने सुवर्णके कलसकी समान आकार वाले दोनों कुचोंको ढककर सोय गईथी ॥ ४७ ॥ एक पूर्ण चंद्रमाकी समान वदन वाली कमल नयनी सुन्दर नितम्ब वाली और एक स्त्रीको चिपटाये हुए नींदके वशमें पड़ीथीं॥ ४८॥ कोई २ सुन्दरी कंतोंकी समान अपनी वीणाको चिपटाये उनको अपने कुचोंसे मईनकर शयनकर रहींथीं मान नों कामी पुरुषोंसे वह अपने कुंच मर्दित कराय सोय रहीथीं ॥ ४९ ॥ देखते २ इन सबके पीछे इनुमानजीनें देखाकि अलग और एक मनोहर सेजपर अपूर्व हूप यौवन वाळी एक स्त्री शयन कर रहीथी ॥ ५० ॥ उस मुक्ता मणिसे युक्त विविध भांतिके भूषणोंसे युक्त यह स्त्री अपने रूपसे मानो इस श्रेष्ठ भवनको शोभायमान कर रहीथी ॥ ५१ ॥ उसका वर्ण गौर व कान्ति समानथी वह सब रनवासकी स्वामिनी रावणकी प्यारी स्त्री सुन्दर रूप वाली मन्दोद्रीथी ॥ ५२ ॥ वानर यूथपित महाबाहु पवन नंदन इनुमानजी उस सर्वा भरण भूषित मन्दोदरीकी रूप यौवन सम्पत्ति देखं उसकोही सीता समझ अति आनंदित हुए ॥ ५३ ॥

आस्फोटयामासञ्ज्ञंबपुच्छंननंदिचिक्री डजगौजगाम ॥ स्तंभानरोहन्निपपात भूमौनिदर्शयन्खांप्रकृतिकपीनाम् ॥ ५४ ॥ और वानरोंका स्वभाव दिखलाते हुए एक ओर जाय अपनी बाहें पटकनें लगे, पूंछको उठाय चूमनें लगे, आनंद्रें नृत्य करनें लगे और विविध भांतिकी भाव भंगी दिखाते हुए छलांग मारकर खंभोंपर चढ र कर फिर २ भूमिमें गिरनें लगे ॥ ५८ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मी-कीये आदिकान्ये सुन्दरकांडे द्रामः सर्गः ॥ १० ॥

## एकादशः सर्गः ॥

## अवध्यचतांबुद्धिबभूवावस्थितस्तदा ॥ जगामचापरांचिंतांसीतांप्रतिमहाकपिः॥ १ ॥

इसके पीछे महाकपि हनुमानजी पहली चिंताको त्याग करके स्थिर भावसे बैठ गये; और सीताजीके विषयमें और एक प्रकारकी चिंता करनें लगे ॥ १ ॥ हतुमानजीनें विचाराकि सीतादेवी श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें; कभी शयन, भोजन, पान नकरेंगी,और न कभी वह कुछ अछंकारही कर सकर्ताहैं ॥२॥ चाहै कोई साक्षात् देवराजभीहो, परन्तु सीताजी कभी पर-पुरुषको सेवन न करेंगी, क्योंकि देवता ओंके बीचमेंभी श्रीरामचंद्रजीकी समान कोई वर्त्तमान नहीं है ॥ ३ ॥ बस इसिटिये यह कोई और कामि-नीहें, इस प्रकारसे निश्चय करके वानरश्रेष्ठ हनुमानजी सीताजीके दर्शन-की इच्छा किये फिर रावणकी मदादिपीनेंकी भूमिमें चूमने लगे ॥ ४॥ वहांपर देखािक कुछ एक कामिनियें पाशे इत्यादि खेल करके,कुछ संगी-त करके और कुछेक नाच करते २ थक गई हैं, और कुछ मदपान करनें-से विह्वलहो वहांपर शयन कर रहीहैं ॥ ५ ॥ और स्त्रियें कोई मुरज कोई मृदंग, कोई चेलिका बाजाही लिये हुए सोय रहीहैं, और कुछ स्त्रियें रम-णीक गहनोंसे सजी धजी सेजपर सोय रहीहै ॥ ६ ॥ वहांपर हजारों स्नि-यें सुन्दर भूषणोंसे भूषित, रूपवती वार्ताछाप करनेंमें शीछ संयुक्त, गीतके समान अर्थसहित बोलनें वाली ॥ ७ ॥ देश कालकी ज्ञाता, उचित वचन बोछने वाळी अधिक रित करानें वाळी हृतुमानजीनें वहांपर देखीं ॥ ८ ॥ इनके अतिरिक्त औरभी बहुत उत्तम रूप यौवन सम्पन्न हजारों

स्त्रियोंको सोती हुई इनुमानजीनें देखा ॥ ९ ॥ यह सब कामनियें रित करानेंसे विरत और गाढी नींदमें मन्न होकर स्वनमें देश कालके योग्य वचन कह रहींथीं ऐसा वानरयूथपति हनुमानजीनें देखा॥ १०॥ उन स्त्रियोंके बीचमें महाबाहु राक्षस राज रावण, बडे भारी गोठमें गायोंके बी-चमें महा वृषभ की समान शोभायमान होरहाथा ॥ ११ ॥ स्वयंराक्षस पति रावण स्त्रियोंसे विरा हुआ वनके मध्यमें इथनियोंसे घेरे हुए महा गज की समान शोभित हो रहाथा।। १२।।कपि शार्ट्छ हनुमानजीने उस महात्मा राक्षस पति रावणके गृहमें अभिलाषित भोग्य वस्तुओंके समूहसे सुझोभि-त मुरा पानकी संभाको देखा॥ १३ ॥ हनुमानजीने देखािक उस पान भूमिके स्थान २ में मृग, महिष, और शुकर गणोंका मांस अलग २ सजा हुआ घराहै ॥ १६ ॥ वानस्त्रेष्ट हनुमाननीने विज्ञास सुवर्णमय पात्रोंमें लानेंके लिये मुरगे और मोरोंका मांस धरा हुआ देखा॥ १५॥ यह सब वरा**ह** और\*राष्ट्रीणस नामक पक्षी और मृग छागलका मांस सौवर्चल लवण मिला यंथा विधिसे बनाया हुआ सही, और मयूरका मांस हनुमानजीनें देखा॥१६॥ करांकुळ, नानाविध छाग खरगोश महिष एकशल्य और मछळी आदिका मांस अर्द्ध भक्षण किया हुआ हनुमानजीने देखा॥१७॥ और खट्टे व छवण रसके द्वारा जीभकी जडताके निवारण करने वाले विविध शर्करा मिश्रित दाल और दाडिम के ससहित अनेक प्रकारके छोटे वडे चाटने लाने पीनेक पदार्थ इनुमानजीनें देखे ॥१८॥ इन सबको हनुमानजीनें देखा और बडेर धुंवरू बाजे अन्न बहुत साधन खाने पीनेक पात्रोंसे विविध भांति के फूड पुष्पोंसे पूर्ण यह पान भूमि अधिक शोभाको विस्तार कर रहीथी ॥१९॥ स्थान २ पर लानें पीनें सोने की वस्तु ओंसे और पुष्पोपहारको प्ताप्र हो-कर॥२०॥ वह पान भूमि विना अग्निकेही मानो अग्निसम प्रकाशित हो रही थी अनेक मांतिके विविधके श्रेष्ट संस्कारोंसे संस्कारित ॥ २१ ॥ मांस निपुणलोगोंसे बनाये हुए पान भूमिमें अलग्र रक्षेथे बहुत श्रेष्ठ अनेक प्रकारकी महिरायेंभी घरीथीं ॥ २२ ॥ और अनेक प्रकारके सुगंधित

<sup>\*</sup> काली गरदून लाल शिर स्वेत पंखवाले पक्षीका नाम वाश्रीणसहै. कोई खड़ मृगः

द्रव्योंके चूर्णीसे मिली हुई विविध 🐲 शौण्डिक, शर्करासव और फला-सव सबही पृथ्वीके मध्य स्थान२पर अलग सजे धरेथे बहुत फूल माला ओंसे युक्त होंने और सुवर्ण व स्फटिक मणिके वर्त्तनों सहित होंनेसे वह भूमि स-र्वेदा शोभायमान रहतीथी॥२३॥२४॥वहां पर चांदी सोनेके घड़ोंमें श्रेष्ठर पीनेंकी चीजें भरी रक्लीथीं, और वहां पर तपाये हुए सुवर्णकेभी ब-हुत करुवे रक्लेथे ॥ २५ ॥ महाकािप हृतुमानजीने और भी देखािक सुवर्णमय और मणिमय पात्रोंमें स्थान२पर मदभरा हुआ रक्लाथा ॥२६॥ कहीं २ किसी वर्तनकी सुरा आधी पी गईथी और वह आधा लाछी था और कहीं २ केवल पीनेंके वर्तन में कुछ थोडीसी वचीथी॥ २७॥ किसी स्थानका पीने छायक मद कुछभी नहीं पिया गयाहै किसी स्थानमें अनेक प्रकारकी भोजन करनेंकी सामग्री और पान करनेंके योग्य मद् पान भूमिके स्थानर में विभाग करके सजा सजाया रक्खाथा॥२८॥ किसी २ स्थानमें पान भोजन करनेंके पात्र पडेथे कि जिनमें की सामग्री आधी ही खाई पी गईथी हनुमानजी एक२करके इन सब वस्तु ओंको देखते हुए चूमनें लगे कुछेक सुन्द्रियें परस्पर एक दूसरे को चिपटाये हुए सोय रहीथीं इसिछये बहुत सारे पछंग खाळी पडेथे॥ २९ ॥ कोई अबळा निदाके वरामें हो दूसरी स्त्रीकी सेजपर जायकर उसके वस्त्रछीन अपनी देह को ढक उसके ज्ञायन स्थानपर ज्ञायन कर रहीथी ॥३०॥ इवासकी पवनसे च-लायमान होकर उन स्त्रियोंके ज्ञरीरमें के विचित्रवसन और मालायें मन्द २ वायुसे कुछेक हिलाने पर जैसी शोभापाते उसी प्रकारकी शोभा पा-य रहेहैं ॥ ३९ ॥ ज्ञीतल चंदन , मद्य मधुर रस, विविध माल्य , विविध पुष्प।।३२॥चंदनसे स्नान किये हुए कामिनी गण और धूप इत्यादि सुगंधित द्रव्योंकी नाना प्रकारकी सुगंधि वहन करके पवन चल रहाथा॥ ३३॥ उस समय उस सुगंधिसे रावणका पुष्पकविमान परिपूर्ण होगयाथा । हनुमानजी उस राक्षसके रनवासमें कुछेक उज्ज्वल इयाम वर्ण, और कुछेक इयामवर्णकी स्त्रियें ॥ ३४ ॥ और कुछेक कांचन वर्ण सहश प्रमदा राक्षसके स्थानमें हनुमानजीने देखी । रतिके खेदसे थिकत होकर यह

<sup>\*</sup> जो वृक्षोंसे स्वयं निकलतीहै वह दिन्य सुरा शौण्डीकआदि कृत सुरा कहलातीहै

सब कामिनियें शयन कर रहीथीं॥ ३५॥ उस समयमें उन स्त्रियोंका रूप रात्रि कालमें मुरझाई हुई कमलिनीके समान हो रहाथा, इस प्रकारसे रावणके रनवासमें महाकापे हनुमानजीने सब कुछ देखा, ॥ ३६॥ परन्तु उन महातेजवानको केवल एक जानकीजीही दृष्टि न आई ॥ ३०॥ तिसके पीछे कपिश्रेष्ठ इनुमानजी इन सब स्त्रियोंको देखते २ पीछेकर यह महाकिए धर्मके लोग होनेंकी शंकासे महा भयभीत हुए ॥ ३८॥ और मनही मनमें विचार करनें लगेकि हमने जो इन निद्रामें पड़ी हुई, वसन रहित पराई स्त्रियोंको देखाँहै, इस्से निश्चयही हमारे धर्मकी वडी भारी हानिहोगी ॥ ३९ ॥ परन्तु हमारी दृष्टि कभी पराई स्त्रीकी ओर नहीं गिरतीहै; इस्से चाहै पाप नहींहो, परन्तु तिसपर पराई स्त्रीक भोग नें वाळेरावणकोभी हमनें यहां देखाहै इस्से अवूर्य पापहोगा ॥ ४०॥ चिन्ताज्ञील हनुमानजी प्रमाण सिद्ध सिद्धान्तके विषयमें मन लगाय कर इस प्रकारसे चिन्ता करने लगे, कि इतने हीमें उनके मनमें कार्य अकार्य का विचार करने वाली दूसरी चिन्ता आई ॥ ४९ ॥ उन्होंने विचाराकि चल विचल होकर सोई हुई रावणकी स्त्रियोंको हमनें भली भांति देखा, परन्तु इमारा मनतौ कुछभी चल विचल नहीं हुआ ॥ ४२ ॥ क्योंकि एक मनही इन्द्रियोंको भछे, बुरे कार्यमें छगा देताहै; सो वह मनही जब हमारे वज्ञमें है, तब किस प्रकारसे हमें पाप छगेगा? ॥४३ ॥ तिसपर हम और कहीं तो जानकीजीको ढूंडभी नहीं सकते, क्योंकि यह देखा जा-ताहै कि स्त्रियोंका खोज स्त्रियोंमेंही छग सकताहै ॥ ४४ ॥ जिस प्राणीकी नो नातिह उसको उस नातिक मध्यमेंही खोनना चाहिये। स्त्री खोय जानें पर हरिणीके झुन्डके वीच ढूंडनेंसे वह प्राप्त नहीं कीजा सकती॥४५॥ इस्टियेही हमने शुद्ध अंतःकरणसे रावणके रनवासमें यह सब स्थान भलीभांति उलट पलट कर देखे, परन्तु कहीं जानकीजीको न देख पाया ॥ ४६ ॥ जनकि वीर्यवान् इनुमानजीने अनेकानेक देव कन्याः गन्धर्व कन्या, व नाग कन्याओंमें ढूंडनें परभी जानकीजीको न देखा १०॥ केवल और दूसरी कामिनियोंको देखा, तब वह किपश्रेष्ठ वहांसे बाहर आय और कहीं चलनेंका विचार करते हुए॥ ४८॥ सभुयःसर्वतःश्रीमान्मारुतियत्नमाश्रितः॥

आपानभूमिमुत्सृज्यतांविचेतुंप्रचक्रमे ॥ ४९ ॥

श्रीमान् पवनकुमार हनुमानजी पान भूमिको छोडकर, फिर यत्न सहित, सब स्थानोंमें जानकीजीके खोज करनेंमें छो ॥ ४९ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये सुन्दर कांडे एकाद्द्राः सर्गः॥१९॥

द्वादशः सर्गः॥

सतस्यमध्येभवनस्यसंस्थितोलतागृहांश्चित्र गृहान्निशागृहान् ॥ जगामसीतांप्रतिदर्शनोत्सुको नचैवतांपञ्यतिचारुदर्शनम् ॥ १ ॥

वह पवनकुमार हनुमानजी रावणकी लंकापुरीके मध्यमें टिककर सी-तानीके दर्शनकी छाल्सासे समस्त लतागृह चित्रगृह और रात्रिकालके इायन गृहोंमें गये. परन्तु उन श्रेष्ठ दुईान वाली सीतानीको उन्होंने कहींभी न पाया।। १ ॥ तब वह महाकपि हनुमानजी रघुनंदन श्रीराम चंद्रजीकी उन त्रियपत्नी सीताजीके दुईान न पानेंसे अत्यन्त चिन्ता कुछ चित्तसे विचार करनें छगे कि निश्चय जानकीजी जीवित नहींहैं; क्योंकि हमनें उनको इतना ढूंडा भाला, तथापि वह हमको दिखलाई नहीं देतीं ॥ २ ॥ बाला जानकीजी पतित्रताहैं; इसलिये पतित्रत धर्मकी रक्षा करनेमें वह सदाही टिकी हुई होंगी; पतित्रताके आचरण करनेंके योग्य परम पवित्र मार्गमें टिकर्नेंसे, साधु लोगोंके अनिष्ट कर्म करने वाले; इस प्रसिद्ध दुष्कर्म कारी राक्षस राजनें उनको अवस्य मार डाला होगा ॥ ३ ॥ अथवा रावणकी कर्द्य रूप वाली, विकटाकार, विकृत वर्ण युक्त, बड़े २ मुख वाली, दीर्व और भयंकर नयन युक्त चेटि-ह योंको देखतेही जनक राज कुमारी सीताजीने भयके मारेही प्राण छोड हिये होंगे ॥ १ ॥ हा ! हमनें सीताजीको न देखा, न समुद्र छांयनेके पौरुषका फल इसको मिलाः वानर लोगोंके साथ सुत्रीव जीका नियत ह किया हुआ समयभी विता दिया, इसल्चिये अव इम उन सुग्रीवजीके निकटभी नहीं जाय सकते; क्योंकि वह वछवान वानर पति सुत्रीवजी पहुंचतेही हमारे छिये वडा भारी दंड नियत करेंगे ॥ ५॥ समस्त रन-वासकी एक २ कक्षाको भछीभाँति देखभाछ करके केवछ राक्षस कीही

स्त्रियोंको देखा, परन्तु पतित्रता सीताजी हमारी दृष्टि न आई; इसलिये हमारी सबही मेहनत वृथा गई ॥ ६ ॥ जब हम छोट जांयगे; और सब वानर गण इकट्ठे होकर जब हमसे पूछेंगे कि हे वीर ! तुम वहां जायकर क्या २ कार्य कर आयेहो सो हमको बताओ ॥ ७ ॥ तब हम विना सीताजीको देखे हुए उन्हें क्या उत्तर देंगे ? इसिटिये प्रायोवेशन व्रत धारण-करके हमारे अर्थ प्राण त्याग करनाही अच्छाहै; क्योंकि वानरनाथ सुत्रीवजीका नियत किया हुआ समयभी वीत चुकाहै ! जब हम ससुद्रके उस पार जांयगे, तब वृद्ध जाम्बवान् क्या कहेंगे? और अंगदजी क्या कहेंगे? और भी सब वानर इकट्ठे होकर क्या कहेंगे। ॥८॥९॥ अथवा उत्साहही उन्नति प्राप्त करनेंका मूलंहै, व उत्साहही परम मूलका दाताहै, इस कारण इमको उत्साही होकर वहां भी ढूंडना चाहिये. कि जिस २ स्था-नको अबतक हमनें नहीं खोजाहै; इसिछिये उन स्थानोंको अब फिर देखना चाहिये ॥ १० ॥ उत्साहही मनुष्यको सब समयमें सब कामोंमें लगाताहै जोव उत्साह युक्त होकर जो कर्म करताहै, उसका वह कार्य अवश्य सिद्ध होताहै ॥ ११ ॥ इसिलिये उत्साहके मूल हढ वलका आश्रय ग्रहण करके रावण रक्षित जो जो देश हमनें नहीं देखेंहें उन सबको अब इम खोजें ॥ १२ ॥ समस्त पान गृह, और अनूप गृह इमनें पहलेही लोज डाले; जिनमें चित्रालय और कीडा गृहहैं; वहभी वारंवार ढूंडही लियेहैं ॥ १३॥ गृह और आराम करनेंकी कुंजें व विमान राजि समस्तकोही भलीभांति अनुसन्धान कर चुकेहैं, इस प्रकार एक मुहूर्त भरतक चिंता करके ॥ १४ ॥ वानरोंमें मुख्य हनुमानजी समस्त तोपलाने, देवालय, और अटा अटारियोंके खोजनेंको फिर तैयार हुए वह किसी स्थानमें नीचेको जायँ, कहीं क्षणभर टिककर कहीं चल-कर ॥ १५ ॥ कहीं किवाड खोलकर कहीं किवाड़ लगाकर, कहीं घरमें प्रवेश कर कहीं चरसे वाहर आयकर, कहीं छेट कर कहीं वैठकर, कहीं करवटके वल होकर॥ १६॥वह महाकपि हनुमानजी इस प्रकारसे सब स्थानोंमें वृमनेंळगे, और रावणका समस्त रनवास हनुमानजीने इस प्रकारसे ढूंडािक वहांका चार अंग्रुटका स्थानभी उनके खोजनेंसे वाकी नहीं रहा १७ चाहर दिवारी और उसके भीतरकी गिळेयें, गृहों और देवालयोंकी वेदियां

आले, दिवाले, झडोखे, और छोटी २ तलेयें वार २ हनुमानजीने वारं-वार देखी ॥ १८ ॥ इन सब स्थानोंमें नाना भांतिकी, कुरूप, सुरूप वा-ली राक्षासियां हनुमानजीनें देखीं परन्तु कहीं जानकीजी दिखाई नहीं हीं ॥ १९ ॥ फिर हनुमानजीनें रूप लावण्य सम्पन्न बडी २ विद्याघरों-की स्नियोंमें खोज किया, परन्तु वहां परभी श्रीरामकी प्यारीका दर्शन न पाया ॥ २० ॥ और हनुमानजीनें पूर्ण चन्द्रमाकी समान वदनवाली रा-वणकी विवाहिता सुन्द्रियोंमें श्रेष्ठ सपौंकी कन्या ओंको देखा, परन्तु ज-नक लड़िती जानकीजीको नहीं देख पाया ॥ २१ ॥ और नागोंको जीत कर रावण वल पूर्वक जो नागोंकी कन्याओंको लायाथा, उनकोभी श्री-हनुमानजीनें देखा परन्तु मिथिलेश कुमारी दृष्टि न आई ॥ २२ ॥ महा बलवान पवनकुमार हनुमानजीनें जब औरभी मुख्य २ स्त्रियोंमें खोजनें परभी जानकीजीको न देखा, तब वह अति शोकाकुल हुए ॥ २३ ॥ इ-नुमानजी बडे २ वानरोंका उद्योग और अपनाभी समुद्र का लांचना व्यर्थ देखकर फिर बढी चिन्ताको प्राप्त हुए ॥ २० ॥

अवतीर्यविमाना ऋहु तुम् । नमस्तात्म जः ॥

चिंतामुपजगामाथशोकोपहतचेतनः ॥ २५ ॥

तिसके पीछे विमानसे उतर कर पवननंदन हनुमानजी शोकसे व्या-कुछ चित्त होकर बड़ी चिन्ताको पहुंचे ॥ २५ ॥ इ० श्री० मद्रा० वा० आ० सुं० द्वाद्शः सर्गः ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः ॥

विमानात्तुससंक्रम्यप्राकारंहरियूथपः॥ हनुमान्वेगवानासीद्यथाविद्युद्धनांतरे॥१॥

वानर यूथपित वेगवान हनुमानजी विमानसे उतर कर प्राकार पर कूद गये, और मेचकी भीतर दामिनीकी समान अधिक सुन्दरता प्राप्त कर छेते हुये॥ १॥ सीताजीको न पायकर रावणके भवनसे वाहर आय हनुमान-जी दुःखित चित्तहो कहने छगे॥ २॥ हाय। श्रीरामचंद्रजीका प्रिय का-ये सिद्धि करनेके छिये इम बराबर छंकापुरीमें चूमे, तथापि उन शोभित अंगवाछी विदेहकुमारी सीताजीको हमने न देखा॥ ३॥ छोटी २ तछै- यां, तड़ाग, सरोवर, तरांगेणी निदयें, काछा, समुद्रकी तछेटी, वन, दुर्ग, पहाड़, वरन समस्त पृथ्वी हम लोगोंने खोजी परन्तु कहींभी जानकीजी इम को न देख पड़ीं ॥ ४ ॥ गृधराज सम्पातिने हमको वताया कि सीता-जी इस रावणकेही स्थानमेंही वास करतीहैं; फिर हमनें इतना ढुंडनें पर-भी उनको क्यों नहीं पाया ॥ ५ ॥ रावणके बल पूर्वक हरलानेंसे जनक नंदिनी सीताजीने डरकर कहीं उसकी भजनातो नहीं की ? ॥ ६ ॥ ऐसा जान पड़ताहै कि राक्षस पति रावण सीताजीको हरण करके अति वेग-से चला आताथा और जबिक श्रीरामचन्द्रजीके वाणका प्रभाव स्मरण करके भीतहो वह आकाश मार्गमें उडा जाताथा, उसी समय सीताजी मार्गमें उसके हाथसे कहीं छूटकर गिरपड़ी होंगी ॥ ७ ॥ या सिद्ध ग-णोंसे हिवित शून्य मार्गमें जब रावण उनको हरण करकै लिये जाताथा तव भयंकर समुद्रको देखकर उन आयोका प्राण निकल गया होगा ॥ ८ ॥ अथवा उन बडे २ नेत्र वाळी जानकीजीनें रावणके महावेगसे चळनें और उसकी भुजाओंके दबानेंसे व्याकुलहो प्राण त्याग दिया होगा॥ ९॥ अथवा समुद्र पार होनेके समय जबिक रावण महा वेगसे ऊपरको उठा रहाथा, तब निश्चयही जनककुमारी सीताजी भयसे व्याकुछ होकर समुद्रमें गिर पडी हों-गी १ ॰हा।अपने पतित्रत धर्मकी रक्षाका यत करते हुये उन अनाथा तपस्वि-नी जानकीजीको यह ओछे स्वभाववाला रावण भक्षण करगया होगा १९॥ अथवा राक्षसराज रावणकी दुष्ट स्त्रियोंने सब सवतिया डाहसे ईर्वा करके उन कमल दल नेत्र वाली जानकीजीको मिलकर खाय लिया होगा १२॥ अथवा श्रीरामचंद्रजीका पौर्णमासीके चंद्रमाकी समान कमल दल नेत्र युक्त मुख मंडल याद करके शोकसे व्याकुल हो सीताजीनें शरीर त्याग कर दिया होगा॥ १॥ या" हा राम। हा रुक्ष्मण। हा अयोध्या। यह कह और वार २ विछापकर भामिनी विदेह कुमारी जानकीजीने शरीर त्याग कर दिया होगा ॥ २ ॥ " या ऐसाभी हो सकताहै कि रावणके घरमें किसी ग्रप्त स्थानमें रक्खी जाकर जानकीजी पिंजरेमें बंदकी हुई सारि-काके समान अतिशय विलाप करती होंगी ॥ १३॥ कमलदलकी समान नेत्रवाली सुमध्यमा श्रीरामचंद्रजीकी स्त्री सीताजीने जनकजीके वंशमें जन्म ग्रहण कियाँहै, वह राक्षसराज रावणके वशमें किसी प्रकारसे नहीं

होंगी ? ॥ १४ ॥ जो कुछभीहो, यदि जानकीजीको न देख पार्वे, या वह ऐसी जगहहोंकि जहां देखना बहुतही असम्भवहो, अथवा यदि उन्होंने प्राणही त्यागन कर दियाहो, तथापि इन तीनों बातोंमेंसे हम श्रीरामचंद्र-जीसे एक वातभी निवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीरामचंद्रजीको जानकीजी बहुत प्यारीहैं ॥ १५ ॥ क्या कहैं? ऐसी वार्त्ताके निवेदन कर-नेंसेभी दोषहे, और जो न कहें तौभी दोषहे अब क्या करना उचितहे ? हमको तौ इन दोनों बातोंमेंही बड़ी कठिनता मालूम होतीहै॥ १६॥ कार्यकी तौ इस समय ऐसी अवस्था वर्तमानहै अब समयानुसार क्या करना कर्तव्यहै ? इस प्रकारका विचार करते २ हनुमानजीको बड़ी चिंता हुई ॥ १७ ॥ वह विचारनें छंगे कि यदि विना जानकीजीके देखें हम इस स्थानसे वानरराज सुत्रीवजीकी नगरी किष्किन्धामें चले जांय, तौ हमारा कौनसा पुरुषार्थ सिद्ध होगा ? ॥ ३८ ॥ हमारा यह समुद्रका छांचना छंकामें प्रवेश करना और राक्षसोंको देखना भाछना सबही वृथाही जायगा ॥ १९॥ जब हम किष्किन्धामें चले जांयगे तब वानरराज सुत्री-वजी क्या कहेंगे ? और वानर गण निकट आनकर क्या कहेंगे ? और जो है सो तो हैही परन्तु वह दशरथजीके पुत्र श्रीराम लक्ष्मणजी क्या कहेंगे। । २० ॥ हम जाकर यदि काकुत्स्थकुलतिलक श्रीरामचंद्रजीको यह दारुण संवाददें कि सीताजीका दर्शन हमको नहीं मिला, तो वह उसी समय प्राण त्याग कर देंगे॥ २१॥ यह संवाद तौ अलग रहा यदि वह दारुण भयंकर असह इन्द्रियोंको संताप देने वाला सीताजीके विष-यका कोईभी अञ्चभ समाचार सुनेंगे कि वैसेही प्राण खोदेंगे ॥ २२ ॥ उनको शोकके मारे ज्याकुल होकर प्राण त्यागते देख उनके अतिशय अनुरागी लक्ष्मणजी जीवित न रहेंगे ॥ २३ ॥ राम लक्ष्मण दोनों भाइ योंने प्राण त्याग दिये ऐसा सुनकर भरतजीभी प्राण छोडेंगे और भरत-जीको मृतक सुन राज्ञन पहले रारीर छोडेंगे ॥ २४ ॥ फिर इसमेंभी सं-देह नहीं है कि पुत्रोंकी मृत्युका समाचार सुनकर राज माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयीभी प्राणोंका त्याग कर देंगी ॥२५॥ वानर राज सत्य-प्रतिज्ञ और कृतज्ञ सुप्रीवजी जैसेही श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी दशा देखेंगे वहभी निश्चयही मरजायँगे ॥ २६ ॥ जब सुत्रीवजी मर जायँगे, तो

स्वामीके शोकसे पीडित, मनमारे, व्यथित, दीनभाव युक्त और आनंद रहित होकर तपस्विनी रुमाभी प्राण त्यागन करेगी ॥ २७ ॥ शोकसे पीडित हुई तारा अपने स्वामीके मरणसे उत्पन्न शोकसे दुःखितहो उसी समय मरनेंको तैयार हुईथीं परन्तु सुत्रीवजीको देखकर वह जीवित रह गईथीं, परन्तु अब सुत्रीवजीको मरा हुआ देख वहभी कभी न जियेगी ॥ २८ ॥ माता पिता और चचा सुत्रीवजीके मरनेंका समाचार पाय कुमार अंगदनीभी शरीरको त्याग करेंगे ॥ २९ ॥ वनवासी वानरादि अपने पालने वाले स्वामीके वियोगसे अतिशय व्याकुल लात मुक्कों से अपने शिरको धुन २ कर रोवेंगे ॥ ३० ॥ वानरराज सुत्रीवर्जा मीठे वचन दान व मान द्वारा वानरोंका छाछन पाछन किये आतेहैं सो इस सम-य ऐसे ग्रुभका वंश नाश होते देखकर वह कुतज्ञ वानर गण निश्चयही प्राण त्याग करेंगे ॥ ३१ ॥ सुत्रीवजीके मरनेंपर क्या वन क्या पर्वत क्या ढके हुए गुहादि स्थान किसी स्थानमें वानर श्रेष्ट गण इकट्टे होकर सुखसे विहार न कर सकेंगे ॥ ३२ ॥ अपने स्वामीके शोकसे संतापित होकर स्त्री पुत्र और अपने २ सेवकोंको साथ लेकर वानरगण पर्वतों परसे खडे और वरा-बर वाली भूमिमें गिर पडेंगे ॥ ३३ ॥ जो ऐसे न मेरं तो विषखाय, फांसी छगाय अग्निमें प्रवेशकर उपवास कर अपनी देहींमें शस्त्र प्रहार करके प्रा-ण त्याग करेंगे ॥ ३४ ॥ इम जानते हैं कि हमारे छीटजानेंसे रोनेंका घोर शोर मचैगा इक्ष्वाकुवंशका और समस्त वनवासी वानरोका विनाश हो जायगा ॥ ३५ ॥ इसलिये इम यहांसे ही किष्किन्धा नगरीको न जांयगे विना श्री जानकीजीकी सुध पाये हम सुमीवजीके दर्शन नकरेंगे ॥३६॥ इम वहां नजायकर यदि यहांही टिके रहें तौ वह धर्मात्मा दोनों महारथी और बळवान वानर गण आशासे जीवनको घारण किये रहेंगे ॥ ३७॥ वारंवार ढूंड़नें परभी यदि हम जानकीजीको न देख पावेंगे तौ हम वान-प्रस्थ होकर हाथसे व मुखके बळसे अपने तोडे हुए फळ खायकर सदा पेड़की मूलमें वास करेंगे॥३८॥अथवा हम समुद्रके अनेक प्रकार फल मूल और जलसे पूर्ण किनारे पर चिता बनाय प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश कर जांय गे॥इ९॥प्राण निकल जानेपर जो अरीर नभी जलेगा तो कौवा और कुत्ते आदि उसे खाय छेंगे वस इस्से भी हम निश्वयही स्वर्गको चले जायगे॥४०॥

ऋषि लोगोंनें औरभी एक मुक्तिका उपाय उपदेश कियाहै, यदि हम जान की जीको नदेख पावेंगे तौ निश्चयही जलमें डूवकर मर जांयगे ॥ ४९ ॥ विशेष करके हमनें जो सीता जीके देखनेंक छिये समुद्रके छांघनें का श्रेष्ठ कार्य करके जो कीर्त्ति पाईहै, अब सीता जीके दुईन न पानेंसे हमारी वह विख्यात कीर्ति सदा के लिये लोप होतीहै ॥४२॥ जनक कुमारी को न देख पाकर हम नियम धारी यती होकर वृक्ष की मूलमें बास करेंगे तथापि इस स्थानसे हम विना जानकीजीके देखे न जांयगे॥४३॥सीताजीकी सुधि विना पाये यदि हम इस स्थानसे चले जाँय तौ अंगदनी सब वानरोंके सहित उसी समय मर जांयगे ॥ ९८ ॥अथवा हम क्यों मरें मरनेंमें अनेक दोषहैं, वरन जीवित रहनेंसे अनेक ग्रुभ काम निकलतेहैं, इसालिय प्राण घारण कर जीवित रहनेंसे कभी न कभी भला अवसर अवश्यही आजायगा॥ ४५॥ वानरोंमें मुख्य हनुमानजी मनहीं मन इस प्रकारकी अनेक चिंता करते, उस कालमें दुःखके पार न पहुंचे ॥ ४६ ॥ इसके उपरांत महा धीरजवान कपियोंमें कुंजर रूप हनुमानजी अपने विक्रमका अवलंबन कर चिता करनें लगे कि लाओ दशयीव रावणकाही संहार करते चलें ॥ ४७॥ क्यों-कि इसका संहार करनेंसे, सीताजीके हरण करनेंके बैरका बदला तो हो जायगा ॥ ४८ ॥ अथवा इस रावणको वारंवार समुद्रके ऊपर उछालते हुए श्रीरामचंद्रजीको जाय कर समर्पण करदें, जैसे पशुपतिको पशु सों-पा जाताहै ॥ ४९ ॥ सीताको प्राप्त न होकर इस प्रकारकी चिन्तासे व्या-कुछ और शोकसे चित्तको डुबाये हुए हनुमानजी फिर चिंता करनें छगे ॥ ५० ॥ हनुमानजीनें विचारांकि, जब तक यशस्विनी जानकीजी न मिळें, तब तक इस छंकापुरीको हमें वारंवार खोजना चाहिये ॥ ५१ ॥ अथवा सम्पातिक वचनोंका विश्वास कर श्रीरामचंद्रजीहीको यहांपर है आवें, परन्तु श्रीरामचंद्रजी जो यहांपर आय कर जानकीजीको न देखेंगे तो वह समस्त वानरोंकोही भस्म कर देंगे ॥ ५२ ॥ अथवा नियताहारी, और जितेन्द्रिय होकर हम इसी स्थान पर बसते रहेंगे, क्योंकि एक हमारे लिये सब नर वानरोंको मरना नहीं होवे॥५३॥और यह जो बडे २ युगादिवृक्षोंसे परिपूर्ण बडामारी अज्ञोक वन दृष्टि आताहै, इसको तौ अभी खोजाही नहीं, इसलिये अब हम इसी वनमें जायगे॥ ५८॥ आठ वसु

ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, दोनों अइिवनी कुमार, व उनचालीस पवनोंको नमस्कार करके राक्षस छोगोंके शोक वढाने वाले होकर हम इस वनमें नांयगे॥ ५५ ॥ राक्षसोंको जीतकर तपस्वीको सिद्धि प्राप्त होंनेकी समान हम देवी इक्ष्वाकु कुल नंदिनी सीताजीको श्रीरामचंद्रजीके समर्पण कर देंगे॥ ५६ ॥ चिन्तासे व्याकुलेन्द्रिय होकर महावाहु पवनकुमार हनुमा-नजी एक मुहूर्त्त भरतक इस प्रकारका विचार करके उठ खडे हुए॥५७॥ और मनहीं मनमें वोले कि श्रीराम लक्ष्मणको नमस्कार उन देवी जनक कुमारी जानकीजीको नमस्कार! रुद्र, इन्द्र, यम, वायु, चन्द्र, अग्नि, और मरुद्गणको नमस्कारहै ॥ ५८ ॥ इन सबको और सुशीवजीको नमस्कार करके पवनकुमार हनुमानजी दशोंदिशाओंको भली भांति निहार कर अशोक वनकी ओर यात्रा करते हुए ॥ ५९ ॥ पवनकुमार हनुमानजी मनसे तो इस्से पहलेही शोभायमान अशोक वनमें पहुंच गयेथे, इस समय शरीर सहित वहां पहुंच कर विचारने छगे, कि अव-क्या करना चाहिये। ॥६०॥ हतुमानजीन विचारांकि बहुत बड़े वनसेयुक्त, और खाई चाहर दिवारी आदि अनेक प्रकारके संस्कारोंसे संस्कारित इस पुण्यवान अज्ञोक वनकी निश्चयही बहुत सारे राक्षस रखवाली करते होंगे॥ ६१ ॥ अवस्यही बहुत सारे रखवाले इस वनमें रक्खे जाकर इन सव वृक्षोंकी रक्षा करतेहैं, इस्से भगवान विश्वात्मा पवन देवजी यहां प्रवल वेगसे नहीं चलते ॥ ६२ ॥ इस कारण श्रीरामचंद्रजीका कार्य सिद्ध करनेके लिये, और रावण देख न पावे इसलिये इमने अपने ज्ञारीरको सकोड़ छिया ऋषिगण और देवता गण इमको इस कार्यमें सिद्धि दान करें ॥ ६३ ॥ स्वयं भगवान् स्वयं भ त्रह्माजी, देवता गण, तपस्वी गण, भगवान अग्नि, वायु, तपस्वी गण, भगवान विष्णुजी, और वञ्रधारी इन्द्रजी यह सब हमको सिद्धिदें ॥ ६४ ॥ पाश हाथमें छिये वरुणजी, सूर्य, चंद्र महात्मा दोनों अश्विनी कुमार और उनचाछीसों पवन ॥ ६५॥ प्राणिगण और प्राणियोंके पति श्रीनारायण; और जो देवता छोग कि अहर्य भावसे रहकर यूमतेहैं; वह सवही हमको सिद्धिदें ॥ ६६ ॥ हा ! न जानें हम कव उन आयां सीताजीका वह ऊंची नासिकासे युक्त, इवेत,

दन्त शोभित, मन्द्रमुसकान युक्त, त्रण रहित पद्म पलाश नयन प्रसन्न चंद्र वदन दर्शन करेंगे १॥ ६७॥

> क्षुद्रेणहीनेननृशंसमूर्तिनासुदारुणांलकृतेवषधा रिणा ॥ बलाभिभूताह्यबलातपस्विनी कथंनुमेदृष्टिपथेऽद्यसभवेत् ॥ ६८ ॥

ओछे स्वभाव वाले नीच जाति निर्लं मूर्ति रावणनें दारुण कपट वेश धारण करके प्रवल वल चलाय उन अवला तिपिस्विनीको वधुआकर रक्खाहै। हाय! आज क्या कार्य हम करें जो उन पतिव्रता सीता देवी-जीके हमको दर्शन मिल जांय ॥६८॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांड़े त्रयोद्शः सर्गः॥ १३॥

चतुर्दशः सर्गः॥

समुहूर्तमिवध्यालामनसाचाधिगम्यताम् ॥ अव्रष्टतोमहातेजाःप्राकारंतस्यवेशमनः ॥ १ ॥

महा तेजवान हनुमानजी मुहूर्त भरतक चिंता करते हुए मनमें सीताजीका ध्यान कर रावणके गृहसे छलांग मार नीचेकी प्राचीर पर उतर
आये ॥१॥ उस चाहर दिवारीकी भीतपर बैठकर वसन्त इत्यादि समस्त
ऋतुओंमें जिन २ वृक्षोंके फूल खिला करतेहैं, उन प्रसून गुक्त अनेक
जातिके वृक्षोंके समृहोंको देखकर महाकिप हनुमानजीके सब अंगमारे
आनंदके पुलकायमान होनें लगे ॥ २ ॥ उन वृक्षोंमें पुष्पित शाल, अशोक,
गज, पीपल, चम्पक, उदालक, नाग वृक्ष, आम, और किप मुखाकृति
आम ॥ ३ ॥ सफरी, और साधारण आमोंके वनों से विरी वृक्षोंकी सैकडों
वाडी देख हनुमानजी वाणकी समान यहांसे सीधे उलल कर चले ॥ ४ ॥
प्रवेश करके महा बलवान हनुमानजीनें देखा कि यह वाटिका अति
विचित्रहै; अनेक जातिके पक्षी उसमें बोल रहेहें, चांदी और मुवर्ण मय
वृक्ष उसके छाये हुएहें ॥ ५ ॥ नाना प्रकारके मृग और पिक्षगणोंसे सेवित
होनेंके कारण वाटिकानें अनेक रूपकी शोभा धारणकीहै, वह विचित्र
वृक्षोंसे चित्रित होरहीथी, वहांके वृक्ष सूर्यकी समान ज्योति विस्तार कर

(9083)

रहेथे ऐसा महावीरजीने देखा ॥ ६ ॥ वह वाटिका अनेक प्रकारके फल फूछ वाळे वृक्षोंसे छाय रहीहै मतवाळी कोकिल और भोरोंके शब्द समु-हसे वह शब्दायमान होरहीहै ॥ ७ ॥ वहांपर पुरुप सबही समय हर्पित चित्त और मृगपक्षी मतवाले होकर फिरा करते मोरभी मतवाले होकर अपनी झंकार करते और अनेक भांतिके पश्ची वास करतेहैं ॥ ८ ॥ इनु-मानजीने बरारोहा अनिन्दिता राजकुमारी जानकीजीको खोजते हुए सुलसे सीये हुए पिंसयोंको जगा दिया ॥ ९ ॥ जब सब पक्षी पंखोंको फैलाय कर उंडे तब उनके पंखोंकी पवन चलनेंके कारण विविध आंतिके वृक्ष अनेक वर्णके फूलोंकी वर्षा करनें लगे ॥ १०॥ वायुनंदन हतुमा-नजी फूळोंकी राशिसे ढककर अशोक वनमें फूळोंकी पहाडकी समान शोभायमान होने छगे ॥ ११ ॥ जब हतुमानजी वृक्षोंपर चढकर सब दिशाओंमें चूमतेथे, तब उनको देखकर सबही प्राणियोंने जाना कि यह वसंत रूप धारण किये चूमताहै ॥ १२ ॥ वृक्षोंके गिरे हुए फूलोंसे टककर वहांकी पृथ्वी सोल्हों शृँगार किये स्त्रीकी समान शोभायमान होने लगी ॥ १३ ॥ बलवान् इतुमानजीके बडे वेगसे कंपित करनेंपर वृक्ष कंपा-यमान होकर फूळोंके ढेरोंको वर्षा करने छगे॥ १८॥ और हनुमान-जीके वेगसे इंडनेंके कारण वृक्षोंके पत्ते, फल, फूल, और फुलचियें टूटकर गिरनेंसे जुआ लेटनें वाटे जिस प्रकार जुएमें हार मन्मार वस्त्राभूपणभी गॅनाय जैसे कोरे हो बैठतेहैं, वैसेही वह वृक्ष ठूंटसे होगये॥ १५॥ वेगवान हरुमानजीके कम्पित करनेंसे फल वाले सब श्रेष्ठ वृक्ष झर २ करके बहुत सारे फल और पत्ते गिरानें लगे ॥ १६॥ पवनकुमार हनुमानजीके चलाय-मान करनेंसे उन सब वृक्षोंके केवल गुद्दे बचे ऐसी अवस्थामें वह सब वृक्ष और किसी प्राणीके सेवन योग्य नहीं रहे और पक्षियोंसे हीन होगये ॥१७॥ इतुमानजीकी पूंछ, इस्त, और दोनों चरण मर्दित होनेंके कारण अञ्चोक चनके सब वृक्ष छिन्न भिन्न होगये, इस्से ऐसी श्रोभा हुई; मानो स्त्रीक वाल विखरे, अंगराज छुटा, स्वेत दांत व अधर चुम्बित और अंग नख व दातोंसे सतिवसत होगयेहैं ॥ १८॥ १९॥ वर्षाकालमें प्रचंड पवन जिस प्रकार मेच जलको दुकड़े २ कर देताहै, वैसेही महाकिप हनुमानजीने वडे वेगसे बड़ी २ छताओंको तोड़ डाछा ॥ २०॥ वहांपर विचरण करते२

हनुमानजीनें मणिमय, रजतमय, और सुवर्णमय पृथ्वियें देखीं ॥ २१॥ और श्रेष्ठ जलसे पूर्ण विविधाकार वावलियांभी वहां देखीं, इन सब वा-पियोंके स्थान २ में बड़े मोलकी विविध मिणयोंसे बनी हुई सीढ़ियें शो-भायमान होरहींथीं ॥ २२ ॥ उन वापियोंमें मोती मूंगोंकी सिटिकयां, जल के भीतर की भीत स्फटिक मणिकी बनीथी। उनके किनारे २ विचित्र सुवर्णमय वृक्षोंके झुन्ड शोभित होरहेथे॥ २३॥ इन समस्त वापियोंमें कमल फूलोंका कमल वन खिल रहाथा, चुक्रवाक अलगही शोभा बढ़ा रहेथे, और कालकंट इंस सारस इत्यादि पक्षी नाद कर रहेथे ॥ २४ ॥ उनके ओरे धोरे बडी२नदियां, उन नदियोंके किनारे वृक्षोंकी छंगार विरा-जमान उन निदयोंका जरू अमृतकी समान स्वाद्युक्त और साफथा२५॥ सैकड़ो वेलें उनके जलमें आनकर गिरींथीं, उनके तीरवाले बनोंमें सन्ता-न ( कल्पवृक्षके फूल ) विराजमान, और बीच २ में करवीरके फूल और गुल्मादि शोभायमानथीं ॥ २६ ॥ फिर मेघकी समान, ऊँचे शिखर युक्त, विचित्र शृंग विचित्र कंगूरोंसें चारों ओरसे ज्ञोभित ॥२७॥ ज्ञिला गृहे सुस्-जित अनेक प्रकारके वृक्षोंसे विरा सब जगत्में रमणीय एक पर्वत वानरोंमें श्रेष्ठ इनुमानजीने देखा॥ २८॥ इस पर्वत परसे एक नदी वह रहीथी, वह ऐसी शोभायमान होरहीथी, मानों प्यारी कोधमें भरकर अपने प्रीत-मके गोदको त्यागकर पृथ्वीपर शयन कर रहींथी ॥ २९॥ मानिनी कामिनी कोध युक्त होकर अपने स्वामीके निकटसे दूसरे स्थानपर जाने-की इच्छा प्रकाश करनें पर जैसे प्रिय साखियें, उसको रोकतीहैं, वैसेही उस नद्कि तीर वाली वृक्षोंकी ज्ञाखा तलमें गिरनेंसे उसही भावको प्रकाश कर रहींथीं ॥ ३० ॥ महाकपि हनुमानजीनें देखािक कुछ दूर गमन क-रके जल फिर किसी स्थानसें छोटकर आय रहाहै, मानों कामिनी प्रसन्न होकर फिर छोटकर प्रिय पतिके पास आय रहीहैं ॥ ३१ ॥ पवनकुमार हतुमानजीने देखािक इस नदीके कुछेक दूर अनेक प्रकारके पक्षियोंसे युक्त कमल खिले हुए सरोवर विराजमानहैं ॥ ३२ ॥ हनुमानजीनें शीतल जलसे परिपूर्ण एक कुत्रिम बावड़ीभी देखी। उस बावडीकी सीढ़ियें म-णिमय बनी हुईथीं, और मुक्तामय किनारा बना हुआ उसकी शोभाको वढ़ा रहाथा ॥ ३३॥ विविध भांतिके विविध मृग गणभी उसकी अनेक

शोभाकर रहेथे, और विचित्र वृक्षोंनें उस को चित्रित कियाथा ॥ चारों ओर विज्वकर्माकी बनाई हुई अति बड़ी २ अटा अटारियें, ॥ ३४ ॥ व नकछी वनोंसे सब ओरसे उसकी अति मनोहर शोभा होरहीथी उसके किनारे वाले सब वृक्ष फल फूलसे युक्तथे ॥ ३५ ॥ और सब वृक्षोंका आ-कार छत्रकी समान मनोहर व सबहीकी जड़में सुवर्णके थांवले, बनेथे और नीचेकी भूमि चांदीसे मढ़ीथी, उनके आस पास वाली वहुतसी लताओंक पत्तोंसे वह विरो हुईथी ॥ ३६ ॥ फिर महाकिप हनुमानजीने सुवर्णके वर्ण समान एक बड़ाभारी शिञ्जुपाका वृक्ष देखा, उसका थांवला सुवर्णमय बनाहु-आथा॥३७॥इन सबके अतिरिक्त महाकपि हनुमानजीने विविध भूमिभाग पर्वतोंके झरनें व और दूसरे अग्निकी समान सुवर्ण वृक्षभी देखे ॥ ३८॥ सुमेरु पर्वतके स्पर्शसे सूर्य भगवान जिस प्रकार उज्ज्वल हो जातेहैं, वैसेही इन समस्त वृक्षोंकी प्रभासे व्याप्त होकर वीर हनुमानजीभी सुवर्ण रूप होगयेथे इस्से अपनेको सोनेका मानने छगे॥ ३९॥ हनुमानजी, ज्ञत २ किंकिणियोंके शब्दसे निनादित समस्त रमणीक स्वर्ण वृक्षोंको वायुसे कंपित देख अति विरूपयको प्राप्त हुए ॥ ४० ॥ सुन्दर पुष्प वाले नवीन अंकुर, बने पत्रोंसे युक्त दीप्तिमान् उन सब वृक्षोंमेंसे उस शिक्षुपा पर चढ कर पत्तोमें वैठे विचारनें छगे॥ ४१ ॥ वैदेही जानकीजी गाढे दुःखसे व्याकुल होकर श्रीरामचंद्रजीके दुर्शनकी लालसा लगाये इधर उधर घूमती वामती अपनी इच्छाके अनुसार यहांपर आवेंगी तबही हम उनके दुईन पार्वेगे ॥ ४२ ॥ चन्दन, चम्पा, और बकुलके वृक्षोंसे सुशोभित दुरात्मा रावणका यही अज्ञोक बन होगा ॥ ४३ ॥ पक्षी कुछ विराजित, यह पद्म सरोवरभी, यहां पर विराजताहै, राजरानी जानकीजीभी निश्चयही इस सरोवर पर आवेंगी॥ ४४॥ जानकीजी श्रीरामचंद्रजीकी प्यारी और भार्याहैं, इसिल्ये वह सदाही वन विचरण करनेंमें कुशलेंहें, इस कारणसे वह अवश्यही यहां पर आवेंगी ॥ ४५ ॥ अथवा वन विचरण प्रिया मृग शावक नयनी जानकीजी अशोक वनके आशयको भर्छी भांति जानतीहैं वह श्रीरामचंद्रजीकी चिन्तासे व्याकुछ होकर अवश्यही इस समय उद्या-नुमें आवेगी ॥ ४६ ॥ या वामछोचना सीताजी सदाही वनमें घूमनेंको प्रिय समझतीहैं, इसल्यि ज्ञात होताहैिक श्रीरामचंद्रजीके शोकसे संता- पित होंनेपरभी वह अभी इस वनमें आवेंगी ॥ ४७ ॥ श्रीरामचंद्रजीकी प्यारी भार्या पतित्रता जनककुमारी सीताजी पहले वनचर मृग पिन्ध योंको वहुत प्रिय समझतीथीं ॥ ४८ ॥ इस समय सवेरा होनाही चाहताहै स्यामाङ्गी जानकीजीकी निष्ठा प्रातःकालके कर्त्तव्य स्नानादिमेंहैं, इसिलये वह वरवर्णिनी प्रातःकालकी सन्ध्या करनेंके लिये इस निर्मल नीर वाली नदी पर आवेंगी ॥ ४९ ॥ वह राजकन्याहें, और राजेन्द्र श्रीरामचं-द्रजीकी अनुरूप भार्याहें, इसिलये यह पिन्न अशोक वनभी सब प्रकारसे उनके अनुरूपहै ॥ ५० ॥ चंद्रमुखी वह देवी जानकीजी यदि जीवितहें, तो वह शीतल जल वाली इस नदीपर अवश्यही आगमन करेंगी ॥ ५१॥

एवंतुगलाहनुमान्महात्माप्रतीक्षमाणो मनुजेंद्रपत्नीम् ॥ अवेक्षमाणश्चदद शसर्वसुपुष्पितेपणघनेनिलीनः॥ ५२॥

महात्मा हनुमानजी इस अशोक वनमें गमन करके इस प्रकार सीता-जीकी वाट जोहते हुए, उस सवन पत्ते वाले, सुन्दर पुष्प सम्पन्न शिशु-पाके वृक्षमें छिपे रहकर सब कुछ देखनें भालनें लगे॥ ५२॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांडे चतुर्दशःसर्गः॥१४॥ पंचदशःसर्गः॥

सवीक्षमाणस्तत्रस्थोमार्गमाणश्चमैथिलीम् ॥ अवेक्षमाणश्चमहींसर्वीतामन्ववैक्षत् ॥ १ ॥

हनुमानजीनें इस वृक्षपर टिक हुए चारों ओर निहार, सीताजीका खोज करनेंके छिये वहांकी सब पृथ्वी और समस्त अशोक वन देखा॥ १॥ वह वन कल्पवृक्षकी छताओं और वृक्षोंसे शोभाय-मान, सुगन्धित दिन्य रसोंसे सम्पन्न, सब ओरसे सुभूषित ॥ २॥ वह वन नंदनवनकी समान प्रकाशमान मृग पिक्षयोंसे पिरपूर्ण अटा अटारी राज मंदिरोंसे सवन कोिकछाओं के शब्दसे शब्दायमानथा॥ ३॥ वापियें सुवर्णमय उत्पछ और कमछ फूछोंको धारण किये शोभा विस्तार कर रही हैं बहुत सारे किनारे पर मंदिर वने हैं वे ऊनी वस्त्रोंक आसनोंसे शो-

भित हैं ॥ २ ॥ वन्य भूमि गृह और सब ऋतु ओंके फूल व फल युक्त वृक्ष वहां शोभायमान होरहेथे फूले हुए अशोक वृक्षोंकी कान्तिस मानों सूर्योदयकी प्रभा फैल रहीहै ॥ ५॥ इनुमानजीने वहां टिककर देखािक बारवार कूदते हुए पक्षि गिर२कर और पुष्पोंके गहनोंसे भूपित होकर वृक्षोंके पत्ते ढक रहेहैं इससे ऐसा ज्ञात होतािक मानों वृक्ष पत्तोंसे रहित ही-गयेहैं॥६॥चित्र विचित्र पुष्पोंको कर्ण भूषण बनाये शोक नाशकारी सैकडों अशोकोंके वृक्षोंसे शोमित ॥ ७ ॥ नो अशोक कि फूठोंके भारसे झुक-कर मानों पृथ्वीको छुए ही छितेथे, ऐसे अशोक, व फले हुए कर्णिकार और टेटूके वृक्षोंकी ॥ ८ ॥ कान्तिसे वह स्थान मानों सब ओरसे प्रदीप्त हो रहाथा, शत २ प्रन्नाग, शतावरी, चम्पा, उदालक आदि वृक्ष ॥ ९ ॥ और वहुत फूले फले बड़े २ वृक्षोंके समूह वहां शोभायमान हो रहेथे इन में कोई वृक्ष सुवर्णके रंगके कोई अग्नि सम वर्णके॥१०॥कोई नील अंजनकी नाई वर्ण वाले इन वृक्षोंमें अशोकके वृक्षती वहां हजारोंही थे वहुत सारे अशो-क वृक्षोंके रहनेंके कारणसे ही इस वाटिका का नाम अशोकवाटिका या अशो-क्वन पड़ाथा यह वन नन्दन वनकी समान आनन्द जनक और कुवेर जीके चैत्ररथ वनकी समान विचित्रथा।।१९॥ और नन्दन कानन और चैत्र रथ वन दोनो वनको नांच गयाथा अचिन्त्य रमणीक श्रीमान् यह दिव्य अशोक वन पुष्प रूप तारा गणोंसे व्यात होकर दूसरे आकाशकी समान शोभायमान हो रहाथा ॥ १२ ॥ सैकडों इजारों पुष्प रत्नोंक रहनेंसे जान पड़ता मानों यह पंचम सागरहै सर्व ऋतुओं के कुसुम युक्त वृक्ष इस वाटिकाकी शोभा को बढ़ारहेथे ॥ १३ ॥ और विविध भांतिके मृग पक्षियोंने अपने ज्ञब्द-से उसको परम रमणीय कर रक्खाथा अनेक प्रकारकी सुगंधि इस वाटि-कामें आय रही थी इसिलये पुण्य गन्धि वाला यह वन मनोहर हो रही था ॥ १८ ॥ इस अज्ञोकवाटिकामें वानर श्रेष्ठ हतुमानजीनें बहुत दूर पर दूसरे गन्धमादनकी समान गन्ध सम्पन्न ॥ १५॥ हिमाचलको समान ऊंचा गोल आकार वाला एक मंदिर देखा। जो कैलास की समान इवेत, और इस मंदिरमें सहस्रों खंभे लगे हुएथे॥१६॥उसकी सब सीढ़ियाँ मूंगोंकी वनी हुईथीं और वेदियां यहां पर तपाये हुए सुवर्णकी वनीथीं यह मंदिर ऐसा प्रकाशमान हो रहाथा मानों नेत्रोंकी ज्योतिको हरण किये छता-

था ॥ १७ ॥ इवेत वस्त्रोंकी अधिकाई से यह मानों आकाशको छुये छेता-था ऐसे उस मन्दिर में बैठी हुई मलीन वस्त्र धारण किये राक्षितयोंसे वरी हुई॥ १८॥ उपवास करनेंसे दुर्वछवदन, दीनवदन, वारवार इवासें छेती, गुक्क पक्ष वाली प्रातिपदाकी चंद्ररेखाके समान सूक्ष्म मूर्ति सीताजीको पवनतनय हनुमानजीनें देखा॥ १९॥रुचिर कान्ति युक्त सीताजीका रूप देखकर जो ध्रवेंसे ढकीहुई आप्रको शिखाक समान अति कष्टसे अनुमान करनेंके योग्यथा ॥ २०॥ वह एक पुराना पीले वर्णका उत्तम वस्त्र पह-रनें और गहनें रहित होनेंसे कमलके विना मलीन हुई कमलिनी की समान श्रीहीन होगईथीं ॥ २१ ॥ वह पतित्रता जानकीजी दुःखसे संतापित पी-ड़ित और अतिशय दुर्बल होकर केतु यहसे सताई हुई रोहिणीकी समान मन्द प्रकाशित हो रहीथीं ॥ २२ ॥ शोक और चिंताके वश होनेसे स-दा दुःखभोग व उपवास करेंनेक कारण अति व्याकुल होनेंसे उनके नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा बहरहीथी और वह बहुत दुबली होगईथीं ॥ २३ ॥ उनकी दृष्टि केवल राक्षिसयोंपर पड़तीथी, परन्तु वह अपने श्रियजन श्री-राम छक्ष्मणको न देखकर, अपने झुंडसे विछड़ और कुत्तोंके झुन्डसे घिरी हरिणीकी समान त्रासित और व्याकुल होरहींथीं ॥ २४ ॥ काले सर्पकी समान छंबी चोटी पीठपर पड़ी ऐसी झोभित होरहीथी मानों वर्षाके बीत जानेंपर पृथ्वी नीलवर्णकी वनराजिसे पूरित होकर शोभायमान होरही-थी ॥ २५ ॥ वह केवल सुलही भोग करनेंके योग्य, जो कभी किसी दुःख-का नामतक न जानतीथीं; वह इस समय दुःखसे बहुतही सताई गईहैं। हनुमानजीनें उन दुर्बेळ अंगवाळी मळीन सीताजीको देख ॥ २६ ॥ वि-चार करके अनेक कारण स्थिर किये कि यही सीताहैं, क्योंकि कामरूपी राक्षसराज सीताजीको इरण किये आताथा ॥ २७॥ उस समय जैसा ह-मुनें सीताजीका रूप देखाथाः उनकीही समान इस स्त्रीका रूप हम देखते-हैं; क्योंकि पूर्णचन्द्रवदनी गोल पयोधर युक्त सुन्दर भ्रुकुटिवाली यह अ-वलाहैं ॥ २८ ॥ अपनी देहकी कान्तिसे मानों इसनें सब दिशाओंका अंध-कार नाज्ञ कर दियाहै। इसका कंठ इन्द्रनील मणिकी प्रभा समान नील वर्णहै, अधर विंवा फलकी समान लाल्हें; मध्य देश सुशोभित और सब-ही अंग सुडोल्हें ॥ २९ ॥ कमल दल लोचनी सीता मानो साक्षात् मद-

नकी रित और पूर्ण चन्द्रकी चांदनीके समान मानो सब जगत्की इष्ट हैं॥ ३०॥ वह श्रेष्ठ स्तनवाली नियम वाली तपस्विनीकी समान पृथ्वीपर बैठी हुईहैं,और दरी हुई सर्प राज वधूकी समान बहुत सांसे छेरहीहैं॥३१॥ बड़े भारी शोकके जालमें पड़नेंसे अब इनकी वह शोभा नहीं है,मानो अ-मिकी ज़िला धुरेंके समूहमें छिप रहीहै ॥ ३२॥ इनकी अवस्था स्प-ष्टार्थ स्मृतिकीनांई, अन्यायसे हरणकी हुई संपत्तिकी नांई. नास्तिक बु-द्धिसे हरी हुई श्रद्धाकी नांई, टूटगई हुई आशाके नांई॥ ३३॥ विघ्रोंके समूहसे पूरी सिद्धिकी नांई कलंकित बुद्धिकी समान, और मिथ्या कलंक-से यसी कीर्त्तिकीनांई अतिशय प्रभाहीन और शोचनीयहै ॥ ३८ ॥ श्रीरा-मचन्द्रजीकी सेवामें वाधा पडनेंसे यह अवला दुःखित हुई हैं, तिसके ऊपर फिर राक्षसियोंके पीड़न करनेंसे मृगञ्चावक नयनी चंचलतासे इधर उधर देख रहींहैं ॥ ३५ ॥ सीताजीके काले और मुकडे आखोंके बालसे शो-भित आसुओंके जलसे परिपूर्ण अप्रसन्न वदनसे क्षण २ में लंबे २ इवास निकल रहेंहैं ॥ ३६ ॥ यह गहने पहरनेके योग्येहैं, परन्तु इस समय कोई भूषण नहीं पहर रहीहैं, इस समय इन्होंने मैलकी कीचड शरीर में लपटाय दीन भाव धारण कियाँहै, मानों तारानाथ चन्द्रमाकी प्रभा काले मेघमें छिप रहीहै ॥ ३७॥ अभ्यासके न कंरनेंसे शिथिल हुई विद्याकी समान सी-ताजीकी अवस्था देखकर हनुमानजीके मनमें संदेह उत्पन्न हुआ ॥ ३८॥ हनुमानजीनें सीताजीको अछंकारहीन देखकर व्याकरण संस्कारहीन अर्थान्तर प्रतिपादक वाक्यकी समान बड़ी कठिनाईसे जाना ॥ ३९॥ अनि-न्दित रूपवाळी विशाळ नयना राजकुमारी सीताजीको देखकर हनुमानजी अनेक हेतु निश्चय करके तर्क वितर्क करनें छगे उन्होंनें विचाराकि क्या यही सीतार्जीहैं॥४०॥हतुमानजीके आनेंके समय श्रीरामचंद्रजीने वैदेहीजीके गा-त्रमें शोभित जिसरगहनेंका वर्णन कियाथा,सीताजीके अंगमें उन सब गहनो को हनुमानजी देखनें छगे कि वह गहने इनके अंगोंमें हैं अथवा नहीं? ॥४९॥ उन्होंने मनमें विचारािक श्रेष्ठ बनें हुए यह कुण्डल सुन्दर रूपसे टिकी हुई यह दोनों त्रिकणिकार और मूंगे मणियोंसे बने यह हाथके गहने ॥ ४२ ॥ यद्यपि वहुत दिनोंके धारण करनें और न मांजनेंसे और न धोनेंसे मछीन हो गये हैं, परन्तु जैसे श्रीरामचंद्रजीनें बतायेहैं वैसेहीहैं, इस्से अवस्य जा-

नकीजी यहींहैं ॥ ४३ ॥ इन गहनोंमें हम केवल उन्हीं गहनोंको नहीं देख पाते कि जो ऋष्यमुक पर्वत गिरेथे; परन्तु जो नहीं गिरे वह; समस्त निः सन्देहहींहैं ॥ ४४ ॥ इनमेंका जो सुवर्ण मय तारोंसे वनाहुआ पीत वर्ण का डुपट्टा खसक कर पर्वत पर गिराथा, उस काळमें सवहीं वानरोंनें उस-को देखाता ॥ ४५ ॥ उन सब नानरोंनें यहभी देखाथा कि वडे २ मोलके श्रेष्ट गहने ज्ञब्द करते हुये पृथ्वीपर गिरेथे ॥ ४६ ॥ बहुत दिनोंसे धारण किये रहनेंके कारण इनके पहरनेंका वस्त्र पुराना होगयाहै तथापि वह डुपट्टा जो गिराथा उस्से अधिक इसके वर्णमें अभीकसर नहीं आईहै ४७॥ जो सन्मुख न होनेपरभी श्रीरामचंद्रजीके मनसे कहीं और नहीं जाती;यह सुवर्ण कान्तिवाली श्रीरामचंद्रजीकी वही प्यारी रानीहैं॥ ४८॥ स्नेह, द्या,शोक और मदन, जिनके लिये श्रीरामचंद्रजी इन चारोंसे बहुतही संतापित हो रहेंहैं, निश्चय यह वहींहैं ॥ ४९ ॥ स्त्री हरण हो गई; इसका-रण स्नेह. आश्रित जनकी रक्षा न कर पाई, इसिटिये द्या, भार्याका पता नहीं छगता, इसिछिये शोक, और प्रियाके अछग होनेसे कामदेवका सताना यह चार उनको जलाये डालतेहैं ॥ ५० ॥ इन देवीका जिस प्र-कारका रूप लावण्य और अंग प्रत्यंगकी सुन्दरताहै; और श्रीरामचंद्रजीके रूपसे जिस प्रकार इनकी मिलतीहै; इस्से तौ यह राजकुमारी श्रीरामचंद्र-जीकी ही रानी जान पड़तीहै ॥ ५१ ॥ इन देवीका मन उनमें और उनका मन इन देवीमें टिका हुआहै; इसीलिये यह और वे धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी अवतक जीवितहैं ॥ ५२ ॥ इनके विरहमें प्रभु श्रीरामचंद्रजी जो शोकसे व्याकुछ न होकर प्राणोंको धारण कर रहेहैं; यह वड़ा कठिन कार्यहै इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५३ ॥

> एवंसीतांतथादृङ्घाहृष्टःपवनसंभवः॥ जगाममनसारामंत्रशशंसचतंत्रभुम्॥ ५४॥

गुणवती सीताजीको हनुमानजी वहां देखकर हर्षित चित्त हो मनहीसे श्री-रामचंद्रजीके निकट पहुंच गये और इन प्रभुकी स्तुति करनें छगे॥ ५४॥ इ॰श्रीम॰वा॰आ॰सुं॰पंचद्द्यः सर्गः॥ १५॥

## षोडशः सर्गः॥

# प्रशस्यतुप्रशस्तव्यांसीतांतांहरिपुंगवः॥ ग्रुणाभिरामंरामंचपुनश्चितापरोऽभवत्॥ १॥

वानर श्रेष्ठ हनुमानजी प्रशंसा भाजन सीताजीके और गुणाभिराम श्रीरामचंद्रजीके गुण कीर्त्तन करकै फिर चिन्ता करनेंछगे॥ १॥ एक क्षणभर चिन्ता कर तेजस्वी हनुमानजी नेत्रोंमें जल भरकर सीताजीके आश्रितहो विलाप करनेंलगे॥ २॥ हनुमानजी बोले कि सुशिक्षित और विनीत छक्षणकी ग्रुरुपत्नी होकरभी जब सीताजीको दुःखसे व्याकुछ होंना पड़ाहै, तब अवश्यही कहा जाय सकताहै कि कालको उद्धंवन करना दुः साध्यहै ॥ ३ ॥ यह देवी श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजीके पराक्रमको भली भांति जानतीहैं; इसी कारण वर्षाकालीन गंगाजीके समान यह अथीर नहीं होती ॥ ४ ॥ स्वभाव, यज्ञ, चरित्र, कुरु, और अच्छे रुक्षणोंसें जान-कीजी श्रीरामचंद्रजीहीके योग्यहें, और वे इनके, इसिछिये परस्पर एक दूसरे का मन भछीभांति छगा हुआहै ॥ ५ ॥ फिर सुवर्णकी समान वर्ण-वाळी छक्ष्मीजीकी समान छोकानंददायिनी, उन सीताजीका दर्शन कर-कै इनुमानजी मनही मनमें श्रीरामचंद्रजीको स्मरण करते हुए बोल्छे॥६॥ इन विशालाक्षी सीताजीके लियेही महाबलवान् वालि और रावणकी समान वीर्यवान् कवंध मारागया ॥ ७ ॥ जिस प्रकार इन्द्रजीनें शम्बर अ-सुरका नाज्ञ कियाथा, वैसेही वनमें विक्रम प्रकाज्ञ करके श्रीरामचंद्रजीने इन जानकीजीके छिये भयंकर विक्रमवान विराध राक्षसको मारडा-छा ॥ ८॥ जनस्थानमें भयंकर कर्मकारी चौदह हजार राक्षस अग्निकी शिखाके तुल्य बाणोंके समूहसे इनके निमित्तही मार डालेगये ॥ ९ ॥ म-हात्मा श्रीरामचंद्रजीहीनें इनकेही छिये रणमें खर,त्रिशिरा और महा तेज-स्वी दूषणको संहार किया ॥१०॥ छोकविख्यात सुत्रीवजीने इनहींके छिये वानर गर्णोके ऊपर वाछि पाछित दुर्छभ प्रभुता पाई है ॥ ११ ॥ हमनेभी इन्विशालाक्षी जानकीजीकेही लिये हुँड्नेंके अर्थ नद् नदीपति श्रीमान् समुद्भको उद्यंवन किया और यह छंकापुरी देखी ॥ १२ ॥ और देनके लिये श्रीरामचंद्रजी सागर सहित यह पृथ्वी और समस्त

जगतभी ढूंड़ डालें, तौ मेरे विचारमें यहभी ठीकही होगा॥ १३॥ त्रिलो-कीका राज्य, और जनकनिदनी सीताजी इन दोनोंकी यदि ता की जाय, तो त्रिलोकीका राज्य सीताजीके शत अंशकाभी तौ एक भाग नहो ॥ १४ ॥ क्योंकि मिथिलेश्वर, धर्मशील, महात्मा जनकजीकी पुत्री यह दृढ पतित्रता सीताजी ॥ १५ ॥ पद्म रेणुकी समान खेतकी धूरिसें ढकी हुई हलकी अनी द्वारा जुते हुए खेतसे पृथ्वीको भेदकर नि-कल आईथीं ॥ १६ ॥ फिर यह श्रेष्ठ स्वभाववाली महाविक्रमञाली जो कभी संयाममें से नहीं निवृत्त होते उन राजा दशरथजीकी यशवान बड़ी पुत्र वधू हुई ॥ १७ ॥ यह वही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, आत्मज्ञ, श्रीरामचंद्रजीकी प्यारी भार्या अब राक्षिसयोंके वर्शमें पड़ीहैं ॥ १८॥ यह अपने स्वामीके स्नेहमें बँधकर सर्व भोगोंको त्याग, किसी कप्टके ऊपर दृष्टि न देकर निर्जन वनमें चली आई ॥ १९ ॥ और अपने स्वामीकी सेवा करती हुई कंद मूल फलकेही भोजनसे संतुष्ट रह, गृहकी समान वनमेंभी अतुल प्रीति प्राप्त करती हुई ॥ २० ॥ जो कभी किसी आपदामें नहीं पडीं; जो सदा हँस मुखसे कथा वार्त्ता कहतीं, यह वही सुवर्ण सम वर्ण वाली अब आति कठिन पीड़ा भोग कर रहीं हैं॥ २१॥ यद्यपि सुझीला सीताजी रावण करके अतिशय पीड़ितहो, प्यासे आदिमयोंसे मर्दितकी हुई पौशा-छाके समान श्रीहीन होगई हैं. तथापि श्रीरामचंद्रजी इनको देखनेके लिये बहुतही अभिलाषा किये हुएँहैं ॥ २२ ॥ नष्ट राज्यको प्राप्त करके राजा जिस प्रकारसे आनंदित होताहै, उसही प्रकार इनको फिर पाय करके श्रीरामचंद्रजी निश्चय अतिज्ञय प्रसन्न होंगे ॥ २३ ॥ यहभी सब प्रकारके भागोंसे और वन्धु वान्धवोंसे रहित होकर, श्रीरामचंद्रजीके मिलनेंकी बासनासे अपनी देहको धारण किये हुएँहैं ॥ २४ ॥ इन राक्ष्मियोंको और इन समस्त फल वृक्षोंको निश्चयही जानकीजी कुछभी नहीं देखती, यह तौ एक मनसे केवल श्रीरामचंद्रजीकाही ध्यान करतीहैं॥ २५॥ स्त्रियोंके छिये स्वामीही गहनेसे बढकर सुन्दरताका उपजाने वालाहै; इसी कार-णसे श्रीरामचंद्रजीके विरहमें सीताजी रूपवती होकरभी शोभायमान नहीं होतीं ॥ २६ ॥ प्रभु श्रीरामचंद्रजी जो इनके विरहमें शोकसे व्याकुछ न होकर प्राण धारण करतेहैं, इस्से तौ वह निश्चयही अति कठिन कार्य

कररहे हैं ॥ २७ ॥ यह वही कृष्णके ज्ञावाली कमलदलनेत्रा सुस भोगनेंके योग्य होकरभी जो दुःख भोग कररहीं हैं, इस्से हमारे मनकोभी वहुत दुःख होरहाँहै ॥ २८ ॥ पृथ्वीकी समान धीरज यक्त सीताजीकी रक्षा जो राम लक्ष्मण करतेथे आज उनकी रक्षा विकटाकार वाली राक्ष-सियें वृक्षके नीचे वैठी हुई कररही हैं ॥ २९ ॥ वार २ दुःखोंसे पीडित होनेपर पालेकी मारी हुई कमलनीकी समान सीताजीकी सुन्दरताई नष्ट होगई है । जनककुमारी सीताजी प्यारे चक्रवाकसे अलग हुई चक्रवाकीकी समान ज्ञोचनीय द्शाको प्राप्त हुईहैं ॥ ३० ॥ फूलोंके भारसे झुकी हुई अज्ञोक की आगेकी ज्ञाखायें जानकीजीका ज्ञोक औरभी बढारहीह, यह वसन्तकालकी समान हजारों किरणोंको फैलाये पाला न पड़नेंसे अति प्रकाजित हो चंद्रमाभी इनके ज्ञोकको बढ़ाही रहाहै ॥३१॥

इत्येवमर्थंकपिरन्ववेक्ष्यसीतेयमित्येव तुजातबुद्धिः ॥ संश्रित्यतिसमन्निषसा दवृक्षेबलीहरीणामृषभस्तरस्वी ॥ ३२ ॥

वल्राली वानर श्रेष्ठ वेगवान हनुमानजी इन सब वातोंका सोच विचार करते हुए, यह सीताजीहैं ऐसा निश्चय कर इसी वृक्षके नीचे सँभल सँभलाय कर बैठ गये॥ ३२॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांडे षोड्झःसर्गः॥ १६॥

सप्तदशः सर्गः ॥ ततःकुमुदखंडाभोनिर्मलंनिर्मलोदयः ॥

प्रजगामनभश्चंद्रोहंसोनीलिमवोदकम् ॥ १ ॥ इसके पीछे स्वच्छ प्रकाशित, कुमुद शोभित, शशाङ्क (चंद्रमा) हंस जिस प्रकार जलके ऊपर प्रकाशित होताहै, वैसेही निर्मल आकाशमें और ऊंचे चढ़कर प्रकाशित हुआ ॥ १ ॥ विश्वद प्रभा शाली निशापित (चंद्रमा) सीताजीके दर्शनमें मानों सहायताका कार्य करतेही हुएसे, हतुमानजीके उपर शीतल किरणें छोड़ने लगा ॥ २ ॥ उस समय हतु-मानजीने देखािक बड़े बोझसे लदी हुई नाव जैसे जलमें डूबजातीहै, पूर्ण चन्द्रवदना सीताजीभी, वैसेही शोक भारसे पीडितहो मानो जलमें डूब-

रहींहैं ॥ ३ ॥ जानकीजीको देखते २ पवनकुमार हनुमानजीने दूर वैठी हुई घोर दर्शन वाली राक्षसियोंको देखा ॥ ४ ॥ उनमें किसी २ के एकही कानथा, किसीके एकही आंखथी, किसीके कान बहुतही बड़ेथे, किसीके कान विलक्कल थेही नहीं, किसीके कान खड़े थे, किसीकी नाक माथेमें लगी हुईथी ॥ ५ ॥ किसीकी देहमें ऊपरका भाग अतिवड़ा और मोटाथा किसीकी गर्दन अति पतली और लंबीथी, किसीके केश मुखे हुएथे, किसीके केश थेही नहीं; और किसीके शरीरमें इतने रुवेंथे कि देखनेंसे कम्बल सा लिपटा हुआ जान पड़ताथा॥ ६॥ किसीके कान लम्बेथे, किसी का माथा छंबाया, किसीका उद्दर छंबाथा, किसीकी छातियें छंबी-थीं, किसीके अधर छंबेथे और किसीकी ठोड़ी छंबीथी किसी २ का मुख छंवा और किसी २ की जांचे अति बड़ीथीं ॥ ७ ॥ कोई बहुत छोटी, कोई बहुत बड़ी, कोई कुबड़ी, और कोई विकट, कोई वौनी, किसीका रंग आंत भयंकर काला, किसीका मुख टूटा, किसीकी पीली आंखें, किसीका मुख विकराल ॥ ८॥ कोई विरूपाकार वाली, कोई पीले वर्ण वाली, कोई काले वर्ण वाली, कोई क्रोधित स्वभाव, कोई क्रेज़ प्रिया, व कोई छोहके महाशूछ, कूट और मुद्गर धारण किये हुएथीं ॥ ९॥ किसीका मुख सुअर, किसीका मृग, किसीका शाईल, किसीका महिष (भेंसा) किसीका अजगर और किसीका स्यारकी समान मुखथा। किसी-के पांव ऊंटकी समान, किसीके गजकी समान और किसी २ के घोड़ेकी समानथे, और किसी २ का शिर माथेमें युसा हुआथा॥ १०॥ कोई एक हाथ वाली और कोई एकही चरण वालीथी, किसीके कान गयेकी, किसीके घोड़ेकी, किसीके गायकी, किसीके हाथीकी और किसीके कान सिंहके कानकी समानथे॥ ११॥ किसीकी नाक बहुत बड़ी, किसी-की नाक टेढी और किसी २ की नाक थीहीनहीं किसीकी नाक हाथीकी ग्रुन्डके समान, और किसीके माथेमें दोदो नाकेंथीं ॥ १२ ॥ किसी २ के पैर हाथींके पैरकी समानथे, किसीके, पांव वहुतही बड़ेथे, किसीके गोप-दकी तुल्यथे, किसीके चरणोंमें चूडेको समान वालोंके गुच्छेथे, किसीकी गर्दन बड़ी, और किसीका मस्तक बहुतही बड़ाथा; किसीके कुच किसीका उद्र ॥ १३ ॥ किसीका वदन और किसीके नेत्र स्वभावसे अलग वहुत

ही बडेथे, किसीकी जीभ और किसीका वदन बहुतही बडाथा कोई अजा-मुखी, कोई गजमुखी, कोई गोमुखी, कोई शुकरमुखी, ॥ १४ ॥ कोई घुड़मुखी और कोई खरमुखीथी. कोई राक्षसीका आकार देखनेमें अति भयंकरथा कोई क्रोधित स्वभाववाली और कल्हिप्रयाथी किसी राक्षसी-के हाथमें शूलथा और कोई मुद्गर धारणिकये हुएथी ॥ १५॥ किसी विकट मुखवाली और भयंकर राक्षसीके बाल घूमिल वर्णकेथे, वह सबही बराबर मदिरा पिया करती, और सुरा व माँसको सदाही वहुत अच्छा समझ तीथीं ॥ १६॥ सबकेही शरीरोंमें मांस और रुधिर छगा हुआथा क्योंकि वह वरावर मांस और रुधिरकाही आहार करतीथीं,वानरश्रेष्ट हुनुमानजीने इस प्रकारकी घोर दर्शन वाली राक्षसियें देखी जिनके दर्शनसे रुयें खड़े हो जातेथे ॥१७॥ यह सब उस वृक्षकों सब ओरसे घेरे खडीथीं कि जिसके ऊपर हनुमानजी वि-राज रहेथे; और उसी वृक्षके नीचे आनंदिता जानकीजी वैठीथीं कि जिनकी रखवाळी यह सब राक्षसियें करतीथीं ॥१८॥ श्रीमान हनुमानजीने यहांपर सर्वीग सुन्दरी देवी जानकीजीको देख लिया, वह प्रभाहीन शोकसे दुर्वलथी और उनके केशोंमें मैळ छाय रहाथा ॥१९॥ मानो पुण्यक्षय होनेसे तारा भूमिपर गिराहै; वह पतित्रता कहकर विख्यातहैं; परन्तु इस समय इनको स्वामीका दर्शन दुर्छभ हुआहै ॥ २० ॥ वह श्रेष्ठ गहने कुछभी नहीं पहर रहीथी, इस समय तो केवल पतिका प्रेमही इनका इकला गहनाथा; राक्षस पति रावण्ने उनको कैदकर रक्लाथा बंधजनभी कोई पास नहीं ॥२१॥ मानो अपने झुंडसे वंधी हुई हथिनीके ऊपर सिंहने झपट्टा माराहै । मानो वर्षाके अंतमें चंद्रमाकी रेखा शरद ऋतुके वादरसे ढक रहीहै ॥ २२॥ स्वामीके विना स्पर्श किये उनकी सुन्दरताई बहुत दिनोंसे जिसमें बजाने वालेका हाथ न लगे उस विना बजाई हुई वीणाकी समान हीन होगईहैं। वह सदाही स्वामीका हित चाइनेवाछी राक्षसियोंके वशमें पडनेके अयोग्य परन्तु उन्हींके वशमें पडीहैं॥ २३॥ अशोक वनमें वह जान-कीजी शोकके समुद्रमें डूनकर मंगल यहसे यसी हुई रोहिणीकी समान इन राक्षित्योंसे घेरी हुई हैं ॥२४॥ हनुमानजी इस अशोक वनमें उनकी पुष्पहीन वेलकी समान देखते हुए, सब अंगोंमें मैल लगा हुआ, और अंगोंमें भूषण न पहरनेसे वह कीचडमें सनी हुई निल्नीकी समान, प्रका-

शित होकरभी नहीं प्रकाशती ॥ २५ ॥ हतुमानजीनें देखा कि वह मृग नयनी जानकीजी एक जीर्ण और मछीन वस्त्रसेही अपने सब अंगोंको ढांपे हुएँहैं ॥ २६ ॥ इन देवीजीका वदन तेजसे हीन होगयाथा। परन्तु अपने पतिके पराक्रमको विचारकर उनके हृदयका तेज न नष्ट हुआ, मृगके बचेकी समान नेत्रींवाली जानकीजी केवल अपने भले स्वभावके गुणसे अपनी रक्षा कर रहीहैं॥ २७॥ तिन जानकीजीको हनुमानजीने मृगछौंनाके नेत्रोंकी समान नेत्रोंवाली देखा, जोकि त्रासित हुई हरि-णीकी समान चारोंओरको देख रहींथीं ॥ २८ ॥ वह मानो अपने गरम इवासोंसे फले फूले वृक्षोंको भरमही किये देतीथीं, मानों वह साक्षाद शोककी राशिथीं, मानो वह दुःखकी तरंगोंसे शोकके समुद्रमें वह रहींथीं ॥ २९ ॥ उन क्षीण अंग वाली जानकीजीके सब अंग ठीक प्रमा-णके अनुसार गठनवालेथे, वह विना अलंकारोंकेभी शोभायमान होर-हींहैं; हतुमानजीनें ऐसी जानकीजीको देखकर अदुलानंद प्राप्त करते हुए ॥ ३० ॥ उन श्रेष्ट नेत्रवाली जानकीजीको देखकर हनुमानजीके दोनों नेत्रोंसे टप टप आनंदके आंसू गिरने रुगे, वह उसी स्थानसे श्रीरा-मचंद्रजीके छिये उनके चरणोंमें नमस्कार करते हुए ॥ ३१ ॥

नमस्कृत्वाथरामायलक्ष्मणायचवीर्यवान् ॥ सीतादर्शनसंहृष्टोहनुमान्संवृतोऽभवत् ॥ ३२ ॥

श्रीरामचंद्रजीको और छक्ष्मणजीकोभी नमस्कार करके वीर्यवाच् हनुमानजी सीताजीके दर्शनसे उत्पन्न आनंदमें मम होकर उसी वृक्षके पत्तोंमें छिपकर बैठे रहे ॥ ३२ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुन्दरकांडे सप्तद्द्याः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः॥

तथाविप्रेक्षमाणस्यवनंपुष्पितपादपम् ॥ विचिन्वतश्चवैदेहींकिंचिच्छेषानिशाभवत् ॥ १ ॥

तिसके पीछे फूले हुए वृक्षोंकी श्रेणीसे शोभायमान यह वन देख सीताजीका भली भांति दर्शन करनेंकी अभिलाषासे अवसर खोजते २ हनुमानजीनें लग भग वह रात्रि विताहीदी॥ १ ॥ तब हतुमानजी, दो मुहूर्त रात्रि रहे. पड़ंग सहित वेदके जानने वाले श्रेष्ठ अग्निहोत्र करने वाले ब्रह्म राक्षसोंकी वेदच्चनि अवण करने लगे ॥२॥ फिर मंगलके वाने वनने लगे । कानोंको सुख देनेवाले इन वानोंके मनोहर श्वन्दसे महा बळवान महावाहु दशानन रावण जागा॥ ३॥ वह महा प्र तापवान महा भाग रावण जागतेही नई माला व नये वस्त्र धारणकर जा-नकीजीका ध्यान करनें छगा ॥ ४ ॥ इस मतवाछे राक्षस राज रावणनें काम वेगके वशहो अपना चित्त सीताजीमेंही लगाय रक्लाथा । इसल्ये इस समय वह कामके वेग रोकनेंको समर्थ नहीं हुआ ॥ ५ ॥ इस्से वह रावण सब वस्त्राभूषण पहर अपूर्व श्री धारण करके सब ऋतुवोंके पुष्प, फल, समन्वित ॥६॥ अनेक जातिकी शाखोंसे शोभायमान, और छोटी २ युष्करणियोंसे शोभित अनेक भातिके युष्पोंसे शोभा युक्त,सदा मदवाले पक्षि गणोंसे विचित्र॥७॥देखनेंमें अति मनोहर मुवर्ण चांदी आदिके खेठ-वाले मुगोंसे शोभायमान अशोक वाटिकाकी वीथियें ( गलियें ) देखकर दशानन, मणि और सुवर्णके तोरणोंसे शोभित ॥ ८ ॥ अनेक प्रकारके मुगोंसे युक्त, गिरेहुए फलोंसे व्याप्त वनें वृक्षोंसे पूर्ण, उस अज्ञोक काननमें प्रवेश करता हुआ ॥ ९ ॥ जैसे देवता गन्धर्वीकी स्त्री इन्द्रके पीछे चलती हैं इसी प्रकार सैकडों स्त्री रावणके साथ २ पीछे २ चर्ली ॥ १० ॥ किसी२ कामिनीके हाथमें सुवर्णमय दीपक, किसी २ के हाथमें चामर व्यजन और किसी २ के हाथमें ताल आदिके पंखेथे, ॥ ३९ ॥ कोई २ जलसे Ұ-रीहुई सुवर्णकी पिचकारियें यहण कर आगे २ छिडकाव करती चली कोई २ उत्तम विछोनें विछाहुआ सोनेंका सिंहासनले पीछे २ चली॥१२॥ कोई२ चतुर स्त्री दहनें हाथमें मदिरासे पूर्ण उज्ज्वल रत्नमय कलझी लिये. नातीथी॥ १३॥ कोई रानहंसकी समान, पूर्ण चंद्रमाकी तुल्य प्रभावा-छा इवेत वर्ण सुवर्णदंड युक्त छत्र ग्रहण करके पीछे २ गमन करने छ-गी॥ १४॥ इस प्रकार रावणकी उत्तम २ स्त्रियें निद्रासे और माद्क-तासे अल्साते नेत्रवालीहो, अपने पतिवीर वर रावणके पीछे २ चलीं, जैसे मेचोंके पीछे विजलीकी श्रेणी चमकती जातीहै॥ १५॥ उन स्त्रियोंके हार और वाजू अपने २ स्थानसे कुछ २ खसकसे गयेथे, और ज्ञारीरके हे-पन्से भीजेथे; इन स्त्रियोंके वाल छूटे और मुखोंपर पसीनोंकी बूंदे झलक

रहीथी ॥ १६ ॥ नसेके उतरने और निद्राके हेतु इन सब सुंदर मुखवाछी स्त्रियोंके शरीर वूमतेथे, और फूल मालाओंके साथ उनके वाल कुछ गु-थसे गयेथे इारीरमें पसीनाथा॥ १७॥ इस प्रकारसे मदमाते नैन वाळी सुवदनी सब रावणकी प्रियपितयें मानके मारे अपने २ कामके मारे गमन करते हुए अपने राक्षसपतिके पीछे २ चर्छी आईथीं ॥ १८॥ उन सब स्त्रियोंका वह स्वामी महा वलवान पापमित निज्ञाचर रावण कामपराधीन हुआ सीताजीके प्रति आसक्तचित्तहो मन्द २ डगमगी चालसे गमन करनें लगा॥ १९॥ इसके पीछे पवनकुमार हनुमानजीनें उन मनोरमा स्त्रियोंकी क्षुद्रवंटिका और नूपुरोंका शब्द सुना॥ २०॥ महाकपि हनुमानजीनें यहभी देखािक वह अपूर्व अचिन्तनीय असा-धारण कर्मकारी रावण द्वार पर आया ॥ २१ ॥ सामने राक्षसियोंके गन्ध तैलपूर्ण दीपक धारण करके आगे २ चलनेंसे रावणका सव श्रारीर साफ २ दिखलाई देताथा ॥ २२ ॥ काम, गर्व और मत्तता रावणमें विराज रहीथी. उसके बड़े २ विशाल नेत्र आलसी और लाल होरहेथे; इस समय रावण ऐसा ज्ञात होता मानो साक्षात् कामदेव धनु-षका त्याग किये हुए सामनेको चला आताहै ॥ २३॥ रावण मनोहर मुक्ता समूह समन्वित, मथेहुए दूधके झागोंकी समान अति उजले निर्मल धुए हुए श्रेष्ट वसन और पुष्पोंकी माला अंगोंसे खेंचकर यथा स्थानमें पहर रहाथा ॥ २४ ॥ रावण जितना २ निकट आने लगा उतनाही हनुमानजी उस विटपके मध्यमें ज्ञत २ पुष्प और पत्तोंके वीचमें छिपकर इस बातको भलीभांति जाननेंकी इच्छा करनें लगे कि यह निकट आया हुआ कौनहै ॥ २५ ॥ देखते २ वानरश्रेष्ठ हनुमान जीनें देखािक राजा रावणको जो मुख्य २ रूपयौवनसम्पन्न पटरानि-येथीं ॥ २६ ॥ महा यज्ञवान राक्षसराज उन रूपवाली स्त्रियोंके चेरमें चिरकर मृग पक्षियोंके शब्दसे शब्दायमान, उस अशोक वनमें पैठा ॥ २७ ॥ मदमाता विचित्र वस्त्राभूषण धारी, महा वलवान शंकु-कर्ण नाम जो एक राक्षस वनका रखवालाथा, केवल उसनेही प्रवेश करते हुए उस विश्वश्रवाके पुत्र राक्षसराज रावणको देखा, और किसी पुरुषनें नहीं ॥ २८ ॥ परम रूपवती ख्रियों से घेरे हुए उस महा

तेजस्वी राक्षसराज रावणको तारा गणोंसे युक्त चंद्रमाकी समान शो-भित देखकर महा किप हनुमानजी ॥ २९॥ विचार करने छगेकि हमने पहछे श्रेष्ठ गृहके मध्यमें जिसको शयन करते देखाँहै; यह वहीँहै; बस रावण यहीहै । ऐसा स्थिर करके महा तेजमान पवनकुमार हनुमा-नजी छलांग मारकर उस पेड़की अति ऊंची शाखा पर चढ़ गये ॥ ३०॥ यद्यपि बुद्धिमान और सामर्थ्य युक्त हनुमानजी अति तेजस्वीथे तथापि वह उस रावणकी तेज प्रभाको न सहन कर बहुत पत्तोंवाली पेड़की शाखामें टिक कर छिपरहे ॥ ३९॥

> सतामसितकेशांतांसुश्रोणींसंहतस्तनीम् ॥ दिदृक्षुरसितापांगीसुपावर्ततरावणः ॥ ३२ ॥

रावण, इयाम केशवाळी चारु नितम्विनी, श्रेष्ठ स्तनवाळी, सृग नयनी जानकीका दर्शन करनेंकी अभिळाषासे उनके सामनेंको चळा॥३२॥ इ०श्रीम०वा०आ०सुं०अष्टादशःसर्गः ॥ १८॥

एकोनविशः सर्गः॥

तिसम्बेवततःकालेराजपुत्रीत्विनिदिता ॥ रूपयोवनसंपन्नंभूषणोत्तमभूषितम् ॥ १ ॥

इसके पीछे निन्दा रहित रूपवाछी सर्वाङ्गसुन्द्री. राजकुमारी जानकीजी. रूप यौवन सम्पन्न उत्तम भूषणोंसे विभूषित ॥ १ ॥ राक्षस नाथ रावणको देखतेही वह सुंद्र सुखवाछी कम्पायमान होनें छगी, जैसे पवनके छगनेसे केछा कांपताहै ॥ २ ॥ बड़े २ नेत्र वाछी जानकीजी दोनों जांचोंसे पेट टक,और कर कमछसे पयोधरोंको छिपाय बैठकर रोदन करनें छगीं॥ ३ ॥ रावणनें वहां पहुंच कर देखांकि राक्षसियोंसे रिक्षत वैदेही जी दुःखसे व्याकुछ होकर समुद्रमें नौकाकी समान दुःख सागरमें डूब रहींहैं॥ । शाक्षित वेदा धारण करनेंवाछी जानकीजी बिना बिछी भूमि पर बैठी रहनेंसे ऐसी छगतीथीं मानो वृक्षकी आखा टूटकर पृथ्वीपर गिरी पड़ीहै॥ ८।। जानकीजीके अंगोंमें जो गहना पहरनेंक स्थानथे वह सब मैछसे छाय रहेथे; वह सजनेंके योग्यथीं, परन्तु इस समय कोईभी सजाव उनपर नहींथा। इसिछये पंकमें सनी हुई मृणाछके समान वह भछीभांति प्रकान

शित नहीं होतीर्थी ॥ ६ ॥ मानो मनोरथके संकल्प रूप अश्वोंको जोड़-कर विदितात्मा राजसिंह श्रीरामचंद्रजीके समीप उन जानकीजीने यात्रा कीहै ॥ ७ ॥ श्रीरामजंद्रजीमें प्राण लगाये हुए, महा सूख गई हैं अत्यंत रोदन करतीहैं अपने प्रियजनोंके विछड़नेंसे एक मात्र ध्यान और शोक-को आश्रय किये हुएहैं; शोकका पार नहीं देखतीहैं ॥ ८॥ मंत्रादिकोंसे गति छेके सर्पराज वधूकी समान व्याकुछ हो रहीहैं, मानो रोहिणी धूमके-तुके तापसे संतापित हुई हैं ॥९॥ श्रेष्ठ आचार और सत् स्वभाव सम्पन्न धर्मकुलमें उत्पन्नहो उस कुलके योग्यही विवाहके संस्कारसे संस्कारित हुईहै परन्तु इस समय ऐसा बोध होताहै कि मानो राक्षसादि दुष्टकुळमें उत्पन्न हो उसके अनुरूपही विवाहे जानेसे मछीन हो रहींहैं ॥१०॥ जान-कीजीके देखनेसे ऐसा जान पड़ता मानो कोई बड़ी कीर्त्ति दुर्जनोंसे दूषित हुई, श्रद्धा अपमानित हुई, बुद्धि क्षीण हुई, और आज्ञा मानो इत होगई-है ॥ १९ ॥ मानो देवताका स्थान विष्वंश होगया. मानो राजाकी आज्ञा हत होगई, मानो उल्कादि उत्पात कालमें दिशायें प्रज्वलित होगई और पूजा मानों नष्ट हो गईहै ॥ १२ ॥ मानो पूर्णमासीका चंद्रमा राहुसे यसा गया, कमलनी मल डालीगई. मानों सैनाका सदीर मारागया है ॥ १३॥ मानो सूर्य भगवानकी प्रभा राहुसे अंधकार की गई, मानो नदीकी धारा कम हुई. मानो यज्ञवेदी चंडालादि नीचोंसे छुईगई, नानों अग्निकी शिखा ्र बुझने पर हुईहै॥१८॥ मानों हाथीनें ञुण्डके आघातसे पुष्करिणीको व्या-कुछ करके जल पक्षियोंको त्रासित और कमल फूलोंकी पंखडियोंको तोड डालाहै ॥१६॥ जानकीजी पतिके शोकसे आतुर हो सूख गई हैं जैसे सोत बंद होनेपर नदी सूख जातीहै अंगोंके न घुछंनेसे कृष्णपक्ष की रात्रीकी स-मान मछीन हो रहीहैं॥ १६॥ सुंदराङ्गी सुकुमारी और रतनमय गृहमें बैठनेंके योग्य सीताजी इस समय शोकसे संतापित होरहीहैं मानो ताजी उखाड़ी हुई कमलकी डंडी घूपसे सूख रहीहै ॥ १७॥ मानो गजराज-वधू पकड़ी और थंभमें वँधी हुई अपने यूथपतिके विरहसे शोकमें व्याकु-ल होकर लंबे २ इवास ले रहीहैं॥ १८॥ अयत्नसे एक वड़ी वेणी पीठप-र पड़ी हुईहै; वर्षांके आगममें नील वर्णकी वनराजिसे जिस प्रकार पृथ्वी-की ज्ञीभा होतीहै, वैसेही जानकीजीकी ज्ञोभा इस वेणीसे हो रहीहै ॥१९॥

उपवास. शोक. संताप. चिन्ता और भयके मारे महा क्षीण. और दीन हो रहीहैं, खाना पीना छोड़ दियाहै, तपही जिनके केवल एक अवलं बन है।। २०॥ दु:खसे व्याकुल हो इष्ट देवताकी समान हाथ जोड़कर मानो रघुकुल तिलक श्रीरामचंद्रजीके निकट रावणके हारजानेकी प्रार्थ-ना कर रहीहैं॥ २१॥

> समीक्षमाणांरुदतीमनिदितांसुपक्ष्मता म्रायतशुक्कलोचनाम् ॥ अनुव्रतांराममती वमैथिलींप्रलोभयामासवधायरावणः ॥ २२ ॥

निद्रा रहित सीतानी रोते २ श्रेष्ठ पछकोंसे शोभित, अरुण प्रान्त युक्त बड़े श्वेत नेत्रोंसे इधर उधर दृष्टि डाठ रहीहैं,रावण ऐसी श्रीरामचंद्रनीकी अनुत्रता नानकीनीको देखकर अपना वध करानेंके निमित्तही उनको ठाठच दिखानें ठगा ॥ २२ ॥ इत्योपें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि-काव्ये सुन्दरकांडे एकोनविंशःसर्गः ॥ १९ ॥

> विंशः सर्गः ॥ सतांपरिवृतांदीनांनिरानंदांतपस्विनीम् ॥ सत्कारैर्मधुरैवाक्येन्थंदर्शयतरावणः॥ १ ॥

रावण इशारों से और मधुर वचनों से. राक्ष सियों से घरी हुई दीन भावापत्रा निरानंदा तपस्विनी सीताजीको अपना अर्थ समझानें छगा॥ १॥ है हाथीकी शुन्डके समान चढ़ाव उतार जांचवाछी! जबिक तुमनें हमको दे- खते ही पयोधर और उद्दर दोनों अंग छिपाछिये, तब इस्से जाना जाता है कि तुम उरके मारे ही अपनेको दिखानेकी चेष्टा नहीं करती हो॥ २॥ है विशालाक्षी! हम तुम्हारी कामना करते हैं, हे सर्वा कुगुण सम्पन्न। हे सर्व लोक मनोहरे!। हे प्रिये! तुम हमको बहुत मानसे मानो॥ ३॥ सीते! इस स्थानमें कोई मनुष्य या काम रूपी राक्षस नहीं है; इसिलये हमसे जो तुमको भय हुआहै वह त्याग करो॥ १॥ हे भीक! निश्चय जान लेना राक्ष-सोंका धर्मही यहहै कि वह सदा परस्त्री गमन, या पराई स्त्रीका हरण किया करते हैं॥ ५॥ तथापि हे मैथिलि! तुम्हारे अकाम होनें से हम तुमको स्पर्श नहीं कर सकते, परन्तु काम यथाकाम हमारे शरीर में फैल रहाहै, अन

र्थात हमारी इच्छा मली भांति तुम्हें देखनेंकीहै ॥ ६ ॥ हे देवी! तुम ह-मसे भय मत करो। त्रिये। हमारा विश्वाश करो और यथार्थ प्रेम हमसे करो , इस प्रकारसे शोकाकुल न होनो ॥ ७॥ एक नेणी धारण किये, वि-ना विछाये पृथ्वी पर सोना, चिन्ता करना, मलीन वस्त्र पहरना, वृथा उप-वास करना, यह सब बातें तुमको उचित नहीं हैं ॥ ८ ॥ यह विचित्र मा-ल्य, चंदन, और अगर, विविध भांतिके बसन, अनेक प्रकारके दिव्य आ-भरण बहुरमोलकी अनेक सवारियें ॥ ९ ॥ पान करनेंके योग्य बहु मोल-की चीजें बहुत प्रकारके सोने, उठने, बैठनेके लिये आसन, गाना, नाच, बा-जा यहांपर सब विद्यमानेहें हमको प्राप्तहो इन सबको तुम बहण करो ॥ १० ॥ तुम स्त्रियोंमें रत्नहो; इसिटिये ऐसी अवस्थामें तुम मत रहो; अंगोंमें गहनें पहनो; क्योंकि हमको प्राप्त करके तुम किस प्रकार विना गहने पहने हुए रहोगी। ११॥ तुम्हारी यह सुन्दर उमगी हुई युवा अवस्था वीती जातीहै; यह जवानी नदीके सोतेके जलकी समानहै, कि जो एक बार जल वह गया वह फिर छोट कर नहीं आता॥ १२॥ हे सुभदर्श-ने। ऐसा समझ पडताहै कि रूप रचनें वाछे विधातानें तुमको बनाय कर फिर अपने कार्यको छोड़ दियाहै, क्योंकि और किसी स्त्रीमेंभी तुम्हारे रूपकी उपमा नहीं देखी जाती॥ १३॥ हेवैदेही। इस प्रकारका कौन मनुष्यहै जो रूप यौवन शालिनी तुम्हें प्राप्त करे और फिर उसका मन कुमार्गमें न जाया औरकी क्या चलाई, ब्रह्माजीभी विपथगामी होजायँ ॥ १४ ॥ हेचं-द्रानने ! निविड़ नितम्बे? हम तुम्हारे जो जो अंग देखतेहैं वस हमारी आंखें उसी २ अंगमें बँध जातीहैं ॥ १५ ॥ हेंमैथिली। तुम हमारी भार्या बनो; हमारे अनेक २ उत्तम स्त्रियेंहैं, तुम उन सबमें मुख्य पटरानी बनो इस मोह को त्यागो ॥१६॥ हेभीरु। हमनें तीनों छोकोंको मथन करके जो रतन हरण कियेहैं;वह सबभी तुम्हारे,और समस्त राज्यभी हम तुमको दान करतेहैं १७। हे विलासिनि ! हम तुम्हारी प्रसन्नताके लिये अनेक नगर मालासे विभूषि-त यह समस्त भूमंडल जीतकर तुम्हारे पिता जनकजीको देदेंगे ॥ १८॥ इस लोकमें ऐसा हम किसीको नहीं देखते जो संग्राममें हमारे सन्मुख छड़े देखो हमारा बळ वीर्य युद्धमें उपमा रहित होगयाहै॥ १९॥ रणमें हमने सुर असुरोंको वारवार पराजय किया और उनकी ध्वजायें तोड डालीहैं ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर उन छोगोंमें हमारे सामनें युद्धमें खडे रहनेकी सा-मर्थ्य नहीं है ॥२०॥ तुम इमारी अभिलाषा करो जिस्से तुम्हारा शृंगार कराया जाय और सुन्दर चमकी छे दमकी छे गहनोंसे तुम्हारे अंग सजाये जांय ॥ २१ ॥ शृंगार करनें से जो तुम्हारा रूप होगा उसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं हे सुन्दरवद्नि! हमारे ऊपर कृपाकरके तुम शृंगार करके स-जो ॥ २२ ॥ हे भीरु। इच्छानुसार विविध भांतिकी भोग करनेंकी वस्तु यें तुम भोग करती रहकर विहार करो या पानकरो जितना इच्छाहो उतना धन या भूमि किसी को दान कर दो ॥ २३ ॥ हैमारा विश्वास करके जोजो वस्तु चाहिये उनको हमसे माँगो, और ढिठाईके साथ हमें आज्ञा करतीरही। जो तुम अनुग्रह करके हमसे अपनी वांछित वस्तुयें चाहती रहोगी तो तुम्हारे बन्धु बान्धवोंकी वांछाभी पूर्ण होगी॥२४॥ हेभद्रे हे यशस्विनी तुम हमारी ऋदि और संपदाका दर्शन करो हे सुभगे! अब तुम चीर वल्कल धारी श्रीरामचंद्रजीको लेकर क्या करोगी ॥ २५ ॥ और इस प्रकार तो कोई उपाय नहीं कि रामचंद्र हमको जीतलें वह श्री श्रष्ट वनवासी त्रताचारी और पृथ्वी पर शयन करताहै और इसमें भी संदेह है कि वह अवतक जीवित है वा नहीं ॥ २६ ॥ हे जानकि बगलोंकी पांतिको आगे किये नील मेघसे ढकी चंद्रमाकी प्रभाकी समान राम अब तुमको नहीं देख पावेगा ॥ २७ ॥ हिरण्यकशिषु जिसप्रकार इन्द्रके हाथमें गई हुई कीर्तिको फिर प्राप्त करनेंमें समर्थ नहीं हुआ, रामचंद्र वैसेही हमारे हाथसे तुम्हारा उद्धार करनेंमें समर्थ नहीं होगा ॥ २८॥ हेसुन्दर दांत वाळी। हेचारु हाँसिनी। ( सुन्दर हँसनें वाळी,) हेचारुळीचने। (सुन्दर नेत्रवाली) हे विलासिनी विनताके पुत्र गरुड़जी जिस प्रकार सपीके समूहको हरणकर छेतेहैं, वैसेही तुमभी हमारे मनको हरण करतीहो॥२९॥ तुम केवल एक पुराना रेशमीन वस्त्र पहर रही हो दुवेल भी हो और तुम्हारे अंगोंमें कोई गहनाभी नहीं है तथापि तुमको देखकर अपनी सुन्दर स्त्रियों में प्रीति करनेको अव हमारी इच्छा नहीं होतीहै ॥ ३०॥ हमारे रनवास में सर्व गुण की खान जो स्त्रियें हैं हे जानकि तुम उन सबके ऊपर अपनी प्रभु-ताई करो ॥ ३१ ॥ हे कृष्ण केञ्चवाली त्रिलोकीकी सब सुन्दर स्त्रियाँ

हमारे यहाँ हैं अप्सरायें जिस प्रकार छक्ष्मीजीकी सेवा करती हैं वैसे ही वह सब हमारी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी ॥३२॥ हे सुभगे! हे सुश्रोणि! कुवेर का जो छछ धन रत्नहै तुम हमारे साथ मिलकर उन सबको और समस्त लोकोंके सुखको भोग करो ॥३३॥ हे देवि। तपस्या, बल, विक्रम, धन, तेज और यश रामचंद्र इन किसीमेंभी हमारी बराबर नहीं हैं॥ ३४॥ तुम पान विहार और विविध भोगोंको भोगो ढेरके ढेर धन चाहे जिसको दानकरो, जिन्नी चाहो उतनी पृथ्वी चाहे जिसको देडालो हेललने? हम तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे और जितनें तुम्हारे बंधु बान्धव, और कुटुम्बीहैं, तुम उन सबकी वांछा पूर्णकरो ॥ ३५॥

कुसुमिततरुजालसंततानिभ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि ॥ कनकविमलहारभूषि तांगिविहरमयासहभीरुकाननानि ॥ ३६ ॥

हेविमलसुवर्णहार भूषिताङ्गी। उज्बल सुवर्णके हारसे शोभित श्रार वाली हे भीरु तुम, हमारे साथ फूल खिले हुए वृक्षोंसे न्यात भींरों से पूर्ण ससुद्रके तीर उत्पन्न हुए वनोंमें बिहार करो ॥ ३६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकांडे विशःसर्गः ॥ २०॥

एकविंशः सर्गः॥

तस्यतद्वचनंश्रुत्वासीतारौद्रस्यरक्षसः॥ आर्तादीनस्वरादीनंप्रत्युवाचततःशनैः॥१॥

व्याकुछ और करुणावर्ती हुई वैदेही जानकीजी उस भयानक राक्षस रावणके यह वचन सुनकर धीर २ दुःखित होकर उससे कहने छगीं ॥१॥ तपस्विनी जानकीजी दुःखसे पीडितहो रुद्न करने छगीं। वह पतित्रता अपने मनमें अपने पतिकीही चिन्ता करने छगीं, उनका शरीर मारे चबडाहटके काँपनें छगा ॥ २ ॥ सामनेही एक तृणकी ओटकर शोकाकुछ सीताजी उस रावणसे बोछीं; कि रावण ! हममेंसे अपने मनको फिराओ; और अपनी स्त्रियोंमें मनको छगाओ ॥ ३॥ पापका करनेंवाछा जिस प्रकार अणिमा छिषमा आदि सिद्धियोंको नहीं पाय सकता; वैसेही तुमभी हमको प्रार्थना करनेंके योग्य नहींहो । हम एक पतित्रताहैं; किसी कहनें उचित नहीं ॥ १३ ॥ हे रायव राजा प्रदेशमें रहनेंसे दुःखी नहीं होते हैं राजाको तो क्षत्र धर्मसे प्रजा पाछनी ही उचितहै ॥१४॥ हे नरश्रेष्ठ जिससमय तुम्हारी इच्छा हो तभी तभी हमको देखनेको चछे आया करो, और फिर २ अपने पुरको चछे जाया करो ॥ १५ ॥ तुम पुझे प्राणोंकीसमान प्यारे हो इसमें कुछभी संदेह नहीं परन्तु राज्य पाछनभी तो अवश्य करना उचितहै ॥ १६ ॥ इस कारण भाई आप सात दिनतक यहां रिहये और इसके उपरान्त सैना वाहन सहित फिर मधुपुरीको चछे जाना ॥ १७ ॥ रघुनाथजीके यह धर्मयुक्त मनोगत वचन अवण करके शञ्जा दीन हो जो आज्ञा ऐसे कहते हुए ॥१८ ॥ इस प्रकार रामचंद्रकी आज्ञासे सात रात रहकर फिर महावीर शञ्जाज्ञीने जानेंका विचार किया ॥ १९ ॥ सत्यपराक्रम महात्मा रघुनाथजी और भरत छक्ष्मणको आमंत्रण करके रथपर चढ़े॥ २०॥

दूरंपद्भचामनुगतोलक्ष्मणेनमहात्मना ॥ भरतेनचशृत्रुद्रोजगामाशुपुरीतदा ॥२१॥

महात्मा लक्ष्मण भरतजी शञ्च प्रजितिक साथ कुछ दूरतक पैरों पैरों चले और फिर पुरीको शीव लौटि आये ॥२१॥ इ०श्रीम॰वा॰आ॰ड•भा॰ द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥

त्रिसप्ततितमः सर्गः॥ प्रस्थाप्यतुसशत्रुन्नंभ्रातृभ्यांसहराघवः॥ प्रमुमोदसुखीराज्यंधर्मेणपरिपालयन्॥१॥

भाइयोंके सहित रचुनाथजी श्राचुन्नजीको विदाकरके धर्म पूर्वक राज्य करते सुखसे रहने छगे॥ १॥ फिर कुछ दिन बीतनेंपर एक उस देशका बूढा ब्राह्मण मृतक बाठक छेकर राजद्वारपर आया॥ २॥ मेंने पूर्वजन्ममें न जानें क्या पाप कियाहै इस प्रकार स्नेह दुःख भरी बहुतसी बातें कहकर वह रोने छगा वारंवार हे पुत्र। हे पुत्र। ऐसा कहनें छगे॥३॥हाय मेंने क्या पाप पूर्वजन्ममें कियाथा जो मेरा, इकछोता पुत्र मर- गया॥॥॥ मेरा बाठकती अभी तरुणभी नहीं हुआथा अभी पांच ﷺ हजार भी वर्ष वर्ष सहस्रकम, यह वर्ष शन्दादिनके अर्थोहै इस्से वर्षसे कुछ न्यून अवस्थाजाती।

दिनकी अवस्थाथी हाय पुत्रकालमेंही तुम मुझे दुःख देनेके निमित्त कालको प्राप्त हुए।।५।। हे पुत्र। में और तुम्हारी माता तुम्हारे शोकसे थोड़ेही दिनोंमें मर जांयगे इसमें कुछ संदेह नहीं।।६॥न तो मैंने किसीसे झुंठही बोला न मैनें किसीकी हिंसाही करी न मैनें मन वचन कर्मसे किन्ही प्राणियोंका कभी कुछ पापस्मरण किया ॥ ७॥ फिर किस पापसे यह मेरा पुत्र बाल्य अवस्थामेही यमलोकको गया और अपने पितरोंके श्रद्धादि कर्म न कर सका ॥ ८ ॥ रामचंद्रके देशोमें इसप्रकार घोर दर्शन वार्ता हमनें नहीं सुनी जो कि अकालमें प्राणी मरतेहों ॥ ९ ॥ निःसन्देह इसमें कोई राम-चंद्रकाही बड़ा पापहै, जिस्से कि उनके देशमें बालकोंकी मृत्यु होनें लगी॥ १० ॥ और देशके रहनेंवाले वालकोंको मृत्युसे भय नहींहै सो हे राजन्। आप इस मेरे मरे हुए बालकको जिवाओ ॥ ११ ॥ नहीं तो मैं अनाथोंकीसमान स्त्री सहित राजद्वारपर प्राण दे दूंगा उससमय तुम ब्रह्महत्याको प्राप्त होकर सुखी होना ॥ १२ ॥ हे राजन् । भाइयों सहित आपकी बड़ी उमर होगी? हे महाबली हम आपके राज्यमें बहुत सुखसे रहे ॥ १३ ॥ आपके राज्यमें स्थित रहनेंसे हमें यह सुख मिला कि जो हमकालके वज्ञामें पड़े आपके राज्यमें कुछभी मुख नहीं ॥ १८ ॥ इससमय यह महात्मा इक्ष्वाकुओंसे सनाथ हुआ, देश रामचंद्रके हस्तगत हो बालकोंकी मृत्यु होनेसे अनाथोंकीसमान होगयाहै ॥ १५ ॥ जब प्रजा विधिपूर्वक पालन नहीं होती तो खोटे आचरण करनेंवाले राजाके दोषसे अकारुमेंही प्राणी मरतेहैं ॥ १६ ॥ अथवा आपकी असावधानीसे और रक्षा न करनेसे जनपद और नगरोंमें मनुष्य असत् व्यवहार करतेहैं इस कारणसे अकालमें कालका भय होताहै ॥ १७ ॥ अवस्य राजदोष पुर वा-जनपदमें ही है इसमें संदेह नहीं जिस्से यह बाछक मरगया॥ १८॥

एवंबहुविधैर्वाक्यैरुपरुध्यमुहुर्मुहुः॥ राजानंदुःखसंतप्तःसुतंतमुपगृहति॥ १९॥

इसप्रकारसे महादुःखीहो विविध वाक्योंको कहता हुआ बालकको ढकता रामचंद्रके द्वारपर खड़ा रहा॥ १९॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकांडे त्रिसप्ततितमसर्गः॥ ७३॥

#### चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ तथातुकरुणंतस्यद्विजस्यपरिदेवनम् ॥ ग्रुश्रावराघवःसर्वदुःखःशोकसमन्वितम् ॥ १ ॥

इसप्रकार ज्ञोक और दुःख सहित करुणाभरे उस ब्राह्मणके सब वचन रामचंद्रनें सुने॥ १॥ तव बड़े दुःखीहो रामचंद्रनें विशष्ट वामदेव भाई और शास्त्रके जाननेंवाले महात्माओंको बुलाया ॥ २ ॥ इसके उपरान्त विशष्टिक सहित वह मंत्री ब्राह्मण आये और देवतुल्य महाराज राम्चंद्रसे (वर्धस्व) आपकी वृद्धिहो यह वचन बोले ॥ ३ ॥ मार्कण्डेय, मौद्गल्य,वामदेव, काञ्यप, कात्यायन जाबालि, गौतम, नारद जी ॥ १८ ॥ यह सब ब्राह्मण श्रेष्ठ आसनोंपर बैठे आये हुए उन सब मह-र्षियोंको रामचंद्रनें हाथ जोड़ प्रणाम किया ॥ ५ ॥ मंत्री और ज्ञास्त्र जाननेवाले महात्मा जब सत्कार पाचुके तब उन तेजस्वी महात्माओंके वैठनेपर ॥ ६ ॥ रामचंद्रनें उनसे सब वृत्तान्त कहाकि यह ब्राह्मण इस प्रकारके वचन कह हमको पाप लगाताहै; इस प्रकार रामचंद्रके दीन वचन सुनकर नारदजी ॥ ७ ॥ उन ऋषियोंके बीच स्वयं श्रेष्ठ वचन कहनें लगे हे राजन् ! सुनिये जिसकारण कि अकालमें इस बालककी मृत्यु हुई ॥ ८ ॥ हे राम रघुनंदन। उसको सुनकर जो कर्त्तव्यहो सो करो राजन्। पहले सतयुगमें तब ब्राह्मणही तपस्वी होतेथे ॥ ९ ॥ हे राजन् ! ब्राह्मणको छोड़कर और कोई तपस्वी नहीं होतेथे और वर्ण नित्यने मित्तक कर्म करतेथे; वह युग तपस्यासे दीप्तमानथा ब्राह्मणवर्णही उसमें प्रधानथे और ज्ञान होनेसों वे प्राणी अज्ञानावरणसे रहितथे ॥ १०॥ इस कारण वे सब प्राणी दीर्घदर्शी होतेथे और सब अकालमें मरण धर्मसे रहितथे फिर जब त्रेतायुग आनकर प्राप्त हुआ इसमें प्राणीयोंकी ब्रह्मात्मा बुद्धि शिथिल होनातीहै॥ ११ ॥ जैसे सतयुगमें तप और वीर्यमें ब्राह्मण सबसे अधिकथे इस जेतायुगमें तपस्या और वीर्थ में क्षत्रिय सबसे अधिक होतेहैं इस प्रकार जो त्रेतायुगके आनेंसे महात्मा क्षात्रिय ॥१२॥ जो सतयुगमें ब्राह्मणों से तपस्यामें हीनथे वे तपस्याकरने से ब्राह्मणोंकी समान हो गये इससे यह ब्राह्मण और क्षत्रिय तपस्या और वीर्यमें दोनों समान हुए॥१३॥

[ अर्थात् सतयुगके ब्राह्मणोंसे त्रेतायुगके ब्राह्मणभी कुछ न्यून हुए ] जब इस त्रेतायुगमें ब्राह्मण और क्षत्रियोंका कुछ न्यूनाधिक न रहा तो उस-समय स्मृतिकार मनु आदिकोनें चारों वर्णोंके समस्त धर्म पृथक् २ स्था पनकर शास्त्र बनाये जिसमें उनके आचार विचार सब वर्णन किये सत् युगमें तो स्वतःही चारों वर्ण अपने २ धर्मपर स्थित थे ॥ १४॥ इस प्रकार यह त्रेतायुग धर्म निरत यज्ञादि धर्मकी बहुताईके कारण पाप परंपरासे हीन थाः परन्तु मतभेदसे अधर्मसे कुछेक आकान्त होनेसे [ हिंसा, झूंठ, असंतोष, विग्रह इन चार पदवाछे ] अधर्मका एक चरण पृथ्वीमे प्राप्त हुआ; अर्थात् त्रेतायुगके पुरुष सत्युगके पुरुषोंकी तरहसे निर्मलज्ञान रहित हो ब्रह्मज्ञानके अधिकारसे श्रुन्यहो अग्निहोत्रादि धर्ममेंही प्रवृत्त हुए उस ज्ञानके अभावसे [ हिंसा ] रूपी अधर्मका एक पादभी जगत्में प्रचलित् हुआ ॥ १५ ॥ जब इस युगका एक चरण अधर्म युक्त होगा तभी तेज मंद हो जायगा॥ १६॥ पूर्व पुरुषेंकि जो घर और खेतादि थे त्रेतायुगके बीच मतुष्योंमें इनको निमित्त परस्पर रजो मुलक द्वेषका संचार हुआ पृथ्वीमें त्रेतायुगके समय जो अधर्मका चरण उत्पन्न हुआ था उस्से मलस्वरूप अनृत द्वेष उत्पन्न हुए अर्था-त् युगीपुरुषेंको जोर जो गुण मूळ कृष्णादि जीवनोपाय मळवत् त्या-ज्यथे इन्हींके निमित्त द्वेष होनेसे अधर्म एक पाद प्राप्त हुआ कारण कि सतयुगमें तौ विना जोतेही अन्न उत्पन्न होताथा काम कोध रजोगुणसे ही उत्पन्न होताहै रजोग्रण विवादका मूळहै ॥ १७ ॥ अधर्म अनृत द्वेष इनका एक चरण आजानेंसे और कुकर्मके वज्ञा पुरुषोंकी आयुका परि-णाम कम होगया ॥ १८ ॥ अधर्म से पृथ्वीमें जब अनृत उत्पन्न हुआ तब पुरुषगण अनृतके द्वारा आयु क्षयको मिटानेंके निमित्त सत्यधर्मपरा-यण होकर विविध शुभकार्योंका आचरण करनें छगे अर्थात् त्रेतायुगमें यज्ञादि अनुष्ठानद्वारा शीत्रमन शुद्ध होकर अभिमानकी निवृत्ति होती-थी ॥ १९ ॥ त्रेतायुगर्भे ब्राह्मण क्षत्रिय छोग तपस्यामें छगे रहते और वै-र्य शूद्रगण उनकी सेवा करतेंहैं ॥ २०॥ उस कालमें ब्राह्मण क्षत्रियों-की सेवा करनाही वैश्य और शुद्रोंका परमधर्मथा विशेष करके शुद्रोंको तो

सव वर्णींकी सेवा करनाही परम धर्महै ॥ २१ ॥ हे नृपश्रेष्ठ! त्रेतायुगके अंतमें वेर्य और शुद्रोंको अनृत रूप अधर्मके भछी भांति प्राप्त होजाने-से त्राह्मण और क्षत्रियगण उनके संगमें न्यूनताको प्राप्त हुए ॥ २२॥ त-व अधर्मका दूसरा चरण पृथ्वीपर गिरा तव द्वापर युगका आरंभ हु-आ ॥ २३ ॥ हे पुरुपश्रेष्ठ ! द्वापर युगमें धर्मके दो चरण टूट गये और अ-धर्म और असत्यको वृद्धि हुई ॥ २८ ॥ इस द्वापर युगमें वैश्य छोग भी त-प करनें छगे इस प्रकारसे तीन युगमें तीन वर्ण यथा क्रमसे तपस्या करते हुए ॥ २५ ॥ तपरूप धर्म युग युगमें तीन वर्णोंमें प्रतिष्ठित हुआहैं; परन्तु हे नरश्रेष्ट ! इस तीन युगोंमें शूद्र तप धर्मके अधिकारी नहीं थे ॥ २६॥ परन्तु हे नृपश्रेष्ठ। हीन वर्ण शुद्धभी महातप करताहै यहां शुद्ध योनिमें उत्पन्न हुए जीवतो कलियुगर्मेही तपस्या करेंगे ॥ २७ ॥ हे राजन्। यदि द्रापरमें शृद्र तपस्या करें तो भी वड़ा अधर्महै आपके राज्यमें तो इसी समय महातपस्वी ॥ २८ ॥ दुर्वुद्धि श्रूद्र तपस्या करताहै इससेही यह त्राह्मणका वालक मरगया कारणिक जिन नृपतिके राज्यमें जो कोई अधर्म वा अकार्य करताहै॥ २९॥ उन दुर्मति मनुष्योंका अकार्य दरिद्रताका कारणहै उसको जो निवारण नहीं करताहै वह राजा निःसन्देह नरकको प्राप्त होताहै॥ ३०॥ धर्मपूर्वक प्रजापालन करनेवाले राजाकू प्रजाके अध्ययन तपस्या सुकृत कर्मीका छठा भाग प्राप्त होताहै ॥ ३१ ॥ फिर छठे भागका भागी होकर राजा प्रजाका पालन क्यों न करे इस कारण हे पुरुवसिंह आप अपनें राज्यमें खोज करिये ॥ ३२ ॥

> दुष्कृतंयत्रपरयेथास्तत्रयत्नंसयाचर ॥ एवंचेद्धर्भवृद्धिश्चनृणांचायुर्विवर्धनम् ॥ भविष्यतिनरश्रेष्ठबालस्यास्यचजीवितम्॥३३॥

जहां जहां पाप देखो वहां वहां यत्नसे उसका निवारण करो इस्सै धर्मकी वृद्धि और मनुष्योंकी आयुभी वहेगी और हे नरश्रेष्ठ ! यह बालकभी जीवित हो जायगा ॥ ३३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उ० भा० चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

and the state of the state of the

### पंचसप्ततितमः सर्गः॥

#### नारदस्यतुतद्राक्यंश्चत्वाऽमृतमयंयथा॥ प्रहर्षमतुलंलेभेलक्ष्मणंचेदमब्रवीत्॥१॥

नारदजीके अमृतकीसमान वचन श्रवणकर रामचंद्रजी बहुत प्रसन्नहो **छक्ष्मणजीसे बोर्छ ॥ १ ॥ हे सौम्य! हे सुत्रत! जाकर उस ब्राह्मणश्रेष्टको** समझाओ और उस बालकके रारीरको तेलकी नावमें धरादो॥२॥ बड़ी २ दिव्यगंध सुगंधित तेलमें उसके इारीरको रक्लो हे सौम्य ! जिस प्रकारसे उसका द्वारीर न विगड़े ऐसा करो ॥ ३ ॥ जिस प्रकारसे कि इस ग्रुभाचार युक्त बाल्कका द्वारीर किसी प्रकारसे न बिगड़े वही तुम करो ॥ ४ ॥ रामचंद्रनें इस प्रकार शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मणजीसे कहकर मनसे पुष्पक विमानको स्मरण किया कि महायशस्वी पुष्पक आओ ॥ ५ ॥॥ राम् चंद्रकी इच्छा जानकर वह सुवर्णभूषित पुष्पकिषमान एक सुहूर्तमात्रमें रघुनंदनके समीप आगया ॥ ६ ॥ और दंडवतकर बोला महाराज मैं यह डपस्थितहूं,हे महाबाहो मैं। आप के वज्ञीभूत आपका दास उपस्थितहूं॥७॥ मनुष्यकी बोळीसे पुष्पकका मनोहर भाषण श्रवणकर रघुनाथजी महर्षि-योंको प्रणामकर उसपर सवार हुए ॥ ८॥ सुन्दर कान्तिवाला खड्न धर्जष-बाण यहणकर और भरत शबुघको नगरकी रक्षामें नियुक्तकर ॥ ९ ॥ रामचंद्रजी इधर उधर ढूंढते हुए पूर्व दिशाको गये फिर वहांसे हिमालयसें आवृत उत्तर दिशामें आये ॥ १० ॥ वहांभी रघुनाथजीने किंचित् मात्र पाप नहीं देखा फिर सब पूर्वदिज्ञाको अच्छी प्रकार शोधकर रघुनाथजी देखनें छगे ॥ ११ ॥ वहांके वासी सब झुद्धाचार होनेंसे दर्पणके समान निर्म-छथे महाबाहु रामचंद्रनें पुष्पकविमानपर स्थितहो यह सब देखा॥ १२॥ तब राजर्षिनंदन रघुनाथजी दक्षिण दिशाको आये और उन्होंने विन्ध्या-चलके उत्तर पाइवेंमें शैवल पर्वत और एक बड़ा सरोवर देखा ॥ १३ ॥ महातपी श्रीमान् रघुनाथजीनें उस सरोवरके निकट तपस्या करते नीचेकी मुखकर छटकते हुए उस तपस्वीको देखा ॥ १४ ॥ रघुनाथजी उसके पास आकर उस उत्तम प्रकारसे तप करते हुए तपस्वीसे बोळे हे सुत्रत! तुम धन्यहो ॥ १५ ॥ हे दृढ विक्रम तपस्यावती आप कौन वर्णहें जो

ऐसा तप करतेहैं में दशरथ पुत्र रामचन्द्र तुमसे पूछताहूं ॥ १६ ॥ तुमनें तपस्या किस निमित्त की है स्वर्ग की इच्छा है वा और कुछ, यह क्याहै जिस वर पानेके निमित्त तुम दुस्तर तपस्या करतेहो ॥ १७॥ आप जिस निमित्त तपस्या करतेहैं वह मेरे सुन्नेकी इच्छाहै हे महाशय। आप ब्राह्मण वा दुर्जय क्षित्रय तीसरे वर्ण वैश्य वा शुद्रहैं सो सत्य कहिये ॥ १८ ॥

इत्येवमुक्तःसनराधिपेनअवाक्शिरा दाशरथायतस्मै ॥ उवाचजातिनृपपुं गवाययत्कारणंचैवतपःप्रयतः॥ १९॥

जब महाराजनें ऐसा कहा तो वह नीचेको मुख किये तपस्या करनें-हारा नुपश्रेष्ठ रामचन्द्रजीसे अपनी जाति और तपस्या करनेंका कारण कहनें लगा ॥१९॥ इ० श्रीम॰ वा॰ आ॰ उ॰ पंचसप्ततितमःसर्गः॥ ७५॥

षट्सप्ततितमः सर्गः॥

तस्यतद्वचनंश्रुलारामस्याक्किष्टकर्मणः॥ अवाक्शिरास्तथाभृतोवाक्यमेतदुवाचह ॥ १ ॥

अक्किए कर्म रचुनाथजीके यह वचन सुनकर वह तपस्वी इस प्रकारसे कहनें लगा॥ १॥ हे राम। में ग्रुद्रयोनिमें उत्पन्न हुआहूं, और इसी शरीरसे दे-वत्त्र प्राप्त करनेंकी इच्छा करके महा तपस्या करताहूं ॥ २॥ हे राम! काकुत्र स्थ में सत्य कहताहूं देवलोक जीतनेंकी मेरी इच्छाह मेरी जाति श्रूद्र और संबुक नामहै ॥ ३ ॥ ग्रुद्रके यह वचन कहतेही रचुनाथजीनें बड़ी कांति-वाला विमलखद्ग कोषसे निकालकर उस ग्रुद्रका शिर छेदन कर डाला ।। ४ ॥ उस ग्रुद्रके मारनेंपर इन्द्र और अग्नि सहित देवता धन्य २ कहकर रामचन्द्रकी बड़ाई करनें लगे ॥ ५ ॥ उसी समय दिन्य सुगन्धित फूलोंकी वर्षा हुई, वायुसे छोड़े हुए पुष्प चारों ओर गिरनें लगे ॥ ६ ॥ सत्य पराक्रम रामचन्द्रसे प्रसन्न होकर सब देवता कहनें लगे हे महामते ! आपने यह देवताओंका कार्य कियाहै ॥ ७ ॥ हे श्रुद्धतापन सौम्य रचुनं-दन! यह ग्रुद्ध स्वर्गका अनिधकारी आपके करनेसेही हुआ आप इस कारण हमसे वर मांगिये ॥ ८ ॥ सत्यपराक्रमी रचुनाथजी देवताओंका

वचन मुनकर हाथ जोड़ सहस्राक्ष इन्द्रजीसे वोले ॥ ९ ॥ यदि आप सव देवता मुझसे प्रसन्न हैं तौ यही ईच्छित वर दीजिये कि यह ब्राह्मणका पुत्र-जी जाय ॥ १० ॥ मेरेही अपचारसे यह ब्राह्मणका इकलौता पुत्र अप्राप्त कालमें मरकर यम लोकको गया ॥ ११ ॥ हे देवताओ आपका मंगलहो आप उस ब्राह्मणके पुत्रको जिवादो क्योंकि मैं उसके जिवानेंकी प्रतिज्ञा कर चुकाहूं वह मेरा वचन झूठा न होना चाहिये॥ १२॥ रामचन्द्रके यह वचन सुनकर वे देवता प्रीतिं सहित रघुनाथजीके प्रति कहनें छगे ॥१३॥ हे रामचन्द्र ! अब आप गृहको पधारिये वह वाळक तौ आज जोउठा और अपने पिता मातासे मिलगया ॥ १४ ॥ हे रामचन्द्र ! जिस मुहूर्त्तमें आपने इस ज्ञूद्रको मारा; उसी समय वह बालक जी गया ॥ १५ ॥ हे नरश्रेष्ठ । रामचंद्र ! आपका कल्याणहो अब हम अगस्त्यजीका श्रेष्ठ आश्रम देखनेको जातेहैं॥१६॥उन महाद्युतिमान ऋषिकी आज उस यज्ञकी दीक्षा समाप्त हुई जो वह बारह वर्षसे जलमेंही सोया करतेथे॥ १७॥ हे रघुनाथजी हम उन मुनिराजको प्रसन्न करनें जातेहैं यदि आपकी इच्छा हो तो आपभी उन ऋषिश्रेष्ठका दुईन कीजिये ॥ १८ ॥ रघुना-थनी देवताओं के वचन सुनकर बोले ऐसाही करेंगे यह कह स्वर्णभूषित विमानपर सवार हुए ॥ १९ ॥ यह देवताछोग अपने २ विमानोंपर बैठ अगस्त्यनीको देखने गये और रघुनाथनीभी ज्ञीन्नतासे अगस्त्यनीके तपोवन देखनेंको गये ॥ २० ॥ तपोनिधि धर्मात्मा अगरूत्यजीने देवतोंकी आया देखकर उन सबका सम्यक्प्रकारसे पूजन् सत्कार किया ॥ २१ ॥ वह सम्पूर्ण देवता अगरूत्यजीकी पूजा यहणकर पीछे स्वयंभी महासु-निको पूज प्रसन्नहो साथियों सहित स्वर्गको चल्छे गये ॥ २२ ॥ देवताओंके जानेंके उपरान्त रामचंद्रजीनें विमानसे उतर फिर ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जीको प्रणाम किया ॥ २३ ॥ वह रघुनाथजी अग्निकी समान दीतिमान महात्मा अगरूत्यजीको अभिवादनकर और उनसे अतिथि सत्कार पाय आसनपर बैठे ॥ २८ ॥ महातेजस्वी महातपस्वी अगस्त्यजी रामचंद्रः जीसे बोछे हे रावव! तुम भछे आये आप आनंद्सेतोहैं ॥ २५ ॥ है राम! तुस अनेक गुणसम्पन्न होनेंके कारण तुम बहु मान्यहो और अतिथिहो विशेष करके हमारे हृदयमें टिके रहनेके कारण तुम अधिक

पूजाके योग्यहो ॥ २६ ॥ देवताओंने कहाथा कि रघुनाथजीनें शूद्रको माराहै और ब्राह्मणके पुत्रको निलाया अब आपके देखनेको आया चाहतेहैं ॥ २७ ॥ हे रामचंद्र आजकी रात आप हमारे यहांही रहिये कारण कि आपही श्रीमान् साक्षात् नारायणहैं सबके प्रभुहैं सारा संसार आपमें प्रतिष्ठितहै ॥ २८ ॥ हे प्रभु आप सब देवताओं के प्रभुंहैं आपही सनातन पुरुषहैं; आज रहिये प्रातःकालही पुष्पकपर बैठकर अयोध्यापुरी-, को चलेजाना ॥२९ ॥ हे सौम्य। यह दिव्य आभरण विश्वकर्माका बनाया हुआ हमारेपासहै जो अपने तेजसे देदीप्यमानहै॥३०॥ हे काकुतस्थ राम-चंद्र इसको यहणकर आप हमारा प्रिय कीजिये कारणिक मनसे किसीको कोई वस्तु देनेंपर फिर उसे प्रदान करनेंसे महाफल होताहै ॥ ३१॥ आप इस आभरणके धारण करनेंमें समर्थहें कारण कि बड़े २ उत्क्रप्ट फल दे सकतेंहें; आप तो इन्द्रादिक देवताओंकोभी मारनेंको समर्थहें; इसकारण हमारे दिये भूषण छेनेंमें संकोच न कीजिये कि हम क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे कोई वस्तु केसे ग्रहण करें ॥ ३२ ॥ इसकारण हमारे दिये भूषणको आप विधिपूर्वक ग्रहण कीजिये; यह वचन सुन महारथी इक्ष्वाकुनंदन रामचंद्र अगस्त्यजीसे बोले ॥ ३३ ॥ "बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ रचुनाथजी क्षत्रियधर्म स्मरण कर बोले महाराज ब्राह्मणसे दान छेनेंका बड़ा दोषहै ॥ १ ॥ क्षत्रिय होकर ब्राह्मणसे किस प्रकार कोई वस्तु छी जाय है विप्रेन्द्र विशेषकर क्षत्रियोंको प्रतियह छेनेका बड़ा दोषहैं ॥ २ ॥ और फिर ब्राह्मणसे प्रतिग्रह कैसे छिया जाय सो आप कहिये रामचंद्रके ऐसा कहनेंपर अगस्त्यजी बोले ॥३॥ हे राजन् त्रसज्ञान पूर्ण सतयुगमें प्रजाका कोई राजा नहींथा देवतोंके राजा इन्द्र ही थे ॥ ४ ॥ तब वह प्रजा ब्रह्माजीके पास जाय राजा बनानैके निमित्त पार्थना करने छगी हे भगवन् ! आपने देवताओंका राजा इन्द्र तो बना दिया ॥ ५ ॥ हे छोकेश हमारे निमित्त भी कोई नर श्रेष्ठ राजा दीजिये जिसकी पूजाकर हम पाप रहितहो स्वच्छन्द विचरें ॥ ६ ॥ हमारा यह निर्चयहै कि इम विनाराजाके नहीं रहेंगे तब सुरश्रेष्ठ ब्रह्माजीनें छो-कपाल इन्द्रादि ॥ ७ ॥ बुलाकर कहाकि तुम सब अपने २ तेजसे भाग दो तब सब छोकपाछोंनें अपने २ तेजोंमें से भाग दिया॥ ८॥ तब ब्रह्मा-

जीनें श्रुप अर्थात् शब्द किया जिस्से श्रुपनाम राजा उत्पन्न उसकी ब्रह्माजीनें लोकपालोंके अंशसे युक्त किया ॥९ ॥ तब उस श्रुपराजाको ब्रह्माजी
नें प्रजाका आधिपत्यिदया इन्द्रके अंशसे राजा पृथ्वीके शासन में समर्थ
हुए ॥ १० ॥ वरुणके भागसे राजाका शरीर पृष्ट हुआ कुवेरके भागसे
प्रजाओंको धनदान किया ॥ ११ ॥ यमके भागसे प्रजा शासन होतीहै
इस कारण हेनरश्रेष्ठ रघुनंदन इन्द्रके भागसे आप ॥ १२ ॥ कृतार्थकरनेंके निमित्त इस आधूषणको ग्रहणकरो तुम्हारा मंगलहो तब रघुनाथ
जीने महात्मा मुनिका दिया वह कंकण ग्रहण किया ॥ १३ ॥ वह दिव्य
आभरण सूर्यकी समान प्रदीतथा तब रघुनाथजी उस दिव्य आभरणको
गृहणकर ॥ १४ ॥ इति क्षेपकः ॥ उसकी प्राप्ति रघुनाथजी पूछनें लगे कि है
भगवन् अदितिमान अद्भुत देहसे युक्त ॥ ३४ ॥ यह दिव्य आभरण
आपनें कब कहांसे पाया और इसे कौन लायाहै हे महा यशस्वी भगवन
कौत्रहलसे यह मैं आपसे पूछताहूं सो सुनाइये ॥ ३५ ॥

आश्चर्याणांबहूनांहिनिधिःपरमकोभवात्॥ एवंब्रुवतिकाकुत्स्थेमुनिर्वाक्यमथाब्रवीत्॥ भृणुरामयथावृत्तंपुरात्रतायुगेयुगे॥ ३६॥

कारणिक आप अनेक आश्चर्योंके सागर हैं रामचंद्रके ऐसा कहनेपर अ-गस्त्यजी कहनें छगे हे राजन् पहछे त्रेता युगमें जो वार्ता हुईथी वह आप सुनिये ॥ ३६ ॥ इ०श्रीम०वा०आ०उ०भा०षष्टसप्तातितमःसर्गः॥७६ ॥

सप्तसप्ततितमः सर्गः॥

पुरात्रेतायुगेरामबभूवबहुविस्तरम् ॥ समंताद्योजनशतंविमृगंपक्षिवर्जितम् ॥ १ ॥

हे रघुनाथजी प्रथम त्रेतायुगमें यहां एक बहुत बड़ा वन मृगपक्षी हीन सो योजनके विस्तार वाळाथा॥१॥ हे सौम्य! उस निर्जन वनमें उत्तम तपस्या करनेंके निमित्त मैं विचारता हुआ आया ॥ २ ॥ उसके किसी २ स्थळमें बड़े २ सुस्वादु फळ मूळ छगेथे और उसमें छोटे बड़े वन इस प्रकार मिश्रितथे कि उसे कोई यह नहीं जानसकताथा कि इस वनका Commence of the Commence of th

प्रकारसे यह निन्दित अकार्य न कर सकेंगी ॥ ४ ॥ हम ऊंचे कुलमें जन्म त्रहण करके फिर पवित्र कुछमेंही व्याही गई हैं, सो कुछीन स्त्रियोंसे यह कार्य कैसेहो। यशस्विनी वैदेहीजी रावणसे इस प्रकार कह ॥ ५ ॥ उसकी ओरको पीठ करके फिर बोलीं। हम तुम्हारे भोग करनेंके योग्य नहीं हैं; क्योंकि हम पराई स्त्री और साधवीहें॥ ६॥ तुम साधु धर्मकी ओर दृष्टि रक्लो,साधु व्रतका आचरण करो;तुम्हारा मंगळ होवो निशाचर। जिस प्र-कार तुम अपनी स्त्रियोंकी रक्षा करतेही, वैसेही पराई भार्याभी तुम्हें रखा-नी कर्त्तव्यहै॥ ७ ॥तुम अपनेको उपमा करकै अपनी स्त्रियोंमें रमण करो, जो अपनी स्त्रीको भोग कर उस्से असन्तुष्ट रहताहै, उस चंचल मति और चपल इन्द्रिय मन्द बुद्धि वाले पुरुषको पराई स्त्री उमर क्षय करनेवाले ब-हुत सारे रोग छगादेतीहै; और उसका बडा भारी अनादर होता और वह नरकमें पहुंचताहै ॥ ८ ॥ तुम्हारी आचार रहित जिस प्रकारकी विपरीत बुद्धि देखती हैं, तो इस्से यही जान पड़ताहै कि छंकामें कोई साधु पुरुष नहीं है और जोहै भी तो तुम उनका चलन नहीं चलते॥ ९ ॥अथवा परि-णामके देखनेंवाले साधु पुरुष तुमसे हितकारी वचन कहते होंगे; परन्तु तुम राक्षसोंका कुछ नाज्ञ करनेंके छिये उनको मिथ्या समझ अश्रद्धाकर वह वचन ग्रहण नहीं करतेहो ॥ १० ॥ खोटी नीतिक वश हुए और अ-विवेकी राजा को पायकर अति धन संपदा युक्त राज्य और नगर नष्ट हो-जातेंहैं; ॥ ११ ॥ इसी प्रकारसे तुमको पायकर रहोंसे पूर्ण छंका एक तु-म्हारेही अपराधसे शीष्रही नष्ट होगी ॥ १२ ॥ जो अज्ञानी अपने कर्मीके दोषसे मृत्युके निकट पहुँचताहै; उस पाप कर्म करनेवालेका विनाज्ञा हों-नेंसे सब प्राणी आनंदित होते हैं ॥ १३ ॥ इसीप्रकारसे जिसकी तुमनें क्केश दियाहै; सो वह तुम पाप कर्मकारीके मरनें पर, सब हार्षित हों कहेंगे,िक हमारा परम भाग्यहै,जो यह दुरात्मा रावण मृत्युको प्राप्त हुआ १८ ऐश्वर्य दिखाकर या अपने धनसे तुम इमको छुभाय नहीं सकोंगे, सूर्यकी किरणें जिस प्रकार सूर्यको छोड़ और किसीके पीछे नहीं जाय सकतीं,वैसेही हमभी एक श्रीरामचन्द्रजीके सिवाय और किसीकी नहीं होसकर्ती॥१५॥ उन लोकनाथ श्रीरामचन्द्रजीके शोभन बाहु शिरके नीचे घर अब हम कैसे किसी दूसरेके भुज अपने शिरके नीचे घर शयन करेंगी ॥ १६ ॥

कितना विस्तारहै ॥ ३ ॥ उस वनके बीचमें एक योजनका एक सरीवर था जो इंस कारंड चकवा चकवियोंसे शोभितथा॥ ४ ॥ उसमें अनेक प्रकारके पद्म उत्पर्छ कम्छ खिलेथे जिस्से सिवार दृष्टिगोचर नहीं होताथा; एक अद्भुतता यहथी कि उसका जल बहुतही स्वादिष्टया ॥५॥ धूरिरहित क्षोभरहित पक्षियोंसे शोभायमान सरोवरके किनारे एक श्रेष्ठ अद्भुत आश्रम बनाया॥ ६॥ जो बड़ा पुराना पुण्यरूप तपस्वियोंसे हीनथा हे राम ! उस श्रीष्म कालकी रात्रिमें मैं वहीं रहा ॥ ७ ॥ जबमें प्रातःकाल उठकर उस सरोवरके निकट स्नानादिक करनेको गया तौ उसमें सवीगसे पुष्ट उज्ज्वल एक मृतक शरीर पड़ाथा ॥ ८॥ हे रामचंद्र वह ज्ञव उस सरोवरमें शोभायमानहो रहाथा उसकी स्वच्छता देखकर में एक मुहूर्ततक विचार करता रहा ॥ ९ ॥ मैं उस स्थानमें बैठा एक मुहूर्त तक विचार करता रहा कि यह क्यांहै तदन्तर उसी सहूर्त में एक और आश्चर्य युक्त वार्ता देखी ॥ १०॥ हे रघुनंदन उस स्थानमें एक मनके वेगकी समान इंस युक्त विमान आया और उसमें अत्यन्त रूप वान स्वर्गकी ॥ ११ ॥ एक सहस्र अप्सरा दिव्य भूषण पहरे बैठीथीं उस में कोई मनोहर गीत गाती और कोई वाजे वजातींथीं ॥ १२॥ मृदंग, वीणा, नगारे, तबले आदि वजतेथे, कोई २ उनमें तृत्य करतीथी दूसरी स्त्रियें सोनेंकी डंडीलगे चंद्रमाकी समान निर्मल चामरोंसे ॥ १३ ॥ उसमें चढ़े हुए कमल नेत्रवाले स्वर्गवासीके गुलपर वयार कर रहींथी फिर जिस प्रकार सूर्य भगवान सुमेरु पर्वतसे उतरतेहैं इस प्रकार वह उस विमा-नको त्यागन करके ॥ १४ ॥ हे रचुनंदनजी । हमारे देखते २ उस निमान प्रसे उत्तरके वह स्वर्गवासी उस श्वको भक्षण करने छगा ॥ १६॥ तद-नंतर स्वर्गी इच्छानुसार पुष्टस्थानके मांसको भक्षण करके फिर जलपान करनेंके निमित्त सरोवरमें आया ॥ १६॥ वह स्वर्गी जलपान कर आच-मन करके फिर उस श्रेष्ठ विमानपर चढ़नें छगा ॥ १७॥ हे राम। तब उस देवताकी समान प्रकृषको विमानमें चढ़ते देखकर उस्सेमें इस प्रका-रसे वचन कहनें लगा ॥ १८॥ आप देवताकी समान कौनहीं किसका-रण ऐसा निन्दित भोजन करतेही यह आप किस निमित्त खातेही सो हमसे बताइये ॥ १९ ॥ हे सौम्य ! किसका ऐसा आहार और ऐसा भाव

होगा कोईभी देवता ऐसा भोजन नहीं करते मुझै इससै वड़ा आश्चर्य है वह में सब श्रवण करना चाहताहूं॥ २०॥

इत्येवमुक्तःसनरेंद्रनाकीकौतूहलात्सूनृ तयागिराच ॥ श्रुलाचवाक्यंममसवमेत त्सर्वतथाचाकथयन्ममेति ॥ २१ ॥

हे रामचंद्र जब मैनें ऐसा कहा तौ वह स्वर्गवासी मेरे वचन सुन कौतू-हलसे सत्य और नम्रवाणीसे अपना सब वृत्तान्त मुझसे कहनें लगाः॥२१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ उ॰ सप्त सप्ततितमः सर्गः॥ ७७॥

> अष्ट सप्ततितमः सर्गः ॥ श्रुत्वातुभाषितंवाक्यंममराञ्चशूभाक्षरम् ॥ प्रांजिलिःप्रत्युवाचेदंसस्वर्गीरचुनंदन ॥ ९॥

हे राम । रचुनंदन मेरे ग्राभाक्षर युक्त वचन सुनकर वह स्वर्गी हाथ जोड़कर मुझसे कहनें लगा॥ १ ॥ हे भगवन् ! हमारे सुख दुःखका पूर्व वृत्तान्त श्रवण कीनिये हे ब्राह्मण जिस प्रकार आप पूछतेहैं तौ सुनकर इसका निराद्र न करना ॥ २ ॥ ३ ॥ तीन छोकमें विख्यात मेरे पितामह सुदेवजी महा यशस्वी विदर्भ देशके राजार्थ; हे ब्रह्मन् । उनकी रानियोंसे दो पुत्र उत्पन्न हुए मेरा नाम इवेत मेरे छोटे भाईका नाम सुरथ हुआ ॥४॥ जिस समय पिताजी स्वर्गको गये पुर वासियोंने मुझे राजा बनाया जबमें धर्म पूर्वक सावधानीसे राज्य करने छगा ॥ ५ ॥ हे ब्रह्मन् ! हे सुव्रत ! इस प्रकार धर्मसे प्रजा पाछते और राज्य करते २ मुझे पांच हजार वर्ष वीत गये ॥ ६ ॥ हे ब्रह्मन् ! सो किसी लक्षणसे मैं अपनी शीत्र प्राप्त होनेंवाली मृत्यु निश्चय करके काल धर्मकू हृदयमें धारण कर वनको चला गया॥।।। इस मृगपक्षी रहित वनमें प्रवेश करके मैं इस सरोवरके निकट तपस्या करनें लगा ॥ ८ ॥ भाई सुरथके राजाकू राज्यमें अभिषेक करके इस सरोवरके निकट मैंने बहुत काळतक तपस्या की ॥ ९ ॥ तीन सहस्र वर्ष तक दुष्कर तपस्या करके ब्रह्मछोककू प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ हे द्विजी त्तम! स्वर्गमें प्राप्त होकरभी मैं भूंख प्याससे ऐसा कातर हुआ कि भूंखसे

च्याकुलेन्द्रिय होगया तव में त्रिभुवनमें श्रेष्ठ ब्रह्मानीसे जाकर कहनें छगा कि हे भगवन् ! यह ब्रह्मलोक क्षुधा पिपासासे वर्जित है ॥ १२ ॥ यह कौनसे कमाका फर्टहें जो इस स्थानमेंभी मुझे भूख प्यास वाधा करतीहैं हे पितामह! मुझे कुछ भोजन करनेंके निमित्त बताइये॥ १३॥ यह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोले हे सुदेवनंदन तुम्हारा भोजन तुम्हाराही स्वादिष्ट मांसहो उसकोही तुम सदा मक्षण करो ॥ १८ ॥ तुमनें श्रेष्ठतप करनेंके समय अपने शरीरकोही पुष्ट कियाहै हे श्वेत! विनाबीये कदापि वीज उत्पन्न नहीं होता आपनें कुछभी दान नहीं किया केवल तपही किया इस कारण स्वर्गमें प्राप्त होकरभी तुमको क्षुधा पीड़ित करतीहै॥१५॥१६॥ इसीसे तुमनें जो अपने श्रारको अनेक भोजन खवाकर पुष्ट कियाहै उसीको तुम अमृतकीसमान भोजन करो इसीसे तुम्हारी क्षुधा निवृत्तहो जायगी ॥ १७ ॥ हे श्वेत ! जिससमय उस वनमें दुर्द्धर्ष भगवान् अगरूत्यजी आमेंगे उसतमय तुम इस दुःखसे छूट नाओगे॥ १८॥ हे सौम्य ! तुम्हें क्या वह तो देवताओं को भी तारनें में समर्थहें कारण कि तुम तो केवल क्षुया पि-पासासेहो पीड़ितहो ॥१९॥ हे बुद्धिमन्! में इस प्रकारसे देव देव ब्रह्माजीके वचन अवणकर इस अपने ज्ञारेका गहिंत भोजन करताहूं॥२०॥हे ब्रह्मनः। यह भोजन करते २ मुझे बहुतही वर्ष बीत गये न तो मेरा शरीर क्षय होताहै न मेरी तृति होतीहै ॥ २१ ॥ हे भगवन् ! आप मुझे महादु:खोंको संकटसे छुड़ाइये कारण कि अगस्त्यजीके विना हमारा कोई छुड़ानेवाला नहीं है ॥ २२॥ हे सौम्य! द्विजोत्तम! यह सुवर्ण भूषण मैं आपके धारण करनेंके निमित्त प्रदान करताहूं आपका मंगलहो आप इसे प्रहण करके मेरे ऊपर कृपा कीजिये॥ २३ ॥ हे ब्रह्मिं। यह सुवर्णवस्त्र धन भक्ष भोजन आभरण आपके निमित्त देताहूं यद्यपि सब पदार्थ विद्यमानहैं परन्तु दान न करनेंसे हम इनको भोगनहीं करसकते ॥ २४ ॥ हे मुनि श्रेष्ट! यह सब काम और भेशाके पदार्थ हम आपको प्रदान करतेहैं हे भग-वन्। अव क्रुपा करके हमें तार दीजिये ॥ २५ ॥ हे राम। तव दुःतभरे उस तपस्वीके वाक्य सुनकर उसके तारनेंके निमित्त मैंने यह कंकण प्रहण किया ॥ २६॥ हें राजर्षि । रामचंद्र । ज्योंही मैने वह कंकण प्रहण

किया त्योंही वह उसका सरोवरका मजुष्य इरीर नष्ट होगया ॥ २७ ॥ उस इरिश्के नष्ट होतेही यह राजिं प्रसन्नतासे हिंपतहो सुखपूर्वक स्वर्गको चला गया॥ २८॥

> तेनेदंशक्रतुल्येनदिव्यमाभरणंमम् ॥ तस्मिन्निमित्तेकाकुतस्थदत्तमद्युतदर्शनम् ॥ २९ ॥

हे राम ! इस इन्द्रकीसमान कांतिवाले स्वर्गीने यह अद्भुत कंकण मुझे अपने तारनेके निमित्त दिया था ॥ २९ ॥इत्यार्षे श्रीम०वा०आ०ड०भाश अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥

> एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ तदद्धततमंवाक्यंश्रुत्वागस्त्यस्यराघवः ॥ गौरवाद्विस्मयाचैवभूयःप्रष्टुंप्रचक्रमे ॥ १ ॥

रामचंद्र रेसे अगस्त्यनीके अद्भुत वचन सुनकर गौरव और विस्मयसे फिर प्रश्न करनें लगे॥ १ ॥ हे भगवन्। जिस वनमें वह विदर्भ देशका राजा इवेत तपस्या करताथा वह घोर वन किस कारण मृग पक्षीद्दीन था॥ २ ॥ उस मृगजन्तुरहित वनमें वह राजा तपस्या करनेंको क्यों आयाथा यह मेरी सुन्नेकी इच्छाहै ॥ ३ ॥ तेजस्वी अगस्त्यजी रघुनाथजीके इसप्रकार कौतूहलयुक्त वचन अवणकर कहनें छगे ॥ ४ ॥ हे रामचंद्र ! आगे सत्युगमें जब मनुजी राजाथे जिनके पुत्र वंशके बढ़ानेंहारे बड़े विख्यात इक्ष्वाकु हुए ॥ ५ ॥ राजा मनुजीने अपने दुर्जय पुत्रको सिंहासनपर बैठायके कहा कि तुम पृथ्वीके विषे राज वंशोंका विस्तार करो ॥ ६ ॥ हे रामचंद्र। पुत्रनें पिताकी यह आज्ञा अंगीकार की तब मनुजी परम संतुष्ट होकर पुत्रसे बोले ॥ ७ ॥ हे परमो-दार पुत्र मैं आपके ऊपर प्रसन्नहूं तुम वंश करता होगे प्रजाको दंडसे रक्षा करना परन्तु अकारणकभी दंड न देना ॥ ८॥ जो राजा अपराधी पुरुषोंकोही दंड देताहै वह विधिपूर्वक दंड देनेंसे राजाको स्वर्गमें छेजाता है॥ ९॥ हे महाभुज। प्रत्र इसकारण दंड देनेंसे बहुत सावधान रहना धर्मही संसारमें कुछहै ऐसा करनेंसे धर्मकी प्राप्ति तुमको होगी ॥ १०॥

इसप्रकारसे मनुजी अपने पुत्रको बहुत प्रकारसे समझायकर प्रसन्नहो समाधीद्वारा आप सनातन ब्रह्मछोकको गये ॥ ११ ॥ उनके स्वर्ग नानेंपर महापराऋमी इक्ष्वाकुनी प्रत्न किसप्रकार उत्पन्न किये नाँय यह चिता करनें छो। । १२ ॥ यज्ञ दान तप छक्षणवाछे अनेक कर्म करके उन महात्माने देवपुत्रोंकीसमान सौ पुत्र उत्पन्निकये ॥ १३ ॥ हे रघुनं-दन जो उनमें सबसे छोटा था वह मूढ़ विद्याहीन हुआ और अपने बंड़े भाइयोंकी शुश्रूषा उसनें नहीं की ॥ १४ ॥ उस अल्प तेज स्वी प्रत्रका नाम पितानें दंड रक्ला कारणिक उन्होंनें सोच छिया कि अवर्य इसके श्रारीरपर दंडपात होगा ॥ १५ ॥ हे शञ्चसूदन राम। जैसे यह पुत्र थे इनके योग्य अति घोर देश न देखकर राजाने विंध्याचल और शैवल देश पर्वतके बीचके देशका राज्य दंडको दिया ॥ ३६ ॥ उन रम्यपर्वतके बीच देशोंका वह दंड राजा हुआ है राम-चंद्रजी वहां उसनें एक बहुत उत्तम नगरभी बसाया॥ १७॥ हे राम! उस पुरका नाम मधुमान रक्ला और सुवृत! शुक्राचार्यको अपना पुरोहित किया॥१८॥ इस प्रकारसे वह राजा प्ररोहितके साथ हृष्टपुष्ट मनुष्यासे युक्त उस देशका राज्य करनें लगे; जैसे इन्द्रदेव लोकका राज्य करतेहैं॥ १९॥

ततःसराजामनुजेंद्रपुत्रःसार्धचतेनोशनसात दानीम् ॥ चकारराज्यंसुमहान्महात्माशको दिवीवोशनसासमेतः ॥ २०॥

उससमय इक्ष्वाकुके प्रत्न महात्मा दंडनी शुक्राचार्यके साथ अपने नग-रका ऐसे राज्य करने छगे निसप्रकारसे इन्द्र देव छोकका राज्य करते हैं ॥२०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उ०भा० एकोना शीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥

अशीतितमः सर्गः ॥

एतदाख्यायरामायमहर्षिःकुंभसंभवः ॥ अस्यामेवापरंवाक्यंकथायामुपचक्रमे ॥ १ ॥

कुंभयोनि महार्षि अगस्त्यजी रामचंद्रसे इसप्रकार कहकर इसी कथाके

सम्बन्धमें विशेष कहनें लगे ॥ १ ॥ हे राम ! इस प्रकार वह चतुरतासे युक्त होकर राजा दंड बहुत वर्षींतक निष्कंटक राज्य उस देशका करते रहे॥२॥ कुछ दिनों उपरान्त एक समय मनोहर चैत्र मासमें राजा दंख शुक्राचार्य-के आश्रममें आये !। ३ ॥ वहां दंडनें वनमें विहार करती परम सुन्दरी ज्ञुक्राचार्यकी कन्या वनमें विहार करते देखी ॥ ४ ॥ वह दुर्मति उसे देख-तेही कामबाणसे पीड़ित हो व्याकुछतासे उस कन्याके निकट जाकर कहनें लगा ॥५॥ हे सुश्रोणि! तुम कौनहो कहांसे आईहो किसकी कन्याहो हे ग्रुभानने । यह सब कुछ कामसे पीड़ित होकर तुमसे पूछताहूं ॥ ६ ॥ उस महामद्नोन्मत्त कामीके ऐसा कहनेंपर शुक्राचार्यकी कन्या नम्रतासे कहनें छगी ॥ ७ ॥ हे राजेंद्र ! हम अक्किए कर्मा भागवकी ज्येष्ठ कन्याहैं अरजा हमारा नामहै और हम इसी आश्रममें रहतीहैं ॥ ८ ॥ हे राजन्। आप मुझ कन्याको बलसे मत छुइये कारण कि मैं पिताके वज्ञमें हूं है राजेंद्र। मेरे पिता तुम्हारे गुरुभीहैं और तुम उन महात्माके शिष्यही॥ ९॥ यदि तुम बल्लो हमको छुओंगे तो हमारे पिता तुमपर महाकोध प्रकाश करेंगे यदि तुम्हारी यही इच्छाहै तो मुझे धर्म मार्गसे वरणकरो ॥ १०॥ हे नरश्रेष्ठ! महा द्युतिमान पिताजीके पास जाकर तुम मुझे माँगो अन्यथा करनेंसे तुमको महा चोर फल प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ क्योंकि कोध करके हमारे पिता त्रिलोकीकोभी नष्ट कर सकतेहैं, हे निंदारहित कदाचित याचना करनेंसे हमारे पिता हमें तुमको देदें ॥ १२॥ जब अरजानें ऐसा कही तो वह दंड कामसे पीड़ितहो हाथ जोड़कर कहनें छगा॥१३॥ हे सुश्रीणि। अव मेरे ऊपर प्रसन्नहों वृथा कालक्षेप मत करों हे वरानने। तुम्हारे निमित्त अब मेरे प्राण पयान करतेहैं ॥ १४ ॥ तुमको प्राप्तहो फिर चाहै मरण हो जाय या कठिन पापहो परन्तु हे भीरु! अब तो विह्वल मुझे अपने भक्तकी तुम भूजो ॥ १५ ॥ ऐसा कहकर उस वळी दंडने दोनों हाथोंसे कन्याको आर्छिगन किया यद्यपि उसनें पछायनकी इच्छा करी परन्तु वह उसे गिराकर रमण करने लगा ॥ १६ ॥ वह दंडराजा इस महा घीर अनर्थकू करके शीव्रतासे अपने मधुमान नगरको चला आया ॥ १७॥

अरजापिरुदंतीसाआश्रमस्याविदूरतः ॥ प्रतीक्षतेसुसंत्रस्तापितरंदेवसन्निभम् ॥ १८ ॥ यहां अरजाभी रोती २ अपने आश्रमके निकट खड़ी हो व्याकुछतासे देवताकीसमान अपने पिताको देखनें छगी ॥ १८ ॥ इत्यापें श्रीमद्रा-मायणे वा॰आ॰उ॰कात्यायनकुमारपंडितज्वाछाप्रसाद मिश्रकृत भाषानु-वादे अज्ञीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

एकाशीतितमः सर्गः ॥

समुहूर्तादुपश्रुत्यदेविष्रिमितप्रभः॥ स्वमाश्रमंशिष्यवृतःधुधार्तःसंन्यवर्तत॥१॥

महाप्रतापी देविप शुकाचार्यनी किसी शिष्यसे अरनाका वृत्तान्त अवणकर शिष्योंसहित भूलेही अपने आश्रमपै प्राप्त हुए ॥ १ ॥ उन्होंने महादीन धूरिधूसर अंग रुद्दन करते ग्रहण छगे हुए प्रातःकाछके समान अशोभित अरजाको देखा ॥२॥ एक तो दारुण वृत्तान्त दूसरे श्लाधित होनेके कारण ऋषिको महाकोध हुआ त्रिलोकीको भरम करते हुएसे अपने शिष्योंसे बोळे ॥ ३ ॥ तुम उस विपरीत करनेवाळे दुरात्मा दंडके ऊपर कोधित अग्नि शिलाकीसमान आई वोर विपत्तिको देखो ॥ ४ ॥ इस दुरात्माका अनुचरोंसहित नाज्ञ प्राप्त हुआहे कि जलतीहुई अग्निकी ज्ञिखाके छूनेंका इसने साहस कियाँहै ॥ ५ ॥ जिस कारण कि इस पापीनें ऐसा घोर कर्म कियाहै उससे यह दुष्ट इस अपने क्रत्सित कर्मका शीघ्र फल पावेगा॥६॥ यह दुर्मति राजा सात दिनमें प्रत्र बलवाहन सहित इस पापके कारणसे नाज्ञ होजायगा।।।। इस दुष्ट राजाके सौ योजन तक चारों ओर राज्यको इन्द्रजी महा धूरि वर्षांकर भरम कर डालेंगे ॥ ८॥ जितनें यहां के स्थावर जंगम जीवहैं जो चर अचर हैं वे सब धूरिके वर्षनेंसे नाज्ञ होजायँगे॥ ९॥ जितना यह दंडका राज्य है सात दिनतक निरंतर धूरि वर्षनेंसे अलक्षित होनायगा कहीं चिह्नभी न रहेंगा ॥ १०॥ इस प्रकार कोधसे छाछ नेत्र कर ग्रुक्रजीने उस आश्रमके वासियोंसे कहा कि तुम इस देशको छोड़ शीव्रतासे दूसरे स्थानोंमें चले जाओ ॥ ११ ॥ शुक्रजीके यह वचन सुन उस आश्रमके निवासी जन वहांसे उठकर दूसरे दे-शोंको शीवतासे चले गये॥ १२ ॥ इस प्रकार आश्रम वासियोंसे कह कर ग्रुकजीने अरजासे कहा हे दुष्टदुद्धि तू इसी स्थानपर एकामचित्त

हो निवास कर ॥ १३ ॥ हे अरजे! यह जो एक योजन कान्तिमान्क। सरोवर इस स्थानमें है यहां स्थितहो अपने कर्मोंका फल भोगती कालकी प्रतीक्षा कर ॥ १४ ॥ उन सात रात्रियोंमें जो पशु पक्षी तेरे समीप वास करेंगें उनका नाज्ञ नहीं होगा वे धूरि वर्षनेसे नहीं द्वेंगे ॥ १५ ॥ पिताजीके कहे हुए वचन श्रवण कर अरजाने महा दुःखी होकर उनकी आज्ञा तत्काल स्वीकार करी ॥ १६ ॥ यह कहकर शुक्रजीभी दूसरे स्थानमें वास करनेको चले गये और वह भृत्य वाहनसहित राजाका राज्य ॥ ॥ १७ ॥ जैसा ब्रह्मवादी ऋषिने कहाथा उसी अनुसार सात दिनमें सब भस्म होगया हे राम! यह विच्याचल और ज्ञेवल पर्वतके बीचमें उसीका राज्य था ॥ १८ ॥ ब्रह्मांकि ज्ञाप देनेसे उसे यह पापका फल मिला हे रामचंद्र उसी दिनसे इस देज्ञका नाम दंडकारण्य विख्यात है ॥ १९ ॥ हे रामचंद्र! तपस्वियोंके वास करनेसे यह जनस्थान कहलाया जो कुछ आपने पूछा वह सब वर्णन किया॥२०॥हे वीर! अब संघ्योपासनका समय आगया कारण कि यह सब ऋषि जलसे पूर्ण घडे लिये हुए सब ओरसे॥ २१॥

कृतोदकानरव्याघ्रआदित्यंपयुंपासते ॥ सतैब्रीह्मणमभ्यस्तंसिहतैब्रह्मवित्तमैः॥ रविरस्तंगतोरामगच्छोदकमुपस्पृश् ॥ २२ ॥

हेनरसिंह। स्नानादि करके आदित्य भगवानकी उपासना करते हैं इसका-रण चळकर इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंके संग बैठकर आचमन आदि करो कार-णिक अब सूर्य भगवान अस्त होगये ॥ २२ ॥ इत्यावें श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ उ॰ एकाज्ञीतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥

द्रचशीतितमः सर्गः॥

ऋषेर्वचनमाज्ञायरामःसंध्यामुपासितुम् ॥ अपाकामत्सरःपुण्यमप्सरोगणसेवितम् ॥ १॥

अगस्त्यजीके वचन सुनकर रघुनाथजी अप्सराओंसे सेवित उस नि-मूंछ सरोवरके निकट संध्या वंदन करने चले॥ १ ॥ तहां जाय जल स्प-श्रंकर सायं संध्यासे निश्चिन्त होकर रघुनाथ महात्मा अगस्त्यजीके आ-

श्रममें चले आये ॥ २ ॥ अगस्त्यनीने रामचंद्रके भोजन करनेके निमित्त अनेक प्रकारके स्वादिष्ट कन्द मूळ फल औषधी चावल आदि पावित्र सा-ममी सहित दिये॥ ३॥ वह नरश्रेष्ट रामचंद्रने अगस्त्यजीके दिये अ-मृतकीसमान पदार्थीको भोजन कर प्रसन्नतासे वह रात्रि उसी आश्रममें विताई ॥ ४ ॥ प्रातःकालही उठ और पूर्व कालकी कृत्यसे निश्चिन्तहों वि-दा होनेके निमित्त रघुनाथजी अगस्त्यजीके पास आये॥ ५ ॥ रामचं-द्र प्रणाम करके अगस्त्यजीसे कहने छगे भगवन् अव मुझे स्थानपर जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ६ ॥ मैं धन्यहूँ आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुमह किया आप महात्माके दर्शनसे मैं कृतार्थहुआ और पवित्र होनेके निमित्त आ-पके निकट में कभी २ आया करूंगा॥ शारामचंद्रके ऐसे अद्भुत वचन सुन-कर धर्मके जाननेवाछे तपोधन अगस्त्यजी परम प्रसन्न होकर बोछे ॥८॥ हे रघुनंदन। यह सुन्द्र अक्षरोंसेयुक्त तुम्हारे वचन बड़े अद्भुतहें आप स-म्पूर्ण प्राणियोंके पवित्र करनेहारेहैं ॥९॥ हे रामचंद्रजी! जे कोई एक सहूर्त कोभी आपका दर्शन करते हैं वह सबलोकोंको पवित्र करते हुए स्वर्गमें गमन कर देवताओंसे पूजित होतेहैं॥१०॥ और जो प्राणी पृथ्वीमें आपको क्र दृष्टिसे देखतेहैं वह यम दंडसे ताडित होकर नरकको जाते हैं॥ ११॥ हें रचनाथजी। संपूर्ण प्राणियोंके पवित्र करनेहारे आप इसप्रकारहें हे रा-घव पृथ्वीमें जो कोई आपके चरित्र वर्णन करैंगे वह सिद्ध हो जांयगे॥ १२॥ आप अपने स्थानपर निर्भय पंधारिये मार्ग आपको मंगलकारी हो धर्म पूर्वक राज्य पाळन कीजिये कारण कि आपही जगत्की गतिहो॥ १३॥ ज्ब मुनिराजनें ऐसा कहा तो बुद्धिमान रामचन्द्रनें सत्य शीळवान् ऋषि-को कर जोड़ प्रणाम किया॥ १४॥ इस प्रकार ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य तथा और सब मुनियोंकी अभिवादन कर रघुनाथजी स्वस्थ वित्तिसे मुवर्ण-भूषित विमानमें चढ़ै ॥ १५ ॥ जिस प्रकार इन्द्रकी देवता पूजा करतेहैं इसी प्रकारसे रचुनायजीको जाते देख मुनिजन आशीर्वादोंसे रचुनायजीकी पूजा करनेलगे ॥ १६ ॥ सुवर्णभूषित पुष्पक विमानमें बैठे आकाज्ञ-मार्गमें रघुनाथजी ऐसे शोभित हुए जैसे वर्षाकाळीन मेवके निकट चंद्रमा शोमित होताहै ॥ १७ ॥ इसप्रकार रघुनाथनी मार्गमें अनेक स्थलोंमें पूजितहो मध्याह्मसमय अयोध्यामें प्राप्त हुए और बीचकी पी-

रीमें उतरे ॥ १८॥ तब प्रभुने उस श्रेष्ट कामगामी विमानसे कहा कि तुम्हारा मंगळहो अब तुम कुबेरजीके स्थानमें जाओ ॥ १९॥

> कक्षांतरस्थितंक्षिप्रंद्वास्थंरामोब्रवीद्वचः॥ लक्ष्मणंभरतंचैवगत्वातीलघुविक्रमौ॥ ममागमनमाख्यायशब्दापयतमाचिरम्॥२०॥

तब रचुनाथजी पुष्पकको विदा दे उस स्थानके द्वारपालसे बोले उन श्रेष्ठ विक्रमी भरत और लक्ष्मणजीके निकट जाकर हमारा आना निवेदन करो और सब नगरमेंभी हमारे आनेका समाचार कह दो ॥ २० ॥ इत्यार्षे वा॰ड॰भा॰ द्वचशीतित्मःसर्गः ॥ ८२ ॥

त्र्यशीतितमः सर्गः ॥

त्तः त्वाभाषितंतस्यरामस्याक्किष्टकर्मणः ॥ द्वास्थःकमारावाहूयराघवायन्यवेदयत्॥ १ ॥

सरलकर्मकारी रघुनाथजीक वचन श्रवणकर द्वारपाल भरत और लक्ष्मणको बुला लाया और रघुनाथजीसे उनका आना निवेदन किया॥१॥ भरत लक्ष्मणजीने रघुनाथजीके दर्शन किये और रघुनाथजीने देखतेही उन दोनोंको हृदयसे लगाकर कहा ॥ २ ॥ मैंने ब्राह्मणका सम्पूर्ण कार्य किया परन्तु अब एक धर्मसेतु (अर्थात राजसूयादि यज्ञ )करनेकी इच्छाहै ॥३॥ मेरे मतमें धर्मसेतु अक्षय अव्यय धर्मका बढानेहारा और सब पापोंका नाम करनेहाराहै ॥ २ ॥ अपने तुम दोनों भाइयोंकी सहायतासे मैं यज्ञ श्रेष्ठराजसूयका अग्रष्ठान किया चाहताहूं इसके करनेसे अक्षय धर्महोताहै ॥ ५ ॥ श्रञ्जतापन मित्रजी सम्यक् प्रकारसे राजसूय यज्ञका अग्रन्छान कर वरुणकी पदवीको प्राप्त हुएहैं ॥ ६ ॥ धर्मात्मा सोमभी धर्म पूर्वक राजसूय यज्ञ करके अत्यन्त कीर्तिं और अक्षय स्थानको प्राप्त हुए, सो आजहीके दिन तुम दोनों इस विषयमें सम्मति करके जो हितनकार और उत्तर काल्में भी सुखदायक वार्ताहो सो कहो ॥७॥८॥ बोल्नेमें चतुर भरतजी रघुनाथजीके यह वचन सुन हाथ जोज्ञकर कहने लगे ॥९॥ हे अभितपराक्रमी महाभुज रामचंद्रजी हे श्रेष्ठ। आपहीमें सम्पूर्ण धर्म यश

ब्राह्मणकी ब्रह्मविद्यांके समान हम उन ब्रह्मज्ञानी व्रत करनेवाळे महिपाछ श्रीरामचन्द्रजीके ही योग्य भार्थाहैं ॥ १७॥ हे रावण ! तुम्हारा मंगलहो वनमें अपने यूथसें विछुडी हुई इथनीको जिस प्रकार हाथी छेजाताहै, वै-सेही श्रीरामचन्द्रजीके साथ दुःखसे कातर हुई हमको तुम मिलादो॥१८॥ यदि तुम अपने अधिकारको रक्षा करनेंकी इच्छा करतेहो और अपना वि-नाज्ञ होना नहीं चाहतेहो; तो पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीसे मित्रता करना तु-मको कर्त्तव्यहै॥१९॥सबही जानतेहैं कि श्रीरामचन्द्रजी सर्व धर्मोंके पालने वाले, और शरण आयेकी रक्षा करनेवाले हैं; यदि तुम अपने जीवित रहनेंकी इच्छा करतेही तो उन श्रीरामचन्द्रजीसे मित्रता करो॥ २०॥ तुम उन शरणागत वत्सल श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्न करो, भक्ति भावसे हमको वहां छेजायकर रामचन्द्रजीको सोंप देना तुम्हारा परम कर्त्तव्यहै ॥ २१ ॥ जो इस प्रकारसे हमें लेजाकर तुम श्रीरामचन्द्रजीको सौंप दोगे तुभी तु-म्हारा कल्याणहै; और जो इससे विरुद्ध करोगे तौ महा विपदमें पड़ो-गे ॥ २२ ॥ इन्द्रजीका श्रेष्ठ वज्र चाहे तुम्हैं छोड़दे और यमभी चाहैं बृहुत दिनोंतक जीवित रक्षें, परन्तु लोकोंके नाथ श्रीरामचन्द्रजी जब क्रोधित होंगे तब तुमसे दुष्टका किसी प्रकार निरुचर नहीं॥२३॥ इन्द्रके छोडे हुए वज्रके शब्दकी समान श्रीरामचन्द्रजीके धनुषसे छुटे हुए बडे २ बाणोंका शब्द तुम सुनोगे ॥२४॥ श्रीराम रुक्ष्मणजीके नामसे अंकित बडी फोंक छंगे हुए प्रकाशित बाण ज्वित सुख सर्प गणोंकी समान शीप्रही इस छंकामें गिरकर ॥ २५ ॥ इस नगरीके राक्षसोंका संहार करेंगे, कंक्पत्र छगे, तीखे अनीवाले इतने बाण यहांपर गिरेंगे कि लंकामें तिल धरनेंकी भी जगह न मिल्लेगी, इसमें कुछभी संशय नहींहै ॥ २६ ॥ जिस प्रकार गरुड़जी वेगसे महा सर्पोंको उडाकर छेजातेहैं; रामरूपी गरुडजीभी वै-सेही राक्षसरूपी सर्पीको उडाकर छेजायँगे ॥ २७॥ विष्णुजीने तीनवार चरण उठाकर जिस प्रकार असुर लोगोंके हाथसे उज्ज्वल लक्ष्मीका उद्धार कियाथा, शत्रुओं के मारनेवाले हमारे स्वामीभी वैसेही तुम्हारे हाथसे ह-मारा उद्धार करेंगे और छेजायँगे ॥ २८॥ इतस्थान जनस्थानमें, जब चौदह हजार राक्षस मारे गये तब हे राक्षस तुम शक्ति रहित युद्ध न करके श्रीरामचन्द्रजीके न रहनेपर आश्रमसे चोरी करके हमको छाये॥ २९॥

और सम्पूर्ण पृथ्वी प्रतिष्ठितहै ॥ १० ॥ जिस प्रकारसे अमरगण प्रजा-पतिको अवलोकन करतेहैं इसी प्रकारसे हम दोनों और प्रजालोक आप महात्माको देखतेहैं ॥ १९ ॥ सब पुत्र आपको पिताकीसमान अवलो-कन करतेहैं हे महाबली रचुनाथजी आप सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिहोनसे पृथ्वीकीसमान हैं ॥ १२ ॥ जिसमें अनेक पृथ्वीके राजवंश क्षय होनेकी संभावना है हे रचुनाथजी आप उस राजसूययज्ञका करना क्यों चाहते हैं ॥ १३ ॥ हे राजन् पृथ्वीमें जितने पराक्रमी पुरुषहैं उनका आपके कोधसे अवश्य नाश हो जायगा ॥ १४ ॥ इस कारण हे पुरुषितह हे अतुल पराक्रम ! आपके गुणोंसे सब आपके वश्नमेंहे आप पृथिवीके वीरोंका नाश न कीजिये ॥ १५ ॥ सत्यपराक्रमी रामचंद्रजी भरतजीके यह अमृत-मय वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ और केकेयीके आनंद बढाने-वाले भरतजीसे यह शुभ वचन बोले हे पाप रहित में आपके वचनसे प्रसन्न और संतुष्टहूं ॥ १७ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ । यह तुम्हारे वचन वीरतायुक्त धर्म सम्मत और पृथ्वीके पालन करनेहारेहैं ॥१८॥ हे धर्मज्ञ इस तुम्हारे वचनसे अब इम इस उत्तम राजसूय यज्ञसे अपना चित्त हटाये लेतेहैं॥१९॥

लोकपीडाकरंकमेनकर्तव्यंविचक्षणैः॥ बालानांतुशुभंवाक्यंग्राह्यंलक्ष्मणपूर्वेज॥ तस्माच्छृणोमितेवाक्यंसाधुयुक्तंमहाबलः॥ २०॥

क्योंकि चतुर पुरुषोंको छोकोंका दुःख देनेवाछा कर्म नहीं करना चाहिये हे भरतजी! युक्तिसंगत वचन तो बालकोंकेभी मान्ने चाहिये इस कारण हे महाबली हमने साधुतायुक्त तुम्हारे वचन ग्रहण किये ॥ २०॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा॰आ॰उ॰ज्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३॥

चतुरशीतितमः सर्गः॥

तथोक्तवतिरामेतुभरतेचमहात्मनि ॥ लक्ष्मणोथशुभंवाक्यमुवाचरघुनंदनम् ॥ १॥

जब महात्मा भरतजीसे रघुनाथजीने ऐसा कहा तो छक्ष्मणजी रघुना-थजीसे मनोहर वचन बोळे॥ १॥हे रघुनंदन सम्पूर्ण पापोंसे पवित्र करने हारा

अइवमेध यज्ञहै हे दुर्धर्ष यदि आपकी इच्छा हो तौ यही यज्ञ कीनिये॥२॥ ऐसा सुना है कि पूर्वकालमें महात्मा इन्द्रजीको ब्रह्महत्या लगीथी वह इसी अइवमेध यज्ञ करनेसे पवित्र हुएथे॥ ३ ॥ हे महावाहो पूर्वकालमें देवासुर संग्राममें वृत्रनामवाला लोक पूजित एक दैत्यथा ॥ ४॥ यह सौ योजनका स्थूल और तीनसै योजनका ऊंचाथा यह अभिमानसे त्रिलोकी अपने वशमें समझकर संतोषसे देखा करताथा ॥ ५ ॥ यह धर्मज्ञ कृत कर्मा और बड़ा बुद्धिमानथा धर्मयुक्त सम्पूर्ण देश और पृथ्वीको पालन करताथा।।इ॥ उसके राज्यमें पृथ्वी कामधेनुकी समानथी सब मूल फल स्वादिष्ठ उत्पन्न होतेथे ॥ ७॥ विना हरू चलाये पृथ्वीमें अन्न उत्पन्न होताथा इसप्रकारसे बहुत काछतक वह उत्तम प्रकारसे राज्य करता रहा ॥ ८ ॥ राज्य करते २ उसकी बुद्धिमें यह बात समाई कि तपस्या करूं क्योंकि तपही कल्याणकारकहै और सुख तो मोह देनेहारे हैं ॥ ९ ॥ यह विचारकर मधुरेश्वर अपने बड़े पुत्रको राज्य दे सम्पूर्ण देवताओंको भयदायक तपस्या करने छगा ॥ १० ॥ जब वृत्रासुर तप करने छगा तब इन्द्र महादुःखी हो विष्णु भगवानके पास जाकर कहने लगे ॥ १९ ॥ हे भगवान् इस वृत्रासुरने तपसे त्रिलोकी जीत ली एक तो यह बली दूसरे धर्मात्मा इस्से हम इसको परास्त नहीं कर सकैंगे ॥ १२ ॥ अब यह जो औरभी तपस्या करता रहेगा तो सम्पूर्ण छोक इसके वशमें होजाँय-गे॥ १३॥ हे देवताओं के ईर्वर ऐसे वृत्रासुरकी ओर अभीतक आपने दृष्टि नहीं की जिससमय आप कोध करेंगे तो यह क्षणमात्रमें न रहेगा॥१४॥ हे विष्णु भगवान् जबसे इसने आपमें प्रीति कीहै तभीसे यह संसार-का ईर्वर होगयाहै ॥ १५ ॥ हे भगवन् इन सब लोगोंके ऊपर आप प्रसन्न हूजिये आपके करनेसे सब जगत् शांत और रोग रहित होजाय-गा।। १६ ॥ हे विष्णो यह सम्पूर्ण देवता आपहीको निरीक्षण करते हैं, इस कारण वृत्रामुरके मारनेंमें हमारी सहायता की जिये कारण कि यह दैत्यों की ओरसे युद्ध करेगा ॥ १७ ॥

त्वयाहिनित्यशःसाह्यंकृतमेषांमहात्मनाम् ॥ असह्यमिद्मन्येषामगतीनांगतिर्भवान् ॥१८॥

और आपने इन महात्माओंकी पूर्वकाळमेंभी सहाय कीहै और आपके सिवाय और कोई इस कार्यको नहीं करसक्ता कारण कि अनाथोंके आपही गतिहो ॥ १८॥ इत्यार्षे श्रीम० वा० आ०उ० चतुरशीतितमःसर्गः॥८८॥

> पंचाशीतितमः सर्गः ॥ लक्ष्मणस्यतुतद्वाक्यंश्रुत्वाशत्रुनिबर्हणः ॥ वृत्रघातमशेषेणकथयेत्याहसुत्रत ॥ १॥

लक्ष्मणके वचन सुनकर रघुनाथनी बोले हे लक्ष्मण। वृत्रासुरके वधकी सम्पूर्ण कथा कहो॥ १॥ सुमित्रानंदन छक्ष्मणजी रघुनाथजीके यह वचन सुनकर उस दिञ्य कथाको कहने लगे ॥ २ ॥ इस प्रकारसे इन्द्र और सम्पूर्ण देवताओंके वचन मुनकर विष्णु भगवान् इंद्रादि देवताओंसे कहने लगे॥३॥कि वृतासुर महात्माने वहुत कालसे मुझमें प्रेम लगायाहै इस कारण से तुम्हारी प्रसन्नताके निमित्त हम उस महात्माका वध नहीं करेंगे॥ ४॥ और तुम्हारे मुखका उपायभी अवश्य करना चाहिये इस कारणसे वह उपाय कहते हैं जिसप्रकार इन्द्र उसको मार डालेंगे ॥ ५ ॥ हे देवताओ इम अपनेके तीन भाग करके बुत्रासुरका के द्वारा करादेंगे इसमें संदेह नहीं ॥ ६ ॥ उनमें एक वृत्रा-सुरमें दूसरा वज्रमें और तीसरा पृथ्वीमें प्राप्त होगा तो वृत्रासुरका वध होगा ( पृथ्वीमें एक अंश इसकारण रक्खा कि वृत्रासुरके गिरनेंके समय पृथ्वी उसके धारण करनेमें समर्थ होगी ) ॥ ७॥ जिस समय भगवानने ऐसा कहा तो देवता कहने छगे हे दैत्योंके मारनेहारे जो कुछ आप कहतेहैं वह निःसंदेह ऐसेहीहै ॥ ८॥ हे भगवन् आपका कल्याणहो वृत्रासुरके मरणकी इच्छावाछे इम जातेहैं आप अपना परम उदार तेज इन्द्रमें स्थापित कीजिये॥ ९॥ फिर इन्द्रादिक सम्पूर्ण देवता उस स्थानमें गये जिस वनमें महासुर वृत्रासुर विद्यमान था ॥ १० ॥ उन्होंने उस दैत्यको तपस्या करते तेजसे दीप्यमान देखा कि मानो त्रिठोकीको पान कर जायगा और आकाशको जलादेगा॥ ११॥ इस प्रकार उस दैत्यको देखकर देवता भयभीत हुए कि किसप्रकारसे हम इसको मारसके और हमारी हार न हो ॥ १२ ॥ उनके ऐसा कहनेपर सह-

स्राक्ष इन्द्रने हाथमें वज्र प्रहण करके वृत्रासुरके शिरमें मारा ॥ १३॥ कालाग्निकीसमान महाघोर और महाकान्तियुक्त वह वृत्रासुरका शिर कटकर पृथ्वीपर गिरपड़ा जिस्से सम्पूर्ण जगत् भयभीत होगया॥ १४॥ महायशी इन्द्र उसका असंभाव्य वध विचारकर कि एक तो इसका कुछ अपराध नहीं दूसरे यह मौनधारे तप करताथा इसे वृथा मारा इस शोकसे व्याकुलहो लोकके अन्त स्थानमें जहां अंधकार था ब्रह्महत्यांके डरसे चले गये ॥ १५ ॥ परन्तु ब्रह्महत्याभी उनके पीछेही चलीगई और उनके शरीरमें प्रवेश करगई जिस्सें इन्द्र महादुःखी हुए ॥ १६ ॥ इसप्रकार वृत्रा-सुरके मरने और इन्द्रके ग्रप्त हो जानेसे अग्निसहित सब देवता त्रिलोकेश्वर भगवानके निकट जा उनकी पूजा करने छगे॥ १७॥ हे भगवन् तुमही जगत्की गतिहो सबसे बड़ेहो हे विष्णु तुमही जगत्के पिता और संसा-रकी रक्षा करनेको विष्णु हुएहो ॥ १८॥ हे देवताओं में श्रेष्ठ वृत्रासुर मारागया परन्तु अब इन्द्रको ब्रह्महत्या बाधा करतीहै, उसके छुटकारेका कोई उपाय कहिये॥ १९॥ उन देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णुजी बोळे, हे देवताओ इन्द्र हमारा यज्ञ करें, हम उन्हें पवित्रकर देंगे॥ २०॥ इन्द्र पवित्र अश्वमेध यज्ञसे मेरा यजन करके निःसंदेह फिर देवपतिकी पदवीको प्राप्त होंगे ॥ २१ ॥

एवंसंदिश्यतांवाणींदेवानांचामृतोपमाम् ॥ जगमविष्णहेंवेशःम्तयमानिखविष्यम् ॥ २२ ॥

जगामविष्णुर्दैवेशःस्तूयमानिस्त्रविष्टपम् ॥ २२ ॥ इसप्रकार देवताओंको अमृतमयी वाणीसे उपदेश करके देवताओंसे पूजितहो भगवान वैकुंठको गये॥ २२॥ इत्यापे श्रीम॰वा॰ आ॰ उ॰ पंचाशीतितमः सर्गः॥ ८५॥

षडशीतितमः सर्गः ॥ तदावृत्रवधंसर्वमिखिलेनसलक्ष्मणः॥ कथयित्वानरश्रेष्ठःकथाशेषंप्रचक्रमे॥ १॥

इसप्रकार छक्ष्मणजी वृत्रासुरका सम्पूर्ण वध कहकर फिर शेष कथा कहने छगे ॥ १ ॥ जिससमय देवताओंका भयदाई महावछी वृत्रासुर मारागया तो ब्रह्महत्यांके छगनेसे इंद्र चेतना रहित होगये॥२॥वह निश्चेष्ट होकर लोकोंके अन्तमें जाकर लोटने लगे और अजगर सर्पकीसमान पड़े हुए कुछ काल विताया॥ ३॥ इन्द्रके नष्ट होनेसे सब जगत् उद्विय होगया, पृथ्वी प्रकाश रहित हुई, रस सुख गया, वनभी शुष्क होगये ॥ ४ ॥ सम्पूर्ण ह्नद और सरोवर जलहीन होगये, नदी सूख गई, विना वर्षाके सब प्रजा क्षुभित होगई ॥ ५ ॥ छोकके क्षय होनेसे संभ्रान्त मनसे देवता विष्णुके कहे यज्ञका अनुष्ठान करनें छगे॥ ६॥ तब सम्पूर्ण देवता उपा-ध्याय और महर्पियोंके साथ उस स्थानमें आये जहां इन्द्र भयसे व्याकुरु हुए पड़ेथे ॥ ७ ॥ इन देवताओंने इन्द्रको ब्रह्महत्यासे युक्त देख, इन्हें दीक्षामें बैठाय, यज्ञ करना प्रारंभ किया ॥८॥ हे राजन तब महात्मा इन्द्रकी महा ब्रह्महत्या मिटानेके निमित्त अरुवमेध यज्ञ होने लगा ॥ ९॥ जन यज्ञ सुमाप्त हुआ, तन नह ब्रह्महत्या इन्द्रके शरीरसे निकल स्त्रीरूप बनाय कहने लगी, कि मेरे रहनेका कोई स्थान बताओ॥ १०॥ यह वचन सुन संतुष्ट हो प्रीति सहित सम्पूर्ण देवता कहने छंगे, हे ब्रह्महत्या तू अपनेको चार भागमें विभक्त कर ॥ ११ ॥ ब्रह्महत्या उन महात्मा देव-ताओंके वचन सुनकर इन्द्रको त्याग उन देवताओंसे निवास करनेको स्थान मांगने छगी॥ १२॥ और बोली कि एक अंश्रसे तो मैं वर्षाकालमें नदियोंमें वास कहंगी, इस कारणसे नदी ऊंचे नीचे सब स्थानोंमें यथेच्छ वहेंगी, और फेर ब्रह्महत्याका अंग्र होगा॥ १३ ॥ और एक अंग्रसे में सब काल पृथ्वीमें वास कहंगी, मेरेइस सत्य वचनमें कोई संदेह नहीं उसमें इस रस्थान ब्रह्महत्याका अंश होगा ॥ १४ ॥ और एक अंशसे युवा स्त्रियोंकी योनिमें उनका दर्भ चूर्ण करनेके निमित्त एक मासमें तीन दिन तक वास करूंगी, वह रुधिर ब्रह्म इत्याका अंश होगा॥ १५॥ हे देवताओ हम अपनें अंशसे उन लोगोंमें वास करेंगी जो झूठे दोष लगाय ब्राह्मणोंको ताडन करेंगे॥ १६॥ यह उसके वचन सुनकर सब देवता कहने छगे कि जैसी तेरी इच्छाहै, तू अपने उन अभीष्ट स्थानोंमें जाकर वास कर ॥ १७ ॥ यह कहकर सम्पूर्ण देवताओंने इन्द्रको प्रणाम किया, और इन्द्रभी पवित्र होनेके कारण बड़े आनंदको प्राप्त हुए॥ १८॥ जब इन्द्र अपने स्थानपर आकर विराजे, तब सब जगत् ज्ञान्त होगया, और फिर इन्द्रने बड़े अद्भुत यज्ञका यजन पूजन किया ॥ १९ ॥ हे रघुनाथजी

अर्वमेध यज्ञकी ऐसी महिमा है, हे महाभाग भगवन्। इस कारण आपभी अर्वमेध कीजिये॥ २०॥

इतिलक्ष्मणवाक्यमुत्तमंतृपतिरतीवमनो हरंमहात्मा ॥ परितोषमवापहृष्टचेताःस निशम्येंद्रसमानविक्रमोजाः ॥ २१ ॥

इन्द्रकी समान पराक्रमी रघुनाथजी लक्ष्मणके कहे उत्तम और मनोहर वचन सुनकर परम संतुष्ट और प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ इत्यांषे श्री॰वा॰आ॰ उ॰षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

> सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ तच्छुत्वालक्ष्मणेनोक्तंवाक्यंवाक्यविशारदः ॥ प्रत्युवाचमहातेजाःप्रहसन्राघवोवचः ॥ १ ॥

बोळनेवालोंमें चतुर महातेजस्वी रघुनाथ लक्ष्मणजीके यह वचन सुन इँसकर कहने छगे ॥ ३ ॥ हे छक्ष्मणजी तुमने कहा यह ऐसेही है वृत्रासुरका वध और अइवमेधका फल इसी प्रकार है ॥ २ ॥ हे सीम्य! हमनें सुनाहै कि पूर्व कालमें कर्दम प्रजापतिके बढे पुत्र जिनका नाम इलाथा जो बडे धर्मी थे वह वाहीक देशके राजा हुए ॥ ३ ॥ हे नर शार्द्देळ वह महायशस्वी राजा सम्पूर्ण पृथ्वी अपने वशमें करके राज्यकी पुत्रकी समान पालन करने लगे ॥ ४ ॥ इस राज्यकी उत्तमतासे देवता दैत्य नाग राक्षस यक्ष गंधर्व और भी उदार चरित्रवाले महात्मा ॥ ५ ॥ हे रघुनंदन वह नित्यप्रति आनकर राजाकी पूजाकरतेथे और इन महात्मा के क्रोध करनेसे त्रिछोकी भयभीत हो जातीथी ॥ ६ ॥ इस प्रकारसे महायशस्वी सत्यधर्ममें निष्ठावाळा वह राजा उदार और बुद्धिमानीसे वाहीक देशको राज्य करतेथे ॥ ७ ॥ एक समय चैत्र मासमें वह राजा अपनी सेना आदि छेकर वनमें मृगयोक निमित्त गया ॥ ८ ॥ राजान वनमें जाकर सहस्रों मुगोंका संहार किया तथापि उन महात्माकी उति न हुई ॥९॥ अनेक प्रकारके छुतों मृग वध करनेसे तृप्ति न हुई तब वह उस् वनमें गये जहां स्वामिकार्तिक का जन्म हुआथा॥ १०॥ उस वनमें दुर्धर्ष देवादिदेव महादेवजी पार्वतीको संग लिये और अपने सब अनुचरी

सहित विहार करतेथे ॥ ११ ॥ वृषष्वज ज्ञिवजी भी अपना स्त्रीरूप बनाये पार्वतीका प्रिय करनेके निमित्त पर्वतके निर्झरोंमें विचरते थे ॥ १२ ॥ उस वनमें उससमय जितने पुरुष नामवाछे थे वृक्ष मृगादिक वे सब स्त्रीलिंग हो गये ॥ १३॥ बहुत क्या जो कुछभी उसस्थानमें था वह सव स्त्री रूप होगया उसी समय कर्दमके पुत्र इल राजाभी ॥ १८॥ सहस्रों मुगोंका संहार करते उस देशमें आये उन्होंने देखािक उस वनमें सर्प मृग पक्षी सब स्त्री रूपहैं ॥ १५ ॥ और अपने को भी सेना और वल वाहन सहित स्त्री रूप देखकर वहुत दुःखी हुआ ॥ १६ ॥ यह ज्ञिवजी महाराजके कारणसे स्त्रीत्व प्राप्त हुआहै यह जानकर राजा महा भयभी-त हुए तब शितिकंठ कपदीं महात्मा देवदेव शंकरकी ॥ १७ ॥ शरण में राजा अपने सेना वाहन सहित प्राप्तहुआ तब वरदेनेहारे शंकर पार्व-ती सहित हँसते हुए आये ॥ १८ ॥ और प्रजापति कर्दमके प्रत्रसे स्वयं शंकर यह वचन कहनें छगे हे कर्दमके पुत्र महावछी राजर्षि उठी ॥१९॥ हे सुवत प्ररुप प्राप्तिक सिवाय जो चाहो सो वरदान मांगो जब महात्मा शिवजीने ऐसा कहा तो वह राजा महादुःखी हुआ ॥ २०॥ और उसने कोई और वर सुरश्रेष्ट शिवजीसे नहीं मांगा और महा शोकसे राजा शैछ कन्या पार्वती ॥ २१ ॥ उमादेवीको प्रणाम करकै चित्तकी वृत्ति एकायकर बोला हे वरदायिनी तुम लोक और ईर्वरोंको भी वरदेतीहो ॥ २२ ॥ हे देवी तुम्हारा दर्शन सफल होताहै हमारे ऊपर क्रपादृष्टि करो पार्वती उस राजाका मनोरथ शिवजीक निकट वैठी हुई ॥ २३ ॥ देवी भगवती शिवजीकी सम्मति से राजासे सुन्दर वचन कहने लगी हे राजन आधे वरदानकी देनें हरी में हूं और आधे वरदाता शिवजी हैं ॥ २४॥ इस कारण स्त्री पुरुषमें आधा वर जो चाहोसी ग्रहण करो इस प्रकार पार्वती देवीके अद्धत वाक्यको सुनकर ॥ २५ ॥ बहुतही प्रसन्न होकर राजा कहने ठगे हे अठौकि गुण रूप युक्त भगवति जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यह वर दीनिय कि ॥ २६॥ मैं एक मासतक स्त्री और एक मासतक पुरुष रहा करूं सुमुखी पार्वती देवी राजाके मनोरथको विचार ॥ २७ ॥ मुन्दर वचनसे कहने छगीं कि ऐसाही होगा, हे राजन्।जब तुम पुरुष होजाओग तौ स्त्रीभावका तुम्हे स्मरण नहीं रहेगा॥ २८॥

स्नीभूतश्चपरंमासंनस्मरिष्यसिपौरुषम् ॥ एवं सराजापुरुषोमासंभूत्वाथकादिमिः ॥ २९ ॥ त्रैलोक्यसुंदरीनारीमासमेकमिलाभवत् ॥ ३०॥

और जब स्त्री होजाओंगे तो पुरुष भावका स्मरण नहीं रहेगा, इस प्रकारसे कर्दमके पुत्र एक मासतक स्त्री और एक मासतक पुरुष रह-तथे ॥ २९ ॥ स्त्रीभावमें इला नाम रहताथा जो त्रिलोकमें महा सुन्दरी विख्यात हुई और पुरुषभावमें इल नाम रहा ॥ ३० ॥ इत्यापें श्रीम॰ षा॰ आ॰ उ॰सप्ताज्ञीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

> अष्टाशीतितमः सर्गः॥ तांकथामैळसंबद्धांरामेणसमुदीरिताम्॥ लक्ष्मणोभरतश्चेवश्चत्वापरमविस्मितौ॥१॥

रामचन्द्रके मुखसे इल सम्बन्धी कथा मुनकर भरत और लक्ष्मण अत्यन्त आश्चर्यकोप्राप्त हुए ॥५॥ वे दोनो हाथ जोड़कर रघुनाथजीसे उस महात्मा राजाकी कथा विस्तार पूर्वक सुननेकी इच्छा कर कहने रुगे ॥२॥ जिस समय वह राजा दुर्गतिसे स्त्री होताथा, तौ क्या करताथा, और पुरुष होकर क्या करताथा, यह सब सुनारये ॥ ३ ॥ भरत और छक्ष्मणके इस प्रकार कौतूहलके वचन सुनकर रामचंद्र उस राजाका चरित्र वर्णन करने छंगे ॥ ४ ॥ पहेल मासमें वह लोक सुंदरी स्त्री होकर उन अपने सेनाके लोगोंके संग जो कि वहभी सब स्त्रीयों ॥ ५ ॥ उस वनमें वह लोक सुंदरी विचरने छगीं वह कैमल की समान नेत्रवाली पैरो पैरो वृक्ष और गुल्मलता ओंसे परिपूर्ण उस वनमें ॥ ६॥ सम्पूर्ण वाहनोको त्यागकर उस पर्वतकी गुफाओंमे इला इच्छासे विचरण करने लगी ॥ ७ ॥ पर्वतंके निकटही उस वनमें अनेक प्रकारके मृग पक्षियोंसे युक्त एक सरोवर था ॥ ८॥ उस श्र सरोवरके निकट पूर्णिमिक चंद्रमाकी समान प्रकाशमान चंद्र पुत्र बुधको इलाने देखा ॥ ९ ॥ वह जलमें खड़े हुए कठिन तपस्या करतेथे, जो यश और कामनाओं के दाता कृपासागर आदि गुणोंसे युक्तथे ॥ १०॥ हे छक्ष्मण! उस इलाने अपने \*जिस बनमें बुध तपस्या करतेथे यह उस स्थानसे थोड़ी दूरथा इस्से यह स्त्री न हुएथे।

स्रीरूप साथियोंके साथ जाकर विस्मित हो उस सरोवरको श्लुभित किया ॥ ११ ॥ उस इलाको देख बुध कामवाणसे पीडित हुए और अपने को न संगालके जलमें चलायमान होगये ॥ १२ ॥ त्रिलोकीमें अधिक सुंदर उसका रूप देखकर बुधनी विचार करने छगे कि यह देवताओं-सेभी अधिक रूपमान कौन झीहै ॥ १३ ॥ ऐसा रूप तौ देवी नागेंकी स्त्री असुरी सुराओंमेंभी हमने कभी नहीं देखा॥ १८॥ यदि इसका विवाह नहीं हुआ हो तो यह मेरे योग्यहै यह विचारकर बुधजी जलसे किनारे पर आये ॥ १५ ॥ और अपने आश्रमपर आकर उन्होंने उनश्रेष्ठ स्त्रियोंको पुकारा और उन सवने आनकर इन्हें प्रणाम किया ॥ १६ ॥ **उनसे धर्मात्मा बुध प्रश्न करने छगे कि यह छोक**छुन्दरी किसकी स्रीहै, और यहां यह किस निमित्त आई, हमसे हय सब शीष्रतासे कहो ॥ ९७॥ उ-नके यह मधुर सुंदर वचन सुनकर वे सब स्त्रो मधुरवाणीसे उनसे कहने छ-गीं ॥ १८॥ यह हमारी स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है हमारे साथ यह वनमें विचरतो रहतीहै ॥१९॥ उन स्त्रियौंके ऐसे स्वच्छ वचन सुनक-र बुधजीने अपनी आवर्तिनो ( आकर्षण) विद्याका स्मरण किया ॥ २०॥ तपके द्वारा राजाका सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर बुधजी उन सब स्त्रीज-नोंसे कहने लगे॥ २१॥ तुम सब किम्पुरुषी होकर इस पर्वतके स्थानमें वास करो, और यहांही अपने रहनेके स्थान निर्माण करले। ॥२२॥ मूल पत्र फल भोजन करके अपने स्थानोमें रही तुम सब अपने किम्युरुष नामक पतियोंको प्राप्त हो जाओगी॥ २३॥

ताःश्रुत्वासोमपुत्रस्यस्नियःकिंपुरुषींकृताः ॥ उपासांचित्रिरेशैलंबध्वस्ताबद्वलास्तदा ॥ २४ ॥

वह सब स्त्रियें यह सुनकर कि बुधने हमको किम्पुरुषी (देवयोनि विशेष् ष ) बनादिया, तब वे उस पर्वतमें दास करने छगीं ॥ २४ ॥ इत्यापे॰ श्री॰ आ॰ उ॰ अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

एकोननवतितमः सर्गः॥ श्रुत्वाकिपुरुषोत्पत्तिलक्ष्मणोभरतस्तथा॥ आश्चर्यमितिचाबूतामुभौरामंजनेश्वरम् ॥ १ ॥

इस प्रकार किम्पुरुषकी उत्पत्ति श्रवण कर भरत और छक्ष्मण रामचंद्रसे कहने लगे कि यह बड़े आश्चर्यकी कथा है ॥१॥ उनके अभिप्रायको जान महायशस्वी रघुनाथजी फिर धर्मात्मा प्रजापतिके पुत्रकी कथा कहने छ-गे॥ २॥ उन सब किन्नर हुई स्त्रीओंको विचरण करती देख ऋषिरूप यौवन सम्पन्न उस स्नीसे हँसते हुए बोळे ॥ ३ ॥ हे सुंदर मुखवाली हे वरा-ननेंमें चंद्रमाका पुत्र हूं, तुम हमारी ओर कपादृष्टिसे निहारो और हमें भ-जो ॥४॥ उस जनशून्य देशमें इछा उनके ऐसे मनोहर वचन श्रवण कर उन महाकान्तिमान बुधसैं कहने लगी॥५॥हे सौम्य में स्वतंत्र तुम्हारी दासी तुम्ह रे वर्शमें हूं, हे चंद्रपुत्र हमें शिक्षा कीनिये, जो आपकी इच्छाहो सो करो॥६॥ **उ**सके यह अद्भुत वचन सुन बुध बहुत प्रसन्न हुए, और वह चंद्रमाके पुत्र उ-सके संग विहार करने छगे ॥७॥ कामासक्त बुधको विहार करते २ चैत्रका-महीना क्षणमात्रमें बीत गया॥८॥एक मास पूर्ण होनेपर चन्द्रमाकी समान मुखवाले श्रीमान प्रजापतिके पुत्र इल शयनसे उठकर ॥ ९ ॥ देखने लगे कि चंद्रमोके पुत्र सरोवरमें ऊपरको बाहें उठाये निरालम्ब तपस्या कर र-हे हैं राजा उनसे कहने छगे॥ १०॥ हे भगवन् मैं इस पर्वतदुर्ग मैं अपनी सेनासहित आयाथा परन्तु यहां उनमेंसे किसीको नहीं देखता वह हमारे साथी कहां गये ॥ ११ ॥ उन राजिंकि कि जिनको अपने स्त्री भावका स्मरण नहीं है वचन सुनकर बुध समझाते हुए सुन्दर वाणीसे बोछे ॥१२ ॥ बड़ी पत्थरोंकी वर्षांसे आपके भृत्य सृतक होगये, परन्तु तुम महापवनसे व्याकुलहो हमारे आश्रममें सोनेसे बचे ॥ १३ ॥ हे वीर आप सावधान हूजिये और मुखपूर्वक कंद मूल भोजन करते हमारे आश्रममें वास करो ॥ १८ ॥ राजा अपने भृत्योंका नाज्ञ सुनकर महादुःखी हुए पर्नु बुधके वाक्योंसे सावधान होकर कहने छगे ॥ १५॥ हे ब्रह्मन् भृत्योंके नाञ्च होनेसे राज्य नहीं छोडूंगा कारण कि उनके विना में क्षणमात्र नहीं रह सक्ता अप मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ हे ब्रह्मन् मेरा महा यशस्वी धर्मात्मा शिश्विंदु नामक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करेगा ॥ १७ ॥ परन्तु में अपने भृत्य स्त्री जोकि सुखसे देशमें वसतेहैं, उन्हे छोड़कर यहां नहीं रह सक्ता, हे तेजस्वी आप इमसे यहां रहनेंके निमित्त अशुभ वचन

हे अधम ! वह मनुष्योंमें सिंह रूप दोनों श्राता जब मायामृगके पीछे गये उस समय तुमने शूने आश्रममें प्रवेश कर हमारा हरण कियाहे ॥ ३० ॥ कुत्ता जिस प्रकार सिंहकी गन्ध पाकर उसके सन्मुख खडा नहीं होसकता, वैसेही तुम श्रीरामचन्द्र व ठक्ष्मणजीके दर्शन पाय कर उनके सामने नहीं टिक सकोगे ॥ ३१ ॥ तुम ऐसे दुर्वछहो कि यदि उन श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा समर होवे; तो हम तुम्हारी सहाय और संपत्तिकीभी स्थिरता नहीं देखती; इस कारण विश्वासरकी एक वाहु जैसे इन्द्रजीकी दोनों बाहोंसे पराजित हुईथीं, वैसेही तुमको श्रीराम, ठक्ष्मणजीसे पराजित होना पड़ेगा ॥ ३२ ॥ सूर्य जिस प्रकार थोड़ेसे जलको सुखाय छेतेहें वैसेही हमारे प्राणनाथ श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणजीकी सहायतासे तुम्हारे प्राणोंको तुम्हारे श्रीरसे खेंच छेंगे ॥ ३३ ॥

गिरिकुबेरस्यगतोथवालयंसभांगतोवाव रुणस्यराज्ञः ॥ असंशयंदाशरथेर्विमोक्ष सेमहाहुमःकालहतोऽशनेरिव ॥ ३४ ॥

तुम कुबेरके स्थान कैछासपर्वतपर चछे जाओ, अथवा भयके मारे राजा वरुणकी सभामें जाओ; परन्तु काछसे हत हुआ बड़ाभारी वृक्ष जिस मकार इन्द्रजीके वज्र छगनेंसे गिरजाताहै, वैसेही निश्चय तुमभी, दश्चरथ कुमार श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे अपने प्राण गँवाओगे॥ ३८॥ इत्यार्षे श्री-मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दर्रकांडे एकविंशः सर्गः॥ २१॥

द्राविंशः सर्गः॥

सीतायावचनंश्चत्वापरुषंराक्षसेश्वरः॥ प्रत्युवाचत्तःसीतांविप्रियंप्रियदर्शनाम्॥१॥॥

वैदेहाजीके यह कठोर वचन सुनकर राक्षसनाथ रावण उन त्रिय दर्शन वाळी सीताजीसे कुप्यारे वचन कहनें लगा ॥ १ ॥ लोकमें देखा जाताहै कि पुरुष स्त्रीको जितना समझाताहै, स्त्री उतनाही उस पुरुषके वशमें होजातीहै, परन्तु हमनें जितने त्रिय वचन तुमसे कहे तुमने उतनाही हमारा अनादर किया ॥ २ ॥ तुम्हारे उपर हमको कोध होताहै, परन्तु अच्छा सारथी कुमार्गमें जाते हुए घोडोंको जिस प्रकारसे अपने वशमें रखताहै न किहिये॥१८॥राजाके यह वचन श्रवणकर बुधजी समझाते हुए बोले, कि तुम कुछ काल पर्यन्त यहां रहो हम तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करेंगे॥ १९॥ हे महावली कर्दमपुत्र आप संताप मत करो, एक वर्ष यहां रहोगे तो हम तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे॥ २०॥ उन सरल कर्मा बुधके यह वचन श्रवण कर ब्रह्मवादी ऋषिके कहने उपरान्त राजा रहनेको सम्मत हुए॥२१॥ वह एक मास स्त्री होकर बुधके साथ विहार करते, और प्ररुष होकर एक मासत्तक धर्मज्ञास्त्रकी आलोचना करते॥ २२॥ इस प्रकार रहते रहते जब नो मास वीत गये बुधसे सुश्रोणि इलाने पुरुरवा नाम श्रव्ध पुत्रको उत्पन्न किया॥ २३॥ उस ज्ञोभन नित्तम्बवालीने पुत्र उत्पन्न होतेही उसे वृद्धिको प्राप्त हुआ देख कर उपनयनादि कर्मके निमित्त उसके पिताको सोंप दिया, इलाके पुत्रका बुधकी समान वर्ण और पराक्रम था॥ २४॥

बुधस्तुपुरुषीभूतंसवैसंवत्सरांतरम् ॥ कथा भीरमयामासधर्मयुक्ताभिरात्मवान् ॥२५॥

एक वर्षतक बुधजी जब २ वह राजा पुरुष होता तब तक उसके साथ अनेक कथा वार्ता कह उसका चित्त प्रसन्न करते रहे ॥ २५ ॥ इत्यापे श्री॰ वा॰ आ॰ उ॰ एकोननवृतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥

नवतितमः सर्गः॥

तथोक्तवतिरामेतुतस्यजन्मतदद्वतम्॥ उवा चल्रह्मणोभूयोभरतश्चमहायशाः॥ १॥

रामचंद्रके ऐसा कहनेपर और पुरूरवाका अद्भुत जन्म चरित्र श्रवणकर छहमण और भरतजी महायशस्वी रामचंद्रसे फिर कहने छगे॥ १॥ है छहमण और भरतजी महायशस्वी रामचंद्रसे फिर कहने छगे॥ १॥ है भगवन् इछाने चंद्रपुत्र बुधके स्थानपर एक वर्ष रहकर और क्या क्या किया सो आप श्रवण कराइये॥ २॥ भरत छह्मणके मधुर वचन सुनिक्या सो आप श्रवण कराइये॥ २॥ भरत छह्मणके मधुर वचन सुनिक्या सो आप श्रवण कराइये॥ २॥ कहने छगे॥ ३॥ जब बार कर रामचंद्र फिर प्रजापतिक पुत्रकी कथा कहने छगे॥ ३॥ जब बार हो मासमें महावछी राजा फिर पुरुष हुए तब बुधने महा यशस्वी हो मासमें वहा कारणिक पावतीके वरसे

<sup>\*</sup> यदि नवमास गर्भ रहकर बुधकी उत्पात्त हुइ तामा दाप नहा कारणाक पानताक वरस गर्भोदिके चिह्नको राजा भूळजाताया अथवा नवमे मासमें गर्भरहा और तत्काळ प्रत्रकी उत्पत्ति हुई यहभी संभवहै नयोंकि वह पुत्र उत्पन्न होतेही वृद्धिको प्राप्त होगया.

सम्वर्त ॥ ४ ॥ भृगुपुत्र च्यवन अधिष्टनेमि प्रमोदन मोदकर दुर्वासा इन सब मुनियोंको बुलाया ॥ ५ ॥ वाक्य जान्नेवाले तत्त्वदशी बुधने इन सब मुनियोंको बुलाकर उन अपने मित्रोंसे धीरता सहित वचन कहे ॥ ६॥ यह महाबाहु इल राजा कर्दमके पुत्रहैं आप जान्तेंहैं कि शिवजीके वनमें प्रवेश करनेक कारण एक महीने स्त्री एक मास पुरुष होजातेहैं, सो वह आप कीजिये जिसमें इनका कल्याण होय ॥ ७ ॥ इसप्रकार यह वार्ता करतेही थे कि महातेजरूवी महात्मा कर्दमजी बहुतसे मुनियोंको साथ छिये वहां आये ॥ ८ ॥ पुरुस्त्य, ऋतु, वषट्कार ॐकार यहभी सब महातेजस्वी उस आश्रममें आये॥ ९॥ वह सब एक दूसरेको देख प्रस-न्न हो मिलकर वाल्हेश्वर राजाके उद्धारक निमित्त पृथक् २ वचन कहने छगे॥ १०॥ तब कर्दमजी अपने पुत्रके हितकारक वचन कहने छगे है ब्राह्मणो हमारे वाक्य सुनो, जिस्से इस राजाका हित होगा ॥ ११ ॥ शिवजीको छोड़कर इम देखतेहैं कि इसकी और औषधि नहीं है, और शिवजाके अश्वमेध यज्ञसे प्यारा और कोई यज्ञ नहीं है ॥ १२ ॥ इस कारण इस राजांके हित और शिवजीके प्रसन्न करनेके निमित्त हमको अश्वमेध करना उचितहै कर्दमके यह वचन सुन वे सब ब्राह्मणश्रेष्ठ ॥१३॥ शिवजीकी प्रसन्नताके अर्थ उस यज्ञकोही अच्छा मान्ते हुए, और विचार कर बोलेकि सम्वर्त ऋषिके झिष्य शृत्रतापन मरुतने ॥ १४ ॥ जो यज्ञ किया था उस अश्वमेध यज्ञकी सामग्री उस स्थानपर बहुत विद्यमानहै, वह लाई जाय, तैसी अनुष्ठानकर ऋषियोंने बुधके आश्रमके निकटही महाच अरवमेध यज्ञका प्रारम्भ किया॥ १५ ॥ इस यज्ञसे महायशी शंकर बहुतही प्रसन्न हुए, और यज्ञके समाप्त होनेपर बड़ी प्रसन्नतासे॥ १६॥ इलके निकटही शिवजी सब ब्राह्मणोंसे बोले हे ब्राह्मणो! तुम्हारी भक्ति और इस अर्वमेध यज्ञसे मैं प्रसन्न हुआहूं ॥ १७ ॥ इस वाल्हदेशके राजाका कौनसा प्रिय कार्य करें, जब शंकरने ऐसा कहा तो वे ब्राह्मण सावधानतासे ॥ १८॥ शिवजीको प्रसन्नकर यही वर माँगने छगे कि इलको सदैव कालका पुरुषत्व प्रदान कीनिय तब ज्ञिवनीने प्रसन्नही इलको सब कालका पुरुषत्व प्रदान किया॥ १९॥ इलको यह वरदे शिवजी अंतर्ध्यान हुए जब शिव अंतर्हित हुए और अश्वमेध समाप्त

हुआ ॥ २०॥ तब वह ज्ञानी मुनि अपने २ आश्रमोंको चले गये राजाभी उस वाल्हिदेशको छोड़कर सुन्दर मध्य देशमें ॥ २१ ॥ प्रतिष्ठानपुर वसाता हुआ, जो बड़ा विख्यात हुआ, और वाल्हदेशका राज्य। शशिबिंदु उसका ज्येष्ट पुत्र करने लगा जो बड़ा प्रतापी शत्रुका मारनेवाला था॥२२॥ प्रनापतिके पुत्र महावलवान् इल राजा अप्रतिष्ठानपुरमें बहुत कालतक राज्यकर अन्तमें ब्रह्मलोकको गये॥ २३॥

ऐलःपुरूरवाराजाप्रतिष्ठानमवाप्तवन् ॥ ई दृशोह्यश्वमेधस्यप्रभावःपुरुषर्षभ्॥ २८॥ स्त्रीपूर्वःपौरुषंलेभेयज्ञान्यद्पिदुर्लभस्॥ २५॥

इलसे उत्पन्न हुए पुरूरवाजी प्रतिष्ठानपुरके राजा हुए, हे पुरुष श्रेष्ठ। अर्वमेध यज्ञका ऐसा प्रभावहै ॥२८॥ जो स्त्रीपन त्यामकर राजाने इसीके अनुष्ठानसे सदाके छिये पुरुषत्व पाया ॥ २५ ॥ इ०श्री॰ रा॰ वा॰ आ॰ उ॰ नवतितमः सर्गः॥ ९०॥

एकनवतितमः सर्गः॥ एतदाख्यायकाकुत्स्थोभ्रातृभ्याममितप्रभः॥ एक्मणंपुनरेवाहधर्मयुक्तमिदंवचः॥ १॥

अमित पराक्रमी रामचंद्र श्राताओंसे ऐसा कहकर फिर छक्ष्मणजीसे भर्मपूर्वक यह वचन बोछे॥ १ ॥ कि अश्वमेध यज्ञ करानेवाछे विश्वष्ट वामदेव जाबालि कर्यप इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बुलाओ॥२॥ इन सबके साथ सम्मत करके सावधान चित्तहो सम्पूर्ण ठक्षण सम्पन्न घोड़ा छोडेंगे॥ ३॥ यह वचन सुनकर शीव्रतासे लक्ष्मणजी उन सब बाह्मणोंको बुलाकर लाये और रघुनाथजीसे निवेदन किया ॥ ४ ॥ वे सब ब्राह्मण देवताकी समान रप्उनाथजीको प्रणाम करते देखकर आशीर्वाद देने छगे ॥ ५ ॥ तब रघु-नाथजी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणौंकी प्रणाम कर अर्वमेध यज्ञके सम्बन्धमें धर्म संयुक्त वचन कहने छगे॥ ६॥ वे ऋषि रघुनाथजीके वचन सुन ज्ञिव-जीको नमस्कार कर सब ब्रह्मवादी ऋषि अर्वमेध यज्ञकी बड़ाई करने लगे ॥ आ रचुनाथजी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके वचन अर्वमेधकी प्रसंशामें सन

<sup>\*</sup> मतिष्ठान पुरको इस समय भूसी कहतेहैं जो गंगापार मयाग राजके सन्मुख विद्यमानहै.

बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ ब्राह्मणोंकी अइवमेध यज्ञ करने में प्रवृत्ति देख-कर रामचंद्रजी लक्ष्मणजीसे बोले हे महाबाहो सुत्रीवजीके बुलानेको दूत भेजो ॥ ९ ॥ जो वह सम्पूर्ण वानर और वनवासियोंके साथ इस महोत्सव देखनेके निमित आँवें ॥ १० ॥ और अतुल विक्रम विभीषणकोभी लिख भेजो कि वे इच्छाचारी राक्षसोंके साथ अइवमेध महायज्ञ देखनेको अविं॥ ११ ॥ और जो महाभाग हमारे हितकारी राजाहें वे अपने साथियों सहित यज्ञभूमि देखनेको आवैं ॥ १२ ॥ जो ब्राह्मण देशान्तरोंमें अपने धर्ममें सावधान रहतेंहैं, उन सबको बुलावा भेज दो ॥ १३ ॥ हे लक्ष्मण ऋषि और तपस्वियोंको बुलाओ और देशान्तरोंसे स्त्रीसहित ब्राह्मणोंको बुलाओ ॥ १४ ॥ इसी प्रकार अनेक गाने बजानेवाले नटनर्तकोंकी बुलाओ, और गोमती नदीके किनारे नैमिषारण्यमें यज्ञभूमि निर्माण कीजाय ॥ १५॥ वह बड़ा पुण्यस्थानहै, वहांके ऋषियोंको निमंत्रण करो कि वे सब प्रकारसे ज्ञान्तिपाठ करें ॥ १६ ॥ उन महात्माओंने नैमिषारण्यमें सहस्रौं यज्ञ कियेहैं, हे छक्ष्मण। इस कारण वे इस यज्ञ क विधिको सम्यक् प्रकारसे जान्तेहैं ॥ ९७ ॥ और ऐसा कोई दूत भेजा जाय जो दान मानसे संतुष्टहो धर्मपूर्वक निमंत्रणा दे ज्ञीत्र आवें ॥ १८ ॥ हे महाबळी बड़े ऋष्टुप्रष्ट लक्ष बैलोंकी गाड़ीमें चावल भरकर वहां भेजे-जांय, और दश सहस्र बैळोंकी गाडियोंमें भर तिल मूंग अभी भेज दीनाय ॥ १९ ॥ और इसीके अनुसार चना कुछथी उरद और छोन भेजा-जाय, और इसीके अनुसार यथानुरूप घृत तेल और सुगंधित द्रव्य भेजे-जांय ॥ २० ॥ और भरतजी सबसे आगे सावधानतासे चांदी सोनेकी करोडों मुद्रा छेकर जांय ॥ २९ ॥ सब बजार और व्यापारी नट नर्तक रसोइयें और रसोई बनानेवाळी स्त्री तथा औरभी मंगळकारिणी युवा स्त्रियें जांय॥ २२ ॥ ज्ञास्त्र जान्नेवाळे तथा बाळक, बूढे और ब्राह्मण और सेना यह सब भरतजीके संग आगेरजांय।।२३।। कार्याच्यक्ष, ज्ञास्त्र जान्नेवाले, कोशा-ध्यक्ष, सेवक कौशल्यादि सब हमारी माता, और भरतादिकोंकी स्त्रियें॥२४॥ और दीक्षाकर्मके निमित्त सुवर्णकी हमारी पत्नीकोभी छेकर महायश्रश्री भरतजी आगे २ जांय ॥२५॥ बड़े बड़े राजाओंके ठहरनेके निमित्त अनेक प्रकारके डेरे तम्बू भेजे जांय, और सेवकोंके रहनेके निमित्तभी रावटी

आदि नॉय, इस प्रकार महावर्छी रष्टुनायर्जाने आज्ञादी॥ २६ ॥ इस प्रकार भरतर्जा शञ्चप्रजीके सहित अन्न पान वस्त्र और नोकरोंको छेकर चर्छे ॥ २७॥ उस समय सुर्यीवके सहित महात्मा वानर गण समाचार सुन्तेदी आये, ऑर बड़े २ त्राह्मणोंकी मेवामें रहे ॥ २८॥

विभीषणश्चरक्षोभिःस्त्रीभिश्चवहुभिर्द्धतः॥ ऋ पीणासुप्रतपसांपूजांचक्रेमहात्मनास्॥ २९॥

तिभीषणजीभी निमंत्रण पातेई। राज्ञस और राज्ञसियोंको साथ छेकर आये, और बड़े तपस्वी महात्मा ऋषियोंकी पूजा करनेछ्गे ॥ २९ ॥ इत्यार्षे०श्री०वा०आ०उ०एकनवतितमः सर्गः॥ ९९॥

द्विनवतितमः सर्गः॥

तत्सर्वमिखिलेनाञ्चप्रस्थाप्यभरताय्रजः॥ हयंलक्षणसंपन्नेकृष्णसारंसुमोचह॥१॥॥

इस प्रकार रचुनायजीने सब सामग्री भिजवाकर सम्पूर्ण छत्रण सम्पन्न वोड़ा छोड़ा ॥ १ ॥ वोड़ेके संगमें ऋतिजोंको भेजकर पछिसे सेना सहित रचुनायजीने नेमिपारण्यको गमन किया ॥ २ ॥ महाबाहु रचु-नायजीने परमञ्जात यज्ञका स्थान देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने छो ॥ ३ ॥ यह देश बहुत उत्तमहे ऐसा कह वहां निवास करने छो व रचुनायजीके वहां रहनेपर बहुतसे राजा भेंटछाये रचुनायजीने स्वीकार कर उन सब राजाओंकी प्रशंसाकी ॥ १ ॥ अन्नपान वन्न स्थानादिसे राजाओंका सत्कार करनेको भरत और शह्म नियुक्त थे ॥ ६ ॥ और महात्मा वानरभी सुन्नीव सहित निमान्नत नान्नणोंकी सावधानतासे सेवा करने छो ॥ ६ ॥ और विभीषणभी अनेक राज्ञसाके सहित सावधानीसे निमान्नित तपस्वी ऋषियोंकी सेवा करने छो ॥ ७ ॥ महात्मा राजाओंके रहनेके स्थान तथा उनका सन्मान और उनका सब प्रकार सत्कार महावछी रचुनायजी स्वयंभी करतेथे ॥ ८ ॥ इस प्रकारसे विधिपूर्वक यज्ञ आरंभ होने छगा छक्ष्मणजी बोड़ेकी परिचर्या और रज़ामें नियुक्त हुथे ॥ ९॥ इस प्रकार राज्ञसिंह महाराज रामचंद्रके उस श्रेष्ट यज्ञमें जवतक यज्ञ होता रहा तबतक और कोई शब्द श्रवण गोचर नहीं हुआ।। १०॥ एक यही शब्द सुन्नेमें आताथा कि जबतक याचक संतुष्ट न हो बरावर उन्हें देते रहो, इस प्रकारसे उन महात्माके यज्ञमें निरन्तर दान हो रहा था।। १९॥ अनेक प्रकारके सुवर्ण शर्करा अन्नादिक देर प्रातःकाल लगाये जाते और सन्ध्यासमयतक देिवये जाते याचकोंके सुखसे मांगनेका शब्द जवतक निकला चाह कि॥ १२॥ तबतक उस्से पहलेही वानर और राक्षस उससे वह पदार्थ दे देते उस यज्ञमें कोई मलीन कृश अथवा दीन नहीं था॥१३॥ उस यज्ञमें सबही मनुष्य हृष्ट्युष्ट्ये और जो उस यज्ञमें महात्मा मार्कडे यादि चिरजीवी सुनिये॥ १४॥ वह कहने लगे, हमने किसी यज्ञमें ऐसा दान नहीं देखा, जिस्से सोनेकी इच्छा होती उसे सोना मिलता॥ १५॥ धनकी इच्छा वालेको धन रत्नकी इच्छा वालेको रत्न मिलताथा, हिरण्य सुवर्ण वस्नादिकोंके॥ १६॥ दान करनेहीके निमित्त देरेके देर लगरहे ये न इन्द्र न चन्द्र न यम न वहण ॥ १७॥ देवताओंके यहांभी ऐसा यज्ञ हमनें नहीं देखा, इस प्रकार वे सब तपस्वी कहनें लगे, सबही स्थानोंमें वानर और राक्षस॥ १८॥

वासोधनात्रकामेभ्यःपूर्णहस्ताददुर्भृशम् ॥ ईदृशोराजसिंहस्ययज्ञःसर्वग्रणान्वितः ॥सं वत्सरमथोसाग्रंवर्ततेनचहीयते ॥ १९॥

वस्त्र धन अन्नसे पूर्ण दान करनेंके निमित्त खड़े दीखतेथे,इस प्रकार सर्व गुणसम्पन्न राजिसह रघुनाथजीका यज्ञ वर्ष दिनसे कुछ अधिक पर्यन्त होता रहा, परन्तु किसी बातमें कोई चुटि नहीं हुई ॥ १९॥ इत्यापे श्रीम ॰ वा॰ आ॰ ड॰ द्विनविततमःसर्गः ॥ ९२ ॥

त्रिनवतितमः सर्गः॥

वर्तमानेतथाभृतेयज्ञेचपरमाद्रते ॥ सशिष्य आजगामाशुवाल्मीकिभेगवानृषिः॥ १ ॥

इसप्रकार वह परम अद्भुतयज्ञ होरहाथा उसी समय शिष्योंसहित भगवान वाल्मीकि ऋषि आये ॥ १ ॥ उन्होंने इसप्रकार परमअद्भुत

यज्ञको देखकर ऋषियोंके स्थानोंके निकटही एकान्तमें अपना देश किया और अपने बहुतसे शिष्योंके निषित्त पर्णशालायें बनाई ॥ २ ॥ फल मूछोंसे भरे बहुतसे छकड़ेभी अपनी पर्णशालाके निकटही स्थापन करे, कारण कि जनकजीसे अधिक स्नेह होनेके कारण उन्हें श्राता मानतेथे इसीसे रघुनाथजीके यहांका भोजन नहीं करतेथे॥ ३॥ इस प्रकार निवा-सकर वाल्मीकिजीनें अपने शिष्य छव और कुशसे एकान्तमें कहा तुम दोनों प्रसन्नतापूर्वक सम्पूर्ण रामायण काव्यका गान करो ॥ ४ ॥ ऋषि-योंके पवित्र स्थानोंमें ब्राह्मणोंके निवास स्थानोंमें गली राजमार्ग तथा राजाओंके डेरोंमें ॥ ५ ॥ रामचन्द्रके भवनके द्वारपर, जहां त्राह्मण लोग यज्ञ कर्म करतेहैं, और जहां ऋत्विक ब्राह्मणहों विशेष रीतिसे गान . करो ॥ ६ ॥ यह जो अमृतकी समान स्वादवाले पर्वतके समीप उत्पन्न हुए फुलहैं, इनको भोजन कर करके तुम इस काव्यका गान करो ॥ ७॥ है सौम्य! जो तुम इन फलोंको भक्षणकर गान करोगे तो श्रम नहीं होगा, और मीठे फल मूलोंके भक्षण करने उपरान्त गानेसे स्वरभी भंग नहीं होता ॥ ८॥ जो इस चरित्र श्रवण करनेके निमित्त महाराज रामचन्द्र तुमको बुलावैं, तो उनके और ऋषियोंके सन्मुख अवश्य प्रणामादि करके गाना ॥ ९ ॥ मैंने जो प्रमाणादि सहित सर्ग निर्माण किये हैं वह कोमछ वाणोसे वीस सर्ग प्रतिदिन गाना क्योंकि इतनेही गाने चाहिये ॥ १०॥ यदि कोई अवणकर कुछ धन देने छगे तो थोड़ेसे धनकाभी छोभ मत करना, और कह देना हम फल मुलाहारी आश्रममें रहनें-वालोंको धन लेकर क्या करना है ॥ 19 ॥ यदि रघुनाथजी पूछें कि तुम कीन और किसके पुत्र हो, तो महाराजसे इतनाही कह-नाकि हम वाल्मीकिके शिष्यहैं॥ १२॥ यह मधुर वीणा तंत्र लेकर उसके स्थान और यथोचित ताछ छय स्वरसे अपूर्व मूर्च्छनाके संगीतसे सुखपूर्वक मधुर वाणीसे गाना ॥ १३॥ प्रथम सर्गसेही गाना प्रारम्भ क-रना, राजा बुलावें तो उनका अवज्ञा न करना कारण कि धर्मसे राजा सब माणियोंका पिताहै, उनके सन्मुख हाल्यादि न करना ॥ १४॥ सो तुम प्र-सन्न मनहो कल प्रातःकालमे वीणाकी लयसे संयुक्त इस काव्यको गाना॥ ॥ १५ ॥ प्राचेतस मुनि वाल्मीकिजी इस प्रकार उन्हें अनेक विधिसे समझा

कर मौन हुए ॥ १६ ॥ वे दोनों जानकोंके प्रत्र इस प्रकारसे मुनिसे शिक्षि-त हो ऐसाही करेंगे यह कह वहांसे चल्ले आये ॥ १७ ॥

> तामद्भुतातौहृदयेकुमारौनिवेश्यवाणीमृषिभा षितांतदा ॥ समुत्सुकौतौसुखमूषतुर्निशांयथा श्विनौभार्गवनीतिसंहिताम् ॥ १८॥

वे दोनों कुमार ऋषिकी कही अद्भुत वाणी हृदयमें धारण करके मुल-पूर्वक उस स्थानमें ऐसा वास करते हुए जिसप्रकार च्यवनजीके स्थान-पर उनके वचन मुन अश्विनीकुमार रहेथे ॥ १८॥ इत्यापें श्री॰ वा॰ आ॰ उ॰ त्रिनवतितमः सर्गः॥ ९३॥

चतुर्नवतितमः सर्गः॥

तौरजन्यांप्रभातायांस्नातौहुतहुताशनौ ॥ यथोक्तमृषिणापूर्वसर्वतत्रोपगायताम्॥१॥

जब वह रात्रि बीती और प्रातःकाल हुआ तब लव कुइा उठे और स्नानसे निश्चिन्त हो अग्नि होत्रकर ऋषिके कहे अनुसार रामायण गाने लगे ॥ १ ॥ वह पूर्व आचार्यकी निर्माण करी पहले कभी न सुनी पाठ्यके और गानेके पड्जादि स्वरोंसे भूषित ॥ २ ॥ घ्वनि परिच्छेदादि प्रमाणोंसे भूषित वीणाकी लयसे संयुक्त, मनोहर काव्य बालकोंके मुखसे श्रवणकर रघुनाथजी बड़े विस्मित हुए ॥ ३ ॥ यज्ञके अवसानमें जब अवकाज्ञका समय हुआ तब नरसिंह रघुनाथजीने महामुनि, राजा और ज्ञास्त्रके जान्नेहारोंकी और पंडितोंको बुलाया ॥ ४ ॥ पौराणिकाचार्य, व्याकरणाचार्य, और वृद्ध ब्राह्मण, पड्जादि स्वरोंके जान्नेहारे, संगीताचार्य, तथा औरभी मुनेके उत्कंठित ब्राह्मणश्रेष्ठ बुलाये गये ॥ ५ ॥ सामुद्रिकाचार्य, संगीत विद्याक जान्नेहारे पुरवासी साहित्याचार्य, पाद अक्षर समास गुरु लघुपयोगोंके जान्नेहारे गुरवासी साहित्याचार्य, पाद अक्षर समास गुरु लघुपयोगोंके जान्नेहारे, छंद विद्यामें निपुण पिंगलाचार्य। ॥ ६ ॥ कला मात्रा प्रस्तार, मेरु मर्कटीआदिके ज्ञाता तथा ज्योतिषाचार्य, तथा व्यवहारके जानेहारे किया कल्पसूत्रके जानेवाले तथा औरभी कार्य कुज्ञल ॥ ७ ॥ केवल व्यवहारके जानेवाले, तर्क जान्नेवाले, बहुश्चत तथा छंद

वेद और पुराणोंके जान्नेवाले त्राह्मणोंको बुळाया ॥ ८॥ फिर चित्र काव्यके जान्नेहारे सूत्रोंके ज्ञाता गीत और नृत्यविद्यामें चतुर इन सव पुरुपोंको 🛞 बुलाकर छव कुशकोभी सभामें बुलाया ॥ ९ ॥ उस समय रघुनाथजीकी आज्ञापाय वे दोनों मुनिकुमार श्रोताओंका हर्ष वर्दन करते रामायण गाने छगे ॥१०॥ जिस्समय उन्होंने ताळस्वरयुक्त मनुष्योंमें अपूर्व यह काव्य गाया तो इसे अवणकर कोईभी तृतिको प्राप्त न हुए किन्तु अधिक २ सुन्नेकी इच्छा करने छगे ॥ ११॥ सम्पूर्ण मुनिगण और राजा महा आनंदित हुए और नेत्रोंसे पीते हुएसे वारंवार छव कुशको देखने छगे ॥ १२॥ और वे सब एकसाथ प्रस्पर कहने छगे कि यह ऐसे विदित होते हैं मानो रामचंद्रके विम्बसेही दो प्रतिबिम्ब निकाल दियेहैं ॥ १३ ॥ यदि इनके जटा न होती और यह वलकलवस्त्र न पहरे होते तो इनमें और महाराजमें कोई भेद न होता ॥ १८ ॥ इस प्रकार वे पुर देशवासी कह रहेथे कि नारदंजीका कहा बालकाण्डका प्रथम सर्ग प्रारम्भ किया ॥ १५॥ और वहांसे आगे वीस सर्गतक उन्होंने गाया तव वीस सर्ग श्रवण करके मध्याह्रके सम् य रामचंद्रजी बोछे॥ १६॥ श्रातृवत्सल रघुनाथजी उनवीस सगौंको श्रवणकर श्रातासे कहने छगे कि आजके दिन इस काव्यके गानेमें इन दोनों कुमारोंको अठारह सहस्र सुवर्ण सुद्रा ॥ १७ ॥ ज्ञीत्रही देदो और जो कुछ इनकी इच्छा हो सो यह सुनकर उन दोनों कुमारोंको पृथक सुन्ण मुद्रा दीगई॥१८॥परन्तु उस सुवर्णको उन दोनों कुमारोंने नहीं छिया और बिस्मित होकर कहने छगे हम इन्हें छेकर क्या करेंगे॥१९॥हम वनवासी वनमें रहकर कंद मूल फलसे अपना निर्वाह करतेहैं हम वनमें इस सुवर्णको छेकर क्याकरेंगे ॥ २०॥ इन दोनोंके यह वचन सुनकर सम्पूर्ण श्रोता और रामचंद्र बड़े विस्मित हुए॥ २१॥ तब महा तेजस्वी रघुनाथजीने उस कान्यकी प्राप्ति सुत्रेमें उत्सुक होकर उन दोनों कुमारोंसे पूछा॥२२॥यह काव्य कितना बड़ाई और महात्मा कविका क्या विषय है कितने काछत्क इस काव्यकी स्थिति रहेगी और इस बड़े काव्यकी निर्माण करनेहारे सुनि-श्रेष्ठ कहाँ हैं॥२३॥ रामचंद्रके यह बचन सुन वे दोनो ऋषिकुमार कहने छग

<sup>\*</sup> इस्से सम्पूर्ण गुण सम्पन्न रामायणहे यह स्फुट अभिप्रायहै।

इस काव्यके कर्ता भगवान वाल्मीिक जीहें जो आपके यज्ञमें आयहें जिन्होंने वह संपूर्ण चरित्र तुम्हें सुनाने को कहाहै ॥२४॥ इस काव्यमें चौवीस सहस्र इलोकहें सौ उपाल्यानहें भृगुवंशावतंस महिंप वाल्मीिक जीने बनाया है॥२५॥प्रथम काण्डसे प्रारम्भ कर महात्मा ऋषिने इसमें ५०० पांचशत सर्ग छः काण्डोंमें कहें हैं और सातवां उत्तर काण्डहे॥२६॥ महिंप वाल्मीकी जीने इस बहुत काव्यको आपही की कीर्तिस परिपूर्ण कियाहे और जवतक सृष्टि रहेगी तबतक इस काव्यकी प्रतिष्ठा होगी ॥ २७ ॥ हे महाराज यि सम्पूर्ण सुन्नेकी इच्छाहो तो आप यज्ञ कियाके अवकाशमें प्रतिदिन आता ओं सहित सुना कीजिय॥२८॥यह वचन अवण कर रच्चनाथजी बोले हम सब सुनेंगे, तब वे रच्चनाथजीकी आज्ञासे प्रसन्न हो वाल्मीिक सुनिक निकट गये ॥ २९ ॥ रच्चनाथजीकी आज्ञासे प्रसन्न हो वाल्मीिक सुनिक निकट गये ॥ २९ ॥ रच्चनाथजीकी सुनि और महात्मा राजाओंके संग इस काव्यकी मधुरता अवण कर यज्ञ शालामें आये ॥ ३० ॥

शुश्रावतत्ताललयोपपन्नंसर्गान्वितंसस्वर शद्वयुक्तम् ॥ तंत्रीलयव्यंजनयोगयुक्तंकु शीलवाभ्यांपरिगीयमानम् ॥ ३१ ॥

इस प्रकारसे सर्ग बन्ध महाकाव्यको ताल गीति लय स्वर शब्द वीणाकी मूर्छना व्यंजना सहित कुश लवके मुखसे रघुनाथजीने श्रवण किया॥३१॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वा॰शादि॰उ॰ चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४॥

## पंचनवातितमः सर्गः॥

रामोबहून्यहान्येवतद्गीतंपरमंशुभम् ॥ शु श्रावमुनिभिःसार्धपार्थिवैःसहवानरैः॥ १॥

इस प्रकारसे उस महाकाव्यको रघुनाथजीने मुनि राजा और वानरोंके सिहत बहुत दिनतक सुना (६११ सर्ग उत्तरकाण्ड सिहत साढेतीस दिनमें श्रवण किया) ॥१॥ जब उत्तरकाण्डकी कथा श्रवण करनेसे यह ज्ञात हुआकि यह दोनों सीताके पुत्रहैं, तब सभामें रामचंद्र कहने रुगे॥२॥ जुद्ध आचरण वारो ज्ञीत्रगामी दूतोंसे रघुनाथजीने कहा, कि तुम भगवान वार्ल्मीकिजीके आश्रममें जाकर हमारी ओरसे कहो ॥ ३॥ कि यदि

वैसेही तुम्हारे प्रति उत्पन्न हुए कामनें इस क्रोधको रोक रक्लाहै ॥ ३ ॥ मनुष्योंके लिये कामही बड़ा दारुणहै, क्योंकि जो कामके वज्ञ हुआ, वह चाहे क्रोधकाभी पात्रहो परन्तु कामके मारे उसमें द्या, स्नेह, उत्पन्न होही जायगा ॥ ४ ॥ हे सुन्द्रवद्नवाली इस कारणसेही हम तुमको नहीं मार डालतेंहें । परन्तु तुम मार डालनें और निराद्र करनेंके योग्यही हो; तुमनें वृथाही यह तापस व्रत धारण कियाहै।। ५ ॥ है मैथिछी! तुम-नें जो यह कठोर वचन हमको कहे, उन एक २ वचनके छिये बडे निदुर पनसे तुमको मारना उचित है ॥ ६ ॥ राक्षस रावण विदेहकुमारी सीता-जीको कोधसे भरे हुए यह वचन कह फिर उनके वचनोंका उत्तर देनें लगा ॥७॥ हमनें जो दो महीनेंकी अवधि दीहै. सो दोमहीनेतक देखेंगे। सुन्दरी! उस अवधिके पीछे फिर तुमको हमारी सेजपर आना पड़ेगा॥८॥ दो मासके वीत जानें पर यदि तुम हमें स्वामी भावसे भजनेंकी इच्छा न करोगी. तौ रसोइयें लोग हमारे प्रातः भोजनके लिये तुम्हें दुकडे र करके काट डालेंगे ॥ ९ ॥ जब इस प्रकार राक्षस रावणने जानकीजीको धमकाया, तब उसके संग जो देवता और गन्धर्वीकी कंन्या आई थीं वह सब कातरनेत्र और शोकित हुई ॥ १० ॥ और कोई अधर, कोई नेत्र, और कोई मुख चलाय २ शोक करके राक्षस राजसे पीड़ित जानकी जीको समझाने बुझानें लगीं ﷺ ॥ ११ ॥ उनके समझानेसे धीरज बांध, सीताजी सदाचार और श्रीरामचंद्रजी अपने स्वामीके वीर्यका विश्वास करके गर्वित वचन राक्षसपित रावणसे बोलीं ॥ १२ ॥ इम जानतीहैं कि उस छंका नगरीमें ऐसा कोई जन नहीं है; कि जो तुम्हारे हितकी कामना करताहो; कारण कि जो कोई होता वह अवश्यही तुमको इस निन्दनीय कर्मसे रोकता ॥ १३ ॥ जिस प्रकार इन्द्रजीकी शची वैसेही धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीकी हम धर्मपत्नीहैं, त्रिलोकमें तुम्हारे सिवाय ऐसा कौन दुरात्माहै जो मनसेभी हमारी प्रार्थना करताहो॥ १४॥ हे राक्षसोंमें नीच! तुमनें अमित तेजस्वी श्रीरामचंद्रजीकी भार्यासे जो पाप कथा कही, इस्से कहीं तुम्हारा निस्तार नहीं ॥ १५ ॥ रेनीच ! वन-

<sup>\*</sup> यह समझाना बुझाना सैनोसेही हुआथा कि यह रावण बळसे कुछ नहीं कर सक्ता क्यों-कि शापितहै ॥

जानकी शुद्धाचार पाप रहितहैं तो आपकी अनुमतिसे सभामें आकर अपनी शुद्धता प्रगट करें ॥ ४ ॥ यह उनसे कहकर मुनिकी सम्मति और सीताकी इच्छाको जानकर (कि वे अपनी शुद्धता प्रगट किया चाहती हैं) तुम बहुत शीघ्र हमारे पास आओ ॥ ५ ॥ जनककुमारी कल प्रातःका-लही सभाके वीचमें हमें 🏶 और अपने शुद्ध करनेके निमित्त शपथ करें ॥ ६ ॥ रघुनाथजीके यह वचन सुन, जो आज्ञा ऐसा कहकर शीघ्र-तासे दूत वाल्मीकिजीके निकट गये॥ ७॥ वे अग्निकी समान दीप्ति वाले वाल्मीकिनीको प्रणाम करकै रघुनाथनीके कोमल और मधुर वाक्य उनको सुनाने लगे॥८॥ महा तेजस्वी वाल्मीकिजीने उनके वचन और रघुनाथजीके मनकी वात जानकर दूतींसे कहा॥ ९ ॥ तुम्हारा कल्याणही जो रामचंद्र कहतेहैं, ऐसाही होगा और जानकीजीभी शपथ करैंगी, कार-ण कि स्त्रियोंका पतिही देवताहै ॥ १०॥ मुनिसे यह वचन मुनकर वह मुनिके वचन शीघतासे आकर दूतींने रचुनाथजीसे कहे ॥ ११ ॥ यह वचन सुनकर महात्मा रामचंद्रजी प्रसन्न हुए, और उन राजा तथा ऋषियोंसे कहने लगे ॥१२॥ आप सब अपने शिष्य, और सेवकों सहित सब राजा, सीताकी शपथ देखिये, तथा और जिनकी इच्छा होवे वे भी देखें ॥१३॥ यह महात्मा रामचंद्रके वचन सुनकर सब ऋषि मंडलीमें धन्य धन्यकी ध्वनि होने छगी ॥ १८ ॥ और महात्मा राजाभी रचुनाथजीकी प्रशंसा करने छगे कि आपके सिवाय और कोई इस जगतमें ऐसे वचन नहीं कहसका॥ १५॥ इस प्रकार शञ्चतापन रघुनाथजीने प्रातःकालको सीताकी शपथका निश्चयकर उन सबको विदा किया ॥ १६॥

इतिसंप्रविचार्यराज्यसिंहः श्वोभूतेशपृथस्यनि श्चयम् ॥ विससर्जमुनीन्नपश्चिसवीन्समहा त्मामहतोमहानुभावः॥ १७॥

महा प्रतापी महात्मा राजसिंह रघुनाथजीने इस प्रकारसे दूसरे दिन प्रातःकाल जानकीकी शपथका निश्चय करके उन सम्पूर्ण मुनि और

 <sup>\*</sup> रामचंद्र जानकीकी सुंदरतासे छुव्यहैं इस कारण उन्हें घरमें रख खिया यह अपयश रचुनाथजीने अपने में माना.

राजाओंको विदा किया ॥ १७॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ॰ उत्तरकांडे पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥

षण्णवतितमः सर्गः॥

तस्यारजन्यांव्युष्टायांयज्ञवाटंगतोनृपः ॥ ऋषी नसर्वानमहातेजाःशद्घापयतिराघवः ॥ १ ॥

वह रात्री बीत्नेंपर महा तेजस्वी रामचन्द्रने यज्ञशालामें गमन कर सम्पूर्ण ऋषियोंको बुलाय ॥ १ ॥ विशष्ट, वामदेव, जावालि, कश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, महातेजस्वी, दुर्वासा ॥ २ ॥ पुलस्त्य, शक्तिः भार्गव वामन, मार्कण्डेय दीर्वायु महायशस्वी मीहल्य॥३॥ गर्ग, च्यवन, धर्मात्मा शतानंद, तेजस्वी भरद्वाज, अग्नि पुत्र सुप्रभ ॥ ४ ॥ नारद, पर्वत, महा यशस्वी गौतमजी इनके आदिले बहुतसे महाव्रत धारी सुनि ॥ ५ ॥ कौ-तूहळसे सब आये, और महावीर्यवान राक्षस तथा महाबळी वानर ॥ ६ ॥ औरभी महात्मा बड़ी उत्कंठासे यज्ञ शालामें आये, और सहस्रों क्षत्रिय वैश्य शुद्र ॥ ७ ॥ और अनेक देशोंसे आये हुए महाब्रत धारी ब्राह्मणभी जानकी की ज्ञापथ देखनेको सभामें आये ॥ ८ ॥ इस प्रकारसे सब आय-कर प्रस्तरकी मूर्तिकी समान सभामें मौन होकर बैठगये, सबका आना सुनकर सुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी जानकीके सहित सभामें आये ॥ ९ ॥ रामचंद्रको मनमें धारण किये आँखोंमें आंसू भरे मुख नीचाकिये हाथ जोड़े श्रीमती महारानी जानकी वाल्मीकिजीके पीछेर आई ॥ १०॥ वान ल्मीकिजीके पीछे ब्रह्माजीके पश्चात् श्रुतिकी समान जानकीको आता दे-खकर सभामें 🐉 धन्य२की ध्वनिहोने छगी॥ १ १॥ उस समय सीताके दर्श-नसे उत्पन्न हुए अत्यन्त दुःखसे सभाके लोग न्याकुल,होगये और उनका बड़ा कोलाइल होने लगा ॥१२॥ कोई२ धन्य राम! कोई२ धन्य सीता। कोई२

सभासद मनमें नया येही सिय जनक दुलारी न तपसे क्रिवित अंग सब दुर्वेल रष्ट्रपतिके प्राणोंकी प्यारी १ वल्कल वस्त्र किये ततु धारण दृष्टि चरणकी ओर पसारी १ जिनके संग सहस्रों दासी सो इकली ऋषिसंग पधारी ३ मन नाई धीर धरत इस अवसर आती है मूच्छी अति भारी १ पतिके हेत तपोवन तप कर सहे दुःख और कष्ट अपारी ५ आज न सकल करें अनुमोदन ताजहें देह तुरत अविचारी॥

धन्य रामसीता !!! इस प्रकारसे कह कर कोलाहल करने लगे ॥ १३ ॥ तब मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी जानकीकी संगलिये सभाके बीचमें प्रवेशकर रामुचंद्रसे बोळे॥ १८॥ यह जानकी रामचंद्रकी भार्या सुत्रता और धर्म चारि-णीहैं इनको अपवादसे रघुनाथजीने मेरे आश्रमके निकट त्याग दिया॥१५॥ हे महाव्रत रघुनाथजी। आपने छोकापवादके भयसे जानकीको त्याग दियाहै, इस विषयमें जानकी अपनी शुद्धिका परिचय देगी, आप आज्ञा दीनिये ॥ १६ ॥ हे रचुनाथजी यह दोनों महा बळी दुर्द्ध वुम्हारे पुत्रहैं जो जानकीके उदरसे एक साथही उत्पन्न हुएँहैं, यह हमारे वचन आप सत्य जाने ॥ १७ ॥ हे रामचंद्रभें वरुणजीका दशमां पुत्र हूं मैंने आज तक कभी असत्य का स्मरणभी नहीं किया, यह दोनो तुम्होरे पुत्रहैं, इसमे संदेह नहीं ॥ १८॥ मैंने सहस्र वर्षतक तपस्या कीहै यदि जानकीका चरित्र अञ्चद्धहो तो मुझे तपस्याका फल कुछभी न प्राप्त हो ॥ १९ ॥ मन वचन कमसे जो पाप हमने कभी नहीं कियाहै, यदि जानकी पाप रहितहैं, तो इस अनुष्ठानका फल हमें प्राप्तहो ॥ २० ॥ हे रघुनंदन। हम पंच भूतोंसे निर्मित श्रीत्रादि पंच इन्द्रिय और छठे मनसे जानकीको शुद्ध जानकूर वृनसे अपने आश्रमको छेगयेथे॥२१॥यह पतित्रता शुद्धाचार और पापरहित्हैं, छोकापवादसे भीत हुए आपको अपना परिचय देंगी ॥२२॥

तस्मादियंनरवरात्मजशुद्धभावादिन्येनदृष्टिविषये णमयाप्रदिष्टा॥लोकापवादकळुषीकृतचेतसायात्य क्तात्वयाप्रियतमाविदितापिशुद्धा ॥ २३ ॥

हे रघुनंदन। मैंने दिन्य दृष्टिसे देख लियाहै, कि जानकी गुद्धहैं, आपभी जान्तेहैं कि हमारी प्रिया जानकी गुद्धहैं परन्तु आपने इन्हें लोकाप-षादसे त्यागन कर दियाहै ॥ २३॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः॥ ९६॥

<sup>\*</sup> क०-आज श्रीरामके द्वारमें यह दृश्य मरिहि सभासद जितनेहैं सबसे ये एक विन्ती हमारीहै ॥ १ ॥ जोमें कहताहूं उसको ध्यान देकर सब कोई सुन्ना मेरी वाणी नहीं झूठी यह सब जगने विचारीहै ॥ २ ॥ सोमें श्रीसूर्य धर्म भी चंद्रको कर साक्षी इसमें, तनकभी झूठ सब जगने विचारीहै ॥ २ ॥ सोमें श्रीसूर्य धर्म भी चंद्रको कर साक्षी इसमें, तनकभी झूठ बोळूं तो तपस्या झूठ सारीहै ॥ ३ ॥ महारानीये सीताहै बनाये वेष तपिसनका, नहीं कुछ बाळूं तो तपस्या झूठ सारीहै ॥ ३ ॥ जो तुम मानो मेरी बानी तो जानो शुद्ध सीताको नहीं कुछ मिश्रह सेदेह श्रपथ क्या तपसे भारीहै ॥ ५ ॥

## सप्तनवितिमः सर्गः॥ वाल्मीकिनैवमुक्तस्तुराघवःप्रत्यभाषत॥ प्रां जिल्जिगतोमध्येदद्वातांवरवर्णिनीम्॥ १॥

वाल्मीकिजीके यह वचन सुन और सभाके वीचमें जानकीको खड़ा देख रघुनाथजी कर जोड़ कहने लगे॥ १॥ हे महा भाग धर्मज्ञ जो आप कहते हैं, वह ठीक ऐसेहीहै, आपके पाप रहित वाक्योंका मुझे विज्ञवासहै ॥ २ ॥ कारण कि छंका जीतनेके उपरान्त देवताओंके समीपमें जानकीने श्रापथकीथी इसी कारण हम इनको शुद्ध जानकर घर छायेथे॥ ३ ॥ परन्तु फिर लोकापवादको वलवान् जानकर हमने जानकीको त्यागा, हे भगवन् में जान्ताहूं कि जानकीमें कुछ पाप नहीं, परन्तु छोकापवादके भयसेही मैंने जानकीकी त्यागाथा, यह अपराध आप क्षमा की जिये ॥ ४ ॥ इन जगत्में आति शुद्ध जानकि यमज पुत्रोंकोभी मैं जान्ताहूं कि यह हमारेही पुत्रहैं इसी कारण इनमें हमारी बड़ी प्रीतिहै ॥ ५ ॥ रामचंद्रका सीताकी शुद्धिका अन्य अभिप्राय जानकर ( कि अब यह साकेत लोकको जांयगी ) उस समय उस शपथ देखनको सब देवता आये ॥ ६ ॥ ब्रह्माजीको आगे करके १२ आदित्य ९ वसु ११ रुद्र, १३ विरुवेदेव, ४९ पवन ॥७॥ साध्यगण, सम्पूर्ण, परमर्षि, नाग, गरुड, सिद्ध, यह सब प्रसन्न होकर आये ॥ ८ ॥ देवता और ऋषियोंको देखकर रघुनाथजी फिर बोले, कि मुझे ऋषिके पाप रहित वचनोका पूर्ण विश्वासंहै ॥ ९ ॥ जगत्में अत्यन्त शुद्ध जानकीमेंभी मेरी पूर्ण प्रीतिहै, रघुनाथजी ऐसा कह रहेहैं, कि महारानी शपथ करेंगी, इस बातको सुनकर ब्याकुलहो बहुत मनुष्य आये॥ १० ॥ उस समय पुण्य रूप पवित्र मनोरम वायु सुगंधि सहित चलने लगी, जिसके स्पर्शसे वह सब मनुष्य और सब देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ सब छोग उसे अद्भुत और अचिन्त्यकी समान देखने छंगे, और सब छोगोंके मन ऐसे होगये मानो सत्युग होगया ॥ १२ ॥ सब मनुष्यों और देवताओं तथा चौदह भुवनके प्राणियोंको एकत्र देखकर तपस्विनियोंके वस्त्र धारण करे नीचेको मुख किये हाथ जोड़ जनककुमारी जानकी बोर्छी ॥ १३॥

रो प्रकार मनसेभी कभी भैंने रघुनाथजीके सिनाय अन्यका स्परण नहीं केयाहो तो माधवी देवी पृथ्वी फट जाय कि मैं उसमें समाजाऊं ॥ १४॥ मन वचन कर्मसे जो मैं रचुनाथजीका स्मरण पूजन करती रही हूं तो पृथ्वी देवी फट जांय कि मैं उसमें समाजांऊ ॥ १५ ॥ जो मैं रामचंद्रसे अन्य किसीको नहीं जान्तीहूं और मेरा यह वचन सत्यहै तो पृथ्वी विदीर्ण होजाय, कि मैं उसमें समाजाऊं 🕸 ॥ १६॥ जानकीक ऐसा कहनेपर बड़ा अद्भुत हुआ, कि तत्काल पृथ्वीको भेदकर उत्तम दिव्य सिंहासन निकछा ॥ १७॥ उस सिंहासनको अमित विक्रमीनाग अपने शिरोंपर उठा रहेथे, उन नागोंका दिव्य शरीर दिव्य रूपथा, और दिव्यस्त्रधारण कियेथे ॥ १८ ॥ उसके ऊपर साक्षात धरणीदेवी बैठी हुईथी, उसने जानकीको दोनों भुजाओंसे आर्छिंगनकर ऋपुत्री अच्छी तरहसे हो, ऐसा कहकर सिंहासनपर बैठा लिया ॥ १९॥ ज्योंही जानकी सिंहासनपर वैठीं कि वह पातालको जाने लगा, उसीसमय दिव्य प्रुष्प वर्षा जानकीके ऊपर होने छगी ॥ २०॥ और उससमय देवताओंके बीचमें साधुवाद होने लगा, हे सीता तुम धन्यहो जो तुम्हारा शील ऐसाहै ॥ २१ ॥ इसप्रकारसे बहुत प्रकारके वचन देवता आकाशसे कहने छगे, और जानकीका पाता-लमें प्रवेश देख प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ और यज्ञ स्थानमें आये हुए सम्पूर्ण मुनि और रामचंद्र महा विस्मयको प्राप्त हुए॥ २३॥ अन्तरिक्ष और पृथ्वीमें सम्पूर्ण स्थावर जंगम महाकाय दानव और पातालमें सर्प॥२४॥

<sup>\*</sup> विहाग-धरणी सुनिये विनय हमारी । माता तुम घट घटकी जानत सकल विश्वकी धारन हारी ॥१॥ अपनी पुत्रीकी यह विपता कैसे तीपै जात निहारी २ आज छाज मैया रख-लीजे लीजे मोर्कों हाथ पसारी ॥३॥ जी मन कमें वचन रघुपति विन नहीं और की ओर निहा-री ॥ ४ ॥ तो ईम फटो बीचदी मोहिको सहि न जात विषता अवभारी ॥ ५ ॥ रामविना प-ति देव न दूजा ती फटजा सत बचन बिचारी ॥ ६ ॥ मैया गोंद पसार उठाले करदीजे इस जगसे न्यारी ॥ ७ ॥

<sup>\*</sup> पुत्री जीमें दुःल नडामो॥हो तुम शुद्ध शपथ सब सांची, अब मत मृत्युहोक दुःल्पामो ॥१॥तुमसी सती रामसे भर्ता सुने नहीं मनसोच न छाओ॥२॥चळो नित्य आनंद छोकमें अब मत बेटी देर छगाओ ॥ ३॥ दर्शन कर छी अन्तिम पतिक पुनि साकेत छोकको आओ ॥१॥ ( पातालमें प्रवेश')

कोई प्रसन्नहो ज्ञब्द करनें छंगे, और कोई ध्यान करने छंगे, कोई रामचं-द्रको देखने छंगे, कोई सीतामें मन छगाये रहगये ॥ २५॥

> सीताप्रवेशनंदङ्घातेषामासीत्समागमः॥ त न्सुहूर्तमिवात्यर्थसमंसंमोहितंजगत्॥ २६॥

उन संपूर्ण ऋषियोंका समागम और सीताजीका प्रवेश देखकर मुहूर्त मात्रतक संपूर्ण जगत् मोहित होगया ॥ २६ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तनवित्तमः सर्गः॥ ९७ ॥

> अष्ट नवतितमः सर्गः ॥ रसातलंत्रविष्टायांवैदेह्यांसर्ववानराः ॥ चुक्र शुःसाधुसार्ध्वातिमुनयोरामसन्निधौ ॥ १ ॥

जानकीको रसातलमें प्रवेशित हुआ देखकर रघुनाथजीके निकटमें सम्पूर्ण वानर रोदन और मुनि धन्य धन्य कहने छगे ॥ १॥ काष्ट्रदंडमें आश्रित हो आंसुसे नेत्र पूरित किये नीचेको ज्ञिर दीन मनहो रघुनाथजी अत्यन्तही व्याकुछ हुए ॥ २ ॥ और बहुत काछ तक रोदन करते नेत्रोंसे अविरल अशु त्यागन करते।। ३ ॥ महा क्रोधित होकर रघुनाथजी बोळे ॥ ४ ॥ जो कि लक्ष्मीकीसमान रूपवाली जानकी जी हमारे देखते ही देखते पातालमें प्रवेश कर गई इसकारण हमें वह शोक प्राप्त हुआहे जैसा कभी नहीं हुआथा ॥ ५ ॥ जब कि जनकसुताको में समुद्रके पारसे भी छे आया कि जहां उनके रहनेको कोई नहीं जान्ताथा फिर पृथ्वीके नीचेसे लाना क्या वड़ी बात है ॥ ६ ॥ हे पृथ्वी देवी भगवति तुम हमारी जानकीको छादो यदि तुम हमारा अनादर करोगी तो हमभी तुमपर अपना कोध प्रकाश करैंगे ॥ ७ ॥ और तुम हमारी सामुतुल्यभी हो कारण कि जनकने हुछ कर्षण करते समय तुमसे जानकीको पायाथा इस कारण या तो जानकीको छाओ या मुझे भी प्रवेश करनेको स्थान दो पातालया स्वर्ग जहां भी हो में जानकीके निकटही वसनेकी इच्छा करताहुं ॥ ८ ॥ हे वसुधे ! जानकीको लाओ में उन े के निमित्त अत्यन्त व्याकुछ हूं और जो तुम जानकीको नहीं दोगी तो मैंभी

पृथ्वीमें प्रवेश करूंगा ॥९॥ और इतनेंपरभी नहीं मानीगी तो पर्वत वन सन हित तुमको व्याकुल करके इस सब पृथ्वीको जलमें मन्न कर दूंगा इसमें सब जल हो जायगा ॥ १०॥ जबकोष और शोकसे रघुनायजीने ऐसा कहा तो त्रह्माजी देवताओं के सहित रघुनाथजी से आकर बोळे॥ ११॥ हे राम हे सुत्रत आप किसी प्रकार संताप न कीजिये हे शञ्ज तापना आपने जो पूर्वकालमें देवताओंसे कहाथाकि हम इतने कार्यके निमित्त पृथ्वीमें अवतार छेंगे उस्से स्मरण कीजिये॥१२॥हम आपको स्मरण नहीं कराते महाञ्चज हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनें दुर्द्धर्ष वैष्णवरूपका इस समय ध्यान कीजिये अव मनुष्य नाटचका समय ॥ १३ ॥ होचका जानकीजी सब प्रकारसे पवित्र और सदा तम्हारी अनुगामिनीहैं तम्हारे आश्रित तपो बलसें नागलोक कू गई ॥ १४ ॥ अब वैकंठमें इनका और तुम्हारा फिर संगम होगा इस सभाके मध्यमें जो कुछ में आपसे कहता हूं वह मेरे वचन सुनी ॥१५॥ और यह काव्य जो सब काव्योंमें उत्तम काव्यहै इसका आगे बडा विस्तार होगा (अर्थात इसकी कीर्ति होगी ) जो इसमें छिखाहै उसीके अनुसार करो ॥ १६ ॥ हे राम जन्मसे छेकर जो आपको सुख दुःखकी प्राप्ति हुईंहै वह सब वाल्मीकिजीनें इसमें वर्णन कियाहै और शेष भविष्य उत्तरभी कहाँहै जिसमें होनहार वर्णनहै ॥ १७॥ हे रघुनाथ इस आदि काव्यकी सब कथा आपमें प्रतिष्ठावाछीहैं, आपको छोड़कर इस काव्यके यज्ञको कोई नहीं पासक्ता ॥ १८॥ यदि कहो तुम किस प्रकारसे जान्तेही तो हमने दिव्य अद्भुत रूप सत्य वचन संयुक्त और अज्ञान विनाशक यह काव्य देवताओं के साथही तुम्हारे यज्ञमें सब सुनाहै ॥ १९ ॥ हे प्ररुष-सिंह रघुनाथनी आप अब सावधान होकर शेषरायायणकोभी श्रवण कीनिये॥ २० ॥ हे महातेजस्वी महायशस्वी आप उत्तरकाण्डकी जो द्वाप रहाहै, इन ऋषियोंके सायही श्रवण कीजिये ॥ २१ ॥ इस शेष-काण्डके अवण करनेमें अन्य भरतादिके अवण करनेका प्रयोजन नहींहै हे बीर रघुनंदन ब्रह्मछोकनिवासी ऋषियोंके साथ इसे केवछ आपही सुनिये ॥ २२ ॥ तीनों भुवनके ईश्वर ब्रह्माजी रामचंद्रसे यह कह (बांधव देवताओंके सहित ब्रह्मछोकको गये ॥ २३ ॥ उनके संगमें जो ब्रह्मछोक निवासी महात्मा ऋषिथे वे फिर रघुनाथजीकी यज्ञकालामें ब्रह्माजीकी

आज्ञासे चछे आये ॥ २४॥ कारण कि उन्हेंभी रघुनाथनीके भविष्य चरित्र सुन्नेकी इच्छाथी, इसप्रकार रघुनाथनीने देव देव ब्रह्मानीकी सुंद-र वाणी सुनकर ॥ २५॥ परम तेनस्वी वाल्मीकिनीसे कहा, हे भगवन् यह ब्रह्मछोकिनवासी ऋषि भविष्य अवणकीइच्छा करते हैं ॥ २६॥ जो कुछ हमारे विषयमें भविष्यहै, वह कछ प्रातःकाछ सुनाया नाय, ऐसा निश्चयकर और कुइा छवको साथ छे॥ २७॥

## तंजनौघंविसृज्याथपणशालासुपागमत्॥ ता मेवशोचतःसीतांसाव्यतीताचशर्वरी॥ २८॥

उन सब मनुष्योंको विदाकर श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिकी पर्णशालामें आये ॥ २८॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८॥

एकोनशततमः सर्गः॥

#### रजन्यांतुप्रभातायांसमानीयमहामुनीत् ॥ गी यतामविशंकाभ्यांरामःपुत्रानुवाचह ॥ १ ॥

रचुनाथजी प्रातः होतेही नित्य कमेंसे निश्चिन्त हो सम्पूर्ण महामुनि-थोंको बुलाकर छुञ लबसे बोले कि अब तुम निःशंक होकर गाओ (माताके वियोगका दुःख और हम तुम्हारे पिताहें यह शङ्का मत-करो)॥ १॥ इसके उपरान्त जब महात्मा ऋषि बैठ गये, तब भविष्य उत्तरकाण्ड छुञ लबने गाना प्रारम्भ किया॥ २॥ जब अपने सत्य और पातित्रतकी सम्पत्तिके कारण जानकी रसातलमें प्रवेश करगई, तब उस यज्ञके अवसानमें रघुनाथजी बहुत दुःखी, हुए ॥ ३॥ जानकीके विना देखे रघुनाथजी जगतको शून्य मान्ने लगे, और ऐसे शोकित हुए कि किसी प्रकार शान्तिको न प्राप्त हुए ॥ ३॥ जानकीके विना राक्षस ब्राह्मण और जनसमूहको अनेक प्रकारके दान मान धनसे सन्तुष्ट किया॥६॥राजीवलोचन रामचन्द्र उन सबको बिदाकर जानकीको हृदयमें धारण करे अयोध्यामें आये॥ ६॥ जानकीके विना रघुनाथजीने और कोई भायो नहीं की किन्तु जब यज्ञ करते सोनकी सीतासे यज्ञ पूर्ण किया

जाता ॥ ७ ॥ इस प्रकारसे प्रति वर्ष अश्वमेघ यज्ञ दशसहस्र वर्षतक किया और सहस्र वर्षके पछि उस्से दश्गुणा फल दायक वाजपेय जिसमें बहुत सुवर्ण दान किया जाताहै कि ये ॥ ८॥ अग्निष्टोम, अतिरात्र, गो-मेधादि यज्ञ तथा औरभी अनेक यज्ञ महा दक्षिणा और दान देकर कि-ये ॥ ९ ॥ इसप्रकार उन महात्मा रामचन्द्रको धर्मपूर्वक राज्य करते-हुए बहुत समय बीत गया॥ ९०॥ रीछ वानर और राक्षसभी सदा राम-चन्द्रजीकी आज्ञा मान्ते रहे, और प्रतिदिन देशान्तरोंके राजा आकर रचुनाथजीको प्रसन्न करते रहे ॥ ११ ॥ कालमें सदा मेघ वर्षता दुर्भिक्ष कभी नहीं होता, दिशा निर्मल रहती, नगर देश सब हृष्ट पुष्ट मनुष्योंसे भरे पुरे रहते ॥ १२ ॥ न कोई अकालमें मरता, न प्राणियोंको कुछ बाधा होती, बहुत क्या रामचन्द्रके राज्य ज्ञासनमें कहींभी कुछ अनर्थ नहीं था ॥ १३ ॥ तव बहुत काल बीतनेपर रामकी यश्वनी माता कौश-ल्याजी पुत्र पौत्रोंसे संयुक्तहो मरणको प्राप्त हुई ॥ १४ ॥ इसी प्रकार अनेक धर्म करके उनके कुछ दिनही उपरान्त सुमित्रा और कैकेयीभी मृत्युवश हुई ॥ १५ ॥ वे सब महाभाग्यवती स्वर्गमें प्राप्त होकर अपने पति राजा दशरथसे मिळकर धर्म फल भोगने लगीं॥ १६॥ रामचन्द्रजी उन सब माताओंके कल्याण निमित्त तपस्वी और ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान करते रहे ॥ १७ ॥ धर्मात्मा रामचंद्रजी पितर और देवता-ओंकी वृद्धिके निमित्त और अपनें पिताकी वृद्धिके निमित्त अनेक प्रका-रके रत्नोंके दान और यज्ञके अनुष्ठान करते रहे ॥ १८ ॥

एवंवर्षसहस्राणिबहून्यथययुःसुखम् ॥ य ज्ञैबीहुविधंधर्मवर्धयानस्यसर्वदा ॥ १९ ॥

इस प्रकार यज्ञानुष्ठानसे सदा घर्मकी वृद्धि करते कई सहस्रवर्षतक रचुनाथजी सुखसे राज्य करते रहे ॥ १९ ॥ इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ उ॰ यज्ञावसानं नामैकोनशततमः सूर्गः ॥ ९९ ॥

शततमः सर्गः ॥ कस्यचित्त्वथकालस्ययुधाजित्केकयोत्रपः ॥ स्वग्रुरुंप्रेषयामासराघवायमहात्मने ॥ १ ॥

कुछ समयके उपरान्त केकय देशके राजा युधाजितने रघुनाथजीके निकट अपने गुरूको भेजा ॥ १ ॥ उनका नाम गार्ग्यथा ये गार्ग्यनी अंगिराके पुत्र महाज्ञानी ब्रह्मर्षि थे, इनके साथ दश सहस्र उत्तम काबुल देशके घोडे ॥ २ ॥ नाना प्रकारके विचित्र ऊनी वस्त्र शास्त्र **बु**ञ्चाल उनमें एक वस्त्र तो बहुत मोलका था इसी प्रकार रत्न और भूषण बड़े प्रसन्नहो राजाने रचुनायजीके निमित्त दिवाकर भेजे ॥३॥ रघु-नाथजीने जब यह सुना कि महात्मा गार्ग्यजी आतेहैं, और अश्वपति मा-माने उनके साथ बहुत धनभी भेजाहै ॥ ४॥ एक कोस तक रामचंद्र भा-इयों सहित उनकी आगीनीको गये, और जैसे इन्द्र बृहस्पतिजीकी पूजा करतेहैं, इस प्रकार उनकी पूजा की ॥ ५ ॥ सम्यक् प्रकारसे ऋषिका पूज-न कर और मामाका भेजा वह धन छे मामाके घरकी कुज्ञाल वार्ता बहुत प्रकारसे पूछी ॥ ६ ॥ फिर रचुनाथजी ऋषिको घर लाय अच्छी प्रकार बैठाय पूछने, छगे, कि हमारे मातुलने क्या संदेशा भेजाहै, जिसकारण आप ॥ ७ ॥ यहां पधारेहो आप बोळनेवाळोंमें साक्षात् बृहस्पतिक स-मानहो, रामचंद्रके वचन सुनकर महर्षि कार्यको विस्तार पूर्वक ॥ ८॥ रामचंद्रसे कहने छगे, हेनर श्रेष्ठ ! महाभुज आपके मामाने यह संदेशा दियाहै ॥ ९ ॥ जो युधाजित्ने कहाँहै वह आप प्रीतिसे सुनिये, यदि अच्छा छगे तो करिये, यह गंधर्व देश बहुतसे फल और मूलोंसे शोभि-त है ॥ १० ॥ जो सिंधुनद्के दोनों किनारोंपर सुज्ञोभित है, उसको सु द्धमें चतुर शस्त्रधारी गंधर्व रक्षा करते हैं ॥ ११ ॥ वे महाबली तीन क-रोड़ गंधर्व शैलूष गंधर्वके पुत्र हैं हे काकुतस्थ उनको युद्धमें जीत वह सुंदर गंधर्वनगर ॥ १२ ॥ अपने राज्यमें मिलाइये हे महाबाहो ! उस परम सुंदर देशमें दूसरेकी गति नहींहै, यदि आपको रूचे तो कीजिये कुछ हम आपका अनभल नहीं चाहते ॥ १३ ॥ मामाके यह वचन सुनकर रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर भरतकी ओर निहारा ॥ १२ ॥ रामचंद्रजी कर जोड़ प्रसन्नतासे बोले हे महर्षि आपका मंगलही यह दोनों कुमार उस देशको जांयगे ॥१५॥ भरतजीके दोनों कुमार महा बर्छी तक्ष, और पुष्कळ अपने धर्ममें सावधानहो वहां जांयगे, और मामासे रक्षितहो वहांका राज्य करेंगे ॥ १६ ॥ भरतजी इन कुमारोंके

में द्पित हाथी और खरगोज़ भी एक साथ हो रहतेहैं, उनमें हाथीके समा-न श्रीरामचंद्रजी और खरगोशकी तुल्य तुमहो ॥ १६ ॥ सो खरगोशकी समान तुम जबतक इक्ष्वाकुनाथ श्रीरामचंद्रजीकी दृष्टि नहीं पड़ते, तबतकही तुम रघुनाथ रामचंद्रजीकी निन्दा करके नहीं छजातेही ॥१७॥ जो तुम बुरी दृष्टिसे हमारी और नेत्र डालतेही, तौ तुम्हारे यह कृष्ण पिंगल वर्ण वाले ऋर और विकराल दोनों नेत्र क्यों नहीं निकलकर पृथ्वी पर गिर पडते ॥ १८ ॥ पापात्मन् ! हम उन धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीकी स्त्री और राजा दशरथजीकी पुत्रवधूहैं; सो हमारे छिये खोटे वचन कहते हुए तुम्हारी जीभ कटकर क्यों नहीं गिर पड़ती १ ॥ १९ ॥ दशयीव ! हमारा ऐसा तेजहै, कि हम तुमको भस्म कर सकतीहैं; परन्तु एक तो श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञा नहीं, और दूसरे हम तापस व्रत पाछन करती हैं इससे तुमको मरुम नहीं किया ॥ २० ॥ तुम किसी प्रकारसे भी उन बुद्धिमान श्रीरामचंद्रजीके निकटसे हमको हरण नहीं कर सकते; निश्चय जान रक्लो कि हमारे हरण होंनेका संयोग विधाताने तुम्हारे संहार करनेंके लिये बनायाहै ॥ २३ ॥ तुम वीरहो, कुबेरके श्राताहो, तिसपर तुममें बलभी बहुतहै; फिर तुमने किस प्रकार लजा छोड़ श्रीरामचंद्र-जीको माया द्वारा आश्रमसे दूर कर चोरीसे हमारा हरण किया?॥ २२॥ सीताजीके यह कठोर वचन सुनकर राक्षसपित रावण अपने दोनो क्रूर नेत्र घुमाय जानकीजीकी ओर निहारने छगा ॥ २३ ॥ रावण देख-नेंमें नोळ वर्णवाळे मेचकी समान, उसकी भुजायें और गरदन बडीथीं,गमन सिंहकी समान वेगवान, जीभ और दीप्त. नेत्र उसके बडे तेज थे॥ २४॥ मुकुटके आगेका भाग शिरसे कुछेक खसक रहाथा उसका आकार अति बड़ा, कंटमें विचित्र माला और अंगोंमें भांति२ उवटने लगे वह श्रीमान लालही माला, लालही वस्त्र, और उनले बानू हाथमें पहरे था।। २५॥ बड़ी भारी तगड़ी नितम्बोंमें पहरनेंसें वह ऐसा शोभित होरहा था मानो अमृतको मथन करनेंके समय मन्दराचल पर्वत सर्पसे वँध रहाहै॥२६॥वह रावण अपनी परिपूर्ण भुजाओंसे शृङ्गोंसे शोभित मन्दरा-चल पर्वतकी समान शोभा पाय रहाथा ॥ २७॥ तरुण सूर्यकी समान प्रभावाछे कुंडल उसके कानोंमें पड़ेहुए शोभित होतेथे, मानो कोई पर्वत

संगम बहुतसी सैना छेकर जांयगे, और उन गधर्व कुमारोंको मारकर वहां दो नगर बसावेंगे ॥ १७ ॥ उन प्ररोंको वसाय और अपनें पुत्रोंको वहां का राज्य दे, हमारे पास शित्र यह धर्मात्मा चछे आवेंगे ॥ १८ ॥ इस प्रकार त्रहापिसे कह रघुनाथजीन सेना सहित भरतजीको वहां जानेकी आज्ञादी और दोनों कुमारोंका अभिषेक किया ॥ १९ ॥ अच्छे नक्षत्रमें अंगिराके पुत्र गार्ग्य ऋषिको आगेकर दोनो कुमारोंको साथछे सैना सहित भरतजीन प्रस्थान किया ॥ २० ॥ वह सेना इन्द्रकी समान भरतजीसे पाछितहो नगरसे निकछ उनके पीछे २ चछी, और देवताओंसे दुर्धर्प उस सैनाकी दोनों कुमार रक्षा करतेथे जब कुछ दूर गये ॥ २१ ॥ मांस भक्षी जीव और बड़े २ राक्षसभी गंधर्व पुत्रोंके रुधिरके प्यासेहो भरतके पीछे चछे ॥ २२ ॥ औरभी अनेक प्राणी जो बड़े दारुण और मांस भक्षीथे, वे सहसोंही गंधर्व पुत्रोंके मांस भक्षण करनेको चछे ॥ २३ ॥ सिंह व्याघ्र वराह तथा आकाशचारी सहस्रों पक्षी सैनाके आगे२चछे॥२३॥

अध्यर्धमासमुषितापथिसेनानिरामया ॥ हृ ष्टुपुष्ठजनाकीर्णोकेकयंसमुपागमत् ॥२५॥

वह सैना निरोगतासे ठहरती हुई सम्पूर्ण हृष्ट पुष्ट मनुष्योंसे युक्त हुई डेढ मांसमें केकय देशमें पहुँच गई॥ २५॥ इत्यापें श्रीम॰ वा॰ आ॰ उत्तरकाण्डे शततमः सर्गः॥ १००॥

एकोत्तरशततमः सर्गः ॥ श्रुत्वासेनापर्तिप्राप्तंभरतंकेकयाधिपः ॥ यु धाजिद्गर्गसहितंपरांप्रीतिमुपागमत् ॥ १॥

जब केकय देशके राजाने सुना कि भरतजी सैनापित होकर आये हैं, तब सुधाजित गर्गके सहित बहुतही प्रसन्न हुए ॥ १॥ केकयाधिपित बहुत मनुष्योंकी सैना साथले गंधवाँके जीतनेके निमित्त बड़ी शीन्नतासे चले॥२॥ महा पराक्रमी भरत और युधाजित दोनों मिलकर सैना वाहन प्यादों सहित गंधवं नगरमें पहुँचे ॥ ३॥ भरतको युद्ध करनेके निमित्त आये सुनकर महावली वे गंधवं इकहेहो युद्ध करनेकी इच्छासे गर्जनें लगे ॥ १॥ तब उन गंधवाँके साथ बरावर सात दिन राततक बड़ा भयंकर और रोम-

हर्षण युद्ध होता रहा, परन्तु किसीकी जय वा पराजय न हुई ॥ ५ ॥ उस युद्धमें रुधिरकी नदी प्रवाहित होने लगी, जिसमें खड़ शक्ति और धरुष श्राहरूप, और मनुष्योंके इारीर कच्छपाकार दृष्टि आतेथे ॥ ६ ॥ तब महा कोधकर रामानुज भरतने दारुण सम्वर्तनाम कालास्त्र जो प्रलय करनेवालाहै, लेकर गंधर्वींके ऊपर चलाया ॥ ७॥ वे सब गंधर्व संवर्त अस्त्रसे विदारित होकर कालपाञ्चामें वैधगये, इस प्रकारसे महात्मा भरतने क्षणमात्रमें वे तीन करोड़ गंधर्व मारडाछे॥ ८॥ वह ऐसे युद्ध हुआ कि देवताओंने कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था, कि एक निमेषमें उन गंध-वींका संहार होगया ॥ ९॥ इन गंधवींके नष्ट होनेपर कैकेयीपुत्र भरतजीने वहांपर दो उत्तम समृद्धिमान् नगर बसाये ॥ १० ॥ तक्षक् तक्षशिलावती पुरी गंधर्व देशमें बसाकर दी, और गान्धार देशमें पुष्कळावत् नगर वसा-कर वहांका राज्य पुष्कलको दिया ॥ १५॥ वे दोनों नगर धनरत्नादिकोंसे पूर्ण वन उपवनोंसे शोभायमान मानो अपने बड़े २ ग्रुणोंसे एक दूसरेकी रूपर्धाही करतेथे ॥ १२ ॥ उन दोनों सुन्दर नगरोंमें निर्मळ व्यवहारोंसे प्रकाशहो रहाथा, बगीचे और चौराहे तथा चौक बड़े रमणीकथे ॥ १३॥ वह दोनों नगर अनेक प्रकारके बड़े श्रेष्ठ घरोंसे ज्ञोभायमान, और बड़े विस्तारयुक्त विमानोंसे परिपूर्ण थे॥ १४॥ बड़े बड़े देव मंदिरोंसे उनकी शोभा दुगुनी हो रहीथी ताल तमाल तिलक बकुल इन वृक्षोंसे शोभाय-मान ॥ १५ ॥ इन नगरोंमें पुत्रोंको अभिषेकित कर भरतजी पांच वर्षतक वहां रहे, जब राज्य दृढ होगया, तब महाबाहु कैकेयीके पुत्र भरतजी फिर अयोध्याको चल्ले आये ॥ ३६ ॥ जिसप्रकार ब्रह्माजीको इन्द्र प्रणाम करतेंहैं, इसी प्रकारसे साक्षात् धर्मकीसमान विराजमान श्रीमान् महात्मा रामचंद्रजीको भरतजीने प्रणामकर ॥ १७॥

## शशंसचयथावृत्तंगंधर्ववधमुत्तमम् ॥ निवे शनंचदेशस्यश्चत्वाप्रीतोस्यराघवः ॥ १८ ॥

जिस प्रकारसे गंधवींका वध किया वह और दोनों देशोंका वसाना यह सव रचुनाथजीसे निवेदन किया, जिसे सुनकर रामचंद्रजी प्रसन्न हुए॥ १८॥ इत्यार्षे श्री० वा० आ० उ० एकोत्तर शततमः सर्गः॥१०१॥

## द्रचिषकशततमः सर्गः॥ तच्छुत्वाहर्पमापेदेराघवोञ्जातृभिःसह॥वा क्यंचाद्धतसंकाशंञ्जातॄन्त्रोवाचराघवः॥१॥

भरतजीके यह वचन सुन रामचंद्र भाइयों सहित बड़े प्रसन्न हुए, और फिर भाइयोंसे कहने लगे॥ १॥ हे लक्ष्मण। यह जो तुम्हारे दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेत हैं, अब यह अपने पराक्रमसे राज्य करनें योग्य होगये हैं॥ २ ॥ मेरी इच्छाँहै कि किसी देशका राज्य इनको दिया जाय; सो ऐसा देश विचारो जो रमणीय और बाधा रहित हो जहां यह दोनों धनुपधारी आनंदसे रहें ॥ ३ ॥ न तो वहां किसी राजाकी पीड़ा हो, न किसी आश्रमीको पीड़ाहो, हे सौम्य! ऐसा देश विचारो जहां किसीका अपराध न करना पड़े ॥ ४ ॥ रामचंद्रके ऐसा कहनेपर भरतजी बोले, यह कारूपथ देश बड़ा रमणीय और सब प्रकारकी वाधा रहितहै ॥ ५ ॥ वहांका राज्य तो महात्मा अंगदको दीनिये, और चन्द्रकान्त नगरका राज्य चन्द्रकेतुको दो ॥ ६ ॥ भरतके यह वचन रघुनाथजीने ब्रहण किये, उस देशकू अपने वशमें कर वहां अंगदको अभिषेकित किया॥ ७ ॥ इस प्रकारसे (कामरूपदे-शमें ) रमणीय अंगदीया नाम पुरी, अनेक प्रकारसे रिक्षत करके सरल कर्मा श्रीरामचंद्रने अंगदको वहांका राज्य दिया ॥ ८ ॥ और मछभूमिमें स्वर्गपुरीकीसमान चंद्रकान्ता पुरी वसाकर वहांका राज्य महा विकमी चंद्रकेतुको दिया ॥ ९ ॥ युद्धमें दुराधर्ष रामचंद्र भरत और छक्ष्मणने प्रसन्न होकर कुमारोंका अभिषेक कर दिया ॥ १० ॥ उन दोनों कुमारोंका अभिषेक करके सावधानतासे अंगदको तो पश्चिम देशकी पुरीमें, और चंद्रकेतुको उत्तर ओरकी पुरीमें भेज दिया॥ ११ ॥ अंगदके साथ तो लक्ष्मण और चंद्रकेतुके साथ भरतजी सहायताके निमित्त गये॥ १२॥ छक्ष्मण अंगदीया पुरीमें एक वर्षतक रहे, जब देखा कि अब पुत्रका राज्य दृढ होगया, तब फिर अयोध्याको चले आये ॥ १३ ॥ इसी प्रकार भर-तजीभी वर्षदिनसे कुछ अधिक चंद्रकेतुकी पुरीमें रहकर फिर रघुनाथ-जीकी सेवा करनेको अयोध्यामें चले आये ॥ १८॥ यह दोनों महात्मा

धर्मज्ञ भरत और लक्ष्मणजी रामचंद्रकी सेवा करते रहे जिस्से उन्हें वहुत समय बीत गया, परन्तु उन्होंने कुछ न जाना ॥ १५ ॥ इस प्रकारसे धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए राम्चंद्रकू दश सहस्र वर्ष बीतगूथे ॥ १६ ॥

विहृत्यकालंपरिपूर्णमानसाःश्रियावृताधर्मपरे चसंस्थिताः ॥ त्रयःसमिद्धाहुतिदीप्ततेजसोहु ताग्रयःसाधुमहाध्वरेत्रयः॥ १७॥

इस प्रकारसे उस धर्मपुरीमें छक्ष्मीसे युक्तहो संतुष्ट चित्तसे विहार करते बहुत समय बीत गया, और वे तीनों भाई अपने प्रज्वित अग्निकी-समान प्रकाशसे यज्ञकी प्रज्वित तीन अग्नियोंकेसमान शोभित हुए॥१७॥इत्यार्षे श्री वा शा उत्तरकाण्डे ट्यूत्तरशततमःसर्गः॥१०२॥

त्र्यधिकशततमःसर्गः ॥ कस्यचित्त्वथकालस्यरामेधर्मपरेस्थिते ॥ कालस्तापसद्धपेणराजद्वारसुपागमत् ॥१॥

इस प्रकार रामचंद्रजीको धर्मपूर्वक राज्य करते २ कुछ दिन बीतने पर तपस्वीका रूप बनाकर कालराज द्वारपर आया ॥ १ ॥ उसने लक्ष्मणसे कहा हम अति पराक्रमी बली एक महार्षि किसी कार्यके निमित्त रामचंद्रके पास आये हैं ॥ २ ॥ उसके यह वचन सुनकर लक्ष्मणजीने बड़ी शिव्रतासे जाकर रामचंद्रसे तपस्वीका आना निवेदन किया ॥ ३ ॥ है महाराज ! आपकी दोनों लोकमें जयहो, हे महाद्युतिमान् ! एक सूर्यकी-समान कान्तिवाले महर्षि आपके देखनेको आये हैं ॥ २ ॥ लक्ष्मणके यह वचन सुन्तेही रामचंद्र बोले हेतात उस संदेशे लाये हुए महातेजस्वी सुनिको शीव्र लाओ ॥ ६ ॥ रामचंद्रके यह वचन श्रवण करतेही तेजसे प्रकाशमान और अपने किरणोंसे भस्मसा करते हुए उन सुनिको रामचं-द्रके पास लगे शिव्रत वाणीसे आपकी जय और वृद्धिहो ऐसा कहा ॥०॥ महातेजस्वी रामचंद्रने उन ऋषिको अर्घ्य पाद्य देकर आसन पर बैठाया और कुझल पूछने लगे ॥ ८ ॥ वह महायशस्वी सोनेक सिंहासन पर बैठे और बोलने वालों में चतुर रामचंद्रजी उनसे कुझल पूछने लगे ॥ ९ ॥

रामचंद्र वोळे हे मतिमान्। आप अच्छी प्रकारसे आये, अव उनका संदेशा किहये जिन्होंने आपको दूत बनाकर यहां भेजाहै॥ १०॥ जब राज्यिसंह रघुनाथजीने यह कहा, तो मुनिने कहा कि, यह बातमें जबही कहूंगा जब हम तुम दोही जने होंगे, कारण कि देवताओंका हित देवताओंकी रहस्य बातके छिपानेसेही होताहै॥१९॥ और यहभी बातहै- कि हम तुमको बातां करते समय जो देखळे, या जो उन बातोंको सुने, वह मारखाळा जाय, क्योंकि उन ऋषिने ऐसाही कहाहै॥ १२॥ यह रामचं- द्रनें स्वीकार करके छक्ष्मणसे कहा हे महामुज! तुम द्वारेपर स्थित रही, और वहांसे द्वारपाळोंको विदा करो ॥ १३॥ हे छक्ष्मण। इसका कारण यह है कि, जो कोई पुरुप इन ऋषिके साथ इसको बातां करते देखेगा, वा बातां सुनेगा, वह निश्चय मारखाळा जायगा,॥ १४॥ इस प्रकार रामचंद्रने छक्ष्मणको द्वारे बैठायकर सुनिसे कहा अब आप संदेशा कहिये॥ १५॥

तत्तेमनीषितंवाक्यंयेनवासिसमाहितः ॥ कथयस्वाविशंकस्त्वंममापिहृदिवर्तते ॥ १६॥

जो कुछ आपका अभीष्ट हो वा जिन्होंने तुमको भेजाहै, उनका मनोरथ आप निःसंदेह कहिये कारण कि वह सुन्नेकी हमें अधिक इच्छाहै (अथवा जो तुम कहोगे वह हमारे हृदयमेंभी वर्तताहै)॥ १६॥ इत्यार्षे० श्री०वा०आ०उ०कालागमन नाम ज्युत्तरज्ञाततमः सगैः॥

चतुर्धिकशततमः सर्गः॥ शृणुराजन्महासत्त्वयदर्थमहमागतः॥ पितामहेनदेवनप्रेषितोस्मिमहाबलः॥१॥

यह वचन सुनकर ऋषि कहने छमे हे वीर्यवान। जिन्होंने हमको भेजा और जिस कारण हम यहां आयेहें हे महावछी। हमको पितामह ब्रह्माजीने आपके पास भेजाहै ॥ १ ॥ हे शत्रु घातिन्। जिस समय पूर्वकाछमें सृष्टि हुईथी, उस समय हम आपकी मायासे उत्पन्न होनेके कारण आपके पुत्रहें, हे वीर। हमारा नाम काछहै, और हम सबके संहार करने-वाछहें ॥ २ ॥ छोकस्वामी भगवान पितामह ब्रह्माजीने आपसे कहाहै हे सौम्य। आपने जो रावणादिक वधके निमित्त अवतार छेकर ग्यारह सहस्र वर्षतक मनुष्य छोकमें वसनेकी और प्रजा रक्षण करनेकी प्रतिज्ञा करीथी, वह समय अब पूरा होगया. यथा दशवर्ष सहस्राणि दशवर्ष शतानिच वत्स्यामिमानुषे छोके पाछयन् पृथ्वी मिमामिति )॥३॥ आप प्रख्य कालमें अपनी शक्तिसे सब लोकोंका संहारकर अपने उदरमें धारम-हासागरमें शयनकर गयेथे, बहुत कालके पीछे आपकी नाभिसे कमल हुआ जिस्से मेरी उत्पत्ति हुई (यथा यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व मिति श्रुतेः)॥ ४॥ जलमें आप शेषनागके ऊपर शयन करतेथे, जिनको अपनी मायासे उ-त्पन्न कियाथा, पुनः पृथ्वीके बनानेकी इच्छासे आपने ही महावली जी-व ॥ ५ ॥ मधु और कैटभ उत्पन्न किये, उन्हे वध करनेसे मधुमें वसायी जलमें मिल कर्दम रूपहो सुखकर पृथ्वी हुई और कैटभमें अस्थियी जिस-के शरीरसे यह पर्वत हुए इस प्रकार यह पर्वतों सहित पृथ्वी उत्पन्न हुई ॥ ॥ ६ ॥ फिर आपने अपनी नाभिसे सूर्य समान कमछ उत्पन्न कर उससे मुझे उत्पन्न किया और प्रजा उत्पन्न करनेका कार्य सब मुझे सोंपदिया॥७॥ इस प्रकार आपसे प्राजापत्य अधिकार पाकर हमने आप जगदीश्वरकी उपासना करके यह प्रार्थना की हे भगवन्। जब आपने हमें सृष्टि उत्पन्न क-रनेकी सामर्थ्य दीहै तो इसका पाछन आप कीजिये ॥ ८॥ यह वचन सु-नकर तुम्हीं उस दुर्द्धर्ष समस्त संसारके मूलकारण होनेसे काल परिच्छे-च त्रिगुण महत्वनामक हिरण्यगर्भके सत्वप्रधानसे प्रजाकी रक्षा करने-को विष्णुरूप हुए ॥ ९ ॥ एक समय आपने इन्द्रादि देवताओंकी सहाय-ताके निमित्त अदितिमें कश्यपसे जन्म छेकर दिव्य ज्ञानिकयासे युक्त हो उपेन्द्र (वामन ) नाम पायाथा, और देवताओं के कार्यमें सहायताकी ॥ ॥ १०॥ हे जगत्में श्रेष्ठ इसीप्रकार आपने इससमयभी प्रजाको महा दुःखी देख रावणके वध करनेके निमित्त और प्रजाओंको सुख देनेको म्-तुष्य लोकमें अवतार ले रहनेंकी इच्छा की ॥ ११॥ उससमय आपने ग्यारह सहस्र वर्षतक मनुष्य छोकमें रहनेका नियम कियाथा॥ १२॥ सो आप राजा दशरथके यहां मनोमय अर्थात् संकल्पसेही उत्पन्न हुएहैं, हे नरश्रेष्ठ अब वह आपकी पूर्णायु हो चुकीहै एकादशसहस्र वर्ष बीतर्नेम बहुतही थोड़े दिन शेषहैं॥ १३॥ हे वीर! आपका मंगलहो यदि अभी

और प्रजापालनकी इच्छा हो तो आप वहीं वास कीजिये, आपसे यह ब्र-स्नाजीन कहला भेजा है ॥ १४ ॥ हे राघव । यदि देवलोकमें आनेकी इ-च्छा हो तो चलकर अपने विष्णुरूपसे देवताओंको सनाथ और भय रहित कीजिये ॥१५॥ ब्रह्माजीके कहलाये कालके यह वचन श्रवणकर श्रीरामचं-द्रजी हँसकर सबके संहार करनेवाले कालसे कहने लगे ॥ १६ ॥ देव देव ब्रह्माजीके यह वचन श्रवण करने और तुम्हारे आनेसे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं ॥ १७ ॥ मेरा जन्म तीनों लोकोंके कार्यसिद्ध करनेके निमित्त होताहै तुम्हारा मंगलहो, हम जहांसे आयेहें, उसी लोकको चले जांयगे ॥ १८॥

> हृद्गतोह्यसिसंप्राप्तोनमेतत्रविचारणा ॥ मयाहिसर्वकृत्येषुदेवानांवशवर्तिनाम् स्थातव्यंसर्वसंहारयथाह्याहपितामहः ॥ १९॥

हे काछ ! प्रथमही हमने मनमें प्रस्थानका विचार करिष्या था, हमारे जानेमें कुछभी संदेह नहीं मुझे अपने अनुकूछ देवताओं के सब कार्यों में स्थित होना चाहिये, इसकारण जो कुछ ब्रह्माजीने कहाई, वह शीब्र होगा ॥ १९ ॥ इत्यापें श्री॰वा॰आ॰ उ॰ काल्याक्यंनाम चतुर्राधकशत-तमः सर्गः ॥ १०४॥

पंचाधिकश्ततमः सर्गः॥ तथातयोःसंवदतोर्दुवीसाभगवानृपिः॥ रामस्यदर्शनाकांक्षीराजद्वारसुपागमत्॥१॥

जिससमय रामचंद्र और कालमें यह वार्ता होतीथी, उसीसमय
रामचंद्रके द्र्शनकी इच्छा करके महिंप दुर्वासाराज द्वारपर आये॥ १॥
वह ऋषिश्रेष्ट लक्ष्मणके पास आनकर कहने लगे लक्ष्मण! हमारा एक
महत्त्वार्थ है, इसकारण शिव्र रामचंद्रके दर्शन कराओ॥ २॥ शञ्चवाती
लक्ष्मणजी मुनिके यह वचन मुनकर उन महात्माको प्रणामकर इस
प्रकारसे कहने लगे॥ ३॥ कहिये महाराज आपका क्या कार्यहे, जो
आज्ञा हो सो हम करें, हे ब्रह्मन् रामचंद्र एक कार्यमें हैं, इसकारण आप
एक मुहूर्तभरतक ठहरिये॥ १॥ यह वचन मुन्तेही ऋषिसिह दुर्वासा

महा क्रोधकर नेत्रोंसे भस्म करते हुए से रुक्ष्मणसे बोर्छ ॥ ५॥ हे रुक्ष्मण! अभी जाकर हमारा आना रामचंद्रसे निवेदन करो, नहीं तो हम तुम्हारे राज्यपर, तुम्हें, और रामचंद्रको शाप देंगे ॥ ६ ॥ हे छक्ष्मण । भरत और तुम्हारी संतानकोभी ज्ञाप देंगे, कारण कि अब हम कोधको हृदयमें धारण नहीं करसकते ॥ ७ ॥ यह उन महात्मा ऋषिके घोर वचन सुनकर रुक्ष्म-णजी इस वचनके परिणाम मनमें विचारने छगे॥८॥ जो मैं रामचंद्रसे कहताहूं तो मेरा मरण होगा, नहीं कहने में सब आपित होंगे, इस कारण मेरा विनाश अच्छा, सबका निधन उचित नहीं यह विचार छक्ष्मणजीने रामचंद्रके पास जाय दुर्वासाजीका आना निवेदन किया ॥ ९॥ रुक्ष्मणके वचन सुन्तेही रघुनाथजीने कालको विदा करके शीव्रतासे द्वारे आकर अत्रिपुत्र दुर्वासाको देखा ॥ १०॥ रघुनाथजी हाथ जोड़ तेजसे दीप्ति-मान् महात्मा दुर्वासाजीको प्रणामकर बोल्ले क्या आज्ञाहै ॥ ११ ॥ मुनि श्रेष्ठ रामचंद्रजीके यह वचन सुनकर दुर्वासाजी बोले हे, धर्मज्ञ। सुनिये॥१२॥ हे पापरिहत इमने सहस्रवर्षतक भोजन न करनेका ( अनज्ञन ) वत किया था वोह वत आज पूरा हुआहै इस कारण आपके यहां जो कुछ विद्यमानही हमें भोजन करनेको दीजिये ॥ १३ ॥ यह वचन सुन्तेही रचुनाथजीने अत्यन्त प्रसन्नहो अमृतकीसमान स्वादिष्ट पदार्थ मुनिन राजको जिमाये ॥ १४ ॥ मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाजी अमृत सहश भोजन करके रघुनाथजीकी बड़ाई कर अपने आश्रमको गये॥ १५॥ जब ऋषि चले गये तो रघुनाथजी कालके यह घोर दर्शन वचन स्मरण-कर " कि जो हमें तुम्हें देखे या हमारी तुम्हारी बात सुने वह वधके योग्य है" बड़े दुःखी हुए ॥ १६॥

अवाङ्मुखोदीनमनाव्याहतुंनशशाकह ॥ ततोबुद्धचाविनिश्चित्यकालवाक्यानिराघव :॥ १७॥ नैतदस्तीतिनिश्चित्यतूष्णीमासीन्महायशाः॥ १८॥

निचेको मुखकर दीन मनसे उस समय कुछभी न कह सके, फिर रष्टु-नाथजी कालके वाक्योंको बुद्धिसे विचारकर कि अब भाई, भोग, भृत्य सब-काही समय प्राप्त हुआहै ॥१७॥ इस कारण अब यह समाज कुछभी स्थित न रहेगा, यह विचार यशस्त्री रामचंद्रजी मौन हुए॥ १८॥ इत्यार्षे श्री॰ वा॰आ॰ उत्तरकाण्डे काळप्रस्थानोनाम पंचोत्तरशततमः सर्गः॥ १०५॥

पड्धिकशततमःसर्गः॥ अवाङ्मुखमथोदीनंदृङ्वासोममिवाष्ट्रतम्॥ राघवंलक्ष्मणोवाक्यंहृष्टोमधुरमत्रवीत्॥ १॥

🦟 इसप्रकार राहुयस्त चंद्रमाकीसमान नीचेको मुख किये दीन मछीन रामचंद्रको देखकर छक्ष्मणंजी प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहने छगे॥ ९ ॥ हे महाभुज आपको मेरे निमित्त संताप करना उचित नहीं है, पूर्वकालसे विधानकी हुई कालकी गतिही इसप्रकारहै ॥ २ ॥ हे राम आप शंका त्यागनकर मुझको मार अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीनिये, हे काकुतस्य प्रति-ज्ञा त्यागनेवाळे पुरुष नरकमें जातेहैं॥ ३॥ हे महाराज यदि आपकी मुझमें प्रीतिहै, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करतेहैं; तो आप मुझे निःसंदेह मारकर धर्म वृद्धि कीतिये॥ ४॥ यह लक्ष्मणके वचन सुन रघुनायजीने व्याकुळहो अपने पुरोहित और मंत्रियोंको बुलाया ॥ ५ ॥ उन सबसे रघुनाथजीने तपस्वीकी प्रतिज्ञा और लक्ष्मणजीका दुर्वासाके वचनसे मंदिरमें जाना सुनाया॥ ६॥ रघुनाथजीके यह वचन सुनकर सब मंत्री मोन होगये, तब महातपस्वी विशयनी इसप्रकार कहने छगे॥ ७॥ हे खुनाथजी हमने योग वलसे यह रोमहर्षण विनाश देख लियाहै ( दुर्वा-सासेभी मुनाहै ) उक्ष्मणसे अव आपका वियोग होगा ॥ ८ ॥ हे राजन् काल बलवान्हें आप प्रतिज्ञा वृथा मत कीनिये, लक्ष्मणजीका त्यागन कीजिये, क्योंकि प्रतिज्ञांके त्यागनेसे धर्मका नाज्ञ होता-है ॥ ९॥ धर्मके नष्ट होनेमे त्रिलोकी और चर अचर सहित सब देवता ऋषि नष्ट हो जातेहैं, इसमें संदेह नहीं ॥ १० ॥ हे राम-चन्द्र त्रिटोकीको पाटन करनेके निमित्त आज आप टक्ष्मणके विना जगतको स्वस्य कीनिये ॥ ११ ॥ उन मंत्रि आदिकोंके कहे हुए धर्म सहित वचन अवण करके रामचन्द्र सभाके वीचमें छक्ष्मणसे कहने छो ॥ १२ ॥ हे लक्ष्मण । धर्मके विपरीत न होनेके निमित्त हम तुमको विसर्जन करते हैं, साधुओंका त्याग या वध यह दोनों समानही हैं॥ १३॥

रघुनाथजीके यह वचन सुन व्याकुल चित्तहों नेत्रोंमें आंसू भरे लक्ष्मणजी वहांसे तुरत चले गये और अपने वरभी न गये (लक्ष्मणको श्रीर हानिका शोच नहीं किन्तु रघुनाथके वियोगका दुःख हुआ)॥ १८ ॥ तुरत सरयूके किनारे जाय जलसे आचमनकर हाथजोड़ योग मार्गसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके मार्गीको रोक, प्राणोंकी गति रोक दी ॥ १५ ॥ इसप्रकार स्वास रहित योगाहृद लक्ष्मणको देखकर इन्द्र अप्सरा देवता और ब्रह्मार्ष सब वैकुण्डवासी इनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ १६ ॥ और मद्युष्योंकू अहर्य होकर इन्द्रजी वहां आये और महा बलवान लक्ष्मण- जिको श्रीर सहित लेकर इन्द्रजी स्वर्गको चले गये ॥ १७ ॥

ततोविष्णोश्चतुर्भागमागतंसुरसत्तमाः ॥ हृष्टाःप्रमुदिताःसर्वेपूजयंतिस्मराघवम् ॥ १८॥

सम्पूर्ण देवता विष्णुके चतुर्थ भागको आया हुआ देखकर प्रसन्नतासे उनकी पूजा करने छगे ॥ १८॥ इ० श्री० आ० उ० छक्ष्मण वियोगी षड्तरशततमः सर्गः ॥ १०६॥

> सप्ताधिक शततमः सगः॥ विसृज्यलक्ष्मणंरामोदुःखशोकसमन्वितः॥ पुरोधसोमंत्रिणश्चनैगमांश्चेदमब्रवीत्॥ १॥

लक्ष्मणको त्यागनकर दुःख और शोकसे संतप्तहो रामचंद्र पुरोहित मंत्री ओर पुरवासियोंको बुलायकर कहने लगे ॥ १ ॥ आज में धर्मात्मा भरतको राज्यमें अभिषेक करूंगा, इन्हें अयोध्याका स्वामी कर मैं वनको चला जाऊंगा इसका सब समान अभी तैयार करो, वृथा काल लोना भला नहीं, में अभी लक्ष्मणकी गतिको जाऊंगा ॥२॥३॥यह रचुनाथजीके वचन सुन्तेही सम्पूर्ण प्रजा सुख नीचे किये पृथ्वीको प्रणाम करते हुएसे प्राण रहितोंकीसमान हो गये ॥ ४ ॥ रामचंद्रके यह वचन सुन भरतजीभी सूर्कित हुए, और राज्यकी निन्दा करते हुए रामचंद्रसे बोले ॥ ५ ॥ है रामचन्द्र में सत्यकी सीगन्ध करके कहताहूं कि आपके विना में स्वर्गवा पृथ्वी कहींकाभी राज्य नहीं चाहता ॥ ६॥हे वीर। आप इन दोनों वीर लाल पत्ते और लाल पुष्प धारी अशोक वृक्षोंसे शोभायमान होर-हाहै॥ २८॥ रावण कल्पवृक्षकी समान और मूर्त्ति धारण किये हुए वसंतकी समान भूषित हो रहाथा, परन्तु इस भांतिसे भूषित होंने परभी इमज्ञान भूमिमें वने मन्दारके वृक्षोंकी समान उसको देखकर डरही लग-ताथा ॥ २९ ॥ ऐसा रावण कोधके मारे छाछ २ नेत्रकर सीताजीकी ओर निहार सर्पकी समान इवास छोडता सीताजीसे बोळा॥ ३०॥ तुमने जो यह व्रत पालन कियाहै, यह अर्थ हीन और नीतिके वाहरेहैं; इसलिये सूर्य जिस प्रकार प्रातःकालको अंधकारका नाज्ञ करतेहैं, वैसेही, आज हम तुमको मार डालेंगे॥३१॥श्राञ्जोंको रुवाने हारा रावण जानकी-जीसे इस प्रकार कह, फिर घोर दर्शनवाली राक्षिसयोंकी ओर देखता हुआ।।३२॥ इन सब राक्षसियोंमें किसी २ के कान बड़ेथे, किसीके कान गाय बैठके कानके समानथे, और किसी २ के छंबे कान, और किसी २ के कान विलकुलथेही नहीं ॥ ३३ ॥ कोई हस्तिपदी, कोई अश्वपदी कोई गोपदी, व किसी २ के चरणमें अत्यन्त वालथे, कोई एकाक्षी, कोई एकचरणी, किसीके दोनों चरण बहुत बड़ेथे, किसीके थेही नहीं ॥३४॥ किसीका मस्तक और गर्दन बहुत बड़ीथी, किसीके स्तन और उदरका प्रमाण एक अपूर्वही ढंगकाथा, किसीकी जीभ बड़ी किसीके नख विशा-लथे, ॥ ३५ ॥ किसीके नाक नहीं किसीका मुख सिंहके मुखकी समान किसीका मुख गोमुखकी समान और किसी २ का मुख शूकरके मुखकी समानथा उनसे रावण बोळाकि जिससे यह जानकीजी शीघ हमारे वशमें आजांय ॥ ३६ ॥ सो हे राक्षसियो। मिलकर शीव्रतासे ऐसा करना चाहिये; प्रतिकूल व्यवहारहो या अनुकूल व्यवहारहो, समझाने बुझानेसे काम चले, या भेदसे कार्य होताहो ॥३७॥ अथवा दंडका उद्योग करकेही, तुम लोग सीताको उसका मद् छुडाय हमारे वशमें करो, राक्षसराज रावण वार २ इस प्रकारकी आज्ञादे ॥ ३८॥ काम और कोधके वज्ञा हो-कर जानकीजीके प्रति गर्जन करने छगा, उसी समय जानकीजीके छपर द्या करके धान्यमाछिनी नामक राक्षसी शीव्रतासे रावणके निकट आय ॥ ३९ ॥ उससे लिपट कर बोली कि हेमहाराज! विहार करें, इस सीतासे आपका क्या प्रयोजनहैं ॥ 8

कुश और छवको अभिषेक कर दीनिये, कौश्रूछ देशमें कुशको, और उत्तर कौशलमें लवको राज्य दीजिये ॥ ७ ॥ और शञ्जनके पासभी दूत वड़ी शीव्रतासे जाय कि हमारी महायात्राके समाचार सुनाकर उनकी शींत्र लावें ॥ ८ ॥ यह भरतजीके वचन सुन और महा दुःखी नीचेको मुख करके बैठे हुए पुर वासियोंको देखकर विश्वष्टनी कहनें लगे॥ ९॥ हे वत्स राम! इधर तौ देखो कि यह आपकी प्रजा ज्ञोक के मारे पृथ्वीपर व्याकुल पड़ीहै इनका मनोरथ जानकर करना उचित है किसी प्रकार इनके विपरीत कार्य करना भला नहीं ॥ १०॥ वाशिष्ठजीके वचन सुनकर प्रजा ओंको उठाकर उन सबसे रघुनाथजी बोले हम आपका क्या कार्य करें॥ १ १॥रामचन्द्रके यह वचन सन वह प्रजाके छोग कहने छगे हेराम आ-प जहां को जांयगे वहीं हमभी आपके पीछे जांयगे॥१२॥ हे राम यदि पुर-वासियोंमें आपकीप्रीति और स्नेह है तौ पुत्र स्नीसहित हम सब लोग आपके पीछे चर्छेंगे ॥ १३ ॥ हे ईरुवर तपोवन दुर्गमस्थान नदी सागर इन सब स्थानोंमें जहां कहीं भी आप जांय जो आप हमें नहीं त्यागन करोंगे ती हम आपके पीछे जांयगे ॥ १४ ॥ वस इसीमें हमारी परम प्रीति होगी यही हमको परम वरहै आपके पीछेर चलनें में हीं हमारी परम प्रीति है ॥ १५ ॥ पुर वासियोंकी हढ भक्ति देखकर रामचंद्रने कहा यही होगा, और अपने कर्तव्य कर्मको विचारकर उसी दिन रामचंद्रने ॥ १६ ॥ कौश्र देशमें कुशको, और उत्तर कौशलके सिंहासनमे महात्मा लवको अभिपेक कर दिया ॥ १७॥ इस प्रकार दोनो पुत्रोंको अभिषेक करके उन्हे गोदीमें बैठाय, सहस्र रथ,दश्सहस्र हाथी,दशसहस्र घोड़े, और अनेक धन रत पृथक पृथक् एक एक पुत्रको दिये ॥ १८ ॥ बहुत धन और बहुत रत देकर स्ष्युष्ट मनुष्योंसे युक्त उन दोनो देशोंमें दोनो श्राताको भेज दिया॥ १९॥

अभिषिच्यततोवीरौप्रस्थाप्यस्वपुरेतदा ॥ दूतान्संप्रषयामासशत्रुघ्नायमहात्मने ॥ २०॥

इस प्रकार उन दोनो वीरोंको राज्यमें अभिषेककर, और उनकों उन पुरोंमें भेजकर महावठी रामचंद्रने महात्मा शृष्ट्रप्रके बुठानेके निमित्त दुतोंको भेजा।२०।इत्यार्षे०श्री०आ०वा०उ०सप्तोत्तरशततमः सर्गः।३०७।

## अष्टाधिकशततमः सर्गः॥ तेद्रतारामवाक्येनचोदितालघुविक्रमाः॥ प्रजग्मुमधुरांशीघ्रंचक्रुवीसंनचाध्वनि॥१॥

वे शीत्रगामी दूत रामचंद्रकी आज्ञासे बहुत शीत्रतासे मथुराको चले और उन्होंने मार्गमें कहीं विश्रामभी नहीं किया ॥ १ ॥ इस प्रकारसे तीन दिन रातमें वे दूत मथुरामें, पहुँचे और शञ्जूत्रजीको आद्योपान्त समस्त वृत्तान्त सुनाया ॥२॥ रामचंद्रकी प्रतिज्ञा, और लक्ष्मणका त्याग, कुश और छवका राज्य तिलकः पुर वासियोंका संगजाना ॥ ३ ॥ विंध्याचल पर्वतके निकट दक्षिण और कुशावती नगरी वसाकर उसमें कुशका स्थापन करना ॥ ४ ॥ और ठवके निमित्त, श्रावती नाम मनोहर पुरीको देना, और जिस प्रकार अयोध्याको शून्यकर महारथी भरत और रामचंद्र ॥५॥ स्वर्गमें जानेको उद्यत हुएँहें, यह सब समाचार दूतोंने महात्मा शतुप्रजीसे निवेदन किये ॥ ६ ॥ और आप ज्ञीन चिलये यह कहकर दूत मौन हुए श्चन्नजीने इस प्रकार कुलक्षय कारक चोर वृत्तान्त सुनकर ॥ ७ ॥ अपने सब मंत्री पुरजन और कांचन नामक पुरोहितको बुलाकर शबुव्रजीने उनसे सब समाचार सुनाये ॥ ८ ॥ और यहभी कहा कि अब हम अपने भ्राताओंके साथ स्वर्ग जांयगे, परचात् अपने दोनो पराक्रमी प्रत्रेंको उस देशके राज्यमें अभिषेकित किया ॥ ९ ॥ सुबाहु पुत्रको मथुरा नगरीका और शञ्चवातीकी वैदिश देशका राज्य दिया, मथुराकी सब सै-नाके और धनके दोभागकर अपने पुत्रोंको दिये, पर्चात् श्रुव्वज्ञी॥१०॥ सुबाहुको मथुरामें और श्रञ्जवातीको वैदिश देशमें प्रतिष्ठित करके एक रथपर चढ आप अकेलेही आयोच्याको चले ॥ ११ ॥ उन्होने अयोध्यामें पहुँचकर अग्निकी समान प्रकाशमान् रेशमीन वस्त्र पहरे मुनियोंके साथ में वैठे महात्मा रामचंद्रकू देखकर ॥ १२ ॥ सावधानता सहित शत्रप्रप्रजीने प्रणाम किया, और धर्मको विद्यारकर धर्मज्ञ रामचंद्रसे इस प्रकार कहने छगे ॥ १३ ॥ हे रामचंद्र अपने दोनो पुत्रोंका अभिषेककर आपके साथ चलनेमें हट निश्चय करके आपके सन्मुख उपास्थित हुआहूँ ॥ १४॥ हेवीर इस कारण अब इसके विपरीत हमको और कुछ आज्ञा आप नदीजिये, क्यों

कि हम आपकी आज्ञाका भंग करना नहीं चाहते, और आपके संग-जाना चाहतेहैं ॥ १५ ॥ रघुनाथजीने शात्रुप्रजीकी इस प्रकार दृढ बुद्धि देखकर कहा कि जो तुम कहते हो ऐसेही किया जायगा ॥ १६॥ रामचंद्र यह कहते हीथे कि उसी समय अनिगन्त कामरूपी वानर रीछ और राक्षस आनकर प्राप्त हुए॥१७॥सुत्रीवजीको आगे करके संपूर्ण वानरा-दिक स्वर्ग जानेकी इच्छा करने वाछे रचुनाथजीको देखनेक निमित्त आ-ये॥ १८॥देवता ऋपि और गंघवेंकि पुत्र यह सब वानर रघुनाथजीका साकेत लोकमें गमन विचारकर सब कोई आये ॥ १९ ॥ और कहने लगे है भगवन् हम सब कोई आपके संग चलने को आये हैं हे पुरुषोत्तम जो आ-प विनाही हम लोगोंको साथ लिये चले जांयगे तौ ॥२०॥ मानो यम दंड ही उठायकर आपने इस लोगोंको निपातित करिदया इसी अवसर में महा वली सुत्रीवजी ॥ २१ ॥ वर्षिवान रघुनाथजीको प्रणासकर विनय करने छगे ॥२२॥ हे नरेइवर इम अंगदको राज्य देकर आपके साथ चछनेका दृढ निश्चय कर आपके पास आये हैं ॥२३॥ उनके यह वचन रामचंद्रनें मुस्करा-कर स्वीकार किये और महा यशस्वी रामचंद्र विभीषण से बोळे॥ २४॥ हे विभीषण हे महावली जवतक प्रजा विद्यमानहै तवतक लंकापुरीमें राज्य करते रही ॥ २५ ॥ जनतक चंद्रमा और सूर्य विद्यमानहैं, और जन तक यह पृथ्वी विद्यमानहै, जब तक मेरी कथा संसारमें विद्यमानहै, तब तक तुम राज्य करो॥ २६॥ हे सस्ते तुम्है हमारी आज्ञा मान्नी उचित्है, क्योंकि इम मित्रभावसे तुमको समझातेहैं, तुम धर्मपूर्वक प्रजाका पाछन करो, और इमारे वचनमें प्रत्युत्तर न करो ॥ २७॥ हे महाबळी राक्षसेन्द्र हम तुमसे कुछ औरभी कहतेहैं, तुम इक्ष्वाकु कुछके देवता जगन्नाथकी आराधना करते रहना ॥ २८॥ देवता सहित इन्द्रभी (हमारीही ) आरा-धना करतेहैं, यही तुम प्रति दिन करना, यह मुनकर विभीषणने राम-चंद्रके वचन ग्रहण किये प्रधान राक्षसोंक राजा विभीषणने रघुनाथजीक वचन रुमरण रक्ले ॥ २९ ॥ ( ब्रह्माजीने इन्हें अमरत्व दियाथा, इसकारण रामचंद्रने इन्हें साथ न लिया ) विभीषणसे यह कहकर महावीरजीको अमर जानकर रामचंद्र कहने छंगे, कि तुम बहुत कालतकजीनेकी इच्छा करते रही, यह हमारी प्रतिज्ञा वृथा न करना॥ ३०॥ हे वानर

राज! जब तक संसारमें हमारी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम प्रसन्नता पूर्वक मनुष्य लोकमें रहो ॥ ३१ ॥ जब रघुनाथजीने ऐसा कहा तौ महावीरजी प्रसन्नहो रामचंद्रसे कहने लगे ॥ ३२ ॥ हे भगवन जब तक आपकी पवित्र कथा संसारमें विद्यमान रहेगी, तब तकमें आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ संसारमें वास करूंगा ॥ ३३ ॥ इसीप्रकार ब्रह्माके पुत्र वृद्ध जाम्बवन्त मैन्द द्विविद इनसेभी रामचंद्र बोले कि तुम जब तक कल्खियुग आवै तब तक प्राण धारण करो, इसप्रकार महावीर हनुमान विभीषण जाम्बवन्त मैन्द द्विविद इन पाँचोंको रघुनाथजीने आज्ञादी॥३४॥

तदेवमुक्ताकाकुत्स्थःसर्वीस्तानृक्षवानरात् ॥ उवाचबाढंगच्छध्वंमयासार्धयथोदितम् ॥ ३५ ॥

इन पांचौको इस प्रकारसे आज्ञादे रघुनाथजी शेष ऋक्ष वानरोंसे वोछे कि तुम सब हमारे साथ चलो ॥ ३५ ॥ इत्यांषें श्रीम॰ वाल्मी॰ आदि॰ उत्तरकाण्डे अष्टोत्तरज्ञततमःसर्गः ॥ १०८ ॥

नवाधिकशततमः सर्गः ॥

प्रभातायांतुशर्वयीष्ट्यवक्षामहायशाः॥ रामःकमलपत्राक्षःपुरोधसमथात्रवीत्॥ १॥

जब रात्री वीती और प्रातःकाल हुआ, तब चौडी छातीवाले यहस्वी कमल लोचन रामचन्द्रजी अपने पुरोहित विश्वष्ठजीसे बोले॥ १ ॥ दीप्ति-मान् अग्निहोत्र और वाजपेय छत्र ब्राह्मणोंके साथ आगे २ शोभायमान महापथमें चलें ॥ २ ॥ रघुनाथजीके यह वचन सुन तेजस्वी विशिष्ठजीनें महा प्रस्थानविधिके उचित सब धर्मकार्य किया ॥ ३ ॥ तदनन्तर रेश-मीन वस्त्र धारण करे वेदका उच्चारण करते कुझा हाथमें लिये रघुनाथजी सरयूकी ओर चले (परलोक गमन यात्राका यही विधिहै) ॥ ४ ॥ वेद उच्चारणके विना और कुछभी न कहते हुए, चलनेंके सिवाय और चेष्टासे रहित, मार्गमें कांटे आदि लगनेंके दुःखमें अपेक्षा रहित, रामचन्द्र अपने उस मंदिरसे महा कान्तिमान् सूर्यकी समान निकले ॥ ५ ॥ चलनेके समय महाराजके दक्षिण ओर लक्ष्मी, वाई ओर पृथ्वी देवी, और आगे २ संहार शक्ति चली ॥ ६ ॥ अनेक प्रकारके बाण और उत्तम धनुष और सम्पूर्ण आयुध पुरुषोंका रूप बनाये रघुनाथनीके संग चले ॥ ७॥ यह रौद्रशक्ति गमन कहा ब्राह्मणका वेष धारणकर चारों वेद, सबकी रक्षा करने हारी गायत्री, ॐकार ( ज्ञानयोग ) वषट्कार ( कर्मयोग ) यह सब रामचन्द्रके संग चले ॥ ८ ॥ महात्मा ऋषि और सब ब्राह्मण लोग स्वर्ग द्वार खुला देखकर रामचन्द्रके संग चले ॥९॥ रामचन्द्रके प्रस्थान करने पर रणवासकी सब स्त्री, वृद्ध बालक, दासी कंचुकी, तथा सेवकों सहित चलीं ॥ १० ॥ रणवासके सहित भरत और श्रृष्ट्रमभी अग्निहोत्रको आगे-कर रघुनाथजीके पीछे २ चले ॥ ११ ॥ इस प्रकार यह सब महात्मा अग्निहोत्रको आगेकर पुत्र स्त्री सहित महामित रामचन्द्रके पीछे २ च-ले ॥ १२ ॥ मंत्री तथा दासजन अपने कुटुम्बी बांधव और पशुओंको भीलेकर परम प्रसन्नतासे रघुनाथजीके पीछे हुए ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त रामचन्द्रके गुणोंसे मोहित होकर सम्पूर्ण प्रजा हृष्ट पुष्ट प्रसन्नतासे रामचन्द्रके पीछे पीछे चली ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त वे स्त्री पुरुष अपने बांधव सहित और पशु पक्षी सब कोई प्रसन्न मनसे पाप रहितहो रामचंद्रके पीछे पीछे चले ॥ १५ ॥ सम्पूर्ण वानर सरयूमें स्नानकर हृष्टुष्ट प्रसन्न चित्तसे रामचंद्रके साथ जानेकी किलकिला भन्द करने लगे ॥ १६॥ उस स्थानमें कोई दीन दुःखित वा लिजत नहीं था, सबही प्रसन्न थे यह बड़ी अद्भुत बात हुई ॥ १७॥ उस समय जो कोई देशान्तरोंसे रामचंद्रको देखने आयेथे वह मनुष्यभी दुर्शन करतेही रामचंद्रके पीछे पीछे जाने छगे॥ १८॥ ऋक्ष वानर राक्षस और पुरवासी मनुष्य यह सावधान हुए भक्ति पूर्वक रघुनाथजीके पीछे पीछे जाते थे ॥ १९ ॥ और जितने जीव अयोध्यामें अन्तर्धान रहते थे, वह भी सब स्वर्ग जानेक निमित्त रामचंद्रके पीछे २ चले॥ २०॥ अधिक क्या उससमय जितने स्थावर जंगम प्राणियोंने रामचंद्रको देखा, वह सबही उनके पीछे २ चलने लगे ॥ २१ ॥

नोच्छ्यसत्तदयोघ्यायांसुसूक्ष्ममिषदृश्यते ॥ तिर्थग्योनिगताश्चेवसर्वेराममनुत्रताः ॥ २२ ॥ जितने इवास छेने वाछे जीव कीट पतंग अयोध्यामें थे वह सबही रामचंद्रके साथ २ चछे ॥ २२ ॥ इत्यापें श्री॰वा॰आ॰ड॰नवाधिक शततमः सर्गः ॥ १०९॥

> दशाधिकशततमः सर्गः॥ अध्यर्धयोजनंगत्वानदींपश्चान्मुखाश्रिताम्॥ सरयूपुण्यसिललांददर्शरघुनंदनः॥१॥

इस प्रकार अयोध्या पुरीसे पश्चिमको मुख किये, तीन कोश दूरपर जाय पवित्र जरुसे भरी सरयू नदी रघुनंदनने देखी॥१॥रामचंद्रजी अपनी सम्पूर्ण प्रना को साथ लिये भँवर और वड़ी तरंगोंसे युक्त सरयूके गोप्रतारक घाटके तटपर आये ॥ २॥ इसी अवसर में लोकपितामह ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवता ओंको साथ छिये तथा और महात्मा ऋषियोंको साथ छिये॥३॥सौ करोड़ विमानोके सहित स्वर्गजानेको निइचय किये रचुनाथजीके निकट उपस्थित हुए ॥४॥ आकाश जोकि नक्षत्रोंके और अपने तेजके प्रकाशसे प्रकाशित था उस समय पुण्यकर्मा और स्वयंत्रकाज्ञित स्वर्ग वासियोंके तेजसे दिन्य तेज युक्त होगया ॥ ५ ॥उस समय सुगंध छिये चारों ओरसे दिन्य पवन चलने लगी और देवता ओंने बहुत पुष्पोंकी वर्षाकी ॥६॥ उस्समय गंधवें गाने अप्सरा नृत्य करनें छगीं आकाशमें वाजे वजने छगे तव पूर्णत्रहा रघुनाथजी पैरौंहीसे सरयूके जलमें प्रदेश करने लगे ॥७॥ उस समय अन्तु-रिक्षसे ब्रह्माजी कहने छंगे हेरायव हे सर्व व्यापक विष्णु भगवान आइये आपका मंगल हो आज हमारे भाग्यसे ही आप अपने लोकमें आते हैं॥८॥ देवताओंकी समान कान्तिवाले भाइयों सहित आप अपने प्रिय लोकमें आइये, हे महाबाहो! जिस शरीरमें प्रवेश करनेकी इच्छा हो उसमें प्रवेश करिये ॥ ९ ॥ यदि वैष्णव तेजमें प्राप्त होनेकी इच्छा हो अथवा सनातन म्हा शुद्धरूप की इच्छा हो तौ उसमें प्रवेश की जिये, हे देव आपही सब छी-कों की गति हैं, और आपको कोई नहीं जान्ता ॥ १० हे भगवन् वह वि-शालनेत्रा ज्ञानशक्ति आपकी माया जानकी ही आपको जान्ती हैं इस कारण आप अचिन्त्य-देशपरिच्छेद श्रून्य, महदूत, अक्षय-नाशरहित और अजरहो, हे महा तेशस्वी जिस शरीरमें आपको प्रवेश करनेकी इन

. च्छा हो, आप उस श्रारिमें प्रवेश कीजिये ॥ ११ ॥ महामतिमान् रघुनं-दन ब्रह्माजीके यह वचन अवणकर विचार कर भाइयोंके साथ श्ररीर सहि-त वैष्णवी तेजमें प्रवेश करगये ॥ १२ उस समय विष्णुमय भगवान राम-चंद्रका सव देवता साध्य, मरुद्गण, इन्द्र आग्ने सब पूजन करनेलगे ॥१३॥ और जो दिव्य ऋषिगण अप्सरा सुपर्णनाग यक्ष दैत्य दानव राक्षसथे ॥ ॥ १४ ॥ सब बड़े हर्षित हुए, और सबके मनोरथ पूर्ण हुए पाप रहित हो गये और आकाशमें देवता उनको साधवाद देने छगे ॥ १५॥ तब महा तेजस्वी विष्णुजी ब्रह्माजीसे कहने छगे, हे सुब्रत ! यह जितने पुरुष हमा-रे संग आये हैं इन सबको उत्तम छोक दीजिये॥ १६॥ यह सम्पूर्ण स्नेह-के कारण हमारे साथ चले आयेहैं, यह यशस्वी मेरे भक्तहैं, इन्होंने हमारे निमित्त अपने शरीर त्यागन करिये हैं इस कारण मुझे इनके ऊपर कृपा करनी अवर्यहै ॥ १७ ॥ विष्णु भगवानके यह वचन सुन छोकपितामह ब्रह्माजी कहने छगे, कि यह सब आपके भक्त संतानक छोकोंमें जांयगे॥ ॥ १८॥ येतो आपके साथही आये हैं परन्तु जो कोई कीट पतंग भी आ-पका नाम छेकर इारीर त्यागन करेंगे, वे सब संतानक छोकोंमें वसेंगे॥ ॥ १९॥ यह संतानक लोक ब्रह्मगुणसे युक्त ब्रह्मलोकसे मिले हुए हैं साके- . तुलोक के वीचमेंहें यह सब हमारे साथ मुक्त होंगे यह तात्पर्यहै वानर और रीछ जिन जिन देवता ओंसे उत्पन्न हुएहैं उन्हींमें मिलेंगे॥२०॥ जो जिस देवसे प्रादुर्भत हुए हैं वे उसीमें प्रवेश करेंगे, ब्रह्माजीके यह वचन सुन्ते ही सुत्रीव सूर्य मंडलमें प्रवेश करगये ॥२१॥ औरभी सब रीछ वानर ब्रह्मा जीके यह बचन सुन गोप्रतारवाटमें स्नान कर अपना२ शरीर छोड़, अ-पनेरिपता ओंमें मिलगये॥२२॥और यह वचन सुन और भीजो लोगथे वे प्रसन्नतासे नेत्रोंने आंसूभरे सबही सरयूमें प्रवेश करगये, जिन २ प्ररुषोने प्रसन्न हो उस समय सरयूमें स्नानकर अपने प्राण त्यांगे॥२३॥ वह सब अपने मनुष्य शरीरको त्यागनकर विमानोमें स्थित हुए इसी प्रकार सह-स्रों पशु पक्षी तिर्यकयोनिक जीवभी सरयूजलमें स्नानकर अपना श्ररी-रत्याग ॥ २४ ॥ विमान पर चढ दिन्य कान्तियुक्त शरीरधारे, सर्गको माप्त हुए और दिव्य शरीर होनेसे देवतोंकी समान प्रकाशित होगये॥२५॥ स्थावर जंगम सरयूके जलमें स्नानकर शरीरत्याग सबही देवलोकको

गये ॥ २६ ॥ जोकोई ऋक्ष वानर राक्षस सरयूके जलमें स्नान करने लगे, वे जलमेंही अपने देहोंको त्याग कर स्वर्गको सिधारे ॥ २७ ॥

ततःसमागतान्सर्वान्स्थाप्यलोकग्रहिंवि॥
हृष्टैःप्रमुदितैदेविर्जगामत्रिदिवंमहत्॥ २८॥

इस प्रकारसे छोकपित भगवान् सब मंत्री पुर वासी ऋक्ष वानर जीव जन्तु ओंको सन्तानक छोकोंमे स्थापितकर, पिछसे प्रसन्नतापूर्वक प्रमुदित देवतों सिहत सबसे उत्तम साकेतछोकमें श्राताओं सिहत पधारे ॥ २८ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्डे द्शाधिक इतितमः सर्गः ॥ १३० ॥

> एकादशाधिक शततमः सर्गः ॥ एतावदेतदाख्यानसोत्तंरब्रह्मपूजितम् ॥ रामायणमितिख्यातंमुख्यंवाल्मीकिनाकृतम् ॥ १॥

इतनीही यह महिष वाल्मीकिजीकी बनाई हुई ब्रह्मासे पूजित उत्तर काण्ड युक्त रामायणहै, जो रामायण नामसे विख्यातहै ॥ १ ॥ इसके अनन्तर जिनमें यह चराचर जगत् व्याप्त हो रहाहै, वह विष्णु भगवान स्वर्ग छोकमें पूर्व काछकी नाई देवतोंके साथ स्थित हुए ॥ २ ॥ तबसे देवता गंधवे सिद्ध पर्मिष स्वर्गमें प्रसन्नता पूर्वक नित्य इस रामायणकाव्यकी श्रवण करतेहैं ॥ ३ ॥ यह आख्यान आयुका बढाने हारा, सीभाग्य दायक, और पाप नाज्ञकहै, इस वेदसमान रामायणको पंडितोंको श्राद्धमे अवश्य सुनाना उचितहै ॥ १ ॥ विश्वासपूर्वक श्रद्धासे सुनै तो अप्रत्रको पुत्र, निर्धनीको धन मिछताहै, इसका चौथाई श्लोक पढनेसेभी सब पाप दूर होतेहैं ॥ ६ ॥ जो मनुष्य प्रतिदिन अनेक प्रकारके पाप करतेहैं, वे इसका एकही श्लोक पढनेसे सब पाप रहित हो जातेहैं ॥६॥ इस प्रस्तकके वांचने वाछको वस्त्र धेनु और सुवर्ण देना चाहिये, वाँचने हारेके प्रसन्न और तुष्ट होनेसे सम्पूर्ण देनता संतुष्ट होतेहैं ॥ ७ ॥ इस आयुके बढाने हारे रामायण नामक आख्यानके पढ़नेसे मनुष्य इस छोकमें प्रत्र प्राप्त होकर अन्तमें स्वर्ण छोकमें प्रजित होतेहैं ॥ ८ ॥ रामान

यणको प्रातःकाल मध्याह्न समय तीसरे पहर संध्या समय सावधान होकर पाठ करनेसे किसी प्रकारका दुःख नहीं होता ॥ ९ ॥ वह रम्य अयोध्या-प्ररी बहुत वपतिक शून्य पड़ी रहेगी, बहुत काल पीछे जब ऋषभ राजा इसमें राज्य करेंगे तब मनुष्योंका निवास इस प्ररीमें होगा ॥ १० ॥

#### एतदाख्यानमायुष्यंसभविष्यंसहोत्तरम् ॥ कृतवान्प्रचेतसःपुत्रस्तद्वह्माप्यन्वमन्यत् ॥ ११ ॥

भविष्य उत्तर सिहत यह आख्यान आयुका देने हारा प्रचेतसके पुत्र वाल्मीकिजीका बनाया हुआहे और सर्वया वेदार्थप्रतिपादक होने से ब्रह्माजीनेभी इसे स्वीकर किया है ॥ ११ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विज्ञतिसहस्रकृष्टितायां उत्तरकाण्डे मुरादा वादनगरस्थपंडितकुलित्कक मिश्रमुखानंदात्मजकामे श्वरनाथसंस्कृतपाठ-ज्ञालायाःप्रधानाध्यापकपंडितन्वालाप्रसादमिश्रकृते भाषानुवादे एकाद-ज्ञाधिकज्ञाततमः सर्गः ॥ १११ ॥

ब्योमवाणाङ्कचन्द्रेब्देश्रावणस्य सिते दहे।शुक्रवारे त्रयोदश्यां टीका पूर्तिमुपागमत्॥

#### श्रवणविधिः ।

दोहा-रामायणको अवणकर, हेम रत्न रथ वानि । सौम पताकायुक्त कर, दोने बहु विध सानि ॥१॥ रह्म किनी सहित रथ, और दुधारी गाय। दान करें अति प्रेमसों, वहुत भाति सुखपाय ॥ २ ॥ अष्टोत्तरक्षत द्विन नको, बहु विधि सहित निमाय ॥ एहि प्रकार फळ चारि छह, रहें सुयक्ष जग छाय ॥ ३ ॥ रामायणको अवण कर, वाचकको दे दान ॥ धेतु हेम सुंदर वसन, सुवरण कुंडळ कान ॥ ४ ॥ सुद्री अञ्या छत्र दे, पादत्राण छलाम ॥ भृमिदान शुभ अत्र पुनि, ताम्बूळ सुख धाम ॥ ५ ॥ भक्ष्य भोन्य पुनि छेहा अरु, चोव्यपदार्थ अनेक ॥ दान करें अतिभक्तिसे, हियम परम विवेक ॥ ६ ॥ अश्वमेधके सहस अरु, वाजपेय कातयाग ॥ एक सर्गके सुनेते, इनको फळ वड़ भाग ॥ ७॥ तीर्थ प्रयागादिक सक्छ, गंगादिक सिर जोन ॥ निमपादि वन

क्षेत्र कुरु, तीरय कीने तीन ॥ ८॥ जिन यह रामायण सुनी, तिन सन कर फल लीन्ह ॥ हेमभार कुरुक्षेत्रमें, भानु यस्त जिन दीन्ह ॥ ९ ॥ अरु जोहि रामायण सुनी, दोनों पुण्य समान ॥ श्रद्धा भिक्त समेत जो, सुने रामगुण गान ॥ १०॥ सर्व पापसे छूटकर, विष्णुलोक सो जाय ॥ आदिकाव्य यह ऋषीने, भाष्यो जगसुखदाय ॥ ११ ॥ भिक्तपूर्वक जो सुने, सो पावत हरि-धाम ॥ पुत्र दार धन आति बढे, सिद्ध होत मनकाम ॥ १२॥ हाते श्रवणविधिः

श्रवणविधिः समाप्ताः

दोहा—राम भरत छक्ष्मण सिया, रिपुहन पवनकुमार ॥ चरणकमछ सुत्रीवके. वंदो वारंवार ॥ १ ॥ जहँ जहँ प्रभुको कीर्तन, तहँ निज श्रीश्र अकाया। खळवन पावक पवनस्रत, प्रणवों सरछ सहाय ॥ २ ॥ रामचंद्रश्री-राम प्रभु, रामचंद्र भगवान।। सीतापित रघुनायजी, करिये जग कल्याण॥३॥ मंगळ छेखकके भवन, मंगळ पाठक गेहा। मंगळ राजा प्रजाको, मंगळ सूमि सनेह ॥ १ ॥ कतक रामको सारळे, निहं छघु नीहं विस्तार॥ प्रतिपदकी टीका करी, निज मितक अनुसार ॥ ५ ॥ कृपा करीहं अस पवनस्रत, याको होय प्रचार ॥ घर घरमें पुस्तक पढें, बाळ वृद्ध नर नार ॥ ६ ॥ न इ कृपा की हिष्टिसों, रचना जगत दिसात ॥ तिन प्रभु करुणासिधुको, बड़ी नहीं यह बात ॥ ७ ॥ प्रभु अपनो कर जानिये, तुमही होत सहाय ॥ ठाज तुम्हीर हायहै, याको देहु बनाय ॥८॥ स्वमराज श्रीसेठजी, वेङ्कटेशकी छाप ॥ ताको फैळो जगतमें, देश विदेश प्रताप ॥ ९ ॥ तिनपर कृपा राखिये, दीनवंध सुख्याम ॥ तिमिज्वाळाप्रसादके, रक्षक रहिये राम॥ १० ॥ जिनसेस पंचाश सुस्थाम ॥ तिमिज्वाळाप्रसादके, रक्षक रहिये राम॥ १० ॥ जिनसेस पंचाश सुस्थाम ॥ तिमिज्वाळाप्रसादके, रक्षक रहिये राम॥ १० ॥ जिनसेस पंचाश सुस्थाम ॥ तिमिज्वाळाप्रसादके, रक्षक रहिये राम॥ १० ॥ जिनसेस पंचाश सुस्थान सित भुगुवार॥ सर्व सिद्ध त्रयोदशि, पूर्ण कियो सुखसार॥ १॥

शुभमस्तु ।

इति वाल्मीकीयरामायणभाषा । समाप्ता । इंद पुस्तकं श्रीकृष्णदासात्मजसेमराजेन मोहमय्यां स्वकीये "श्रीवेङ्कटेश्वर" मुद्राणालये मुद्रयित्वा प्रकाशं नीतम् । पुस्तक भिलनेका ठिकाना-

सेमराज श्रीकृष्णदास " श्रीवेङ्कटेश्वर " छापासाना- बम्बई.

सीता विवर्ण, दीना, और मानुषी, कृपण रूप और आपका अप्रिय करनें वालीहै, इसके माथेमें विधाताने दुर्लभ सुखका भोग करना लिखाही नहीं ॥ ४९ ॥ कारणिक आपके बाहुबलसे एकत्र की हुई संपदाका भोग करना अति दुर्लभहै, इसके अतिरिक्त काम रहित स्त्रीको जो पुरुष भोग-ताहै उसका कारीर संतापसे दग्ध होता रहताहै ॥ ४२ ॥ और कामकी अभिलाषा करनेंवाली स्त्रीको जो पुरुष चाहताहै, तो उसके संग रित करनेंसे अत्यन्त प्रसन्नता होतीहै । यह कह कर वह राक्षसी बलवान रावणको और स्थानपर लेगई; मेचकी समान वर्ण वाला राक्षस रावणभी इसते र वहां सीताजीके मारनेंसे निवृत्त हुआ ॥ ४३ ॥ दक्षानन रावण पृथ्वीको कम्पायमान करता, प्रदीप्तमान मध्याह्न कालके सूर्यकी समान अपने मंदिरमें प्रवेश करता हुआ ॥ ४४ ॥ उसके संग वाली देव गन्धवं कन्या व नागकन्या गण सब रावणको घेरे हुए उसके श्रेष्ठ भवनमें चली गई॥ ४५ ॥

समैथिळींधर्मपरामवस्थितांप्रवेपमानां परिभत्स्थरावणः ॥ विहायसीतांमदने नमोहितःस्वमेववेरमप्रविवेशरावणः ॥ ४६ ॥

रावण धर्मपरायण, स्थिरता युक्त कम्पायमानशरीर, सीताजीको डराता हुआ और फिर उनको छोड़ कामदेवसे मोहितहो अपने मन्दिर कोही चळा गया ॥ ४६॥ इ०श्री०वा०आ०सुं०द्वाविंशःसर्गः॥ २२॥

त्रयोविंशः सर्गः॥

इत्युक्तामैथिलीराजारावणःशत्रुरावणः॥ संदिश्यचततःसर्वाराक्षसीर्निर्जगामह॥१॥

श्राञ्चओंको भय उपजानेवाला रावण राजा. सीताजीसे ऐसा कह और सब राक्षिसयोंको यह आज्ञा देकर चलागया ॥ १॥ जब राक्षस चलकर अपने रनवासमें पहुँचा, तब वे अश्लोक वनमें सीताजीकी रक्षा करती हुई भयंकर रूपवाली राक्षिसयें सीताजीकी ओरको दौड़ीं॥२॥ फिर वह राक्ष-सियें कोधस मूर्कित हो सीताजीके निकट पहुंचकर उन जनककुमारीसे बड़े कठोर वचन बोलीं ॥ ३ ॥ हे सीते। पुलस्त्यनंदन लोकोंमें श्रेष्ठ

#### नाहिरात. श्रीवाल्मीकीयरामायण-भाषाटीकासह ।

सर्वविद्यानुरागियोंको सूचना करनेमें आताहै कि, हमने श्रीपहार्ष वाल्मीिक जीकी वाल्मीकीयरामायण भाषाटीका सहित छापी है। इसका कारण यह है कि " बहुतसे भाषारिसकोंके पत्र हमारे पास आये कि जैसे आपने श्रीमद्भागवत भाषाटीका छापी है. यदि इसी प्रकार मूछ छोक और भाषाटीका युक्त वाल्मीकीयरामायण छापो तो आपका बड़ा भारी उपकारहो और यहा हो तथा जो अल्प पढ़े हैं उनको इसकी सहायतास जीविकाका निर्वाह निकछ आवे" बस इन प्रीरत पत्रोंके देखतेही अति उत्साहपूर्वक इसके छापनेका प्रांभ कर दीना. जिसको सुप्रसिद्ध विद्वर पंडित श्रीज्वाछाप्रसाद जीने प्रत्येक छोकका आनुपूर्वी सरहभाषामें अनुवाद करा है कि, जिसको अल्प पढ़ाभी सहजमें कथा वाँच सक्ताह और जहां तहां हष्टांत राग रागिणी आदि जो प्रायः आज करके पौराणिक कहा करते हैं सामिछ करादिये गयहैं. बहुत बढ़िया कागज स्याही और मोटा टाईप तो आप इस छापेका जानतेही हो, कि दर्शन करतेही चित्त प्रसन्न हो जावे प्रस्तक छपके तथ्यार है. कीमत २५ रुपये.

### श्रीमद्भागवत भाषा।

बादात्म्यसहित त्रजभाषाठीका और ५०० मनोहर दृष्टांतांसहित कीमत १२ रु०

# श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासकृत (सटीक) रामायण।

सम्पूर्ण दोहा, चौपाई, सोरठा और छंदों व क्षेपकोंका अर्थ अक्षरार्थ सुमनोहर लिलत और सुगम शृन्दोंमें श्रुति स्मृति पुराणोंके दृष्टान्त देकर किया गयाहे माहात्म्य तुलसीदासजीका जीवनचरित, रामवनवास तिथिपत्र, तथा अष्टम रामाश्वमेध लवकुशकांडभी सम्मिलित किया गयाहे इसके सिवाय कठिन २ शृन्दोंका कोषभी लगाया गयाहे और फाट्रश्राफानुसार उत्तम २ चित्रभी डाले गये हैं देखतेही चित्त प्रसन्न हो जायगा सोनहरी चित्रित जिलद वैधी सहित कीमत ८ ६० हैं।

इति

श्रीवाल्मीकीयरामायणभाषानुवादः संपूर्णः। इदं पुस्तकं मुंवय्यां श्रीकृष्णदासात्मजेन खेमराज श्रेष्टिना स्वकीये "श्रीवेङ्कटेश्वर" (स्टीम् ) मुद्रणालये मुद्रियत्वा प्रकाशितम्। संवत् १९५०, शके १८१५.

> पुस्तक मिछनेका ठिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास, "श्रीवेङ्कटेश्वर" छापासाना, सेतवाड़ी-वंबई.



महात्मा रावणकी स्त्री होना तुम क्यों नहीं अपना बड़ा भाग्य समझती-हो। ॥ ४ ॥ इसके पीछे एक जटा नाम राक्षसी कोधसे लाल २ नेत्र कर-ती हुई सूक्ष्म उद्रवाली सीताजीसे जोकि हाथ जोड़े बैठी हुईथीं प्रकार कर वोली ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीके मानस पुत्र छैः प्रजापतियोंके मध्यमें जो चतुर्थ प्रजापति लोकमें विख्यातहैं, उनका पुलस्त्य नामहै ॥ ६ ॥ पुल-स्त्यके मानस पुत्र जो तेजस्वी महार्षे हुए उनका नाम विश्रवा हुआ; उन-की प्रभाभी प्रजापति लोगोंकी तुल्य हुई ॥ ७ ॥ हे बड़े २ नेत्रोंवाली! यह शञ्च लोगोंका भय उपजानेवाला रावण विश्रवाकाही पुत्र है ॥ उन राक्षस नाथकी भार्या होंना तुमको अवइय उचितहै ॥ ८॥ हे सर्वश्रेष्ठाङ्गि। ह-मारे कहे वचनोंको क्यों नहीं मानतीहो। जब यह कह चुकी तब हरि जटा नामक राक्षसी बोली ॥ ९ ॥ यह विलावकेसे नेत्रवाली अपने नेत्रोंको घुमाती हुई बोलीकि जिसनें तेंतीस देवता और देवराज इन्द्रकोभी सब भांतिसे जीत लियाहै ॥ १० ॥ उस राक्षसेन्द्रकी भार्या होना तुमको उ-चितहै; क्योंकि वह बड़ा वीर्यवानहै; वह श्रूर संग्राममें श्रू ओंको विना-जीते नहीं छौटता वीर्य शालीकी स्त्री होंना तुम क्यों नहीं अंगीकार करतीहो। ॥ ११ ॥ महा बळवान् राजा रावण सब स्त्रियोंसे अधिक भाग्य-वती और परम आदर पाई हुई, मन्दोदरीकोभी छोड़कर तुम्हारेही निक-ट रहा करेंगे॥ १२॥ रावणके रनवासमें हजारों स्त्रियें अति ऋद्धियुक्त व अपने रत्नोंसे सुशोभितहैं, वह उन ऐसी ख्रियोंको रनवासमेंही छोड़कर तु-म्हारेही वश होंगे॥ १३॥ विकटा नाम और एक राक्षसी बोलीकि जिसनें भयंकर विक्रम करके समरमें वारर अनेक देव गन्धर्व और दानवोंको अमि-त पराजय कियाहै, वह राक्षसराज रावण अपने आप तुम्हारे निकट आ-या ॥ १४ ॥ तथापि हे अधमे। उन सर्व धन सम्पन्न राक्षसोंके नाथ रावण-की भार्या हो जानेंमें तुम्हारी वासना क्यों नहीं होती? ॥ १५ ॥ फिर दुर्मुखी नामक राक्षसी सीताजीसे बोली कि जिसके भयसे भीत होकर सूर्य अधिकाईसे नहीं तपते और वायु जोरसे नहीं चळती; हे आकर्ण छोचने (बड़े २ नेत्रवाली) तुम उस रावणके समीप क्यों नहीं जाती-हो?॥१६॥ जिसकी इंड्डा होतेही वृक्षगण भयके मारे फूलोंकी वर्षा, और

पर्वत व मेवगण जलदिया करतेहैं ॥ १७ ॥ हे भामिनि। उन राज राजेइवर रावणकी भार्या होनेको तुम्हारा मन क्यों नहीं चाहता? ॥ १८ ॥ साधुतेतत्त्वतोदेविकथितंसाधुभामिनि ॥

साधिततत्त्वतदिविकथितसाधुभागिनि ॥
गृहाणसुस्मितेवाक्यमन्यथानभविष्यसि॥ १९॥

हे भामिनि! देखो. हमतौ तुमसे तुम्हारे हितहीकी बात कहती हैं, हे शुचित्मिते! (मंद मुसकान वाली) तुम हमारी बातको मानो. नहीं तौ तुम अपने जीवनकी रक्षा न कर सकोगी ॥ १९॥ इ० श्रीम० वा० आ० सुं० त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३॥

चतुर्विशः सर्गः ॥

ततःसीतांसमस्तास्ताराक्षस्योविकृताननाः॥ परुषंपरुषानहीसूचुस्तद्वाक्यमप्रियम्॥१॥

इसके पीछे यह समस्त विकरालमुखी राक्षियां सव एक साथ मिछ-. कर कठोर वचन कहनेंके अयोग्य जानकीजीसे कठोर व अप्रिय वचन कहनें लगीं. ॥ १ ॥ हे सीते ! सर्व प्राणियोंका मन हरण कारी, बड़े २ मो-लकी सेजोंसे युक्त अन्तःपुरमें वास करनेंकी तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं होती ॥ २ ॥ हे मानुषी। मनुष्यकी भार्या होनिको तुम बहुत बड़ा समझ-तीहो,परन्तु अब तुम रामसे अपने मनको हटाओ, जो तुमने मनमें विचा-राहै, वह कभी सिद्ध नहीं होगा हम तुमको मार डालैंगी ॥ ३॥ राक्षसोंके नाथ रावण त्रिलोकीका सुख भोग करतेंहैं; सो तुम उन ऐसे स्वामीको साथ डेकर यथा सुलसे विहार करो ॥ ४ ॥ हे अनिन्दिते। (निन्दारहित ) तुम जो मानुषीहो, इसलियेही राज्य श्रष्ट, लक्ष्मी रहित, और विह्वल मनुष्य रामचंद्रकीही कामना करतीहो ॥ ५॥ कमलद्रल समाननेत्रवाली सीताजी राक्षसियोंके यह वचन सुनकर नेत्रोंमें जल भ-रकर बोर्छी ॥ ६ ॥ तुम छोग सब मिछकर जो यह वचन कहतीहो यह लोकोंको विरुद्ध और पाप होंनेके कारण हमारे मनमें स्थान नहीं पाते॥॥॥ माजुषी कभी राक्षसकी स्त्री नहीं हो सकती; चाही सब मिलकर हमें सा डालों। परन्तु तुम जो कहतीहो वह हम कभी न करेंगी ॥ ८ ॥ दीन हों चाहें राज्यहीन हों, जो हमारे स्वामीहैं; वही हमारे गुरुहैं; सूर्यकी स्त्री सुन-

र्चेला जैसे सूर्यकी, वैसेही हम नित्य अपने स्वामीकी अनुरागिनीहैं॥ ९॥ जिस प्रकार यशस्विनी शची इन्द्र जीमें प्रीति रखतीं, जैसे अरुन्धती व-शिष्ठजीमें, रोहिणी जिस प्रकार चंद्रमाजीमें ॥ १०॥ छोपासुद्रा जैसे अ-गरत्यजीमें: सुकन्या जिस प्रकार च्यवनजीमें, सावित्री जिस प्रकार सत्य वानमें; श्रीमती जैसे किपल देवजीमें॥१३॥मदयंती जिस प्रकार सौदासमें, केशिनी जैसे सगरमें, और भीमकुमारी दमयन्ती जिस प्रकार अपनें स्वा-मी नलमें प्रीति रखतीथी ॥ १२ ॥ वैसेही हम इक्ष्वाकुनाथ अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीकी अनुव्रताहैं; सीताजीके ऐसे वचन सुनकर राक्षसियां को-धसे मूर्छित होगई, और रावणकी आज्ञासे कठोर वचन कह २ कर जान-जीका अपकार करनें छगीं ॥ १३ ॥ हेनुमानजी चुप चाप रहकर शिशपा वृक्षके पत्तोंमें छिपे हुए बैठेथे; सीताजीको जो राक्षसियोंने डराया धमका-याः वानरश्रेष्ट इतुमानजीनें वह सब सुना ॥ १४ ॥ वह सब क्रोधसे भरी हुई राक्षसियें, कम्पित शरीरवाली जानकीजीके निकट आय उनको चारों ओरसे घेर अपने छंबे २ अधर वारंवार जीभसे चाटनें छगीं ॥ १५॥ और महाकोध कर अपने२ हाथोंमें फरझा यहण कर बोलीं कि यह सीता रा-क्षस राज रावणको अपना स्वामी बनानेके योग्य नहीं है॥ १६ ॥ जब भ-यंकर रूप वाली राक्षसियें इस प्रकारसे अपमान करनें लगीं, तब सी-ताजी ऑसू पोंछती२ उस शिशपा वृक्षके निकट आने रुगीं ॥ १७ ॥ इसके पीछे राक्षसियोंके वदामें पड़ी विद्यालनेत्रवाली सीताजी इसी दिंग-श्रापा वृक्षके निकट आयकर शोकमें मन्न हो बैठ गई ॥ १८ ॥ और वह सब राक्षसियें चारों ओरसे उन दुर्बल, मलीन वदन, व मलीनही वस्त्र धार-ण किये जानकीजीकी भर्त्सना करनें लगीं ॥ १९॥ जब जानकीजी बैठ गई तब भयंकर दांत युक्त कोधायमान मूर्ति अति गंभीर पेटवाली विन-तानाम राक्षसी कोधसे बोळी॥२०॥ हे सीता! तुमनें अवतक जो इतना स्नेह अपनें स्वामी पर दिखाया, सो बहुत हो चुका,परन्तु हे भद्रे! सब कार्योंमें-ही अति मात्र आचरण करना केवल दुःख केही निमित्त होताहै॥ २१॥ हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुई हैं,तुम्हारा मंगल होवो; मनुष्यको जिस प्रका-रका आचरण करना कर्त्तव्यहै वह तौ किया परन्तु हे मैथिली। अब जो हम तुमको हितकारी वचन कहती हैं, उनको तुम पालन करो ॥ २२ ॥

वह यह वचनहें, कि तुम सब राक्षसोंके पति रावणको पतिभावसे भजो। वह यह वचनहा कि धन तम राजवान नात राजनान नात नात नात नात नात वह सुरेइवर इन्द्रजीकी नांई महा पराक्रमके सिंहत रणमें शत्रुओं के सामने हुआ करतेहैं ॥ २३॥ वह रावण सबके प्रति अनुकूछ दाता, और सबसे प्रिय बोछने वांछेहैं॥राम तो मनुष्यहैं तिस पर महाबुरी अवस्था में वह चिर रहेहें;सो तुम उनको त्याग करके रावणका आश्रय करो ॥२४॥ हे विदेहनन्दिनि । तुम अपने शरीरमें दिन्य अंगराग लगाओं और दिन्य वस्त्राभूषणोंसे भूषित होकर, सब छोकोंकी ईश्वरी (स्वामिनी) होवो ॥२५॥ नैसे कि अग्निकी स्त्री स्वाहा, और इन्द्रजीकी स्त्री शची उनके साथसे शोभित होतीहै ऐसे तुम रावणके साथ शोभित होगी। हे वैदेही! राम थोड़ी आयु वाले और बड़ी बुरी अवस्थामें पड़ेहें इसलिये रामसे राम थोड़ी आयु वाले और बड़ी बुरी अवस्थामें पड़ेहें इसलिये रामसे तुम्हारा क्या प्रयोजनहैं; ॥ २६ ॥ हमारे कहेहुए इन वचनोंका जो तुम प्रतिपालन न करोगी, तो इसी समय हम सब मिलकर तुमको भक्षण कर जांचगी ॥ २७ ॥ इसके पीछे विकटा नामक बड़े छंबे स्तन् नस्य प्रशासना । प्रशास प्रका स्थाप ताड़ना करती हुई वाली और एक राक्षमी क्रोधित होय मुका उठाय ताड़ना करती हुई जानकीजीसे बोली ॥ २८॥ मूढे मैथिलि ! तुमने अनेक अयोग्य अन्-र्थक वचन कहे, परन्तु तुमको अति क्षुद्र समझ और केवल द्या करके वह सब वचन सहन कर छिये गयेहैं ॥ २९॥ परन्तु हम छोगोंके समया-तुसार कहे हुए वचन अनसुने करतीहो, यह तुम्हारे लिये अच्छा नहीं इताहै। मैथिछि। तुम समुद्रके पार छाई गईहो, यहां पर और कोई नहीं आय सकता ॥ ३० ॥ और तिसपर तुम रावणके घोर रनवासमें प्रवेश किये हुए हो, यहां पर तुम रावणके गृहमें बंदीहो और हम सब तुमको रखाती हैं॥ ३९॥ और की तो क्या चलाई साक्षात इन्द्रजी भी तुमको यहांसे नहीं छुटाय सकते । हे मैथिकी । हम जो तुमको हितके उपदेश देतीहैं; उन उपदेशोंको तुम मानों ॥ ३२ ॥ आंसू गिरानेंसे क्या काम चुछैगा १ वृथा शोकको छोड़दो, प्रसन्न होकर आनंद मनाओ, और इस नित्यके दीनभावका त्याग करदी ॥ ३३ ॥ हे सिते ! तुम राक्षस राजके साथ सुख व आनंदसे विहार करो। हे भीरु! हम जानतीहैं कि स्त्रियोंका योवन बहुत जलदी बीत जाताहै ॥ ३४ ॥ इसलिय ही कहतीहैं कि योव-नके न वीतते २ तुम सुलको प्राप्त करो । तुम रमणीक उद्यान, उपवन

और पर्वतोंमें ॥ ३५ ॥ मतवाले नयन वालीहो राक्षसराज रावणके साथ विहार करो । हे जानकी ! हे देवि ! तब सहस्रों स्त्रियां तुम्हारे वशमें रहा करेंगी ॥ ३६ ॥ इसिंख्ये तुम सर्व राक्षसोंके माछिक रावणको अपना स्वामी बनाओ । नहीं तो हे मैथिछी। हम तुम्हारा कछेजा निकाछ कर भक्षण कर जांयगी ॥ ३७॥ यह जब करेंगी कि जब तुम हमारा कहा न मानोगी। फिर उसके पीछे क्रूर दुईानवाछी चंडोदरी नामक राक्षसी बड़े भारी शूलको धुमाती हुई सीताजीसे यह बोली कि इन मृग-शावकनयनी और भयसे कंपायमान स्तन वाली सीताजीको ॥३८॥ ३९॥ रावणसे हरी हुई देख हमारे मनमें अति बुरी इच्छा हुईहै कि इनके उद-रके दहने वायें दोनों भाग, छाती गला. हृदय कंधेनसे ॥ ४० ॥ दूसरे अंग और मस्तकभी हम भक्षण कर जांय ऐसी मित हमारी हुई। फिर प्रवसा नाम राक्षसी बोली ॥ ४१ ॥ " कि इम इस नृशंसाका गला द्वालें सो तुम अब बैठी हुई क्या करती हो ? फिर तुम जायकर राजा रावणको खबर करो कि वह मातुषी मर गई; इसमें संदेह नहीं, कि फिर राजा यही कहैंगे कि तुम सब मिलकर उसको खाडालो, फिर अजामुखी नामक राक्षसी बोळी " कि तुम्हारा यह झगड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इसको कतर कर बराबर २ मांसके पिंड बनाओ, फिर हम सब बराबर हिस्से कर छेंगी ॥ ४२ ॥ इसिछिये पहले मिदरा पीनेंको और बहुत सारे द्वार पहरनेको लाओ। फिर इसके पीछे शूर्पणखा नाम राक्षसी बोली॥४३॥ कि अजामुखीकी यह बात तै। इमको भी बहुत अच्छी रुगतीहै, इस-छिये सर्व शोक नाश करनें वाली सुरा शीष्ट्रही तुम लेआओ ॥ ४४ ॥

मानुषंमांसमासाद्यनृत्यामोऽथनिक्वंभिलाम् ॥ एवंनिर्भत्स्यमानासासीतासुरसुतोपमा ॥ राक्षसीभिविद्धपाभिधैर्यसुत्मृज्यरोदिति ॥ ४५ ॥

हम मनुष्यके मांसको चल उसका स्वादले देवी निकुम्भलाके मंदि-रमें जाय नाचेंगी, जब कुरूपवाली राक्षसियोंने इस प्रकारके वचन कह २ कर जानकीजीको धमकाया तब देवताओंकी समान सुंदरी सीताजी धीरज छोड़ कर रोनें छगीं ॥ ४५ ॥ इ०श्रीमद्रा॰वा॰आ॰सं॰ चतुर्विञःसर्गः ॥ २४ ॥

पञ्जविंशःसर्गः ॥ अथतासांवदंतीनांपरुषंदारुणंबहु ॥ राक्षसीनामसौम्यानांरुरोदजनकात्मजा ॥ १॥

जब यह सब भयंकर रूपवाली राक्षिसियें विविध भांतिके कठोर वचन कहनें लगीं, तब श्रीजानकीजी रोदन करनें लगीं ॥ १ ॥ उन राक्षितयोंके इस प्रकार कहनें पर मनस्विनी जानकीजी त्रासित होकर गद २ वाणीसे बोर्छी ॥ २ ॥ कि मातुषी कभी राक्षसकी स्त्री नहीं हो सकती। चाहो तुम सब मिळकर हमको खाजाओ परन्तु हम तुम्हारे वचनोंका प्रान्तन किसी प्रकारसे न कर सकेंगी ॥ ३ ॥ रावण करके तिर-स्कार पाय, और राक्षसियोंके बीचमें बैठनेंसे देवकन्याओंकी समान सीताजी शोकसे कातर होकर किसी प्रकार शांति प्राप्त करनेकी समर्थ न हुई ॥ २ ॥ वनमें भेड़ियोंसे विरी हुई अपने झुन्डसे विछड़ी हरिणीकी समान, मानो आप अपने शरीरमें सिकुड़ कर पैठी जाती हुई जानकी अधिक कम्पायमान होंने छगीं ॥ ५ ॥ जानकीजी अज्ञोकवृक्षकी बड़ी भारी फूली हुई डालका आश्रय करके शोकमें मनको डुवाये अपने स्वामीकी चिन्ता करने छगीं ॥ ६॥ आंसुओंकी धारसे बड़े २ दोनों पयोधर गीछे हो गयेथे, तथापि इतनी चिंता करकेभी जानकीजी किसी प्रकार शोकके पार न नायसकीं ॥ ७ ॥ नानकीनी प्रवछ पवनके वेगसे गिरे हुए केलेकी समान गिरकर कांपनें लगीं; राक्षसियोंके भयसे भीत होंनेके कारण उनका चंद्रमासा मुख मुलीन होगया ॥ ८ ॥ शरीरके कांपनेंसे जानकीजीकी बड़ी छंबी वेणीभी कम्पायमान होंने छगी; उस समय ऐसा बोध हुआ मानो सर्पिणी इधर उधर चूम रहीहै ॥ ९ ॥ मिथि-छेज्ञ राजक्रमारी जानकीजी ज्ञोकसे चेतना रहित और दुःखमें भरनेके कारण कातरहो फूट २ कर आंसु गिराय रुद्न कर विछाप करने लगीं ॥ १० ॥ वह बोली हा राम ! हा लक्ष्मण! हा हमारी प्यारी साधु कौशल्यानी हा सुमित्रे! ॥ ११ ॥ पंडितोंकी नियतकी हुई यह कहानत सत्यहै कि स्त्री हो या पुरुषहो, अकालमें सबकोही मृत्यु दुर्लभेहै ॥१२॥ जो ऐसा न होता तो क्या हम श्रीरामचंद्रजीक विना, इन सब राक्षिसयोंसे सताई जाकर एक निमेष मात्रभी जीवन धारण कर सकतीं॥ १३॥ हमारा पुण्य बहुत थोड़ाहै; समुद्रके मध्यमें वायुके वेगसे टकरा कर बोझसे भरी नाव जिस प्रकार डूब जातीहै, वैसेही हमको दीना हीना और अनाथाकी समान अपना जीवन गँवाना पड़ा ॥ १८ ॥ एकतो हम अपने प्राणप्यारे पतिको नहीं देखती और दूसरे राक्षसियोंके वज्ञमें पड़ीहैं। इसिछिये हमको जलके वेगसे टूटते हुए नदिके किनारेकी समान शोक संतापसे टकराना पड़ाहै ॥ १५ ॥ वह हमारे कमल दल नेत्र सत्य-वादी कृतज्ञ प्राणनाथ, सिंहकी समान विक्रमसे गमन करतेहैं जो उनके दुईन करते होंगे वही धन्येहैं? ॥ १६ ॥ तेज विष खाय कर जीवित रहना जिस प्रकार असंभवहै; वैसेही उन यशवान आत्माके जाननेंवाछे श्री-रामचंद्रजीके विरहमें हमारा जीनाभी नहीं हो सकता ॥ १७॥ न जानें पहले जन्ममें हमनें कौन पाप कियेथे कि जिनका घोर महा दुःख अब हम भोग रहीं हैं ॥ १८ ॥ इसिल्ये बड़े भारी शोकमें पड़ हम अपने जीवनको त्याग करना चाहतीहैं परन्तु किस तरह शरीर छोडें; क्योंकि यह राक्ष सियें चारों ओरसे हमको रखातीहैं, जीवनभी नहीं छुटता, और प्राण प्यारे रामचंद्रजीभी नहीं मिळते ॥ १९॥

धिगस्तुखलुमानुष्यंधिगस्तुप्रवश्यताम् ॥ नशक्यंतत्परित्यक्तमात्मच्छेदेनजीवितम् ॥२०

पराये वज्ञमें पड़े हुए मनुष्य जन्मको धिक्कारहै; क्योंकि अपनी इच्छा होंने परभी पराधीनताके वज्ञहो मनुष्य अपने जीवनको त्याग नहीं कर सकता ॥२०॥ श्र इत्यांष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दर काण्डे पंचिवंज्ञःसर्गः ॥ २५ ॥

<sup>\*</sup> श्रीरघुनंदन छेडु उवारी॥ महा विषत शंकटमें रोवे यह दासी मन वचन तुम्हारी॥१॥शाणा-धार न क्यों सुधछेते पतित उधारन विरद विचारी ॥ २ ॥ जिमि खर दू पणको संहारो जैसे गौतम नारि उधारी ॥३॥ जैसे कठिन महा धनु तोरचो सकछ जगत कीरति विस्तारी ॥ ४ ॥ मिश्रताहि विधि आन छुड़ाओं कुपासिंधु गुणधार्म खरारी ॥ ५ ॥

## षिद्वशःसर्गः

## प्रसक्ताश्चमुखीत्वेवंब्रुवतीजनकात्मजा ॥ अधोगतमुखीबालाविलक्षमुपचक्रमे ॥ १ ॥

यह वचन कहते २ जानकीजीका वदन मंडल आंसुओंके जलसे गीला होगया, वह बाला नीचेको मुखकर फिर विलाप करनेलगीं ॥ १ ॥ जानकी जी, बोझ उतारनेंसे पृथ्वीपर लोटतीहुई वोड़ीकी समान भूमिमें गिर और छोट २ कर विलाप करनेंलगीं, उससमय भूत लगेकी समान, उन्मत्तकी समान, और पित्तके उभड़ आनेंसे प्रमत्त और भ्रान्त चित्तकी समान जान कीजी जान पड़नें लगीं ॥ २ ॥ जानकीजी विलाप करती हुई बोलीं कि हम श्रीरामचंद्रजीकी स्त्रीहैं, कामरूपी राक्षसमारीच श्रीरामचंद्रजीको मा-यासे मोहितकर जब आश्रमसे दूर लेगयाथा, तव उसअवसरमें रावण शुनें आश्रममें प्रवेशकर बल सहित हरण करके हमको यहां लेआयाहै, उसस-मय हम बड़े शब्दसे कितनी रोंई ॥ ३॥ इस समय हम राक्षासियोंके वश में पड़ीहैं, यह सब हमारा महा कठोर अपमान करतीहैं। हम बड़ेही दुःख-की पाय व्याकुलहो शोकमें डूबगई हैं,इस कारण अब जीवित रहनेंकी हमा-री कामना नहीं है ॥ ४ ॥ जबकि हम महारथी श्रीरामचंद्रजीके विना रा-क्षितियोंके बीचमें वसतीहैं, तब धन, भूषण, और जीवनसे हमको क्या प्र-योजनहैं।। ५ ॥ निश्चय जान पड़ताहै कि हमारा हृदय पत्थरकी समान कठिन या अनर अमरहै; इसी कारणसे इतना दुःख पायकरभी नहीं फट जाता ॥ ६ ॥ जबकि इम उन श्रीरामचंद्रजीके विना एक मुहूर्तभी जीवन धारण करनेंको समर्थ हुई हैं;तब हमारा जीवन पापसे पूर्णहै व अनार्या औ र सत्य रहित हमको धिकारहै ॥ ७ ॥ निज्ञाचर रावणकी कामना करनी तौ एक ओर रही हम तौ उसको अपने वायें चरणसेभी न छुयेंगी॥ ८॥ वह दुरात्मा निज्ञाचर काम मोइसे मोहित होनेके कारण नहीं जानताकि हमने वारंवार उसका निरादर कियाहै। जो अपने कुछ और अपने स्वरूप को नहीं जानता; वह अपने कुटिछ स्वभावके वशहो हमारे प्राप्त होनेकी इच्छा करताहै ॥ ९॥ तुम लोगोंके निकट अधिक वृथा कहनेंका प्रयोज-

न नहींहै; तुम सब हमको दुकड़े२ कर डालो, विदीर्ण कर डालो, अथवा अग्निके तापसे तपाओ, या अग्निमें भरम कर दो; तथापि इस रावणकी भजना नहीं करेंगी ॥ १० ॥ श्रीरामचंद्रजी विज्ञ ,कृतज्ञ, दयाळ, और स-त स्वभावी विख्यातहैं,तथापि वह जो निर्दयी हुये हैं, सो यह केवल हमारे ही भाग्यका दोष जान पड़ताहै॥ ११ ॥ जिन्होंने अकेलेही जनस्थानमें चौदह हजार राक्षसोंका विनाझ कर दियाहै,वह क्या यहांसे हमारा उद्धा-र नहीं करेंगे॥ १२॥"अल्पवीर्य रावणनें हमको रोकतौ रक्खाहै, परन्त हमारे स्वामी निश्चयही उस रावणको संत्राममें संहार कर डालेंगे, जिन्हों-नें दंडकारण्यमें राक्षस प्रधान विराधको मार डाळाहै; वह श्रीरामचंद्र-जी क्या हमको प्राप्त करनेंमें समर्थ न होंगे? "यद्यपि छंका समुद्रके मध्यमें होनेसे और छोगों करके जीतनेंके अयोग्यहै; परन्तु इस स्थानमें श्रीराम-चंद्रजीके वाणोंकी गति नहीं रुक संकैगी ॥ १३॥ श्रीरामचंद्रजी हढ़ प-राक्रमवानहें और हमभी उनकी अनुकूछ भार्या हैं; तथापि वह श्रीरामचंद्र-जी अनतक हमारा उद्धार नहीं करते। इसका कारण क्या है।। १४॥ हम जानतीहैं कि हमारा इस स्थानमें रहना अभीतक छक्ष्मणजीके बड़े भाईने नहीं जानाहै, जो उन्होंने जान लिया होता ती क्या वह तेजस्वी हमारी दुर्दशा और अपमान क्यों सहते? कभी नहीं ॥ १५ ॥ इ-स गृथ्रराज जटायुकोभी रावणनें संत्राममें मार डाला, कि जो ह-मारे हरण करनेंका समाचार श्रीरामचंद्रजीको देसकते॥ १६॥ जटायुनें बड़ाभारी कार्य कियाथाः वह वृद्ध होनें परभी हमारे प्रति अनु-यह करके रावणका वध करनेके छिये तैयार हुएथे॥ १७॥ यदि श्रीरा-मचंद्रजी यह जान लेकि हम इस स्थानमें रोकी हुईहैं; तौ वह उसी समय बाणसे पृथ्वीको राक्षस रहित कर देते ॥ १८॥ छंकापुरीको भस्म कर डालते; महा समुद्रकोभी मुखाय देते; बरन नीचाज्ञय रावणका नाम उ-सकी कीर्त्तिके साथ नाज्ञ करते ॥ १९ ॥ इसमें कुछ सन्देह नहींकि ज-व श्रीरामचंद्रजी ऐसा करते तो नाथहीन राक्षितयोंके घर २ में रोनेका ऐ-सा अञ्द होताकि जिस प्रकार हम रोया करतीहैं॥ २०॥ श्रीरामचंद्रजी दूंढते भारते रुक्ष्मणनीके साथ रंकाको अवश्यही इस प्रकारका करेंगे। जब वह दोनों जन देख छेंगे तब उनका शत्रु एक मुहूर्त्तकभी जीता न बचैगा ॥२१॥ बहुत जल्दी इमझा<sup>न</sup> भूमिकी समान लंका इमझान हो जायगी; छंकाके सब मार्गोंमें चिता धूम उड़ैगा, और गृश्रोंके झुन्डके झु-न्ड छंका पर गिरंगे ॥ २२ ॥ हमारा यह मनोरथ बहुत शीव सफल हो-गा, हमारे यह वचन इस समय तुम छोगोंको विपरीत तो छगतेही होंगे, परन्तु याद रक्लोकि यही तुम्हारे अशुभ चिह्नहैं ॥ २३ ॥ विशेष करकै देखा जाताहैकि छंकामें जिस प्रकारके अञ्चभ चिह्न दृष्टि आतेहैं इस्से स्पष्ट जान पड़ताहै कि छंका शीघ्रही श्रीहीन होगी ॥ २४ ॥ निश्चयही पाप परायण राक्षसराज रावणके मरनेपर आक्रमण करनेके अयोग्य यह रूंका विधवा स्त्रीके समान श्रीहीन हो जायगी ॥ २५ ॥ आज जो छं-का नगरी विविध भांतिके पुण्योत्सवोंसे परिपूर्ण हो रहीहै, यही छंका रावण और राक्षसोंके मरनें पर पतिहीन स्त्रीकी समान नष्ट हो जायगी॥२६॥ निश्चयही हम बहुत जल्दी राक्षस कन्या गणोंके दुःखसे आरत होकर रो-दन करना घर घरमें सुनेंगी ॥ २७ ॥ श्रीरामचंद्रजीके सायकोंसे राक्षस श्रेष्ठोंके मारे जानें पर यह छंका प्रकाश रहित व अंधकारमय होकर भस्म हो जायगी॥ २८॥ अरुणलोचन भक्तभयमोचन श्रीरामचंद्रजी जिस दिन जानेंगे कि हम राक्षसके गृहमें पड़ीहैं, उसी दिन छंका नगरीकी यह दशा हो जायगी ॥ २९ ॥ निर्लंज निशाचर रावणनें जो द्वादश मासका समय नियत कियाथा, वह नियत समय अब आन पहुँचाहै, हम जानती-हैं कि इस समयमें हमारी दुर्देशा नहीं वरन छंकाकी दुर्देशा होगी ॥३०॥ दुष्टमति रावणनें हमारे संहार करनेंका यह समय स्थिर कियाहै, पापचा-री राक्षसोंको अकार्यका कुछ ज्ञान नहीं ॥ ३१ ॥ अधर्मके हेतु इस समय महा उत्पात उपस्थित होगा माँस खानेवाळे राक्षस नहीं जानते कि धर्म किसको कहतेहैं ॥ ३२ ॥ राक्षसं रावण निश्चयही हम-को खंड२कराय कर अपने प्रातःकालीन मोजनके लिये पाक करावेगा हाय! प्रिय दर्शन श्रीरामचद्रंनी हमारे निकट नहींहैं अब हम कौन उपाय करें।३३॥ आज यदि इस स्थानमें कोई इमको विष देसके, तो हम अपने अरुण नयन पतिके अंदर्शनसे उसको लाय यमराजकेनिकट चलीं जाय॥३४॥वि-ना श्रीरामचन्द्रजीके देखे हुए हम बहुतही दुःखित हो रहीहैं;इस अवस्था-को भोगतीहुई इम जीरहीहैं, यह बात भरतजीके बड़ेभाई श्रीरामचन्द्रजी की जानीहुई नहींहै जो वह जानते कि हम अभीतक जीतीहैं तो राम लक्ष्मण अवस्यही पृथ्वीपर हमारा खोज करते ॥ ३५ ॥ अथवा वह ल-क्ष्मणजीके बडे श्राता श्रीरामचन्द्रजी हमारेही शोकसे व्याकुलहो पृथ्वीपर देह छोड इस लोकसे देवलोकमें चले गये होंगे ॥ ३६ ॥ देव गन्धर्व सिद्ध और महर्षि गणही धन्यहैं, कि जो हमारे प्यारे वीर राजीवछोचन श्रीरा-मचन्द्रजीके दर्शन देवलोकमें करतें होंगे। ॥ ३७॥ अथवा श्रीरामचन्द्र-र्जी ब्रह्मज्ञानी और जीवनमुक्तहैं, राजिंद, व निवृत्तिधर्ममें निरतहैं, इस लिये भार्यामें उनका क्या प्रयोजनहै ? कुछभी नहीं ॥ ३८ ॥ क्योंकि जो कोई आँखोंके सामने रहताहै उसमेंही प्रीति उत्पन्न होतीहै; और फिर जब वह पदार्थ दृष्टिसे बाहर होजाताहै फिर प्रीति और मुहदता कहां ? नहीं। नहीं ! कृतन्न छोकही प्रेमको छोड सकतेहैं; हमारे प्राणनाथ तो प्रेमको कभी नहीं भुलाय सकेंगे ॥ ३९॥ अथवा हममेंही कोई दोष होगा; या हमारे सौभाग्यका अंत होगया; बस इसीलिये नारी सीतासे श्रेष्ठ पदार्थींके ब्रहण करनेंवाले श्रीरामचन्द्रजीका वियोग हुआ ॥ ४० ॥ श्रेष्ठ चरित्र वरन, महावीर, शाञ्जोंके मारने वाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे जब कि हमारा वियोग हुआ; तव तौ इस जीवनसे हमारा मरनाही अ-च्छाँहै ॥ २१ ॥ अथवा कौन जानेंकि पुरुषश्रेष्ठ राम छक्ष्मण दोनों आता अस्र शस्त्र त्याग फल मूलाहारीहो, मुनियोंकीसी वृत्ति ले वनोंमें वूमते हों ? ॥ ४२ ॥ अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावणनें छळ करके ज्ञूरवीर श्रीराम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको मार डालाहो ॥ ४३ ॥ इस कष्टके सम-यमें हम अपने पूरे अंतःकरणसे मरनेंकी इच्छा करतीहैं । परंतु इस न सहने योग्य दुःखके समय विधाताभी हमारे लिये मृत्यु नहींदेते ॥ ४४ ॥ परन्तु वह ब्रह्मध्यान परायण सत्य सम्मत सुनिलोगही धन्यहैं। कि जो छोग आत्माको जीत छेतेहैं, वे महा भाग्यहैं; और न जिनका कोई प्यारा न कुप्याराहै ॥ ४५ ॥ जिनको अपने प्यारेका दुःख कभी होताही नहीं, और न कुप्यारेसे उत्पन्न हुए महा दुःखका संताप होताहै वरन जो प्रिय अप्रियसे एकवारही छूटे हुयेहैं; उन महात्मा छोगोंको हम नम-स्कार करतीहैं ॥ ४६ ॥

साहंत्यक्तात्रियेणैवरामेणविदितात्मना ॥ त्राणांस्त्यक्ष्यामिपापस्यरावणस्यगतावशम् ॥ ४७॥

नो कुछभी हो आत्मज्ञ और प्यारे श्रीरामचंद्रनीनेही नव हमको त्या-ग करिदया तब पापी रावणके वज्ञमें पडी हुई हम संतोष करके मरही जायँगी ॥ ४७ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दर-कांडे पिंडुंज्ञः सर्गः ॥ २६ ॥

सप्तविंशः सर्गः ॥

इत्युक्ताःसीतयायोरंराक्षस्यःक्रोधमूर्छिताः ॥ काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुंरावणस्यदुरात्मनः ॥ १ ॥

जब कोधमें भरी हुई सीताजीने इस प्रकारक भयंकर वचन कहे तब कई एक राक्षितयां कोधसे मुर्छित हो दुरात्मा रावणको यह समाचार मुनानेके छिये गई ॥ १ ॥ और बहुत सारी भयंकर रूपवाछी राक्षसियें सीताजीके निकट आयकर फिर अनर्थकारी कठोर वचन उनसे कहनें रुगीं॥२॥ उन्होनें कहा रे अनार्ये पापनिश्चये सीते! आज इसी समय यह सब राक्षसियें तुम्हारा मांस सुलसे खायकर तृप्त होंगी ॥ ३ ॥ इन सब द्या रहित राक्षसियोंको सीताजीके प्रति तर्जन गर्जन करते देखकर त्रिजटा नामक एक वृद्ध निज्ञाचरी सोतेसे जागी और उन निज्ञाचरियोंसे बोळी॥८॥ हेदुष्टो! तुम अपने आप अपनेको खाओ । तुम छोग जनकजीकी कन्या और दशरथजीकी प्यारी पुत्रवधू सीताजीको नहीं खानें पाओगी ॥ ५ ॥ आज इमने अति दारुण रोमहर्षणकारी बडा बुरा स्वप्न देखाहै कि जिसमें राक्षस कुलके नाश और इनके स्वामीकी विजय सूचना होतीहै ॥ ६ ॥ मारे कोधके मूर्छित हो सब राक्षिसियें त्रिजटाकी यह वात सुन डरके मारे थर्थराय सबकी सब त्रिजटासे बोलीं कि तुमनें क्या स्वप्ना देखाँहै ॥ ७ ॥ इन सब राक्षसियोंके मुखसे निकलेडुये यह वचन सुनकर त्रिजटा इस प्रभात कालीन स्वप्नका वृत्तान्त कइने लगी॥८॥त्रिजटाने स्वप्नमें जो वृत्तान्त देखा-था वह कहनें लगीकि मानों हाथीदांतसे बनी आकाश मंडलमें उड़ती दिव्य शिविका॥९॥ जिसमें इजारघोडे जुतरहे उसपर इवेतपुष्पोंकी माला और

श्वेतही वस्त्र धारण किये श्रीरामचंद्रजी आरोहणकर अपने भाई लक्ष्मणजीके साथ यहां आयेहें॥१०॥और हमनें स्वप्नमें यह भी देखाकि खेत वस्त्र धारण किये क्षीर सागरसे चेरे हुए इवेत पर्वतपे श्रीजानकीजी बैठी हुई हैं ॥१९॥ श्रीरामचंद्रजीके संग मिलकर सीता सूर्यकी प्रभाके समान शोभित हुई। फिर श्रीरामचंद्रजीको मानो चौदंते बड़े भारी हाथी पर चढे हुए देखाँहै 🤉 र॥ उस पर्वताकार हाथी पर चढे श्रीरामचंद्र छक्ष्मणजीके सहित शोभायमान होरहे हैं फिर सूर्यकी समान प्रकाञ्चित और अपने तेजसे दीप्तिमान ॥१३॥ इवेतमाला और इवेतही वस्त्र धारण किये हुए श्रीरामलक्ष्मण दोनों जने मानों सीताके निकट आये फिर उस आकाशमें अवस्थित किये पर्वताकार हाथी के॥१८॥कन्धेपर श्रीसीताजीने आरोहण कियाहै और उस गजको इनके पति श्रीरामचंद्रजी पकडे हुएहैं तदनन्तर अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीकी गोंदीसे उछ्छ कम्छ द्छ नेत्रवाछी जानकीजीको हमने निहारा तो ॥१५॥ सूर्य और चंद्रमाको अपने दोनों हाथोंसे परिष्कार (साफ ) कर रही-हैं ॥ १६ ॥ तिसके पीछे उन दोनों कुमारोंको यह श्रेष्ठ गज. विशास नेत्रवाली सीताजीके साथ अपनी पीठपर चढ़ाकर ढंकाके ऊपर भागमें आय पहुँचा । फिर श्रेष्ठ आठ बैल जुड़े हुए रथपर सवारहो ॥ १७॥ जु-क्क माला और इवेत वस्त्र पहरे रुक्ष्मणजीके साथ सत्य पराक्रम वान श्रीरामचंद्रजीको हमने स्थानपर आये हुए देखा॥ १८॥ वीर्यवान श्रीरा-मचंद्रजी भाता छक्ष्मण और जानकीजीके सहित सूर्यसमान दिव्यविमा-न पुष्पकपर चढ़े हुए॥१९॥ वह पुरुषोत्तम उत्तर दिशाकी ओर चले गये और स्वप्नमें हमनें रावणकोभी देलािक वह केश मुड़ाये तेल शरीरमें लगाये ॥ २० ॥ लाल कपड़े पहरे, मदिरा पान करके मतवाला होगयाहै॥ और करवीरके युष्पोंकी माला पहरे हुए युष्पकविमानसे मानों नीचेगिर पड़ाहै ॥ २१ ॥ फिर हमने देखाहै कि मानो मुन्डित केश रावण अतिका-ले वस्त्र धारण किये गधे जुते हुए स्थपर चढ़ा लाल चंदन लगाये. स्त्रीसे वैंचाजाताहै ॥ २२ ॥ तेल पान करते, हँसते २ भ्रान्त चित्त होनेसे व्याकु-लेन्द्रियहो गर्थोपर चढ़े दक्षिण दिशाको जातेहैं ॥ २३ ॥ फिर हमने राक्षसोंके स्वामी रावणको देखािक मानो वह उन गधोंसे नीचे मुखकर भयके मारे मुच्छितहो भूमिपर गिर पड़ेहैं ॥ २४ ॥ इसके पीछे मानो यह

रावण बड़ी ज्ञीत्रतासे उठकर चलायमान, भयसे चिकत और नंगे होकर मतवालेकी समान मुखसे अनेक दुर्वचन निकालते ॥ २५ ॥ अति शीष्र दुर्गन्धमय, सहनेंके अयोग्य घोर अंधकारसे ढके नरककी समान विष्ठाकी कीचड़में गिरकर डूबगये॥ २६॥ फिर दक्षिण दिशाकी ओर गमन कर-के जल कीचड़से रहित एक कुंडमें रावण गिर पड़े, लाल कपड़े पहरे हुए एक स्त्रीने उस कुंडमें गर्दन पकड़कर रावणको गिरायाहै॥ २७॥ फिर उसमेंसेभी कीचड़ अंगोंमें लगाये एक काली स्त्रीको दक्षिण दिशाकी ओर रावणको खेंचते हुए देखाः और यही दशा हमनें महा बळवान कुंभ-कर्णकीभी देखी ॥ २८॥ और हमनें रावणके पुत्रोंको शिर मुँड़ायेन सब इारीरमें तेळ लगाये हुए देखाँहै। रावण सुअरपर, इन्द्रजीत, शिशु-मारपर ॥ २९ ॥ और कुंभकर्ण ऊंटपर चढ़ा यह सब दक्षिण दिशाको चले जातेहैं । केवल इकले विभीषणको इवेत छत्र शोभित होकर चार मंत्रियोंके साथ आकाञ्च मार्गमें घूमते हुए देखा ॥ ३० ॥ और उनकी ब-ड़ी भारी सभामें गीत औ बाजेका शब्द होरहाहै, सबही राक्षस मानो छंकामें छाछ माला धारण किये और लालही वस्त्र पहरे, लाल मदको पीर हेथे ॥ ३१ ॥ इसी समयमें छंकाकी चाहर दिवारियें और फाटक ध्वजा आदि टूटकर भहराय पड़े. मनोहारिणी छंका नगरी अइव, रथ, और गज गणोंके सहित मानो समुद्रमें डूबगई ॥ ३२ ॥ औरभी देखाहै कि रुंगा नगरी धूल उड़नेंके कारण सुखी होगईहै, और राक्षसोंकी सब स्त्रियें तेल पी प्रमत्तहो, महा चिल्लाहट और हँसी कर रहीहैं॥ ३३॥ कुम्भकर्णा दि वीर राक्षसोंकी सब स्त्रियें छाछवर्णके निन्दनीय कपड़े पहरे गोबरके कुँडमें प्रवेश करतीहैं ॥ ३४ ॥ इसिलये दूर भाग जाओ देखोगी कि अब श्रीरामचंद्रजी शीष्रही सीताजीको प्राप्त करेंगे वह महाक्रोधितहो राक्षस गणोंके साथ तुम सबकोभी मार डालेंगे ॥ ३५ ॥ भवन वासकी सहेली सीताजी उनको परम प्यारी और आदरमानकी रानीहैं; उनको पीड़ा दे-ना, या तुम्हारा सताना श्रीरामचंद्रजी कभी नहीं सहेंगे ॥ ३६॥ इसिल्ये निष्टुर वचन कहनेंसे कुछ प्रयोजन नहीं; प्रेम स्मिहत समझाओ, आओ सब मिल विदेहकुमारी श्रीजानकीजीसे अनु-महकी प्रार्थना करें, हमारी तो यही इच्छा है ॥ ३७ ॥

जिन जानकीजीकी ऐसी अवस्थाहै, और हमनें दुःखिता इनके विषयमें ऐसा स्वप्न देखाँहै, तब यह शीत्रही सर्व दुःखसे छूटकर अपने स्वामी श्रेष्ठ को प्राप्त करेंगी ॥ ३८॥ हे राक्षसीगण! तुमनें जानकीजीको वचनोंसे बहुत पीड़ादीहै; सो अबभी तुम इनके अनुग्रहकी प्रार्थना करो, अब कठोर वचन कहनेंका कुछ प्रयोजन नहीं है, निश्चयही श्रीरामचंद्रजीसे राक्षस गणोंको महाभय आय पहुँचाहै ॥ ३९ ॥ जनककुमारी सीताजी यदि प्रणाम करनेंसे प्रसन्न होर्जाय, तौ अवश्यही तुम सबको यह महा भयसे उद्धार करेंगी ॥ ४० ॥ इन विज्ञालनयनी जानकीजीके ज्ञारीरमें हम जराभी कोई अलक्षण नहीं देखती केवल इनकी कांति मलीन होनेसे भी जानाजाताहै कि यह दुःखमें पतित हुई हैं ॥ ४३ ॥ यह देवीजी दुःख पानेंके अयोग्यहैं; हमनें स्वप्नमें भी देखाहै कि यह आकाशमें टिकी हुई हैं ॥ ४२ ॥ हम विदेह कुमारी सीताजीके कार्यकी सिद्धि, राक्षस राज रावणका विनाज्ञ और श्रीरामचंद्रजीकी विजय सामने ही आई देखती हैं ॥ ४३ ॥ यह देखो बड़े भारी कार्यसिद्धिकी सूचना करनेंके लिये, जानकीजीके कमल दलकी समान बड़े २ नेत्र फड़कतेंहैं ॥ ४४ ॥ श्रीजा-नकीजीकी वाम भुजाभी अकस्मात् हिषत होकर कंपायमान होरही है ॥ ४५ ॥ और हाथीकी ग्रुन्डके समान अति श्रेष्ठ वाम जांचभी इनकी कंपायमान होकर मानो यह कह रहीहै कि श्रीरामचंद्रजी इनके सामने आयगये ॥ ४६ ॥ और काकादि पक्षी गण शालामें बने हुए घोंसलोंके मध्यमें वार २ प्रवेशित होकर हिंदित भावसे सुन्दर मधुर शोर करके वार २ सुख प्राप्तिकी सूचना करतेहैं॥ ४७॥

ततःसनहीमतीबालाभर्तुर्विजयहर्षिता ॥ अवोचद्यदितत्तथ्यंभवेयंशरणंहिवः ॥ ४८॥

इसके पीछे वह छजा शीछा बाछा जानकीजी अपने स्वामीकी विजय जान हिषत होकर बोर्छी, कि यदि यह वचन सत्य हुआ तो हम तुम छोगोंकी रक्षा करेंगी॥ ४८॥ इ०श्रीम०वा०आ०सुं०सप्तविंशःसर्गः॥२०॥

अष्टिवंशःसर्गः ॥

साराक्षसेंद्रस्यवचोनिशम्यतद्रावणस्या

(9908)

## त्रियमप्रियाती ॥ सीतावितत्रासयथा वनातिसिंहाविपन्नागजराजकन्या ॥ १ ॥

त्रिजटाके ऐसे वचन सुनकर भी जभी शोकसे संतापित सीताजीको रावणके अप्रिय वचनोंकी याद आई कि वह वनमें सिंहसे विरी हुई गज राजकन्याकी समान डरीं ॥ ९ ॥ एकतौ रावणके कहे हुए दुर्वचनोंसे अपमानित तिसपर राक्षितयोंके मध्यमें घिर कर भीरु जानकीजी, विजन वनमें छोड़ी हुई कन्याके समान विलाप करनें लगीं ॥ २ ॥ पंडितलोग जो कहा करतेहैं, कि संसारमें अकाल मृत्यु नहीं होती, यह वात सत्य है यदि ऐसा न होतातौ इस प्रकारसे महाधिकारी जाकरभी क्या हम पापिनी एक क्षणभी जीवित रह सकतीं ॥ ३॥ निश्चय जान पडताहै कि सुख विहीन और बहु दुःख पूर्ण हमारा हृदय अजर अमरहै जो ऐसा न होता तो वत्रसे चोट खाये हुए पर्वतके शृङ्गकी समान यह इजार टुकडे क्यों नहीं होजाता ? ॥ २ ॥ प्राण त्याग करनेके विषय में तो हमारा कोई दोष नहीं है; क्योंकि हम इस अप्रिय दर्शन रावण करके रोकी हुई हैं, ब्राह्मण जिस प्रकार शूद्रको वेद मंत्रका दान नहीं कर सकता वैसेही हमभी रावणको मन प्राण दान करने में असमर्थहें ॥ ५ ॥ वह जगन्नाथ श्रीरामचन्द्रजी यदि रावणके नियत किये हुये समयके मध्य, अर्थात् दो महीनेमें न ऑजायगे, तो जैसे शस्त्रचिकित्सक गर्भके बाल-कको गर्भकी दशामेंही काट डालताहै, अनार्य रावण वैसेही थोडेही दि-नोंमें बाणोंसे इमारे समस्त अंगोंको काट डालेगा ॥ ६ ॥ एक तौ हम स्वामीके विना दुःखसे व्याकुलहैं; तिसपर वधकी पीडा निश्चयही हमको भोगनी पड़ैगी; क्योंकि दो महीनें तो बडी जलदी बीत जांयगे, दो महीनें वीतनेंके पीछे, जिस प्रकार राजाकी आज्ञासे कारागारमें पढे तस्करको रात्रि वीतने पर प्राण दंड मिळताहै; वैसेही हमें प्राण दंड होगा।। ७ ॥ हा राम । हा रुक्ष्मण । हासुमित्रे । हा रामजननी गण । हा हमारी जननीगण देखो,हम मंद भाग्यवाली, महा समुद्रके मध्यमें पवन वेगसे भरी नौकाकी समान, इस विपद्में पडीहैं॥८॥निश्चयही बज्र सहस्र तेजवाले राक्षसनें मृग रूप धारण करके हमारे लिये सिंह सम पराक्रमी दो बलवान राजपुत्रोंको

मारडाला ॥९॥ मृगहरप धारी उस कालनें तत्काल अवश्यही हमारे ज्ञान-को लोपकर दियाथा; इसीलिये हम मुद्रुबुद्धिवालीनें आर्य पुत्रं श्रीराम-चन्द्र व छक्ष्मणजी दोनोंको मृगके पीछे भेज दिया ॥ १०॥ हा राम ! हा सत्यव्रत ! हा दीर्घवाहो ! हा पूर्ण चन्द्रकी समान मुखवाछे ! हा जीव छोकके हित और प्रिय साधन कारी ! तुम नहीं जानते कि हम राक्षसोंके वध योग्य हुई हैं ॥ ११ ॥ हम जो पतिके सिवाय और देवताको नहींजान तीं, ज्ञाप दान करनेंमें समर्थ होनेंपरभी हमें जो क्षमाहै, भूमिमें जो हम शयन करतीहैं; धर्म नियम का प्रतिपालन करती हैं और हमारा पतिव्रत धर्म इत्यादि, क्या सबही कृतन्न पुरुषका उपकार करनेंकी समान निष्फ-ल होगये ॥ १२ ॥ हम तुम्हारे वियोगके वज्ञ मिलनें हताज्ञाहो अति क्र-शततु और विवर्ण होगई हैं; तथापि अवतकभी जो हमनें तुम्हारे दर्शन नहीं पाये, तब हमारे यह धर्मके आचरण और पातित्रत्य सबही धर्म वृथा होगये ॥ १३ ॥ प्यारे ! हमको जान पडताहै कि तुम नियमानुसार पि-ताजीकी आज्ञाके पालनेंका व्रत समाप्तकर वनसे लौट, निर्भय और कृत कार्य होकर बड़ी २ स्त्रियोंके साथ आनंदसे विहार करते होंगे॥ १४॥ परन्तु श्रीरामचन्द्रजी हमने अपना विनाश करनेहीके छिये तुम्हारा अ-भिलाष किया,और तुमसे प्रेम लगाया, हमारा व्रत तप दोनों विफल होगये इसिलंगे हम अल्प भाग्यवालीके जीवनको धिकारहै; इस जीवनसे अब क्या प्रयोजन है॥ १५॥ विष या तीले शस्त्रकी सहायतासे हम शीप्रही, प्राण त्याग करनेकी इच्छा करतीहैं, परन्तु राक्षसके ग्रहमें ऐसा कोई नहीं है जो हमको विषया शस्त्र दानकरे ॥ १६ ॥ अपने पूर्ण अंतःकरणसे श्रीरामचन्द्रकाही स्मरण करती सीतादेवीजी अनेक प्रकारके विलाप करके शुष्क वदनसे कंपित होते २ फूले हुये वृक्षश्रेष्ठके निकट पहुँचीं। शोकसे तापित हुई सीताजीने अनेक प्रकारकी चिंता करके अपनी वँधी हुई वेणी हाथमें ली, और यह विचार किया कि इस वेणिक ग्रहे हुए डोरों-को गलमें बांध फांसी लगाय यमराजजीके वरको चलीं जांयगी॥ १७॥ यह विचार कर कोमलाङ्गी सीताजी उस वृक्षकी जड़के निकट उप स्थित होकर; व इस पेड़की एक डालको फांसी लगोनेके लिये पकड़ वह

सुंदर अंगवाली अपने और श्रीरामचंद्रजीके वंशकी मर्यादाका विचार करनें लगीं ॥ १८॥

> तस्याविशोकानिसदाबहूनिधैर्यार्जितानि प्रवराणिलोके ॥ प्रादुर्निमित्तानितदाब भूवुःपुरापिसिद्धान्युपलक्षितानि ॥ १९ ॥

उससमय लावण्यतायुक्त सीताजीके अंगोंमें,शोक नाशकारी धीरज धारण करानेंवाले होनहार समाचारकी सूचना देनेंवाले विविध भांतिके लोक प्रसिद्ध शुभ चिह्न उत्पन्न होनें लगे ॥ १९॥ इ० श्रीम० वा० आ० सुं० अष्टाविंशः सर्गः ॥ २८॥

> एकोत्रिंशःसर्गः॥ तथागतांतांव्यथितामिनंदितांव्यतीतहर्षा परिदीनमानसाम्॥ ग्रुभांनिमित्तानिग्रुभा निभेजिरेनरंश्रियाजुष्टिमवोपसेविनः॥ १॥

दुःखित अंतःकरणवाली, हर्षहीन, संतापसे पीड़ित निन्दारिहत सीताजी मर्रनेको तैयार हो रहीथीं, कि इतनेमें सब ग्रुम लक्षणोंने आय सीताजीकी सेवाकी जैसे सेवक लोग धनवान पुरुषकी सेवा किया करतेहैं ॥ १ ॥ उन अच्छे केशवाली सीताजीका चंचल पलकोंके सहित काले तारेसे शोभित विशाल ग्रुक्क वर्ण, लाल कोयेवाला वायां नेत्र मीनसे हिल्ये हुए कमलकी समान फड़कनें लगा॥ २ ॥ उनकी जो मनोहर गोल, सुडौल, मांसल, वांई भुजा बड़े मोलके अगर चंदनसे चिंत होकर बहुत कालसे अपने श्रेष्ठ प्रीतमका सहारा होतीथी, वह वांई भुजा आज अनेक दिनके पीछे जलदी २ फड़कनें लगी ॥ ३ ॥ एक दूसरेमें मिली हुईसी दोनों जांघोंमें गजराज ग्रुन्डकी समान चढा उतार और गोल सुडौल, बांई जांघनें फड़ककर सूचनादीकि मानों श्रीरामचंद्रजी सन्मुख आही गये ॥ २ ॥ उपमा रहित नयनवाली दाड़िमके दानेकी समान दांत वाली, सुन्दरांगी जानकीजीका कुछेक मलीन वर्णका वस्न शिरसे खसकर नीचे गिर पड़ा ॥ ५ ॥ पवन और तापके लगनेंसे नष्ट हुआ बी-

ज जिस प्रकार वर्षाका जल गिरनेंसे फिर जी जाताहै, वैसेही सीताजी पह-लेकहे हुए निमित्त व और दूसरे होनहार लक्षणोंको जानकर हर्ष प्राप्त करती हुई ॥६॥ विंवाफलकी समान लाल अधरोंसे युक्त सुन्दर नेत्र, सुन्द-री भुकुटि व केशोंके अन्त सहित, चंचल शोभित, श्वेत मोतीकी समान चमकीले दांतोंसे विराजमान सीताजीका वदन मंडल फिर पूर्ण राहुके याससे छूटे हुए चंद्रमाकी समान शोभायमान होने लगा ॥ ७॥

सावीतशोकाव्यपनीततंद्राशांतज्वराहर्ष विबुद्धसत्त्वा ॥ अशोभतार्यावदनेनशुक्के शीतांशुनारात्रिरिवोदितेन ॥ ८ ॥

सीताजीका शोक दूर हुआ; आलस्य जाता रहा, संतापकी शान्ति होगई और चित्त मारे हर्षके खिल्लगया। उस समय उनके मुखकी शोभा ऐसी हुई, कि जैसे शुक्कपक्ष वाले चंद्रमाके उदय होंनेंसे रात्रि शोभायमान होर-हीहै ॥ ८॥ इत्यापें श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांडे एकोनर्त्रिशः सर्गः॥ २९॥

त्रिंशः सर्गः।

हनुमानिपविकांतःसर्वश्रुश्रावतत्त्वतः॥ सीतायास्त्रिज्टायाश्चराक्षसानांचगर्जितम्॥१॥

सीताजीका विलाप और त्रिजटाके स्वप्नका वृत्तान्त और राक्षित्योंका गर्जना, धमकाना, डराना विक्रमञ्चाली इन्नुमानजीने समस्तही आदिसे अन्तिक सुना ॥ १ ॥ नन्दनकाननवासिनी सुरसुन्दरीकी समान अञ्चोक वनमें बसतीहुई इन देवी श्रीजानकीजीको देखकर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी अनेक चिंता करने लगे, ॥२॥ हजार र लाख २ करोड़ २ वानर चारों ओर जिनकी खोजमें फिरतेहैं, सो यहां उनको हमने पायाहै ॥ ३ ॥ अबतक तो दूतका कार्य हमने भली भांतिसेही प्राकियाहै । शञ्जकी श्रीक जाननेके लिये ग्रित भावसे घूमघाम कर समस्त वृत्तान्त हमने जानाहै ॥ १ ॥ मनुष्यकी अपेक्षा राक्षसोंकी धन संपत्तिकी लघुताई व बढ़ोतरी देखी, और इस लंकापुरीकोभी भली भांतिसे उलट पुलट कर देख डाला और राक्षस रावणका प्रभावभी देखा ॥ ५ ॥

इस समय हमें उन अप्रमेय सर्व प्राणियोंके प्रति दयालु, रामचन्द्रजीके दुर्शनकी अभिलाषा किये उनकी भार्या सीताजीको समझाना बुझाना उचितहै ॥ ६ ॥ जिन्होंनें इस्से पहले कभी दुःख नहीं देखा; और उसकी-भी कोई आज्ञा नहींहै कि शीघ्रही इसके दुःखके पार होजाय, इसलिये प्रथम हम उन पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली जानकीजीको समझावें बुझावेंगे॥ ७॥ शोकके मारे इन सती सीताजीकी चैतन्यता जाती रहींहै जो हम इनको बिना समझाये बुझाये चले जांयगे, तौ हमारे जानेंमें दोष हो जायगा ॥८॥ जो हम यहांसे इनको बिना समझाये बुझाये चले जायँगे, तौ यश्चस्विनी राजकुमारी जानकीजी अपने उद्धारका उपाय न देखकर निश्चयही प्राण त्याग करेंगी ॥ ९ ॥ सीताजीके दर्शनकी छाछसा छगाये चन्द्रानन, उन महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीनें जिस प्रकार इन्हें समझानेंको कह दियाहै, उसी प्रकारसे हमें उचितहै कि जानकीजीको समझावें॥१०॥ परन्तु क्या इन राक्षसियोंके सामनेही बाँतें करें सो तौ हो नहीं सक्ता अब हम इस बड़े भारी शंकटमें पड़ेंहैं; कि अब क्या करना चाहिये ।। ३९ ॥ जो रात्रि बीतनेंके पहलेही हम इनको नहीं समझावेंगे तो यह निःसंदेह अपने जीवनको फांसी लगाकर त्याग करदेंगी ॥ १२ ॥ जबिक श्रीरामचन्द्रजी हमसे पूछेंगे कि जानकीजीनें हमको क्या कहाहै; तब सुम-ध्यमा सीताजीसे संभाषण न किये हुए इम उनको क्या उत्तर देंगे ? ॥१३॥ जो सीताजीस बिना बार्ता किये और बिना समाचार छिये हम शीवता पूर्वक यहांसे चले जाँय तौ काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रजी क्रोध दृष्टिसे इमको भस्मकर डालेंगे ॥ १४ ॥ और जो सीताजीसे बिना संभाषण किये आज हम राजा सुत्रीवके पास जाकर श्रीरामचन्द्रजीके छिये उत्साहितकर उनको यहां छावें, तौ उनका, सेना सहित यहांपर आनाभी वृथा होजाय-गा, क्योंकि जानकीजी तो पहलेही प्राण त्याग करदेंगी ॥ १५ ॥ हम जरा इन राक्षसियोंकी ओटकाही अवसरचाहते हैं; जैसेही कि अवसर मिलेगा; वैसेही शोकसे संतापित हुई सीताजीको हम धीरे २ समझा बु-झादेंगे ॥ १६ ॥ यद्यपि हम इस समय बहुत छोटे और वानर देह धारण किये हुएँहैं, तथापि वानर होकरभी मनुष्यकी समान बोळी बनाय च्याकरणादिसे शुद्ध वचन कहैंगे ॥ १७॥ यदि ब्राह्मणोंकी समान हम

संस्कृत बोलेंगे, तो सीताजी हमको रावण समझकर डर जायँगी॥ १८॥ इसिलिये हमको अवर्यही अर्थ युक्त मनुष्यकी बोली (प्राकृत) बोलना पडेगी, नहीं तौ हम किसी प्रकारसे इन निदा रहित जानकीजीको न सम-झा संकैंगे ॥ १९ ॥ पहले राक्षसोंने जानकीजीको त्रासित कियाँहै इस लिये हमें वानर देह धारण किये मनुष्यकी समान बात करते सुन कदा-चित् जानकीजी औरभी डर जायँगी ॥ २०॥ हमको दुरात्मा पापरूपी रावण जानकर, मनस्विनी और बड़े २ नेत्रवाळी जानकीजी अपना बचाव करनेंके लिये आर्त शब्द न कर उठें ॥ २१ ॥ जब वह एकाएक आर्त्त नादकर उठेंगी तब अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किये हुए यमराजकी समान भ्यंकर राक्षसियें कोप किये आजायँगी ॥ २२ ॥ तिसके पीछे यह सब महा वलवान् विकट वदनवाली राक्षसियें चारों ओर देख, सब वृत्तान्त जान हमको वध करनें या पकड़ छेनेके छिये यत करेंगी॥ २३ ॥ तब हमको बड़े २ वृक्षेंकी छोटी२ और बड़ी डालियों,और और स्कंधोंप-र दौड़ता हुआ देखकर यह सब राक्षासियें बहुतही डर जांयगी ॥ २४ ॥ वनमें चूमनेंके समय हमारी भयानक मूर्तिका दर्शन करके सब राक्षिसें भ्रमके मारे व्याकुछहो अति विकट शब्द करेंगी॥ २५॥ और पीछेसे वह राक्षिसियें उन राक्षसोंकोभी पुकारेंगी। जोकि इस अशोकवाटिकाकी र-क्षा रावणकी आज्ञासे अतियत्नसहित किया करतेहैं ॥ २६ ॥ तन ने राक्षसुलोग उद्धियहो शुल, शर, भाला, विविध भांतिके अस्त शुख्र छेकर अति वेगसे यहां पर आवेंगे ॥ २७॥ उस राक्षसब्छसे घेरे जाकर जो हम उन समस्तका संहारभी कर डालें, तब भी फिर थका-वटके मारे समुद्रके पार न जाय सकेंगे ॥ २८ ॥ अथवा कार्य करनेंमें कुज़ल राक्षस लोग यदि हमकोही बन्दी कर लेंगे, तो एक तो हम बँधुए हुये, और दूसरे जानकीजीभी हमारे आनंका प्रयोजनभी न जान सकें-गी॥ २९॥ अथवा राक्षस छोग अत्यन्त हिंसाके करनेंवाछे होतेहैं सो यदि वह राक्षस जनकसुता जानकी जीको ही मारडार्छे, तौ श्रीरा-मचंद्रजी और सुत्रीव दोनोंका कार्य नष्ट हो जायगा ॥ ३०॥ हम बँधुए होजांय तो होजांय; परन्तु एक बातका सोचहै कि हमारे पीछे सीतादे-वीजी राक्षसोंसे चिरे हुए सागरसे व्याप्त, मार्गहीन, छांचनेंके अयोग्य,

इस ग्रुत स्थानमें वसतीहैं, सो इनके पास इनकी खोज खबर छेनेको भी फिर कोई नहीं आ संकैगा ॥ ३१ ॥ युद्धमें राक्षस लोग हमको मारही डालें परन्तु हम और किसीको ऐसा नहीं देखते कि हमारे मरनेंके पीछे श्रीरामचंद्रजीके कार्यकी सहायता करें ॥ ३२ ॥ क्योंकि हम ठीक र अपनें मनमें विचार करतेहैं कि हमारे मरजानें पर कोई वानर ऐसा नहीं है जो ज्ञात योजनका विस्तार वाला समुद्र लांवे ॥ ३३ ॥ हम तौ अकेले सरलतासे सहस्र २ लक्ष २ राक्षसोंके मारनेमें समर्थ हैं, परन्तु इसके पीछे समुद्रके उस पारको नहीं जाय सकेंगे, क्योंकि युद्धसे थकावट बहुत चढ़ जायगी ॥ ३४ ॥ युद्धमें जय पराजय होनेंका कुछ ठीक नहीं इसलिये संदिग्ध कार्यमें प्रवृत्त होनेके लिये हमारी रुचि नहीं होती हां जो संज्ञय रहित कार्यहो तौ उसको कर भी डालें, कारण कि संज्ञय विहीन कार्यको कौन पुरुष संदेहवाला बतलावेगा ॥ ३५ ॥ इस समय सीताजीके साथ वार्तालाप करनेंसे भी दोषहै और विना वार्ता कियेभी वैदेहीजीका प्राण जाता है ॥ ३६ ॥ सिद्ध होनेके निकट पहुँचा कार्य यदि असावधान दूतके पास आजाय, तौ वह देश कालके विरुद्ध होकर सूर्यके उदय होनेपर अंधकार की समान नष्ट हो जाताहै ॥ ३७ ॥ कार्य और अकार्य दोनोंमेंसे स्थिर करके जो कर्तव्य विचारा जाय, तौ अपने आपको पंडित माननेवाले दूतोंके हाथमें पड़कर वह कार्यभी विगड जाताहै ॥ ३८॥ क्या करनेंसे कार्यकी हानि नहीं; और हमारे वचन जानकीजीभी सुनलें, और उकसावेंभी नहीं और हमारा समुद्रका लां-घनाभी वृथा न जाय ॥ ३९॥ क्या करनेंसे सीताजी डर न पाय कर इसारे वचन श्रवण करें, बुद्धिमान हनुमानजीनें इन सब बातोंको भली भांतिसे विचार कर स्थिर किया कि ॥ ४० ॥ क्वेज्ञ रहित होकर कार्य करनेंमें श्रीरामचंद्रजीही इनके प्यारे हैं, और उन प्रिय जनोंमेंही इनका चित्त लग रहाहै, इससे एकाएक श्रीरामचंद्रजीका समाचार देकरः इनको घवड़ावें नहीं ॥ २१ ॥ इक्ष्वाकु वैश्वियोंमें श्रेष्ठ जितेन्द्रिय श्रीरामचंद्रजीके धर्मयुक्त ग्रुम वचन आपही आप कहकर ॥ ४२ ॥ मीठी वाणीसे सब वृत्तांत सुनावेंगे जिस प्रकारसे सीताजीको विश्वास आवे, अब हम उसेही सर्व प्रकारसे करतेहैं ॥ ४३ ॥

## इतिसबहुविधंमहाप्रभावोजगतिपतेःप्रम दामवेक्षमाणः ॥ मधुरमवितथंजगादवा क्यंद्रमविटपांतरमास्थितोहनुमानु ॥ ४४ ॥

महानुभाव हनुमानजी जगत्नाथ श्रीरामचंद्रजीकी भार्याको निहार इस प्रकारकी अनेक चितायंकर वृक्ष ज्ञाखाक मध्यमें छुकाय कर मधुर वाणी से सत्य वचन कहनें छो।। ४४॥ इ० श्रीम० वा० आ० सं० विज्ञासर्गः ३०॥ एकत्रिशः सर्गः॥

एवंबहुविधांचिंतांचिंतियत्वामहामतिः॥ संश्रवेमधुरंवाक्यंवैदेह्याव्याजहारह॥१॥

महामतिवाले हनुमानजी ऐसी अनेक प्रकारकी चिंतायें कर दूरसे इस प्रकारके मधुर वचन बोले कि जिस्से केवल सीताजीही सुनपावें और कोई नहीं ॥ १ ॥ हतुमानजी कहनें छगेकि दशरथजी नाम एक राजाथे, उन के बहुत सारे रथ, हाथी और घोड़ेथे। और वह पुण्यज्ञील, महाकीर्ति और इक्ष्वाकु लोगोंके मध्यमें बड़े विख्यातथे ॥२॥ वह हिंसासे अलग, ऊंचे मनवाले, द्यालु, सत्य विक्रम. इक्ष्वाकुराजवंशमें प्रधान और लक्ष्मिके बढ़ानेंवाछेथे ॥ ३ ॥ राजछक्षणोंसे युक्त, विपुछ श्रीमान, राजाओंमें श्रेष्ठ, ससागरा पृथ्वीमें विख्यात बन्धुजनोंके सुखदाता और सुखीथे ॥४॥ श्रीरामचंद्रजी नामक उनके एक प्यारे दुलारे बड़े पुत्रथे, पूर्ण चंद्रमाकी समान मुखवाले श्रीरामचंद्रजी ज्ञानी और सब धतुष धारण करने वालोंमें श्रेष्ठ हुए॥५॥वह श्रीरामचंद्रजी अपने चरित्रकी रक्षा करने वाले, निजजनों-की रक्षा करनेवाले समस्त जीवोंकी रक्षा करने वाले,धर्मकी रक्षा करने वाले, और शतुगर्णोके तपाने वालेथे॥ ६ ॥ वीर श्रीरामचंद्रजी, सत्यप्रतिज्ञ वृद्ध अपने पिताजीकी आज्ञा पाय भार्या और श्राताके सहित वनको पठाये गये ॥ ७ ॥ अति घोर भयंकर बनमें शिकार खेळते २ उन्होंने काम रूपी अनेक बळवान राक्षसोंके प्राण निकाले ॥ ८॥ जनस्थानके १४००० चौदह हजार राक्षस और खर व दूषणके मरनेकी वार्ता श्रवण कर रावणने कोधके वशहों इस बातको न सहा और उनकी स्त्रीको हरण

किया ॥ ९ ॥ माया मुगके रूपसे वनमें श्रीरामचंद्रजीके साथ छछ करा-कर उनकी स्त्री जानकीजीका हरण कर छिया सो निन्दा रहित जानकी-जीको ढूंडते ॥ १० ॥ श्रीरामचंद्रजीनें वनमें सुत्रीव वानरके साथ मित्र ताकी तब परपुरविजयी श्रीरामचंद्रजीनें वालिका संहार कर ॥ १२ ॥ महात्मा सुत्रीवजीको वानरों का राज्य देदिया। उन सुत्रीवजीकी आज्ञासे कामरूप धारी वानर ॥ १२ ॥ हजार २ करोड़ २ मिलकर सव दिशा ओंमें खोज करतेहैं, हम सम्पातिक वचनानुसार शत योजनके विस्तार वाला ॥ १३ ॥ समुद्र उन्हीं विशालाक्षीके हेतु अति वेगसे नांघ कर आयेहैं, कि जैसे रूप रंगकी, व जिस प्रकारके चिह्नोंसे युक्त उन सीता-जीको ॥ १२ ॥ इमनें श्रीरामचंद्रजीके मुखसे सुनाथा वैसाही पाया, वानर श्रेष्ठ इनुमानजी इतना कहकर चुप होरहे ॥ १५ ॥ जानकीजी भी यह सब वचन सुनकर अतिशय विस्मित हुई; फिर टेढ़े बालों वाली सुकेशी जानकीजी भयके मारे वालोंसे ढका हुआ वदन ऊंचा करके शिश्पा वृक्षके झांदरोंमेंको देखनें छगीं ॥ १६॥ सीताजी हतु-मान जीकी कथा अवण करती, समस्त दिशा विदिशा को देखती एक मनसे श्रीरामचंद्रजीकी ही चिंता करती हुई अति हार्षेत हुई ॥ १७॥

सातिर्थगुर्ध्वचतथाद्यधस्तान्निरीक्षमाणात मर्चित्यबुद्धिम् ॥ ददर्शिपंगाधिपतेरमात्यं वातात्मजंसूर्यमिवोदयस्थम् ॥ १८॥

उन्होंने अगल बगल ऊंचे नीचें सब ओर को देखते २ उद्य होते हुए सूर्यकी समान, वानरपति सुग्रीवजीके मंत्री असाधारण बुद्धि युक्त पवनकुमार हनुमानजीको देखा ॥ १८॥ इ०श्रीमद्रा० वा० आ० सुं०एकतिंज्ञःसर्गः ॥ ३९॥

द्रात्रिंशः सर्गः॥

ततःशाखांतरेछीनंदृङ्घाचिलतमानसा ॥ विष्टितार्जनवस्नंतंविद्युत्संघातिपंगलम् ॥ १ ॥ विज्लोकी समान तिष्ति वर्ण हरे वसन पहरे हुए हनुमानजी शाखामें

छिपे हुए, बैठेथे इसलिये उनको स्पष्ट न देख पानेंसे सीताजीका मन कुछेक चंचल होगया ॥ १॥ उन जानकीजीने अशोककी राशिक समान प्रभायुक्त तपाये हुए सुवर्णकी समान नेत्रवाले प्रियवादी वानर हनुमानजीको देखा ॥ २ ॥ विनीत वदनसे बैठे हुए वानर श्रेष्ठको देखकर सीताजी परम विस्मय युक्त होकर चिन्ता करने छगीं॥ ३॥ अहो । वानरजातिके मध्यमें यह वानर बढ़े भयंकर शरीरवाला और बड़े दुखःसे देखनेके योग्य है ऐसा विचार श्रीजानकीजी फिर मोहित हो-गई ॥ ४ ॥ भयसे मोहित और दुःखसे कातरहो भामिनी जानकी जी-हा राम! हालक्ष्मण! कहरकर करुणास्वरसें विलाप करनें लगीं।। ५ ॥कहीं राक्षस न जान पावें इसिलिये वह धीरे २ रोनें लगीं इसके पीछे जानकीजी वानर श्रेष्ठ हनुमानजीको विनीत भावसे निकट आते देखकर विचारने ठगीं कि यह स्वप्न तौ नहीं है॥६॥सीताजीनें शाखामृगोंकी समान मुखवाले पहला कहा हुआ वेश धारण किये बुद्धिमानोंमें श्रेष्ट महत गुण सम्पन्न वानरों में मुख्य पवनकुमार को फिर दूसरी वार देखा ॥ ७ ॥ इनुमान जीको देखकर सीताजी बहुतही डरीं और मृतक तुल्य होगईं फिर कुछ क्षणके पीछे चैतन्यता प्राप्त करकै विशालकोचनवाली जानकीजीने चिता-कींकि स्वप्नमें वानर देखनेंसे आज हमनें बड़ा बुरा स्वप्न देखा॥८॥वानरका देखना खोटे स्वप्नोंमें गिनाजाता है हम प्रार्थना करतीहैं कि श्रीरामचंद्रजी-का लक्ष्मणका और हमारे पिता जनकजीका मंगल होवे ॥ ९॥ उन पूर्ण चंद्रमाकी समान वदन वाले श्रीरामचंद्रजीके विरहमें हम शोक दुःखसे पी-ड़ित होरहीहैं हमारे मनको कुछभी सुख नहीं निद्रा तो कभी आतीही नहीं फिर भला स्वम कैसे दीखेगा इसलिये यह स्वम नहींहै ॥१०॥हम बराबर अपने मनमें राम२जपती रहती हैं और वचनसे सर्वदा रामही राम नि-कालती हैं और निरन्तर ध्यानके वज्ञहो मनमें जो विचारतीहैं वही श्रवण करतीहैं और श्रवण करनेंके अनुसार देखभी छेतीहैं ॥ ११ ॥ एक मनमें सदा जो उनकी चिन्ताकरती रहतीहैं इसी कारणसे उनका रूप हमारे मनमें उदित होकर इमको पीड़ा पहुँचाताहै इसलिये हम नित्य उनकी ही कथाको सुनती हैं और उनकीही कथा वार्ता अवण करती व उनकोही देखती हैं ॥ १२ ॥ फिर ऐसा समझ पड़ताहै कि यह वानर मन कल्पितहै

और फिर जो भछीभांति विचार कर देखतीहैं तो यह जाना जाताहै कि मनोरथसे कल्पित हुई वस्तुका तोकोई रूपही नहीं है क्योंकि यहतो स्पष्ट रूप धारण करके हमसे वार्ता करताहै ॥ १३ ॥

नमोस्तुवाचस्पतयेसविज्ञणेस्वयंभवेचै वहुताशनाय ॥ अनेनचोक्तंयदिदंममा यतोवनौकसातचतथास्तुनान्यथा॥ १४॥

बृहस्पतिजीको नमस्कार, श्रस्त्रधारी इन्द्रजीको नमस्कार, ब्रह्माजीको नमस्कार, और अग्निजीको हमारा नमस्कार, हम प्रणाम करके प्रार्थना करतीहैं कि हमारे सन्मुख जो इस वानरने यह कथा कही, यह सत्यही सत्यहो, मिथ्या नहीं ॥ १४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि-कान्ये सुन्दरकांडे द्वानिका सगाः ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिशःसर्गः॥

सोवतीर्येष्टमात्तरमादिष्टमप्रतिमाननः॥ विनीतवेषःकृपणःप्रणिपत्योपसृत्यच॥१॥

संगेकी समान छाछ मुखवाछ पवनकुमार हनुमानजी छपरकी शा-खासे नीचे की शाखापर उतरकर सीताक दुःखते दुःखित और विनीत भाव युक्त हो दूरहीसे प्रणामकर ॥ १ ॥ शिर परसे दोनों हाथ जोड़ अति मधुर वाणीसे महा तेजस्वी हनुमानजी श्रीजानकीजीसे वोछे ॥ २ ॥ हे कमछनयने ! तुम कौनहो १ तुम सर्वाङ्ग सुन्दरी, मछीन रेशमीन वस्र पहरे वृक्षकी शाखा पकड़े हुये क्यों खड़ीहो १ ॥ ३ ॥ कमछपत्रसे जलके गिरनेंकी समान तुम्हारे दोंनो नेत्रोंसे शोक जिनत आंसुओंकी बूंदें क्यों गिर रहीं हैं ॥ ४ ॥ हे शोभने ! सर, असर, नाग, गन्धवे, राक्षस, यक्ष, और किन्नर, इन सब में तुम कौनहो १ ॥ ५ ॥ हे चारुवदने । हे स-वीगसन्दरी ! तुम रुद्रगण, मरुद्रण या वसु गणोंमेंसे कोई हो, हमती जा-नतेहैं कि तुम देवताहो ॥ ६ ॥ क्या तुम ज्योतिमय नक्षत्र गणोंमें मुख्य सर्व श्रेष्ठ गणोंमें पहले गिरनेंक योग्य रोहिणीहो १ जो चन्द्रमांक वियोगमें यसित हो स्वर्गसे यहां पर गिरीहो ॥ ७ ॥ "हे कल्याणि ! हे निन्दा रहित छोचनवाछी। तुम कौनहो।"हेकाले वर्णके नेत्रोंवाछी। क्या तुम कल्याणी अरुन्धती हो जो कोप और मोहके वज्ञ अपने स्वामी विश्वष्ठजीको कोधित कराय यहांपर चली आईहो। ॥ ८॥ हे सुमध्यमे। तुम्हारे प्रत्र. पिता, स्वामी या श्राताका क्या नामहै; या इन लोगोंका कुछ अनुभूल होनेंसेही या इस लोकसे दूसरे लोकमें उनके जानेस तौ तुम शोक नहीं कर रहीहो, तुम रोय रोय कर ठंने ठंने श्वास हे रही हो, भूमिको स्पर्श कियेहो, और नरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीका नाम वारंवार मुखसे उचारण कर रहीहो, इसिछिये हम तुमको देवीभी नहीं मान सकतेहैं ॥९॥१०॥ परन्तु जिसप्रकारसे तुम्हारे शुभ लक्षण हम देख रहेहैं, इस्से तो हमको यही जान पड़ताहै. कि तुम राजाकी रानी अथवा कोई राजकन्या होगी ॥ ११ ॥ रावणने बलात्कार करके जिन जानकीजीको जनस्थानसे हरण कियाहै तुम यदि वही सी-ताही तो बताओ, हम तुमसे इस बातको जानना चाहतेहैं तुम्हारा मंगुरू होवे ॥ १२॥ जिसप्रकारकी तुम्हारी दीन अवस्था,और जिसप्रकारका अछी-किक रूप और जिसप्रकारका तपस्वियोंके योग्य वेश देखतेहैं, इ-रुसे तौ निश्चयही जान पड़ताहै कि तुम श्रीरामचंद्रजीकी रानीही ॥ १३॥ विदेहकुमारी सीताजी हनुमानजीके वचन और रामनामको सुनकर आनंद सहित वृक्षकी शांखापर बैठे हुए इन्नुमानजीसे बोर्छी ॥ १४ ॥ इस सारी पृथ्वीमें जो राजसिंह गणोंमें जो प्रथम गिनें जानेंके योग्यहें, हम उन जिते-न्द्रिय, राजु सैनाके मथनेंवाले महाराज दशरथजीकी पुत्रवधूहैं ॥ १५ ॥ और विदेहराज महात्मा जनकजीकी हम कन्याहै; हमरा सीता नामहै; और बुद्धिमान महान श्रीरामचंद्रजीकी हम स्त्रीहैं ॥ १६ ॥ हमने श्रीराम-चंद्रजीके साथ गृहमें बारहबर्षतक रह सब अभिलाषा पूर्ण कर मनुष्य छोकके भोगोंको भोगकिया ॥ १७ ॥ इसके पीछे जब तेरहवां वर्ष आया तब राजा दशरथजी अपने पुरोहितकी सम्मति लेकर इक्ष्वाकु कुमार श्री-रामचंद्रजीको राज्याभिषेक में अभिषेकित करनेके छिये तैयार हुए॥१८॥ जब श्रीरामचंद्रजीके अभिषेककी सब सामग्री आने छंगी, कि इतनेंमें कै-कियी नामक रानीने अपने स्वामीसे कहा ॥१९॥ कि जो श्रीरामचंद्रजीका अभिषेक कराया जायगा, तौ हम प्रतिदिन भोजन न करेंगी, न जल पियें-गी, तुम जान रक्लो कि रामचंद्रजीका अभिषेक होनाही हमारे जीवनका अंतह ।।२०।। हे राज श्रेष्टा आपने जो उस देवासुरसंग्राममें प्रसन्न होकर

इमको दो वर देने चाहतेथे, उन दोनों वरोंको मिथ्या करनेकी यदि आ-पकी इच्छा न होवे, तो हम प्रार्थना करतींहैं कि रामचंद्र वनको चछे जांय ॥२१॥ सत्यवादी राजा दशरथजी रानीको जो वचन दे चुकेथे उन-को यादकर, और कैकेयीके निदुर अप्रिय वचन सुन मूर्च्छित होगये॥२२ इसके पीछे वृद्ध राजा दशरथजीने सत्य धर्ममें स्थिर रहकर रोदन करते हुये यज्ञस्वी अपने बड़े पुत्र रामचंद्रजीसे राज्य मांग छिया॥ २३॥ पि-ताजीका वचन राज्याभिषेकसेभी श्रीरामचंद्रजीको अधिक प्यारा हुआ, प्रथम उसको वह मनमें अंगीकार कर फिर प्रगटमें स्वीकार करते हुए ॥ २४ ॥ क्योंकि श्रीरामचंद्रजी जिस वस्तुका दान कर चुकेहैं फिर चाहैं उनके प्राणभी जाते रहें, तोभी उस वस्तुका ग्रहण नहीं करते, उनका स्वभावही ऐसाहै,िक सदा सत्य कहेंगे, मिथ्या कभी नहीं कहते ॥ २५ ॥ वह महायश्वांन श्रीरामचंद्रजी बड़ेर मोलके वस्त्रोंको त्यागकर. अपने पूरे अंतःकरणसे राज्यको छोड़ बन जानेंके समय हमको अपनी माताके नि-कट सोंपर्ने छगे ॥२६॥ परन्तु हमने बहुत ज्ञीत्र वनचारिणीका वेज्ञ धा-रण-करके उनके आगेही साथ वन चलनेंको तैयार हुई, क्योंकि उनके निना स्वर्गमें वास करनेंसेभी इमको प्रसन्नता नहीं ॥ २७ ॥ मित्रोंके आ-नंद बढ़ानें वाले महाभाग सुमित्रानंदन लक्ष्मणजीभी अपने बड़े आताके साथ वन चलनेके लिये पहलेही कुज्ञ चीर पहरकर तैयार होगये॥ २८॥ इस प्रकारसे इम तीनोंजन अपने बडे राजा दश्ररथजीकी आज्ञा अति आदर मानसे अंगीकार करके कठोर व्रत धार ऐसे गंभीर दर्शन वनमें प्र-वेश करते हुए जो पहले कभी नहीं देखाथा॥ २९॥ वह अमित तेजमान श्रीरामचन्द्रजी दण्डकारण्यमें वस रहेथे कि उसी समय दुरात्मा राक्षस रावणने उनकी भार्या हमको हरण किया ॥ ३० ॥

द्रौमासौतेनमेकालोजीवितानुग्रहः कृतः ॥ ऊर्ध्वद्राभ्यांतुमासाभ्यांतत स्त्यक्ष्यामिजीवितम् ॥ ३१ ॥

उसने अनुग्रह करके हमारी जीवन रक्षांके लिये दो मासकी अविधि

दीहै दो मासके बीत जानेंपर हमको जीव त्याग करना पड़िगा॥ ३१॥। इत्यापे श्रीम० वा० आ० सुं० त्रयित्रज्ञासर्गः॥ ३३॥

चतुर्स्त्रिशः सर्गः॥

तस्यास्तद्रचनंश्चत्वाहनूमान्हरिष्टुंगवः॥ दुःखाद्वःखाभिभूतायाःसांत्वसुत्तरमब्रवीत्॥१॥

शोक संतापसे संतापित हुई श्रीजानकीजीके यह वचन सुन वानर श्रेष्ठ हनुमाननी उनको समझाते बुझाते हुए उत्तर देने छगे॥ १ ॥ हे देवि। -श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञानुसार हम आपके निकट दूत होकर आयेहैं; हे विदेह नंदनि । श्रीरामचन्द्रजी कुश्रुलहैं; उन्होंने आपकी कुश्रुल पूंछीहै॥२॥ जी वेद्वित श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र और चार देदोंको जानतेहैं, देवि । उन दश्ररथ कुमार श्रीरामचन्द्रजीने आपकी कुशल मंगलका प्रश्न कियाहै ॥ ३ ॥ तु-म्हारे स्वामीके प्रिय अनुचर महा तेजवान छक्ष्मणजीनें शोकसे संतापित हो मस्तक द्युकाय आपको प्रणाम कियाँहै ॥ ४ ॥ उन दो नर्रांसहोंकी कुश्रू वार्त्ता अवणकर देवी जानकीजीक सब अंगोंमें रोमाञ्च हो आ-या तब उन्होंने इनुमानजीसे कहा ॥ ५ ॥ मनुष्य जीवित रहने पर सौ वर्षके पीछे भी आनंद पाताहै ( अर्थात जो मनुष्य जीवित रहे तौ कभी न कभी उसे आनंद मिलताहीहै ) यह जो कहावत लोग कहा करते हैं, सो अब हम उसको सत्यही सत्य देखतीहैं ॥ ६॥ श्रीराम लक्ष्मणजीके मिलनें पर जैसा आनंद सीताजीको होता, इस समयभी सीताजीको वैसाही आश्चर्यका आनंद उपजा॥ ६॥ तब सीताजी और हनुमानजीमें विश्वस्त भावसे परस्पर वार्ता होनेंछगी ॥ ७॥ श्लोकसे संतापित हुई जानजीजीके यह वचन सुनकर पवनकुमार हुनु-मानजी धीरे २ उनके समीप चले गये ॥ ८॥ धीरे २ हतुमानजी ज्यों २ निकट आतेथे, त्यों २ सीताजीके मनमें इनको रावण जानकर ज्ञांका होतीथी ॥ ९ ॥ वह मनही मनमें कहनें लगीं हाया हमनें कैसा बुरा कार्य किया । इससे अपना वृत्तान्त कहा। यह तो वही रावण दूसरा रूप धारण कर यहां आयाहै ॥ १० ॥ यह विचार कर सुन्दर अंगवाली जानकीजी ज़िज़ापाकी डालीको छोड़ शोकसे आकर्षितहो उस घरती परही बैठ-

गई ॥ ११ ॥ इसी अवसरमें महाबाहु हनुमानजीने जानकीजीको प्रणाम किया,परन्तु भयके मारे त्रासित जानकीजीने फिर उनको न निहारा॥१२॥ हनुमानजीको वन्दना करते हुये देखकर चंद्रमुखी सीताजी छंबे २ इवास लेकर उन वानरश्रेष्ठसे मधुर वचन बोलीं ॥ १३॥ कि यदि तुम सत्य २ ही मायांवी रावण, माया अवलंबन कर फिर हमकी संताप देनें, आयेहो, तौ हम तुमसे कहती हैं कि हमें इस प्रकारका दुःखदेना तुमको उचित नहीं है ॥ १४ ॥ जनस्थानमें जिसको हमने अपना प्रकृत रूप छोड़ कर भिक्षुकका रूप धारण किये देखाथा, निश्चय तुम वहीं राव-णहो।। १५॥ हेकामरूपी निज्ञाचर। हम उपनास करनेसे क्षीणहो दीन भावसे समय विताती हैं, सो हमको पुनर्वार सताना तुम्हारा उचित कर्म नहीं है ॥ १६॥ अथवा हमारी शंका झूंठीहै; क्योंकि तुम्हारे दर्शनसे हमारे मनमें आनंद उपजताहै, इससे तुम रावण नहींही ॥ १७ ॥ यदि तुम श्रीरामचंद्रजीके दूत होकर यहां आयेहो तौ तुम्हारा मंगलहोती हैवानर श्रेष्ठ। हम तुमसे श्रीरामचंद्रजीकी कथा पूछतीहैं क्योंकि श्रीरामचं-इंजीकी कथाही हमको अधिक प्यारीहै ॥ १८ ॥ हेवानर । तुम हमारे प्यारे श्रीरामचंद्रजीके ग्रुणोंका कीर्त्तन करो । हेसौम्या जिस प्रकार जलका वेग नदीके किनारेको ढाताहै वैसेही तुम हमारे मनको हरण करते-हो ॥ १९ ॥ अहो। स्वप्ननें इमको क्या महा सुख दियाहै। बहुत दिनसे हरी हुई हमने आज श्रीरामचंद्रजीके भेजे हुये दूतको देखा ॥ २० ॥ वीर श्रीरामचंद्रजी, व छक्ष्मणजीको यदि हम स्वप्नमेंभी देख पावें, तो हमें व्याकुलता न होने, परन्तु स्वप्नभी हमारा विरोधीहै ( अर्थात नींदहीं नहीं आती स्वप्न कहांसे हो )॥ २१॥ इसको हम स्वप्न नहीं समझ सकतीं; क्योंकि स्वप्नमें वानर देखनेंसे अभ्युदय नहीं प्राप्तहोता, परन्तु हमने तौ संतोष रूप अभ्युद्य प्राप्तिकया ॥ २२ ॥ तौ फिर क्या यह बुद्धि-का श्रम, पवनका विकार या उन्मादसे उत्पन्न हुआ विकार, अथवा मृग तृष्णाहै ॥ २३ ॥ यह उन्मादभी नहीं है क्योंकि उन्मादका लक्षण ज्ञानकी होनिहै, परन्तु हमको ज्ञान भछी भांतिहै, हम अपनेकोभी जानती हैं, और इन वानर कोभी प्रत्यक्ष देख रही हैं॥ २८ ॥ सीताजी इस प्रकारकी अनेक चिन्ता ओंसे कामरूपी राक्षस और वानर दोनों पक्षके बळावळकी निर्णय

कर जानकीजी हनुमानजीको रावणही मानती हुई ॥ २५॥ क्योंकि वह जानतीथीं कि राक्षसलोग अपनी इच्छानुसार दूसरे रूपको धा-रण कर सकते हैं । जनकनंदनी सुमध्यमा सीताजी उस कालमें यह स्थिर करके फिर इनुमानजीसे कुछ न बोर्छी ॥ २६॥ पवनकुमार हनुमानजी सीताजीके अभिपायको जान, उस समय श्रवण सुलकारी वचन कह उनके आनंदको बढाने छगे॥ २७॥ कि श्रीरामचंद्रजी सूर्यकी समान तेजस्वी और चंद्रमाकी समान छोकोंके आनंद बढ़ाया करतेहैं: और वह कुबेरजीकी समान सब छोकोंके राजाहैं॥ २८॥ और विक्रम करनेमें महायशस्वी विष्णुजीकी समान, और बृहस्पतिजीकी भांति सत्यवादी और मधुर भाषी हैं॥ २९॥ वह रूपवान स्त्री जातिके वांछ नीय साक्षात् मूर्तिमान कन्द्र्पकी समान श्रीमानहैं। जिस स्थानमें कोष करना डिचत होता. वह उसी स्थानमें कोध किया करतेहैं, छोकोंमें वह सर्व श्रेष्ठ और महारथीहैं ॥ ३० ॥ सब छोक उन महात्मांकी भुजा छायाका आश्रय छेकर टिके हुयेहैं । जिसनें मायामय मृगके द्वारा रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीको दूर कर ॥ ३१ ॥ ज्ञूने आश्रमसे आपको दूर कियाँहै, सो आप शीबही उसका फल देखेंगी, वीर्यवान श्रीराम-चंद्रजी शींत्रही उस रावणकी मार डालेंगे ॥ ३२ ॥ वह श्रीरामचंद्रजी कोंधकर अग्निकी समान प्रकाञ्चित बाणोंके समुद्दोंको छोड़ उस राव-णका संदार करेंगे । सो उनकेही भेजे दुए दूत होक्र हम तुम्हारे पास आयेहें ॥ ३३ ॥ आपके विरहसे कातर होकर उन्होंने आपकी कुज़रू वार्ता पूछीहै, सुमित्राके आनंद बढानेवाले तेजवान महाबाहु लक्ष्मण-जीनेभी ॥ ३४ ॥ प्रणामकर आपकी कुश्रुख वार्ता पूछीहै । है देवि। श्री-रामचंद्रजीके संखा सुत्रीव नाम वानरनेभी ॥ ३५ ॥ जोकि वानरोंके राजाहैं उन्होंने भी आपसे कुझल प्रश्न कियाहै । श्रीरामचंद्रजी सुग्रीव न लक्ष्मणजीके साथ नित्यही तुम्हारी याद किया करतेहैं॥३६॥यह बड़े भाग्यकी वातहै कि आप निज्ञाचरियोंके वज्ञमें पड़ करभी अवतक जीवितहैं । अब बहुतही शीष्ट्र महारथ श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजीके सहित ॥ ३७ ॥ करोड़ २ वानरोंके बीचमें अमित तेजस्वी सुशीवजीको देखोगी, हम हतुमान नामक वानर सुत्रीवजीक मंत्री ॥ ३८ ॥ महा

समुद्रको छांघकर छंका नगरीमें आयेहैं। दुरात्मा रावणके मस्तक पर चरण धर ॥ ३९॥

> लांद्रष्टुमुपयातोहंसमाश्रित्यपराक्रमम् ॥ नाहमस्मितथादेवियथामामवगच्छसि॥ विशंकात्यज्यतामेषाश्रद्धत्स्ववदतोमम॥४०॥

पराक्रमका अवलंबन कर तुम्हारे दुर्शनकी लालसासे यहां आयेहैं। हे देवि! आप जो हमको रावण समझती हैं सो हम रावण नहींहैं अब आप इस उपस्थित शंकाको छोड़ हमारे कहनेंका विश्वास कीजिये॥ ४०॥ इ०श्रीम०वा०आ०सुं०चतुस्त्रिशःसर्गः॥ ३४॥

> पंचित्रंशः सर्गः ॥ तांतुरामकथांश्चत्वावैदेहीवानरर्षभात् ॥ उवाचवचनंसांत्विमदंमधुरयागिरा ॥ १ ॥

वानर श्रेष्ठ हतुमानजीके मुखसे यह कथा श्रवण कर सीताजी मधुर वाणी और विनीत भावसे उनसे बोर्छी ॥ १ ॥ कि श्रीरामचंद्रजीके साथ तुम्हारा कहां मिलना हुआ ? लक्ष्मणजीको तुमनें किस प्रकारसे जाना श्रीर वानर मजुष्योंका समागम पुरस्पर कैसे हुआ।॥ २ ॥ हे वानर! श्रीरामचंद्रजी और रूक्पणजीके जो चिह्नहैं तुम फिर भलीभांति उनको कहो;जिसके सुननेने हमारे मनका शोक जाता रहेगा ॥३॥ और श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजीके श्चारीरका गठन, दोनों वाहें दोनों जांचें, और वर्ण कैसाहै, सो तुम सबही हमको बताओ ॥ ४ ॥ विदेह राजकुमारी जानकीजीके यह वचन सुनकर पवनकुमार हरुमानजी श्रीरामचंद्रजीका रूप वर्णन करनें छगे॥५॥ हेकमलनेत्र वाली वैदेही. जानकीजी! तुम अपने स्वामी और लक्ष्मणजी केभी सब अंग चिह्न जान करभी हमसे पूछतीहो यह बड़े भाग्यकी बातहै (अथवा भाग्यसे यदि आप इमको श्रीरामचंद्रजीका दूत जानकर स्वामी और अपने देवरके अंगचिह्न पूछतींहैं ) ॥ ६ ॥ ती इमने श्रीरामचंद्रजी और छक्ष्मणजीके अंगोंमें जो चिह्न देखेंहैं, हम उन समस्तको कहतेहैं, है विशालनेत्रवाली। आप अवणकरें ॥ ७ ॥ श्रीरामचंद्रजीके नेत्र कमल द रुकी समान, और वदन मंडल पूर्णमासीके (चंद्रमा)की समानहै हे जनक

नंदनी। वह रूप और चातुर्यताको साथही लिये पृथ्वीपर उत्पन्न हुयेहैं॥ ८॥ वह तेजमें सूर्य, क्षमामें पृथ्वी, बुद्धिमें बृहरूपति, और यशमें इन्द्रजीकी स-मानहैं ॥ ९ ॥ सब प्राणियोंकी निजजनोंकी, अपने चरित्रकी, और धुर्मकी वह रक्षाकरनें वाले और शञ्जओंके तपानेंवालेहें ॥ १० ॥ हे भामिनी! श्रीरामचंद्रजी सबलोकोंके रक्षा कत्ती और चारों वर्णकी रक्षाकरनेंवाले हैं; और छोकोंकी मर्यादाके अधिष्ठाता अर्थात् करनें करानें वार्छेहैं ॥११॥ इसलिये वह सूर्य समानहें, और सूर्यकी सम राजितहें, वह गृहस्थ धर्ममें टिके द्वयेभी ब्रह्मचर्य व्रताचारीहैं वह इस बातको भली भांतिसे जानतेहैं कि किस समय साधु लोगोंका उपकार करना होगा। कार्यके स्वह्नपु और अनुष्ठानके विषयकोभी वह भछी भांति जानतेहैं ॥ १२ ॥ राज-नीति भली भांतिसे सीखे हुये और ब्राह्मणोंकी आज्ञाके पालन करने वालेंहें, और शबुओंके तपाने वाले श्रीरामचंद्रजी ज्ञानवान सुशील और विनीतहैं ॥ १३ ॥ यजुर्वेद भली भांति सीखे व वेद्विद पंडित गणोंसे अत्यन्त पूजनीयः धनुर्वेद चारों वेद और वेदाङ्ग इन सबमेंभी अति निपुणहैं ॥ १२ ॥ जिनके कंधे बड़ेहें, बांहैं छंबीहें, गर्दन झंखकी समान और वदन मनोहरहै, इँसिल्योंकी अस्थियें मांससे ढकी और नेत्र युगल अरुण वर्णहें और छोकमें वह श्रीरामचंद्रजीके नामसे विदितहें ॥ १५॥ उनका स्वर नगाड़ेके शब्दकी समान गंभीरहै वर्ण चिकना सुन्दर, वह अतापवानहैं उनके सब अंग प्रत्यंग परस्पर सुविभक्तहैं; अर्थात् जो जितना चाहिये उनताही चौडा छंवा और मोटाहे और शरीरभी जैसा बड़ाहै वैसाही उसका प्रमाणभीहै, उनकी देहका वर्ण नीळ ( अर्थात इयामरंगी ) है ॥ १६ ॥ उनकी ऊरु, मणि बन्ध, और मुष्टि, यह तीन अंग अति कठिन्हें; भींह मुस्क, अंडकोश, बाहु यह तीन अंग छंबेहें; केशाय, वृषण और जानु यह तीनों अंग समानहैं, नाभिका अभ्यन्तर भाग, कुक्षि और छाती यह तीन अंग ऊंचेहैं; । आंखोंके काये, नख, चरणका तालुआ,और हाथ यह अंग लालहैं, पांवकी रेखा, केश, शिश्नका अग्रभाग, यह तीन अंग चिकने, स्वर नाभि, और गति यह गंभी रहें ॥ १७ ॥ पेट और कंठमें त्रिवली पड़ी हुई, चरणोंके तलुओंका मध्य भाग, चरण रेखा, और छातियें (स्तन)यह तीन अंग बराबर गहिरे

श्रीवा, नेत्र, और पृष्ठभाग, यह तीन अंग छोटे, मस्तकमें तीन घेरे, अंगूटेके मूळमें चार रेखावनी जिस्से चारों वेदोंका पढना विदित होताहै, देह चार हाथका बढ़ा, बाहु, उरु, और गंडस्थल यह चारों अंग सुगोलहैं ॥ १८॥ भौहें नासिकाके छेद नयन कर्ण अधर स्तन कूर्पर माथेकी खली मणि बन्ध जानु वृषण कटि हस्त चरण दोनों नितम्ब यह सब जोडे परस्पर समान यह नहीं कि एक अंग छोटा, और एक अंग बड़ा दोनो दांतोंकी पंक्तियोंकी दोनों और शास्त्रोक्त उक्षण युक्त चार दांतहें उनकी गति सिंह शाईल गज और वृषभकी समानहै अधर मांसल ठोडी परि-पूर्ण और उन्नत हैं नासा दीर्घ वाक्य मुख नख लोग औ चर्म यह पांच अंग चिकनेहैं, दोनों वांहें, दोनों कनिष्ठा अग्राल, दोडर, दोजंघा य-हं आठ अंग सुदीवेहें ॥ १९ ॥ मुख १ नेत्र २ जीम ३ ओष्ठ ४ ताळू ५ रतन ६ नल ७ मुलका भीतर ८ हाथ ९ और चरण १० यह दश अंग कमल सहज्ञ और वक्षरूथलं, मस्तकं, ल्लाटं, ग्रीवा, बाहुं, कंघा, नाभी. चरण पीठ और कर्ण, यह दश अंग विशालहैं। श्री ( छहमी ) यश, और तेज उनमें वर्त्तमानहै उनके पिता माताका कुछ पवित्रहै । कक्ष, कुक्षि, छाती नासिका कंधें और छहाट यह छै: अंग ऊंचे हैं और इंगलियों के पोरुहा, केईा, रोम,नर्ख,त्वचा,झिइन, इमश्च, दृष्टि और बुद्धि यह नव पदार्थ अति सुक्ष्महैं ॥ २० ॥ श्रीरामचंद्रजी समयका यथोचित विभाग करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों वर्गीकी सेवा सदा किया करतेहैं वह सत्य धर्ममें रत श्रीमान् धन इकट्टा करने और उस धनसे प्रजा पाछन करनेक कार्यमें तैयार देश कालका भेद जाननेवाले और सब जनोंसे प्रिय बोलनें वालेहैं उनके सौतेले भाई प्रमाणरहित प्रभाववाले सुमित्रानंदन लक्ष्मणजी श्रार्ट रनेह रूप और गुणोंमें श्रीरामचंद्रजीकी समानहें ॥२१ ॥२२॥परन्तु उन श्रीमान उक्ष्मणजीके अंग सुवर्णकी समान गौर हैं और महा यज्ञवान श्रीरामचंद्रजी इयाम वर्णहैं; वस केवल इतनाही अंतरहै जिस समय हम चलेथे उस समय आपके दर्शन प्राप्त करनेके सिवाय उन दोनों नर र्शाईलोंको और कोई भी चिन्ता नहींथी और वह छटपटातथे कि कब आपके दर्शन हों ॥ २३ ॥ इस प्रकारसे समस्त पृथ्वी हूंडते २ तुम्हारे निकट उपस्थित हुये ॥२८॥ हम आपकोही ढूंडते भारते अनेक स्थानी

में घूमते घामते वह दोनों भाई अनेक सचन वृक्षोंसे युक्त ऋष्यमूक पूर्वतके नीचे बैठे अपने ज्येष्ठ भाई वालिसे निकाले॥२५॥और उसकेही अयसे दुः-खित वानरोंके सहित बैठे वानरोंके महाराज प्रियदर्शन सुत्रीवजीसे मिछे हम सत्यप्रतिज्ञ वानरनाथ सुत्रीवजीकी ॥२६॥ परिचर्या प्रथमहीसे करतेथे राज्य छूटनेक पहले भी इम बराबर उनकी सेवा करते ही रहे सो जबकि सुशीवजी राज्यसे निकाले जाकर बनमें बसतेथे कि चीर वलकल धारण किये श्रेष्ठ धनुष ग्रहण किये ॥२७॥ राम रुक्ष्मण वहां आये वानरोंमें श्रेष्ठ सुन्नीवजी उन धनुर्द्धर दोनों नरव्यात्रोंको देखते हुये ॥२८॥ और देखते ही भयके कारण मोहको प्राप्त हो एक छलांग मार पर्वतके शिखर पर चढ़ गये और उस ज़िलर पर भली भांति टिककर सुग्रीवजीने ॥ २९ ॥ बहुतही ज्ञीत्र उन दोनों जनोंके निकट हमको भेजा सुत्रीवजीकी आज्ञानुसार हम वहां जाय उन पुरुषसिंह सब कार्योंके करनेंमें समर्थ ॥ ३० ॥ रूप लक्षण सम्पन्न दोनों वीरोंके सन्मुख हाथ जोडकर खडे हुये और तब एक दूसरेके वृत्तान्त से ठीक २ अवगत होगये और वह भी समाचार जान बढ़े प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥ तब हम उन दोनों पुरुष श्रेष्टोंको अपनी पीठपर चढा कर ऋष्यमूक पर्वतके शिखर पर छाये और वहां पहुँच महात्मा सुत्रीवजीसे समस्त वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ३२ ॥ यज्ञस्वी नरश्रेष्ठ और वानरश्रेष्ठ दोनोंही परस्पर वार्तालाप करके अ-तिज्ञाय प्रसन्न हुए । श्रीरामचंद्रजी व सुत्रीवजी दोनोंने ॥ ३३॥ एक दूसरे-से अपना पूर्व वृत्तान्त कहा, और परस्परमें परस्परको आगत स्वागन कियाः लक्ष्मणजीके बड्डे भाई श्रीरामचंद्रजीने प्रथम सुग्रीवको धीरज दिः लाया॥ ३४॥ कारणिक स्त्री हरण करनेकी इच्छा किये उनके बड़े आ-ता तेजस्वी वालिनें उन्हें घरसे निकाल दियाथा । जब श्रीरामचंद्रजी सम-झा चुके, तब तुम्हारे हरण होजानेंसे जो शोक विशेष कर्मकारी श्रीरामचं-द्रजीकोथा ॥ ३५ ॥ उसका समस्त वृत्तान्त छक्ष्मणजीने वानरपति सु-त्रीवजीसे कहा; वानरराज सुग्रीवजी छक्ष्मणजीके वचन सुनकर ॥ ३६ ॥ राहुसे यसे हुये सूर्यकी समान मलीन होगये । तत्पश्चात तुम्हारे अंगोंमें स्पर्श करनेके कारण शोभायमान होनेवाछे गहने ॥ ३७ ॥ राक्षससे हरी जानेंके समय जो आकाशसे पृथ्वीपर तुमने छोड़ेथे; वानर यूथप गण

वही सब गहनें श्रीरामचंद्रजीके पास लाये॥ ३८॥ और हर्षितहो उन-को दिखाये, परन्तु उसकाल वे वानर आपकी गतिको नहीं जानतेथे कि आप कहाँहैं। जो समस्त गहने श्रीरामचंद्रजीको दिखाये गयेथे ॥३९॥वह समस्त जबिक शब्द करते शगरेथे, तब हमनेंही इकट्ठा करके उनको उ-ठा लियाथा । श्रीरामचंद्रजी उन सबको देखतेही मुर्छितसे होगयेथे॥ १०॥ फिर इन सुन्दर गहनोंको वारंवार हृदयसे लगाय, वह देवताओंकी समा-न श्रीरामचंद्रजीनें अनेक भांतिके विलाप रोयरकर किये। उन समस्त गहनोंनें दशरथकुमार श्रीरामचंद्रजीकी शोकानलको औरभी प्रन्वलित किया ॥ ४१ ॥ वह महात्मा श्रीरामचंद्रजी शोकसे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरपड़े; हमनें अनेक भांतिके मीठेर वचनोंसे समझाकर अति कठि-नाईसे फिर उनको उठाकर बैठाला ॥ ४२ ॥ श्रीरामचंद्रजीने वारंवार वह सब गहने देखे और रुक्ष्मणजीको दिखाये, और फिर देख दालकर सु-**श्रीवजीको सोंपदिये ॥ ४३ ॥ हेआर्यें! नित्य ज**ळती हुई वडीभारी अग्नि-के द्वारा पर्वत जैसे संतापित होताहै वैसेही रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी आप-के दर्शन न पानेंसे संतापित होरहेहैं॥ ४४॥ तीन अग्नियोंसे युक्त अग्नि गृहकी समान अनिद्रा,शोक, और चिंतासे महात्मा श्रीरामचंद्रजी संतापित होतेई ॥४५॥ जैसे बड़ेभारी भूकम्पसे पर्वत हिल्लाहै, वैसेही आपके अद्र्श-नसे उत्पन्न हुये शोकके कारण श्रीरामचंद्रजी कंपायमान रहतेहैं ॥ ४६॥ हेराजनंदनी! श्रीरामचंद्रजी विविध मनोहर कानन नदी और झरनोंके समीप चूमते हुये फिरा करतेहैं, परन्तु आपके दर्शन न मिलनेंसे उनको यह कुछभी अच्छे नहीं लगते॥ ४७॥ हेराजनंदनि। वह नरसिंह् रघु-नैदनजी शीष्रही रावणको बन्धु मित्र बान्धवों सहित मारकर आपको प्राप्त करेंगे॥ १८॥ अनन्तर श्रीरामचंद्रजी और सुग्रीव दोनों एक वालिका संहार, और एक तुम्हारे खोजनेंक निमित्त परस्पर प्रतिज्ञा करते हुये ॥ ४९ ॥ इसके पीछे वह वानरराज सुग्रीवजी उन दो वीर कुमारों के साथ किष्किन्धामें आये और समरमें वालिको मारडाला ॥ ५० ॥ श्रीरामचन्द्रजीने अपने बळसे वाळिको मारकर सुग्रीवजीको समस्त ऋक्ष और वानरोंका राजा बनाया॥५१॥ हे देवि। इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्र और सुशीवजीमें मित्रता उत्पन्न हुई, यह आप जानें हम उन लोगोंकेही दूत

हरुमानजी आपके निकट आये हैं ॥ ५२ ॥ सुत्रीवजीने अपने राज्यको पाय, अपने आधीनवाले महा बलवान बडे २ वानरोंको बुलाकर आपके खोजनेंके लिये उनको दशों दिशाओंमें भेजाहै ॥ ५३ ॥ वानरराज सु-शीवजीकी आज्ञा पायकर पर्वत राजकी समान बडेर शरीर वाले महा ते-जस्वी वानर गण पृथ्वींके चारों ओर को गये हैं ॥ ५८ ॥ सुमीवजीकी आज्ञासे भीतहो वह वानर छोग तबसेही आपका पता छगानें केलिये समस्त पृथ्वीपर घूमते हैं ॥ ५५ ॥ हमाराभी उनमेंसे एक दलहै। जितनी सैना भेजनेंसे बाकी रहगईथी उसका एक भाग किष्किन्धामें छोड वालीपुत्र अंगदनामक सौंदर्य सम्पन्न, महावल वान वानर श्रेष्ठ तीन भाग सैना संग छेकर इधरको आयेहैं ॥ ५६ ॥ अंगदर्जीके अनुचर हम छोग पर्वत श्रेष्ट विन्ध्याचलपर मार्ग भूलकर अत्यन्त शोकको प्राप्त हुएथे, वहांपर हम छोगोंको बहुत दिन रात वीत गयेथे ॥ ५७ ॥ इसके पाँछे हम लोगोंने कार्य सिद्ध होनेकी आज्ञा छोड-दी, और सुग्रीवजीनें जो अवधि नियत करदीथी वहभी वीतगई, इसिल्ये कपिराजके भयसे भीत होकर प्राण त्याग करनेंके छिये हम सब जने तै-यार हुये ॥ ५८ ॥ विविध गिरि, दुर्ग,नदी, झरने, इन सबको ढूंडने पर-भी आपका संधान न पानेंसे इम छोगोंने प्राण त्याग करनेंका निश्चय किया ॥ ५९ ॥ इसके पीछे हमनें उसी पर्वतके ऊपर चढ प्रायोपवेश न व्रत धारण किया । हे जनकनन्दिनी । सबही वानरगण प्रायोपवेशन व्रतले मरनेंपर उतारू हुए ॥६०॥ यह देख अंगदजी शोक सागरमें डूब आपका न मिलना, और वालिका मरना कहकर वारंवार रोदन करने छंगे ॥ ६१ ॥ वह हम सबका मरनेंको तैयार होंना, जटायुका मरना यह कहकर बड़े दुःखी हुये, सुप्रीवकी आज्ञा अति कठिनथी इसिलये हम सब निराशहो मरनेके छिये इस प्रकारसे बैठे हैं ॥ ६२ ॥ कि इतनेहीमें मानो हम छोगोंकी सिद्धिके निमित्तही गृथरान जटायुके भाई सम्पाति नामक महाकाय वीर्यवान गृथराज पक्षी हमारे समीप आये॥ ६३॥ और भाईका मरण वृत्तान्त सुन कोधमें भरकर यह बोर्ड " कि हमारे छोटे भाईको किसनें कौनसे स्थानपर माराहै।॥ ६३॥ हे वानर श्रेष्ट गण ! तुम छोग हमको बताओ, हमारी इच्छा यह सब सुननेकीहै " जब

इस भांतिसे उस पक्षीने कहा, तो अंगदजीने सम्पातिसे जनस्थानमें बड़ा भारी वध ॥ ६५ ॥ जो तुम्हारे छिये भीम रूपी राक्षस रावणने महात्मा जटायुका कियाथा, सब कह सुनाया जटायुका वध सुनकर अति दुःखि-तहो अरुणके पुत्र सम्पातिनें ॥ ६६ ॥ बताया कि तुम निंदा रहित अं-गवाछी रावणके गृहमें वसंतीहो सम्पातिके यह प्रीति देनेंवाछे वचन सु-नकर ॥ ६७ ॥ अंगद इत्यादि हम सबही वहां परसे चले । विन्ध्याचल-से उतरकर हम सब समुद्रके रमणीक किनारेपर आये ॥ ६८ ॥ आपके दुईानाभिलाषसे उत्साहित और प्रसन्न होकर अंगदादि सब वानर गण प्रायःसमुद्रके तटपरही पहुँच गये ॥ ६९ ॥ आपका दर्शन करनेंके लिये उद्यत वानर गणोंको फिर एक विषम भावना आय पहुँची जब वानरोंकी सैना समुद्र देख उत्साह रहित और शोकाकुल हुई, तब हम ॥ ७० ॥ उन सब वानरोंका महा भय छुड़ाय शत योजनके फांटवाले समुद्रको नांच रात्रि कालमें राक्षसोंसे परिपूर्ण लंका नगरीमें प्रवेश करते हुए॥७९॥ रावणकोभी और शोकसे पीडित आपकोभी हमनें देखा । हे अनिदते! आदिसे अंततक जो बातें हुई हैं, वह आपके निकट हमनें समस्त वर्णन की ॥ ७२ ॥ हे देवि । आप हमारे साथ संभाषण कीनिये; हम दश्रश नंदन श्रीरामचन्द्रजीके दूतहैं, हम आपकेही देखनेंको श्रीरामचन्द्रजीके भेजे यहां आयेहैं॥ ७३॥ इम सुग्रीवजीके मंत्री और पवनके पुत्रेहें।हे देवि।आपके वह सर्व शस्त्र धारियोंमें श्रेष्ठ काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रजी कुश्रुल मंग्रलहें ॥ ७४ ॥ और शुभ लक्षण सम्पन्न लक्ष्मणजीभी कुञ्चलहें, आप-के उन वीर्यवाद स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके हित साधनमें सदा छो। रह कर हम अपने गुरूकी आराधना किया करतेहैं॥ ७५ ॥ हम अकेलेही सुत्रीवजीकी आज्ञासे यहांपर आयेहें, और सहाय रहित कामरूपी चूमते हुये॥ ७६॥ तुम्हारा मार्ग ढूंडते २ हमनें इस समस्त दक्षिण दिशाकी छाना बडे भाग्यकी बातहै, कि हम तुम्हारे अदर्शन जीनत शोकसे व्या-कुछ और आपको मृतक समझती वानरांकी सैनासे॥ ७७ ॥ आपका दर्शन संवाद देकर,उन सबका संताप दूरकर सकेंगे,बड़े शुभ भाग्यसे समुद्र रुांवकर हमारा यहां आना व्यर्थ न हुआ ॥ ७८॥ हेदेवि । भाग्यसेही हम आपका दर्शन पानेंसे उस स्थानमें यश प्राप्त करेंगे और महा वीर्यवान

रघुनंदन श्रीरामचन्द्रनीभी शीघ्र ॥ ७९ ॥ राक्षसपति रावणको पुत्र और बन्धु बान्धवों सहित संहार करके आपको प्राप्त होंगे । हे देवि ! सब पर्वतोंमें मनोहर माल्यवान नामक एक पर्वतहै ॥ ८० ॥ हमारे पिता महाकपि केशरी वहांपर रहतेथे। उन्होंने एक समय देविषयोंकी आज्ञा पाय वहांसे गोकर्ण पर्वत पर जाय उस पवित्र नदीपतिके पुण्य तीर्थमें सम्बर साधन नामक अमुरको मारडाला ॥ ८१ ॥ हे मैथि-ली ! इन्ही केशरी जीकी अंजना नामक स्त्री में पवनसे हमारी **उत्पत्ति हुई है । अपने पराक्रमके ब**ळसे हम इस छोकमें इनुमान नामसे विरुयातेहैं ॥ ८२ ॥ हे विदेहनंदिनि । आपको विश्वास दिलानेंके लिये आपके स्वामी श्रीरामचंद्रजीके समस्त ग्रुण विस्तारसे वर्णन किये। हे देवि । रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी आपको ज्ञीत्रही इस स्थानपरसे छे जांयगे ॥ ८३ ॥ शोकसे पीड़ित हुई सीताजीने अनेक हेतु और राम छक्ष्मणजीके यथार्थ चिह्न पाय विश्वास कर इनुमानजीको श्रीरामचंद्र-जीका दूत जाना ॥ ८४ ॥ और अनुरु हर्ष प्राप्त करतीं हुई । जानकीजी मारे आनंदके टेढी पलकवाले दोनों नेत्रोंसे आनंदके आंसु गिराने छगीं ॥ ८५ ॥ बड़े २ नेत्रवाली जानकीजीका वह रक्त प्रान्त सदीर्घ शुभ छोचन शोभित ( ताम्रवत् अरुण बड़े २ नेत्रोंसे युक्त ) मनोहर सुखमंडल राहुसे छुटे हुए चंद्रमाकी समान शोभायमान होने लगा ॥ ८६ ॥ तब उन्होंने हनुमानजीको प्राकृत वानरही जान सब भ्रांति छोड़दी इसके पीछे हनुमानजीनें उन प्रिय दर्शनवाली जानकीजीसे फिर कहा ॥ ८७ ॥ हे विदेह नंदिन । हमने आपसे यह समस्त वृत्तान्त कहा अब इस समय आप प्रसन्न होजांय। इस समय हमको क्या करना होगा १ और आपकी क्या इच्छा है। सो प्रगट कीजिये। क्योंकि अब इम शीप्रही श्रीरामचंद्रजीके निकट जांयगे ॥ ८८ ॥

> हतेऽसुरेसंयतिशंबसादनेकिपप्रविरेणम् हर्षिचोदनात् ॥ ततोस्मिवायुप्रभवोहिमैथि लिप्रभावतस्तत्प्रतिमश्चवानरः ॥ ८९ ॥

हे मिथिलेश कुमारी ! महर्षि गणोंकी आज्ञासे वानर श्रेष्ठ केशरीनें जब अम्बसाद असुरको युद्धमें माराथा; तब उन महर्षियोंके प्रसादसे हमनें पवनजीके औरससे अपनी मातामें जन्मग्रहण किया, परन्तु प्रभावमें हम पवनहींकी तुल्य हैं ॥ ८९ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांडे पंचित्रंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

षट्त्रिंशः सर्गः।

भृयएवमहातेजाहनुमान् पवनात्मजः ॥ अत्रवीत्प्रश्रितंवाक्यंसीताप्रत्ययकारणात् ॥ १ ॥

🐔 पवनकुमार महातेजस्वी हनुमानजी सीताजीको विश्वास दिलानेके लिये फिर विनीत वचनसे बोले ॥ १ ॥ हे महाभागे ! हम वानरहें, बुद्धि शक्ति सम्पन्न श्रीरामचंद्रजीके दूत हैं । हे देवि ! रामनामांकित यह अँगुठी देखिये॥ २॥ आपके विश्वासके छिये हम इसकी छायेहैं, उन्हीं महात्मा श्रीरामचंद्रजीनें हमको यह दीहै, स्वस्थिचित्त हुजिये, अब निश्र-यही आपके दुःलका अंत हो आयाहै ॥ ३ ॥ जानकीजी अपने स्वामीकी उँगळीका गहना उस अँगूठीको प्रहण कर और देख ऐसी हार्षित हुई मानों श्रीरामचंद्रजीही मिलगये ॥ ४ ॥ उनका वह अरुण कोयेवाले बड़े २ शुभ नेत्रोंसे विराजमान मनोहर वदनमंडल राहुसे छुटे हुए चंद्रमाकी समान शोभायमान हुआ।। ५ ॥ उस समय वह लिजताबाला सीताजी अपने स्वामीका संवाद पानेसे हर्षित और प्रसन्न होकर आदर करके कपिश्रेष्ठ हतुमानजीकी प्रशंसा करनें छगीं॥ ६॥ हे वानरश्रेष्ठ। तुमनें अकेलेही राक्षसोंका स्थान मथडाला इस्सेही हमने जान लिया कि तुम बड़े विक्रम-वान समर्थ और बड़े पंडित हो।।।।।तुम्हारा विक्रम अत्यंत बडाई करनेके योग्यहै कि शत योजन विस्तारवाला मकरादिकोंका स्थान समुद्र तुम गो पदकी तुल्य समझकर सरलतासे लांघ आये ॥८॥ हे वानरश्रेष्ठ । जब कि रावणसेभी तुमको भय और सम्भ्रम नहीं है तब हम तुमको साधारण वानर नहीं समझ सकतीं ॥९॥ उन परम विज्ञानी श्रीरामचंद्रजीनें जब कि तुमको यहां भेजाँहै,तब तुम निःसंदेह हमसे संभाषण करनेंके योग्य हो १०॥ दुर्द्ध श्रीरामचंद्रजीनें विना परीक्षा किये द्वये तुमको कभी न भेजा होगा

विशेष करके पराक्रमके विना जाने हमारे निकट तुमको कभी नहीं भे-जते ॥ ११ ॥ यह बड़े भाग्यकी बातहै कि सत्य प्रतिज्ञ महात्मा श्रीरा-मचंद्रजी और सुमित्राके आनंद बढ़ानेंवाले महा तेजमान श्रीलक्ष्मणजी कुश्रुलसे रहे ॥ १२ ॥ यदि काकुत्स्थ श्रीरामचंद्रजी कुश्रुल सहितहैं; तौ कोधसे प्रलयकालके उठे हुये अभिकी समान समुद्र पर्यन्त इस पृथ्वीको भरम क्यों नहीं कर डालते १॥ १३॥ अथवा वह तौ देवता लोगोंको भी दंड देसकतेहैं; परन्तु अभी केवल हमारेही दुःखोंका अन्त नहीं हुआहै ॥ १८ ॥ श्रीरामचंद्रजी व्यथित तौ नहीं होते ? परिताप तौ नहीं करते ? वह पुरुषोत्तम हमारा उद्धार करनेंके लिये चेष्टा तौ कर रहेंहें ? ॥ १५ ॥ वह राजकुमार दीन और व्याकुछ चित्त होकर पुरुषो-चित कर्त्तव्य कार्यीका करना ती नहीं भूल जातेहैं ॥ १६॥ श्राञ्जओंके तपानें वाले श्रीरामचंद्रजी विजयकी अभिलाषा कर मित्रोंके प्रति साम, दाम, और ज्ञाञ्चके प्रति,भेद व दंडका उपाय तौ प्रयोग किये जातेहैं?॥१७॥ व श्रीरामचंद्रजी औरोंके साथ मित्रता करतेहैं ? और दूसरेभी उनके साथ मित्रता करतेहैं, मित्र लोग उनका आदर सत्कार करतेहैं। और वहभी मित्रोंका आदर मान तौ करतेहैं ? ॥ १८॥ वह नृपनंदन श्रीरामचंद्रजी देवता छोगोंके अनुयहकी प्रार्थना तौ किया करतेहैं ? उन्होंनें पौरुष और देव बळ दोनोंका आश्रय तो छेररूखाहै १॥ १९॥ बहुत दूर रहनेंसे उनका स्नेह जो हमारे प्रति था वह तो नहीं जाता रहा ? वह श्रीरामचंद्रजी हमारा उद्धार तौ इस विपद्से करेंगे? ॥ २० ॥ वह प्यारे नित्यही सुख पायकर इतनें बड़े हुयेहैं, उन्होंने कभी दुःख नहीं पाया, सो इस महा दुःख भोग करनेंसे वह व्याकुछ तौ नहीं होते? ॥ २१ ॥ भछा कौशल्या सुमित्रा भरतनीका कुश्चल संवाद तो वारंवार मिलता रहताहै।॥ २२ ॥ सदा मान पानेके योग्य श्रीरामचंद्रजी हमारे वियोगके शोकसे संता-पित और विमन तौ नहीं होते ? भला वह हमारी रक्षा इस विपदसे करेंगे तौ सही। ॥ २३॥ भइयासे स्नेह करनेंवाले भरतजीने क्या हमारा उद्धार करनेके लिये मंत्रियोंसे रक्षित भयंकर अक्षौहिणी सैना भेजीहैं।।२४॥ क्या हमको यहांसे छुटानेंके लिये वानर श्रेष्ठ श्रीमान् सुशीवजी, दांत और नखोंके ही आयुध बनाये हुये वानर वीर गणोंके साथ यहां आवें

गे १॥ २५ ॥ क्या वह अस्न विशारद वीर सुमित्राकुमार रुक्ष्मणजी अस्न-जाल वर्षाय राक्षसोंको भस्म कर डालेंगे। ॥२६॥ क्या हम अल्प कालमें यह देख पावेंगी कि श्रीरामचंद्रजीने संग्राम भूमिमें अमोघ अस्र शस्त्र चलाय बन्धु बान्धवोंके सहित रावणका संहार किया॥२७॥ कहीं जल विहीन कमल की समान हमारे विरहमें श्रीरामचंद्रजीका कमल फूलकी समान सुगन्धि युक्त स्वर्ण वर्ण मुख मंडल शोकसे मलीनहो सूखती नहीं गया ? ॥ २८॥ धर्मके लिये जो अपना राज्य त्यागकर हमको साथले पैदलही वनमें आनेंसे जिनके मनमें पीड़ा, भय, या शोक नहीं हुआ, भला वह श्रीरामचंद्रजी धैर्य-को तौ धारण कियेहैं। ॥२९॥ हेदूत! क्या माता, क्यापिता, क्या कोई और दूसरा पुरुष, किसीके प्रति उनका हमसे अधिक या समान रनेह नहीं है, सी हम जबतक परम प्रिय श्रीरामचंद्रजीकी कथा सुनतीहैं, तबहीतक जीती हैं ॥३० ॥ मनोरमा मैथिली जानकीजी वानरवीर हतुमानजीसे इस प्रकार युक्ति युक्त मधुर वचन कह उनके मुखसे फिर श्रीरामचंद्रजीकी कथा सुन नेंकी इच्छासे मौन हों रहीं ॥ ३१ ॥ सीताजीके वचन श्रवण कर भयंकर विक्रम कारी पवननंदन हनुमानजी शिरसे हा/ जोड़ उत्तर देते हुये ॥३२॥ इस स्थानमें आपका रहना कमल दल समान नेत्र वाले श्रीरामचंद्रजी नहीं जानतेहैं, देवराज जिस प्रकार विनाजाने अनुह्नाद दैत्यसे हरी हुई अचीको नहीं छाय सके, इसी कारणसे वह अवतक आपका उद्धार करनेंमें समर्थ नहीं हुये ॥ ३३ ॥ हमसे आपका समाचार पातेही रचुनंदन श्रीरामचं-द्रजी बड़ी भारी ऋक्ष और वानरोंकी सैना साथ छेकर आवेंगे॥ ३४॥ अक्षोभ्य समुद्रको अपने बाणोंसे पाट सेतु बांध वह काकुतस्थ रघुवंश वाळी श्रीरामचंद्रजी छंकाके संपूर्ण राक्षसोंका संहार कर डाछेंगे॥ ३५॥ छंका पर चढाई करनेंसे यदि साक्षात यम या देवासुर गणभी वीचमें प्रेंगे तव श्रीरामचंद्रजी उनकोभी तो मार डालेंगे॥ ३६॥ आपके दर्शनसे डत्पन्न हुये शोकसे ढकरेंके कारण श्रीरामचंद्रजी सिंहपीड़ित गजकी समान शांति नहीं प्राप्त कर सकतेहैं ॥ ३७॥ हे देवी ! हम मंदर, मल्य विनन्य और दुर्दर पर्वतोंके और फल फूलोंके नाम करके शपथ करते-हैं ॥ ३८॥ कि आप देखेंगी कि श्रीरामचंद्रजीका सुन्दर नयन शोभितः मनोहर निम्नाफलके समान अधरोंसे विराजमान सुन्दर कुंडल भूषित

मुख मंडल चंद्रमाकी समान उदित होगा ॥ ३९॥ हेविदेहनन्दिनि! शीवही ऐरावतकी पीठपर इन्द्रजीकी समान श्रीरामचंद्रजीको प्रस्रवण पर्वतपर बैठे हुये देखोगी ॥ ४० ॥ श्रीरामचंद्रजी मांस भोजन व मधु-पानको त्याग करके वनके नियमानुसार नित्य संघ्याके समय अन्न आहार किया करतेहैं ॥ ४१ ॥ उनका अन्तरात्मा आपमें इस प्रकार छगा हुआहै कि शरीर पर मच्छरके बैठने, या कीड़े मकोड़े सर्पादिकके आजा-नेंसे उनको नहीं अलग करते ॥ ४२ ॥ सर्वदाही ध्यान लगाये रहते, सदाही शोकसे विद्वलहों और कुछभी चिंता नहीं करते; बस उनको केवल यही वासनाहै कि आपके दुर्शन करें ॥ ४३ ॥ श्रीरामचंद्रजी बहुधा सोते नहीं जो कुछ सोतेभीहैं तौ उसी अवस्थामें "सीते " यह मधुर बाणी कहकर वैसेही जाग उठतेहैं॥ ४४॥ फल पुष्प या और कोई स्त्रियोंकी आनंद देनेंवाछी चीज देखतेही, छंवे इवास छेते" हा त्रिये। " कहकर आपको पुकारतेंहें ॥ ४५ ॥ हे देनि! महात्मा श्रीरामचं-द्रजी इस प्रकारसे "हासीते! हासीते!" कहकर सदाही परिताप करतेहैं। और वह महात्मा राजकुमार श्रीरामचंद्रजी आपहीका उद्घार करनेंके लिये यत्न कर रहेहैं॥ ४६॥

> सारामसंकीर्तनवीतशोकारामस्यशो केनसमानशोका ॥ शरन्मुखेनांबुदशे षचंद्रानिशेववैदेहसुताबसूव ॥ ४७ ॥

श्रीरामचंद्रजीकी यह कथा सुनकर सीताजीको जिसप्रकारका आनंद हुआथा, वैसेही उनको शोकाकुछ सुन सीताजी शोक शस्त हुई। मानो शारदीय रात्रिमें चंद्रमा निकछकर फिर मेचसे ढक गया श्री। ४७॥ इ त्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांडे पर्टित्रशः सर्गः ३६

सप्तत्रिंशः सर्गः

सासीतावचनंश्चत्वापूर्णचंद्रनिभानना ॥ हत्र्मंतमुवाचेदंधमीर्थसहितंवचः ॥ १ ॥

पूर्ण चंद्रमाकी समान विमल वदनवाली सीताजी हरुमानजीके वचन

<sup>\*</sup> ची०- प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तनु सुधि नहिं तेही।

अवण करके धर्म और युक्ति सिद्ध वचनोंसे उत्तर देती हुई ॥ १॥ है वानर ! तुमनें जो कहा कि और किसी वस्तुमें श्रीरामचंद्रजीका मन नहीं लगता और वह शोक परायणहैं, यह बात तुम्हारी विप मिले हुए अमृ-तकी तुल्य है ॥२॥ मनुष्य महाएश्वर्यही भीग करे, या दुःसह दुःसही पाय कर काल वितावै, परन्तु काल रस्सीसे बाँध करके उसकी खेंचा करताहै ॥ ३ ॥ हे किप श्रेष्ट ! निश्चयहै कि होनहारका निवारण नहीं हो सकता देखोंना कि श्रीराम छक्ष्मण और हम किस दुःखमें पड़ेहैं ॥ ४॥ न जाने नौका टूट जानेंसे उसपरसे गिर समुद्रमें तैरते हुए पुरुषकी समान श्रीरामचंद्रजी पराक्रमका प्रकाश करकैभी कितने दिनोंमें शोकका पार पार्वेगे ॥५॥ अब कितनें दिनोंमें हमारे स्वामी राक्षस कुलका ध्वंस राव-णका विनाश और छंकापुरीको मर्दित करकै हमको दर्शन देवेंगे ॥ ६॥ इस वर्षके पूर्ण न होते होते श्रीरामचंद्रजीको शीव्रही यहां आना चाहिये, कारण कि जनतक वर्ष पूर्ण नहीं होता, तबहीतक हमारा जीवनहै, यह उनसे कहदेना ॥ ७ ॥ अब यह दशमा महीना चळताहै, वर्ष पूर्ण होनेमें केवल दो मास रहे हैं। कूर रावणनें इन्हीं दो महीनोंको हमारे जीवन कालकी अविध नियत कियाहै ॥ ८॥ जिस्से कि रावण हमको बहुत पीड़ित न करें सो रावणके श्राता विभीषणनें इसिछिये उसकी बहुत अ-तुनय विनय यत्नसहित कीथी; और यहभी कहाथा, जानकी रामको देदी! परन्तु उस दुरात्मानें उसकी एक बात न मानी ॥ ९ ॥ उसकी इच्छा हमें श्रीरामचन्द्रजीके सोंप देनेकी नहीं है,क्योंकि उसका काल निकट आ-गयाँहै; मृत्यु उसके समयको ढूंड रहींहै ॥ १० ॥ हे वानर ! विभीषण की कला नामक बडी कन्याने अपनी माताके कहनेंसे हमसे यह वृत्तान्त कहाँहै ॥ ११ ॥ अविन्धा नामक एक मेधावी विद्वान वीर्य सुशीछ रावण का मंत्री एक वृद्ध राक्षसंहै; रावणभी उसका बहुत मान करताहै ॥ १२ ॥ उसनेंभी रावणसे कहाथा कि श्रीरामचन्द्रजीसे रावणका क्षय होगा, परन्तु दुरात्मा रावणनें उस राक्षसका एकभी हितकारी वचन नहीं सुना ॥ १३॥ हे वानर श्रेष्ठ ! आज्ञा होतीहै, कि जीश्रही हमारे स्वामी हमको प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारा अन्तरात्मा आति पवित्रहै, श्रीरामचन्द्रजीमें अनेक गुण हैं ॥ १८ ॥ उत्साह, पौरुष, बळ, दया, कृतज्ञता, विक्रम, प्रभाव यह स-

मस्तही श्रीरामचन्द्रजीमें वर्तमानहैं ॥ १५ ॥ उन्होंनें विनाही श्राताकी सहायताके अकेले जनस्थानमें चौदह हजार राक्षसोंको मारडाला, फिर्, भला कौन शञ्ज उनसे न डरेगा ॥ १६ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके साथ इन समस्त दुःखदाता राक्षसोंकी समानता नहीं हो सकती। शची जिस प्रकार इन्द्रजीका वैसेही हम श्रीरामचन्द्रजीका प्रभाव जानतीहैं ३ ७हे वानर रामरूपी सूर्य झर-जाल रूप किरण जालसे हमारे शञ्ज जलरूपी राक्षसोंको सुखाय डालेंगे १८॥ यह सब वार्ता कहते २ सीताजी श्रीरामचंद्रजीके लिये शोक करनें लगीं आंसुओंक जलसे उनका पूर्ण चंद्रानन पूर्ण होगया तब हरुमानजीने उनसे कहा॥१९॥ हमारे मुखसें संवाद सुनते ही श्रीरामचंद्रजी ऋक्ष और बानरोंसे पूर्ण वडीभारी सैना छे ज्ञीत्र ही यहांपर आवेंगे२०॥अथवा हे अनिन्दिते!हम अभी आपको इस राक्षसके उत्पन्न हुये दुःखसे छुटावेंगे आप हमारी पीठपर च-ढलें।।२ १आपको पीठ पर चढ़ाकर हम समुद्रके पार हेंगि;हममें इतनी शक्तिहै कि हम रावणके सहित इस छंका पुरीको पीठ पर धर समुद्रके पार होजायँ ॥ २२ ॥ हेजनकनन्दिनी । अग्नि जिसप्रकार होममें हवनकी हुई सामग्री इन्द्रजीके पास पहुंचाय देतेहैं; हमभी वैसेही आज आपको छेकर प्रस्नव-ण पर्वत पर बैठे हुये श्रीरामचंद्रजीके निकट समर्पण करेंगे ॥ २३ ॥ हे वैदेही! आजही आप देखेंगी कि दैत्योंका वध करनेकें लिये विष्णुजीके समान श्रीरामचंद्रजी लक्ष्मणजीके सहित शत्रुका वध करेंके लिये तैयारी कर रहेंहें ॥२४॥हे देवि। वह महा बळवान श्रीरामचंद्रजी आपके दर्शनकी ळाळसासे उत्साही हो पर्वतराज प्रम्नवणके शिखरका आश्रय छिये इन्द्रजी की समान बैठे हुयेहैं॥ २५ ॥ हे शोभने। अब कुछ न सोचो विचारो झट पट हमारी पीठपर चढलो चंद्रमाके सहित रोहिणीकी समान तुम श्रीराम-चंद्रजीसे मिल्रो॥२६॥ इस वातके कहनेंमें कि हम श्रीरामचंद्रजीके निकट जांयगे जितना समय छगता है बस इतनेही समयमें आप हम चंद्रमाके साथ रोहिणीकी समान श्रीरामचंद्रजीके साथ मिल जांयगी आप हमारी पीठपर चढिये हम आकाशमार्गसे समुद्रके पार होंगे॥२०॥हे अङ्गने।जब हम आपकी इस स्थानसें छे जांयगे तो छंकामें कोई ऐसा राक्षस नहीं है कि जो हमारा पीछा कर संके॥२८॥हे विदेह नंदिनि । आप देखेंगी कि हम जिस प्रकारसें यहांपर आयेहैं वैसेही आपको पीठपर चढाय आकाशमार्गसे चले जांयगे

इसमें कुछभी संशय नहीं है ॥ २९ ॥ वानरश्रेष्ट हनुमानजीके मुखसे निकले हुये यह अद्भुत वचन सुनकर आनंदके और विस्मयके मारे जानकीजीके सब अंगोंमें रोमाञ्च हो आया और वह हनुमानजीसे बोंछीं ॥ ३० ॥ हे हनुमन् ! इस बडे भारी दूरके मार्गमें तुम किसप्रकारसे हमको छे जाना चाहते हो वस इसी वातसे तुम्हारा वानरी भाव प्रगट होताहै भला वानरोंमें इतना बल कहांसे आया ॥ ३१ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ऐसे छोटे शरीर वाले होकर तुम किस साहससे हमको यहांसे हमारे स्वामी श्रीरामचंद्रजीके निकट छेजाया चाहते हो॥३२॥ सीताजीके वचन सुनकर छक्ष्मीवान् पवनकुमार हनुमानजीने मनमें विचाराकि यही हमारा प्रथम अनादर हुआ ॥ ३३ ॥ यह इन्दिवरनयनी सीताजी हमारी शक्तिके प्रभाव-को नहीं जानतीं इसिल्ये इच्छानुसार जो रूप धारण कर सकतेहैं उसको वैदेहीजी देखें ॥ ३४ ॥ इस प्रकारसे चिन्ता करके शबुओंके दमन करने-वाछे इन्रमानजीनें सीताजीको अपना रूप दिखाया॥३५॥ कपि श्रेष्ठ हनु-मानजी छळांग मार वृक्ष परसे उतर सीताजीको विश्वाश उपजानेंके छिये वर्धित होनें छगे॥३६॥उस समय उनका शरीर मेरु पर्वतकी समान हो प्रदीत अभिकी भांति प्रकाशित हो शोभायमान होने छगा और वह जा-नकीजीके आगे खड़े होगये ॥ ३७॥ पर्वताकार छाछ मुख महाबछवान वजवत दांत नख इस प्रकारका महा भयंकर रूपधारण कर हनुमानजी श्रीजानकीसे बोले॥३८॥हे देवि!हममें इस प्रकारकी शक्ति है कि हम पर्वत .वन भूमि देश प्राकार अटारी व तोरणादि और रावणके सहित इस छंका पुरीको उठाकर छेजा सकते हैं॥३९॥इसिछिये हमारे ऊपर विश्वाश रिषये अविश्वास नकीजिये हे विदेह दुहिते छक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचंद्रजीका-भी शोक दूरकी जिये ॥ ३०॥कमछद्छ सम नेत्र वाछी सीताजी पवनके और-सपुत्र हतुमानजीको पर्वतको समान बढाहुआ देखकर कहने छगी हे कपिवर! इमनें तुम्हारा साइस वल और पवनकी समान गति अग्निकी समान अद्भुत तेजका परिचय पाया॥ ४१ ॥ ४२ ॥भछा तुम्हारे विना कौनहै जो इस छाँघ-नेंके अयोग्य समुद्रके पारहो,इस देशमें आनेंको समर्थ होगा?॥४३॥हम जान गई कि तुम छोटभी जा सकते और हमको भी साथ छेजा सकते हो परन्तु ज-ल्दी कार्य सिद्धि होंनेके विषयमें हमें स्वयंभी विचार करना उचितहै॥४४॥

हमारा तुम्हारे साथ जाना युक्ति युक्त नहीं है; क्योंकि तुम्हारा वेग पवन की समान प्रवल है, सो जबतुम वेगसे छेकर चलोगे तौ हम मूर्छित हो जांयगी ॥ ४५ ॥ तुम भयंकर नेगसे गमन करते २ जनकि समुद्रके छ-परहो आकाश मार्गमें उडोगे तब हम निरालम्ब होकर गिर जांयगी॥४६॥ तिमि,नाके, और महा मत्स्य समाकुल समुद्रमें गिर कर शीव्रही हम विवज्ञ हो कुम्भीरादि जल जन्तुओंका उत्तम भोजन बन जांयगी ॥ ४७॥ हे अरिदमन ! तुम्हारे साथ हम नहीं जासकेंगी, क्योंकि एक जन स्त्रीको छिये जा रहाहै ऐसा देखकर निश्चयही राक्षस छोग तुम्हारे पर संदेह करें-गे ॥ ४८ ॥ हमको लिये जाते हुए देखकर दुरात्मा रावणकी आज्ञा पाय भयंकर विक्रमकारी राक्षसगण तुम्हारे पीछे २ धावमान होंगे ॥ ४९ ॥ एक तौ स्त्रीके साथमें तिसपर फिर इन सब झूळ और मुद्गर धारी वीर राक्षसोंसे घेरे जाकर तुम्हारे जीवनमें संज्ञय होगा ॥ ५० ॥ आकाश मार्गमें राक्षसगण अस्त्र शस्त्र छिये होंगे, और तुम शस्त्ररहित; इस अवस्थामें भला तुम किस प्रकारसे जाओगे और कौनसा उपायहै कि जिस्से इमारी रक्षा कर सकोगे ॥ ५३ ॥ ऋर कर्म करनेंवाळे भयंकर राक्षसोंसे जब तुम्हारा युद्ध होगा तब भयसे भीतहो अवइय हम तुम्हारी पीठ से नीचे गिर पहेंगी ॥ ५२ ॥ हे कपिश्रेष्ठ! बड़े भयंकर और बड़े बळवान राक्षस छोगोंने जो संग्राममें तुमको किसी प्रकारसे जीतही छि-या ॥ ५३ ॥ अथवा संत्राम करते २ तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर न रही और हम गिर पड़ीं तो गिरतेही राक्षस लोग फिर हमको यहीं पकड़ कर ले आवेंगे ॥ ५८ ॥ अथवा वह राक्षस लोग हमको तुम्हारें हाथसे छीन **ळेंगे, या मार डाळेंगे, क्योंकि युद्धमें जय पराजयका कोई**भी निश्चय नहीं है ॥ ५५ ॥ जो राक्षसोंने ! युद्धमें हमको मार डाला या यहांको लाये तौ इमकोभी विपद होगी, और तुम्हाराभी समुद्रके पार होकर यहां आना व्यर्थ जायगा ॥ ५६ ॥ यद्यपि तुम सत्यही अकेले समस्त राक्षसोंका सहार कर सकतेहो; परन्तु जो तुमने राक्षसोंका नाश कर दिया ती श्रीरामचंद्रजीके यशका नाश होजायगा ॥ ५७ ॥ और एक दोष यहहै कि जो राक्षम लोग फिर हमको यहां पकड़ कर ले आये, तौ ऐसे स्थानमें छिपा कर रक्खेंगे कि जहां वानर गण या कोईभी हमको फिर न

देख पावै ॥ ५८ ॥ इसिछिये हमारे अर्थ तुम्हारा जो इतना उद्योगहै वह समस्त विफल हो जायगा, इसलिये तुम्हारे साथ श्रीरामचंद्रजीके आने पर ही सब कार्य सिद्ध होंगे ॥ ५९॥ हे महाबाहो । अमित तेजवान श्रीरामचंद्रजीका, उनके भ्राता शोंका और तुम छोगोंके राज वंशका जीवन सब हमारे ही आधीन है ॥ ६० ॥ क्योंकि हमारे मर जाने-पर श्रीरामचंद्रजी और सुत्रीव हमारे छिये शोकसे व्याकुछही समस्त वानर और ऋक्ष गणोंके साथ प्राण त्यागन करदेंगे ॥ ६१ ॥ व एक बात औरभी है कि जब स्वामीमें हमारी भक्तिहै; तब उनके सिवाय और दूसरे पुरुषका शरीर इच्छा करके हम छूनहीं सकतीहैं ॥ ६२ ॥ रावणने बलात्कारसे हमारे शरीरको छुआथा, इसमें क्या करें, उस समय इमारा अपना तौ कोई वज्ञ नहींथा और पराये वज्ञमेंथीं ॥ ६३ ॥ श्री-रामचन्द्रजी इसं स्थानमें रावणको मारकर हमको यहांसे छेजाँय, तभी तौ उनके योग्य कार्य होगा ॥ ६४ ॥ हमनें युद्धमें शत्रुओंके मारनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके अनेक पराक्रम श्रवण किये और प्रत्यक्षभी देखते हैं, क्या देवताः क्या गृत्युर्वः, क्या नागः, क्या राक्षस कोईभी युद्धमें श्रीराम्चंद्रजी-की समान नहींहै ॥ ६५ ॥ संत्रामभूमिमें अद्भुत धनुद्धारी, इन्द्रजीकी स मान विक्रम कारी, लक्ष्मण समभिन्यहारी (लक्ष्मणजीके साथ ) महा ब-छवान श्रीरामचंद्रजीको देखकर चलते हुये प्रदीत अग्निकी समान उनका प्र-भाव कीन जन सहन कर सकेगा ॥ ६६ ॥ युद्धके मईन करने वाले मत-वाले दिग्गजकी समान टिके हुये युगान्त कालीन सूर्यकी समान बाण 🦫 पी किरण वर्षानें वाले लक्ष्मणजीके साथ श्रीरामचंद्रजीको समरमें कौन सहन करलेगा ॥ ६७॥

समेकपिश्रेष्टसलक्ष्मणंप्रियंसयूथपंक्षि प्रमिहोपपादय ॥ चिरायरामंप्रतिशोकक र्षितांकुरुष्वमांवानरवीरहर्षिताम् ॥ ६८॥

हे वानरश्रेष्ठ ! तुम छक्ष्मण और सुग्रीवके साथ प्रियतम श्रीरामचंद्रजीको ज्ञीत्रही इस स्थानमें छेआओ हे वीर ! हम श्रीरामचंद्रजीके ज्ञोकमें बहुत दिनोंसे कातरहें, सो हमको हिंपत कराओ ॥ ६८ ॥ इ॰श्रीम॰वा॰आ॰ सुं॰सप्तांत्रज्ञः सर्गः ॥ ३७ ॥

## अष्टत्रिंशः सर्गः ॥

## ततःसकपिशार्द्रलस्तेनवाक्येनतोषितः॥ सीतामुवाचतच्छुत्वावाक्यंवाक्यविशारदः॥१॥

जनककुमारी सीताजीके यह वचन सुनकर संतुष्टही वाक्य विज्ञारद कपि श्रेष्ठ हनुमानजी सीताजीसे बोले ॥ १ ॥ हे देवि! आपने स्त्री स्वभाव मुलभ और पतित्रता स्त्रियोंके आचरण करने योग्य युक्ति संगत वचनही कहेंहैं वह ठीकहैं॥२॥यह बात सत्यहै कि स्त्री होनेंके कारण आप हमारी पी-ठपर चढ़कर इात योजन विस्तार वाळे अपार समुद्रके पार न हो सकेंगी है।। हे विनयसे युक्त।आपने श्रीरामचंद्रजीके सिवाय दूसरे पुरुषकी देहको रूप-र्शे करनेंकी इम अभिलाषी नहीं है, यह कारण जो तुमनें बताया॥ ४॥ हे देवि। सो यहभी आपके योग्यहींहै, क्योंकि आप महात्मा श्रीरामचंद्र-जीकी सहधर्मिणीहें। आपके सिवाय और कौन स्त्री ऐसे वचन कह सक-तीहैं ॥ ५ ॥ आपनें हमसे जिसप्रकारका आचरण किया, और जो वार्ता की श्रीरामचंद्र हमारे मुखसे वह समस्त आदिसे अंततक यथार्थर सुनेंगेइ॥ हे देवि। स्नेहसे हमारा हृदय गीला होगयाहै, और श्रीरामचंद्रजीका हित साधनही हमारा एक मात्र आश्यरहै;इसीलिये, अनेक कारणोंसे हमनें यह वात्ती कहीथी ॥ ७ ॥ छंका नगरीमें औरका प्रवेश करना दुःसाध्य, महा सागरका पार उतरनाभी कठिनहै, सो हममें यह सामर्थ्यहै, सो इन्हीं समस्त कारणोंसे हमनें यह कहाथा कि हमारे संग चली चलो ॥ ८॥ गुरु खेहके वश होंनेसे हमारा अभिलाप हुआकि आजही आपको श्रीरामचंद्रजीके निकट छे चर्छे इसीकारण हमने यह वार्ता कही कुछ गर्वसे नहीं कहीहै ॥ ९ ॥ हे अनिन्दिते। यदि आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती तौ हमें अपनी कुछ निज्ञानी दीनिये, कि निस्से श्रीरामचंद्रनीको विश्वासहो कि यह जानकीजीके पास हो आये ॥ १० ॥ जब हनुमानजीने ऐसा कहा ती देवकन्याकी समान सीताजी रुदन करते २ धीरे २ बोलीं ॥ ११ ॥ कि हमारी यही सबसे श्रेष्ठ निज्ञानी और यही पताहै कि चित्रकूट पर्वतके ईज्ञान कोण वाले वृक्षके नीचे ॥ १२ ॥ मन्दाकिनीके धोरे वह सिद्ध जनोंसे सेवित फल मूल और जल सम्पन्न देशके तपस्वियोंके आश्रममें

बसनेंके समय हमारे ऊपर क्या घटना हुईथी ॥ १३ ॥ वह घटना यहहै, कि एक दिन अनेक विधि फूलोंकी समूहकी सुगंधिसे आमोदित उस उपवन भूमिमें विहारकर जलमें कीड़ा करनेंसेभी तुम हमारे अंकमें सो गये॥ १४॥ कि उसी समयमें एक कीएनें आकर मांसके लालचसे इमारी छातीमें चोंच मारी, कि जिसको हमने ढेळेसे निवारण किया॥१५॥ परन्तु वह कौआ न इटकर उसी स्थान पर बैठ हमको बिदारण करने लगा।। वह कहीं उड़ कर न गया मानो मांस भोजनके निमित्त वैठाही रहा ॥ १६ ॥ तब उस समय हमनें उसके प्रति कोधकर दृढ भांतिसे वस्न पहरनेके लिये जैसेही अपना वस्त्र पकड़ा कि वैसेही हमारा वस्त्र खसक गया, उसी समय तुम उठकर हमारी ओर दृष्टि करके हँसनें छगे॥१७॥ आपको इँसता हुआ देखकर हम लिजत व क्रोधित हुई और भोजनके लिये ललचाये काक करके विदारितही हमनें तुम्हारी श्रारणली ॥ १८॥ काकको निवारण करनेंसे इमको श्रम हुआ इसलिये इम तुम्होरे अंकमें बैठीं, हमारी ऐसी अवस्था देख तुमनें कुछ न कहकर और हमारी हँसी की, सो इमको इस्से कोंघ हुआथा, सो कोंघ देखकर आपने हमको बहुत समझाया बुझाया उस समय हम आंसू पूर्ण मुलसे धीरे २ आँसु-ओंको पोछनें लगीं। नाथ! काकके क्रोध उपजानेंसे; तुमनें इस अवस्थामें हमारा आदर कियाथा ॥१९॥२०॥ इसके पीछे हम मारे परिश्रमके ज्ञांत होकर तुम्हारी गोदीमें गई अनेक क्षण तक सोई रहीं, जब हम जागीं, तब तुम हमारे अंकमें सोगये॥२१॥ कि इस अवसरमेंही अचानक इस काकनें फिर तुम्हारे अंकसे जागरित हमारे निकट आय कर हमारी छातीमें पंजे मारकर विदीर्ण कर डाला ॥ २२ ॥ वार वार उडकर और फिर आय २ कर उसने हमारे शरीरको क्षत विश्वत कर दिया, जब छाती मेंसे रुधिरकी बूँदें गिरनें छगीं तब श्रीरामचंद्रजी जागे ॥ २३ ॥ स्तनोंके वीचमें घाव हुआ देखकर महाबाहु श्रीरामचंद्रजी क्रोधित सर्पकी समान गर्जन करते २ हमसे बोलेकि ॥ २४ ॥ हेकरिकरोरु! (गजकी समान गोल व चढा उतार जांघो वाली ) तुम्हारे स्तनोंके बीचमें किसने वाव किया। कोधित पंचमुहे सर्पके साथ किसको खेळनेंकी इच्छा हुईहै। ॥२५॥ फिर उन श्रीरामचन्द्रजीनें इधर उधर दृष्टि चलायकर देखा कि काक

रुधिरसे भीगा तीक्ष्ण नख युक्त हमारेही ओरको मुखिकये खड़ाथा॥२६॥ हे हनुमन । यह काक कपट वेशघारी जयन्त इन्द्रका प्रत्रथा, यह पवन की समान वेगवान वडी शीव्रतासे वनमें आयाथा पृथ्वीमें प्रवेशकर सक-ताथा॥ २७॥ इस काकको देखकर कोधके मारे श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र घूमनें लगे उन्होंने इस काकके विनाशकी वासनाकी ॥ २८ ॥ उन्होंने विछे हुए कुशोंमेंसे एक कुश निकाल उसे मंत्रसे अभिमंत्रितकर ब्रह्मास्न-.योजित किया, वह कुश उस काकके सामनें जलती हुई कालाग्निकी स-मान उसे जलाता हुआ ॥ २९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने वह प्रज्वलित कुश उस काकके प्रति छोड़ा, वह आकाश मार्गमें उस काकके पीछे २ धा या॥ ३० ॥ काक उस अस्रसे छुटकारा पानेकी अभिलाषासे विचित्र गतिसे एक २ करके ब्रह्माण्डके सब छोकोंमें घूमा परन्तु किसीनेभी उस-को आश्रय नहीं दिया ॥ ३१ ॥ समस्त ब्रह्मर्षि देवर्षियोंने वरन उनके पिता इन्द्र तकने उसका त्यागकर वाततक नहीं पूछी, इस प्रकारसे वह त्रिलोकीमें चूम वाम कर फिर श्रीरामचंद्रजीकीही श्ररणमें आया ॥३२॥ जबिक वह शरणागतहो पृथ्वीपर आयक्रर गिरगया, तब आश्रय दाता श्रीरामचंद्रजीनें वधके योग्य होंने परभी उसका वध नहीं किया, और कृपा करके उसके प्राणोंकी रक्षाकी ॥ ३३ ॥ जब काक क्षीण और विवर्ण भाव से आनकर गिरगया तब श्रीरामचंद्रजीनें उस्से कहा, कि ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होता, इसलिये बताओकि तुम्हारा कौनसा अंग नष्ट करें ॥ ३४ ॥ तव काकनें कहा कि हमारा एक नेत्र इस बाणकी भेंटहै, तव श्रीरामचन्द्रजीके उस असूनें काकका दहना नेत्र फोड़ डालां, काकं-नें भी दहना नेत्र देकर अपने प्राणोंको बचाया ॥ ३५ ॥ तब वह काक श्रीरामचन्द्रजीको और दश्ररथजीको प्रणामकर, व श्रीरामचन्द्रजीसे वि-दाले अपने स्थानको चलागया ॥ ३६ ॥ हे महीपते ! जब कि तुमने एक काकपर जिसनें कि हमसे थोड़ाही अन्याय कियाथा ब्रह्मास्त्र चलाया, तब उसको आप क्यों क्षमा कर रहेहैं, कि जो आपके निकटसे हमको हरण करके हे आया है ॥ ३७ ॥ हे नर श्रेष्ठ । अति प्रवह उत्साहका आश्रय लेकर तुम हमपर कृपाकरो । हे नाथ । तुम्हारे नाथ रहते हुएभी हम अ-नाथकी समान जान पडतीहैं॥ ३८॥ हमनें आपसेही सुनाहै कि दया-

ही परम धर्महै फिर आप क्यों नहीं हमारे ऊपर दया प्रगट करते हैं, हम जानती हैं कि आप महा बळवान महा वीर्यशाळी और महोत्साह सम्पन्न हैं ॥ ३९ ॥ अपार महिमा वाले, स्थिर प्रकृति, गंभीरतामें समुद्रकी समा-न, और इन्द्रजीकी समान इस वन सागर सहित पृथ्वीके तुम एकही रा-जाहो।।१२०।।परन्तु इस प्रकारसे अस्त्र धारियोंमें श्रेष्ठ, बळवान् और साहसी होकरभी राक्षसोंके ऊपर आप अस्त्र क्यों नहीं चलतेहैं॥ ४१ ॥ हे हनुमान! क्या नाग,क्या गन्धर्व, क्या असुर,क्या मरुड्गण कोईभी युद्धमें श्रीरामच-न्द्रजीका वेगः निवारण करनेंमें समर्थ नहीं है ॥ ४२ ॥ वह महावीर श्रीरामचन्द्रजी हमारा कुछभी आद्र करतेहों, तौ फिर तीक्ष्ण बा-णोंको वर्षायकर राक्षसकुछका क्षय क्यों नहीं करते हैं। ॥ ४३ ॥ महा बलवान श्रानुओंके तपानें वाले वीर लक्ष्मणजीभी किस कारणसे अपने भाई की अनुमति लेकर हमारा उद्धार क्यों नहीं करतेहैं ?॥ ४४॥ यदि वह दोनों पुरुष श्रेष्ठ सत्य २ ही पवन और इन्द्रजीकी समान तेज-स्वी और देवता छोगोंसेभी जीतनेंके योग्य नहीं है, तब फिर किस कार-णसे हमारी उपेक्षा करतेंहैं। ॥ ४५॥ निश्चय हमारा ही कोई ऐसा घीर पापहै, कि वह श्रीरामचंद्रजी सामर्थ्यवान और शृञ्जोंके दमन करनेंमें समर्थ होकर भी हमारे प्रति दया नहीं करते हैं ॥ ४६ ॥ सीताजीके इस प्रकारसे अश्च पूर्ण और करुणासे भरे वचन सुनकर वानर यूथपति महा तेजवान हतुमानजी उनसे बोळे ॥ २७ ॥ हे देवि ! हम सत्यकी सौगन्ध करतेहैं; कि आपके दर्शन न होंनेके शोकसे श्रीरामचंद्रजी सबही का-र्योंसे विमुख होरहे हैं और उनका शोक देखकर छक्ष्मणनी भी संता-पित होतेहैं ॥ ४८ ॥ हे शोभने ! बढे भाग्यकी बातहै कि इस समय हमनें आपका दर्शन पाया, अब शोक करनेंका कुछ प्रयोजन नहीं है, अब बहुत ही शीत्र आपके दुःखका अंत आवेगा ॥ ४९ ॥ वह दो महा बछवान पुरुषशार्द्रेष्ठ आपका दर्शन करनेके छिये उत्साहित होकर अवरोध कारक त्रिलोकोकोभी भस्म कर देंगे॥ ५०॥ हे विज्ञाल नयने । श्रीरामचंद्रजी संत्राममें कूर रावण राक्षसको उसके वंशसहित संहार करके तुमको नगरमें छेजांयगे ॥ ५१ ॥ महा बछवान श्रीमाच राम, रुक्ष्मण, तेजस्वी, सुत्रीव और एकत्र हुये वानरोंसे जो हम सन्देशा

कहें सो आप बतला दीजिये॥ ५२॥ जब हनुमानजीनें ऐसा कहा तब सी-ताजी फिर बोलीं कि मनस्विनी कौशल्या देवीनें जिन लोक प्रति पालक पुत्रको उत्पन्न कियाहै ॥ ५३ ॥ तुम हमारी ओरसे उनसे कुज़ल पूछकर प्रणामकरना जो विविध प्रकारके पुष्पोंकी माला, सर्वप्रकारके रतन व उत्त म २ स्त्रियां॥ ५४ ॥ और इसविज्ञाल पृथ्वीके दुर्लभ ऐइवर्यको छोड़ पि-ता माताका वचन मानकर उनकी प्रसन्नताले ॥ ५५ ॥ श्रीरामचंद्रजीके साथ वनमें आयेहैं, और जिनको उत्पन्न करके सुमित्रा सुसन्तानवती हुई हैं, जो सबभांतिके सुलको त्याग धर्मके अनुकूछ महात्मा ॥ ५६ ॥ यहां वनमें आये श्रीरामचंद्रजीकी रक्षा करते जो सिंहस्कन्ध, महा बाहु बुद्धि वान प्रिय दर्शन ॥ ५७ ॥ जो श्रीरामचंद्रजीमें पिताकी समान और हममें जननीकी समान आचरण करतेहैं; हम हरण कर जांयगी ऐसा उन वीरनें नहीं जानाथा ।। ५८॥ जो वृद्धजनोंकी सेवा किया करतेहैं, जो छक्ष्मी वान समर्थ और अल्पभाषींहैं; जिनसे श्रीरामचंद्रजीको और कुछ अ-धिक प्रिय नहीं है व सब बातोंमें हमारे इवशुर अनुरूप ॥ ५९ ॥ जो हमसे भी अधिक अपने भ्राता, श्रीरामचंद्रजीके प्यारेहैं, जो किसी कार्यमें नियुक्त होकर अति चतुरताके साथ पूरा करतेहैं ॥ ६० ॥ जिनको देख-कर श्रीरामचंद्रजी अपने मृतक पिताका व्यवहार भूल गये हैं, जो मृदुल स्वभाव, सदा पवित्र, कार्य करनेंमें चतुर और श्रीरामचंद्रजीके प्यारे हैं ? सो तुम हमारी ओरसे उन छक्ष्मणजीका सन्मान करके क्षमाकी प्रार्थना करना, क्योंकि हरण होंनेसे कुछ देर पहले हमने उन्हें बड़े २ वचन कहेथे; फिर कुश्ल पूछकर कहना कि आप हमारा दुःख नाश करनेंके छिये ज्ञीत्र यतवानहों ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ हे हनुमन् । अधिक क्या कहैं, इस कार्यकी सिद्धिके तुमही मुलहो सो ऐसा करना कि जिस्से इस कार्यका निर्वाह होजाय, वह श्रीरामचंद्रजी तुम्हारा कार्य देख-कर हमारे प्रति यत परायण होंगे ॥ ६३ ॥ हमारे प्यारे स्वामी देवता ओमें श्रेष्ठश्रीरामचंद्रजीसे वारंवार कहना कि हे दशरथकुमार! हम और एकमास तक जीवन धारण करेंगी ॥ ६४ ॥ हम सत्यही कहतीहैं कि एकमासके पीछे हम अवस्य प्राण छोड़ देंगी। हे वीर! भगवानजीने पातालसे जिस प्रकार पृथ्वीका उद्घार कियाथा, वैसेही ऋर कारी

रावण राक्षसके बंधनमें पड़ी हमारा रघुनाथजी उद्धारकरें ॥ ६५ ॥ यह कहकर सीताजीने वस्त्रमें बंधा हुआ मुक्ता खचित चूणामणि यहण करके "यह श्रीरामचंद्रजीको देना" यह कह हनुमानजीक हाथमें वह चूड़ामणि देदी ॥ ६६ ॥ हनुमानजीने वह उत्तम रत यहण करके बंहमें बांधना ठीक न बिचार उसे अपनी उँगलीमें बांधलिया ॥ ६७ ॥ और सीताजीकी परिक्रमा करके फिर प्रणाम किया, उस रत्नको यहण करके माथा नवाय एक ओर खड़े होगये ॥ ६८ ॥ सीताजीके दर्शनका लाभ पाय हनुमानजीं अतिशय हर्षितहो मनही मनसे शुभ लक्षण श्रीरामचंद्रजी और लक्ष्मणजीके निकट पहुंच गये ॥ ६९ ॥

मणिवरमुपगृह्यतंमहाहैजनकनृपात्मजया धृतंप्रभावात् ॥ गिरिवरपवनावधूतमुक्तः सुखितमनाःप्रतिसंक्रमंप्रपदे ॥ ७० ॥

जनकर्नदिनी सीताजी अतिज्ञाम प्रभावके वज्ञ जिसको इतने दिन अति ग्रप्त भावसे धारण करतीथीं, इनुमानजी वही महा मोछकी मणि रत्न पाय-कर पर्वतके ज्ञिलरपर झंझा वायुके कम्पसे छुटकारा पाये हुए पुरुषके समान मनमें सुली हुए; इसकेपीछे छंकाके दुर्ग द्वारके सन्मुल हनुमान-जीनें जाना चाहा ॥ ७० ॥ इ०श्रीम०वा०आ०सुं०अष्ट्रिंज्ञाःसर्गः ॥ ३८॥

एकोनचत्वारिंशः सर्गः॥ मणिदत्त्वाततःसीताहन्रमंतमथाब्रवीत्॥

अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्यतत्त्वतः ॥ १ ॥

चूड़ामणि देकर सीताजी हनुमानजीसे बोटीं कि श्रीरामचंद्रजी इस चिह्न को भटी भांति जानतेहैं ॥ १ ॥ इस मिषके देखतेही श्रीरामचंद्रजीको तीन जने याद आवेंगे, हम, माता कोशल्याजी. और राजा दशरथजी । क्योंकि विवाहके पश्चात जब हम अयोध्यामें आंई तब राजा दशरथजीके सामने श्रीरामचंद्रजीकी माता कोशल्याजीनें यह माणि हमें मुँह दिखावें में दी ॥ २ ॥ हे वानरश्रेष्ठ! तुम इस कार्यमें विशेष करके उद्योग करना। क्योंकि जब श्रीरामचंद्रजीको तुम यह चूडामणि दोगे, तब वह मिण पाय युद्ध करनेके विषयमें तुमको प्रेरित करेंगे, इस कारण इस कार्यमें उत्साह

विक्रमकारी राक्षस लोगोंके बहुत पीड़ा देने परभी हनुमानजी अति विरमय युक्तहो रावणको देखनें लगे ॥ १५ ॥ तिसके पीछें राक्षसपित रावणका इस भांतिका प्रभाव देख उसके तेजसे मोहित हो हनुमानजी मनही मनमें चिन्ता करनें लगे ॥ १६ ॥ अहो राक्षसराज रावणका क्या रूपहें १ क्या पराक्रम १ क्या देहकी कांति १ क्या सर्व लक्षण सम्पन्न है ॥ १७ ॥ इस राक्षसराजका अधर्म यदि इतना बलवान न होता तो यह इन्द्र सहित समस्त देवलोककी रक्षा करनेंमें समर्थ होता ॥ १८ ॥ इस पापीनें जो सकल लोकोंमें निन्दनीय बुरा करनेंवाले नीच कार्योंके अनुष्ठान किये हैं तिस्से सुरासुर समेत तीनों लोक इस्से डरते हैं ॥ १९ ॥

अयंह्यत्सहतेकुद्धःकर्तुमेकार्णवंजगत्॥ इतिचितांबहुविधामकरोन्मतिमान्कपिः॥ दृष्ट्वाराक्षसराजस्यप्रभावममितौजसः॥ २०॥

रावण कोधकर चाहै तो समस्त संसारका समुद्र कर डालै; मितमान हजुमानजी अति पराक्रम रावणका प्रभाव देखकर इस प्रकारकी विविध चिन्तायें करते हुए ॥ २० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ॰ मु॰ एकोन पंचाज्ञः सर्गः ॥ ४९ ॥

पंचाशः सर्गः॥

# तमुद्रीक्ष्यमहाबाहुःपिंगाक्षंपुरतःस्थितम् ॥ रोषेणमहताविष्टोरावणोलोकरावणः ॥ १ ॥

पीली आंखोंवाले हनुमानजीको सामने खड़ा हुआ देखकर महा बल-वान लोकोंका रुवानेंवाला रावण महाकोधित हुआ ॥ १ ॥ परन्तु हनुमानजीका तेज पुंज शरीर देख शंकितहो चिन्ता करनें लगा, कि यह वानररूपी साक्षात् भगवान नंदी तो यहां पर नहीं चले आये हैं ॥ २ ॥ पूर्व कालमें कैलास पर्वतपर हम इनका वानरमुख देखकर हँसेथे; सो तब इन नंदीनें हमको शाप दियाथा कि मेरे मुख सरीखे वानरसेही तेरा नाश होगा, अथवा यह वानर राजा बलिका प्रत्र वाण तो नहींहै? ॥ ३॥ इस प्रकारकी चिन्ता करता हुआ राजा रावण कोधके मारे लाल २ ने- त्रकर संमयार्नुसार अर्थयुक्त वचन प्रधान मंत्री प्रहस्तसे कहनें लगा ॥२॥ कि इस दुरात्मासे पूछो कि कहांसे किस कारण यह यहांपर आयाहै;और किस वास्ते अशोक वन उजाडकर इसनें राक्षसोंको भय पहुँचाया॥५॥ तुम फिर इस खोटो मतिवालेसे पूछो कि हमारी इस अगम्य नगरीमें आनेंका इसका क्या प्रयोजन है, और हमारे नौकर राक्षसोंसे इसनें क्यों युद्ध किया १ ॥ ६ ॥ रावणकी यह वार्ता सुनकर प्रहस्त हनुमानजीसे कहनें लगा कि वानर ! तुम सावधान होवो, हम लोगोंसे भय करनेंकी तुमको कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ७॥ तुम्हारा मंगल होगा सत्य २ कहो; कि क्या देवरान इन्द्रनें तुमको इस छंका प्रशिमें भेजाहै ? तुमको कुछ भय नहीं सत्य कहो तुम अवश्यही छुट जाओगे ॥ ८ ॥ अथवा तुम कुवेर, यम, वरुण, होजो यह सुन्दर रूप बनाय इस प्ररीमें आये हो ॥ ९ ॥ अथवा विजयाभिलाषी विष्णुजीके दूत होकर तुम यहां आये हो ! क्यों कि तुम रूपमें तौ वानरहो परन्तु तुम्हारा विक्रम वानरकी समान नहीं है १० हे वानर ! सत्य २ कइनेंसे तुम अभी छूट जाओगे। और जो मिथ्या क-होंगे तो तुम्हारे जीते रहनेंमें भी संज्ञयहै ॥ ११ ॥ जो कुछभी हो, तुम जिस कारणसे भी इस राक्षसराज रावणके स्थान पर आयेही वह सब कहो। जब प्रहस्तनें इस प्रकारसे कहा तौ हनुमानजी राक्षसपित रावणसे बोले॥१२॥ हम इन्द्र, यम, व वरुणके दूत नहींहैं; न कुबेरके साथ हमारी मित्रताहै; अथवा विष्णुजीनें भी हमको नहीं भेजाहै ॥ १३॥ हमारा रूप स्वभावसे ऐसाहीहै, वास्तवमें हमारी जातिही वानरहै, हमें तुम छो-गुनि दर्शन होने दुर्छभहैं इसी कारणसे हम तुम्हारे देखनेको यहां आये हैं ॥ १८ ॥ और राक्षसनाथके दर्शन करनेंको ही हमनें इस दुर्छभू बनको जलाड़ डालाहै; और उस समयमें जो बलवान निज्ञाचर युद्धकी अभिलाषा करके आयेथे॥ १५॥ शरीर रक्षाके निमित्त हमने उनसे युद्ध किया और देवता व असुर कोई भी हमको अस्त्र या फांसीसे नहीं बांध सकते ॥ १६ ॥ स्वयं पितामह ब्रह्माजीनेंभी हमको यह वर दियाहै कि दो वंडीसे अधिक हमारा अस्त्र भी तुमको नहीं बांध सकैगा । सो हमने . तौ केवल राजाका दर्शनही पानेंके अर्थ इस अस्त्रके वंधनकी माना॥१७॥ इस वार्त्ताको तुम्हारे सब राक्षस जानतेहैं कि अस्त्रसे तौ हम वहीं छूट ग-

येथे, परन्तु यथार्थ बात तो यहहै कि हम श्रीरामचंद्रजीका कोई कार्य सिद्ध करनेको तुम्हारे पास आयेहैं ॥ १८ ॥

> दूतोहमितिविज्ञायराघवस्यामितौजसः॥ श्रूयतामववचनंममपथ्यमिदंप्रभो॥ १९॥

हे प्रभो ! हम अमित तेजवान श्रीरामचंद्रजीके दूतहैं, यह मलीभांति जानकर जो हितकारी वचन हम कहतेहैं, वह तुम सुनो ॥ १९ ॥ इ० श्रीम॰वा॰आ॰सुन्दरकांडे पंचाज्ञःसर्गः ॥ ५० ॥

एकपंचाशः सर्गः॥

तंसमीक्ष्यमहासत्त्वंसत्त्ववान्हीरसत्तमः॥ वाक्यमर्थवद्व्यग्रस्तमुवाचदशाननम्॥१॥

सत्वसम्पन्न वानरश्रेष्ठं इतुमानजी बळवानं रावणको देखकर बिना ध-बड़ाइटके युक्ति युक्त वचन कहनें छगे ॥ १ ॥ हे राजन हम सुग्रीवजी की आज्ञासे आपके निकट आयेहैं। वानरराज सुत्रीवर्जीने भायपनसे तुम्हारी कुञ्चल पूछीहै ॥ २ ॥ तुम उन महात्मा अपने भ्राता सुयीवजी के दोनों छोकोंमें हितके करनेंवाछे धर्म अर्थ युक्त कहे हुए वचन श्रवण करो ॥ ३ ॥ उन सुग्रीवजीनें कहाहै कि बहुत सारे हाथी, घोडे, रथों के अधिपति और इन्द्रजीकी समान द्युतिमान द्शरथनामक राजा अपनी प्रनाकी व सब लोककी इस भांति रक्षा करतेथे कि जैसे पिता पुत्रकी रक्षा करताहै ॥ ४ ॥ उनके परमप्यारे बंडेपुत्र महाबाहु. सब कार्योंके करनेमें समर्थ अपने पिताकी आज्ञानुसार दंडक वनमें आये ॥ ५ ॥ वह धर्मके मार्गमें टिके हुए अमित तेजमान श्रीरामचंद्रजी श्राता रुक्ष्मण और अपनी भार्या सीताजीके सहित वनमें आये ॥ ६ ॥ इस प्रकारसे सुना जाताहै कि महात्मा राजिंप जनकजीकी कन्या सीतानामक उनकी भाषी जनस्थानमें आकर हरी गईहैं ॥ ७ ॥ राजकुमार श्रीरामचंद्रजी अपने छोटे भाई छक्ष्मणजीके साथ श्रीसीता-जीको ढूंड़ते २ ऋष्यमूक पर्वतपर पहुंचकर सुग्रीवजीकेसाथ मिले ॥ ८॥ सुत्रीवजीने प्रतिज्ञाकी सीताजीको ढूंढदेंगे, और श्रीरामचंद्रजीनेंभी अंगी-कारिकयां कि सुमीवजीको वानरोंका राज्य देदेंगे ॥ ९॥ तिसके पौछे

राजकुमार श्रीरामचंद्रजीनें समरमें वालिको मारकर सुत्रीवजीको वानरोंका राजा बनादिया॥ १०॥सो वानरराज वालिको तौ तुम प्रथमहीसे जानतेही कि । उसमें कितना बल्थाः सो महात्मा श्रीरामचंद्रजीनें संग्रामस्थलमें केवल एकही बाणचलाय बानरश्रेष्ठ वालिको मारडाला ॥ ११॥ जब वा-छि मारागया तब सत्य प्रतिज्ञ सुत्रीवजीनें सीताजीको ढूंढनेंके लिये उक-सायकर सब वानर यूथोंको चारों ओर भेजदिया॥ १२ ॥ तिन सुत्रीवर्जीके भेजेहुए सहस्र२ लक्ष२ करोड़२ वानर समस्त दिशि मंडल आकाशमंडल वरन पाताल तक सीताजीकी खोज करेनेलगे॥१३॥उन वानर यूथपोंमेंसे कोई गरुड़जीकी समान, कोई पवन तुल्य, शीव्रगामीहै; सबही महावल-वान जिनकी गति कहीं जानेंमें नरुक और शीष्र गमन करनेंमें सम-र्थ ॥ १४ ॥ उन्हीं वानरोंमेंसे हम पवनके औरसपुत्र हनुमान नामक वानर सीताजीको ढूंढनेंके लिये शतयोजन फांटवाल ॥ १५ ॥ महा समुद्रके पारहोकर तुम्हारे दुर्शन करनेंकी अभिलापासे यहांपर आयेहैं हमने वूमते २ तुम्हारे गृहमें जनकनंदिनी सीताजीको देखाहै॥ १६॥ हे महापंडित! तुमनें धर्मके मर्मको न जानकर अपने तप बळसे विविध भां-तिके अपूर्व सौभाग्य इकड्डे कर रक्लेंहें ॥१७॥ इसिछिये पराई स्त्रीका रोकना तुमको उचित नहींहै जोकि बहुत अनर्थींका हेतु, और जोकि मूल सहित नष्ट कर देताहै, ऐसे धर्म विरुद्ध कार्यको तुम सरीखे बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं करतेहैं ॥ १८॥ विशेष करके देवता गण और असुरोक मध्यमेंभी ऐसा कोईभीहै, कि जो श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजीके कोधसे चळाये बाणोंके सन्मुख टिकनेमें समर्थहो ॥१९॥ हेराजन्। त्रिलोकीमें ऐसा कोई नहीं है कि जो श्रीरामचंद्रजीका अप्रिय कार्य करके आप सुखरे रहनेंको समर्थहो ॥ २० ॥ इसिछिये हे राज ज्ञाईल तुम श्रीरामचंद्रजीको जानकीजी छौटाय दो, इमनें जो कुछ कहा वह तीनों कालमें हित करनें वाला धर्म युक्त और शास्त्र सम्मत वचनहै ॥ २१ ॥ इसकारण यह वचन मानलो, हमनें उन सीतादेवीको तुम्हारे स्थानमें देखाहै; सो इनके देखने से हमको वह यशमिलाकि जो दूतोंके लिये दुर्लभहै, इसके पीछे जो कार्य शेष रहा अर्थात् जानकीजीका छेजाना वह श्रीरामचंद्रजी अपने आपही सिद्ध कर छेंगे॥ २२ ॥ इमनें सीताजीको बहुत शोकयुक्त

देखाँहै। तुम नहीं जानतेकि यह सीताजी पांचफणेंवाछी सर्पिनीकी समान तुम्हारे स्थानमें टिकी हुईहैं॥ २३॥ असुरोंके सहित समस्त देवता गणभी उन सीताजीको नहीं पचाय सकेंगे, जैसे भोजनको ज्ञाक्तिके बलसे विष मिला हुआ अब खानेंपर कोई नहीं पचा सकता ॥ २४ ॥ न्तुमनें तपोबलसे यह धर्मसे साधन किया ऐश्वर्य और बडीभारी डमर प्राप्त कींहै, सो इस प्रकारके धन, ऐइवर्य, व आपको पराई स्त्रीके हरण करनें के अधर्मसे नाज्ञ नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ और तुमनें जो अपनेको देव दानवोंसे अवध्य जानाहै, सो इसमेंभी तपका बल्ही प्रधान कारण है, सो इस तप बलका नष्ट करना तुमको उचित नहींहै ॥ २६ ॥ कपि वीर सुत्रीवजी, देव, राक्षस, वा यक्ष नहीं हैं; वे वानरोंके राजा और श्रीराम-·चन्द्रजी मनुष्यहैं; इसिक्टिये हे राक्षस नाथ ! तुम इनसे किस प्रकार बच-कर जीवन धारण कर सकोगे क्योंकि ब्रह्माजीसे तुमने यह वर नहीं पाया कि मनुष्य और वानरोंसे भी न मारे जाओ ॥२७॥ यह सत्यही सत्य है कि धर्म करनेंसे अधर्मका नाज्ञ हो जाताहै परन्तु जिसके अधर्मका फ़ल फला-ही चाहताहै वह कभी धर्म फलको नहीं पाय सकता वरन अधर्म के ही फ-लको प्राप्त होताहै॥ २८॥ पहले जो तुमनें धर्म कियाहै उसका फलतौ यह ऐइवर्थं निःसन्देह तुमने प्राप्त किया ;और इस समय पराई स्त्रीका जो हरण तुमनें कियाँहै; इसका फलभी जीव पाओगे अर्थात् तुम्हारा नाज हो जायगा ॥२९॥ जनस्थानमें चौदह हजार राक्षसोंका विष्वंश वालि का मरण श्रीरामचंद्रजी व सुशीवजीकी मित्रता स्मरण करकै तुम अपने हितकी चिन्ता करो ॥३०॥ यद्यपि निश्चयही हम अकेलेहें परन्तु अर्व, रथ, और गर्नोके सहित समस्त छंका पुरीका नाज्ञ सरछता से करसकते हैं, परन्तु श्रीराम-चंद्रजीनें हमसे छंकाका विष्वंश करना निश्चय नहीं किया ॥ ३१ ॥ श्रीरा-मचंद्रजीनें रीछ वानरोंके निकट प्रतिज्ञाकींहै कि जिस शबुओंनें सीताजी-का अपमान या तिरस्कार कियाहै हम उन सब शञ्ज लोगोंका संहार अपने हाथसे करेंगे ॥ ३२ ॥ अधिक क्याक्हें साक्षात इन्द्रभी श्रीराम्चंद्रजीका अपकार करके सुख नहीं पाय सकते फिर तुम्हारे समान दूसरे छोगोंकी तो बातही क्या है ॥३३॥जिनको तुम सीताजी जानते हो और जो तुम्हारे स्थानपर रहती हैं उन सीताजीको तुम कालरात्रि की समान जानो वस

यही काल रात्रि समस्त लंकाका नाज्ञ करदेंगी ॥ ३४ ॥ इसलिये सीता रूप कालकी फाँसीको तुम्हैं अपने गलेमें बांधनेंकी कुछ अवश्यकता नहीं सो इसकारण तुम अपने उद्धारका उपाय सोचो ॥३५॥ तुम वड़ी शीव्रतासे देखोंगे कि समस्त अटा अटारियें और राज मार्गींके सहित यह छंकानगरी सीताजीके कोधसे दग्ध और श्रीरामचंद्रजीके कोपसे भरम हो जायगी॥३६ हे राक्षसनाथ। अपने मित्र, मंत्री, जातिके छोग, भाई, हित पुत्र, स्नियां और छंकापुरी, इन सबका विनाश तुम न करो स्वस्थहो॥ ३७॥ हे राक्षसेन्द्र! हम श्रीरामचंद्रजीके दास दूत और वानरहैं; हम बहुतही सोच विचार कर जो सत्य वचन तुमसे कहतेहैं, वह सुनो॥ ३८॥ महा यशवान् श्रीरामचंद्रजी स्थावरः जंगमः (चर व अचर ) और सब जाति वाले प्राणी पुञ्जोंके समस्त । लोकोंका संहार करके, फिरभी वैसेही सृष्टि उत्पन्न कर सकतेंहैं ॥ ३९ ॥ देवता असुर, नरपति, यक्ष, रक्ष, उर्ग विद्याधर, नाग, गन्धर्व, मृग, ॥४०॥ सिद्ध, किन्नरेन्द्र; और पक्षी इत्यादि सब देशोंमें व सब कालमें ऐसा कोईभी नहींहै ॥ ४२ ॥ जो उन विष्णुकी समान, पराक्रमवाळे श्रीरामचंद्रजीसे संत्राम कर सके जबकि तुमने नर् नाथ सब संसारके पति राजश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रका पहले अनिष्ट कार्य कियाहै तबती तुम्हारा जीनाही बहुत दुर्छभ होजायगा ॥ ४२ ॥ हे राक्षसपति ! देवता, दैत्य, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष कोईभी युद्धमें त्रिलोकीके नाथ श्रीरामचंद्रजीके आगे नहीं ठहर सकता॥ ४३॥ यही नहीं बरन स्वयंभू । ब्रह्मा त्रिपुरको दग्ध करनेवाले रुद्द, अथवा सुर नायक इन्द्रभी श्रीरामचंद्रजीके सन्सुख युद्ध करनेको समर्थ नहीं हैं॥ ४४॥

ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनःकपेनिशम्या प्रतिमोऽप्रियंवचः ॥ दशाननःकोपविवृत्तलो चनःसमादिशत्तस्यवधंमहाकपेः ॥ ४५ ॥

महाकिप इनुमान्जीने विना घवड़ाये यह सुन्दर अनुपम और प्यारे वचन कहे तब रावण यह वचन सुन क्रोधके मारे दोनों नेत्र घुमाय इनु मान्जीके वधकी आज्ञा देता हुआ ॥ ४५ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकान्ये सुंदरकांडे एकपंचाशः सर्गः ॥ ५१ ॥

## द्विपंचाशःसर्गः॥

#### सतस्यवचनंश्चत्वावानरस्यमहात्मनः ॥ आज्ञापयद्वधंतस्यरावणःकोधमूर्छितः ॥ १ ॥

राक्षसश्रेष्ट रावण महात्मा हनुमानजीके यह वचन सुनकर क्रोधके मारे मुच्छितहो उनके विनाश करनेंकी आज्ञा देता हुआ।। ३॥ जब दुरात्मा रावण करके हनुमानजीके मार डालनेंकी आज्ञा हुई, तौ विभीषणजीनें यह विचार कर उस बातको नहीं माना, कि हनुमानजीने अपनेको दूत बताया, और वास्तवमें यह दूतहीहैं, सो दूत कभी नहीं मार डाला जा सकता ॥ २ ॥ तिसके पीछे विभीषणजी रावणको कोधित और हनुमान जीका वध आया जान अपने कर्त्तव्य कार्यके विषयमें चिन्ता करनें लगे ॥ ३ ॥ कुछ देरतक चिन्ता करनेंके पीछे कर्त्तव्य कार्य स्थिर हो जानेंपर वचन बोलनें वालोंमें चतुर विभीषणजी समझानें बुझानेंके वच-नोंसे शब्बओंके जीतनें वाले पूजनीय अपने बड़े भाई रावणकी पूजा करके अत्यन्त हितकारी वचन बोले ॥ ४ ॥ हेराक्षसेन्द्र ! कोपको त्यागकर, और क्षमाको यहण करके प्रसन्न चित्तसे आप हमारी यह वार्ती अन्नण करें । जो छोगिक सब पूर्वापरकी बातोंको जानतेहैं; वह साधु स्वभाव वाळे राजा लोग कभी दूतको नहीं मारा करते ॥ ५ ॥ हेराजन । हेवीर । इस वानरका वध करना, धर्म विरुद्ध छोकाचारमें निन्दनीय, अयञ्चका करने वाला और आपके योग्यतो किसी प्रकारसे नहीं है ॥ ६ ॥ आप धर्मज्ञ कृतज्ञ, राजधर्मविशारद, पूर्वापर सब बातोंके जानने वालेहो, और परमार्थ तत्त्वक जाननेमें बहुतही चतुरहो ॥ ७ ॥ सो आप सरीखे पुरुष छोगभी यदि कोधायमान हो जावें, और ऐसा करें तो शास्त्रका पढ़ना केवल श्रमहीं समझा जाय ॥ ८॥ इस कारण हेराजुदमनकारी दुःखसे प्राप्त होनेके योग्य राक्षसपते? प्रसन्नहो युक्तायुक्तका विचार कर् दूतको दंडही दीजिये ॥ ९ ॥ विभीषणजीके ऐसे वचन सुनकर राक्षसपति रावणने महा कोधके वदा होकर उत्तर दिया ॥ १०॥ हे श्रुओंके नाश करने वाले। पापी लोगोंके मारनेंसे किसी प्रकारका पाप नहीं लगता, इस कारण हम इस पापकारो वानरको अवश्यही मरवा

डालेंगे ॥ ११ ॥ बुद्धिवान लोगोंमें प्रथम गिने जानेके योग्य विभीषणजी रावणकी यह नीच जनोंके योग्य अधर्मकी मूळ और बहुत दोपोंसे युक्त वार्ता अवण करके परमार्थ तत्त्वसे सनेवचन कहनें छगे॥१२॥हेराक्षसे न्द्र ! हे छंकेश्वर ! प्रसन्न होकर धर्मका गुढ़ मर्म श्रवण कीजिये, अपने स्वामीका कार्य, सिद्ध करनेंके समय दूतकी नहीं मारना चाहिये, सदा ही साधु गण इस प्रकारसे कहा करतेहैं॥ १३॥ इसमें सन्देह नहीं कि यह वानर आपका अति वलवान शब्है, क्योंकि इसनें आपके अप्रिय कार्यको कियाहै, परन्तु साधु छोगोंकी कहनके अनुसार दूत कभी मार डालनेंके योग्य नहींहै हां. परन्तु शास्त्रमें उनके लिये और अनेक प्रका-रके दंड कहेंहैं ॥ १४॥ कोई अंगविरूप कर देना, अथवा नाक कानादि कटना डालना, शरीरमें कोड़े लगनाना, शिर मुड़ना देना, इन सन दंडोंको एक २ करके दे, या इन सब दंडोंका एक वारही प्रयोग करना उचि-तहै; वस दूतोंके लिये यह सब दंड कहेहैं; परन्तु दूतोंके मारडालनेका दंड। हमने कभी नहीं सुना ॥ १५॥ और आप समान जिन पुरुषोंकी धर्मार्थमें विनीत बुद्धिहै, और उत्तम अधमका विचार करके जो कार्यको निश्चय करतेहैं; भला वह किस प्रकारसे कोपके वश हो सकते हैं। देखिये! सतोग्रणका आश्रय छेनें वाले लोग कभी कोध नहीं करते ॥ १६॥ हे वीर ! धर्मवादमें, क्या छोकाचारमें, क्या बुद्धिसे शास्त्रका मर्म ग्रहण करनेंमें सबही बातोंमें आपकी तुल्य दूसरा कोई भी नहींहै, आप समस्त सुर व असुरोंके मध्यमें श्रेष्ठपद पर आरूढहैं ॥ १७॥ अधिक क्या कहा जाय । आप पराक्रमी उत्साहज्ञील, चिन्ताज्ञील हैं, इसलिये देवता और दैत्य गण्भी आपको नहीं जीत सकते! कहीं भी आपकी तुल्यता नहीं हैं। आपने वारंवार असंख्य देवता ओंके समूह व राजा छोगोंको युद्धमें जीताहै। " जोिक वीर पुरुष मनमें भी ऐसे ग्लूर वीर, अजीत, और देव दानव गणोंके शत्रु आपका कुछ अनिष्ट करतेहैं तौ उनका भी प्राण है छिया जाताहै २ " और इस वानरका नाश करनेंमें भी हम किसी प्रका-रका उपकार नहीं देखते इसिछये जिन्होंने इसको यहां पर भेजाहै, उन्हीं छोगोंको वधका दंड देना उचितहै॥ १८॥ यह वानर साधुहो या असा-धुहो परन्तु इसको शञ्च छोगोंने यहांपर पठायाहै। और दूत पराधीनहैः

पराये अर्थ वचन कहनेंसे वह किसी प्रकार वधके योग्य नहीं हो सक-ता ॥ १९॥ हे राजन् ! इस वानरके मार डाळनें पर फिर यहां पर कोई आकाश चारी आता हुआ दिखलाई न देगा। इस कारण हे पराये पुरके जीतनें वाले! इस वानरके विनाश करनेंकी वासनाका कुछ प्रयोजन नहीं। हां यह यत्नतौ इन्द्रादि देव गणोंके प्रति आपको करना चाहि-ये ॥२०॥ हे युद्ध प्रिय! इस दूतके मारे जानें पर हम और ऐसा किसीको नहीं देखते जोकि आपके विरोधी, दुर्जियी सुशिक्षित राम लक्ष्मणको युद्ध करनेंका उत्साह दिलावे ॥ २१ ॥ है राक्षस गणोंके मनोंको आनंद देने वाले ! पराक्रम और उत्साहमें चित्त लगाये देवता और दानव गणभी आपको नहीं जीत सकते। इस कारण राक्षस लोगोंकी युद्धकी अभिला-षाका नाज्ञ करना आपको उचित नहीं है ॥ २२ ॥ आपके आधीनमें करो-ड़ों योधाँहैं, वह सबही आपके हितकारी श्रूर एकाग्रचित्त अच्छे कुलमें उत्पन्न हुए अतिशय ऊंचे मतवाले शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ और आप करके उत्तम रूपसे पाले जाते हुएहैं ॥ २३ ॥ सो इस सैनाके कुछ अंज्ञको इस समय आज्ञा देदीनिये कि वह आपकी आज्ञासे मुढ़ स्वभाव राम लक्ष्मणको पकड़ बांध यहां ले आवें क्योंकि शत्रु लोगोंके निकट अपना प्रभाव प्रकट करना उचितहै ॥ २४ ॥

निशाचराणामधिपों जन्यविभीषणस्यो त्तमवाक्यनिष्ठम् ॥ जग्राहबुद्धचासुरलो कशत्रुमहाबलोराक्षसराजसुख्यः॥ २५॥

देवता गणोंके राञ्च राक्षसराज श्रेष्ठ निशाचरपति महा बळवान रावणनें भछी भांतिसे सोच विचारकर, अपनें प्रयोजनके और श्रेष्ठ समझ छोटे भाई विभीषणके यह हितकारी वचन ग्रहण किये ॥ २५ ॥ इ० श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुंदरकांडे द्विपंचाशः सर्गः॥ ५२ ॥

त्रिपंचाशः सर्गः॥

तस्यतद्वचंनश्चत्वादशय्रीवोमहात्मनः ॥ देशकालहितंवाक्यंश्चातुरुत्तरमब्रवीत् ॥ १ ॥ महाबली रावण, महात्मा विभीषणके देशकालोचित वचन सुनकर बोछा ॥ १ ॥ हे विभीषण ! तुमनें यथार्थ कहा, दूतका मारडाळना अति निन्दाका कार्य है, परन्तु मार डालनेंके अतिरिक्त और किसी प्रकारका दुंडतो इसको अवश्यही दिया जायगा ॥ २ ॥ पुंछ वानरोंका अति प्यारा गहनाहै ! इसिलये ज्ञीत्र इसकी पूंछको भस्म करदो । तब यह नानर भस्म पूंछके साथ अपने स्वामीके पास जाय ॥ ३ ॥ जब इसकी पूंछ जल जायगी, तब इसके जातिवाछे छोग, वान्धव, सुद्धद, और मित्रगण सबही इसको देखेंगे कि अंग विरूप होनेंसे यह कपि दुर्वल और व्याक्क होग-याहै ॥ ४ ॥ यह कह फिर राक्षसराज रावणने आज्ञादी कि राक्षस लोग इसकी पूछमें आग छगाय इस वानर को चौराहे व छोटे मार्गीके साथ सारे नगरकी परिक्रमा कराय छावें ॥५॥ कोधित स्वभाव राक्षस गण रावणकी यह आज्ञा पाय ढेरके ढेर पुराने रुईके वस्त्रोंसे हनुमानजीकी पूंछको रुपे-ट्नें छगे ॥ ६ ॥ वनके बीच सुखा काठ पायकर अग्नि जिस प्रकार बढ़-तीहै, वैसेही पूछमें कपड़े लपेटे जानेंसे महाकिप हनुमानजी वढ़ गये ॥ ७ ॥ कपडा छपेटनेंके पीछे उसको तेळसे गोळाकर राक्षसोंनें पूछमें अग्नि लगादी; तब हनुमानजी उस जलती हुई पूंछसे राक्षसोंको मारने छगे ॥ ८ ॥ रोष व कोधके मारे हनुमानजीकी आत्मा छाय गई और वदन मंडल प्रातःकालके सूर्यकी समान लाल होकर दिपने ल-गा तब ऋर स्वभाववाले राक्षस लोगोंने मिलकर ॥ ९ ॥ फिर कपि श्रेष्ठ हनुमानजीको बड़ी मजबूतीसे बांधा, और हनुमानजीको देखकर स्त्री बाठक, बृद्ध सब हर्षित होनें छगे, तब वीर हनुमानजीनें बंधनमें पड़कर उस कालके अनुसार यह मतिकी ॥ १० ॥ कि हमारे बंधनकी अवस्था-में चेष्ठा रहित हो जानें परभी निज्ञाचर छोग कभी हमारे निकट अपना पराक्रम प्रगट करनेंको समर्थ नहीं होंगे हम अभी इन समस्त बंधनोंको तोड ताड़ कूदकर इन सब राक्षसोंका संहार कर सकते हैं ११ इस समय हम श्रीरामचन्द्रजीके हितके लिये चूमते हैं। इस समय यदि इन दुरात्मा राक्षसोंनें रावणकी आज्ञासे हमको बांधभी छियाँहै, परन्तु जितनी हानि हम प्रथम इनकी कर चुकेहैं; उसका यथार्थ बद्छा यह अवतक हमसे कुछनहीं छे सके हैं ॥ १२ ॥ यद्यपि हम इकछेही संग्राममें समस्त राक्ष-सोंका संहार करसकते हैं; तथापि श्रीरामचन्द्रजीकी। प्रसन्नताके छियेहम

इन बन्धनादिकोंकोभी सहन करछेंगे ॥ १३ ॥ विशेष करके रात्रिमें घूम नैंके समय हमनें छंकाके सारे किले भली भांति नहीं देखे हैं सो इस भले अवसर को पाय छंकाके समस्त स्थान घूम २ कर देखेंगे॥ १८ ॥ हमको एकवार दिनके समय छंकाका देखना भाछना अवश्य रचितहै; इसलिये बहुतअच्छा यह हमें बांधें और अग्नि पूंछमें लगायकर ॥ १५॥ यह राक्षसलोग हमको पीड़ा देतौ रहेहैं,परन्तु हमारा मन कुछभी खिन्नन-हीं हुआ, महासत्ववान हनुमान्जी घेरे जाकर इस प्रकारसे चिन्ताकर रहेथे कि इन कापिकुंजरको ॥ १६॥ राक्षसछोक पकड़कर हर्षित चित्तसे पु-रीमें फिरानेंको छेचछे। और शंख भेरी बजायरइस राजदंडकी वोषना क-रते हुए ॥ १७ ॥ इनुमानजीको समस्त छंकापुरीमें घुमानें छगे; शब्ब ओंके दमनकरनें वाले इनुमानजी कूरकर्म करनें वाले राक्षसोंके चलानेंसे सुखसिंहत चेल्ने जातेथे ॥ १८ ॥ और घूम घामकर समस्त लंका हनु-मानजीनें देखी चित्र विचित्र विमान महाकृषि हनुमानजीनें देखे ॥ १९ ॥ भांति २ के रचेरचाये भूमि भाग देखे, उनके द्वारोंपर बड़े २ चबूतरे म-णियोसें जड़े हुए देखे, बहुत चौराहे घने बसे हुए बहुतसे घर और अनेक चौक ॥ २० ॥ राजमार्गकी बड़ी २ सड़कें, व छोटी २ गिछेयें, और दो-घरोंके बीचकी भूमियें देखी; इस प्रकार उन सब स्थानोंमें हनुमानजी वि-चरण करतेहुए ॥ २१ ॥ जहां कहीं हनुमानजी निकल्तेथे उस समय व-हीं सब राक्षस लोग इनको चोर २ कहकर पुकारतेथे । इस प्रकार जब हुनुमानजीकी पूंछ जलनें लगी ॥ २२ ॥ तब विरूप नेत्रोंवाली राक्षसियें सीताजीसे यह बुरा समाचार कहती हुई कि हेसीते? तुमनें जिस लाल सु-स्व वाळे वानरसे कथा वार्त्ताकहीथी ॥ २३ ॥ राक्षस लोग उसकी पूंछमें आग लगायकर सब जगह उसको धुमाय रहेंहैं। प्राणोंका नाज्ञकरनें वाले यह ऋरवचन सुन ॥ २८ ॥ शोकसे अति संतापित हो जानकीजी मनसे अग्निकी विनय करनें छगीं। और हनुमानजीकी मंगछ कामनासे ॥२५॥ पवित्रहो वार २ अप्रिका ध्यानकरती हुई यह बोर्छींकि यदि हमनें पतिकी से-वाकीहै और जो कुछ तप कियाहै ॥ २६ ॥ और जो हमने श्रीरामचंद्रजी-को ही अपना पति समझाहै, तो हे हुताशन! तुम हनुमानजीके लिये शी-तल हो जाओ। इस विनय प्रार्थनाके पश्चात् तीक्षण ज्वालायुक्त दक्षिणा-

वर्त शिखा घुमाताआयि ॥ २७ ॥ इनुमानजीका ग्रुभ संवाददेनेंकेही लिये मानों प्रन्वलित होंने लगा । व उस समय हनुमानजीका पिता पवनभी हिमालय पर्वतके निकट वहनें वाले बरफकण मिले पवनके समान देवी जानकीजीके सन्मुख शीतल और स्वास्थकर होकर चल-नेंछगा ॥ २८॥ उधर पूंछको जलती हुई देखकर हनुमानजी चिन्ता करनें छगे कि अग्नि चारों ओरसे प्रदीप्तहोकरभी हमको क्योंनहीं जलाती? ॥ २९ ॥ यह महा ज्वाला महा लपट युक्त होकरभी किं-सकारणसे हमको क्रेशनहीं देतीहै; वरन हमारी पूंछके आगे तौ यही जान पड़ताहै कि मानों हिमका पिंड पूंछके अग्रभागमें धराहै ॥ ३०॥ अथवा यह वह दिव्य वातहो कि समुद्र पार होनेके समय श्रीरामचंद्रजी-के प्रभावसे जब हमनें समुद्रके मध्यमें पर्वत रूप आश्चर्य देखाथा॥ ३१॥ इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय श्रीरामचंद्रजीके ही प्रभावसे हमने यह बात देखीथी। समुद्र और बुद्धिमान मैनाक यदि श्रीरामचंद्रजीका मान्य करतेहैं फिर भला श्रीरामचंद्रजीका हित करनेंके लिये अग्नि हमारे लिये क्यों न ज्ञीतल होजांयगे ॥ ३२॥ या सीताजीके सौम्य स्वभावसे श्रीरा-मचंद्रजीके तेज प्रभावसे और पिता पवनजीसे मित्रताई होनेके कारण इन तीन कारणोंसे यह अग्नि हमको नहीं जलाताहै॥ ३३॥ तिसके पीछे वानिर-केशरी बळवान हनुमानजी फिर क्षणभरतक चिन्ता करते रहे कि पराक्रम रहते नीच राक्षस छोग हम सरीखे पुरुषको किस प्रकारसे बांध सकतेहैं॥३४॥ इस्छिये इन बन्धनोंको छोडकर इन राक्षसोंसे इस वांधनेका बद्छा छेना चाहिये इस प्रकार विचार वेगवान हनुमानजी उन सब वन्धनोंको तोड ताड ॥३५॥ गर्नकर बडे वेगसे उछल गये तिसके पीछे श्रीमान् कपिश्रेष्ठ हतुमानजी पहाडके शिखरकी समान ऊंचे नगरकी द्वारपर ॥ ३६ ॥ अति वेगसे चढ़ गये कि जहां बहुतसे राक्षस खड़ेथे उसीपर आप चढकर क्षण मात्रमें पर्वताकार होगये ॥ ३७ ॥ और फिर क्षण मात्रमें छोटा शरीर धारण कर छिया कि जिस्से सब बंधन ढीछे होकर शरीरमें से निकल एड़े तिसके पीछे वह श्रीमान हनुमानजी बन्धनोंसे छूटकर फिर पर्वतकी समा-न आकार धारण कर छेते हुए ॥ ३८ ॥ तत्पश्चात् इधर उधर देख उस फाटकके ऊपर रक्षी काले लोहेंसें बनी एक गदा देखकर उसको उठा

लिया व उस्से ही उन सब राक्षसोंको मार डाङा कि जो रावणके भेजे इनको वेर रहेथे ॥ ३९ ॥

> सतान्निहत्वारणचंडविक्रमःसमिक्षमाणः पुनरेवलंकाम् ॥ प्रदीप्तलांगूलकृतार्चि मालीप्रकाशितादित्यइवार्चिमाली ॥ ४०॥

संयाममें प्रचंड विक्रमकारी हनुमानजी रखवाछोंको मार चारों ओरसे देखने छगे उसकाछमें पूंछमें छगी हुई आगकी छपटके प्रज्वछित होनेसे हनुमानजी किरण जाछसे युक्त दुपहरियांक सूर्यकी समान प्रकाशित होंने छगे॥४०॥इत्यांचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांडे त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३॥

चतुःपंचाशः सर्गः ॥ वीक्षमाणस्ततोलंकांकपिःकृतमनोरथः ॥ वर्धमानसम्रत्साहःकार्यशेषमचितयत् ॥ १ ॥

मनोरथ सिद्ध हो जानेंक कारण हतुमानजी उत्साहसे परिपूर्ण हो गये वह छंकाकी ओर देख बचे बचाये कार्यके विषयमें चिन्ता करने छगे॥।॥ इस समय हमको यहांपर कौनसा कार्य करना उचितहै; कि जिस्से इन समस्त राक्षसोंको बड़ी भारी संतापना प्राप्त हो ॥ २ ॥ अज्ञोक बनको पहछेही उजाड चुके हैं मुखिया-राक्षसोंको मार कर सेनाका कुछ अंग्रभी संहार कर चुकेहैं; वस इस समय इस किछेका ही विनाज्ञ करना हमें बाकी रहा है ॥ ३ ॥ इस किछेके विच्चंश होजानेंपर हमारा कार्य भछी भांतिसे सिद्ध हो जायगा अधिक क्या कहें कि हमारा समुद्र पार होना, और सीताजीको खोजनेंक छिये परिश्रम करना यह सब सरछतासे सफल होजायगा ॥ ४ ॥ इमारी पूछमें जो यह आग्न प्रज्वित हो रहे हैं; सो उत्तम २ गृहोंको भस्म करके इनका भी भछी भांति तृप्त करना हमको उचितहै ॥६॥ इस प्रकारसे किपश्रेष्ठ हनुमानजीनें जछती हुई पूंछ छेकर विजठीके सहित मेचकी समान छंका नगरीके वरोंपर घूमना आरंभ किया॥६॥ और इधर उधर देखकर राक्षस छोगोंके एक २

गृहसे दूसरे घरपर फुलवाडी व मंदिरों पर निडर हृदयसे घूमनें लगे ॥७॥ तिसके पीछे पवनकी समान बखवान महाकपि हनुमानजीने छलांग मार कर सबसे प्रथम प्रहस्तके भवनमें आय उसमें अग्नि छगाई ॥ ८ ॥ फिर वीर्यवान महाकाप हनुमानजीने महापाइवैक गृहपर कूद वहांभी काला-य्रिकी समान अग्नि लगायदी॥ ९॥ वहांसे वज्रदंष्ट्रके घरपर कूदे, और आग लगाय फिर शुकनाम तेजंवान राक्षसके गृहको भरूमकर फिर बुद्धि-मान् सारणके चरको फूंकदेते हुए ॥ १० ॥ इसी प्रकारसे वानर यूथप इनुमानजीने इन्द्रजीतका भवन जलाया । फिर जम्बुमाली सुमालीके ग्र-होंको दाह किया ॥ ११ ॥ फिर रिश्मकेतुका घर, फिर सूर्य शत्रुका, त-त्पश्चात् ह्रस्वकर्ण, ह्रस्वदंष्ट्र और रोमस निशाचरका गृह भरम कि-या ॥ १२ ॥ फिर युधोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युजिह्न, घोरहस्ति सु-लका घर जलाया ॥ १३ ॥ फिर कराल, विश्वाल, शोणिताक्ष मकराक्ष-के घर भस्म किये ॥ १८ ॥ फिर नरांतक कुम्भ निकुंभके घर महात्मा हनुमानजीनें दग्ध किये; तिसके पीछे यज्ञ ज्ञाञ्चका घरं जलायकर फिर ब्रह्मराष्ट्रके गृहको दाह किया ॥ १५ ॥ केवल महातेजवान् हतुमानजीते युक्ति पूर्वक कूदकर विभीषणका गृह छोड़ दिया ॥ १६॥ धनवानोंके भवनोंमें जोजो महा मूल्यवान् धन सम्पत्तिथी किपश्रेष्ठ हनुमानजीनें उस सबको जलादिया ॥ १७ ॥ इन सब बढे २ मंदिरोंको जलाय श्री-मान् पवननंदन हनुमानजी राक्षसपित रावणके भवन पर पहुँचे॥ १८॥ यह सर्व श्रेष्टगृह विविध रत्न और मंगलमय द्रव्योंसे ज्ञोभित, देखनेंमें मेरु व मन्दराचलकी समान था ॥ १९ ॥ वीर इतुमानजी अपनी पूंछ की जलती हुई आग इस रावणके स्थानमें लगाय युगक्षय होनेंके समय गर्जनें वाळे बादळ की समान गंभीर ज्ञब्दसे गरजे ॥ २० ॥ उस समय वायुका वेग अति प्रवल्न होनेंके कारण यह अग्नि कालाग्निकी समान प्र-ज्वलित हो उठी ॥ २१ उस प्रज्वलित अग्निको पवन अति प्रचंड करकै एक गृहसे दूसरे गृहपर पहुँचाताथा; कांचन निर्मित, झरोंखोंसे युक्तं, ्रतोंकी राशिसे विभूषित मुक्तामणि छगे हुए॥ २२॥ बड़े२ भवन फट २ . भरम होगये, और बड़े भारी २ धवरहरेभी भरम होकर पृथ्वीपर भ-

हराय पंडे ॥ २३ ॥ पुण्य क्षय हो जानें पर सिद्ध लोगोंके स्थान जिस प्रकार आकाशसे टूटकर पृथ्वीपर गिर पडतेहैं, इसी प्रकार सब गृहभी टूट फूट कर गिर पड़े उस समय इधर उधर भागते हुए राक्षसोंका वडी भारी शब्द हुआ ॥ २४ ॥ कारण कि निज २ भवनोंकी रक्षा करनेंमें सब-का उत्साह टूटगयाथा, वह सबही अपनी २ सम्पत्ति छोड़कर कहनें छगे कि " अरे ! यह अग्निही निश्चय वानरका रूप धारण कर यहां आयाहै" ऐसा कह २ कर रोनें छगे ॥ २५ ॥ राक्षियें दूघ पीते हुए अपने २ बचोंको गोदमें लिये रोते २ सहसा पृथ्वीपर गिर पडीं, कोई सवींगमें आग लगनेंसे वाल छोडे बड़े २ मंदिरोंके ऊपरसे ॥ २६ ॥ गिरनेंके समय आ-काञ्चसे गिरी हुई विजलीके समान शोभायमान होनें लगीं। हीरा, मूंगा वैदूर्य मणि, मोती, चांदी सहित ॥ २७ ॥ ॥ मन्दिरोंसे गछ २ कर वहते अनेक प्रकारके धातु समूह इनुमानजीनें देखे। अग्नि जिस प्रकार ढेरके ढेर मुखे काठ और तिनकोंके भस्म करनेंसे तृप्त नहीं होते वैसेही ॥ २८॥ राक्षसोंका वध करेंकै हनुमानजी कुछभी तृप्त न हुए, वरन इनकी यही इ-च्छाथी कि सबही इतिश्री करदें। हतुमानजीसे इतनें राक्षस मारे ग्येथे कि छंकाकी भूमिमें मरकर गिरे हुए राक्षसोंको जगइनहीं मिलतीथी एकके ऊपर एक गिरेपडेथे ॥ २९ ॥ जिस प्रकार महादेवजीनें त्रिपुरको भस्मकियाथा, वैसेही वेगवान महात्मा वानरश्रेष्ठ हनुमानजीनें छंका पुरीको भस्य कर डाला॥३०॥तिसके पीछे वह अग्नि भयंकर वेगवान इतुमानजी करकै छो-ड़ा जाकर छंकापुरीके पर्वत शिखर पर छपटोंको फैछाय प्रन्वछित होग-या॥३१॥और पवनकी सहायतासे प्रख्यके समयकी अग्निसा शरीर धारण कर आकाश मंडलको स्पर्श करता हुआ बढ़ने लगा, निशाचर लोगोंके शरीरोंको घृत रूपमें पाय उस अग्निकी निर्दूम लपटें निकलीं॥ ३२॥ उस बढ़ती हुई अवस्थामें वह अग्नि भवन समूहोंको घेर धूम रहित कि-रणोंका विस्तार करनें छगा। इस प्रकारसे कोटि सूर्यकी समान परम तेजस्वी प्रलयकालका अग्नि वज्रतुल्य घोर नादसे ब्रह्माण्डको भेदकर समस्त छंकापुरीको घर छेता हुआ ॥ ३३ ॥ टेसूके फूलकी समान शिखा वाला कूर कांति युक्त अमि इस भांतिसे आकाश तकमें फैलकर वहुतही वढ़ा; नीचेके भागमें सवही रूखे धूम राशिकी अनेक श्रीणयें

नीलकमलको पखुरियोंके समान आकाशको प्रकाशित करनें लगीं॥३४॥ गृह, वृक्ष और प्राणी समूहोंके सहित छंका नगरीको भरम होते हुए देखकर बहुत सारे बचे हुए राक्षस वहां इकट्टेही परस्पर कहने लगेकि यह वानर नहीं साक्षात् कालहै, यह देवताओंका स्वामी इन्द्र, यम वरुण, पवन, रौद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर व चंद्रमानहीं है; यह साक्षात् काल-हीहै ॥ ३५ ॥ क्या सर्वके पितामह छोकोंके धारण करनें वाछे चार मुसके ब्रह्माजीका साक्षात् कोप तौ राक्षस कुछ संहारकारी वानरहृप धारण करके यहां नहीं आया। ॥ ३६ ॥ किंवा अचिन्त्य समस्तका कारण रूप विष्णुजीका तेज राक्षस कुलका विनाश करनेंके लिये, इस समय अपनी मायाकी सहायतासे किपका सुन्दर रूप धारण कर यहां आयाहै ॥ ३७॥ इसभांतिकी बातें परस्पर एकत्र हो होकर छंका पुरीको सब प्राणी और छोटे बड़े मन्दिरों समेत भरम और क्षार खार निहार कर कह-तेथे ॥ ३८ ॥ तिसके पीछे छंका नगरी, राक्षस, अइव, रथ, हस्ती, पक्षी मृग, और वृक्ष गणोंके सहित सहसा महाभरम होकर अति व्याकुलहो बड़े शब्दसे रुद्न करने छगी॥३९॥राक्षस छोगभी हातात! हापुत्र! हाकान्त! हामित्र! हाजीवितेश ! हाय हमारे अति क्वेशसे बटोरे हुए सब पुण्य शीण होगये। इस भांति अनेक प्रकारके विलाप करते अतिशय भयंकर घोर शब्द करनें लगे ॥ ४० ॥ उस कालमें अग्निकी लपटसे चारों ओर व्याप्त और मुखिया २ वीर व योधा छोगोंके मर जानें व हनुमानजीके कोधसे अनादरकी हुई छंका नगरी शापसे इत हुईकी समान जान पड़नें लगी ॥ ४१ ॥ महा मनस्वी हनुमानजीनें देखािक सव राक्षस ववड़ाये भीत, और शोकाकुछहैं, और प्रदीप्त हुए अति छपट वाछे अग्नि करके चारों ओर विर जानेंसे, महादेवजीके कोधसे भस्म पृथ्वीकी समान छंका नगरीकी शोचनीय दशा उपस्थित हुई है ॥ ४२ ॥ पवनकुमार हनुमा-नजी अतिश्रेष्ठ वृक्षोंसे युक्त अशोक बनको उजाड़ बड़े २ राक्षसोंको युद्धमें संहार अत्युत्तम रत्न समूहसे बनी छंकापुरीको भस्म कर ॥ ४३ ॥ व और बहुत राक्षसोंको मार सहित वृक्ष वन उजाड़ राक्षसोंके भवनोंमें अप्रि लगाय मनही मनमें श्रीरामचंद्रजीका स्मरण करनें लगे ॥ ४४ ॥ उस समयमें समस्तही देवता धन्य २ करके पवनकी समान वेगवान महाबळ-

कांचनसे बने धनुषोंपर टंकार देते हुए बड़ीभारी सैनाके साथ दामिनी युक्त मेघ मालाकी समान अपने स्थानसे युद्ध करनेंके लिये बाहर नि-कले ॥ ४ ॥ उनकी मातायें अस्सी हजार किङ्करोंकी मृत्युका वृत्तान्त जानकर सुहृद और बन्धु बान्धवोंके सहित शोकसे व्याकुल हुई ॥ ५॥ सुवर्णके गहनोंसे भूषित यह सात मंत्रिपुत्र परस्पर आगे छड़नेके छिये बढ़े जाते; फाटकके ऊपर अचल भावसे बैठे हुए हनुमानजीके सन्मुख-हो ॥ ६ ॥ रथ गर्जन शब्दसे युक्त वाणोंकी वर्षा करनें लगे, और वर्षाका-लके मेचपुंजोंकी समान इधर उधर घूमनें लगे ॥ ७॥ वेगवान हनुमा-नजी उनके चलाये नाराचोंसे ढककर, बर्षांके जलसे व्याप्त, पर्वत राजकी समान न देख पड़े ॥ ८ ॥ तिसके पीछे हनुमानजी अति शीत्र गतिसे विमल आकाशमें गमन करके, राक्षस लोगोंके बाण समूह और रथके वे-ग दोनोंको निष्फल कर देते हुए ॥ ९ ॥ हनुमानजी उन धनुषधारी रा-क्षसोंके साथ आकाश मार्गमें खेल करते हुए,इन्द्र चाप युक्त मेचवृन्दके साथ विहार करते स्वामी पवनकी समान शोभायमान होनेंछगे॥ १०॥ तिसके पीछे शञ्जओंके तपानेंवाले वीर्यवान हनुमानजी घोर नाद करते हुए उस बड़ीभारी सैनाको त्रास उपजायकर राक्षसोंकी ओरको बड़े वेगसे दौड़े ॥ ११ ॥ किसीके चपेट छगाई, किसीके छात जमाई और किसीके घूंसा जड़ा किसीको नखोंसे चीर फाड़ डाला॥ १२ ॥ किसीको छाती-की चोटसे मसल्डाला.और किसीको दोनों नांवोंसे पीस दिया; और कोई २ तौ उनका गर्ननही सुन उसीस्थानमें पृथ्वीपर गिरपड़े ॥ १३ ॥ तिसके पीछे मंत्रिके पुत्र जब इसप्रकारसे मृतक होकर गिरपड़े; तब उनकी सब सैना भयसे पीडित होकर दशों दिशाओंको भाग खडी हुई॥ १४॥ हाथी विकट ज्ञब्द कर २ के चिवाडनें छगे घोडे उछछ२ पृ-थ्वीपर गिरगये, रथियोंके बैठनेंकी टूटी वैठकों व ध्वज. और छत्र युक्त र-थ समूहोंसे पृथ्वी ढकगई ॥ १५ ॥ रणभूमिके मार्गमें रुधिरकी नदियें व-हती हुई दृष्टि आनेंछर्गी; और समस्त छंका विविध भातिके विकट स्वरों-से नादकर उठी ॥ १६॥

सतान्त्रवृद्धान्विनिहत्यराक्षंसान्महाबल

श्चंडपराक्रमःकपिः ॥ युयुत्सुरन्यैःपुनरेव राक्षसैस्तदेववीरोभिजगामतोरणम् ॥ १७॥

प्रवृत्त प्रतापञ्चाली प्रचंड पराक्रमी वीर इतुमानजी प्रधान शक्षसोंका संहार करके, फिर और राक्षसोंके साथ युद्ध करनेका अभिलाप करके कूदकर फिर उसी फाटकपर चढ़गये ॥ १७॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५॥

षद्चत्वारिंशः सर्गः॥

हतान्मंत्रिसुतान्बुद्धावानरेणमहात्मना ॥ रावणःसंवृताकारश्चकारमतिमुत्तमाम् ॥ १ ॥

महावीर पवनकुमार हनुमानजीसे मंत्रीके सातों पुत्रोंका माराजाना मुनकर रावण अपने मनके भयको छिपाय धीर्य धारण करता हुआ॥१॥ फिर वह रावण विरूपाक्ष दुर्द्धर्ष प्रवस और भासकर्ण इन पांच वीर्यवान सेनापतियोंको ॥ २ ॥ जोकि सबही नीतिविशारद सब कार्यींको शी- ' त्रता करनेंवाले और युद्धमें पवनके वेगकी तुल्यथे इन पांची राक्षसींको रावणने हनुमानजीके बांधनेके छिये युद्धमें जानेकी आज्ञादी और कहा॥३॥ कि तुम सबही महाबळवान सेनापतिही घोडे रथ व हाथियोंसे युक्त बडी भारी सेनाके साथ जाकर सिखावन दो ॥ ४॥ तुम सब छोग बढे यत्नसे उस बनवासी वानरके निकट जायकर अति सावधानीसे देशकालके अनुसार कार्य पूरा करना ॥ ५ ॥ हम उसके किये कार्योंको विचारकर उसे वानर नहीं मान सकते हम तौ जानते हैं कि वह सर्वथा महाबळवा-न कोई प्राणी है ॥ ६ ॥ हमारा मन उसको वानर मानकर शुद्ध नहीं होताहै जिसप्रकारकी वार्ता आयकर उपस्थित हुई है इस वातसे तौ हमारे मनमें नहीं समाता कि वह वानर है ॥ ७ ॥ हमें तौ यह जान पडताहै कि इस समय इन्द्रने हम लोगोंको संहार करनेके लिये अपने तपके प्र-भावसे इस वानरको उत्पन्न किया होगा नाग, यक्ष, गन्धर्व, देव, असुर महर्षि ॥ ८ ॥ इन सबको हमारे पठाये हुए तुम छोगोंने एकही कालमें पराजित कियाहै, सो वह लोगभी हमारा किसी प्रकारसे अवइय अपकार करेंगे॥९॥ निःसन्देह यह वात कुछ उनही लोगोंकी कराईसी ज्ञात होतीहै

इसिंख्ये बल पूर्वक हनुमानको तुम बांध कर छे आओ तुम सबही महा बलवान सेनाक सेनापतिहो ॥ १० ॥ हाथी, घोडे रथ, और बडी भारी सैनाके संग जायकर तुम उस वानरका ज्ञासन करो वह वानर यथार्थ वीरकी समान पराक्रमवालाहै, तुम लोग वानर जानके ही किसी प्रका-से उसका कोई अपमान न करना ॥ ११ ॥ प्रवल प्रतापशाली वालि ते-जरूबी, सुत्रीव और महाबळवान जाम्बवान व और भी अनेक वेगुवान वानर हमने देखेहैं ॥ १२ ॥ सेनापित नील और द्विषिद इत्यादि उनवा-नरोंमें इनकी सी भयंकर गति न इनका सा तेज विक्रम ॥ १३ ॥ न मति नवल, न उत्साह न इसके तुल्य वह वानर रूप धारण करनेंवाले हैं, इस्से विदित होताहै कि यह वानर रूपी कोई बड़ा भारी जीव यहां आनकर प्राप्त हुआहै ॥ १४ ॥ सो तुम लोग अतिशय यत करके इस वानरको पकड़ना अधिक क्या कहैं, सुर, असुर मनुष्य और इन्द्रके सहित ती-नों छोकभी ॥ १५ ॥ संयाम भूमिमें तुम्हारे सामने खड़े होनेकी सामर्थ्य नहीं रखते तथापि युद्धमें जीतनेंकी अभिलाषा किये नीतिका जानने वाला पुरुष ॥ १६॥ यत्न सहित अपने आत्माकी रक्षाकरे क्योंकि संग्राममें यह निश्चय नहीं हो सकता कि जीतही होगी क्योंकि यह चंच-छ विजय छक्ष्मी न जाने किसकी अंकशायिनीही वह सब अपने स्वा-मीका वचन अंगीकार करके ॥ १७ ॥ अग्रिकी समान तेजस्वी बळवान राक्षस महा वेगसे चले रथ हाथी व अति वेगवान अनेक घोडे भी उनके साथ चले ॥ १८ ॥ अनेक प्रकारके तीले अस्न शस्त्र धारण किये बडी भारी सैना भी उन छोगोंके साथ चछी वहां जाय उन महा वीरोंने अति दीप्तियुक्त महाकपि हनुमानजीको देखा ॥ १९ ॥ उससमय वह अपने तेजके प्रभावसे प्रकाशित हो उदयाचलपर चढे हुए सूर्य भगवानकी समान फाटक के ऊपर चढे हुए बैठेथे॥ २० ॥ महासत्व, महाबळवान, महामाति महोत्साह महाकाय और महाभुजवाले इनुमानजीका भयंकर रूप देखकर राक्षम लोग डरके मारे दूरही से खड़े होकर ॥२१॥ चारों ओरसे भयानक अस्त्रशस्त्र चलाने लगे दुईर नामक राक्षसने लोहेके बने हुए पांच बाण हेनुमानजीके मस्तकमें मारे यह सब बाण तीक्ष्ण धार वाले मर्म विदारी सुवर्ण छगे कमछ पत्रकी समान प्रभावाछे थे ॥ २२ ॥

जब हुनुमानजीके मस्तकमें वे पांचो बाणलगे, तौ वह नाद करके दशों दिशा ओंको उसके शब्दसे पूर्ण करते हुए आकाश मार्गको कूद-गये ॥ २३ ॥ यह देखकर वीर दुर्दर रथपर खड़ा होकर धनुपमें रोदा चढाय शत २ बाण छोड़ता हुआ महाबळवान हनुमानजीक निकट पहुँचा ॥ २४ ॥ वर्षा कालके वीत जानेंपर पवन जिस प्रकार जल वर्षानें वाळे मेघोंको उड़ाय देताँहै, वैसेही पवनकुमार हनुमानजीनें बाण वर्षाते हुए दुर्द्धरके बाणोंको आकाशमार्गमेंही रहकर निवारण कर दिया अर्थात उसके बाण इनके न लगे वचायगये ॥ २५ ॥ तिसके पीछे वीर्यवान पवन कुमार इनुमानजी दुर्द्धरके बहुत वाणोंसे पीड़ितहो फिर नाद करते हुए श्रारीरको बढ़ानें छगे॥ २६॥ और सहसा अनेक दूर ऊपरको उछ्छ पर्वत पर वज्र गिरनेंकी समान उस दुर्द्धरके रथपर महावेगसे गिरे ॥ २७ ॥ हनुमानजीके गिरनेंसे रथका चक्र व कूबर नष्ट होग्या, आठ घोड़े भी मसल गये, और दुर्द्धरभी उस टूटे चूर्ण हुए रथके साथ प्राण त्यागकर पृथ्वीपर गिरा ॥ २८ ॥ शत्रु करके जीतनेके अयोग्य अरि दमनकारी विरूपाक्ष, और यूपाक्ष यह दोनों राक्षस दुर्द्धरको पृथ्वीपर पड़ा देख महा क्रोध करते हुए उछले॥ २९ ॥ उस समय महाबाहु पवन कुमार हनुमानजी विमल आकाश मंडलमें टिके हुए थे जो इन दोनों राक्षसोंने सहसा उछलकर उनकी छातीमें दो मुद्गर मारे ॥ ३०॥ महा-बलवान वानरश्रेष्ठ हनुमानजी उन वेगवान दो राक्षसोंके अस्त्र व्यर्थ करते हुये फिर गरुड़जीकी समान अति वेगसे पृथ्वीपर कूद् आये ॥३१॥ और एक शाल वृक्षके निकट जाय उसको उलाङ उसीसे उन दो महावीर राक्षसोंको मार डाला ॥ ३२ ॥ उन तीन सैनापतियोंको मराहुआ जान-कर महावेगवान बळवान प्रयस नामक सेनापति हँसता हुआ हर्जुमानजीक निकट पहुँचा ॥ ३३ ॥ और वीर्यशाली भासकर्णभी श्रूल ग्रहण कर महा कोधितहो उनके निकट गया। अनन्तर एक दूसरेका सहाय होना विचार कर दोनों उन वानर श्रेष्ठ यशस्वी इनुमानजीको एक साथही घरते हुए॥ ३४॥ इन दोनोंमें प्रचसने तो तीक्ष्ण पट्टिशसे और भासकर्णने शूल ग्रहण करके कपि कुंजर इनुमानजीको मारा॥ ३५॥ शूल और पहिशके छगनेंसे हनुमानजिक सर्वाङ्गमें घाव होगये और रुधिर वहनें

लगा, तब बाल सूर्यकी समान द्यात वाले इनुमानजीनें कोपिकया ॥३६॥ मृग,व्याल और वृक्षोंसे व्याप्त एक पर्वतका शिखर उखाड़कर वानरोंमें कुंजर वीर इनुमानजीनें उन दोनों राक्षसोंके मारा; उस गिरि शिखरके लगनेंसे वे दोनों तिल २ होकर चूर्ण होगये॥ ३७॥ इस प्रकारसे जब पांचों सेनापित मारे गये, तब किपकेशरी हनुमानजीनें बचीवचाई सब सेनाको मार डाला ॥ ३८॥ और असुरोंके संहारकारी सहस्राक्ष इन्द्रजीकी समान हनुमानजीनें वोड़ोंको उठाय घोड़ों पर देमारा, जिस्से वह घोडे मरे, हाथियोंको उठाय हाथियों पर देमारा, योधा लोगोंको उठाय २ योधायों पर चलाया और रथोंको उठाय रथोंपर दे मारा, इस भांतिसे सब सेनाको विनाश किया॥ ३९॥ मृतक पडे हुए घोडे, हाथी, राक्षसोंके समूह व टूटे हुए चक्र और महारथोंसे ढकजोंनेके कारण चारों ओरसे मार्ग बंद होगया॥ ४०॥

ततःकपिस्तान्ध्वजिनीपतीत्रणेनिहत्यवीरा न्सबलान्सवाहनान् ॥ तथैववीरःपरिगृह्यतो रणंकृतक्षणःकालइवप्रजाक्षये ॥ ४१ ॥

इसओर पांच सेनापतिवीरोंको बल और वाहनोंके सहित संहार करके वीरकिप प्रलयके समय कालकी समान अवसर पाय कर फिर उसी फाटक पर चढ़बैठे॥४९॥इ०श्रीम०वा०आ०सुं०षट्चत्वारिंज्ञः सर्गः ४६॥

सप्तचत्वारिंशःसर्गः॥

सेनापतीन्पंचसतुप्रमापितान्हनूमतासातु चरान्सवाहनान् ॥ निशम्यराजासमरोद्धतो न्मुखंकुमारमक्षंप्रसमैक्षताक्षम् ॥ १ ॥

राक्षसश्रेष्ठ रावण इनुमानजीसे उक्त पांच सेनापितयोंको वाहन और अनुचर वर्गके सिहत मारा हुआ श्रवण कर सन्मुख बैठे हुए युद्धमें जानेंके लिये तैयार कुमार अक्षको युद्धमें जानेकी आज्ञा देता हुआ ॥ १ ॥ यज्ञ शालामें प्रधान २ ब्राह्मणों करके घृतकी सहायसे प्रेरित अनलकी समान रावणके देखतेही विशेष भांतिसे प्रेरित होकर प्रतापशाली अक्ष सुवर्णका धनुष धारण कर उसी समय खडा होगया॥२॥ तिसके पीछे महावीर्यवान् राक्षसश्रेष्ठ सूर्यकी समान चमकते हुये रथपर सवार होकर हनुमानजीसे छड़नेको चला; उसका यह रथ तपाये हुए सुवर्णसे बना और विचित्रथा ॥ ३ ॥ यह रथ विपुल तपस्याके प्रभावसे प्राप्त हुआथा; यह रथ रत्न खचित ध्वजा पताकाओंसे सब प्रकार सजा हुआथा, पवनकी वेगवान् आठ घोड़े इसमें जुत रहेथे ॥ ४ ॥ देवासुरसे जीतनेके अयोग्य पर्वतादिकोंपरभी जिसकी गति नरुके, विजलीकी स मान प्रभा सम्पन्न आकाशमार्गमेंभी घूमनेको समर्थ सुसजित तूण ( तरकज्ञा ) सहित आठ खङ्गोंसे युक्त यथा क्रमसे सुडौल बनाहुआ ज्ञ-कि तोमरादि अस्त्रोंसे परिपूर्ण ॥ ५ ॥ युद्धकी वस्तुओंसे भराहुआ, सूर्य चन्द्रमाकी समान द्यतिवाला, सुवर्ण जाल विभूषित, और सूर्यकी समान प्रभा सम्पन्न यह रथ था ॥ ६ ॥ देवताओं की समान विक्रम करने वाला क्कमार अक्ष ऐसे रथपर चढ़कर तुरंग. मातंग. और महारथके ज्ञान्दसे पर्वत सहित भूमंडल और दशोंदिशाओंको शन्दायमान करता हुआ एकत्र हुई सेनाके साथ अति समर्थ तोरणपर बैठे हुए हनुमानजीके समीप भाय पहुंचा ॥ ७॥ वहां प्रजागणोंके नाशकालमें प्रलयकी अग्निके समान रूप धारण किये मुसकाते चतुर हतुमानजीको प्राप्त होकर सिंह-की समान ऋर दृष्टि वाले अक्षनें अपनी वड़ी आंखें फैलाय उनको देखा पवनकुमार हनुमानजी अक्षको देखकर विरूपय और सम्भ्रमके वर्श हुए ॥ ८ ॥ महा बळवान् अक्ष, महात्मा हनुमानजीका बळ और शाउुके प्रति पराक्रम और अपना बलाबल विचार करके युगक्षय कालके सूर्यकी समान अपने तेजसे बढ़नें छगा ॥ ९ ॥ और स्थिर भावसे टिककर की-पके वशहो रणसे विमुख न होनेवाछे पराक्रम सम्पन्न हनुमानजी पर स्वस्थ चित्तसे पैनी धारवाले बाणोंका प्रहारकर उनको युद्ध करनेंके लिये ळळकारता हुआ ॥ १० ॥ अक्षनें धनुष बाण हाथमें लिया सो पवन कुमार हनुमानजीभी शञ्चओंको हरानेंके योग्यही पात्रथे, इससे कुछभी न थकेथे, व अतिशय अहंकार कियेथे; और उनका मनभी बड़े उत्साहसें युक्तथा ॥ ११ ॥ उनको उत्साहित देखकर सुवर्णका बना हुआ हृदय में भूषण धारे, बाजू मनोहर कुंडल, प्रचण्ड पराक्रम इन सबसे सजे अक्ष- नें हनुमानजी पर चढाईकी उसी समय दोनोंमें महा घोर युद्ध आरंभ हुआ, यह युद्ध देव और दानव गणोंकोभी भयका देने वाला हुआ ॥१२॥ वह दोनों जनें अपने२ वीर्यको दिखलाते हुए युद्ध करनें लगे उस समय पृथ्वीके सबही प्राणी चिछानें छंगे सूर्य भगवानका तेज नप्ट होगया पवन की गति वंद होगई, पर्वत कांपनेंछगे आकाश मंडल शब्दसे पूर्ण होगया और समुद्र खल बलाय उठा ॥ १३ ॥ फिर निज्ञाना ताकनें, बाण चढा-नें और वाण छोड़नेंमें चतुर अक्षनें, सुवर्ण मय पुष्प सुन्दर मुख, और पंख युक्त विषेठे सर्पोंकी समान तीन वाण कपिश्रेष्ठ हरुमानजीके म-स्तकमें मारे ॥ १४ ॥ एक साथ तीनों वाणोंके मस्तकमें लगनेंसे हतु-मानजीके अंगसे रुधिर धारा वहनें लगी उनके नेत्र घूमनें लगे। और सर्व श्रीर छोहू छुहान होगया । उस कालमें प्रभात कालके वाल सूर्यकी समान अरुण वर्ण पवनकुमार इनुमानजी शररूपी किरण मालसे ढक-कर, रिक्मिमाली सूर्य भगवान्की समान शोभायमान होने लगे॥ १५॥ तिसके पीछे वानर राज सुत्रीवर्जीके प्रधान मंत्री हनुमानजी, राक्षसश्रेष्ट रावणके पुत्र विचित्र धरु और विचित्र तीक्ष्ण शस्त्र धारण किये अक्षको संग्राम भूमिमें अवलोकन करके हिंपत हुए और तत्काल युद्धके लिये तैयार होकर अपना रूप बढ़ाते हुए ॥ १६ ॥ हनुमानजीका बळ, वीर्य कोप यह समस्तही वढ़नें छगे । वह मन्दराचल पर टिके हुए सूर्यकी समान नेत्रोंके द्वारा उठींहुई अग्निकी किरणोंसे अक्ष कुमा-रको वल और वाहनोंके सहित भस्म करनें लगे ॥ १७ ॥ मेचोंके समूह पर्वतश्रेष्ठपर जिसप्रकार जलकी धारा वर्षातेहैं, वैसेही शर रूप वृष्टि युक्त निज्ञाचर स्वरूप. विचित्र शरासनरूप इन्द्र धतुसे शोभा-यमान होकर वानरश्रेष्ठ हनुमान रूप पर्वतपर वाण वर्षा करने छगे॥१८॥ राक्षम अक्षका वरु वीर्य, सायक ओर तेज समस्तही वढ़ा हुआ और सं-याममें विक्रमभी अति प्रचंडया उस अक्षकुमारको युद्धमें देख किपश्रे-म हनुमानजी हर्षित हो मेचकी समान गंभीर गर्जनकर उठे ॥ १९॥ युद्धमें वीर्यसे गर्वित छाछ नेत्र वाला अक्ष वाल स्वभावके मारे अतिशय कोधितहो, गज जिसप्रकार तृणसे ढके महाकूपमें चला जाताहै; वैसेही योधाओंमें प्रधान हनुमानजीको प्राप्त हुआ॥ २०॥ जन वह अक्ष आति

बलसे बाणोंको छोड़नें लगा, तब पवनकुमार हनुमानजी भुजा और जां-में चलाय भयंकर रूप धारण कर परम उत्साह सहित तत्काल आकाश मंडलको छूलेते हुए मेचकी समान शब्द कर उठे ॥ २१ ॥ उन्होंने जब इस प्रकारसे ऊपरको छलांग मारी, तो राक्षसश्रेष्ठ, रथि प्रधान, प्रतापशाली वलवान रथी अक्ष कुमार बाणोंकी वर्षा करता हुआ हनुमानजीको उनसे छाय अति वेगसे उनके सामनें हुआ, उसनें ऐसे वाण वर्षाये कि जैसे वाद-छ ओंछे वर्षांकर पर्वतको जलसे गीला करताहै ॥ २२ ॥ युद्धमें भयंकर विक्रमकारी और मनसेभी अधिक वेगगामी वीर कपि पवनकुमार हतु-मानजी पवनकी समान बाण समूहके बिचले मार्गमें प्राप्त होकर उसके स-मस्त द्वार व्यर्थ कर रण क्षेत्रमें चूमनें छगे ॥ २३ ॥ युद्धमें तैयार अक्ष शरासन ग्रहण करके अनेक प्रकारके श्रेष्ठ शरसमूहोंसे आकाशको छाय देता हुआ। पवनकुमार हनुमानजी यह बात देखकर अक्षके ऊपर आ-द्दर सहित दृष्टि डाल मनहीं मनमें चिन्ता करनें लगे ॥ २४॥ कि इतने-हीमें महात्मा कुमार श्रेष्ठ अक्षने वाणोंसें इनकी अजाका मध्य भाग घा-यल किया; कार्य करनेंमें कुझल महाबाहु, हनुमानजी अक्षके युद्ध विक्रम-की चिन्ता करके कहनें छगे ॥ २५ ॥कि इस महाबछवान महात्मा बाछ सूर्यकी समान अक्ष कुमारने वीर पुरुषकी समान कार्य कियाँहै; सब भां-तिके युद्ध कार्योंमें इसको चतुरताहै. सो इसल्यि हमारी इच्छा इस स-मय इसको वध करनेकी नहीं होती॥ २६॥ यह अक्ष महात्मा, महावी-र्यवान युद्ध करनेको तत्पर, आतिशय क्वेशका सहनेवाला और भली भां-तिसे कार्य करनेमें चतुर, कर्म कुश्ल और गुणवान होनेसे, नाग,यक्ष,औ-र ऋषिगण निःसन्देह इसकी पूजा किया करतेहैं ॥ २७ ॥ पराक्रम और उत्साह युक्त भय व आशंकादिके एक कालमें ही तिरोहित होंनेसे यह वीर श्रेष्ठ सामने होकर हमारी ओर दृष्टि डाल रहाहै। उस लघु हस्त निज्ञाच-रका पराक्रम देखकर देव दानवोंके मनभी कंपित हो जातेहैं ॥ २८॥प-रन्तु बात यहहै कि जो हम इसको छोड़े देतेहैं तो यह निज्ञाचर निश्चय-ही हमारा अनादर करेगाः क्योंकि युद्धमें इसका वीरत्व धीरेशबढ़ताही जाताहै क्योंकि आगेके बढ़ जानेमें किसी प्रकारसे अब उदासीनता न क रनी चाहिये। अर्थात् यह न समझे कि आगकी जरासी चिनगारी क्या

कर सकतीहैं। इसिलिये इसको हम अभी मारे डालतेंहैं ॥ २९ ॥ महा बलवान और महा वीर्यवान हनुमानजी इस प्रकारसे राञ्चके पराक्रमकी चिन्ता करके और अपनें कर्तव्यका निश्चय कर अति वेग संहित अक्षकु-मारके संहारका विचार करते हुए, यह विचार कर पवनकुमार वीर्यवान हनुमानजीनें आकाश मार्गमेंही टिके २ बडा भार सहनेंवाछे व अनेक भां-तिके चक्र देनेंमें कुश्ल अक्षके रथके आठ घोड़े अपनी लातके प्रहारसे मार डांले॥ ३० ॥ ३९ ॥ सुत्रीवजीके मंत्री हतुमानजी करके लातके प्रहारसे घायल और पराजित होनेंसे अक्ष कुमारका बड़ा भारी रथ बैठक और क़ूबर टूट जानेंसे और घोडे मरनेसे झून्यही पृथ्वीपर गिर पड़ा॥३२॥ घोड़े नष्ट होगये उत्र वीर्य वाले ऋषि जिस प्रकार तपके बलसे देह त्याग कर आकाश मार्गसे सुरलोकको चले जातेहैं; वैसेही महारथी अक्ष कुमार टूटा रथ छोड़ घनुष वाण खड़ा धारण कर आकाशको कूद ग-या ॥ ३३ ॥ इस प्रकारसे वह अक्षकुमार पक्षिराज गरुड़ और सिद्ध गणोंसे सेवित आकाश मार्गमें विचरण करनें लगा तब पवन समान वेग और विक्रम सम्पन्न हतुमानजीनें निकट पहुंचकर अति हद्ताईसे उसका चरण पकड लिया ॥ ३४॥ अण्डनेश्वर (पक्षियोंके राजा) गरुडजी जिस प्रकार महा सर्गीको पकड़ छेतेहैं, ऐसेही अपने पिता पवन की समान वेगवान वीर्यवान महाकिप हतुमानजीनें, अक्ष कुमारको पकड और हजार वार घुमाय पृथ्वीपर संयाम भूमिमें फेंक दिया ॥ ३५॥ उ-सकी बाहें, जांचें, कमर, स्तन टूट गये, हड्डी और आंखोंका चूरा होगया, सब जोड़ अलग २ होगये और जोडोंके बंधन भी इधर उधर टूट कर गिर पड़े इस प्रकारसे पवनकुमार हनुमानजीने उस राक्षसको मार **डाला ॥ ३६ ॥ वह अक्ष इस अवस्थामें रुधिर वमन करता हुआ** पृथ्वी पर गिर पड़ा महाकपि हनुमानजीनें पृथ्वीपर पटक फिर उसके ऊपर आप कूदकर राक्षस पति रावणको महा भय उपनाया, कुमार अक्षके मर जानें पर महर्षिगण ज्योतिषचकके यहगण यक्ष, और पत्रग गण व इन्द्र सहित देवताओं के वृन्द आयकर अति शय विरूपय युक्त हो हरुमानजी को देखनें लगे॥ ३७॥ निहत्यतंवज्रिसुतोपमरणेकुमारम**शंक्षत** 

## जोपमेक्षणम् ॥ तदेववीरोभिजगामतो रणंकृतक्षणःकालइवप्रजाक्षये ॥ ३८॥

उस काल इन्द्रके पुत्र जयन्तकी समान पराक्रम करनेवाले लाल नेत्र युक्त अक्षको महावीर हनुमानजी समरमें संहार करके प्रलयकालके कालकी समान समयकी वाट जोहनेंके लिये फिर उस तोरण पर बैठ गये ॥ ३८ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांडे सप्तचत्वारिंज्ञःसर्गः ॥ ४७ ॥

> अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ततस्तुरक्षोधिपतिर्महात्माहत्मताक्षेनि हतेकुमारे ॥ मनःसमाधायसदेवकल्पं समादिदेशेंद्रजितंसरोषः ॥ १ ॥

जब हनुमानजीने रणमें कुमार अक्षको मार डाला, तब राक्षसोंका पति महात्मा रावणने अपने मनके शोक वेगको रोक देवताओंकी समान अपने पुत्र इन्द्रजीतको क्रोधके वशहो युद्धमें जानेकी आज्ञादी ॥ १ ॥ रावणने मेचनादसे कहाकि पुत्र तुम सब अस्त्रोंके जाननेंवाले और सब शस्त्र धारियोंमें श्रेष्ठ सुर असुर लोगोंको भी कँपाने वाले, इन्द्रादि समस्त ही देवता ओंने तुम्हारे पराक्रमको समरमें देखाहै. और ब्रह्माजीकी आ-राधना करके तुमने ब्रह्मास्त्र भी प्राप्त कर छियाहै % २ ॥ तुम्हारे अस्रके बलको प्राप्तहो देवराज इन्द्रजीके आश्रित उनचास पवनोंके साथ देवता छोग भी युद्धमें टिकर्नेको समर्थ नहींहैं ॥ ३ ॥ तुम्हारे सिवाय त्रिछोक्में ऐसा कोई भी नहींहै, जो युद्धमें न थकै, तुम अपनी वाहोंके वीर्य और तपोबछसे सब भांति रक्षितहो असाधारण बुद्धि शक्ति सम्पन्न और देश कालके जाननेवालोंमें प्रधान हो ॥ ४ ॥ युद्धमें ऐसा कोई कार्य नहींहै कि जिसको तुम न कर सकतेहो । बुद्धिके साथ विचार करके समस्त राज कार्यके निर्वाह करनें की तुममें शक्ति है. त्रिभुवनमें ऐसा कोई नहीं है कि जो पुरुष तुम्हारे बाहु बल और अस्त्र बलको न जानताहो ॥ ५ ॥ तुम्हारा तप, बल, पराक्रम. और युद्धमें अस्त्र बल यह सबही हमारी समान हैं, तुम्हारे रण क्षेत्रमें जानेंसे निश्चयही जय होंना विचार कर हमारा

मन कुछ भी नहीं ऊबता॥६॥अस्सी हजार किंकर गण जम्बुमाछी, पांच सैनापति और मंत्रियोंके पुत्र गण यह सबही मारे गये ॥ ७ ॥ हाथी घोड़े और रथ सहित परम समृद्धि सम्पन्न सैना और महोदर व तुम्हारा सहोद्र अक्षकुमार यह सबही मारे गये. परन्तु हे श्रञ्जोंके मारनें वाले उन लोगोंमें तुम्हारी समान बलका होना हम नहीं मानते; तुम उन सबसे बळीहो ॥ ८॥ इस समय उस वानरका प्रभाव व पराक्रम और तुम अपनी अति श्रेष्ठ बडी भारी सैनाका मारा जाना इत्यादि देख भारू सोच विचार कर सामर्थ्यके अनुसार वरू दिखाओ ॥ ९ ॥ हे अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ट ! तुम्हारे युद्धके लिये तैयार हो वहां पहुंचने पर बहुत सारी सैना भी न मारी जाय और बलका क्षय होनेसे शबुभी क्षीण हो जाय इसही प्रकारसे अपना बल और पराया बल देखकर तुम कार्य प्रारंभ करो ॥ १० ॥ हे वीर! साथमें सैना छे जानेका कुछ प्रयोजननहीं है क्योंकि सैना भागती है तो झुन्डके झुन्ड होकर भाग निकल्तीहै और सार वान अस्त्र इस्त्रोंको भी संग्छें जानेंकी कुछ आवश्यकता नहीं क्योंकि वह अस्त्र शस्त्र भी टूटटाट जातेहैं और हनुमानके बलका भी कुछ ठिकाना नहीं अधिक क्या कहें उस अग्नि समान वानरको शस्त्रादिकोंसे संहार करना कठिनहै॥११।।अब हमने जो कुछ कहा उसको स्थिर चित्तसे विचार करके तुमको अपना कार्य सिद्धकरना पडेगा यह विचारकर मन छगाय इस धनुषका दिव्य वीर्यस्मरण कर युद्धमें जाय निर्विध्न अपना कार्य पूराकरो॥ १२॥ तुमको युद्धमें भेजना किसी प्रकारसे हमको उचित न-हीं है; परन्तु क्या कियाजाय यही राज धर्मकी विधि और क्षत्रियोंके छिये शास्त्र सम्मत वार्त्ता है॥१३॥ हे शञ्जोंके नाशकरने वाले। विविध शास्त्रोंमें और युद्धके विषयमें भलीभांति चतुरता प्राप्त कर लेनी चाहिये जो पुरुष संग्राम में विजय प्राप्त होनेंकी इच्छा करताहै उसको इन सब वातोंमें ज्ञान प्राप्त कर छेना कर्त्तव्यहै ॥ १४ ॥ देवताओंकी समान प्रभाव वाले इन्द्र जीतनें पिताका वचन अवणकर युद्धमें कृत निश्चयहो विना क्षणभरका विस्रम्य किये रावणकी परिक्रमाकी ॥ १५ ॥ इन्द्रजीत जैसा युद्धमें बढ़ा हुआथा वैसाही उत्साहवालाथा व अपने दल वाले राक्षस गणों करके सन्मानित होकर युद्धमें जाता हुआ ॥ १६ ॥ पर्वके

समय समुद्र जिस प्रकारसे बढ़ताहै कमल दलकी समान बड़े र नेत्रवाले परम तेजस्वी श्रीमान् राक्षस राजनंदन मेघनादभी वैसेही रण उत्साहसे परिपूर्ण होकर युद्धके लिये निकला ॥ १७ ॥ अनन्तर इन्द्रकी समान असह्यवेगवाला इन्द्रजीत पक्षिराज गरुडकी समान वेगशाली तेज डाड्वारे चार सर्प जिसमें जुते हुए ऐसे रथपर सवार हुआ ॥ १८॥ समस्त धनुषधारी और सम्पूर्ण अस्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ट शस्त्र ज्ञान सम्पन्न और रथ युद्ध विज्ञारद इन्द्रजीत रथपर चढ शीव्रतासे गमनकर जहां हनुमानजी बैठेथे उस स्थानमें पहुंचा ॥ १९ ॥ वानरवीर हनुमान ननी उसके रथका ज्ञान्द और धनुषकी टंकारका ज्ञान्द श्रवण करके अ तिज्ञाय हिंपत हुए ॥ २० ॥ रणपंडित मेचनाद धनुष बाण और तेज फलके लगे हुए शर यहण करके हनुमानजीके सामने चला॥ २१ ॥ जिस समय वह मेचनाद हुप सहित बाण छेकर निकला, उस समय दुर्शी-दिशा मछीन होगई, शृगाल इत्यादि पशुगण वारंवार चिछायकर भयंकर इाब्द करनें छगे ॥ २२ ॥ नाग गण, यक्षगण, महिंप गण, यह गण, और सिद्ध गण वहां युद्ध देखनेंके छिये आये और आकाशमें पक्षी गण उड़तेर संग्राम होगा इस हर्षके मारे ऊँचे शब्दसे शब्द करने छगे॥ २३॥ इस और इन्द्रजीतका रथ बड़ी शीव्रताके साथ आताहुआ देखकर अति वेगसे गंभीर गर्जन करते हुए महावीरजी बढनें छगे ॥ २४ ॥ विचित्र धतुष धारी इन्द्रजीत दिव्य रथ पर सवार होकर, वज्रकी समान गंभीर शन्द युक्त सुन्दर धनुष पर टंकोर को देता हुआ ॥ २५ ॥ तिसके पीछे वैर बांघे हुए दैत्य और इन्द्रजीतकी समान दोनों जने युद्ध करने छगे। वह दोनों जनेही तीक्ष्ण वेग युक्त महा बळवान और युद्ध में निडर चित्तवाछेथे ॥ २६ ॥ अद्वितीय वीर महा कपि हनुमानजी बहुत छंबे चौड़े होकर संग्राम करनेमें चतुर, वीर धनुषधारी, महारथी इन्द्रजीतके बाणोंका वेग विफल करके पवनके मार्गमें विचरण करनें लगे॥ २७॥ यह देखकर परवीर घाती इन्द्रजीतनें बहुतसे बाण छोड़े यह समस्त बाण बड़े छम्बे चौडे तेज फलके लगे सुन्दर पंख युक्त सुवर्णसे चित्रित और वज्रकी समान वेगवानथे ॥ २८ ॥ इतुमानजी उसके रथ, मृहंग, मेरी नगाड़े खिचते हुए घनुषका चोर शब्द श्रवण करके फिर उछल

गये ॥ २९ ॥ इन्द्रजीत निद्यानिकी ओर स्थिरहो रहाथा, तथापि हनुमा-नजी उसके वाणोंको व्यर्थकर शीव्रतासे उन वाणोंके दूरही दूर घूमने छंगे ॥ ३० ॥ और फिर उन समस्त बाणोंके सन्मुख होकर बाण छोडनें के समय दोनों हाथोंको फैछाय उनको पकड़कर मेघनादक सब बाणों-को विफल कर देते हुए कूदे ॥ ३१ ॥ वह दोनोही बलवान और युद्ध वि-शारद वीरथे; वह दोनोही वीर सब प्राणियोंके मनको हरनेंवाला अति-श्रेष्ठ युद्ध करनें लगे ॥ ३२ ॥ राक्षसनें तौ यह भेद न पायाकि यह हतु-मान कैसे हमारे वाणोंको बचा जाते हैं; और हनुमानजीनें यह न जाना कि वह किस भांति इतनी शीत्रतासे बाण चलायेही जाताहै; दोनों जने-ही देवताओंकी समान पराक्रमसम्पन्नथे; युद्ध करते हुए दोनोंही एक दूसरेके लिये सहनेंके अयोग्य होगये॥ ३३॥ तिसके पीछे महात्मा राक्षस राजका पुत्र मेचनाद बहुतेरेही अमोघ बाण (विफल न होनेंवाले) चलनें परभी हनुमानजीको न विधा हुआ देखकर इनका रूप जाननेंके छिये ध्यान योगका आश्रयले एकाग्र चित्तसे चिन्ता करनें लगा ॥ ३४ ॥ फिर ध्यान योगसे इनुमानजीको अवध्य जानकर इनके पकड़नेंको क्या डपाय करना चाहिये इस विषयका विचार मेघनाद करनें लगा ॥ ३५ ॥ इस प्रकारसे विचार करके अस्त्र जाननेंवालोंमें श्रेष्ठ मेवनाद्नें पितामह ब्रह्माजीके दिये हुए ब्रह्मास्त्रको इनुमानजीके ऊपर चढाया ॥ ३६ ॥ पवनकुमार हनुमानजीको ब्रह्मास्त्रसेभी अवध्य जान अस्त्रका मर्म जाननेवाले महाबाहु रावणके पुत्र मेघनाद्ने ब्रह्मास्त्रेसे हतुमानजीको बांध लिया ॥ ३७ ॥ राक्षस मेघनाद करके जब ब्रह्मास्त्रसे वानर श्रेष्ठ हनुमानजी बांधे जाकर एक बारही चेष्टा रहित होकर पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ३८ ॥ और फिर संभठकर अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीके प्रभावसे इस अस्त्रको अजमाया तो अपना वेग कुछभी कम न पाया परन्तु ब्रह्माजीका वरदानी अस्त्रजान अपने पर तिनका बडा अनुत्रह मानाः वानरश्रेष्ठ हनुमानजी ब्रह्मास्त्रसे वॅथकर ब्रह्माजीके वरदेंनेंके प्रभावसे कुछभी क्वेश नहीं पाते हुये ॥ ३९ ॥ और इनुमानजीनें अपने मनमें भली भांति विचार किया तौ उस अस्त्रको सब मंत्रोंसे अभिमंत्रित और ब्रह्माजीका वरदानी पाया ॥ ४० ॥ हतुमा-

नजीनें विचारांकि त्रिलोक ग्रुरु ब्रह्माजीके प्रभावसे इस अस्रके बंधको छुडानेंकी शक्ति हममें नहीं है; इसलिये हम मुहूर्त्त भरतक इसको सहन करतेहैं॥४१॥पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकारसे अस्त्रका वीर्य, ब्रह्माजीका वरदान अपनी इस अस्त्रसे छुटनेंकी सामर्थ्यको भली भांतिसे सोच विचार कर मुहूर्त्त भरतक ब्रह्माजीकी आज्ञाका पालन करते रहे इनुमानजीको वरदान भी थाकि दो घडीसे अधिक तुमको अस्त्र पीडा न देगा ॥४२॥ हनुमानजीनें विचाराकि ब्रह्मा, इन्द्र, पवन यह सदाही हमारी रक्षा किया करतेंहैं; इसिलये ब्रह्मास्त्रसे वँध जानें परभी हमको क्या भयहें? ॥ ४३ ॥ वरन जो बँधे रहेंगे तौ राक्षसगण हमको राक्षसराज रावणके पास छेजांयगे; और उस रावणसे वात्तीलाप करनेंमें बड़ा फल निकलेगा, कि हम उसके मनकी बातको जानलेंगे इसलिये; श्रुलोग हमको पक-**ड्**छें ॥ ४४ ॥ कार्य करनेंमें चतुर परवीरघाती हनुमानजी इस प्रकारका कर्त्तव्य निश्चय करके चेष्टा रहित भावसे पड़े रहे । और जब राक्षस छोग निकट आय बलात्कारसे पकड़ कर इनको अनेक प्रकारसे पकड़ने व धमकानें छगे तब हनुमानजी घोर नाद करते हुए ॥ ४५ ॥ इसके पीछे निज्ञाचर लोग ज्ञाञ्जोंके दमन करनेवाले इनुमानजीको चेष्टा रहित देख उनको सन और वृक्षोंकी छालके रस्सोंसे खूव जकड़ कर बांधते हुए ॥ ४६ ॥ राक्षस रावण कौतुहरूके वज्ञहो यदि हमको देखनेकी इच्छा करै तौ उसके साथ बात चीतभी हो जायगी, यह बात विचार कर हरुमानजीनें शत्रुओंका वल सहित पकड़ना, घुड़कना, धमकाना सह-छिया ॥ ४७ ॥ जैसेहीकि रस्सियोंसे बांधेगये, वैसेही वीर्यवान कपि हर्न मानजी ब्रह्मास्त्रके बंधनसे छूटगये, क्योंकि जहां किसी और रस्सी इत्या-दिसे बांध दिया जाताहै, वैसेही ब्रह्मास्त्रका वंधन छूट जाताहै ॥ ४८॥ वीर मेचनाद्भी कपिकेशरी इनुमानजीको सन वल्कालादिसे वँधे और ब्रह्मास्त्रसे छूटे हुए देखकर चिन्ता करनें छगा कि और बांधनोंके बांधनेंसे ब्रह्मास्त्रके वंधन विफल हो जातेहैं॥ ४९॥ हा! राक्षस लोगोंनें शस्त्रकी शक्ति कितनीहै, इसका विचार न करके हमारा किया हुआ यह बढा कार्य निरर्थंक करदियाः अधिक क्या कहैं ब्रह्मास्त्रके व्यर्थ होनेसे अब और किसी अस्त्रका प्रयोगभी नहीं किया जाय सकताहै; और एक बार व्यर्थ

होकर दुवारा यह शस्त्र चलभी नहीं सकता; इसलिये हम संशयको प्राप्त हुए-हैं॥ ५० ॥ हनुमान्जीनें ब्रह्मास्रसें छूटकर कुछ बलनहीं दिखाया इसल्यि राक्षस लोग विविध भांतिके बन्धनोसे बांध और पकड़कर खेंचनें लगे॥५१॥ तिसके पीछे वह ऋर स्वभाव राक्षस छोग इनुमानजीको खेचते और काछ समान मुहियोंके प्रहारसे मारते २राक्षस राज रावणके निकट छेगये॥५२॥ मेवनाद उनको ब्रह्मास्त्रसे छूटा व दूसरे वल्कलादि रस्सोंके बन्धनोंसे बँधा देखकर, सब मंत्रियोंको व रावणको दिखाता हुआ ॥ ५३ ॥ व और दूसरे मेचनादके साथी लोगोंने मत्त मातंगकी समान बन्धन अवस्थामें पड़े हुए हनुमानजीका सब वृत्तान्त रावणसे निवेदन किया ॥ ५४ ॥ उस समय य-ह कौनहैं।किसका पुत्रहैं। कहांसे और किसलिये आयाहै। और इसका स-हायकारी कौनहै। इस प्रकारकी करूपना परस्पर सब राक्षस वीर करनें छगे ॥ ५५ ॥ व और दूसरे राक्षस छोग कहनें छगे ॥ ५६ ॥ महात्मा हनुमानजीनें थोड़ीहीसी दूर चलकर सहसा महा मूल्यरत्न भूषित राजमं-दिर और राक्षस राज रावणके चरणोंके समीप बहुत सारे वृद्ध नौकर चाकर बैठे हुए देखे॥५७॥फिर प्रबस्न प्रताप वासे रावणने देखाकि विकट आकार वाळे राक्षस लोग इनुमानजीको इधर उधरसे खेंचे हुए लिये आय रहे-हैं।। ५८ ॥ किपश्रेष्ठ हनुमानजीनें येभी देखािक राक्षसपित रावण तेज और बलसे युक्त होकर घाम देते हुए सूर्यकी समान दीप्ति पाय रहा-है ॥ ५९ ॥ हनुमानजीको देखते ही रावणकी दृष्टि कोधके मारे छाछ होकर घूमनें छगी; तब रावणनें वहां बैठे हुए कुछ शीछ सम्पन्न वृद्ध प्रधान मंत्रियोंको हतुमानजीका सब वृत्तान्त जान छेनेंको कहा ॥ ६० ॥

यथाक्रमंतैःसकपिश्चष्टष्टःकार्यार्थमर्थस्य चमूलमादौ ॥ निवेदयामासहरीश्वरस्य दूतःसकाशादहमागतोस्मि ॥ ६१ ॥

रावणकी आज्ञा पाय उन मंत्रियोंनें हनुमाननिसे पूछा कि तुम किसकी खोज. और किस कार्यके छिये यहां पर आयेहो। तब हनुमाननिनें कहा कि हम किपरान सुत्रीवके निकटसे दूत होकर यहां पर आयेहैं॥ ६१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा॰आ॰सुं॰ अष्टचत्वारिंशःसर्गः॥ ४८॥

## एकोनपंचाशः सर्गः ॥ ततःसकर्मणातस्यविस्मितोभीमविक्रमः॥ इनुमान्कोधताम्राक्षोरक्षोधिपमवैक्षत ॥ १॥

भयंकर विक्रम करनेवाले हतुमानजीने इन्द्रजीतके कार्यको देख वि-स्मित होकर, लाल २ नेत्रकर रावणकी ओर दृष्टि करके देखा ॥ १॥ कि महा तेजमान रावण बड़े मोलका कांचन मय मुक्ता जाल लगा हुआ महा दीप्तिमान मुकुट ओढे उज्वल रूपसे शोभायमान हो रहाहै ॥ २॥ उसके दिव्य गहने समस्त हीरक खचित और बड़े मोलकी मणियोंसे प्र-धानता चित्रित मानों मनकेही द्वारा बनाये गयेहैं ॥ ३ ॥ रावणका शरीर लाल चंदनसे चर्चित और बड़े मोलके रेशमीन वस्त्रोंसे ढका और विविध भांतिकी रचनाओंसे सजा हुआ था ॥ ४ ॥ वीस नेत्र भयंकर दर्शन वाले, अरुण वर्ण और आश्चर्य जनकथे; उसके दांत बड़े तीक्ष्ण, व दीप्तिमान और अधर समूह बड़े छंबेथे ॥ ५ ॥ वह नीछे अंजनकी समान परम तेजस्वी राक्षसराज रावण दृश मस्तकोंसे सर्पसे युक्त शोभित शि-खर मन्दरकी समान, और उसका वदन मंडल पूर्ण चंद्रमाकी तुल्यहै इसिंखे नवीन सूर्य युक्त मेचकी समान रावणकी शोभा होरहीहै ॥ ६ ॥ ॥ ७॥ रावणके वीसौ हाथ पंचमुहे सपौंकी समान भयंकर श्रेष्ठ चंदनसे चर्चित, और उज्ज्वल बाजू, व केयूर उन बाहोंमें पड़े हुएथे ॥ ८॥ वह रावण रत्नोंके छगनेंसे चित्रित उत्तम विछोंनोंसे शोभित, स्फटिक मणि जटित, सुविज्ञाल विचित्र श्रेष्ठ आसनपर बैठाहै॥ ९ ॥ अनेक प्रकारके आभूषणोंसे सजाहुआहै स्त्रियें चमर व्यजन हाथमें लिये हुये निकटही चारों ओर बैठकर रावणकी सेवा कर रहीहैं ॥ १० ॥ दुर्द्धर्ष, प्रहस्त, महापाइर्व, व निकुम्भ इन चार मंत्र मंत्रियोंसे ॥ ११ ॥ शोभित होनेंके कारण चारों समुद्रोंमें शोभित पृथ्वीके समान शोभायमान रावणथा ॥ १२ ॥ देव मंत्री छोग जिसप्रकार इन्द्रजीको सिखछाते हैं वैसेही मंत्रके जाननेवाछे मंत्री छोग भी सिखाते हैं ॥ १३ ॥ हनुमानजीनें देखांकि महातेजस्वी राक्षस राज रावण मेरु पर्वतके ज्ञिलरपर जलवाले वादलकी समान टिका हुआहै ॥१८॥ **भयंक**र

बढ़ानेंके छिये तुम अभीसे भला उत्तर विचार रक्लो ॥ ३ ॥ हे वानरश्रेष्ट। तुमही इस कार्यको पूरा करनेंकी सामर्थ्य रखतेहो, इसलिये जिसप्रकार का-र्य करनेंसे दुःखका अंतहो,वही विचार करना तुमको उचितहै, हे हनुमन्। तुम यत्नवान होकर हमारे दुःखकोभी दूर करो ॥ ४ ॥ हे हनुमन्! तुम य-तमें स्थिर हुए हमारे दुःलका नाज्ञ करनेंवालेहो, यह सुन भयंकर कर्म करनेंवाले पवनकुमार हनुमानजी "जो आज्ञा" कह प्रतिज्ञाकर ॥ ५॥ मस्तक नवाय सीताजीको प्रणामकर चलनेके लिये तैयार हुए । पवनकुमार हतुमानजीका जाना जान देवी जानकीजी ॥ ६ ॥ नाक्यसे गद्गद हुई वाणीके द्वारा सीताजी इनुमानजीसे बोटींकि हेहनुमन्। इमारी कुश् छ श्रीरामचंद्रजीसे लक्ष्मणजीके सहित कहना ॥ ७ ॥ हेवानर श्रेष्ठ! मंत्रियोंके सहित सुत्रीवजीसे और वृद्ध वानरोंसे समस्तसेही तुम इमारी धर्म युक्त कुझूछ कहना ॥ ८॥ तुम उस बातमें यत्न करना कि जिस्से श्रीरामचंद्रजी हमको इस दुःख सागरसे उनारहें ॥ ९॥ हेहनु-मन्। तुम उस प्रकार उनसे कहना कि जिस्से यशस्वी श्रीरामचंद्रजी हमारे जीवित रहते २ हमसे मिल जांयः ऐसे वचन कहनेंसे तुमको धर्म लाभ होगा।। १०।। श्रीरामचंद्रजी सदाही उत्साहसे पूर्ण रहतेहैं, वह तुम्हारे मुखसे हमारे इन वचनोंको सुनतेही अवश्यही हमारी प्राप्तिक लिये अपने पौरुषको बढावेंगे ॥ ११ ॥ तुम्हारे मुखसे हमारे संवादसे मिश्रित वचन सुनकर वह वीर श्रीरामचंद्रजी यथाविधानसे पराक्रम प्रकाश करनेमें अपना मन छगावेंगे॥ १२॥ सीताजीके वचन सुनकर पवननंदन हनुमानजीने शिरसे हाथ जोडकर सीताजीको उत्तर दिया ॥ १३ ॥ हेदेवि । काकुत्स्थनंदन श्रीरामचंद्रजी बहुतही शीघ्र महा-वीर वानर और रीछोंकी सैनाके साथ यहां आय, शञ्जपर विजय पाय आपको दुःखसे छुडाय छेंगे॥ १२॥ हम मनुष्य देव या सब असुरोंके वीचमें ऐसा किसीको नहीं देखते, जोकि बाण वर्षण करते हुए श्रीराम-चंद्रजीके सन्मुख टिकारहै॥ १५॥ इतनाही नहीं वरन वह आपके लिये युद्धमें सूर्यको, इन्द्रकों, व यमकोभी सह सकते और पराजित कर सकतेहैं ॥ १६॥ हेजनकनंदिनि। वह आपके लिये सागर सहित इस

पृथ्वीको जीत छेनेके छिये तैयार हुएहैं ! हेदेवि ! श्रीरामचंद्रजीकीही जयहोगी ॥ १७ ॥ हनुमानजीके वह युक्ति युक्त और भ**र्छा**ंभांतिसे **क**हे हुए सत्य वचन सुनकर जानकीजीनें इन वचनोंका बहुत मानकिया और वोर्छो ॥ १८॥ इसके पीछे जानेंके छिये तैयार हनुमाननी पर वारंवार दृष्टि डालकर अपने पतिके स्नेह वाक्योंको भली भांति विचार कर बोर्छो ॥ १९॥ हेअञ्चओंके दमन करनेवाले वीर ! यदि अच्छा समझो तो एकदिन, इसी स्थानमें कहीं छिपाय कर टिक रही; फिर श्रम दूर करके कल चले जाना ॥ २०॥ हे अरिद्मन ! तुम्हारे निकट रहनेंसे इस मंद भागिनीकाभी अपार शोक एक मुहूर्त्तके छिये विष्वंश हो जायगा ॥ २१ ॥ परन्तु एकदिन यहां रह यहांसे जाने पर फिर जने तुम यहांपर आओगे या नहीं. इसमेंभी संदेहहैं; क्योंकि जो तुम न आये तौ निश्चयही हमारे जीवित रहनेंमें संशय होगा ॥ २२ ॥ क्योंकि तुम्होरे न देखनेंसे उत्पन्न हुआ शोक हमको और अधिक बढ़ कर भस्म कर खाळेगाः कारणिक तुमको अवतौ देखा, और फिर न देखेंगी तो **यह** शोक मानो हमको दुःलसे निकाल कर दुःलहीमें डाल देगा॥ २३॥ हेवीर। तुम्हारी सहायता करने वाले वानरों और ऋक्षोंके विषयमेंभी हमारे मनमें संदेह हुआहै, उस सेनाके वीचमें बड़ेभारी सुग्रीवर्जी ॥२॥ और ऋक्ष वानरोंकी सेना किस उपायसे समुद्रके पार होगी। और श्रीरा-म छक्ष्मणजी यहां किस प्रकारसे आय सकेंगे॥ २५॥ महा समुद्रके लांघनेंकी शक्ति तीन प्राणियोंकीहै; विनताके पुत्र गरुडजीकी, पवन-जीकी और तुम्हारी ॥ २६ ॥ इसलिये हेवीर। इस दूर विक्रम कार्यकी सिद्धिके अर्थ तुमनें कौनसा उपाय स्थिर कियाँहै, क्योंकि तुम कार्यके जाननें वाले पुरुषोंमें श्रेष्ठहो ॥ २७ ॥ अथवा हेपरवीर विना-शन! तुमतौ इकलेही सरलतासे सब कार्य कर सकतेही, और ऐसा करनेंसे तुम्हारा यशभी बड़ा भारी होगा ॥ २८ ॥ परन्तु यदि श्रीश्रीरामचंद्रजी चतुरंग सैनाके साथ रावणको जीतकर सुझे छे विजयी हो अपनी नगरीमें चले जांय ती ही यह कार्य उनके उप-युक्त हो ॥ २९ ॥ इसिलये शृञ्जकी सैनाके संहारकारी श्रीरामचंद्रजी लंका नगरीको सैनासे घरकर जो हमको यहांसे छे जांय तो ही यह कार्य

सहजाहो ॥ ३० ॥ इसिछिये हे वीर! जिससे उन. महात्मा रणवीर श्रीराम चंद्रजींके विक्रम प्रकाश पांवें वैसाही उपाय तुमको करना चाहिये॥३१॥ श्री जानकीजीके अर्थ सहित और युक्ति युक्त वचन श्रवण करके हनुमा-नजी उनको सब उत्तर देते हुये ॥ ३२ ॥ हे देवि! रीछ वानरोंकी सैनाके अधिपति वानर श्रेष्ट बलवान सुशीवजी आपके उद्धार करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं॥३३॥हे देवि। राक्षस गणोंके संहारकारी वह सुत्रीवजी कोटि २ वानरोंकी सैना लिये ज्ञीत्रही यहांपर आगमन करेंगे॥३८॥वड़े विक्रमवान साहसी महावलवान मनोरथकी समान अति दूर गमन कारी असंख्योंवानर-गण उनकी आज्ञाके आधीन मेंहैं॥३५॥क्या ऊपर क्या नीचे क्या तिरछे कि-सी ओर को जानेमें भी उनकी गति नहीं रुकती वह अतुल प्रभाव वाले अति दुष्कर कार्य करनेंमें भी काष्टित नहीं होते॥३६॥उनका उत्साह अति बड़ा है बहु पवनके मार्गका अवलंबन करके अति उत्साह सहित अनेक वार सा-गर और पर्वतोंके सहित इस पृथ्वी मंडलकी प्रिक्रमा करचुके हैं॥ ३७॥ सुत्रीवजीके निकट हमसे अधिक बलवान और हमारी समान बल वाले अनेक वनवासी वानर हैं, हमसे हीन तौ एक भी वानर सुत्रीवजीके निकट नहीं है ॥ ३८ ॥ जब कि इम हीनवल होकरभी इस स्थानमें आय सकते हैं तब उन महा बळवान वानरोंकी तौ वातही क्याहै? और भी देखिये साधारण व छोटे ही पुरुष ऐसे कार्योंमें भेजे जातेहैं परन्तु प्रधानोको कहीं कोई भी भेजताहै।।।३९।।इस कारण हे देवि। परिताप करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है; शोक दूरकी जिये वह समस्त वानरयूथपति एकही छ्लांग मार-कर छंकामें आनायँगे॥ ४०॥और वह बछवान सहाय युक्त नरश्रेष्ठ श्रीरा-मचन्द्रजी व ऌक्ष्मणजी हमारी पीठ पर चढकर चंद्रमा सूर्यकी समान उदि-त हो आपके निकट उपस्थित होंगे ॥४१ ॥वह दो नरश्रेष्ठ वीरवर श्री-श्रीराम छक्ष्मणजी एक साथ यहां आयकर छंका नगरीके धुरें अपने बाणों के समूहसे उडाय देंगे ॥ ४२ ॥ हे श्रेष्ठ वर्ण वाली रघुकुलके हर्ष बढाने वाले श्रीरामचंद्रजी रावणको सपरिवार संहार करके आपको ले अपनी नगरी अयोध्याको चले जांयगे ॥ ४३ ॥इस्से धीरज धरिये आपका मंगल हो कुछ कालतक और ठहरिये अब बहुतही शीत्र आप प्रदीत अनलकी समान श्रीरामचंद्रजीका दर्शन करेंगी ॥ ४४ ॥ तब पुत्र मंत्री और

बन्धु बान्धवोंके सहित रावणके मरनें पर चंद्रमासें रोहिणीकी समान आप मिळेंगी॥४५॥हेदेवि! जनकनंद्नि! आप शीघ्रही शोकका पार देसेंगी आप देखेंगी श्रीरामचंद्रजीने बळ प्रकाश करके रावणको संहार कियाँहै ॥ ४६ ॥ वायुसुवन हनुमानजी इस प्रकार जानकीजीको समझा बुझाकर चलनेके िरुये तैयार हो फिर वोले ॥ **४७ ॥ हे आर्ये**। आप बहुत ही **रात्रि देखेंगी** कि वह शञ्जओंके नाश करनें वाळे विजयी श्रीरामचंद्रजी और *ऌक्ष्मणजी* धनुष हाथमें लिये लंकाके द्वार पर आयगये हैं ॥ ४८ ॥ नख, डाढोंकी आयुध बनाये सिंह शार्दूछकी समान विक्रम वाले हाथियोंके समान एक त्र हुए वानरोंको भी देखोगी ॥ ४९ ॥ इस छंका नगरीमें पर्वतोंकी शिसर पर और मेघोंकी समान आकार वाले अनेक २ प्रधान २ वानर यूथपोंको गर्जता हुआ देखोगी ॥ ५० श्रीरामचंद्रजी आपके विना देखे कामदेवके बाणोंसे मर्दित होकर सिंहसे घायल हुए हाथीकी समान एक क्षण भरकी भी शांति नहीं पाय सकतेंहैं ॥ ५१ ॥ हे देवि। अब शोक या रोदन कुछ न कीजिये आप अपने मनसे भयको दूरकरें। हे शोभने! इन्द्रजीके साथ शचीकी नांई आपभी अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीसे मिलेंगी ॥ ५२ ॥ श्रीरामचंद्रजीसे और कीन श्रेष्ठहैं। और लक्ष्मणजीकी समानता भी कीन पाय सकताहै। सो वही अग्नि और वायुकी तुल्य दोनों श्राताओंके आश्र-यमें आयेहैं॥ ५३॥

नारिमश्चिरंवतस्यसिदेविदेशेरक्षोगणैरध्य षितेऽतिरौद्रे ॥ नतेचिरादागमनंप्रिय स्यक्षमस्वमत्संगमकालमात्रम् ॥ ५८ ॥

हे देवि। आपको इस राक्षसके चोर स्थानमें और अधिक दिन वास नहीं करना पड़ेगा अब बहुतही शीष्र आपके स्वामी यहां आवेगे;हम जब तक वहां जायकर उनके दर्शन नहीं करते हैं, आप तबही तक समयको परस-ती रहियेगा ॥ ५८॥ इ० श्रीम ० वा ० आ ० सु० एको नचत्वारिं शःसर्गः ॥ ३९॥

चत्वारिंशःसर्गः॥

श्रुत्वातुवचनंतस्यवायुसूनोर्महात्मनः ॥ उवाचात्महितंवाक्यंसीतासुरसुतोपमा ॥ १ ॥

ः महात्मा पवनतनय इनुमानजीके वचन सुनकरं देवकन्याकी समान सीताजी अपने हितकी बात कहती हुई ॥ १ ॥ हे हनुमन् ! अन्नके आधे पक जानेपर अनावृष्टिके पीछे जो वृष्टि होतीहै, और फिर अन्न उस्से दूना उत्पन्न होताहै, हमभी मरणमें निश्चय बुद्धि किये त्रियवक्ता तुमको पाय वैसेही प्रसन्न हुई हैं ॥ २ ॥ तुम हमारे ऊपर दया करके ऐसा उपाय करो कि हम इन शोक क्षीण अं-गोंसे उन पुरुष व्यात्र श्रीरामचन्द्रजीको स्पर्श कर सकें ॥ ३ ॥ हे वानर कुरुतिरुक ! श्रीरामचन्द्रजीको चिह्न स्वरूप यह मणि देदेना; और चि-ह्मरूप यह बातेंभी उनसे कहना कि आपनें काकके प्रति एकाक्षिनाज्ञिनी शक्ति चलायकर उसके प्राणोंकी रक्षा कीथी॥४॥औरभी कहनाः फिर एक समय जब हमारा तिलक विसन गयाथा, सो आपनें हमारे गालोंपर मैन-सिङका तिरुक बना दियाथा सो इस बातकाभी स्मरण करना आपको **डचित है ॥ ५ ॥** वीर्यवान श्रीरामचन्द्रजी इन्द्र और वरुणजीकी समान पराकमी हैं, तौभी हमको राक्षस हर कर छे आया, और इन राक्षसोंहीके बीचमें हमको वास करना पड़ताहै ॥ ६ ॥ सो वह किस प्रकारसे इस बातको सह रहे हैं, उनसे इतनाभी कहना कि हमनें यह दिव्य चूडामणि अति यत्नसे रख छोड़ाथा। दुःखके समय हम इस मणिको देख मानों तु-मकोही पाय आनिन्दित हुआँ करती थीं ॥ ७ ॥ इस समय यह जरुसे उ-त्पन्न हुआ रत इमनें तुम्हारे निकट चिह्न स्वरूपमें भेजा, अब शोकमें डूबकर हम और अधिक जीवन धारण न कर सकैंगी ॥८॥ विविध भांति-के न सहनें योग्य दुःख मर्म भेदी वचन और राक्षसोंके साथ एक जगह वास, यह सब हम तुम्हारेही कारण सह रहीहैं ॥ ९ ॥ हे श्राञ्चदमन! और एक मासतक जीतीहैं; हे राजकुमार ! एक मास पीछे फिर तुम्हारे बिना इस जीवनको हम नहीं रक्षेंगी ॥ १० ॥ राक्षसोंका राजा रावण अति निर्देशोंहै; तिसपर हमारी ओर उसकी दृष्टिभी अच्छी नहीं है । सो इसपर यदि इम सुनेंगी कि तुम आनेंमें विलम्ब करतेही तौ एक क्षणभर कोभी हम निजयेंगी ॥१९॥ वैदेहीजीके आंसु गिरनेंके साथ करुणासे कहे वच-न श्रवणकर महातेजमान पवनकुमार हनुमानजी बोले ॥ १२ ॥ है देवी ! इम सत्यकी सौगन्ध करके कहते हैं कि आपके शोकमें श्रीराम-

चन्द्रजी समस्तही कार्यीसे विमुख होरहेहैं, और उन श्रीरामचन्द्रजीके शी-काकुल होनेसे लक्ष्मणजीभी संताप करते हैं॥१३॥ हे देवि ! इस समय बढे भाग्य व अनेक कष्टोंसे आपको पायाँहै अव संताप करनेका कुछ प्रयोजन नहीं; अब इसी मुहूर्त्तमें आप अपने शोकका अंत देखेंगी ॥ १८॥ वह निदारहित दो पुरुष व्याघ्र राजकुमार आपके देखनेको उत्साही हो लंकापुरीको भरमकर डालेंगे॥ १५॥ हेवड़े नेत्रों वाली! वह दोनों रघुवी-र राक्षस रावणका बन्धु बान्धवोंके सहित व जितने राक्षसहैं, उन सबका संहार करके आपको अपनी पुरी राजधानी अयोध्याजीमें छेजांयगे॥ १६॥ हे निन्दा रहित। जिससे श्रीरामचंद्रजी निश्चय इसको आपही चिह्न समझे और जिससे उनकी प्रसन्नताहो, सो इस समय आप ऐसा कुछ और चिहुः भी हमको दीजिये॥ १७॥ तब सीताजी विस्मय युक्त होकर बोछी कि है इनुमन्।इमने तो पहलेही नुमको श्रेष्ठ अभिज्ञान ( निज्ञानी. चिह्न ) प्रदा-न कियाहै; इसी हमारे केश भूषण रतको देखतेही श्रीरामचंद्रजी ॥ १८॥ हे वीर! तुम्हारे वचनका विञ्वास करेंगे। तब वानर श्रेष्ठ हनुमानजीने यह श्रेष्ठ मणि ग्रहणकर॥ ३९ ॥ शिर नवाय देवी जानकोजीको प्रणामकर च लनेंके लिये विचार करते हुये॥ उनको छलांग मारनेंका मन किये॥२०॥ व अति वेगसे बढ़ते हुए देखकर जनकनंदनी सीताजी नयनोंके नीरसे सु-ख गीलाकर दीनहो गदगद वाणीसे बोलीं ॥ २१ ॥ हे हनुमन् । सिंहकी समान पराक्रमी दोनों भाई श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजी व सुग्रीवजी औ रं उनके मंत्रियोंसे सबहीसे हमारी (अनामेष) कुश्ल कहना ॥ २२ ॥ महा बळवान् श्रीरामचंद्रजी जिस्से हमको इस शोक सागरसे उद्घार कर-छें सो तुमको ऐसाही करना चाहिये ॥ २३ ॥ और श्रीरामचंद्रजीके समी प जायकर हमारे इस असहा शोकको व राक्षसोंसे जो हमारा अपमान ही-ताहै उसको उनसे भली भांति कहना है वानरवीर। तुम्हारा मंगलहो।२०॥

सराजपुत्र्याप्रतिवेदितार्थःकपिःकृतार्थःप रिहृष्टचेताः॥ तदल्पशेषंप्रसमीक्ष्य कार्यदिशंह्यदीचींमनसाजगाम॥ २५॥

व सब भातिसे कृतार्थ हो इनुमानजी संतुष्टहो राज्कुमारी सीताजीका सं

वाद्छे और यह जानकर कि यह कार्य अब थोड़ाही बाकी रह गयाहै, उ-त्तर दिशाकी ओर जानेंका मन करते हुये ॥ २५ ॥ इ०श्रीम०वा०आ० सु॰चत्वारिंशःसर्गः ॥ ४० ॥

> एकचत्वारिंशः सर्गः॥ सचवारिभःप्रशस्ताभिर्गमिष्यन्पूजितस्त्या॥ तस्माद्देशादपाऋम्यींचतयामासवानरः॥ १॥

इसके पीछे वह वानरश्रेष्ठ सीताजीकी मधुर वचनावली द्वारा आदर मान पायकर गमन करनेंके अभिलापसे वहांसे चलकर चिन्ता करनें लगे ॥ १ ॥ इन कुष्ण नेत्रींवाली जानकीजीका तौ दर्शन किया, परन्तु श्राञ्चका बल दर्शन रूप एक थोड़ासा कार्य वाकी रहा जाताहै सो इसके विषयमें साम, दाम, दंड, भेद, इन चार उपायोंमेंसे एक दंडहीके द्वारा इस कार्यका साधन होना हम देखतेहैं ॥ २ ॥ क्योंकि राक्षस लोगोंको समझ-ना कुछ फल न करैगा, और फिर इन धन धान्यसे भरे पुरे राक्षसोंको दा-न करनेंसेभी कुछ फल न निकलेगा और बलसे गर्वित पुरुषोंमें भेद डा-छनाभी कठिनहैं इसिछिये इस समय बचे हुए कार्यको पूरा करनेंमें परा-कमही प्रकाश करनेंकी हमारी अभिलाषाहै ॥ ३॥ और पराक्रम प्रकाश करनेंके सिवाय पराये बलको जाननेंके लिये किसी दूसरे उपायसे हम का-र्यकी सिद्धि नहीं देखते, हां जो कुछेक वीर मारे जांय तब यदि आगेको सं-याम करनेंके छिये राक्षस छोग कदाचित कुछ नरम पड़ैं॥४॥पहछे बड़े का-र्यको पूरा करके जो दूत इस पहले किये हुए कार्यके अविरोधमें औरभी क-ई एक कार्य पूरे करदे वही पुरुष यथार्थमें कार्य करनेंके लायकहै ॥ ५ ॥ जो पुरुष बहुत सारा यत करकै थोड़ेसे कार्यकी साधना करे उस कार्यका मुख्य साधन करनेंवाला नहीं कहा जा सकता, जो साधारण प्रकारसे अपना कार्य अनेक प्रकारसे साधन कर सकतेहैं, वही प्रधान कार्यके साधकहैं ॥ ६ ॥ यद्यपि प्रधान कार्य तौ हमारा सीताजीका ही ढूंड़ना था, वह तौ करही चुके, तथापि राक्षसोंका बल और अपने बलके अंत-रको भर्छी भांतिसे जानकर वानरराज सुशीवजीके पास चले जांय तौ ऐसा करनेंसे ही यथार्थ स्वामीका कार्य सर्व भांतिसे प्रति पाछन करना

हो जायगा ॥ ७ ॥ अब इस समय किस उपायका आश्रय करनेंसे हमारे आगमनका ग्रुभ फल फलैगा ? किस उपायसे हम अनिष्टकारी राक्षसेंकि साथ संशाम करनेंमें छगें ? और किस प्रकारसे रावण हमको संशाम स्थलमें खड़ा देख अपनी सैनाके और हमारे बलकी निचाई उँचाई को जानें ? ॥ ८ ॥ अपने आश्रित सैनापति, और मंत्रि गणोंके सहित रावणके संयाममें आतेही हम उसके हृदयका अभिप्राय वल सरलतासे जान इस स्थानसें चले जांयगे ॥ ९ ॥ सो इसके िंछये हमारे मनमें यह बात आतीहै कि यह जो क्रूर रावणका अनेक जातिकी तरु छता ओंसे पूर्ण नन्दन वनकी समान नयन और मनको प्रसन्न करानेवाला उपवनहै॥१०॥ सो आग जिस प्रकार सूखे हुये वनको भस्म कर डालतीहै, वैसेही हमभी इस वनका नाज्ञ कर डालें । इस वनके उजाड़ होनेंके पीछे राक्षस पति रावण कोधित हो ॥ ११ ॥ हाथी, चोडे, रथोंसे व्याप्त, त्रिशुल, सन्न, और पटा धारण करने वाली बड़ी सैना हमारे सामने युद्धमें भेजिगा। तन महा भयंकर युद्ध होगा ॥ १२ ॥ हम भी भयंकर पराक्रमसे प्रचंड प्राक्रम सम्पन्न राक्षसोंके साथ युद्ध करते हुये समस्त सैनाको संहार क-रकै मुखसे वानरराज सुग्रीवजीके भवनमें गमन करेंगे ॥ १३ ॥ इस प्रकार निश्चय करके भयंकर विक्रमशाली पवनकुमार हनुमानजी को-धित होकर मदा वेगसे वृक्षोंको उखाड़नें तोड़नें छगे ॥ १८॥ थोड़ेही समयमें वीर्यवान इनुमानजीनें अनेक भांतिकी छता व वृक्षोंसे पूर्ण, मत वाछे पक्षी कुळके शब्दसे शब्दायमानः वह सब प्रमदावन उजाड़ ड्रा-छा॥ १५॥ उस समय उस वनके सब वृक्ष टूट गये, जलाशयोंके किनारे खसक गये, और विविध भांतिके त्रिय दर्शन पर्वतके सब शृङ्क चूर्ण होगये ॥ १६ ॥ अनेक प्रकारके जलचर पक्षियोंके शब्दसे शब्दायमान जलाशयोंका जल उछलनें और लाल वर्ण कमल फूलोंके वा द्वम लता ओंके मछीन होजानेंसे ॥ १७ ॥ दावानलसे भरम हुये वनकी नाई वह नन वहार विहीन होगया, ढकनोंके टूट जानेंसे सब छता विष्वंशित होकर ेन्नी इत्यादि वसनोंको खसकाये स्त्रीकी समान विह्वल होगई॥ १८॥

व सब भातिस ६ चिछाने और शिला गृह व सामान्य गृहके गिर जानेसे, इस

महावनका स्वरूप श्रष्ट होगया ॥ १९ ॥ रावणकी स्त्रियोंके रित बढ़ाने वाले अशोक वनके लता समूह रक्षाहीन होनेंके कारण वानरश्रेष्ठ हतु-मानजीके वलसे अति शोचनीय दशाको प्राप्त हुए ॥ २० ॥

ततःसकृत्व'जगतीपतेर्महान्महद्यलीकंमन सोमहात्मनः ॥ युयुत्सुरेकोबहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलंस्तोरणमाश्रितःकपिः ॥ २१ ॥

वह सौंदर्य सम्पन्न महाकिप हनुमानजी महात्मा रावणका महा अप्रिय कार्य साधन करके इकलेही महा बलवान बहुत सारे राक्षसोंके साथ युद्ध करनेंकी इच्छाकर बलकी सम्पत्तिसे प्रज्वलित हो इन बनके बाहरी द्वार पर चढ़गये ॥२१॥ इत्यार्ष श्रीम॰वा॰आ॰सुं॰एकचत्वारिंज्ञःसर्गः॥४१॥

द्वाचत्वारिंशः सर्गः ॥

ततःपक्षिनिनादेनवृक्षभंगस्वनेनच ॥ बभूबुख्राससंभ्रांताःसर्वेलंकानिवासिनः॥ १॥

तत्पश्चात् पित्रयोंकी चिछाहटसे, और वृक्ष टूटनेंके खड़ र मड़ र श्रान्दोंसे ज्ञासित होकर ठंकांके सबही निवासी चछायमानहों भीत होग ये ॥ १ ॥ पञ्च पक्षी सबही भयके मारे उस स्थानसे उड़कर दूसरे स्थानोंमें छिपनें छगे; और राक्षसोंके निकट विविध भांतिके अमंगठ छक्षण होनें छगे ॥ २ ॥ इस ओर विकराठ वदन वाठी सब राक्षसियोंने निद्रान्यागकर उस टूटे फूटे वन और महावीर वानर श्रेष्ठ हनुमानजीको देखा ॥ ३ ॥ वह महा बछवान दीर्घबाहु हनुमानजी राक्षसियोंको देख उनको उरानेंके छिये भयंकर रूप धारण करते हुए ॥ ४ ॥ तब सब राक्षसियोंने पर्वतकी समान बड़े आकार वाठे महा बछवान वानर श्रेष्ठ हनुमानजीको देखकर जानकीसे बूझा ॥ ५ ॥ यह कौनहै ? किसका दूतहै ? कहांसे और किस कारणसे इस स्थानमें आयाहै ? और तुमसे इसनें किस कारण वातें की ? ॥ ६ ॥ हे विज्ञालाक्षी ! यह सब तुम हमसे कहो, सुभगे। तुमको कोई भयनहीं है । हे असितापांगि ! इस वानरनें तुम्हारे साथ क्या कथा वात्तों कही ॥ ७ ॥ तब जनककुमारी सर्वाङ्गसन्दरी पतित्रता सी-ताजी उन राक्षसियोंको उत्तर देनें छगी कि कामरूपी राक्षस छोग अपनी

इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं सो भला हम उनको किस प्रकारसे जानें ॥ ८॥ इसिंखेये यह कौनहै और किस कार्यको पूरा करेगा! यह सब बातें तुमहीं जान सकतीहो कारण कि सपेही सपेके पांव जानताहै॥९॥ हमभी बहुत डरगई हैं, नहीं जानती कि यह कौनहै ? हम समझती हैं कि यह कामरूपी राक्षस मायारूप बनाकर यहां आयाहै ॥ १० ॥ श्रीनान-कीजीके वचन सुनकर राक्षसियें भयके मारे दौडीं, उनमेंसे कोई २ तौ वनमेंही टिकरही; और कोई २ रावणको यह समाचार देनेंके छिपे बडी शीघ्रतासे गई ॥ १९ ॥ उन समस्त विकराल वदन वाली राक्षीस-योंने रावणके निकट पहुँचकर, विकराल वदनवाले वानरके आनेका स माचार निवेदन किया ॥ १२ ॥ वह राक्षस बोछे; कि हे राजन् । अशोक वनके बीच एक भयंकर शरीरधारी अतुल पराक्रम सम्पन्न वानर आयाहे और न जाने उसने सीताजीके साथ क्या कुछ वार्ताकी है १॥ १३॥ इस-नें उस मृगनयनी सीताजीसे बार २ पूछाकि उस वानरसे और तुमसे क्या बातचीत हुई, परन्तु सीताजीनें हम छोगोंसे किसी प्रकार उस वानर की कही बात कहनें की इच्छा नकी ॥ १४ ॥ वह वानर इन्द्रका दूत होगा । अथवा रामचन्द्रनेंही सीताके ढूंढनें की अभिलाषा करके इस वा नरको भेजा होगा । ॥ १५ ॥ किसीकाभी दूतहो सो उसही अद्भुत नान-रने आपका अनेक प्रकारके मृग गणोंसे सेवित मनोहर प्रमोद नन तोड़ फोड़कर उजाड़ कर दिया॥ १६॥ उस वनमें ऐसा कोई स्थान नहीं कि जिसको उस वानरने नहीं विध्वंश डाला; हां केवल जिस स्थानमें देवी जानकीजी रहती हैं; उसही स्थानको उस वानरनें नष्टनहीं किया॥ १७ ॥ या तौ जानकी की रक्षांके लिये, या मारे थकावटके उस स्थानको उस वानरने छोड दियाहै, यह बात जानी नहीं जाती, अथवा जब उसने इस महावन की-ही तोड़ फोड़ डाछाँहै, तब उसको इस जरासे स्थानको तोड़नेमें क्या परि-श्रमथा, वास्तवमें और बात नहीं; केवल उस वानरनें जानकीजीकी रक्षाकी है॥१८॥स्वयं सीतादेवी जिस मनोहर पछ्च पत्र युक्त शोभायमान बडेभारी शिश्या वृक्षके नीचे बैठी हैं; बस उस वानरने केवल उसी वृक्षको छोड दियाँहै ॥ १९ ॥ जिस्सेकि उस उम्मृति वानरने सीताजीके सहित वार्तालाप किया और वनको तोड ताड डाला, इसलिये आप उस

वानरको उचित दंड देनेकी आज्ञा दीजिये॥ २० ॥ हे राक्षसनाथ! आपनें अपने मनसे जिस सीताको ग्रहण कर लियाँहै, सो उस सीतासे विना अपने जीवनकी आज्ञा त्याग किये कोन बात चीत कर सक-ताहै।॥ २१ ॥ समस्त राक्षसियोंके यह वचन सुनकर रावण इस प्रकार जलबल गयांकि जिस प्रकार चिताकी आग एकवारही धूधू करके जल उठतीहै ॥ २२ ॥ क्रोधके मारे रावणके दोनों नेत्र चळायमान होंने छगे और दीपक अग्निकी शिखांके सहित तेल बुन्दोंकी समान उसके दोनों नेत्रोंसे आंसुओंकी बूँदें गिरनें लगीं॥ २३॥ तिसके पीछे प्रवल प्रताप शाली रावणने महातेजमान हतुमानजीको पकडनेके लिये अपनी समान पराक्रम वाले अपने किङ्कर राक्षसोंको आज्ञादी ॥ २२ ॥ उन राक्षसोंमें अस्सी हजार ८०००० वेगवान किंकर कूट सुगदर इत्यादि शस्त्र हाथोंमें छेकर स्थानसे निकले ॥ २५ ॥ सबकेही पेट बडे २ डाहेंभी मोटी और बडी सबही बड़े भयंकर मूर्तिमान और प्रमाण रहित बलवालेथे सबही हतुमानजीको पकडनेंके लिये युद्ध करनेंको तैयारहो ॥ २६ ॥ बाहरके द्वार पर खडे उन वानरश्रेष्ठ हतुमानजीके निकट पहुंच; अग्निके सन्सुख पतंगकी समान उनके सोंही वे राक्षस दौडे ॥ २७ ॥ और सवही चारों ओरसे घर कर विविध भांतिकी गदा, सुवर्णके बंद बँधे हुए परिघोंसे और सूर्यकी समान प्रकाशित बाणोंसे ॥ २८ ॥ मुद्रर, पटा, शूल, फांसी और भारोंसे उन वानर श्रेष्ठ हरुमानजीके उपर वह राक्षेस छोग चोट चलानें लगे ॥ २९ ॥ पर्वत समान आकार वाले तेजस्वी पवन कुमार हनुमानजीभी पृथ्वीपर अपनी पूंछ पटक बडे भारी अब्दसे गर्जन करनें छगे ॥ ३० ॥ पवनकुमार हनुमानजी बढी भारी देह धारण करते हुए भयंकर नाद्से छंकाको पूर्ण करते अपनी पूंछको वार २ पृथ्वीपर पटकनें लगे ॥ ३१ ॥ उनके उस भयंकर चिछानें और पूंछ पटकनेंके शब्दसे उडते हुए पक्षी आकाशसे पृथ्वी पर गिरनें लगे, फिर हनुमा-नजी बडे शब्दसे पुकारते हुएकि ॥ ३२ ॥ अति बलवान् श्रीरामचंद्रजीकी जय ! महाबळवान् छक्ष्मणजीकी जय!! राघवपाळित सुत्रीवजीकी जय !!!॥ ३३ ॥ इम अमित कर्म करनें वाछे कौशलपति श्रीराम-चंद्रजीके दासहैं, हमारा नाम हतुमानहै। हम पवनके पुत्र समरमें शतुकी

सैनाका संहार किया करतेहैं ॥ ३४ ॥ इस समय हम संप्राममें सहस्र शिला और वृक्षोंका प्रहार करेंगे, तब एक रावणकी क्या चलाई, इजार रावणभी हमारी समानता नहीं कर सेंकेंगे ॥ ३५॥ हम समस्त राक्षसोंके सामनेही छंकापुरीको पीस पासकर जानकीजीको प्रणामकर अपने कार्य-को साथ यहांसे चले जायँगे ॥३६॥ किपश्रेष्ठ हनुमानजीका यह सिंहनाद मुनकर राक्षस लोग भयके मारे त्रासित होगये; और उन हतुमानजीको सन्ध्या कालके मेचकी समान उन राक्षसोंने ऊंचा देखा ॥ ३७ ॥ परन्तु अपने स्वामीकी आज्ञासे निशंक होकर वे राक्षस अनेक प्रकारके भयंकर अस्त्र शस्त्र धारण करकै चारों ओरसे इनुमानजी पर धाये 11 ३८ 11 जब महावीरजीको राक्षसोंने चारों ओरसे घर छिया, तब हनुमानजीने इस फाटकके समीप रक्ला हुआ लोहेका एक भयंकर परिच ब्रहणकर लि-या॥ ३९ ॥ विनतानंदन गरुङ्जी फड़ फड़ाते हुए सर्पको पकड़ जिस प्रकार आकाशमें उड़कर घूमतेहैं वैसेही पवनकुमार हनुमानजी इस परिचको ग्रहण करकें निज्ञाचरोंका संहार करते कूदनें फांदनें छगे ॥४०॥ इजारनेत्रवाळे इन्द्रजी वजसे जिस प्रकार दैत्योंका संदार करतेहैं; वीर पवनकुमारजी वैसेही आकाशमार्गमें घूम घामकर इस परिघसे रावणके किंकर नाम राक्षसोंका नाज्ञ करनें छगे ॥ ४३ ॥ इस प्रकार उन अस्सी हजार, किंकर नाम राक्षसोंको संहार महाबली पवनकुमार, युद्ध करने की इच्छासे फिर उसी तोरण पर चढ़कर बैठे ॥ ४२ ॥ तिसके पीछे किसी प्रकारसे बचे बचाये अधमरे राक्षसोंने भयके मारे संग्राम भूमिसे भागकर रावणको यह संवाद दिया, कि महा बळवान राक्षस मारे गये॥ ४३॥

> सराक्षसानांनिहतंमहाबर्छनिशम्यराजाप रिवृत्तलोचनः ॥ समादिदेशाप्रतिमंपराक्र मेप्रहस्तपुत्रंसमरेसुदुर्जयम् ॥ ४४ ॥

वड़ी भारी राक्षसी सैनाका संहार सुनकर राक्षसराज रावणके दोनों नेत्र घूमनें छगे। और उसनें संग्राममें जानेंके छिये अजीत प्रहस्तके बेटे जम्बुमाछी नाम राक्षसको आज्ञादी ॥ २२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकांडे द्विचत्वारिंशःसर्गः ॥ २२ ॥

## त्रिचत्वारिंशः सर्गः॥

ततःसिककरान्हत्वाहनुमान्ध्यानमास्थितः॥ वनंभग्नंमयाचैत्यप्रासादोनविनाशितः॥ १ ॥

ितिसके पीछे हनुमानजी उन अस्सी हजार किंकरोंका संहार करके यह विचार करने लगे कि हमने वन तो तोड़ ताड़ डाला परन्तु राक्षस कुलके अधिष्ठाता देवतालोगोंके मंदिर नहीं तोड़े ॥ १ ॥ इसलिये अभी बलको प्रगट कर इस मंदिरको भी तोड़ें। वानरयूथपति हनुमानजी मनही मन यह संकल्प कर बल दिखाय ॥ २ ॥ छलांग मार मेरु पर्वतके शिखर की समान ऊंचे उस राक्षस अधिष्ठाता देवताके मंदिर पर पवनकुमार हतु-मानजी चढ़े ॥ ३ ॥ वानर केशरी पवनकुमार हनुमानजी इस पर्वतकी समान देव मंदिर पर चढ़ अतिशय तेजयुक्त हुये, दूसरे सूर्यकी समान प्रकाशित हुए ॥ ४ ॥ इसके पीछे दुर्द्धर्ष हतुमानजी उस मनोहर देव प्रा-सादको एक वारही तोङ्कर; अपनी स्वाभाविक छक्ष्मीसे प्रज्वित पारिपात्र पर्वतकी समान शोभाय मान हुए ॥ ५ ॥ फिर हनुमानजी निज प्रभावसे अपना शरीर बहुतही बढ़ाय निर्भय शब्दसे छंकाको पूर्ण करते हुए अपनी भुजाओंसे शब्द करने लगे ॥ ६॥ यहां तक कि उनके उस श्रवण कठोर बंडे भारी वाहोंके शब्दसे मोहित होकर आकासमें उड़ते पक्षी और उस देव मंदिरके रक्षक सबही गिर पड़े ॥ ७ ॥ अस्त्र जानने वाळे श्रीरामचंद्रजीकी जयहो। महा बलवान लक्ष्मणजीकी जयहो। व श्रीरामचंद्रजीके प्रति पाछित राजा सुग्रीवजीकी जयहो !!! ॥ ८॥ हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले श्रीरामचंद्रजीके दास, पवनके प्रत्र शाहका सैनाके संहार करनें वाळे, हनुमान नाम वानरहें ॥ ९ ॥ हजार २ वृक्ष और शिला ओंका प्रहार करके जब हम संग्राम करेंगे; तब एक रावणकी क्या चलाई हजार रावण भी हमारी समानता नहीं कर सकेंगे॥ १०॥ हम सब रा-क्षसोंके सन्मुख, समस्त छंका पुरीको मसल मसलाय जानकीजीको प्रणाम कर कार्य साध अपने स्थानको चले जांयगे ॥ ११ ॥ यह कहकर देव मंदिरके शिखर पर बैठे हुए बड़े आकार वाले इनुमानजी राक्षसोंक अन्तः-करणमें भय उपजाय घोर शब्दसे गर्जन करने लगे ॥ १२ ॥ उस भयं-

कर शब्दको सुनकर सैकड़ों हजारों मंदिररक्षक विविध भांतिके अस शस्त्र फांस, खड़ और परशे यहण करके ॥ १३॥ वहां आय हनुमान-जीको देख उनके ऊपर वह अस्त्र शस्त्र चलाने लगे; और विचित्र गदा सुवर्णके बंदोंसे वँथा हुआ शुरू॥ १८ ॥ और सूर्यकी समान प्रभावार्छ। बाण चलाय कर उनके ऊपर प्रहार करना आरंभ कर दिया । उस का-लमें वह महाकाय राक्षस वल गंगाजीके बड़े भारी कुण्डकी समान ॥१५॥ हनुमानजीको घरकर परम शोभा धारण करता हुआ, यह देखकर पनन सुत हरुमाननी कोधितहो भयंकर रूप धार ॥ १६॥ बड़े वेगसे उस प्रासादका स्वर्णसे बना एक खंभ उखाड़ कर मारुतसुवन ॥ १७॥ बहे वेगसे घुमानें छगे॥ तब उस शत धार वार्छ खंभमेंसे अप्निकी चिनगारियोंने निकल कर उस समस्त मंदिरको भस्म कर दिया॥ १८॥ उस प्रासादको भरम होता हुआ देखकर हनुमानजीन सैकड़ों हजारों राक्षसोंको मार-डाला कि जिस प्रकार इन्द्रजी वज्र चलाय असुरोंको मार डालतेहैं ॥१९॥ फिर हतुमानजी आकासमें टिक कर यह कहनें लगे कि हमारी समान बलवान महात्मा सैकड़ों हजारों वानर उत्पन्न हुए हैं ॥ २० ॥ वह सबही वानर सुत्रीवजीके वशमें हैं सो हम और दूसरे वह समस्त वानर गण सहस्त पृथ्वी मंडल पर घूमते फिरते हैं ॥ २१ ॥ इन सब वानरों में से किसो २ का वल दश हाथी की समान किसीका शत हाथी की और किसीका हजार हाथी की समान है ॥२२॥ किसी २ का हाथियोंके समूह का बल है, कोई र वायुकी समान बलवाले हैं और किसीरके बलका तो कुछ अंतही नहीं है ॥२३॥ इस प्रकारके नख और दांतों को आयुध बना-ये शत, हजार, दश हजार, व छाख, करोड़ों अरवों वानरोंके साथ ॥२४॥

आगमिष्यतिसुग्रीवःसर्वेषांवोनिषद्नः ॥ नेयम्स्तिपुरीलंकानयूयंनचरावणः ॥

यस्यत्विक्ष्वाकुवीरेणबद्धंवैरंमहात्मना ॥ २५ ॥

सुत्रीवजी यहां आयकर तुम सबको मार डालेंगे। महात्मा इक्ष्वाकु कुल्में उत्पन्न हुए महावीर श्रीरामचंद्रजीके साथ जबिक तुम्हारा वैरभाव हो गया है, तब इस लंका पुरीकी तुम्हारी सबकी व रावणकी श्रीन्नहीं समाप्ति हो जायगी।। २५॥ इ० श्रीम० वा० आ० सुं० त्रिचत्वारिंशःसर्गः॥ ४३॥

## चतुश्चत्वारिंशः सर्गः

संदिष्टोराक्षसेंद्रेणप्रहस्तस्यसुतोबली ॥ जंबुमालीमहादंष्ट्रोनिर्जगामधनुर्धरः॥१॥

प्रहस्तका पुत्र महाबळवान बड़े २ दांत वाळा जम्बुमाळी नाम राक्षस राक्षस पति रावणकी आज्ञासे धतुष धारण कर नगरसे बाहर निकला।। १।। उसके पहरे कपड़ेभी छालथे, व लाल ही माला वह पहरेथा, कुन्डल युग्छ परम सुंदर दोनों नेत्र बड़े २ थे बड़े भारी डील डील वाला बडा कोपी अति अजीत ॥२॥ धनुष इन्द्र धनुष की समान बड़ा जिसके देहमें वज्रकी समान शब्द निकलता हुआ, व उस धनुषपर सुन्दर वाणभी चढ़ा हुआ ॥ ३ ॥ रण दुर्जय प्रचंड स्वभाव जम्बुमाली ऐसे बड़ेभारी धतुष-को अति वेगसे टंकोर देता हुआ, धनुषकी टंकारका वह घोर शब्द दिशा विदिशा और आकाश मंडलको सहसा पूर्ण करदेता हुआ ॥ ४ ॥ वेग-मान हनुमानजी जम्बुमाळीको गधेजुते रथपर सवारहो आया देखकर हर्षके मारे गर्जन करनें छगे ॥ ५ ॥ इतुमानजी उससमय तोरण खंभके ऊपर पक्षीकी समान स्थापित कीहुई कपोतपाछिका पर बैठेथे। परम तेजस्वी जम्बुमाछीने उनको बड़े तीले बाणोंसे वींधडाळा ॥ ६ ॥ जम्बुमाछीने अर्द्धचंद्र बाणसे उनका वदनमंडल अंकुज्ञाकार बाणसे मस्तकः और द-ज्ञ बाणोंसे उनकी दोनों भुजाओंको भेदा॥ ७॥ हनुमानजीका अरुण मुखमंडल बाणोंसे विद्धहोकर सूर्यकी किरण लगनेंसे, शरदऋतुके फूले कमलकी समान शोभा धारण करता हुआ ॥८॥ आकाशमें दिखलाई देताहुआ महाकमल सुवर्णीबन्दुओंसे सींचे जानेंपर जिसप्रकार शोभित होताहै, हनुमानजीका अरुण वर्ण मुख मंडलभी रुधिर लगकर वैसाही शोभायमान हुआ ॥ ९ ॥ तब हनुमानजीनें राक्षसोंके बाणोंसे घायल होकर महा कोपकर बगलमेंही रक्खीहुई एक बड़ीभारी ज़िला देखा। १०॥ अति शीव्रतासे उठाय अति वेगसे उसको जम्बुमाछीके उपर चलाया बलवान राक्षसनें कोधकरके दशवाण चलाय उस शिला को काट डाला ॥ ११ ॥ तब महाबलवान हनुमानजीने अपनी चलाई शिलाको विफल देसकर बड़ाभारी शालका वृक्ष उलाड़ उसको बड़े वीर्यसे घु- माया ॥ १२ ॥ हतुमानजीको शालका वृक्ष घुमाते देखकर महा बल्यान जम्बुमाली अनेक बाण चलानें लगा ॥ १३ ॥ उसनें चार बाणोंसे शालका वृक्ष काटकर, पांच बाणोंसे भुजा एक वाणसे हदय, और दश बाणसे हतुमानजीकी छातीको विद्ध किया ॥ १८ ॥ हतुमानजी बाणजालसे सवीगमें विद्ध हो अतिशय रेाषके वशहो वही परिघ घुमानें लगे ॥ १५ ॥ इसके पीछे मदोन्मत्त अतिशय वेगशाली पवनकुमार हतुमानजीनें अतिवेगसे पुमायकर वह परिच जम्बुमालीकी विशाल छातीमें मारा ॥ १६ ॥ उस परिच कम्बुमालीका मस्तक, बाहु, जातु, धतु, रथ और अथगण व उसके बाण फिर यह कुछभी वहां पर न पाय गये ॥ १७ ॥ महाबल्यान जम्बुमाली वानर हतुमानजीसे शीन्न मृतक और चूर्णित होन्कर टूटे हुये बृक्षकी समान पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १८ ॥ जम्बुमाली और महाबल्यान, अस्सीहजार किंकर नामक राक्षसोंके मरनेंका वृत्तान्त सन्वर्मा कोपके मारे रावणके दोनों नेत्र अतिशय अरुण होकर घूमनें लगे १९

सरोषसंवर्तितताम्रलोचनःप्रहस्तपुत्रेनि हतेमहाबले ॥ अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक मान्समादिदेशाञ्जनिशाचरेश्वरः ॥ २०॥

इस प्रकारसे प्रहस्तके पुत्र महा बलवान जम्बुमालीके मरजानेंपर निशा-चर पति रावणने अतिशय वीर्यवान पराक्रम सम्पन्न अपने मंत्रीके पुत्रों-को उसीसमय युद्धमें जानेके लिये आज्ञादी ॥ २०॥ इ०श्रीम०वा॰ आ॰ सुं॰ चतुश्चत्वारिशः सुगः॥ ४८॥

पंचचत्वारिंशः सर्गः॥

ततस्तेराक्षसेंद्रेणचोदितामंत्रिणःसुताः॥ निर्ययुर्भवनात्तरमात्सप्तसप्ताचिवचसः॥१॥

तब ये सूर्यकी समान कांतिवाले सात मंत्री पुत्र रावणकी प्ररणासे अपने ने स्थानसे निकले ॥ १ ॥ वे सब महाबलवान अस्त्र कुजल, अस्त्र जान-नेवालोंमें श्रेष्ठ परस्पर जयके अभिलाषी अतुल विक्रम सम्पन्न धनुषधारी व तेजस्वीथे ॥ २ ॥ सुवर्ण के जालसे बने, व्वजा पताका युक्त, मेचकी समान ज्ञब्द करते घोड़े जुते हुए बड़े २ रथोंमें चढ़कर ॥ ३ ॥ विचित्र

वान समस्त वीरोंमें श्रेष्ठ और बळी, महामित पवनकुमार हनुमानजीकी स्तुति करनें छगे॥ ४५॥ समस्त देवगण, महिष गण, गन्धवंगण, विद्या धर गण, पत्रग गण और समस्त प्रधान र वीरगण अति अनुपम परम प्रीति प्राप्त करते हुए॥ ४६॥ इस समयमें महातेजवान कि श्रेष्ठ हनुमानजी वन उजाड़ राक्षस कुछ विनाइ कर भयंकर छंकापुरीको भस्म कर शोभायमान हुए॥ ४०॥ और जछती हुई पूंछसे निकछती हुई किरणोंसे युक्तहो बड़े भारी धवरहर मंडछके विचित्र भूमि अग्रभाग पर बैठे किरणोंसे युक्तहो बड़े भारी धवरहर मंडछके विचित्र भूमि अग्रभाग पर बैठे किरण सहित सूर्य भगवानकी समान शोभा धारण करते हुए॥ ४८॥ तिसके पीछे वानरराज सिंह महाकिप हनुमानजी समस्त छका पुरीको पीड़ित करके, समुद्रके जछमें, अपने पूंछमेंछगी हुई आग बुझातेहुए ४९॥

ततोदेवाःसगंधर्वाःसिद्धाश्चपरमर्षयः ॥ दङ्घालंकांप्रदग्धांतांविस्मयंपरमंगताः॥ ५०॥

समस्त छंकाको भस्महोते देखकर देवगण,गन्धर्वगण और परमर्षिगण सबही अति विस्मित हुए ॥ ५० ॥ इ० श्रीम० वा०आ० सु० चतुःपंचा-ज्ञः सर्गः ॥ ५८ ॥

पंचपंचाशः सर्गः॥

संदीप्यमानांवित्रस्तांत्रस्तरक्षोगणांपुरीम् ॥ अवेक्ष्यहनुमाँ छंकांचितयामासवानरः ॥ १ ॥

र्छका नगरीको अस्म विष्वंश और वहांके राक्षसोंको त्रासित हुआ देखक-र वानरश्रेष्ठ हनुमानजी चिन्ताकरनें छगे॥ १॥ चिन्ता करते २ हनुमान नजीको बड़ाभारी त्रास हुआ आपही अपनी निन्दाकरनें छगे, हनुमान-जी बोछे, कि हमनें इच्छानुसार छंकाको जलाय कर कैसा बुरा कार्य कि-या॥ २॥ वह महात्मा लोगही धन्यहें, जो जलसे प्रज्वालित आग्निकी स-मान उपस्थि हुए कोधको अपनी बुद्धिसे रोकतेहें॥ ३॥ मनुष्य कोधित होकर कीनसा पाप नहीं करता? मनुष्य कोधसे अन्धाहोकर बड़े पुरुषो-को भी मार डालताहै, और कठोर वचन कहकर साधु लोगोंका भी नि-राद्र करताहै॥ ४॥ कोधके वश हुए पुरुषको कदापि ज्ञान नहीं रहता वह नहीं जानता कि यह करनें योग्य वा यह करनें अयोग्यहै, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि निसको कोधी पुरुष न कर सके ॥ ५ ॥ सपे निस प्रकार पुरानी केंचलीको छोड़ देताहै, वैसेही क्रोध आनेंके कालमें, जो पुरुष अपनी सामर्थ्यके बलसे उसको त्याग देताहै, वही यथार्थ पुरुष कहाता है ॥ ६ ॥ हम पाप कारियोंके अग्रुएहैं और महामूर्ख व निर्छनहैं इसीसे तौ सीताजीके छिये कुछ विचार न कर छंकामें अग्नि छगाय हमनें स्वा-मीकी हत्याकी ॥ ७॥ हमको धिःकारहै ! जब कि समस्त छंका भस्म होगई; तवं तौ आर्या जानकीजी भी निश्चयही भरम होगई होंगी; हाय हमनें अज्ञानताके मारे अपने स्वामीका कार्य नष्ट कर दिया ॥ ८॥ जिसके छिये हमनें यह सब कुछ कियाथा वही कार्य हमनें अपने आप नष्ट कर दिया, इमनें छंकाका दाह करनेंके समय सर्व प्रकारसे सीताजी की रक्षा नहींकी ॥ ९ ॥ इसिल्चिये जिसके कारण हमनें यह लंका जलाई उन्हीं श्रीरामचंद्रजीके कार्यका नाजा होगया, हमनें सीताजीके दर्शन तौ पाये, परन्तु कोथसे ज्ञान रहितहो उस सीता दर्शन रूप कार्यकी जड़ही काट डाळी ॥ १० ॥ जानकीजी निश्चयही भस्म होगई; कारणिक सब्ही पुरी जब जली तौ वह कहांको बची होंगी; लंकापुरीमें हम ऐसा स्थान नहीं देखते कि जो भस्म होंनेंसे बचाहो ॥ ११ ॥ जबिक हमनें बुद्धिकी विपरीततासे ऐसा कार्य कर डाला तुव यहीं पर आजही प्राण त्यागना हमको उचित जान पड़ताँहै ॥ १२ ॥ आज हम वड़वानलमें गिरेंगे, या अग्रिमें गिर जलकर मरेंगे, नहीं तो सबुद्रमें रहनें वाले जीवोंको अपना ज्ञारीर सौंपदेंगे, अर्थात् समुद्रमें गिर पहुँगे ॥ १३॥ कारण कि जीवित रहनेंसे सुत्रीवजीके साथ साक्षात् करना कभी हमसे नहीं हो सकता, अथवा समस्त कार्यका विनाज्ञ करके पुरुषसिंह श्रीराम छक्ष्मणजीकी भी हम किस प्रकारसे देख सकतेहैं ॥ १२ ॥ यह तीनों छोकोंमें विदितहैं कि वानर जातिके स्वभावका क्या ठिकाना, सो इमनें कोधसे अन्धे बन निश्चयही अपनी वानरता दिखाई ॥ १५ ॥ जो कार्यको असमर्थ और अन्यवस्थ कर डालताहै उस राजिसक भावको धिकारहै, हमने समर्थ होक-रक्षी रजोग्रण मूछक क्रोधके वश होकर सीताजीकी रक्षा नहींकी? ॥ १६॥ कारणिक सीताजीकी मृत्यु होनेंसे श्रीरामचंद्रकी मृत्यु होजायगी, और श्रीराम, छक्ष्मणजीके मरजानेंसे सुग्रीवजीभी बन्धुबान्धवींसहित मृतकही जांयगे ॥ १७ ॥ धर्मात्मा भातृवत्सल भरत और श्राञ्जनाभी यह समा-चार अवणकर किसप्रकारसे जीवन धारण कर सकेंगे ? ॥ १८॥ जब इस प्रकारसे धर्ममें रतहुआ इक्ष्वाकुवंश नष्टहे।जायगा, तब इसमें कुछ संदेह नहीं कि सब पृथ्वी परकी प्रजा शोकसंतापसे व्याकुल होजायगी॥ १९॥ इसिटये हतभागी हमने रोषके दोषसे ढक निश्चयही सब छोकोंका वि-नाज्ञ किया ! हमारा वटोरा हुआ धर्म भी छोप होगया ॥ २० ॥ इस प्रका-रसे चिन्ता करते २ पूर्व समयके ग्रुभ शुचक समस्त कारण हनुमानजीको प्राप्त होनें लगे। इन ग्रुभ कारणोंको विचार कर हनुमानजी। फिर चिन्ता करनें छगे ॥ २१ ॥ अथवा सर्वाङ्ग शोभना कल्याणी वह जानकीजी अपने तेज प्रभावसे सदाही रक्षित रहतीहैं; वह कभी विनाशको प्राप्त न हुई होंगी; कारण कि अग्नि अग्निको कभी नहीं जलाय सकता ॥ २२ ॥ तिसपर विशेषता यह कि जानकीजी अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्रीराम-चंद्रजीकी भायों हैं वह अपने साधु चरित्रोंके गुणेंसि सदाही रिक्षित रहतीहैं; इस कारण अग्नि किस प्रकारसे उनको छू सकताहै ॥ २३ ॥ फिर एक वात यहभी तौ प्रमाणकीहै कि दाहक स्वभाव वाले, इस अग्निनें निश्च-यही श्रीरामचंद्रजीके प्रभाव और सीताजीके प्रण्य बलसे इमको दग्ध नहीं किया ॥ २४ ॥ श्रीरामचंद्रजीको श्रीसीताजी प्राणोंसेभी अधिक प्यारी हैं; और भरत, शञ्चम, लक्ष्मणजीभी देवताहैं; इसलिये वह किस प्रकारसे विनष्ट होंगी ॥ २५ ॥ अथवा सब वस्तु ओंको दाइनें की सामर्थ्य रखनें वाले अग्निनें जब हमारी पुंछको नहीं जलाया, तब उन आर्या जान-कीजीको वह किस प्रकारसे भस्म करेंगे ? ॥ २६ ॥ यह विचार फिर हनु-मानजी विस्मितहो देवी जानकीजीके प्रभावसे समुद्रके जलमें हिरण्य नाभ मैनाक पर्वतके दर्शनकी सुधिकर चित्ता पूर्वक कहनें छगे॥ २७॥ अधिक क्या कहैं, जानकीजी, तपस्या, सत्य वाक्य और अपने पतिव्रत धर्मसे आपही अग्रिको भस्म कर सकती हैं; इस कारण अग्नि उनको ज-लानेंमें कभी समर्थ न होगा ॥ २८॥ जब इस प्रकार हनुमानजी देवी जानकी जीके धर्म निष्ठाकी चिन्ता कर रहेथे कि इतने हीमें महात्मा चारण छोगोंके वचन उन्होंने सुने ॥ २९ ॥ वह चारण गण यह कह रहेथे कि अहो १ हनुमानजीनें जो कार्य किया, निश्चयही और कोई दूसरा उसको

नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ वाल, वृद्धोंकी राशियोंसे युक्त जनोंके अन्दर्स पूर्ण, शब्द समन्वित, पर्वतकी ग्रुफाके समान शब्दायमान ॥ ३३ ॥ निशाचर लोगोंके गृहोंमें भयंकर तीक्ष्ण. अग्नि लगाय, अटारियें फाटक और धवरहरोंके साथ समस्त लंका पुरीको जला दिया; परन्तु जानकी जीको बचालिया? सो हमको बड़े आश्चर्य और अद्भुतकी वार्ता यह जान पड़तीहै ॥ ३२ ॥ चारण लोगोंके ग्रुखसे इस प्रकारके अमृत तुल्य वचन सुनकर उस कालमें आनन्दसे अंजनीकुमार हनुमानजीका अंतःकरण परिपूर्ण होगया ॥ ३३ ॥ जिनसे निश्चय होजाय ऐसे शुभ निमित्तोंको देख, जिनसे परम फलकी प्राप्ति होजाय ऐसे कारण समूह और ऋषि लोगोंके वचन इन सबसे हनुमानजीके मनमें प्रसन्नता उपजी ॥ ३४ ॥

ततःकपिःप्राप्तमनोरथार्थस्तामक्षतांराजः सुतांविदित्वा ॥ प्रत्यक्षतस्तांपुनरेवद्द ह्वाप्रतिप्रयाणायमीतंचकार ॥ ३५ ॥

तिसके पीछे चारण लोगोंके वचनोंसे सीताजीके इारीरकी कुझले अवस्था जान हद्यमानजीका मनोरथ सफल हुआ। परन्तु उन्होंने मनमें यह विचारा कि सीताजीके दर्शन कर फिर चलना चाहिये॥ ३५॥ इ० श्रीम॰वा॰आ॰सुं॰पंचपंचाझःसर्गः॥ ५५॥

षट्रपंचाशः सर्गः ॥

ततस्तुशिशपायूलेजानकींपर्यवस्थिताम् ॥ अभिवाद्यात्रवीदिष्टचापश्यामित्वामिहाक्षताम् ॥ १॥

तिसके पीछे शिशुपाके वृक्षके नीचे सीताजी याव रहित शरीरसे बैठीथीं कि इतनेमें हनुमानजीनें वहां पहुंचकर सीताजीको प्रणाम करकें कहा कि हे देवी! बड़े भाग्यकी बातहै कि हमनें आपको यहां कुशल सहित बैठे हुए देखा ? इस स्थानमें आप पर कोई विपद तो नहीं आई ॥ १ ॥ तब श्रीजानकीजीनें जानेंके लिये तैयार हनुमानजीको

वार २ निहार अपने पतिको स्नेहयुक्त वचन उनसे कहे 🛞 ॥ २ ॥ हे वत्स ! यदि तुम्हारेभी मनभावे तौ यहांके किसी स्थानमें आजका दिन विताकर चले जाना ॥ ३ ॥ हे पापरहितं ! तुम्हारे निकट रहनेंसे एक मुहूर्त्तके लिये इस मन्द भाग्यवालीका महाशोक कुछेक हलका हो जायगा ॥ २ ॥ परन्तु हे कपि शार्दूछ ! तुम इस समय जाओगे तौ सही ! परन्तु फिर जबतक छौटोंगे तबतक जनें हमारा जीवन रहे या न रहे॥ ५ ॥ हे वानरश्रेष्ट ! हम मनके शोकसे महा व्याकुछ होकर अतिशय दुःख पाय रहीहैं; इस समय तुम्हारे अदुर्शनसे हमको औरभी अधिक दुःख विदारित करैगा ॥ ६ ॥ हे वीरश्रेष्ठ । हमारे मनमें यह बड़ा भारी सन्देह होताहै कि यह बढेभारी सहायक ऋक्ष वानर ॥ ७ ॥ इस पार आनेंके अयोग्य समुद्रके पार किस प्रकारसे होंगे ? यह वानर ऋक्षोंकी सेना, व दोनों महाराजकुमार किस प्रकारसे इसके पार आवेंगे॥ ८॥ समुद्रके लांघनेंकी इस लोकमें केवल गरुड़, वायु और तुम बस इन तीन जनों-की सामर्थ्य है ॥ ९ ॥ इस कारण इस बडे कठिन कार्य शंकटमें किस उ-पाय को तुमनें स्थिर कियाँहै ? क्योंकि तुम कार्य करनेंमें चतुरहो॥१० ॥ तुम कर्म करनेमें बडे प्रवीण हो । हे शबु घातिन ? तुम तौ इस कार्यको अकेलेही कर सकते हो; तुम्हारे यशकी वृद्धि इस कार्यसे होगी ॥ ११ ॥ श्रुञ्जोंकी सैनाको मर्दन करनें वाले श्रीरामचन्द्रजी यदि सैना साथ ले-कर छंकामें चढ़ाई कर इमको छेजायँगे; तबही यह कार्य उनके योग्य होगा ॥ १२ ॥ इसिक्टिये उन रणवीर महात्माका जिस्से योग्य विक्रम प्रगटै, सो तुमको ऐसाही उपाय करना चाहिये 😁 ॥ १३ ॥ सीताजी-

<sup>\*</sup> गुजरी॥ पूंछ बुझाइ गंवाइ सो तनु श्रम सिथ पहँ ठांडि भये कर जोरे ॥ चीन्ह कछक मोहि देहिं यथा प्रभु शोक कर्राह जननी जन भारे ॥ पहुँचेइ जानि छपाछ जरारिहिं धीरज और धरिह दिन थोरे ॥ हरिष उतार दयज चूडामणि दारुण दुसह विपति सब मोरे ॥ तात विछोकि जात निज नयनन करुणानिधि पहँ कहव निहोरे ॥ धार पद शीश चल्यो धुनि गर्जत रिप्र मद भुज वछ वारिध वोरे ॥ बाइ मिल्यो एहि पार किपनसों को कह सूरज मोद जितोरे ॥ - यह मणि प्रमुको दीजोगाई॥चरण कमल वंदनकर उनके तुम ऐसे किहयो समुझाई १ म-न कम वचन चरणकी दासी प्रभुताकों कैसे विसराई २ नैक कियो अधनाय काकने ताको निहें कोउ रहेउ सहाई ३ अधम निशाचरने अबघेरी अब क्यों नहीं छड़ावत आई ४ मिश्रसदा शरणागत पालक रक्षा करहु राम रघुराई ५

के वह अर्थ युक्त और हेतु सहित स्नेहसे सने वचन अवणकर वीर हनुमान उनको उत्तर देते हुए ॥ १२ ॥ आर्ये ! वानर और रीछोंकी सेनाके अ-धिपति सत्यवान वानरंश्रेष्ठ सुत्रीवजी आपका उद्धार करनेको कृत्य निश्चय हुए हैं ॥ १५ ॥ हे विदेहकुमारी सीते ! वानरराज वह सुप्रीव-जी, हजारों, छाखों, करोडों वानरोंको साथ छेकर वडी शीघतासे यहां आमेंगे ॥ १६ ॥ नरश्रेष्ठ वह दोनों वीर श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजीभी एकत्रहो यहां आयकर छंका नगरीको बाण जालसे छाय देंगे ॥ १७ ॥ हे श्रेष्ठ मुखवाली ! वीर रघुनंदन रामचन्द्रजी बहुत शीघ्र रावणको बन्धु बान्धवों सहित मार तुमको अपनी अयोध्या पुरीमें लेजायँगे॥ १८॥ सावधान होकर धीरज धारण करो, कुछ समय परलो ! हे भद्रे ! तुम बहुतही शीत्रतासे देखोगी कि श्रीरामचन्द्रजीने रणमें रावणको मारडा-छा ॥ १९ ॥ राक्षसराज रावणके मंत्री, बन्धु बान्धवोंके सहित मारे जा-नेंपर चन्द्रमाजीके साथ रोहिणीजीकी समान आपका मिळना श्रीरामच-न्द्रजिस होगा ॥ २० ॥ युद्धमें राक्षसोंको जीतकर आपका शोक । दूर करेंगे, वह काकुतस्थ श्रीरामचन्द्रजी शीष्रही रीछ वानरोंकी सैनाके साथ यहांपर आवेंगे ॥ २१ ॥ इस प्रकारसे पवनकुमार हनुमानजी जानकी-जीको समझाय बुझाय चलनेंमें स्थिर बुद्धिकर जानकीजीको प्रणाम क-रते हुए ॥ २२ ॥ आश्चर्यका अपना बळ दिखाय प्रधान २ राक्षसोंको संहार अपना नाम सबको सुनाय सीताजीको समझाय बुझाय॥ २३ ॥ लंका प्ररीको व्याकुलकर रावणको धोखादे भयंकर वल दिखाय और जा-नक़ीजीको प्रणाम कर ॥ २४ ॥ हतुमानजी समुद्रके ऊपर होचछनेके छिये तैयार हुए तिसके पीछे शत्रुओंके मारनें वाले कपिश्रेष्ट हनुमानजी अपने स्वामीके दर्शनकी अति इच्छा कर ॥ २५ ॥ अरिष्ट नामक बड़े ऊंचे पर्वत पर चढ गये । यह पर्वत विशाल भुर्जंतरु शोभित नीलवर्ण वनराजिरूप वस्त्र पहर करके शिखरसे छगे हुए जलधर स्वरूप अपना डुपट्टा बनाये प्रीतिसे दिवाकर रूप शुभकारी स्पर्श मानों वहांकी सब वन स्तुओंको जगाय रहाथा॥ २६॥ २०॥ विविध भांतिकी धातुओंसे मानों वह सहस्र छोचन खोछ रहा और मुंद रहाथा, चारों ओरही जछकेगिरनें का शब्द होता हुआ ऐसा जान पड़ताथा मानों पर्वत कुछ पढ़ रहाहै ॥ २८॥

अनेक प्रकारके झरनोंका स्पष्ट शब्द ऐसा होरहाथा कि जिस्से अनुमान हो ताथा कि मानों पर्वत श्रेष्ठ संगीत कर रहाहै। बडेर देवदारु वृक्षोंके ऊपर शोभित होनेंसे ऐसा ज्ञात होताथा मानों पर्वत राज हाथ उठाये खडाथा २९ सब जगह जल गिरनेंका शब्द ऐसा हो रहाथा मानों पर्वतराज आरत नाद कर रहाहै। बसन्तिक वृक्षोंके कंपायमान होनेंसे ऐसा जान पड़-ताथा कि मानों गिरिराज स्वयंही कंपायमान हो रहाथा॥ ३०॥ पव-नके आवातसे शब्द करते हुए छेद वाले वांशोंसे शोभितहो मानों पर्वत राज वंज्ञी बजाय रहाथा भयंकर विषेठे सर्पोंके गर्जनसे मानों पर्वत राज कोधके मारे छंबे २ इवास छे रहाथा ॥ ३१ ॥ अंधकारसे ढककर कंदरा ओंनें गंभीर भाव धारण कियाहै जिस्से बोध होताहै कि मानों पर्वतश्रेष्ट ध्यानमें मन्न हो रहाहै । मेच खंडकी समान, किनारे २ वाले पर्वतोंसे मानों यह पर्वत सब जगह विचरण कर रहाथा ॥ ३२ ॥ बादुलोंके छूनें वाले शिखर आकाशमें ऊंचे चर्छे गयेथे, मानों पर्वत अपने शरीरको ऐंठ-ताथा, सब ओर अनेक शृङ्ग शोभितथे असंख्य गुफायें पर्वतकी शोभाय-मान हो रहीथीं !! ३३ !! अनेकानेक झाल, ताल, अरव कर्ण व अनेक प्रकारके कांसोनें पर्वतको छाय रहाथा फूटी फटी फैटी हुई टताओंकी कुंज पर्वतके स्थान २ में शोभायमान हो रहीथीं॥३८॥विविध भांतिके मुग के झुन्डके झुन्ड फिर रहेथे और बहुत सारी धातुयें जगह २ से निकल कर पर्वतको भूषित कर रहीथीं; बहुत सारे झरनें झर रहेथे, शिलाओंकी बहुत चट्टानें पड़ीथीं ॥ ३५ ॥ महर्षि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, और उरगगण उस पर्वत पर वसतेथे, छतावृक्ष प्राणियोंके आनें जानेंमें वाधा डाछतेथे, गुफाओंमें सिंह विराज रहेथे ॥ ३६ ॥ उस पर्वत पर रहनें वाले व्यान्नादि जन्तु ओंकी गिनती करना कठिनथा सब वृक्षोंके मूल फल अतिस्वाद युक्तथे वानर श्रेष्ठ हनुमानजी इस पर्वत पर चढकर ॥ ३७॥ श्रीरामचं-द्रजिक दुर्शनकी इच्छासे शीव्रताकिये आनंदसे प्रेरितहो उस पर्वतुके रमणीक शिखर पर पाँव घरते हुए ॥ ३८॥ इस प्रकार अति बलसे और धमकेसे उस पर्वत पर पांव धरांकि उस पर्वतकी शिला चूर्ण होगई; इस प्रकार पर्वतराज पर चढकर महा कपि हनुमानजी बढे ॥ ३९ ॥ कारण कि क्षार समुद्रके दक्षिण तीरसे, उनको उत्तर किनारे पर आनाथा, इस

कारण उस पर्वत पर चढ़ पवनकुमार हनुमानजी ॥ ४० ॥ भयंकर सर्पा-दिकोंसे युक्त समुद्रको देखते हुए, वायु जिस प्रकार आकाश मार्गमें गमन करतीहै पवनकुमार वेगवान इनुमानजी भी ॥ ४१ ॥ मनके द्वारा वैसेही उसी समय दक्षिणसे उत्तर समुद्रके पार पहुँच गये, छलांग मारनेंके समय उस पर्वतोत्तमको इनुमानजीने चरणसे पीड़ित किया ॥ ४२ ॥ ऐसे थमकके साथ उस पर्वत पर चरण रक्लांकि यह पर्वत पृथ्वीमें प्रवेश करनें लगा, उसके शिखर कांपनें लगे और पेड गिरनें लगे ॥ ४३ ॥ हनुमानजीके वेगसे मर्दितहों फूल वाले पेड टूट २ कर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े मानों इन्द्रके वजसे मारे गये ॥ ४४ ॥ ग्रुफाओंके मध्यमें टिके हुए महा विकमवाले सिंह गणोंके भयंकर शब्द आकाशको भेदकर छोकोंके कानोंमें सुनाई आये ॥ ४५ ॥ डरके मारे सब विद्याधरोंकी स्त्रियाँ अपने २ वश्च खटाय भूषणोंको चिपटाय अचानक पर्वतको छोड़कर आकाश मार्गमें उड़ीं ॥ ४६ ॥ अति बड़े २ वळवान, वडी २ जीम वाले महाविषधर सर्प गण गर्दन और मस्तकके टूटनेंसे पर्वत पर छोटने छगे॥४७ किन्नर, उरग, गन्धर्व, यक्ष, और विद्याधर गण पर्वत श्रेष्ठको छोड कर आकाशका आश्रयछेते हुऐ ॥ ४८ ॥ श्रीमान् वह अरिष्ट पर्वत उन ब्लवान करके पीडितहो ऊंचे २ वृक्ष और शृङ्गगणोंके सहित पातालमें पैठगया ॥ ४९ ॥ उस पर्वतका विस्तार दश योजन और उँचाईभी तीस योजनकीथी, सो उस समय इतुमानजीकी धमकसे पृथ्वीमें पैठ वह पृथ्वी-के साथ बराबर मिल गया ॥ ५० ॥

सिल्ठिंघियपुर्भीमंसिल्ठिलंठवणार्णवस् ॥ कङ्कोलास्फालवेलांतस्रत्पपातनभोहरिः ॥ ५१॥

हतुमाननी बड़ी २ छहरें आते हुए महासमुद्रको छीछा पूर्वक छांघने के छिये आकाश मार्गको उछछते हुए ॥ ५१ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकान्ये सुंदरकांडे षट्पचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥

सप्तपंचाशःसर्गः ॥

आष्ट्रत्यचमहावेगःपक्षवानिवपर्वतः॥ भुजंगयक्षगंधर्वप्रबुद्धकमछोत्पलम्॥१॥

वरुवान हनुमानजी उछरुकर सीसा पूर्वक आकाश रूप समुद्रको उतरनें छगे खुनंग, यक्ष और गन्धर्वगण ए इस समुद्रके लिले हुए कमल व उत्पर्हें ॥ १॥ चन्द्रमा जिसमें कुमुद् सूर्य उस समुद्रका मुखर कारण्ड-व ( जल मुर्ग ) पुष्प और श्रवण नक्षत्र जिसके हंस समस्तमेव उसके नील वर्ण शैवाल (शिवार ) ॥२॥ पुनर्वसु नक्षत्र जिसका महामत्स्य मंगल उसका विशाल ऐरावत नक्षत्रही जिसका महा हस्ती स्वाती नक्षत्र जिसका इंस जिस करके शोभायमान॥ ३ ॥ पवनहीं जिसकी तरंगे जिसमें चंद्रमा सूर्यकी शीतल किरणोंही शिशिरकालको शीतल नीर ऐसे संसुद्ध रूप आकाइामें विना परिश्रमके हनुमानजी तैरने छगे ॥ ४ ॥ जानेके समय हुनुमानजी मानो आकासको यसेही छेतेथे चंद्रमाको मानों विछिख नहीं करते और नक्षत्र गण वा दिवाकर सहित आकाश मंडलको मानों हरणही किये लेतेथे ॥ ५ ॥ और बादलोंके समूहोंको खेंचते हुए थकावट रहित हो श्रीहनुमाननी अपार आकाश समुद्रके पार होने छगे ॥ ६ ॥ उस समय, इवेत, अरुण, नील, मजीठ, और हरितरंगके बडे २ वारिद ( मेघ ) समूह खेंचे जाकर शोभायमान होनें लगे ॥ ७ ॥ पवनकुमार हनुमानजी वार २ मेवोंमें प्रवेशकर और प्रकाशित होकर चंद्रमाकी समान कभी निकल आते और कभी छिपजातेथे ॥ ८ ॥ वह इवेत वस्त्र धारण किये हुए वीर हनुमानजी नानाप्रकारके वादलोंके वोचका मार्ग अवलंबन कर कभी प्रकाशित कभी अप्रकाशित होकर आकाशमें चंद्रमाकी समान जान पडनें लगे ॥ ९ ॥ आकाशमें गरुडजीकी समान मेघोंको चीरते फाडते व उनमेंसे निकलते पैठते हनुमानजी गमन करनें लगे ॥ १० ॥ और इनुमानजी चलते २ मेघकी समान भयंकर स्वरसे नाद करने लगे महा तेजस्वी इनुमानजी मुख्य २ राक्षसोंका संहार कर अपना नाम सबको सुनाय ॥ ११ ॥ छंकानगरीको व्याकुछ और रावणको अत्यन्त व्य-थित कर महावीर निशाचरोंको पीडित और जानकीजीको प्रणाम क-र ॥ १२ ॥ महा तेजमान वीर्यवान इतुमानजी फिर समुद्रके वीचमें आय पहुंचे और कमसे पर्वतराजा सुनाम पर्वतको स्पर्श कर ॥ १३॥ प्रत्यंचोंसे छोंडे हुए बाणकी समान अति वेगसे गमन करने लगे और थोडेही दूर पर रहे हुए महा पर्वतको देखते हुए॥१४॥ उस महेन्द्र पर्वतको देख महा

कपि हनुमानजीनें वडा नाद करके दशों दिशाओंको पूर्णकर दिया ॥१५॥ अपने सुद्धद छोगोंके दुईनिकी छाछसा कर (कि जिनको हुनुमानजी सीताजीकी सुधको जाते समय महेन्द्राचलपर वैठाल गयेथे) महाकपि हनुमानजी इस प्रकारसे महामेचकी समान शब्द करते २ उस पर्वत महे-न्द्रके निकट पहुँचनें लगे॥ १६ ॥ उस समय हनुमानजी वारंवार गर्जकर पुंछको कंपायमान करने लगे आकाशमें गरुडजीके मार्गका आश्रय छिये हनुमानजीके घोर गर्जनसे ॥ १७ ॥ आका**ञ्च मंड**ल सूर्य मंडलके संहित मानो विदीर्ण होगया समुद्रके उत्तर किनारे जो महावळवान॥१८॥ रीछ वानर गण पहले हीसे पवनकुमार हनुमानजीके देखनें की आज्ञा किये बैठेथे वह सब महामेवकी समान हनुमानजीक गर्जनेंका थोर ज्ञब्द और उनके वेगका वडा भारी ज्ञब्द सुना ॥ १९॥ वह सब रीछ वानर गण उदासमन किये शोक करते हुए वैठेथे, उस स-मय मेचके गर्जनेंकी समान इनसवोंनें वानरश्रेष्ठ हनुमानजीका नाद सु-ना ॥ २० ॥ नाद करते हुए हनुमानजीका यह शब्द सुनकर अपने वन्धु-का दर्शन करनेंकी इच्छासे सबही वानर लोक चट पटाये॥२१ ॥ तब वानर वर जाम्बवानजी प्रीतिके वज्ञ हर्षित चित्तहो सब वानरोंको प्रकारक-र बोले ॥ २२ ॥ लो यह देखो? हनुमानजी सर्व प्रकारसे कार्य सिद्धकर आये, इसमें कोई सन्देह नहीं है, जो कार्य सिद्ध नहोता तो यह कभी इस प्रकारका नाद न करते ॥ २३॥ हतुमानजीकी वाहोंका भयंकर वेग ज-नित शब्द सुनकर सब वानरछोक हिंपत होकर एक साथ खड़े हो-गये ॥ २८ ॥ वह सब हनुमानजीका दर्शन करनेंके लिये, एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर और एक शिखरसे दूसरे शिखरपर कूद २ कर जाने छ-गे ॥ २५ ॥ वानरगण प्रसन्न चित्तसे वृक्षोंकी डार्छ पकड़कर सन्मुख ख-ड़े होगये। और उनके श्वेत वसनेंकि कंपायमान होने पर॥२६॥ पवन जिस प्रकार पर्वतकी ग्रुफामें प्रवेशकर गर्जताहै, पवनकुमार बळवान हनुमा-नजीभी वैसेही भयंकर गर्जना वहां आयकर करनेंछगे ॥ २७ ॥ हनुमान-जीको आकाशगामी मेवकी समान वहां आते हुए देखकर सब वानरगण हाथजोड़कर खड़ेहोगये ॥ २८ ॥ इसी अवसरमें पर्वताकर, वेगवान महा वीर पवनकुमार इनुमानजी अरिष्टनाम पर्वतसे छलांग मारे हुए महेन्द्र

पर्वतके वृक्षयुक्त ज्ञिखरपर कूदे॥२९॥इनुमानजी हर्षसे पूरित अन्तःकरण युक्तहो आकाशसें पंख कटे पर्वतकी समान रमणीक पर्वतके झरना झरनें-के स्थानमें गिरे ॥ ३० ॥ समस्त वानरश्रेष्टोंनें प्रीतिपूर्ण हृद्यसे महा-त्मा हनुमानजीके समीप आय उनको चारों ओरसे घेरलिया ॥ ३१ ॥ इ-नुमानजीको घेर वानरगण परम प्रसन्न हुए और उन सबका वदन मंडल खिलगया ॥ ३२ ॥ तिसके पीछे वानरोंनें कंद मूल फल और दूसरी भें-टकी वस्तुयें लायकर वानरसिंह पवनस्तत हुनुमानजीकी पूजाकी ॥ ३३॥ यह सब वानर आनंदमें मगन हो कोई ऊंचे ज्ञब्दसे गर्जने और कोई २कि-छकारियें मारनें छगे। बड़े २ वानर आति हर्षित होकर हनुमानजीके बै-ठनेंको वृक्षके गुद्दे तोड़ लाये ॥ ३४ ॥ फिर महाकपि हनुमानजी पूजा-करनेंके योग्य जाम्बवान इत्यादि वृद्धवानरोंको और कुमार अंगदजीको प्रणाम करते हुए ॥ ३५॥ और अंगद् व जाम्बवान्जीनेभी इनकी पूजाकी और दूसरे वानरोंनें हनुमानजीको प्रसन्न किया, उन पूजनीय विक्रम वानं महाकपि हनुमानजीनें संक्षेपमें सबसे कहाकि हम सीताजीको देख आये ॥ ३६ ॥ तिसके पोछे इनुमानजी वाछिके पुत्र अंगदजीका हाथ पकड महेन्द्र पर्वतके रमणीक वनमें बैठे ॥ ३७ ॥ और पूछे जानेपर हनुमानजी वानर श्रेष्टोंसे बोळेकि जानकीजी अशोक वनमेंहैं, हम उनको देख आयेहैं ॥ ३८ ॥ घोर रूपवाली राक्षसियें उन निन्दा रहित सीता-जीकी रक्षा करतीहैं, वह एक वेणी धारण किये हुए श्रीरामचंद्रजीके देख-नेंको बहुतही चट पटाय रहीहैं ॥ ३९ ॥ उपवासोंके करनेंसे थिकत, दुर्बल, मलीन, जटा धारण कियेहैं, हनुमानजीको देख और उनके महा अर्थ युक्त अमृतकी समान वचन ॥ ४० ॥ सुनकर सर्व वानर गण वहुतही हार्षित हुए उन वानरोंमेंसे कोई २ सिंहनाद करने छगे कोई २ साधारण गर्जने छगे, और कोई २ शब्द करते हुए ॥ ४१ ॥ कोई २ किलकारो मारनें लगे और कोई वानरश्रेष्ठ आनंदित होकर अपनी पूंछ उठाय २ नचानें छगे॥ ४२॥ कोई २ अपनी तिरछी और बड़ी पूंछको फटकारनें छगे. व और दूसरे श्रीमान् वानरश्रेष्ठ हनुमानजीको, ॥ ४३ ॥ पर्वतके शृङ्गोंपर हर्षित चि-त्तसे कूदकर छूनें छगे। जब हनुमानजी सीताजीके देखनेंका समाचार सुनाचुके तब अंगद्जी उनसे बोले ॥ ४४ ॥ अंगद्जी सब वानर वीरोंके

मध्यमें उत्तम वचन हनुमानजीसे बोले, वल वीर्यमें कोई भी वानर तुम्हारी समान नहींहै ॥ ४५ ॥ देखो तुम विना किसीकी सहायताक वड़े विस्तार वाला समुद्र लांघकर फिर यहां पर लौट आये हे वानर श्रेष्ट ! वस एक मात्र तुमहीनें हम छोगोंको जीवदान दियाहै ॥ ४६ ॥ तुम्हारे अनुत्रहसे हम छोगोंका मनोरथ सफल हुआ, अब हम फिर श्रीरामचंद्रजीसे मिलेंगे; तुम्हारी प्रभु अक्ति, धीर्यता वीर्यता, सबही अतुलनीयहै ॥ ४७ ॥ भाग्य-सेही तुम यशस्विनी देवी रामप्यारी श्रीजानकीजीको देख आये हो, अब सीताजीके वियोगसे उत्पन्न हुआ श्रीरामचंद्रजीका दुःख छूट जायगा यह बड़े भाग्यकी बातहै ॥ ४८ ॥ तिसके पीछे वानर गण, अंगद, हनु-मान, और जाम्बवान जीको चारों ओरसे घेर, हर्षमें भर, उनके बैठनेंको विविध भांतिके शिलाखंड लाये॥ ४९ ॥ और पर्वतकी उन बड़ी र शिला ओं पर समुद्र लांवनेंका संवाद श्रवण करनेंके लिये समस्त वानर इन तीन वानरोंको घेरकर बैठे॥ ५०॥ छंका और रावणको भी देखना इन समस्त बातोंके अवण करनेंकी इच्छासे सबही हनुमानजीके मुखकी ओरको मुख कर बैठे॥ ५१॥ सुरराज इन्द्रजी जिस प्रकार देवता छोगों करके पूजे जातेहैं, वैसेही श्रीमान् अंगद्जी बहुत सारे वानरोंसे घेरे जाकर वहां पर बैठे ॥ ५२ ॥

हन्मताकीर्तिमतायशस्विनातथांगदेनां गदनद्वबाहुना ॥ सुदातदाध्यासितसुन्न तंमहन्महीधराग्रंज्विलतंश्रियाभवत्॥५३॥

कीर्त्तिमान इनुमानजी और यज्ञवान अंगदजी, दो बाजुओंसे बाहें सजाय कर इस प्रकारसे हर्षमें भरे हुए बैठकर बैठनेंसे वह बहुत ऊंचा पर्वतका शिखर अति शोभाय मान हुआ ॥ ५३ ॥ इ० श्रीम ० वा० आ॰ सुन्दर कांडे सप्तपंचा शःसर्गः ॥ ५७॥

अष्टपंचाशः सर्गः ॥ ततस्तस्यगिरेःशृंगंमहेंद्रस्यमहाबलाः ॥ हन्मत्प्रमुखाःप्रीतिहरयोजगमुरुत्तमाम् ॥ १ ॥ तिसके पीछे हनुमान इत्यादि महा बलवान् वानरगण महेन्द्राचल पर्वतंके शिखरपर बैठकर परम प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ जब प्रसन्न होकर यह सब महात्मा वानर भलीभांति बैठे तब प्रसन्न चित्तहो ॥ २ ॥ जाम्बवाननें तिन महा कपि हनुमानजीसे कार्यका वृत्तान्त पूछा कि तुमनें देवी जानकी जीको कहां किस प्रकारसे रहते देखाँहै ॥ ३ ॥ दुरात्मा रावण उनके त्रति किस त्रकारका व्यवहार किया करताहै! हे महाकपे ! यह सब वृत्तान्त ठीक २ हमसे तुम वर्णन करो ॥ ४ ॥ हे हनुमान ! तुमनें किस प्रकारसे देवी जानकीजीको पाया ? और उन्होंनें तुमसे क्या कहा ? इन सब बातोंको श्रवण कर फिर हम कर्तव्य स्थिर करैंगे ॥ ५॥ आत्मके जाननेंवाछे श्रीरामचन्द्रजीके निकट जायकर, जिस वार्त्ताको कहना होगा, या जिस वार्त्ताको छिपाना होगा, सो तुम यह सब वार्त्ता ठीक २ कहो ॥ ६ ॥ जब जाम्बवानजीने ऐसा कहा तौ हनुमानजीके सर्व शरीरमें रोमाञ्च हो आया, वह शिर झुकाय देवी जानकीजीको प्रणाम कर कहनें छगे ॥ ७ ॥ समु द्रके दक्षिण पार जानेंकी इच्छासे सावधान होकर हम आप लोगोंके साम-नेही महेद्र पर्वतसे आकाशमें कूदेथें ॥ ८ ॥ थोड़ी दूर समुद्रके उस पार जाते दूरसे विम्न रूप दिखलाई देता मनोहर काञ्चनमय एक दिव्य शि-खर हमनें देखा॥ ९॥ उसको देख उस पर्वतको साक्षात् हमनें अपना विश्व माना । तिसके पीछे उस सुवर्ण मय पर्वतके निकट जाय ॥ १० ॥ मनही मनमें हमनें कहाकि इस पर्वतको भय दिख्छाना चाहिये यह विचार कर अति जोरसे उस पर्वतके शृङ्क पर इमनें अपनी पूंछ दे मारी॥ ११॥ सूर्य-की समान कांति युक्त उस पर्वतका शिखर फटकर हजार दुकड़े होगया, वह महा पर्वत अपनी ऐसी अवस्था जानकर वह पर्वत मनुष्य रूपहो॥१२ " पुत्र " यह सुन मधुर वचन कहकर हमारे हृदयमें अत्यानंद संचार करता हुआ कहनें लगा कि हम पवनके सखाहैं; इसलिये तुम हम-को पितृव्य (चचा ) समझो ॥ १३ ॥ हमारा विख्यात नाम मैनाकहै, हम इस समुद्रमें वास करते हैं, समुद्रमें रहनेंका यह कारण है कि पहले सब पर्वत श्रेष्ठोंके पंखथे॥ १४॥ इस कारणसे यह पर्वत अनेक भांतिके उत्पात् आरंभ करके इच्छानुसार पृथ्वीपर विचरणर किया करते। भग-वान पाकशासन इन्द्रजी पर्वत गणोंका ऐसा चरित्र अवणकर ॥ १५॥ वृद्धसे मारकर सब वर्वतोंके पंख काट डाले; परन्तु तुम्हारे पिता प्वन जीनें उसकाल हमको इस विपद्से छुड़ा लियाथा ॥ १६ ॥ हे वत्स । उस काल पवननीने हमको उड़ायकर इस समुद्रमें ढकेल दिया। हे शबुओंके दमन करनें वाले ! इस्से हम श्रीरामचन्द्रजीकी सहायता करना चाहते हैं॥ १७॥ श्रीरामचन्द्रजी धर्म धारियोंमें प्रथम गिने जानेंके योग्यहैं; और उनका विक्रम इन्द्रजीकी समानहै । उन महात्मा मैनाकका यह वच न सुन ॥ १८॥ हमने रस्से अपने सब कर्तव्य कार्यको निवेदन किया, और यहभी कहािक बिना इस कार्यको किये हम रुक नहीं सकते और हमारा मनभी जानेंके छिये चंचल हुआ, तब महात्मा मैनाकनेंभी हमको आज्ञादी ॥ १९ ॥ मनुष्यका रूप धारण किये वह पर्वत अपने शिलर पर खड़ाहो अन्तर्हित होगया और शरीरके सहित समुद्रमें प्रवेश कर ग-या॥ २०॥ तब इम उत्तम रूपसे वेगवान होकर वचे हुए मार्गको छांप-नें छगे और बहुत दूरतक ऐसेही वेगमें भरे चछे गये ॥ २१ ॥ फिर हमनें चलते र सुरसा नाम नाग माताको देखा,वह देवी सुरसा बीच सागरमें हमा-रा मार्ग रोककर बोळी ॥ २२ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! देवता लोगोंनें तुमको हमारा भोजन रूप बताय कर हमको यहां भेजाहै; इसलिये देवता ली-गों करके बताये हुये भोजन तुमको हम भक्षण कर जायँगी ॥ २३ ॥ जब सुरसानें इस प्रकारसे कहा तब हमने हाथ जोड खडे रहकर प्रणाम करके **उदास मुलहो उस्से कहा ॥ २**८ ॥ शाञ्चओंके दमन करने वाळे दश्र<sup>थ</sup> कुमार श्रीरामचन्द्रजी श्राता रुक्ष्मण और सीताजीके सहित दंडकारण्यमें आये ॥ २५ ॥ तब वनके वास करनेंके समय दुरात्मा रावण उनकी भा-यां जानकीजीको हरण् करके छेआया इस्छिये हम श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे दूतहो सीताजीके खोजनेंको जा रहेहैं ॥ २६ ॥ तुम श्रीरामच-न्द्रजीके अधिकारमें वास करतीहो, सो सीताजीके ढूंढनेंमें तुमकोभी श्रीन रामचन्द्रजीकी सहायता करना उचित्रहै; अथवा श्रीजानकीजीको देख और उनका वृत्तान्त अक्किष्ट कर्मकारी श्रीरामचन्द्रजीसे निवेदन कर २०॥ हम तुम्हारे मुखमें प्रवेश करेंगे; यह प्रतिज्ञा हम तुमसे सत्यही सत्य कर-ते हैं, इस प्रकारसे हमने कहा परन्तु काम रूपिणी सुरसा ॥ २८ ॥ हम-को उत्तर देती हुई कि कोईभी पुरुष हमको छंघन करके नहीं जाय सक-ताः कारण कि हमको वरदानही ऐसा दिया है। जब सुरसाने ऐसा कहा

तो हम दश योजनके बड़े होगये ॥ २९ ॥ और फिर क्षणभरकेही मध्यमें हमनें अपने ज्ञरीरको औरभी पांच योजन बढ़ाया। परन्तु सुरसानें हमारी देहके प्रमाणसे अपना मुख औरभी अधिक फैलाया ॥ ३० ॥ उसको वड़ा भारी मुख फैलाये देख हमनें अपनें शरीरको बहुतही संकुचित किया हम उसी समय अंग्रुठेके समान छोटा रूप बनाय उसके वदनमें बड़ी शीघ-तासे प्रवेशकर और फिर तत्क्षण हो वाहर आगये यह देख देवी सुरसा फिर अपना रूप धारण करकै फिर इमको पुकार कर बोली ॥ ३२॥ हे सौम्य तुम सुख पूर्वक चले जाओ और महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके सहित सीताजीको मिलाओ । और अर्थ सिद्ध करेंनेक लिये निर्द्रन्द्र होकर जाओ ॥ ३३ ॥ हे वानर ! तुम सुखीहो ! हम-तुम्हारे ऊपर प्रसन्नहें, जब सुरसानें ऐसा कहा तौ सबही प्राणी "धन्य २ ?" कहकर हमारी प्रशंसा करने लगे ॥ ३२ ॥ तिसके पीछे हम गरुड जीकी समान वडे भारी आकाज्ञा मंडलमें प्रवेज्ञा करनें लगे पर हमारी छाया खिचनें लगी, तब हमनें इधर उधर देखा परन्तु कोई दृष्टि हमको न आया ॥ ३५ ॥ इस प्रकार हमारी गति रुक जानेंसे हम दशों दिशा ओंकी ओर देखनें छंगे, तथापि हमनें कुछभी न देख पाया कि किसनें हमारी गतिको रोकाहै ॥ ३६ ॥ तब हम विचारने छगेकि किस कारणसे हमारी गति रोक्नेंको यह विघ्न उपस्थित हुआ ॥ ३७ ॥तिसके पीछे शोक कर-ते २ इमनें नीचेको दृष्टि डाली तौ इमनें देखािक एक घोर रूपवाली राक्ष-सी समुद्रके जलमें पड़ी हुईहै ॥ ३८ ॥ हमारी गति यद्यपि रुक गईथी परन्तु हमारे मनमें इस्से कुछभी भय उत्पन्न नहीं हुआ यह देखकर वह भयं-कर राक्षसी विकट शन्दसे हँसकर घोर शोर करती हुई अशुभ वचन हम-से बोली ॥ ३९ ॥ उसनें कहाकि हे महाकाय हम बहुतकालसे भोजन न पायकर अतिञ्चय क्षुधित हो तुमको मोजन करनेका अभिलाष करतीहैं तुम कहांजाओगे? इसल्चिये तुम हमारे इस ज्ञारीरकी तृप्ति कराओ ॥ ४० ॥हमनें "बहुत अच्छा" कहकर उसके वचनोंको अंगीकार किया तिसके पीछे उ-सके इारीरके प्रमाणसे बहुत वडा हमनें अपने द्यारिको किया ॥ ४९ ॥ उस राक्षसीनें हमको भोजन करनेंके लिये वडा भारी भयंकर मुख फैला-या उसनें उसवातको नहीं जानाकि हम कामरूप धारीनें कामरूप

1000

धारण किया है ॥ ४२ ॥ परन्तु फिर इमनें पछक मारतेही अपने बढ़े ज्ञारीरको छोटा बनाय उसके मुखमें प्रवेज्ञा कर उसके कलेजेको प्रहण कर आकासको उछलगये ॥ ४३॥ हम करकै हृदय कट नानेंपर वह भयंकर पर्वताकार राक्षसी दोनों वाहोंको फैलाय लवण समुद्रमें गिर पडी ॥४४॥ उसी समय महात्मा आकाश चारियोंका मधुर वचन हमनें सुन पाया कि "हनुमानजीनें भयंकर राक्षसीको वड़ी शीव्रतासे मारडाला"॥ ४५॥ इस प्रकार उस राक्षसीको संहार कर हमने फिर चिन्ताकी। कि सीतानीके देखनेंमें कुछ विलम्ब हुआ ऐसे चिंता करते २ अपने कार्यको याद करते चले, और बहुत दूर चल पर्वतयुक्त ॥ ४६ ॥ समुद्रका दक्षिण तीर देखा जहां छंकानाम पुरीहै सूर्य भगवानके छिपनेके समय हम राक्षसोंके रहनेंकी पुरीमें ॥ ४७ ॥ प्रवेश करते हुए परन्तु भयंकर विक्रम कारी राक्षस लोग इमको नहीं जानतेथ, परन्तु वहांभी प्रवेश करते हुए इमारे सन्मुख प्रख्यकालीन मेघकी समान ॥ ४८ ॥ रूप धारण किये अद्वहास करती कोई राक्षसी उठ खडी हुई, और हमको मारनेकी इच्छा करती हुई; तब हम अथ्रिके समान छाल केंद्रार वाली उसके ऊपर ॥४९॥ अपने बांये हाथका मुका मारके उस भयंकर राक्षसीको पराजित करके सन्व्याके समय पुरीमें प्रवेश करते हुए, तब उसनें डरकर हमसे कहा-कि ॥ ५० ॥ हे नीर ! हमही साक्षात् इस छंका पुरीकी अधिष्ठात्रीहैं; जबिक तुमने पराक्रम प्रगट करके हमको पराजित किया तिस्से तुम सब ही राक्षसोंको निःसन्देह जीत छोगे॥ ५१ ॥ तिसके पीछे हमने जानकी जीका खोज करनेके लिये समस्त रात्रिमें छंका पुरीमें वूमते वामते हम रावणके रनवासमें, बैठे, परन्तु वहांभी हमनें सुमध्यमा जानकीजीको न देख पाया ॥ ५२ ॥ रावणके स्थानमें सीताजीको न देख पायकर हम शोक सागरमें डूब गये, कि जिसका पार हम न पासके ॥ ५३॥ जब कि हम इस प्रकारसे ज्ञोक कर रहेथे तब रावणके स्थानसे अति निकट अति मनोहर उपवन हमने देखा, यह उपवन अति उंची सुवर्णमय प्राकारोंसे विराथा ॥ ५४ ॥ हम इस छहर दीवारीकी भीत पर चढ़कर इस बागके छगे हुए अनेक भांतिक वृन्दोंकी शोभा देखते २ उस अशी-क वनके मध्य एक बडा भारी शिशुपाका वृक्ष देखते हुए॥ ५५ ॥

उस वृक्षपर चढ़तेही बहुतही निकट कांचन वर्ण कदली वन और वर वर्णिनी जानकी जीको हमने देखा ॥ ५६ ॥ उपनास करनेंसे उन इयामा और कमल दल नेत्र वाली राम प्यारी श्रीजानकीजीका चन्द्रमुख शोक संतापसे अति मलीन होगयाहै, केवल एक मलीन साड़ी पहरे हैं, केशोंमें धूरि छाय रहींहै ॥ ५७ ॥ और अंगका गठनभी शोक सता-पसे क्षीण होगयाहै वह सदाही अपने स्वामीके हितमें लगी हुई हैं ऋर स्वभाववाली विकटाकार राक्षसियें जानकीजीको घेरे हुएँहैं॥ ५८॥ कि जैसे मांस रुधिरकी खानेपीनेवाली शेरनियें हरिणीको बेर लेतीहैं; इस प्रकारसे वे राक्षसियें वारंवार उनको धमका कर खरा रहीं हैं॥ ५९॥ शीतकालके आजानेंसे कमलनी जिस प्रकार सूख जातीहै, वैसेही उन जानकीजीका शरीर श्रीरामचंद्रजीकी चिन्तासे मछीन होगयाहै; वह एक वेणी धारण किये अत्यन्त दीनभाव युक्त और श्रीरामचंद्रजीकी चिन्तामें ममहो राक्षसियोंके बीचमें पृथ्वीपर पड़ीहैं ॥६०॥ अधिक क्या कहैं वह रावणकी ओरसे संपूर्णतः निवृत्तहो मरनैंका निश्चय किये हुएहैं। क्योंकि रावण उनको छल्से हर लायाहै, सो हम किसी प्रकारसे उन मुग छौनाकेसे नेत्रवाली रामप्यारी श्रीजानकीजीक निकट अति शीवतासे पहुँचे ॥ ६१ ॥ और उन श्रीरामचन्द्रजीकी परम यशस्त्रिनी श्रीजीनकी-जीकी यह अवस्था देख हम उसी जिञ्जपाके वृक्षपर चढ्गये ॥ ६२ ॥ ति-सके पीछे रावणके स्थानके निकटही शुद्ध घंटिका और नुपुरादिका अति गंभीर शब्द हमनें सुना ॥ ६३ ॥ तब हमनें बहुत अंकुलाय अपना बड़ा भारी रूप त्याग दिया; और छोटा रूप बनाया पेक्षीकी समान शिशपा बृक्षके सचन पत्तोंमें बैठे ॥ ६४ ॥ इसी अवसरमें महा बळवान रावण और उसकी स्त्रियें जहां सीताथीं वहांपर आय पहुँची ॥ ६५ ॥ उस समय श्रेष्ठ मुख वाली श्रीजानकीजी राक्षसंपति रावणको देखतेही बहुत त्रासित होगई, और अपने अंगोंको संकुचित कर अपनी बाहोंसे स्तनोंको ढांपकर थरथरानें छंगीं ॥ ६६ ॥ और इंघर उधर निहार किसीकीभी अपना रक्षा करनेवाळा न देखकर कंपायमान होने लगीं ॥ ६७ ॥ तब रावण महा दुःखित श्रीरामचन्द्रजीकी परमप्यारी श्रीजानकीजीसे कहने छगा

कि इम शिर झुकायकर तुम्हारे चरणोंमें गिरे, सो तुम हमारा आदर करो ॥ ६८ ॥ है गर्व करने वाली जानकी ! यदि तुम घमंड करके हमको प्रसन्न न करोगी तो हे जानकी! दो मांसके बीतनेपर हम तुम्हारा रुधिर पी जांयगे ॥ ६९ ॥ दुराचारी रावणके यह वचन सुन सीताजी अत्यन्त कोधितहो रावणसे उत्तम वचन बोळी ॥ ७० ॥ रेराक्षसनीच! हम अतुल प्रभाव वाले श्रीरामचंद्रनीकी स्त्रीहें, और इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज द्शारथजीकी पुत्रवधूहैं ॥ ७९ ॥ हमारे छिये अनुचित वचन कहकर तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गिरजाती? रेअनार्थ। रेपाप! तुम्हारे वीर्यको धिकारहै, कि तुम श्रीरामचंद्रजीके निकट रहते हमको नहीं छाप सके ॥ ७२ ॥ वरन जब वह आश्रममें नहींथे तिस समय तू हमको हरण करके लाया, तू श्रीरामचंद्रजीकी बराबर नहीं है; अथवा तूती उनका दास होनेके योग्यभी नहीं है ॥ ७३ ॥ कारणिक श्रीरामचंद्रजी सत्य बोळनेंबाळे, शूर, रणमें प्रशंसा करनेंके योग्य और अनेयहैं। श्रीजानकी: जीके ऐसे कठोर वचन अवण करके॥ ७२ ॥ दशिश्रवाला रावण तिसी समय कोधके वहा होकर चिताकी अग्निके समान जलबल गया, और दोनों ऋर नेत्रोंको धुमाय दहिना मुष्टिक उठाय ॥ ७५ ॥ श्रीजानकीजीका संहार करनेंको तैयार हुआ। उस समय रावणकी सब स्त्रियें हाहाकार कर उठीं, तब उस दुष्टात्माकी स्त्रियोंके मध्यसे उठकर उसकी भायो ॥ ७६ ॥ पटरानी मन्दोदरी नामकनें तिस कामातुर रावणकी मीठे वचनोंसे रोककर कहाकि ॥ ७७ ॥ तुम्हारा विक्रम इन्द्रकी समानहै। और जानकीजीभी किसी बातमें कुछभी हमसे अधिक सुन्द्री नहींहैं। इसिंछिये सीतासे तुम्हारा क्या प्रयोजनहैं। आप अब हमारे साथ विहार कीजिये ॥ ७८ ॥ अथवा हे प्रभो। देव, गन्धर्व, और यक्षोंकी कन्याओंके साथ आप विहार करें, इस सीताको छेकर आप क्या करेंगे। ॥ ७९ ॥ जब मन्दोदरीनें ऐसा कहा तब वह समस्त स्त्रियें इकट्ठीहो मिलकर महाबल रावणको तिसी काल वहांसे अपने गृहको लेगई॥ ८०॥ जब रावण चळा गया तब विकट मुखवाळी राक्षसी सीताजीकी. अतिदारुण निदुर वचन कह २ कर बहुतही धमकानें छगीं॥ ८१॥ परन्तु श्रीजानकीजीनें उन राक्षसियोंके वचनोंको तृणकी समान समझा।

इसिलये जानकीजीके निंकट उन राक्षिसयोंका तर्जना गर्जना सबही विफल होगया ॥ ८२ ॥ मांस भोजन करनेवाली राक्षिसयें वृथा गर्जन और वृथा चेष्टा करके फिर रावणके निकट जाय सीताजीका यह बड़ा विचार कहती हुई ॥ ८३॥ इस प्रकार राक्षसपतिकी अनुकूछताका कार्य सिद्ध करनें और राक्षसोंकी आज्ञा व उद्यम विफल होंने पर वह राक्षसियें अतिज्ञाय थककर सोय गई ॥ ८४ ॥ जब राक्षसियें नींदके वज्ञा हुई; तब पतिका हित चाह्नेंवाली जनक लडैती जानकीजी अतिशय दुःखित और दीनभाव युक्तहो करुणा सहित विछाप और शोक करने छर्गी ॥८५॥ कि इसी अवसरमें त्रिजटा नामक राक्षसी, उन सब निशाचरियोंके बीच-मेंसे उठकर बोली, तुम सब सीताजीको न खाय सकोगी; वरन अपनेही आप अपना २ मांस खालो ॥ ८६॥ राजा जनकजीकी कन्या दुशरथ-जीकी पुत्रवधू पतिवृता कृष्ण नेत्र वाली सीताजीको तुम न खाने पाओगी आज हमनें रोमाञ्चकारी दारुण स्वप्न देखाँहै ॥ ८७ ॥ जिस्से कि राक्षस लोगोंका विनाश और हमारे राजाका पराजय होना हमने देखाहै; उस कालमें यह जानकीजीही श्रीरामचंद्रजीसे हम लोगोंका उद्धार करनेंमें समर्थ होंगी ॥ ८८ ॥ इस कारण हमारी बड़ी अभिलापाहै कि इन सीताजीसे हम अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना करें; क्योंकि जानकीजी दुःखित हुईहैं ॥ ८९ ॥ यदि इस स्वप्नका वृत्तान्त इम इनसे कहदें तब सब दुःख दूर होकर उनको अतिशय सुख उत्पन्न होगा, इसिटये जनकनंदिनी सीताजीको प्रणाम करकै हम लोग प्रसन्न करें ॥९०॥ तब यह हम सबको महाविपदसे रक्षा कर छेंगी; छजीछी बाला श्रीजानकीजी इस बातसे स्वामी की विजय सूचक जान प्रसन्न हो ॥ ९१ ॥ बोलीं कि यदि त्रिजटाका कहना सत्य होगा तब हम तुम सबकी रक्षा करेंगी ! हे वानरगण ! सीता जीकी ऐसी दारुण अवस्था देख कर कुछ समय तक हम चिन्ता करते रहे ॥ ९२ ॥ परन्तु किसी प्रकारसे भी हमारा मन सुख प्राप्त करनेंको समर्थ न हुआ। तौ फिर हम यह उपाय खोजनें छगे कि शान्ति न पाई हुई जानकीजीसे हम किस प्रकार वार्ता करें ॥ ९३ ॥ विचारते २ उपाय स्थिर कर फिर हम उनके सन्मुख इक्ष्वाकुवंशकी स्तुति करने छगे । राजिष गुण कीर्त्तन युक्त हमारे वचन सुनकर ॥ ९४ ॥ देवी जानकीजी

आंसू भरकर हमसे बोलीं, कि हे वानरश्रेष्ठ ! तुम कौनहो ! और किसके पठाये यहां पर आयेहो ? ॥ ९५ ॥ और श्रीरामचंद्रजीके साथ किस प्रका-रसे तुम्हारी मित्रता हुई यह सब वार्ता तुम हमसे कहो हमने उनके यह वचन सुनकर कहा॥ ९६॥ हे देवि। भीम विक्रम प्रवल प्रताप युक्त वा-नरोंके नाथ सुत्रीव नाम वानर तुम्हारे स्वामी श्रीरामचंद्रजीके सहायक हुएहैं॥ ९७॥ इम इनुमान नाम वानर उन्हीं सुत्रीवजीके दासहैं। अ-क्किप्ट कमें करनेवाले तुम्हारे स्वामी श्रीरामचंद्रजीने हमको आपके पास भेजाहै, इसीकारणसे हम यहां पर आयेहैं॥ ९८ ॥ हे यशस्विनी । प्ररूप सिंह श्रीरामचंद्रजीनें चिह्न स्वरूप आपको यह अँगूठी दीहे ॥ ९९ ॥ इस समय हमको आपकी कौनसी आज्ञाका पालन करना होगा सो हम जान्ना चाहतेहैं । अथवा क्या हम आपको श्रीरामचंद्रजी व छक्ष-णजीके निकट समुद्रके उत्तर किनारे पर छेजांय! ॥ १०० ॥ जनक छड़िती सीताजी यह वार्ता सुनकर हमें उत्तर देती हुई कि हमारी यह कामनाहै कि श्रीरामचंद्रजी स्वयं रावणको वंश सहित व्वंश करके हमको अपने स्थान पर छेजांय ॥ १०१ ॥ तब हमने निन्दा रहित आयोदेवी जानकीजीको शिर नवाय प्रणाम कर एक ऐसा चिह्न मांगा कि जिसे देखकर श्रीरामचंद्रजीको आनंद होवे ॥ १०२ ॥ फिरवह श्रेष्ट मुखवाली सीताजी हमसे बोलीं कि तुम यह श्रेष्ट चूडामणि ग्रहण करो महावाहु श्रीरामचंद्रजी इसको पायकर तुमको अधिक सन्मानित करेंगे ॥ १०३ ॥ श्रीजानकीजीने यह कहकर हमको वह श्रेष्ठ चूडा-मणि देदी और महा व्याकुल होकर श्रीरामचंद्रजीके निकट कहनेंके लिये हमसे काक इत्यादिका इतिहास वर्णन करतीहुई॥ १०४॥ तिसके पीछे हमने यह कहकर कि "हम फिर यहां पर आवेंगे" कृतचित और सावधान होकर राजपुत्री जानकीजीकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणामिकया॥१ •५॥ तब वह गद स्वाणीसे फिर हमें कहती हुई कि हे हनुमन्! हमारा वृत्तान्त तुम श्रीरामचंद्रजीसे इस प्रकार निवेदन करना ॥ १०६ ॥ कि जिस्से वह वीर श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मण उस वृत्तान्तको सुनकर सुग्रीवजीक साथ बहुतही शीत्र यहाँपर आवें॥ १०७ ॥ रावणने हमारे जीनेकी दोमासकी अवधि नियत की है सी हमारा जीवन दोही मासहै, इसकारण जो दोमासके

मध्यमें श्रीरामचंद्रजी यहांपर न आय पहुंचेंगे तौ हमको नाथहीनकी समान जीवन त्यागना पडेगा फिर श्रीरामचंद्रजी हमको न देख पावें-गे ॥१०८॥ उनके करुणा भरे वचन सुनते ही हमको क्रोध उत्पन्न हुआ और अब क्या करना कर्त्तव्य है इस प्रकारकी चिन्ता हम कार्यके अंत में करनेलगे ॥ १०९ ॥ उस समय मारे कोधके हमारा शरीर पर्वतकी समान बढगया तब हमने युद्ध करनेंकी आज्ञासे अज्ञोक वनका उजाड़ना आरंभ किया ॥११०॥ जब वन उजड़कर नष्ट होगया और वहांके समस्त मृग पक्षी त्रासित होकर इधर उधर घूमने छगे तब विकट मुखवाछी राक्षियें जागकर वनकी इस अवस्थाको देखने छगीं ॥ १११ ॥ और हमको वनमें खड़े देखकर सबने एकत्र हो शीव्रतासे रावणके निकट जाय उस्से यह सब वृत्तान्त निवेदन कियाकि ॥ ११२ ॥ हे राजन । एक दुरात्मा वानरने आपका महाबळ और वीर्य न जानकर आपको परमे प्यारा किसीके न जाने योग्य अज्ञोक वन उजाङ डाला ॥ ११३ ॥ उसमें अ-ति कुबुद्धि आई है, इसीसे तौ उसने आपका कुप्यारा आचरण कियाँहै इस कारण कि जिस्से वह फिर यहांसे छौट कर न जायसके आप उसके प्राण वधकी आज्ञा दीजिये ॥ ११४ ॥ राक्षसपति रावणने यह सुनकर अपने मनमाने किंकर नाम आते अजीत अस्सी हजार राक्षसोंको मे-जा ॥ ११५ ॥ उन अस्सी हजार राक्षसोंक शुरू और मुद्गर धारण करके अशोक वनमें आतेही गदा प्रहारसे हमने उन सबका संहार किया॥११६॥ उन राक्षसोंमें से जो किसी प्रकार से बचे बचाये उन लोगोंने बडी शीघ-ताके साथ रावणके निकट जायकर उस अस्सी हजार सैनाके नाशहो-नेंका वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ११७ ॥ फिर हमनें अत्युत्तम लंकाकी अधिष्ठाता देवताके मन्दिरके विनाश करनेका संकल्प करके एक थंभके आचातसे उस मंदिरके रखवाछे राक्षसोंको मार डाछा॥११८॥और महाकोध करके छंकाके अछंका रूप उस मंदिरको सम्पूर्ण तोड़ फोड़डाछा । तब रावणने प्रहस्तके बेटे जम्बुमाठीको छड़नेके छिये भेजा॥११९॥ हमने विकटाकार भयानक निज्ञाचर गणोंसे वेष्टित बल सम्पन्न समर विज्ञारद उस राक्षसको ॥ १२० ॥ छोहेके परिचसे उसके साथियों समेत मार डा-रु। राक्षस रावणने यह वृत्तान्त श्रवणकर महाबरु मंत्रीके पुत्रोंको॥१२१॥

पैदलोंकी बड़ी भारी सैनाके सहित युद्ध करनेंको भेजा हमनें उन सबको भी परिवंके प्रहारसे यमपुरको भेजदिया ॥ १२२ ॥ छंकापति रावणने संयाममें छचु विक्रम प्रगट करनें वाले मंत्री पुत्रोंको हत हुआ श्रवण करके पांच महा शूर सैनापतियोंको भेजा ॥ १२३ ॥ इमने सैना सहित उन पांचोंको मार डाला। तिसके पीछे रावणने फिर अपने महाबली पुत्र अक्ष को ॥१२८॥ बहुत सारे राक्षसोंके साथ युद्ध करनेके छिये भेजा मन्दोदरी नंद्न वह रण पंडित महावीर वह कुमार ॥ १२५ ॥ असि चर्म धारण करके आकाश मार्गमें कूदता हुआ तब हमनें उसके दोनों चरण पकड शतवार चुमाय कर फेंक दिया ॥ १२६ ॥ अपने पुत्र अक्षको मरा हुआ सुन रावणने अपने दूसरे पुत्र मेघनादको रण करनेके लिये भेजा॥१२७॥ यह मेचनाद रण दुर्मद और बडा भारी बलवान है परन्तु उसके संग आई हुई समस्त सैनाका हमने॥१२८॥ संहार कर डाला और संग्राममें उसका भी पराक्रम नष्ट कर दिया यह कार्यकर हम अपने मनमें अत्यन्त प्रसन्न हुए कारणिक महाबलवान महाबाहु मेघनादको रावणने अति विज्ञाससे युद्धमें भेजाथा ॥१२९॥ परन्तु इन्द्रजीत हमारे सहनेके अयोग्य पराक्रम को जानकर कि इम उनको नहीं जीत सके । और अपनी सैनाको विष्वंशित देख ॥ १३० ॥इमको ब्रह्मास्त्रसे बांधकर अति वेगसे चलागया **उसके पीछे वहां फिर राक्षसोंने हमको फिर रिस्सयोंसे बांधा ॥ १३१ ॥** और रावणके निकट वह छोग हमको पकडकर छेगये दुरात्मारावणर्ने इमको देखकर पूछाकि ॥ १३२ ॥ तू किस कारणसे छंकामें आयाहै और राक्षसोंके मारनेंका तेरा क्या प्रयोजना तब हमनें कहा कि हमने यह समस्त कार्य श्रीजानकीजीके लिये किये हैं ॥ १३३ ॥ हे रावण हम सीताजीके दर्शन करनेंकी अभिछाषासे ही आपके स्थान पर आयेहें हम पवनजीके औरस पुत्र हतुमान नाम वानर हैं ॥ १३८ ॥ हम श्रीरामचंद्रजीके दूत और वानरराज सुत्रीवजीके मंत्रीहैं। और हम श्रीराम चंद्रजीके दूत होकर तुम्हारे पास आयेहैं ॥ १३५ ॥ उस समय सुभीवजीने आपके निकट जो कुछ हमें कहनेंकी आज्ञादीहै, सो कहतेंहैं तुम सुनो ॥ १३६ ॥ हेराक्षसराज ! वानरपति महाभाग सुत्रीवजीने भपनी कुश्छ कहकर फिर आपकी कुश्छ पूछीहै; और धर्मार्थ काम

युक्त परम मंगल मय हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३७ ॥ उन्होंने कहाहै कि जब हम विज्ञाल वृक्ष राजि शोभित ऋष्यमूक पर्वत पर वास करतेथे तवं श्रीरामचंद्रजीके साथ मित्रता होगई है ॥ १३८॥ हेराजन्! तब श्रीरामचंद्रजीनें हमसे कहाकि " राक्षस हमारी भायांको हरण करके छेगयाँहै। सो उनके ढूंड्नेंमें सहायता देंनेके छिये तुमको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी" ॥ १३९ ॥ यह कहकर उन्होंनें छक्ष्मणजीके साथ अग्निको साक्षी करके इमसे मित्रताकी, क्योंकि वालिनेंभी उनका राज्य व स्त्री हरण कर **ळीथी ॥ ४० ॥ और उन्होंने केवल एकही बाणसे युद्धमें वालिको मार** कर इमको वानरगणोंके महाराज पद्पर प्रतिष्टित किया ॥ १४१ ॥ इस कारण समस्त अंतःकरणसे उनकी सहायता करना हमारा अवश्य कर्त्तव्यहै । इसिलये उन हनुमानको दूत स्वरूप हमनें धर्मानुसार तुम्हारे निकट भेजाहै ॥ १४२ ॥ अब वानरवीर छोगोंसे छंकाका विनाश न होते २ तुम बड़ी शीव्रताके साथ सीताजीको श्रीरामचंद्रजीको सों प-दो ॥ १४२ ॥ वानर वीरोंके वीर्य प्रभावको कौन नहीं जानताहै? इन वानरोंको देवता लोग अपने शत्रुओंको मारनेंके लिये स्वर्गमें बुलाय कर छेजातेहैं ॥ १४४ ॥ वानरराजसुत्रीवजीनें यही सब बातें कहळा भेजीथीं ॥ सो हमनें तुमसे कहीं । यह सुन नेत्रोंसे भस्म करते हुए हमको रावणनें देखा ॥ १४५ ॥ उस भयंकर कर्मकारी राक्षस रावणनें हमारा बल न जानकर आज्ञादी कि इस वानरको मारडालो ॥ १४६ ॥ तिसके पीछे विभीषण नामक उनके महा मितवाले छोटे भाईनें हमारे अर्थ राक्ष-स राज रावणके निकट प्रार्थना करके कहा ॥ १४७ ॥ हे राक्षसञ्जाद्वेस इसका वध करना उचित नहीं है; इस संकल्पको आप छोड़ दीजिये आपनें जो स्थिर कियांहै, वह मार्ग राज शास्त्रसे बाहरहै ॥ १४८॥ हे राक्षस ! राजनीतिमें कहींभी दूतका वध नहीं कहा गयाहै; विशेषतः दूत जो जैसा अपने स्वामीके निकट सुनकर आताहै, वैसाही कहताहै इसमें दूतका क्या दोष १॥ १४९ ॥ हे अतुछ विक्रम ! चाहे बड़ा भारी अपुराधही क्योंन कियाहो; परन्तु शास्त्रमें कृहींभी दूतके वधकी व्यवस्था नहीं; हां केवल नाक कान आदि काटकर विरूप करना लिखाहै॥१५०॥ जब विभाषणजीनें इस प्रकारसे कहा, तब रावणनें राक्षस छोगोंको आज्ञा-

दी कि इसकी पूंछको भस्म कर दो ॥ १५१ ॥ रावणकी यह आज्ञा पाय राक्षस, छोगोंने हमारी पूंछमें, सन, वृक्षोंकी छाछ, और वस्न इत्यादि छपे-टे ॥ १५२ ॥ कवच श्रस्त आदि धारण किये प्रचंड विक्रमकारी राक्षसोंने हमको काठके डंडों और मुकांसे मारकर हमारी पूंछमें आग छगादी १५३॥ हमने राक्षसों करके विविध भांतिसे बांधे और यंत्रित किये जाकर भी कुछ पीड़ा न पाई, क्योंकि हमको तौ छंका देखनें की इच्छाथी॥ १५४॥ तब उन श्रूर बळी राक्षसोंने हमको बांध और पूंछमें अग्नि छगाय सारी न-गरीमें पुकारा कि देखी इस वानरदूतकी पूंछ जलाई जाती है ॥ १५५ ॥ तब हमनें उस अपने बड़े भारी इारीरको छोटासा करके सब बंधनोंको तोड़ डाला, हमारा रूप छोटा होतेही वह सब बंधन ढीले पड़गयेथे, उ-नको दूर वहाय अपना स्वभाविक रूप धारण किया॥ १५६॥ और तब हम लोहेका एक बड़ा भारी परिष उठाय उस्से राक्षसोंका संहार कर-नें लगे; उन समस्तको मार फिर नगरके द्वारपर उछलकर चढ़ गये १५७॥ उस प्रदीत पूंछकी अग्निसे प्रजाको जलाते हुए प्रलय कालके अग्निकी समान राज भवनसे छेकर नगरके फाटकतक हमनें समस्त छंका पुरी-को भरम कर दिया; सब पुरीको जलाकर भी हमें कुछ भ्रम नहीं प्राप्त हुआ।। १५८॥ जब सब पुरी भरम होगई, तो हम विचार करने छगे कि छंकामें ऐसा स्थान नहीं जो भरम न हुआ हो; इसकारण समस्तु प्रशिके जल जानेपर जानकीजीभी इसके संगही भरम होगई इसमें कुछभी संदेह नहीं है ॥ १५९ ॥ छंकाको जलाते हुए हमने जानकीजी को भरम कर डाला इस कारण हमने श्रीरामचन्द्रजीका बड़ाभारी कार्य ना नरम कर डाला इस कारण हमन श्रीरामचन्द्रजाका बड़ामारा काथ नष्ट्र कर डाला ॥ १६० ॥ इस प्रकार शोकसे व्याकुल होकर चिन्ताकर रहेथे कि इतनेमेंही चारण लोगोंका यह मधुर वचन हमने सुना ॥ १६१ ॥ कि इस वानरश्रेष्ठने बड़ा अद्भुत कार्य किया कि समस्त लंकापुरीको जलाय जानकीजीको बचालिया, तब हमने उनकी वाणी सुन व और भी ॥ १६२ ॥ शुभ निमित्तोंक होनेसे जानािक जानकीजी भस्मनहीं हुर् है, कारणिक पूंछके उपरका वस्न तो सब जलगया, परन्तु आग्नेने हमको नहीं जलाया ॥ १६३ ॥ हमारा हृदयभी प्रकुल्ल होगयाह और सुगन्धि युक्त पवनभी चल रही है इन शुभलक्षण और महागुणकारक सम् होसे ॥ १३८॥ और ऋषिलोकोंके वचनोंका मर्भ जानकर उसकाल हर् मारे हृदयमें हर्ष उत्पन्न हुवा, तब हमनें फिर जानकीजीका दर्शनकर उनके निकटसे विदा पाय ॥ १३५ ॥ अरिष्ट पर्वतपर आरोहण (चढ़)कर आप सब छोगोंका दर्शन पानेंकी अभिछाषासे फिर समुद्रको उत्तरनें छगे ॥ १३६ ॥ और वायु, सूर्य, चन्द्र, गन्धर्व, व सिद्धगण सेवित मार्ग-का आश्रयछे गमन करते २ हमनें आप छोगोंका दर्शन किया ॥ १३७ ॥ श्रीरामचंद्रजीके प्रसाद और आप सबके तेज प्रभावसे सुत्रीवजीकेसमस्तहीं कार्य हमनें सिद्ध किये ॥ १३८ ॥

एतत्सर्वमयातत्रयथावदुपपादितम् ॥ तत्रयन्नकृतंशेषंतत्सर्विक्रयतामिति ॥ १३९ ॥

हमनें लंकामें जो कुछ कियाहै वह सबही आप सबसे कहा, इस समय जो कार्य नहीं कियागया और बाकीहो उसको आप लोग पूरा कीजिये ॥१३९॥इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये भाषानुवादे कात्या-यन गोत्रोद्भव पं ज्वालाप्रसाद्मिश्रकृते सुन्दरकांडू अष्टपंचाज्ञःसर्गः ॥५८॥

## एकोनषष्टितमः सर्गः

एतदाख्यायतत्सर्वहनमान्मारुतात्मजः ॥ भूयःसमुपचक्रामवचनंवकुमुत्तरम् ॥ १ ॥

पवनकुमार हनुमानजी समस्त वृत्तान्त इसप्रकार वर्णन करके फिर और कहने छगे॥१॥ जनकनंदिनी सीताजीका स्वभाव देखकर हमारा मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ। और इस्से श्रीरामचन्द्रजीका उद्योग और सुप्री-वजीका उत्साहभी सफल होगया॥ २॥ हे वानरवीर गण! पतित्रता साधवी स्त्रियोंका चरित्र जिस प्रकारका होना चाहिये, आर्या सीताजी! सर्व प्रकारसे वैसेही श्रेष्ठ चरित्रकी रक्षा करती हैं वह अपने तपके प्रभावसे सब छोकोंको धारण और कोधमें भरकर समस्त छोकोंको भस्म कर स-कती हैं॥ ३॥ राक्षसपित रावणभी सर्वथा अतिज्ञय तप करके युक्त है, बस इसीलिये हरण समयमें सीताजीका अंग छूने परभी वह नहीं भ-स्म होगया, यह तप काही प्रभावहै कि इसका ज्ञारिर भस्म नहीं हुआ॥१॥ पतित्रता जनक छड़ैती जानकीजी कोधके वज्ञ होकर जो कुछ कर सक-तीहैं; वह हाथसे छूनेंपरभी अग्निकी ज्ञाखा नहीं कर सकती। जो हो जिस प्रकारका कार्य हुआ, वह तो सवही हमनें आप लोगोंसे कहा ॥ ५॥ अब हम चाहते हैं कि जाम्बवान इत्यादि मुख्य २ वानर छोगोंकी आज्ञा छेकर राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीसे जानकीजीको छंकासे लायकर मिला-य देना हमें उचित ज्ञात होताहै ॥ ६ ॥ जो तुम यह शंका करो कि विना श्रीरामचन्द्र छक्ष्मण, सुयीवके छंकामें गये यह कार्य कैसे होसकताहै, तौ सुनो कि इम इकछेही समस्त राक्षसोंके सहित छंकापुरी व रावणको नष्टकर सकते हैं, इसमें किसी दूसरेसे सहायता छेनेंकी क्या आवश्यक ताहै ? ॥ ७ ॥ तिस पर आप सरीखे परम ज्ञानी, सब अस्त्र शस्त्रके जान-नेंवाले, बलवान, विजयकी अभिलाषा किये और समर्थ वीर गण संग २ छंकाको चलें तब तौ फिर कहनाही क्या ? ॥ ८ ॥ हम रावणको उसके श्राता, पुत्र, नौकर, चाकर, मंत्री आदि, व सेनाके सहित युद्धमें मार डा-रुंगे ॥ ९ ॥ ब्रह्मास्त्र रौद्रास्त्र, वायवास्त्र, और वरुणास्त्रभी इत्यादि ॥ १०॥ संग्राममें बड़े दुर्निरीक्ष अस्त्र शस्त्रभी इन्द्रजीत चलावेगा, तथापि हम उन सबका नाज्ञकर राक्षसोंका मूळ सहित विनाज्ञ कर डालेंगे॥ १९॥ आप लोगोंकी आज्ञाके विना हमारा विक्रम रुकरहाहै । पर्वत समस्त हमारी वांहोंके बलसे निरन्तर चलाये जाकर ॥१२॥ निज्ञाचरोंकी तौ क्या चलाई देवता लोगोंकोभी युद्धमें नष्टकर सकतेंहैं आप लोगोंकी आज्ञा न पानें से हमारी राक्षस रावणके मार डाल्जेंकी प्रवृत्ति निवृत्ति होगई है ॥ १३॥ समुद्र चाहे वेला भूमिको लांच जाय, और मन्द्राचलभी चाहे अपने स्यानसे चलायमान होजाय, तथापि शञ्जकी सैना संयाममें जाम्बवान की नहीं कंपायमान कर सकती ॥ १८ ॥ और विशेषतः वालिकुमार वीर अंगदजीही इक्छे राक्षसोंमें प्रधान २ राक्षसोंके मारनेंको समर्थहैं॥ १५॥ महात्मा नीछके बड़े भारी ऊरुवेगसे आहत होकर मन्द्राचछ पर्वतभी वि-दीर्ण होसकताहै, फिर विचित्रता क्याहै कि जो राक्षसलोग समरमें उ-नको पायकर व्याकुछ होजायँगे ॥ १६ ॥ समस्त सुर, असुर, गन्धर्व, उरग, विह्ंग, इनके बीचमें मैन्द या द्विविदकी समान कौन वीरहै ! सो आप बतावें॥१७॥वानरश्रेष्ठ जोकि अश्विनी कुमारके यह दो पुत्र हैं, और अति बछवानहैं; इनके विरुद्ध युद्ध करनेवाला इम किसीकोभी नहीं दे-खते ॥ १८ ॥ और इमनेंभी अकेछेही छंकापुरीको विष्वंश दुग्ध और

भरम करके समस्त राज मार्गोंमें इस प्रकार प्रकार २ कर अपना नाम सबको सुनाया ॥ १९ ॥ अति बलवान् श्रीरामचंद्रजीकी जय! महाबल-वान श्रीलक्ष्मणजीकीजय!राघवपालित सुग्रीवजीकी जय! ॥२०॥ हमको-श्रालराज श्रीरामचंद्रजीके दास पवनके पुत्र हमारा नाम हनुमानहै इस प्रका-रसे सब कहीं हमने सबके नामका कीर्त्तन कियाहै ॥ २१ ॥ तिसके पीछे हमने दुराचारी रावणकी अशोकवाटिकामें प्रवेश करके देखा कि पति-ब्रता जानकीजी शिञ्जपाके वृक्षके नीचे दीनभावसे बैठीहैं ॥ २२ ॥ शोक संतापसे पीड़ित और राक्षसियोंके घेरे रहनेंसे जानकीजीके देहकी कांति मेघरेखासे ढकी हुई चंद्ररेखाकी समान प्रभाहीन होगई है ॥ २३ ॥ श्रेष्ठ मुखवाली जनककुमारी सीताजी पतित्रताहैं; इस कारण रावणको तौ वह कुछ गिनतीहीं नहीं उस दुरात्मा रावणनें केवल बलसे गर्वित होकर उनको रोक रक्लाहै ॥ २४ ॥ वह शोभायमान, जनककुमारी सीताजी जिस प्रकार इन्द्राणी इन्द्रसे व्यवहार करतीहैं, ऐसे और चिन्ताओंका त्याग करके केवल एक श्रीरामचंद्रजीकीही चिन्तामें मन्न रहतीहैं ॥ २५ ॥ सीताजी धूरि वदनमें छगाये केवछ एक सारी धारणिकये राक्षसियोंके बीचमें बैठीहैं, और वह विकटरूपवाळी राक्षिसयें वारंवार उनको धमका रहीहैं ॥ २६ ॥ जानकीजी दीनभावसे उन राक्षिसयोंके मध्य केवल एक अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीकी चिन्ता करती हुई केवल एक वेणी धारणः किये ॥ २७॥ खुडी भूमिमें शयन करतीं हुई, हिमके आगमनसे कमरु-नीकी समान विवर्ण हो गई हैं, मरणका उन्होंने निश्चय करिखाहै, रावणमें उनकी कुछभी प्रवृत्ति या अभिलाषा नहीं है ॥ २८॥ हमनें किसी प्रकारसे उन मृगछौनाकेसे नेत्रवाली श्रीरामचंद्रजीकी प्यारी जानकीजीको अपना विश्वास उत्पन्न कराय संभाषण कर उनसे सब वृत्तान्त प्रगट किया॥२९॥ वह श्रीरामचंद्रजीके साथ सुत्रीवजीकी मित्रता सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुई, वह श्रीरामचंद्रजीमें अत्यन्त अनुरागिणी और पतिवता ग्रणकी आधारहैं, उन्होंने जो अवतक रावणको नहीं मारडाला, सो इसमें एक रावणके तप बळकाही हेतुहै ॥ ३० ॥ तथापि सीताजीको रोक करके रावण मृतकसा हो गयाहै श्रीरामचंद्रजीका उसको मारना तो केवल

निमित्त मात्र होगा ॥ ३१ ॥ पड़वा तिथिको पढ़नेंसे जिस प्रकार विद्याका क्षय हो जाताहै; वैसेही रावणकी महाक्षय दशा आन पहुँचीहै ॥ ३२ ॥

एवसास्तेमहाभागासीताशोकपरायणा ॥ यदत्रप्रतिकर्तव्यंतत्सर्वसुपकल्प्यताम् ॥ ३३ ॥

जनककुमारी सीताजी शोक परायणहो इस प्रकारसे समयको विताय रहीं हैं सो इस समय जो कुछ करना उचितहै उसका सर्व प्रकारसे आप छोग विचार कीजिये ॥ ३३ ॥ इ०श्रीम० वा० आ०सं०एकोन षष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

षष्टितमःसर्गः ॥

तस्यतद्वचनंश्रुत्वावालिस्वरभाषत् ॥ अश्विपुत्रीमहावगौबलवंतीष्ठवंगमौ ॥ १॥

वालिके पुत्र अंगदजीहनुमानजीके यह वचन सुनकर बोलेकि हे वान्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारके यह दोनों पुत्र महा वलवानहैं ॥ १ ॥ विशेष करके ब्रह्माजीके वरदान देनेसे वह अत्यन्त वीर्य युक्तेहैं। प्राचीन कालमें सर्व छोकके पितामह कमल्योनि ब्रह्माजीने अश्विनी कुमारका करनेंके लिये॥ २ ॥ इन दोनों वानरोंको वरदान दिया कि तुमको कोई नहीं मार सकेगा, इस प्रकार वरदान पानेंसे उन्मत्तहो इन महा बलवान दोनों वीरोंने देवताओंकी बड़ीभारी सेनाको मथकर ॥ ३ ॥ अमृत पान कियाथा; इस कारण यह दोनों कोध करके अवश्य रथ और हस्ति समस्त छंका पुरीका नाज्ञ करनेको समर्थ हैं ॥ ४ ॥ इस कारण और सब वानरोंकी बात तौ दूर रहे हम अकेले ही घोर पराक्रमसे महावल् वान राक्षसोंके सहित समस्त छंका और दुरात्मा रावणका संहार कर सकते हैं ॥ ५ ॥ तुम सरीले बळवान और वानर वीर गणोंके साथ मिळकर जो हम इस कार्यको पूराकरें तो इसमें विचित्रताही क्याहै। । ६ ॥ तुम लोगतौ सबही विजयकी इच्छा किये और शक्ति युक्तहो तुम करके तौ लंका-जीतही लीजायगी परन्तु हमने तौ यह सुना है कि केवल एक पवनकुमा-र हनुमानजीके ही बळसे छंका भस्म होगई है ॥ ७ ॥ जो कुछहो तुम सबही विख्यात वल पौरुषवाले हो इस कारणही सीताजीको देखाँहै परन्तु

साथनहीं छेते आये ऐसा श्रीरामचंद्रजीके निकट निवेदन करना तुम्हारे िखे हम युक्ति युक्त नहीं विचारते ॥८॥ हे वानर श्रेष्ठ गण क्या तडकने में क्या पराक्रम में वरन किसी वातमें भी सुरासुर सहित समस्त छोकोंमें कोई प्ररुष तुम्हारी समान नहींहै ॥ ९ ॥ इसलिये समस्त राक्षसींके साथ छंकाको जीत रावणको संहार और सीताजीको छे कार्य सिद्ध कर हर्षि-तचित्तसे फिर श्रीरामचंद्रजीके पास चले ॥१०॥ इनुमानजीने बहुत राक्ष-सोंको मारही डाला अव बचे बचायोंको मारकर एक जानकीजीको यहांपर छे आनेंके सिवाय और कौनसा कार्य हमको वाकी रहाहै? ॥ ११ ॥ हे वानर श्रेष्ठ गण। इसलिये इम लोग जानकीजीको ले श्रीरामचंद्रजी और लक्ष्मणजीके पास पहुँचाय देंगे । अब उन किष्किन्धाके रहनेवाले समस्त वानरोंको दुःख भागी करनेंकी क्या आवश्यकताहै। ॥१२॥ इस कारण से हमही छंकामें जाय प्रधान २ राक्षसोंका संहार करके फिर राम छक्ष्मण और मुत्रीवर्जीके दर्शन करेंगे ॥ १३ ॥ जब अंगद्जीने ऐसा विचार कि-या तो कार्यके जानने वाळे वानरश्रेष्ठ जाम्बवानजी परम प्रसन्न होकर अर्थ युक्त वचन कहने लगे ॥ १४ ॥ हेमहाबुद्धे। इस प्रकारकी बुद्धि युक्ति सिद्ध नहीं है क्योंकि हम तौ दक्षिण दिशामें जानकीके खोजने हीकों के-वल भेजे गयेहैं ॥ १५ ॥ कुछ सीताजीको संगले आनेके लिये न कपि-राज सुत्रीवजीनें न बुद्धिमान श्रीरामचंद्रजीनें हमको आज्ञादी है। सो यदि हम जानकीजीका उद्धार करके छे भीगये तौ यह कार्य किसी प्रकार श्रीरामचंद्रजीको नरुचैगा ॥ १६ ॥ कारणिक उन राजशार्ट्स श्रीरामचंद्रजीने अपनी कुछ मर्यादाके अनुसार यह प्रतिज्ञा की है कि हम स्वयंही सीताका उद्धार करेंगे ॥ १७ ॥ सो वह किस प्रकारसे उन मुख्य वानरोंके आगेकी हुई उस प्रतिज्ञाको मिथ्या करेंगे इस कारण सीताजीके छेजानेपर जबकि वह न प्रसन्न होंगे फिर भछा वह निष्फ्रल कार्यंके करनेंकी क्या आवर्यकताहै ॥ १८ ॥ हे वानरश्रेष्ठो । वल वीर्यका दिखलाना सव वृथा जायगा इसकारण हम सबको वहां चलना चाहिये जहांकि श्री-रामचंद्रजी हैं; और वहां चलकर महा तेजमान सुत्रीवजीसे इस कार्य को निवेदन करें ॥ १९॥

नतावदेषामतिरक्षमानोयथामवानपदय

तिराजपुत्र ॥ यथातुरामस्यमतिर्निव ष्टातथाभवान्पश्यतुकार्यसिद्धिम् ॥ २०॥

वह जैसा कुछ कहेंगे वैसाही कियाजायगा हे राजपुत्र! आपने जो विचार किया इसको हमभी भठी भांति मानतेहैं तथापि श्रीरामचंद्रजीनें जो संकल्प कियाहै उसके अनुसार उनके कार्यकी सिद्धि तौ देखना चाहिये॥ २०॥ इ० श्रीम० वा० आ० सुं० पष्टितमः सर्गः॥ ६०॥

एकषष्टितमः सर्गः॥

ततोजांबवतोवाक्यमगृह्णंतवनौकसः ॥ अंगदप्रमुखावीराहनूमांश्चमहाकृषिः॥ १॥

अंगदादि वीर वानर लोगोंने और महा कपि हनुमानजीने जाम्बवानजीके इन वचनोंको यहण किया॥१॥तिसके पीछे वह वानर श्रेष्ट गण हनुमानजी को आगे करके प्रसन्न होकर महेन्द्राचलसे उळल छलांग भर२कर चलने छगे।।२॥ मेरु मन्दरकी समान वह बडे आकारवाछे समस्त वानर गण महा मतवाळे हाथीकी समान मानो आकाञ्चमंडलको व्याप्त करतेचळे ॥३॥ और सिद्ध इत्यादि प्राणियोंसे सन्मानित होकर आत्मज्ञान सम्पन्न महा बछी अति वेगवान इंचुमानको मानो दृष्टिसे निहारते हुएसे चले जातेथे॥ १॥ वह सबही वानरगण श्रीरामचंद्रजीके कार्यकी सिद्धि और हनुमानजीके वह अपने यश्राम करनेंको संकल्प किये हुएथे सीताजीके देखने और छंकाके भस्म होनेसे सबकेही मनोरथ पूर्ण और मन उत्साह युक्त हो रहेथे ॥ ५ ॥ सबही प्रिय संवाद देनेके लिये तैयारथे सबही संग्राम करनेंके लिये उत्साही और सबही हर्षित अंतःकरण युक्त हो रावणसे श्रीरामचंद्रजीका वैर छेनेको संकल्प ठान बैठेथे ॥ ६ ॥ इस प्रकारसे वह मनस्वी वानरवृन्द आकाशमें उछछते कूदते गमन करते हुए नंदन-वनकी समान सैकड़ों हजारों वृक्षोंसे शोभित ॥ ७॥ मधुवन नामक सुत्री-वजीसे रखाये जाते हुए वनमें, पहुँचे,इस वनमें कोई जीव नहीं जानें पाते यह सबका मनमोहनकारीथा॥ ८॥ अधिक करके महात्मा वानर राज सुत्रीवर्जीके मामा द्धिमुख नामक महावीर वानर सदा इस वनकी रक्षा करतेथे॥ ९॥ वानरेन्द्र सुग्रीवजीके वनमें पहुँचकर सबही वानर

गण बहुत हर्षित हुए ॥ १० ॥ मधुयुक्त उस अति रमणीक वनको देख सब वानर गणोंने अत्यन्त प्रसन्नहों उसके मधुर फल खाने और वहां का मधुपान करनेंके लिये अंगदजीसे पूछा ॥ ११ ॥ तिसके पीछे जा-म्ववान् आदि वानर श्रेष्ठोंके वचन मान उनका आदर कर कुमार अंगदजीनें वहांके फल लानें और मधुपान करनेंके लिये वानरोंको आज्ञादी ॥ १२ ॥ बुद्धिमान वालिकुमार अंगद्जीकी आज्ञा पाय समस्त वानर गण ऐसे वृक्षों पर चढ़ गये कि जिनपर अमर गुंजार कर रहेथे ॥ १३॥ उन पर चढ़ सुगन्धि युक्त फल मूल खाय सबही अत्यन्त हर्षितहो मधु पीपी कर मतवाळे होगये ॥ १२ ॥ मधुपान करके सबही वानरगण सम्मत कर मुदित मनसे नांचने छगे ॥ १५ ॥ तिसके पीछे कोई नांचनें छगे, कोई प्रणाम करनें लगे, कोई कुछ पढनें लगे, कोई इधर उधर घूमनें लगे, कोई ऊपरको उछलनें लगे. व कोई २ योंही निरर्त्थक वचन कहनें लगे ॥१६॥ कोई एक दूसरेको चिपटानें लगे; और किसी २ नें परस्पर लड़ाई झगड़ा आरंभ किया, कोई २ एक वृक्ष्मे दूसरे पर कूद्नें, और कोई २ वृक्षों परसे पृथ्वी पर कूदने लगे॥ १७॥ और कोई २ पृथ्वीसे उछलकर अति वेगके साथ बड़ेभारी २ वृक्षोंकी फुरुंचियों पर चढ़ने छगे, कोई गाने छगे, कोई हँसी ठड्डा करके किसीके पास जानें लगे, कोई रोदन करनें लगे, कोई किसीके रोनेंकी नकल करते हुए ॥ १८॥ उसकी ओरको दौड़े, और कोई २ किसीको पीड़ा देनें लगे, और कोई २ किसीको अतिशय व्यथित करते हुए उसके निकट जानें छंगे इस प्रकारसे समस्त वानर गण समा-कुछ होगये, उस सैनामें ऐसा कोई वानर नहींथा जो मत्त या अतिज्ञय मत्त न हुआहो ॥ १९॥ तिसके पीछे समस्त मधु वनके फल खाये हुए और वृक्षोंके पत्तेतक नष्ट हुए देखकर दिधमुख की-धित हो उन वानरोंको रोकनें छगा परन्तु मदमत्त वानरोंने ज्ञान्तन होकर ॥ २० ॥ उस वनके रखवालेको बुरा भला कहना आरंभ किया, यह देखकर अति तेजस्वी वनरक्षक, प्रधान वानर वीर द्धिमुख फिर वानर लोगोंके उपद्रवसे वनके रक्षा करनेंकी मति कर ॥ २१॥ किसी २ वानरको भय रहितहो कठोर वचन कहे, किसी २ को बराबर लातोंकी मारदी, किसीके साथ क्केश किया, और किसी २ को मीठे २

वचनोंसे समझाने बुझाने छगा ॥ २२ ॥ परन्तु मदसे मतवाछे होनेके कारण वानरोंका वेग रोकनेको अयोग्य होगया। तव दिषमुसने बरु पूर्वक निवारण किया तब सब वानर छोगोंने इसके पीड़न करनेसे कुछ राजदंडभी न होगा क्योंकि हम संवाद ही ऐसा छायेहैं, यह विचार सब मिछकर निःशंक चित्तसे दिधमुखको इधर उधरसे पकड़कर चसीटनें छगे॥ २३॥

> नखैरतुदंतोदशनैर्दशंतस्तलैश्चपादैश्चस मापयंतः ॥ मदात्कपितेकपयःसमं तान्महावनंनिर्विषयंचचकुः ॥ २४ ॥

नलोंसे नोंच नांच, दांतोंसे काट कट, छातें छगाय, पृथ्वीमें गिराय, मृत प्राय करके मतवाछे पनसे विज्ञाछ मधुवनको एक वारही नष्ट कर डाला ॥ २४ ॥ इ०श्रीम०वा०आ० सुं०एकषष्टितमःसर्गः ॥ ६१ ॥

## द्राषष्टितमःसर्गः

तानुवाचहरिश्रेष्टीहरूमान्वानरर्षभः॥ अव्ययमनसोयूयमधुसेवतवानराः॥ १॥

यह देखकर वानर श्रेष्ठ हरुमानजी उन सब वानरोंसे बोलेकि है वानर गण। तुम लोग निःशंक चित्तहोकर मधुपान करो॥ १॥ जोिक इस मधुपान करने या फल खानेंमें तुम्हारा विरोध करेंगे हम स्वयं उनको रोकेंगे; वानरश्रेष्ठ अंगदजी हरुमानजीक यह वचन सुन ॥ २॥ प्रसन्न चित्तसे उत्तर देते हुए है वानरगणो! तुम प्रसन्नतासे मधुपानकरो क्योंकि हरुमानजी कार्य को सिद्ध करके आयहें ॥ ३॥ अकृत कार्य होने परभी जबिक इनके वचनोंका पालन करना अवश्य कर्तव्यहै; तब इस प्रकारके न्याय युक्त वचनोंको पालन करने व कुछ अधिक कहनेंकी आवश्यकता नहीं ॥ २॥ बड़े २ वानरगण कुमार अंगदजीके सुखसे यह वचन सुन अति प्रकृष्टित होकर वारंवार घन्य २ कहकर उनकी पूजा करते हुए॥६॥ तिसके पीछ नदी वेगसे जिसप्रकार वृक्षोंमें प्रवेश करतीहै, वैसेही उन वानरोंने मधुवनमे प्रवेश करके बलात्कारसे वनके रखवालेको पकड़ ॥६॥

जानकीजीको देखने और उनका वृत्तान्त श्रवण करनेंसे और अंगदजीकी आज्ञापानेंसे वानरलोक भयरहितहों मधु पीपीकर सुरस फल भोजन करनेलगे ॥७॥ इस प्रकारसे सब्होनें मधु पीकर मत्तहो, जो रक्षक निवारण करनें आयेथे उन सबको भछीभांति मार छगाय धमकानें डरानें छगे॥ ८॥ वे वानर हाथोंकी अंजलियोंमें भर २ कर मधुपान करने लगे। कोई २ हर्षित चित्तसे झुन्डके झुन्ड मिलकर ॥ ९ ॥ ढेर २ मधु नष्ट करने लगे कोई भक्षण करने छगे कोई पीनें छगे, कोई २ इधर उधर फेंकनें रुगे॥ १०॥ कोई २ मधुपीनेंसे अत्यन्त उन्मत्त होकर मधुके छत्तोंसे एक दूसरेको मारनेंछगे और अनेक वृक्षोंके डुग्गोंको पकड़े हुए झूछतेथे॥१९॥ कोई २ मधुपान करनेंसे अतिशय ग्लानिक मारे पत्तोंको विछायकर उस पर ज्ञायन करने लगे,कोई २ मधुपान करके मत्त और हिंदत होकर॥१२॥ उन्मत्तकी समान परस्पर लिपट झपटकरनें लगे; कोई २ खसकते कोई २ इधर उधर मतवालापन करते. कोई हर्षितहो पक्षियोंकी समान अब्द करते ॥ १३ ॥कोई २ मधुपान करनेंसे मत्तहो पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं कोई २ ढिठाईसे किसी दूसरेको देखकर हँसी करने छगे और कोई कुछ और ही करतेथे ॥ १४ ॥ कोई २ रोनें लगे, कोई २ ऐसा कार्य करनें लगे जो दूसरेकी समझमें न आवे. कोई २ वाक्यका यथार्थ अर्थ परित्याग करके अपरार्थ ग्रहणकर छेते वहां पर जोकि रखवाछे और द्धिमुखकेनौकर चाकरथे ॥ १५॥ उनको इन मतवाले भयंकराकार वीर वानर लोगोंनें चरण पकड २ कर फेंक दिया, इस कारण वह रखवाले और नौकर चाकर भीत होकर दुशोंदिशाओंको भाग गये॥ १६॥ उन सवनें अतिशय उत्कंठित मनसे द्धिमुखके पास गमन करके कहाकि हनुमानजीकी सम्मतिसे वानर छोगोंने वछ पूर्वक मधुवनका नाज्ञ कर दिया॥ १७ ॥और हम छोगोंके पांव पकड़ २ कर उठाय २ आकाशमें फेंक दिया ॥ १८॥ द्धिमुख वानरोंके वचन सुन और मधुवनको नष्ट हुआ देख कोधकर उन रखवाळोंको समझानें बुझानें लगा ॥ १९॥ कि तुम लोग आगे २ चलो और हमभी तुम्हारे पीछेही पीछे आयकर बल सहित उन वानरोंको रोकेंगे; फिर देखेंगे कि वह किस प्रकार मधुपान करते और फलोंको साते हैं ॥ २० ॥ वानरश्रेष्ठ गण दिधमुखके यह वचन सुनकर फिर उस-

के सहित मधुवनकी ओर चले ॥ २१ ॥ इन वानरों में से दिधमुख एक बडे भारी वृक्षको उठायकर आतिवेगसे अपने साथियोंके सहित मधुवन वाले वानरोंपर घाया ॥ २२ ॥ तिसके पीछे शिला, पाषाण और वृक्षीको श्रहण करके रोषमें भर सबही वहां जाय पहुँचे जहां हनुमान इत्याहि वानर गण टिके हुएथे ॥ २३ ॥ वहां गमन करके वह छोग क्रोधके मारे दातोंसे होठोंको चवाय २ वारंवार तिरस्कार करके वल सहित उन फल खाते मधुपीते वानरोंको रोकने छगे॥ २४॥ तिसके पीछे हनुमान इत्या दि कपिकुंजर गण दिधमुखको कोधित देखकर अति वेगसे उसके सन्मुख दोडे ॥ २५ ॥ और महा वलवान् महावाहु द्धिमुख वृक्ष हाथमें लिये अति वेगसे जैसेही आयाकि वैसेही अंगदजीने कोषकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिये॥२६॥वह मदपीनेंसे ज्ञान रहित होरहेथे; इस कारण दिधमुखको श्रेष्ट विचारकर अपना बड़ा जानकरभी अंगदजीने उसके ऊपर कृपानकी वरन उसको पकडकर बळ पूर्वक पृथ्वीपर पटक दिया ॥२७ ॥ पटकतेही द्धिमुखके हाथ, जांच, मुख आदि सब अंग टूट गये । महावीर द्धिमुख लोहुलुहानहो एक मुहूर्ततक विह्नल और मुर्कित होगया ॥२८॥तिसके पीछे वानरवीर द्धिमुख कुछ एक सावधानहो उन वानरोंसे किसीप्रकार अपनी जान बचाकर चुपकेसे एकान्तमें आय निकट आये हुए अपने नौकरीं चाकरोंसें बोले ॥ २९ ॥ कि भाई जहांपर हमारे राजा विपुलगीव सुग्रीव-जी श्रीरामचंद्रजीके सहित विराजमान्हें आओ हम सब जन उसी स्थान-पर चर्छे ॥ ३० ॥ फिर उन राजाके निकट पहुँचकर अंगदर्जीके समस्त देष हम उनसे निवेदन करेंगे; वह क्रोध परायण राजा यह वृत्तान्त श्रवण करतेही समस्त वानरोंका नाज्ञ कर देंगे॥ ३१ ॥ क्योंकि मनोहर मधुव-न महात्मा सुत्रीवजीको अत्यन्त प्याराहै अधिक करके इस वनको उनके वापदादे, परदादेतक भोग कर गयेहैं देवता छोगभी तौ इस वनकी सीमा-पर नहीं आ सकते, फिर दूसरेकी तो बातही क्याहै ॥ ३२॥ राजा सुश्रीव-जी इन मधुके ठाळची. मरणके निकट पहुंचे वानर छोगोंको दंड देकर बन्धु बान्धवोंके सहित मार डालेंगे ॥ ३३ ॥ विशेष करके राजाके न मा-ननेवाले यह दुरात्मा वानर अवश्यही मारडालनेके योग्यहैं, जब यह मा-रडाले जांयगे, तब हमारा यह सबरसे उत्पन्न हुआ क्रोध सार्थक होजाय गा॥ ३१॥ महाबळवान द्धिमुख मधुवनके रखवाळोंसे ऐसा कहकर त-तक्षण उन नौकर चाकरोंके सहित आकाशमें कूद झटपट सुत्रीवजीके पास चला॥ ३५ और सूर्यके पुत्र बुद्धिमान सुत्रीवजी जहांपर विराजमा-न होरहेथे एक पलक मारतेही वहांपर पहुँच॥ ३६॥ श्रीरामचंद्रजी, ल-क्ष्मणजी, व सुत्रीवजीके दर्शन कर एक सार भूमिको निहार द्धिमुख आ-काससे पृथ्वीमें उत्तरा॥ ३७॥ मधुवनके रखवालोंका जमादार महावीर द्धिमुख इसप्रकारसे उन सब वानरोंके साथ नीचे उत्तरकर॥ ३८॥

सदीनवदनोभूलाकृलाशिरसिचांजिलम् ॥ सुग्रीवस्याशृतीमुर्घाचरणौप्रत्यपीडयत् ॥ ३९ ॥

शिरसे हाथ जोड़े दीनवदन किये तिसी समय सुग्रीवजीके दोनों चर-णोंपर गिरा ॥३९॥ इत्यापें श्रीमद्रा॰ वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकां-डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ततोमुर्झानिपतितंवानरंवानरर्षभः ॥ दृष्ट्वैवोद्धिग्रहृदयोवाक्यमेतदुवाचह ॥ १ ॥

द्धिमुखको शिर झुकाये चरणोंपर पड़े हुए देखकर वानरराज सुत्री-वजीनें उत्कंठित चित्त होकर कहनें छगे॥ १ ॥ उठो! उठो! आप किस-कारणसे हमारे चरणोंमें गिरे! सत्य रकिस्ये हम आपको अभय देतेहैं ॥२॥ आप किसके भयसे भीत होकर यहांपर आयेहें! जिसका अनुष्ठान करनेंसे सब प्रकारसे मंगल होनेकी संभावनाहै, आप उसकाही वर्णन कीजिये। हे वानर प्रधान! मधुवन पर तो किसी प्रकारकी विपद नहीं आई, सो सब वृत्तान्त सुननेंकी हमारी इच्छा होतीहै ॥ ३ ॥ महात्मा सुत्रीवजीनें जब इस प्रकारसे धीरज बँधाया तब महाप्राज्ञ दिधमुख उनके चरणोंपरसे उ-ठकर बोला ॥ ४ ॥ हेराजन! आपनें, या वालीनें, या ऋक्षराजनें पहले जि-स वनको कभी किसीको इच्छानुसार भोग करनें नहीं दिया, हनुमान, इ-त्यादि वानरोंनें उसही मधुवनको एक वारही नष्ट कर डाला ॥ ५ ॥ हम-नें इन समस्त वनचारियोंके साथ उनको निवारण किया परन्तु उन वान-रोंनें हमारा निरादर करके इच्छानुसार फल खाये और मधुपान किया ॥६॥ हे देव! जब वह उस मधुवनका नाज्ञ करनें छगे तब इन समस्त वनपा-लोंने उनको रोकाथा परन्तु उन्होंनें कुछ कहा न मानकर अपनी इच्छा-नुसार सब कुछ खाया पिया ॥ ७ ॥ उन छोगोंनें हम सबका निरादर कर मन मानें फूळ खाये, मधु पिया, बचे बचाये फूळ और मधुको फेंका, फिर निवारण करनेंपर भुकुटि टेढी कर दिखाई ॥ ८॥ जब इस प्रकारसे अपमान हुआ तौ यह सब अत्यन्त क्रोधित हुए और उन वानर श्रेष्टोंनें-भी क्रोध करके इन्हें रोका मारा पीटा व यथोचित अपमान किया ॥ ९॥ तदनन्तर महाकोध कर झकझोर इन दीनोंको उपवनसे निकाल कर पीछेसे छाछ नेत्र दिखाय धमकाया ॥ १०॥ और किसीको चनकटे छ-गाये, किसीरको जांघोंसे मारा, व अनेकों को उठाय आकाशमें फेंक दि-या ॥ ११ ॥ आप सबके स्वामीके रहते हुएभी यह सब वीर इस प्रकारसे मारे पीटे गयेहें,और वह समस्त वानरभी मधुवनमें मन माना खाय पी रहे-हैं ॥१२॥ द्धिमुख वानर सुत्रीवजीके निकट इस प्रकारसे समस्त वृत्तान्त वर्णन कर रहेथे कि इतनेंमें परवीर घाती प्राज्ञ छक्ष्मणजी सुत्रीवजीसे बूझ्तें-हुए॥१३॥हे राजन्।यह वनपाल वानर किस कारणसे तुम्हारे निकट आयाहै? और किस प्रयोजनको दुःखित भावसे यह निवेदन कर रहाहै ॥१८॥ जब म-हात्मा छक्ष्मणजीनें इस प्रकारसे वचन कहकर सुत्रीवजीसे बृझा तौ वाक्य विज्ञारद सुत्रीवजी उनको उत्तर देते हुए ॥ १५ ॥ हे आर्थे ! वानर वीर द्धिमुखेंने हमसे यह कहा कि अंगदादि महाबळवान वानर छोगोंने मधुवनके फल खाय २ वहांका मधु पी डाला ॥ १६ ॥ सो ऐसा कहनेंसे जान पड़ताहै कि वह लोग कार्य कर आये सिद्ध न हुआ होता तो कदा-पि वह ऐसा व्यतिक्रम न करते जब कि वह छोग वनके फल मूल खाय मधु पी रहेहैं तब निश्चयही उन्होंनें कार्य सिद्ध कर छिया ॥ १७॥ और इसीलिये इस बल्झाली द्धिमुखका निरादर करके उनलोगोंने रक्षकों-के ऊपर जांचोंका प्रहार किया जब कि यह छोग उन्हें रोकतेथ ॥ १८॥ यह बळवान दिशमुख नाम वानर मधुवनके व हमारे स्वामीहैं, हमने स्वय इनको वहां स्थापित कियाहै और किसीनें नहीं वरन हतुमानजीनेंही देवी जानकीजीको देखाँहै॥ १९॥ इस बातमें कोईभी संदेह नहीं है। कारण के हनुमानजीके सिवाय और कोईभी इस कार्यमें कारण नहीं होसकता

क्योंकि कार्यकी सिद्धि और बुद्धि हनुमानजीमें हीहैं व्यवसाय, वीर्य, और पंडिताई यह सबही गुण एक वानर श्रेष्ठ हनुमानजीमेंहीहैं; तिसपर जिस समाजके प्रेरक जाम्बवान व अंगद्जी हैं ॥ २१ ॥ और अधि-ष्टाता इनुमानजी हैं; वहांपर किसी कार्यका विपरीत आचरण नहीं होस-कता । इसी कारण अंगदादि वीरोंनें हर्षित होकर मधुवनका विध्वंस किया॥ २२ ॥ हम जानते हैं कि दक्षिण दिशाको जो वानरश्रेष्ट गयेथे उन्होंनेंही उस दिशाको खोज जानकीजीका खोज लगाय उस वनके फला-दि खाय उसको विध्वंश किया ॥ २३ ॥ उन वानरोंनें समस्त वनका वि-नाज्ञ किया, फल मधु ला पीकर वनके रखवालोंको लातोंके आघातोंसे मारडाला ॥ २२ ॥ द्धिमुख नामक प्रख्यातपराक्रम मधुरभाषी यह वानर यही वृत्तान्त कहनेंके अर्थ हमारे पास आयाहै ॥ २५ ॥ हे महाबाहु सुमित्रानंदन ! जबिक उन छोगोंनें आतेही मधुपान करना आरंभ कि-याँहै तब निश्चयही यह वानर सीताजीका पता लगा आये, सो वह अति-शय यशके भागींहैं ॥ २६ ॥ इसिटिये बिना सीताजीके देखे एकभी वह छोग देवतासे प्राप्त हुआ इमारा यह दिव्य मधुवन कभी नहीं उजाड़ते २७ परम यशस्वी धर्मात्मा राम छक्ष्मणजी सुत्रीवजीके सुखसे निकले हुए यह शुभकारी वचन सुन बहुत॥ २८॥ हर्षित हुए, और वारंवार प्रसन्न चित्त हुए, द्धिमुखके वचन सुन हर्षित हो सुत्रीवजी ॥ २९ ॥ द्धिमुख वन पालसे फिर बोले कि हम सन्तुष्टहें जो इतना बड़ा कार्य करके उन्होंने मधुवनको उजाङ्कर उसके फल खाये व मधु पिया ॥ ३० ॥ इस्से उन कार्य किये हुए वानर लोगोंका किया हुआ वनका उजाड़ना, मारना, पीटना, भक्षण, पान, और अपमानभी क्षमा करना पड़ेगा । इसिछिये. आप शीत्र वहां जायकर मधुवनकी रक्षाकरो और हनुमानादि समस्तही वानर लोगोंको अति शीव्र हमारे पास भेज दो ॥ ३१ ॥ हम श्रीरामच-न्द्रजी व लक्ष्मणजीके साथ मिलकर उनसे यह वृत्तान्त स्वयंही बूझेंगे, कि उन लोगोंने जानकीजीके देखनेका यत्न किया, इन सब बातोंके सुन्ने की हमें बहुत इच्छा हुई है ॥ ३२ ॥

**प्रीतिस्फीताक्षौसंप्रहृष्टौकुमारौदृङ्घासिद्धा** 

थौंवानराणांचराजा ॥ अंगैःप्रहृष्टैःकार्यसिद्धिं विदित्वाबाह्वोरासन्नामतिमात्रंननंद ॥ ३३ ॥

श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी यह वार्ता सुनकर अतिशय पुलिकत हुए और प्रीतिके मारे उनके दोनों नेत्र फड़कनें लगे और इसी समय वानर राज सुत्रीवजीकेभी सर्वाङ्गमें रोमाश्च होआया, इन शुभ लक्षणोंको देख कार्यकी सिद्धि विचार सुत्रीवजी अति पुलिकत हुए ﷺ ॥ ३३ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० सुं० त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥

> चतुःषष्टितमः सर्गः॥ सुग्रीवेणैवसुक्तस्तुहृष्टोद्धिसुखःकपिः॥ राघवंळक्ष्मणंचैवसुग्रीवंचाभ्यवाद्यत्॥१॥

सुत्रीवजीके वचन सुन द्धिमुख हर्पितहो श्रीरामचंद्जी, लक्ष्मणजी, और सुत्रीवजीको प्रणाम करके, उन समस्त श्रूरता सम्पन्न वानरोंके साथ आकाशमार्गको उछ्छा॥१॥२॥वह जिस मार्गसे होकर आयाथा, उसीमार्गमें शीघतासे गमन करके आकाश मार्गसे पृथ्वी पर कूदकर मधुवनमें प्रवेश करता हुआ।।३॥वहां प्रवेश करके उसनें देखाकि वह उद्धत समस्त वानर यूथपति मधुका परिणाम भूत मलमूत्र करते हुए हर्षित चित्तसे समय विताय रहेथे ॥४॥ वीर दिधमुख उन वानरोंके निकट जाय शिरसे हाथ जोड़कर हर्षित चित्तसे यह मधुर वचन बोला॥ ५॥ हे सौम्य इन वनपाल वानर लोगोंनें न जानकर रोषमें भरकर आपलो-गोंको रोकाहै, सो इस रोकनेंसे आप कोध न कीजिये ॥ ६ ॥ आप वहुत दूरते आयकर इस समय थक गये होंगे; विशेष करके आप हमारे युव-राजहें और इस वनके स्वामीहें, इसिंख्ये आनंद सहित अपना मधुपियो व फल खाओ ॥ ७ ॥ हे महावलवान्! हमारा यह अज्ञानसे किया हुआ रोष आपको क्षमा करना पड़ेगा। आपके पिता वाळि जिस प्रकार पहले 'नरोंके राजाथे॥ ८॥ इस समय वैसेही सुत्रीवजी व आप वानरोंके इन्मीहैं। हे वानरश्रेष्ठ! और कोई वानरोंका राजा नहींहै। हमनें आपके

जानवः \* दोहा ॥ सुनत आगमन कपिनको, रघुपति करूणा ऐन ॥ कि हर्नुम मन प्रसन्न तनु पुलक हो, भरि आये जलनैन, । चचा सुत्रीवजीके निकट गमन करके ॥ ९ ॥ आपके सबके आनेंका संवाद निवेदन कियाकि मधुवनमें सब अंगदादि आगये सो इन सब वानरोंके साथ आपका आना श्रवणकर ॥१०॥ मधुवनके उजाड होंनेको सुनकर कुछ कोप न करते हुए और बहुत प्रसन्नहो हर्षित चित्तसे तुम्हारे चचा वानर राज सुत्रीवजीनें इमसे कहा ॥ ११ ॥ कि, बडी शीन-तासे उन सब वानरोंको यहांपर भेज दो । अंगदजी द्धिमुखके यह मधुर वचन सुनकर ॥ १२ ॥ सब वीर वानरोंको पुकार कर यह वचन बोले कारणिक वचन बोलनेंमें बढ़े चतुरथे, अंगद्जी बोले हे वानर यूथपगण । हमको शंका होतीहै कि यह वृत्तान्त श्रीरामचंद्रजीनें सुन-छियाहै ॥ १३ ॥ जबिक द्धिमुख बडे हर्षसे यह वचन कह रहाँहै, तब हमनें जानािक यह वृत्तान्त श्रीरामचंद्रजीनें सुनिल्याहै इस कारण अब हमारा यहां पर अधिक देर रहना उचित नहीं है ॥ १४ ॥ देखो! आप सबनें जितना चाहा उतना मधुभी पान कर छियाहै, सो अब तौ कुछ वचाभी नहीं है, इस कारण इस समय सुत्रीवजीके निकट जानाही कर्त्त-व्यहै॥१५॥आप सब वानरश्रेष्ठ मिलकर जैसा हमसे कहैंगे वैसाही करेंगे। कारण कि कार्य करनेंके विषयमें हम आप छोगोंके आधीनहैं ॥१६॥ यद्यपि हम युवराजहैं, तथापि हममें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप छोगोंको आज्ञा देसकें, कारणिक आप सब कार्य किये हुएहैं, सो आप छोगोंको ब्रुसे पीडा पहुंचाना डिचत नहीं है ॥ १७॥ वनवासी वानर गण युवराज अंगदजीके यह वचन सुनकर हिंपत चित्तसे उत्तर देते हुए ॥ १८॥ हे राजन्। प्रभु होकर कौन पुरुष ऐसे दीन वचन कह सकताहै। वरन प्रभु तौ ऐश्वर्यके मदसे मत्त होकर यह कहा करताहै कि जो कुछहैं सो हमहैं ॥ १९ ॥ आपकेही मुखसे निकल कर ऐसे वचन शोभा पातेहैं और कोई ऐसे वचन कहनेंके योग्य नहीं आप जिस प्रकारके अतिनम्र और विनयीहें, सो जिस्से आगेको आप अवश्यही अपने भाग्यकी उन्नति देखेंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ २० ॥ इस समय वानर वीरोंके राजा महात्मा सुत्रीवजी जहां विराजमानहैं वहां जानेंके छिये हम सबही अत्यन्त उत्कंठि-त हो रहेहैं ॥ २१ ॥ परन्तु आपके निकट हम सत्यही सत्य कहतेहैं कि विना आपकी आज्ञाके वानर छोग कहींको एक पग चलनेंकीभी सा-

मर्थ्य नहीं रखते ॥ २२ ॥ जब उन वानरोंने ऐसा कहा तो अंगद्जी उनको उत्तर देते हुए कि बहुत अच्छा चलो हम सबही लोग यहांसे चलें यह कह महावलवान् सब वानर आकाशको उछले ॥ २३ ॥ अंगदादि वानरोंको आकाशमें कूदते देख. और दूसरेभी सब वानर कलसे फेंके हुए पत्थरके समान आकाश मंडलको ढककर उनके पीछे २ चले॥२॥ इस प्रकार वह सब वानर अंगद व हनुमानजीको आगेकर अतिवेगसे सहसा आकाश मार्गमें चले ॥ २५ ॥ पवनसे चलायमान वादलोंके झु-न्डकी समान अति घोर गर्जन करते २ वह सब वानर किष्किन्धाके निकट पहुँचे अंगदजीको आते देखकर वानरोंके राजा सुमीवजी ॥ २६ ॥ शोक संतप्त चित्त कमल लोचन श्रीरामचंद्रजीसे वोले. कि आपका मंगल हो.आप सावधान हूजिये निःसंदेह देवी जानकीजीका पता छग गया॥२७॥ हें ग्रुभदर्शन ! कारण कि हमारा नियत किया समय वीत गयाँहै; सो विना देवीं जानकीजीको देखे यह लोग कभी यहां पर नहीं आय सकतेथे। और अंगदजीके हर्ष सहित शब्द करनेसे भी भछीभांति ज्ञात होताहै॥ २८॥ कि जो कार्य सिद्ध न होता तौ वानर श्रेष्ट युवराज महावाहु अंगद कभी हमारे निकट नहीं आय सकते थे ॥ २९ ॥ जो वानर छोग विना कार्य सिद्ध किये ऐसे कार्यको करते तौ अंगदजी का मन मछीन, भारत और उदास होता इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ ३० ॥ और अधिक करके जान-कीजीक विना देखे हमारे प्ररुपाओं करके रक्षित पिता पितामहादिकोंका प्राप्त यह मधुवन वह छोग कभी न उजाड़ते ॥ ३१ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी! कौशल्याजी आपको उत्पन्न करके सत्पुत्र वती हुई हैं आप सावधान हू-जिये इसमें कोई सन्देह नहीं हनुमान जानकी जीको देख आये ॥ ३२ ॥ हनुमानजीनेही जानकीजीको देखाँहै. और किसीनें नहीं; हनुमानजीके समान दूसरा कोई ऐसे कार्यके साधन करनेका हेतु नहीं हो सकता कार-णिक हनुमानजीमें ही बुद्धि व इस विषयकी सिद्धिहै ॥ ३३॥ व्यवसाय शूरता, और पंडिताई यह समस्तही गुण हनुमानजीमेंही विराजमान्हें। तिसपर जहां जाम्बवान अंगद कार्यकी प्रेरणा करानेंवाले॥ ३४॥ और स्वयं हनुमानजी अधिष्ठाता उस कार्यके अन्यथा होनेकी किसी प्रकारकी संभावना नहीं है हे अभित्रविक्रम ! इस समय आप कुछ चिन्ता न कीजिये ॥ ३५ ॥ देखिये वानर छोग गर्वित और उद्यम युक्त होकर यहाँ पर आयेहैं, जो कार्य सिद्धि करके न आये होते, तौ यह लोग कभी इतना आडम्बर न करते ॥ ३६ ॥ मधुके पान करनें और मधुवनके उजाड डाळनेंसे हमनें जान लिया कि यह लोग कार्य सिद्धि कर आये। तिसके पीछे राजा सुत्रीवजीको आकाञ्चमें आते हुए वानर गणोंका किल-किला ज्ञब्द सुनाई दिया ॥ ३७ ॥ वह वानर गण हतुमानजीके कार्य सिद्ध कर आनेंसे गर्वित होकर यह चिछाहट कर रहेथे तिस्से ऐसा जान पड़ाकि वह मानों कार्यकी सिद्धिका समाचार दे रहेहैं ॥ ३८ ॥ उन वान-रोंका यह ज्ञब्द श्रवण करके वानरश्रेष्ठ सुग्रीवजीनें हर्षित चित्त होकर अपनी पूंछ उठाकर घुमाई ॥ ३९ ॥ इस ओर वह सब वानर अंगद व हुनुमानजीको आगे करकै श्रीरामचंद्रजीके दुर्शनकी अभिलापासे आगमन करनें छगे ॥ ४० ॥ तिसके पश्चात् अंगदादि वीर वानरगण ! अत्यन्त-हर्षित और गर्वित होकर सुत्रीव और श्रीरामचंद्रजीके समीप आकाशसे उतरते हुए ॥ ४९ ॥ उन वानरोंमें महाबाहु इनुमानजीनें सबसे प्रथम शिर झुकाय प्रणामकर श्रीरामचंद्रजीसे निवेदन किया कि जानकीजी अपने स्वभावकी रक्षा करती कुइाल सहितहैं ॥ ४२ ॥ हनुमानजीके मुखसे, " जानकीजीको हमने देखा " यह मधुर अमृतोपम वचन सुनकर श्रीराम लक्ष्मण, दोनों महाराजकुमार परम हिंपत हुए ॥ १३ ॥ तव पवन-कुमार इनुमानजीको निश्चितार्थ जान परम प्रसन्नहो अधिक सन्मानके साथ सुत्रीवजीको छक्ष्मणजी देखने छगे ॥ ४४ ॥

प्रीत्याचपरमोपेतोराघवःपरवीरहा ॥ बहुमानेनमहताहनृमंतमवैक्षत ॥ ४५ ॥

परवीरवाती श्रीरामचंद्रजी भी परम प्रीति व अति आदर मानसे कृपि श्रेष्ठ हतुमानजीको देखने छगे ॥ ४५ ॥ इ०श्रीम०वा०आ०सुं० चतुःषष्टितमःसर्गः ॥ ६४ ॥

> पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ततःप्रस्रवणंशैरुंतेगत्वाचित्रकाननम्॥ प्रणम्यशिरसारामंठक्ष्मणंचमहाबलम् ॥ १ ॥

ितिसके पीछे हनुमानादि वानर गण संबही विचित्र कानन युक्त प्रमन वण पर्वत पर आय महाबळी श्रीरामचंद्रजीको प्रणाम ॥ १ ॥ व सुत्रीव जीको प्रणाम कर युवराज अंगदजीको आगेकर सीताजीका वृत्तान्त कहनें छगे॥ २॥ यथाक्रमसे रावणके अंतःपुरमें सीताजीका रुद्ध होना. राक्ष-सियोंका उनको डराना. धमकाना और श्रीरामचंद्रजीके प्रति सीताजीका अचल अनुराग, और रावणनें सीताजीके मारनेंके लिये जो दो मासकी अविध नियतकीहै ॥ ३ ॥ यह सब वृत्तान्त उन वानरोंनें श्रीरामचंद्रजीके निकट निवेदन किया वैदेहीजीकी कुञ्चल सुनकर श्रीरामचंद्रजीने उत्तर द्या ॥ ४ ॥ हे वानरगण! देवी जानकीजी कहाँ हैं! और वह देवी हमारे प्रति किसप्रकारका व्यवहार करतींहैं? सो तुम समस्त विस्तार सहित हुमसे वर्णन करो ॥ ५ ॥ वानर लोगोंने श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुन-कर सीताजीके वृत्तान्त जाननेंमें पंडित इनुमानजीको इस विषयका ठीकर समाचार कहनेके लिये कहा ॥ ६ ॥ वचन बोलनेमें चतुर पवनकुमार ह्नुमानजी शिर झुकाय सीता देवी और उनकी अधिष्टित दक्षिण दिशा दोनोंको प्रणाम करके ॥ ७॥ जिस प्रकार जानकीजीका दर्शन कियाथा उसको वर्णन करने छगे । तिसके पीछे स्वयंही अपने तेजकी प्रभासे दीप्तिमान कांचन मंडित दिव्यमणि ॥ ८ ॥ श्रीरामचंद्रजीके हाथमें सम-र्पेण कर हाथ जोड़ कर कहने छगे । कि हम सत योजन विस्तार वाला समुद्र नांचकर ॥ ९ ॥ जानकीजीको खोजते २ गमन करने छंगे, वहांपर दुष्टात्मा रावणकी छंका नाम नगरी ॥ १०॥ दक्षिण समुद्रके दक्षिण किनारे पर वस्तीहै वहां जायकर हमनें उस रावणके अंतःपुरमें देवी जानकीजीको देखा ॥ ११ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी ! वह जानकी आपमें ही चित्त लगाये प्राण धारे हुएँहैं; राक्षसियें चारों ओरसे घेरकर उनको वारंवार डरा धमका रहींहैं ॥ १२ ॥ हे श्रीराम ! वनके वीच कुरूपिणी राक्षसियें 'ही उनकी रक्षा करतीहैं। उन जानकीजीनें सदासे सुख भोग कियाहै, पर-न्तु इस समय वह आपके विरहमें दारुण दुःख पाय रहीं हैं॥ १३॥ राव्-णके अन्तः पुरमें रोकी जाकर निशाचरियोंसे रक्षितहो एक वेणी धारे व्याकुलहो सदाही आपका घ्यान किया करतीहैं ॥ १८॥ खुली पृथ्वीमें श्यन करनेंसे विवर्णाङ्गीहो शरदऋतुके आगमनसे कमिलनीकी समान

जानकीजी होगई हैं, रावणकी ओर उनकी कुछभी प्रवृत्ति या मन नहीं लगा है, वह आपमेंही चित्त लगाये मरणमें बनाय निश्चय किये हुए हैं ॥ १५ ॥ हे पापरहित महाराज श्रीरामचंद्रजी । इस प्रकार किसी भांति जानकीजीको हमने खोज पाया, तत्पश्चात् हमने इक्ष्वाकु वंशि-योंका वर्णन किया ॥ १६ ॥ हे नरजाईछ ! तव किसी प्रकारसे हमने उनको विश्वास दिलाया, तिसके पीछे देवी जानकीजीसे वार्तालाप होंने पर यहांका समाचार उनसे कहा गया ॥ १७ ॥ इसी समय हमारे मुखसे आपकी व सुत्रीवजीकी परस्पर मित्रता होना सुन जानकीजी अत्यन्त प्रसन्न हुई. आपमें सद्। उनकी एकान्तिक भक्तिहै, व उनका पतिन्रतभी अचलहैं ॥ १८॥ हे महाभाग ! इस प्रकारकी अवस्थामें हमनें जानकी-जीको देखाँहै; वह जिस प्रकार कठोर तप करनेवाछीहैं तैसेही आपके प्रति अति इाय भक्ति मति है ॥ १९ ॥ उन्होंने हमको चिह्न रूप यह मणि देकर कहाकि तुम चित्रकूटमें हुई उस काककी घटना ॥ २० ॥ कहकर व हेपवनकुमार ! यहां परभी जो कुछ तुमनें देखाहै वह समस्तही श्रीरामचंद्रजीसे कहना। व जिस प्रकार हमको देखाहै वहभी उन प्राण-नाथसे कहना, ऐसा श्रीजानकीजीनें हमसे कहा ॥ २१ ॥ और यह भी कहाकि इस मणिकी रक्षा हम बड़े यत्नसे करती रहीं; इस प्रकारके वचन सुत्रीवर्जीके आगे हनुमानजीनें श्रीरामचंद्रजीसे कहे ॥ २२ ॥ जानकी जीनें यह भी कहाहै कि श्रीरामचंद्रजीको यह कांचन मणि देकर उनसे कहना कि हमनें इसकी रक्षा बड़े यत्नसे कींहै; और आपने हमारे माथे पर जो मैनशिलका तिलक कर दियाथा उसकी भी याद करनेंको आपसे कहाहै ॥ २३ ॥ उन्होंने यह भी कहाहै कि यह जो मणि हनुमानके हाथ भेजतीहैं तो जब हम बहुत कष्ट पातीथीं तब इस मणिकोही आपका स्वरूप जानकर अतुलानंद पातीथीं हे अनव ! उन देवी जानकीजीनें फिर भी आपसे यह कहाहै ॥ २४ ॥ कि हे दशरथकुमार ! हम राक्षसोंके वशमें पड़ी हैं, हम केवल एक मासतक और जियेगी, परन्तु एक मासके वीत जानेपर हम किसी प्रकार न जी सकेंगी॥ २५ ॥ मृगीके समान प्रफुछ नेत्रवाली रावणके अंतःपुरमें रुकी हुई उन धर्मचारिणी दुर्वल गात वाली जानकीजीनें इमसे यह कहाहै ॥ २६ ॥ हे राघव ! जो हमारा

जाना हुआ था वह समस्तही हमने आपसे कहा, इस समय सब प्रकारसे आपको सुमुद्र उत्तरनेंका उपाय करूना चाहिये ﷺ॥ २७॥

तौजाताश्वासौराजपुत्रौविदित्वातचाभि ज्ञानराघवायप्रदाय ॥ देव्याचाख्यातंसर्वमे वानुपूर्व्याद्वाचासंपूर्णवायुपुत्रःशशंस ॥ २८॥

राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी व रुक्ष्मणजी दोनोंको प्रसन्न हुआ जान पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकार चिह्न चूडामणि श्रीरामचन्द्रजीके हाथमें देकर आदिसे अंततक जानकीजीका सब समाचार वर्णन करते हुए॥ २८॥ इ० श्रीम० वा० आ० सुं० पंचपष्टितमःसर्गः॥ ६४॥

पट्षष्टितमः सर्गः॥

एवमुक्तोहनुमतारामोदशरथात्मजः॥ तमणिहृदयेकृत्वारुरोदसहलक्ष्मणः॥१॥

जब हनुमानजीन इस प्रकारसे कहा तब दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी उस मणिको हदयसे लगायकर लक्ष्मणजीक सहित रोदन करने
लगे ॥ १ ॥ उस अत्यन्त श्रेष्ठ मणिको देखकर श्रीरामचन्द्रजी शोकसे
व्याकुलहो नेत्रोंमें आंस्भर सुश्रीवजीसे बोले ॥ २ ॥ वळडोंको देखकर
स्नेहके मारे पुत्र वत्सला गऊके थनोंमेंसे जैसे दूध चूने लगताहै, वैसेही इस
श्रेष्ठ मणिको देखकर हमारा मन इस समय पिगल गयाहै ॥ ३ ॥ हमारे
इनकुर राजा जनकजीनें विवाहके समय सीताजीको यह मणि रत दान
कियाथा, और उस समय जिस्से कि यह मणि अति शोभायमानहो वैसेही सीताजीनें इसको अपने चूड़ेपर बांध लियाथा ॥ ४ ॥ बुद्धिमान इन्द्रजीनें यज्ञमें प्रसन्न होकर ससुद्रसे निकली हुई देव पूजित यह मणि जनकजीको दीथी ॥ ५ ॥ हे सौम्य ! इस समय इस मणिको देखकर हमारे
पिताका और जनकजीका वह रूप हमको याद आताहै ॥ ६ ॥ हे विभो।
यह मणि हमारी उन प्रियतमा सीताजीके मस्तकहीपर शोभायमान होताथा, आज इस मणिको देखकर हमको ऐसा मालूम पड़ताहै कि मानों

<sup>\*</sup> चौ॰ ॥ सीताकी अति विपति विशाला ॥ विनहिं कहे भल्न दीन दयाला॥दोहा॥ निमिष्र करुणा यतन, जाहिं कल्प सम वीत ॥ वेग चलिय प्रमु यानिये, भुजबल खल दल जीत॥१॥

हमें प्यारीही मिल गई ॥ ॥ ७ ॥ हे सौम्य । उन विदेहकुमारी सीताजीने हमारे लिये क्या कहाहै ! वह वृत्तान्त तुम वार २ वर्णन करो उन जान-कीजीनें मूर्निछत पुरुषके ऊपर जल छिड़कनेंसे जीव दान करनेंकी स-मान वचन रूप वारिसे हमको जिलायाहै ॥ ८ ॥ जब कि विना जानकी जीके केवल हमकोही समुद्रसे उत्पन्न हुई मणि देखनी पड़ी, तब इस्से अ-धिक और क्या अधिक दुःख हो सकताहै १ ॥ ९ ॥ हे वीर ! जानकीजी यदि और एक मासतक जियेंगी तौ समझेंगे कि उन्होंने बहुत समयतक त्राण धारण किया। हे वीर ! परन्तु हम अब उन इन्दीवरनयना जानकी-जीके विरहमें, क्षणभर भी प्राण धारण करनेंको समर्थ नहीं हैं ॥ १० ॥ हे हर्जमान ! हमारी प्राणप्रिया सीताजीको जिस स्थानमें तुमनें देखाहै, हमकोभी उसी स्थानमें छेचछो जब कि समाचार मिछगया तब तौ क्षण-भर भी टिकनेको अब हमें सामर्थ्य नहीं है ॥ ११ ॥ हमारी वह सती श्रेष्ठ नितम्बोवाळी जानकीजी अत्यन्त भीत होकर भयंकर राक्षसियोंमें सदा किस प्रकारसे रहती हैं ॥ १२ ॥ अंधकारसे छूटा हुआ शरद ऋतु-का चन्द्रमा मेचसे ढककर जिस प्रकार प्रकाशित नहीं होता; इसी प्रकार निश्चयही जानकीजीका वदन मंडल शोभायमान न होता होगा ॥ १३॥ है इनुमन् ! जानकीजीनें क्या कहाहै ? तुम हमारे निकट उसको यथार्थ वर्णन करो, पीडित पुरुष जिस प्रकार औषधिको प्राप्त करकै जीवनको पाताहै, हमभी वैसेही उनकी कहनको सुनकर जीवन लाभ करेंगे॥१४॥

> मधुरामधुरालापाकिमाहममभामिनी॥ मद्रिहीनावरारोहाहनुमन्कथयस्वमे॥ दुःखाद्वःखतरंप्राप्यकथंजीवतिजानकी॥ १५॥

हे हनुमन् ! सौम्य मूर्त्ति मधुर वचन बोळनें वाळी हमारी उन सर्वाङ्ग सुन्दरी श्रेष्ठ नितम्बवाळी भामिनी जानकीजीनें हमारे विरहमें दुःखित होकर हमसे क्या कहाहै ! सो तुम वर्णन करो, और यहभी कहो कि सह-नेंके अयोग्य दुःख सहकर श्रीजानकीजी किस प्रकारसे प्राण धारण कर रहीं हैं ॥ १५॥ इ०श्रीम०वा० आ० सुं० षट्षितमःसर्गः ॥ ६६ ॥

## सप्तषष्टितमः सर्गः ॥

#### एवमुक्तस्तुहनुमान्राघवेणमहात्मना ॥ सीतायाभाषितंसर्वन्यवेदयतराघवे॥ १॥

रघुवंशावतंस श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर हनुमानजी उनसे सीताजीका समस्त वृत्तान्त वर्णन करने छगे ॥ १ ॥ हे पुरुष श्रेष्ठ ! पहले चित्रकूट पर्वत पर जो वृत्तान्त होगयाथा, देवी जानकी-जीनें उसकोही चिह्न स्वरूप आदिसे अंततक वर्णन कियाहै ॥ २ ॥ हे भरतजीके बड़े भाई । आपके सहित एक दिन जानकीजी सुखसे सोयकर आपसे पहलेही उठ वैठीथीं कि इतनेंमेंही अचानक एक काकनें उड़कर उनके स्तनोंके बीचमें घाव कर दिया ॥ ३ ॥ हेभरतजीके बड़े श्राता श्रीरामचंद्रजी आप फिर जानकीजीके गोदमें शिरधर सोय गयेथे, परन्तु उस काकनें फिर उनकी छातीमें चोंच मारी व पंजे चलाये कि जिस्से उनकी छाती विदीर्ण होकर अत्यन्त पीड़ा देंने छगी ॥ ४ ॥ जब उसनें फिर घाव किया तब जानकीजीके झरीरमेंसै रुधिर निकलेंनेंके कारण आपके सब अंग भीग गये और आपभी जाग-पड़े ॥ ५ ॥ हेपरवीर चाती ! आप सुखसे सोये हुएथे; उस समय काकके वार २ सतानेसेही देवी जानकीजीने आपकी नींद छुटाई ॥ ६ ॥ हे महा-बाहो ! उन श्रेष्ठ वर्णवाली जानकीजीके स्तनोंमें घाव देखकर आप विष-धर सर्पके समान इवास छेकर कोधसे बोछे ॥ ७ ॥ हेभीरु! पंजोंसे तुम्हारे दोनों स्तनोंके वीचमें किसनें घाव कर दियाहै? कोधमें भरे हुए पंचमुहे सपेके साथ कौन खेल करताहै? ॥ ८॥ कि इतनेमें ही आपने इधर उधर देखकर, हठात् रुधिर छगे हुए तीखे पंजींसे युक्त एक काक्को देखा, वह श्रीजानकीजीकी ओर मुखकिये खड़ाथा॥ ९॥ वह काक और कोई नहींया केवल इन्द्रका पुत्र जयन्त था, वह पवनकी समान अति वेगसे एक पछक मारते पाताछके मध्यको भागा॥१०॥हेबुद्धिवानोंमें श्रेष्ठ। हेमहाबाहो! उस समय आपके नेत्र मारे कोषके चूंमने छगे; उस काकके प्रति आपकी कोध वासना उपस्थित हुई ॥ ११ ॥ अपने आसनके विछे हुए कुर्शोमेंसे एक कुश छेकर उसको ब्रह्मास्त्रसे अभिमंत्रित किया यह

कुश प्रख्यकी अग्निके समान उस काकके सन्मुख चला ॥ १२ ॥ तिसके पीछे आपनें उसको काकके सन्मुख चलाया। प्रकाशमान कुश उस काकर्कं पीछे २ दौड़ा ॥ १३ ॥ सब छोगोंने भीत होकर किसीनेंभी उसको अपने यहां आश्रय न दिया वह त्रिलोकीमें चूमा परन्तु कहींभी उसनें अपने उद्धार करनेंवालेको न देखा॥ १८ ॥ हेज्ज्ञुओंके दमन करनें वाले! तब वह कहीं ठिकाना न पायकर आपहीकी शरणमें आया हेकाकुत्स्थ । वह इारणागत होकर पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ १५ ॥ उसको शरणमें आये जान वधके योग्य होने परभी आपने कृपा करके उसके जीवनकी रक्षा की । परन्तु केवल अस्त्र व्यर्थ करना उचित नहीं है॥१६॥यह कहकर श्रीरामचंद्रजी! आपनें उस काककी दिहनी आंख फोड दीथी। उस कालमें वह काक राजा दशरथजी और आपको प्रणाम करके ॥१७॥ विदाले अपने स्थानको चला गयाः आप इस प्रकारके अस्त्र शस्त्र जाननें-वार्लोमें श्रेष्ट महाबळवाच् और मर्यादा पुरुषोत्तमहैं ॥ १८॥ तथापि हे श्रीरामचंद्रजी। आप किस कारणसे राक्षसोंके ऊपर अस्न नहीं चलातेहैं? क्या दानव, क्या गन्धर्व, क्या देव, क्या पवन गण ॥ १९ ॥ हे श्रीराम-चंद्रजी। कोईभी तुम्होर सामने संयाममें नहीं हो सकताहै आप अति-श्चय वीर्यवानेहें, हमारे प्रति आपका यदि कुछभी आदरहो ॥ २०॥ तौ शीघही व्यर्थ न होनेंवाले वाणोंकें समूह चलाय कर युद्धमें रावणका विनाज्ञ कीजिये अपने बड़े भाईकी आज्ञाले वह ज्ञाञ्जोंके तपानेंवाले नर श्रेष्ठ रुक्ष्मणजीही ॥ २१ ॥ किस कारणसे हमारा उद्धार नहीं करतेहैं । वह दोनों प्ररुपश्रेष्ठ अग्नि और पवनकी समान तेजस्वी॥ २२॥ देवता छोगोंकोभी अनेयहैं, फिर वह किस कारणसे हमारा यहां रोका रहना सह रहेहें। निःसन्देह ऐसा ज्ञान होताहै कि हमाराही कोई महापापह जो समर्थ होकरभी श्राञ्जोंके तपानें वाले श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजी हमारी रक्षा नहीं करतेहैं ॥ २३ ॥ श्रेष्ठ जानकीजीके यह करुणा भरे विलापके वचन सुन ॥ २४ ॥ इमनें उनसे फिर कहाकि हम आपके निकट सत्यकी ञापथ करके कहतेहैं; कि आपके दुर्शन न पानेंके शोकसे श्रीरामचंद्रजीका मन किसी कार्यमें नहीं लगता ॥ २५ ॥ और श्रीरामचंद्रजीके दुःलसे कातर होंनेसे लक्ष्मणजीभी महा संतापित हो रहेहैं जबिक हमनें अनेक कछोंसे

आपका दर्शन पायाहै तौ अब शोक करनेंका कुछ प्रयोजन नहीं है॥ २६॥ हेभामिनी! आप इसी समयसे अपने दुःखका अंत आया जानिये; वह दोनों नर सिंह शत्रुओंके तपानेवाछे राजकुमार॥२७॥आपका दर्शन पाने-के लिये उत्साहित होकर लंकानगरीको भस्म कर डालेंगे;हेश्रेष्टवर्ण वाली! क्रूरकर्म करनें वाळे रावणको बन्धु वान्धवोंकेसहित समरमें मारकर॥ २८॥ आपको छे निश्चय अपने स्थानको छौट जांयगे इसमें कुछभी स-न्देह नहीं । हे श्रेष्ठवर्णवाली ! हेनिन्दाराहित ! और कोई ऐसी निशानी दी-जिये कि जिसके देखनेंसे श्रीरामचंद्रजी हमारा विश्वास मानें कि यह जा-नकीजीको देखआये ॥ २९ ॥ यह सुन और प्रसन्नहो सब ओर दृष्टिकर वेणीमें गुंधनके योग्ययह उत्तम मणि॥ ३०॥ अपने डुपट्टेके अंचलसे खोलकर हमको देदी हेरघुकुल प्रिय!हे महावलवान् ! हमने आपके छिये दोनों हाथ फैछाय यह मणि ग्रहणकी ॥ ३१ ॥ और शिर झुकाय हम गमन करनेंकी शीश्रता करते हुए सीताजी हमको चळनेंके ळिये तैयार देख और समुद्र पार होंनेके उत्साही देख श्रेष्ट वाणी बोटीं॥ ३२॥ जानकीजी इमको समुद्र पार होनेको बढ़ता हुआ देखकर आंस् भर दीनहो गद्गद वाणीसे बोळीं ॥ ३३॥ इमको उछलनेके लिये तै-यार देख सीताजी व्याकुछ और शोकसे व्याप्त होकर हमसे बोलीं कि है म-हाकपे! तुम्हीं भाग्यवान हो ॥ ३४ ॥ क्योंकि तुम उन कमळ छोचन महाबाहु श्रीरामचंद्रजी और हमारे उन महाबाहु यज्ञास्वी देवर रुक्ष्मण-जीका दर्शन करोगे ॥ ३५ ॥ जानकीजीके यह वचन सुनकर हम्नें उन्से कहाकि हेदेवी! जनकनंदिनी! आप शीघ्र हमारी पीठपर चढ़ि-ये ॥ ३६ ॥ हेइयामनेत्रोंवाली महाभागे! जो तुम हमारी पीठपर चढ़ बैठोगी तौ अभी तुम छक्ष्मणजी, सुमीव, और अपने स्वामी श्रीराम्चंद्रजी के दर्जन कर सकोगी ॥ ३७ ॥ तब देवी जानकीजीनें कहाकि हेकपि-श्रेष्ठ । पतित्रत धर्म ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी पीठपर अपनी इच्छानुसार चढ़ें ॥ ३८ ॥ हेवीर। इससे पहले जो राक्षस रावणने हरणके समय हमारे अंगोंको छुआ सो हमारा इसमें क्या वज्ञ, कालकरके पीडित होनेसेही ऐसा हुआहै ॥ ३९ ॥ हेकपिशाईछ १ वह दोनों राजकुमार जिसस्थानमें वि-राजमानहैं तुम् इकलेईां वहांपर जाओ, इस प्रकारका उपदेश करके वह

फिर इमसे वोलीं ॥ ४० ॥ हेहनुमान् । सिंहकी समान पराक्रम वान श्रीरामचंद्रजी और लक्ष्मणजीसे और मांत्रियोंके सहित सुश्रीवजीसे हमारी कुशल वार्ता कहना ॥ ४१ ॥ और तुम इस प्रकारसे यहांका समस्त वृत्तान्त कहना कि जिस्से महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी हमको इस दुःख समु-द्रमेंसे उवारलें ॥ ४२ ॥ उनके निकट पहुँचकर तुम हमारे इस अतिशय शोकवेगकी और इन राक्षिसयोंसे हमारे पीडित होनंकी समस्त वार्ता कहना है वानर प्रवीर ! मार्गमें तुम्हारा मंगलहो ॥ ४३ ॥

> एतत्तवार्थानृपसंयतासासीतावचः प्राहिवषादपूर्वम् ॥ एतच्चबुद्धागदि तोयथात्वंश्रद्धतस्वसीतांकुशलांसमग्राम् ॥ ४४ ॥

है राजन् ! श्रेष्ट सीताजीनें अति विनतीसे व शोक युक्त होकर यह सब बातें आपसे कहीं हैं हमनें जिस प्रकारसे जो वार्ता आपसे निवेदन कीहै, उनको जानकर आप विश्वास कीजिये कि सीताजी कुश्रू हैं श्री ॥ ४४ ॥ इत्यार्षे श्रीम॰ वा॰आ॰ सुन्दरकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अष्टषष्टितमः सर्गः॥

अथाहमुत्तरंदेव्यापुनरुक्तःससंभ्रमम् ॥ तवस्नेहान्नरव्याघ्रसीहार्दादनुमान्यच ॥ १ ॥

हे पुरुष शाईछ। जब हम चलनेंके लिये तैयारही होगये, तब जानकीर्जानें यह जानकर कि आपका स्नेह हमपरहे, आदर सहित बचे बचाये कार्यके करने को हमसें कहा॥ १ ॥उन्होंनें कहा कि तुम इस प्रकारसे विविध कथा दशरथ कुमार श्रीरामचन्द्रजीसे कहना कि जिस्से वह शीघ्र समरमें रावण को मारकर हमारा उद्धार करलें॥ २॥ हे शाचुओंको मारने वाले वीर! यदि तुम्हें भावे तो किसी ग्रप्त स्थानमें आजदिन टिक कल प्रातःकाल श्रम मिटायकर चलेजाना॥ ३॥हे वानर! तुम्हारे यहांपर रहनेंसे अत्यन्त मंद

<sup>\*</sup> सीताकी कहा विपति सुनाऊं। निजपद नैन दिये रघुनायक निशिदिन जपत रहत तवनाऊं १ इक पछ युग सम तिन कहँ वीतत कहां तलक सब कहि समुझाऊं २ आज्ञादीजे विलम नकीजे लंका सागर मध्य डुबाऊं ३ मिश्रहिये ऐसी आवत है लाय जानकी अभी मिलाऊं॥॥

भागिनी हमारे इस शोकका वेग एक मुहूर्त्त भरके छिये छूट जायगा ॥ ४॥ हे विक्रमवान्। तुम्हारे चले जानेपर, फिर लीटकर जब तक तुम यहां नआ ओंगे तब तक हम तुम्हारी वाट देखती रहेंगी, परन्तु इस वातमें सन्देहरे कि जब तक हमारा जीवन रहे या नरहे ॥ ५ ॥ हम दुरावस्थासे युक्त और दुर्भागिनीहैं; सो इस समय यह विचारकर कि तुम्हारा दरज्ञन फिर हो गा या नहीं हमारा समय बड़ेकष्टसे कटैगा इस कारण इस समय औरभी दूना दुःख हमको संतापित करैगा। ॥ ६ ॥ और हेवीर। हमको यहभी बड़ाभारी सन्देह होताहै, कि तुम्हारे बड़ेभारी सहायक ऋक्ष और वानर ॥ ७ ॥ किस प्रकारसे इसपार होनेक अयोग्य समुद्रके पार सब वानर रीछ किसप्रकारसे होंगे; और वह दोनों राजकुमारही किस प्रकार समुद्रके पार होंगे। ॥ ८॥ हेपाप रहित ! समुद्रको छांचनेकी गति विन तानंदन गरुड़; पवन, और तुम केवल इन तीन प्राणियों में है ॥ ९ ॥ इस कारणसे वाक्य जानने वालोंमें श्रेष्ट ! हे वीर! तुमनें इस कठिण कार्यके करनेका क्या उपाय स्थिर कियाहै। सी बताओ ॥१०॥ हे शृञ्जोंके मारने वाले। यद्यपि तुम अकेलेही सरलतासे इस कार्यको पूरा कर सक-तेहो, परन्तु ऐसा करनेसे केवल तुम्हाराही यञ्च बढ़ैगा॥ ११॥ परन्तु जो श्रीरामचंद्रजी रावणको उसकी सब सैनाके साथ संहार करके विजयीही अयोध्याजीको हमारे साथ जाँयगे तौ उनका यशभी होगा॥ १२॥ राक्षस रावणने उनकी भायो हमको जिस प्रकार छछ करके हरण कियाहै, सो र धुन्त्रामें उत्पन्न हुए श्रीरामचन्द्रजीके योग्य यह कार्य नहीं है कि हम यहाँसे छुक्छिप कर जायें ॥ १३ ॥ शत्रुकी सैनाके संहार करने वाले का कुत्स्थ कुल तिलक श्रीरामचंद्रजी यदि सैनासे लंका नगरीको व्याकुल करके इसको साथ छे अपनी नगरी अयोध्याको छोटें; तो यही कार्य उन के योग्य होगा ॥१८॥ इस कारण जिस कार्यमें, उन युद्ध शुर महात्माकी योग्य कार्य प्रगटहो और जिस्से उनके विक्रमकाभी प्रकाश होजाय तुमको वैसाही उपाय करना चाहिये॥ १५॥ हमने उन जानकीजीके युक्ति युक्त अर्थ सम्पन्न स्नेहसाने वचन सुनकर पछिसे उत्तर दिया॥ १६॥ कि हेदेवि। रीछ और वानरोंके अधिपति सत्यनिष्ठ वानर श्रेष्ठ सुत्रीवजीने आपका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञाकी है ॥ १७ ॥ उन सुग्रीवजीकी आज्ञाके वशमें

महाविक्रमवान सत्यसम्पन्न इच्छानुसार श्लीत्र चलने वाले महावली अग-णित वानरहें ॥ १८॥ क्या ऊपर क्या नीचे, क्या टेढे़ वरन किसी ओर जा नेंमें भी उनकी गति नहीं रुकती, वह वानर किसी कार्य करनेमें व्याकुछ नहीं होते, और उन लोगोंके बलका भी कुछ पार नहीं ॥ १९॥ उन महाभाग वानरोंमें पवनके मार्गसे प्रवल बलसे परिपुष्ट होकर वार्रवार इस पृथ्वीकी परिक्रमाकी है॥ २०॥ सुत्रीवजीके निकट हमसे अधिक और तुम्हारी तुल्य बळ वाळे बहुतसे वानर हैं परन्तु हमसे छोटा तो और कोई वानर है ही नहीं ॥ २१ ॥ जब कि हमही इस पार होनेके अयोग्य समु-द्रके पार आगये तब फिर उन महाबळवान वानरोंके विषयमें अधिक क्या कहैं और देखिये कि बड़े पुरुषको कोई कभी किसी कार्य के लिये नहीं भेजता केवल छोटे ही लोग सब कार्यों के लिये भेजे जाते हैं॥२२॥ हे देवि। अब विलाप करनेंका कुछ प्रयोजन नहीं है आपका शोक दूर हो वह समस्त वानर यूथपति एक छलांग ही भरकर लंकामें आ जायँगे॥२३ और हे महाबाहो वह दो नरश्रेष्ठ श्रीराम, छक्ष्मणजी भी हमारी पीठपर सवार होकर उदय हुए सूर्य और चंद्रमाकी समान आपके पास आ जायँ गे॥२४॥ आप बहुतही शीत्र देखेंगी कि सिंह तुल्य शबुओंके मारने वाळे श्रीरामचंद्रजी और छक्ष्मणजी धनुष धारण करके छंकाके द्वार पर आय पहुँचेंगे ॥ २५ ॥ आप शीत्र देखेंगी कि नख और दांतोंको आयुध बनाये सिंह शार्दूछकी समान पराक्रम करनेंवाछे गजराज तुल्य वानरगण शी-त्रही छंकामें इकट्ठे हो आयेहैं॥ २६ ॥ आप बहुतही शीत्र अवण करेंगी कि पर्वताकार वानर वीर गण छंकाके मेघ समान ऊंचेमलयके कँगूरोंपर गर्जन कर रहेहें ॥२०॥ और आप शीघही देखेंगीकि वनवाससे खौटकर श्रञ्जोंसे दमन करने वाले श्रीरामचंद्रजी को अयोध्याके राज्य सिंहासन पर आपके सहित बैठेहैं ॥ २८ ॥

> ततोमयावाग्भिरदीनभाषिणीशिवाभि रिष्टाभिरभिप्रसादिता ॥ उवाहशांतिमम

मैथिलात्मजातवातिशोकनतथातिपीडिता ॥ २९ ॥ चौपाई-यद्यपि तव दुख सों रघुनाथा, विल्पत सीय धुनत निजमाथा ॥ तद्यपि मम मुखसों हितकारी, सुनत वचन शुभ धरणि कुमारी ॥ तुरतिह दीन भावको त्यागी, भई तव चरण कमल अनुरागी ॥ हों प्रिय वचनन सों समुझायो, त्यागि शोक सिय हर्ष वढायो ॥ २९॥ इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ॰ सु॰ पं॰ ज्वालप्रसादिमश्रकृतेभाषा नुवादे चतुर्विशत्साहिस्कायां संहितायामप्रपष्टितमः सर्गः॥ ६८॥

» इसके आगे युद्धकाण्डेहें जिसकी आदिमें यह श्लोकहै।रामचंद्रजी, हनुमानजीके ययावत कहे हुए सम्पूर्ण वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो इस प्रकारसे उत्तर देते हुए ॥ १ ॥

इति वाल्मीकीय रामायणका सुंदरकाण्ड समाप्त ।

दोहा—जग जीवन जानिक रमण, जनमन आनँद कंद। ॥
चरण शरण दे चक्रसों, काटह कळुषिन फन्दा ॥
निराधार नद मध्यमें, नैया डूबी जाय ॥
तुमविन हे करुणायतन, कीन उबारे आया ॥
शान्ति करो मोचित धरो, बळदेवह श्रीराम! ॥
जासों कुछ औरहुकहों , तव गुण चरित ळळाम ॥
जनक ळडेती जानकी, जगमाता यश खानि! ॥
अव ज्वाळा प्रसादपें, होहु प्रसन्न भवानि! ॥
दृष्ट निकंदन वीरवर, हे श्रीपवनकुमार ॥
पशुज्वाळा प्रसादकें, शंकट दीजेटार ॥

इति श्री सुन्दरकांड समाप्त।

शुभमस्तु.

# पुस्तकमिलनेकाठिकाना–

खेमराज श्रीकृष्णदास-"श्रीवेङ्कटेश्वर"छापाखाना वंबई.





#### श्रीरघुवीरायनमः।

# श्रीवाल्मीकीयरामायणे छंकाकाण्ड भाषा

#### प्रारभ्यते।



दोहा—प्रक्तन मन आनंद करन, दुष्टन मारनहार ॥
तपनि वंश अवतंश प्रमु, मुख शोमा आगार ॥
जनक सुताके टारि दुःख, रावण करि संहार ॥
सवकी सत संग पुष्प किह, चिंह श्रीराजकुमार ॥
अवधपुरीमें आयकर, ग्रहण कियो जिमिराज ॥
सो सब भाषामें कहन, वंदि राम रघुराज ॥
सेठ शिरोमणि गुणसदन, सज्जन जन आनंद ॥
खेमराज गृह श्री सदा, वास करे निर्द्रन्द ॥
शिव शक्ति सुर शेष शशि, सहित वाणि गणराज ॥
जन ज्वाला प्रसाद मन, वास करहु सब आज ॥ ५ ॥

## प्रथमः सर्गः॥

श्चत्वाहनूमतोवाक्यंयथावदभिभाषितम् ॥ रामःप्रीतिसमायुक्तोवाक्यमुत्तरमब्रवीत् ॥ १ ॥

श्रीरामचंद्रजी हनुमानजीके यथावत कहे हुए इन वचनोंको श्रवणकर अतिशय प्रसन्नहो इस प्रकारसे उत्तरदेते हुए ॥ १ ॥ हनुमानने समस्त छोकोंसे न होनेंके योग्य जो बड़ा भारी कार्य कियाहै; ऐसा कार्य पृथ्वी पर दूसरे से होना तो दूर रहे, कोई मनसभी नहीं कर सकता ॥ २ ॥ गरुड़, वायु, और हनुमान, इन तीन जनोंके सिवाय और किसी दूसरेकी गित हम ऐसी नहीं देखते जो महा सागरको छांच जाय ॥ ३ ॥ देव, दानव, यक्ष, गन्धवं, उरग, व राक्षस छोगोंसभी अजय उस रावणसे पाछी जातीहुई छंका पुरीमें ॥ ४ ॥ वछ सहित प्रवेश करके. कीन जीवित रहकर वहांसे चछा आ सकताहै छंकापुरी राक्षस छोगोंसे रिक्षत होनेके कारण जैसीकि प्रवेशकरनेंके योग्य होगई है ॥ ५ ॥ सोवीयंवान हनुमा-

नजीके अतिरिक्त और किसमें सामर्थ है कि जो वहां प्रवेश करसके ? इस प्रकारसे अपने विक्रमके योग्य बल प्रकाश करके हनुमानने सुत्रीवजीका बड़ाभारी भृत्यकार्य पूरा कियाहै ॥ ६ ॥ जो सेवक स्वामी करके अति कठिन कार्यमें लगाये जाने परभी उसे मनलगाय कर अनुराग सहित सिद्धकरताहै. पंडित लोग उसको पुरुषोत्तम कहते हैं ॥ ७ ॥ जो सेवक एक कार्यमें नियुक्त होकर प्रभुके हितकारी और दूसरे कार्योंके आजाने पर उन्हें समर्थ होकरभी नहीं करता वह मध्यम पुरुषहै ॥ ८ ॥ जो सेवक समर्थ होकर बतलाया हुआ कार्य अति यत्नसे पूरा नहीं करता, वह अधम पुरुष कहा जाताहै ॥ ९ ॥ परन्तु हनुमानजीने राजाज्ञामें नियुक्तहोकर अपना कर्तव्य कार्य यथावत पूरा कियाहै. और अधिक करके इन्होंने अपनी छघुताई नदिखाकर सुग्रीवजीको अत्यन्तं सन्तुष्ट कियाँहै ॥ १० ॥ हुनुमानजी जानकीजीको देख आये, इस्सेहम और महा बळवान छक्ष्मण व दूसरे रचुवंशियोंने आत्म घात रूप घोर अधर्मसे रक्षा पाई है, क्योंकि जानकीका समाचार नपानेंसे इम निश्चयही प्राण त्यागनकरते, फिर् हमारे बिना छक्ष्मण इत्यादि कोईभी प्राण धारण करनेंमें समर्थ नहीं होते ॥ ११ ॥ किन्तु दीन अवस्थामें ऐसेप्यारे संवाद देनेवाले हनुमान का इस कार्यके योग्य हम कुछभी प्रिय नहीं करसकते. यही वात हमारे अंतःकरणको अत्यन्त खेद कर रही है ॥ १२ ॥ जो हो. इस समय हमारा यह लिपटाय कर मिलनाही सर्वस्वदान स्वरूप महात्मा हनुमानका कार्यके योग्य पुरस्कार होवै ॥ १३ ॥ सर्व कार्यीके करनेमें समर्थ हतु-माननी सीतानीकी सुधि छेकर नो छंका से आये तब रचुसत्तम श्रीराम-चंद्रजीसे पहले कहे हुए वचन कहकर प्रीति पुलकित शरीरसे जनको भेटते हुए ॥ १२ ॥ रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ और फिर क्षणभरतक चिन्ता करके कपिराज सुत्रीवजीके सन्सुखही फिर यह वचन बोले ॥ १५ ॥ कि हम सर्व प्रकारसे सीताजीके हुड़नेमें यत्नकरके यद्यीप कार्य सिद्धिकर चुकेंहें परन्तु इस समुद्रकों देखकर फिर हमारे मनका उत्साह टूटाजा ताहै ॥ १६ ॥ यह आयेहुए वानर गण किस प्रकारसे दुष्पार, अति-जलवाले समुद्रके दक्षिण पार पहुँचेंगे ॥ १७ ॥ यद्यपि, सीताजी लंका पुरीमें हैं, ऐसा वृत्तान्त हमारे निकट कहा गयाहै। परन्तु वानर लोगोकें

समुद्र पार जानेका, क्या उपायहै, इस पूछनेका क्या उत्तर होगा ॥ १८॥ इत्युक्काशोकसंभ्रांतोरामःशत्रुनिबर्हणः ॥ हनूमंतंमहाबाहुस्ततोध्यानमुपागमत् ॥ १९ ॥

श्राञ्जोंके मार्गेवाले शोकसे संतापित श्री रामचंद्रजी महात्मा हनुमान जीसे ऐसा कह फिरकुछ चिन्ता करनेंलगे ॥ १९ ॥ इत्यापें श्रीमद्रा मायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये लंकाकांडे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

## द्वितीयःसर्गः।

तंतुशोकपरिद्यूनंरामंदशरथात्मजम् ॥ उवाचवचनंश्रीमान्सुग्रीवःशोकनाशनम् ॥ १॥

ि तिसके पीछे हनुमानजी शोकसे संतापित हुए दशरथजीके पुत्र श्री रामचंद्रजीसे इस प्रकारके शोक नाश करनेंवाले वचन कहनें लगे ॥ १ ॥ हेवीर! आप किस कारणसे साधारण मनुष्योंकी समान ऐसा संताप कर-तेहैं। अब आप ऐसा संताप न कीजिये; जिसप्रकार उपकार न माननेंवाला पुरुष दूसरेक साथ सौहद छोड़ देताहै. वैसेही आप इस वृथा संतापको त्याग कीनिये ॥ २ ॥ हे रघुनंदन। जविक रात्रका समस्त वृत्तान्त और वासस्थान जाना गयाहै तव तौ फिर हम आपके संतापका कोईभी कारण नहीं देखतेंहैं ॥ ३ ॥ आप मतिमान शास्त्रोंके जाननें वाले. दीर्घदशी और पंडितहैं, इसिलिये योगी पुरुष जिस प्रकार अपनेको दूषण लगानें वाली बुद्धिका त्याग करदेतेहैं, वैसेही आपभी इस प्रयोजन नाज्ञकरनें वाली. अशुभदायिनी बुद्धिको छोड़ दीजिये॥ ४ ॥ इम लोग सबही मछली व नाके आदि जीवोंसे पूर्ण इस महा समुद्रको लांवकर लंकापर चढ़ आपके शञ्चका नाश करेंगे॥ ५॥ हेवीर। उत्साह रहित, दीन स्वभाव और ज्ञोकाकुल पुरुषके सबही प्रयोजन नष्ट होजातेहैं; और ऐसाही प्ररुप विपदोंमें पड़ा करताहै ॥ ६ ॥ यह रण करनेंमें चतुर समस्त वानर यूथपति गण आपका त्रियकार्य सिद्ध करनेकी वासनासे अग्निमेंभी प्रवेश करनेंका उत्साह करतेहैं, फिर समुद्रका पार जाना क्या बड़ी वात है ॥ ७ ॥ हमनें इन लोगोंके हर्षित बदनका भाव देख कर इस

प्रकारका, हृढ़ निश्चय कियाँहै ॥ ८ ॥ इस समय जिसप्रकारसे हम विक्रम प्रकाश करके आपके शत्रु उस पाप कर्म करनेंवाछे रावणका विनाश करके जानकीजीको लासकें ऐसा उपाय आप की-जिये ॥ ९ ॥ हे राववा इस समुद्रके ऊपर जिसप्रकार सेतु वैंध जाय और हम सब जिसप्रकारसे उस राक्षसराजकी छंकापुरीको देख सकें इस समय आप वैसाही उपाय कीजिये ॥ १० ॥ आपने त्रिकूट पर्वतके शिखरपर बसी हुई छंकापुरीको जैसेही देखा कि वैसेही आप मनमें, नि-श्रय समझ लीजिये कि रावणका विनाज्ञ होगया ॥ ११ ॥ मकरालय स-मुद्रके ऊपर विनासेत बांधे इन्द्रादि देवगण अथवा असुर गण कोईभी उस छंकापुरीके रूंधनेंको समर्थ नहीं होसकते ॥ १२ ॥ आप यह निश्च-यही जानळीजिये कि छंकातक समुद्रके ऊपर पुछ बंध जातेही उसपरसे होकर समस्त सैना पार उतर जायगी; और फिर विजयकी प्राप्ति होनेमेंभी कुछ सन्देह नहीं कारण कि यह समस्त काम रूपी वानर संयाम करनेमें बड़े चतुरहैं ॥ १३ ॥ हे महाराज! आप इस सर्व विनाशिनी विकल बुद्धि-को छोड़ दीनिये, कारण कि पृथ्वीपर शोकहींहै जो मनुष्यके वीर्यको न-ष्ट किया करताहै ॥ १४ ॥ जो कार्य श्रूरताका अवलम्बन करके किया-जाताहै वह तुरंत शूरताका किया कार्य करनेवालेको भूषण होजाता है ॥ १५ ॥ कारण कि नष्ट होंने या सोयजानेंपर आप सरीखे महा-त्मा शूर पुरुष गणोंकाभी नाश करनेंको शोकही कारणहै। इस कारण हे महाप्राज्ञ। ऐसे समय आप महात्मा अपने तेज बलसे ऋरता और धी-रताका प्रहण करके वही कीजिये कि जो ऐसे समयमें मनुष्य किया क-रतेंहें ॥ १६ ॥ आप बुद्धिमान लोगोंमें श्रेष्ठैंहं और सब जास्त्रोंके अर्थभी भटी भांतिसे जानतेहैं, फिर होंमें और अधिक कहनेंकी क्या आवइय-कताहै; हम समान मंत्री लोगोंके साथ रहनेंपर आप अवश्यही शत्रुको जीतलेंगे ॥ १७ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी! हम तीनोंलोकोंके मध्यमें ऐसा कि-सीको नहीं देखते कि जो आपके धनुष धारण कर संग्राममें खड़े होनें-पर आपके सामने खड़ा हो सकै ॥ १८ ॥ आप वानर गणोंको जिसका-र्येका भार देंगे, उसकार्यका किसीप्रकार नाज्ञ नहीं होगा, हम समस्तही

इस अक्षय समुद्रके पार होकर देवी जानकीजीको छे आवेंगे॥ १९ ॥ इस कारणसे आप शोकको छोड़कर क्रोथका ग्रहण कीजिये, क्योंकि उद्यम रहित होकर क्षत्रिय सौभाग्यवान नहीं होसकता, जो क्षत्रिय अत्यन्त कोधी होताहै; तो सबही उससे भय माना करतेहैं॥ २०॥ हम तो सबही कुछ यत्निये तैयार बैठेहैं, इस कारण आप इस समय इस भयंकर नदीपति समुद्रके पार होनेका कोई सूक्ष्म (बारीक) उपाय विचारिये॥ २१॥ हमारी इस सैनाके समुद्र पार होतेही निश्चय आप विजयको प्राप्त करेंगे और मनमें आप समुद्रका छांचा जाना और विजयका होनाभी समझही छीजिये॥ २२॥ यह रणवीर कामक्ष्मी वानर गण शिछा और वृक्षोंकी वर्षा करके समरमें शञ्च गणोंको मारडाछेंगे॥ २३॥ हे रणप्रिय। हमारे मनमें तो यह आताहै. कि किसीप्रकार समुद्रके पारहुए और रावणका यु-द्धमें नाश्च हुआ॥ २२॥

किमुक्काबहुधाचापिसर्वथापिजयीभवान् ॥ निमित्तानिचपश्यामिमनोमेसंप्रहृष्यति ॥ २५॥

हे राजन अधिक कहनेंकी क्या आवश्यकताहै; आप सबही प्रकारसे विजयको प्राप्त करेंगे कारण कि इधर उधर ग्रुभ निमत्तोंको हम देखतेहैं, और हमारे मनमें हर्षभी अत्यन्त होरहाहै ॥ २५॥ इ०श्रीम॰ वा॰ आ॰ छं०द्वितीयः सर्गः ॥ २॥

> तृतीयः सर्गः ॥ सुग्रीवस्यवचःश्चत्वाहेतुमत्परमार्थवत् ॥ प्रतिजग्राहकाकुत्स्थोहनूमंतमथात्रवीत् ॥ १ ॥

तिसके पीछे परमार्थके जाननेवाले काकुत्स्थ श्रीरामचंद्रजी सुग्री-वके यह युक्ति युक्त वचन सुनकर उन सबको अंगीकार करते हनुमा-नजीसे बोले ॥ १ ॥ हेहनुमन ! तपस्याके बलसे इस समुद्रका पुल बांधदेना, इसका समस्त जल शोखलेंना अथवा जिस प्रकारसे कहो हम सबही भांति इस समुद्रके पार जाय सकतेहैं ॥ २ ॥ जबसे तुमको वहांसे आये हमनें देखाँहै तबसे कई एक बातोंको जाननेंके लिये हमारी इच्छा हुईहै. सो तुम हमारे निकट वह सब वर्णन करोकि; उस गमन करनेके

अयोग्य ठंकापुरीमें कितने किलेहें। ॥ ३॥ राक्षस रावणके यहां सेना कितनीहै? द्वारोंपरके दुर्ग किस प्रकारकेहैं। वहां पर खुदीहुई परिखा परिच, और पृथ्वीके भीतर अटारियें हैं या नहीं? राक्षस छोगोंके रहनेके स्थान कैसेहैं॥ ४ ॥ तुम दर्शन करने, वर्णन करने दोनों वातोंमेंही अत्यन्त चतुरहो, इस कारण छंकामें जो कुछ तुमनें देखाही वह निःशंक चित्तसे हमारे निकट यथार्थ वर्णन करो ॥५॥ तव वचन बोळनेमें चतुर पवनकुमार हतुमानजी श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुनकर फिर उनसे वोले ॥ ६॥ हेराजन्। वह छंकापुरी गुप्त भावसे राक्षसों करके जिस प्रकारसे रक्षित होतीहै वह हम सब कहतेहैं आप अवण करें॥ ७॥ राक्षस छोग रावणके तेजसे सावधानहो परम समृद्धि पायकर स्नेह सहित जिस प्रकार छंकाके मध्यमें वास करतेहैं वह समुद्रकी भयानकता ॥८॥ सैना समूहका विभाग. उनके वाहनोंकी गिनती. और कर्मादिका यथावत् वर्णन करतेहैं, आप अवण करें। वानरश्रेष्ठ हतुमानजी यह कहकर वहांके रत्ती २ जाने समाचारोंको कहनें छगे॥ ९॥ छंकापुरी सदाही हर्षसे परिपूर्ण, मतवाले हाथियोंसे विराजमान अनेक स्थानोंमें रथोंसे सुशोभित, राझस छोग सदा इस पुरीकी रक्षा किया करते हैं यह पुरी घोडोंसे भरी हुई है और धर्षण करनेंके अयोग्यहै ॥ १०॥ उस पुरीके महा अर्गछा ( मूसछा ) युक्त बड़े हढ किवाड़ छगे हुए बड़े भारी चार द्वारहैं॥ ११॥ उन चार द्वारोंमें भीतरेसे बाण और शिलादि फेंकनेके लिये हढ़ और बड़े भारी इषु पल यंत्र (कल) लगे हुये हैं। कि जिस्से आतीहुई श्रास्त्री सैना बाह-रहीसे रोक दी जातीहै ॥ १२ ॥ राक्षस रावणनें वहां पर छोहेके सारसे-वनी हुई शिला और सैकडों हजारों ॐ पैनी शतिघ्रयें सजाय रक्खीं हैं.जोिक साफकीहुई रक्ली और महा भयंकर जान पड़तीहैं, छाखों शुच्च जिनके द्वारा दूरसेही मार डाले जांय ॥ १३ ॥ मूंगा. मणि. वैदूर्य. और मुक्ता-दिसे जिंदत उसकी वह सुवर्णसे बनीहुई छहर दिवारी पर बड़े दुःखसेभी कोई नहीं जायसकता॥ १२॥ उस छहर दिवारीके चारों ओर परिखा युक्त, मीन सेवित, भयंकर नाकोंसे व्याप्त और बहुत सारे शीतल जलसे

<sup>\*</sup> शतन्नी नाम तोपकाहि ॥

परिपूर्ण अगाध जलाज्ञायहै ॥ १५ ॥ उस पुरीके चारों द्वारों पर खांवेके पार होनेके छिये चार संक्रमेंहैं, और उनके निकटमें बहुतसे इतिही इत्यादि यंत्र रक्षे और बहुतसे संग्राम करनेंके स्थानभी बने हुएहैं ॥१६॥ शबकी सैनाके आजानें पर वह चारों संक्रमहीं उनकी चढाईसे पुरीकी रक्षा करतेहैं, और वहां पर जो यंत्र लगे हुएहैं उनको घुमातेही खांवेका जल चारों ओरको उफन उठताहै कि जिस्में शत्रुकी सेना डूब जातीहै ॥ १७ ॥ उन चार संक्रममें एक संक्रम सबसे अधिक हढ बळवान अकम्पा और अति बड़े २ कंचनके अनेक खंभों और वेदिका ओंसे शोभायमानहै॥१८॥ हे श्रीरामचंद्रजी ! रावण युद्धाभिलाषी होकर बल देखनेके लिये प्रमा-द रहित और सावधान व अक्षुभित अन्न वरणसे इस संक्रमके निकट शत्रु से छड़नेको तैयार हो जाता है ॥ १९ ॥ राक्षसराज रावणकी राजधानी छंकापुरी पर्वतके शिखरपर वसीहुई है, विना किसीका अवलम्बन किये उस पर चढना होताहै । वह देवता छोगों के दुर्गकी समान अतिशय दुर्गमहैं । उसमें नदीदुर्ग, गिरि दुर्ग और प्रकारके कृत्रिम दुर्ग विराज मानहैं वहांपर देवता लोग भी तौ जानेंका साहस नहीं करते ॥ २० ॥ हेरावव ! यह ठंका पुरी पार जानेंके अयोग्य समुद्रकें उस पार वसी हुई है जलका दुर्ग रहनेंसे वहांपर नांवमें आने जानेको भी मार्ग नहीं है. इस कारण आजतक उस पुरीकी कोई भी विशेष वार्ता नहीं जानता॥ २१॥ पर्वतके शिखर अनेक दुर्गीके बने रहनेसे अर्व गजसे परिपूर्ण अमरावती की समान यह लंका नगरी शबुओं करके बढे दुःखसे जीतनेक योग्य-है ॥ २२ ॥ महाराज! परिवा. ज्ञतन्नी (तोप) व और बहुत सारे यंत्र उस दुरात्मा रावणकी लंकापुरीको शोभायमान किये हुए हैं ॥ २३ ॥ उस पुरीके पूरववाले फाटकपर शुल हाथमें लिये बढे दुर्जय दशहजार राक्षस रात्रि दिन युद्ध करनेंके लिये तैयार रहते हैं, वह खड़्न युद्ध करनेंमें वडे चतुरहैं ॥ २४ ॥ दक्षिणके द्वारपर छाल राक्षस रहतेहैं; और वहांपर चतुरंगिणी सैनाके सहित और भी अनेक श्रेष्ठ वीर रहते हैं ॥ २५ ॥ प्-श्रिमके फाटकपर ढाळ तरवार लिये सब अख्न इस्त्रोंके चलानेमें कुश्ल दशलाल राक्षस रहते हैं ॥ २६ ॥ रथी और अञ्चारोही दश करोड श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए राक्षस रावण करके अत्यन्त पूजित हो उत्तरक

द्वारपर टिके रहते हैं ॥२७॥ और छंका पुरीके मध्य स्कन्धावारमें करनेमें बीचवाछे पडावपर एक करोड छन्धीस छाख राक्षस रहते हैं जो कि युद्ध करनेमें वहे कुकाछहैं व और भी इतने राक्षस वहां रहते हैं कि उनकी मिनती ही नहीं हो सकती॥२८॥हम उस महावछ राक्षसोंकी सैनाका चौथाई भाग नष्ट कर आये;पुरीमें आने जानेक छिये जो चार संक्रम बनेथे उनको तोड़ फोड डाछा और छंकाको जछातेमें हमनें छहर दिवारीको तोड़ र उत्से खांवे को पाटदिया ॥ २९ ॥ आप यह निश्चय जान छें कि हम किसी न किसी प्रकारसे समुद्र के पार जांयगे, और छंका नगरी भी वानरों से नाक्षको प्राप्त होगी ॥ ३० ॥ आपको अधिक सैनाका प्रयोजन क्या है? हे राघव! केवछ अंगद. द्विविद, मैन्द, जाम्बवान, पनस, नछ, और सेनापति नीछ इन कई एक जनोंसे ही कार्य सिद्ध हो जायगा ॥ ३९ ॥ वस हम इतने वानर समुद्रके पार होकर रावणकी महापुरीमें जायकर पर्वत, वन परिखा तोरण सहित ॥ ३२ ॥ घवरहरे व प्राकारोंके सहित छंकापुरीका नाक्ष कर सीता देवीको आपके निकट छे आवेंगे ॥ ३३ ॥

#### एवमाज्ञापयक्षिप्रंबलानां सर्वसंग्रहम् ॥ मुहूर्तेनतुयुक्तेनप्रस्थानमभिरोचय ॥ ३४ ॥

हे महाराज! इस समय आप बढे २ सैनापतियोंको ऐसी आज्ञा देकर शीन्नही ग्रुभ मुहूर्तमें युद्ध यात्रा करनेंके लिये तैयारियें कीजिये ॥ ३४ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये लंकाकांडे तृतीयःसर्गः॥३॥

#### चतुर्थः सर्गः।

श्चत्वाहनुमतोवाक्यंयथावदनुपूर्वशः॥ ततोब्रवीन्महातेजारामःसत्यपराक्रमः॥ १॥

सत्य पराक्रम श्रीमहातेजमान श्रीरामचंद्रजी हनुमानजी करके यथा वत कहे इन समस्त वाक्योंको आदिसे अंततक सुनकर इस प्रकारसे बोले ॥ १ ॥ हे इनुमान्। इम उस भयंकर स्वरूप राक्षसकी छंका पुरी शीष्रही विष्वंस कर डालेंगे, यह जो तुमनें कहा, यह समस्तही हमको सत्य जान पड़ताहै ॥ २ ॥ हे सुश्रीव। तुम इसी सुहूर्तमें युद्धकी यात्रा करनेंके लिये तैयारही जाओ, कारणिक सूर्य भगवान इस समय, मध्य आकाशमें टिकेहैं; और ऐसे निजय देनेवाले अभिनित मुहूर्तमें. यात्रा करना बहुत ही ठीकहै ॥ ३ ॥ तो हम इस विजय मुहूर्तमें यात्राकरेंगे. तो रावण किसी प्रकारसभी अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ न होगा जिसप्रकार विष पान करके आतुर मनुष्य, मृत्युके समयमें अमृतकी समान औषधीके स्पर्श करनेंसेभी अपने जीवनकी आशा करताहै, वैसेही हम युद्ध यात्रा करनेंके छिये चलदिये, जानकीजीभी यह समाचार पाय जीवनकी आज्ञा न छोड़ देंगी ॥ ४ ॥ चंद्रमाके इस समय उत्तरा फाल्युनी नक्षत्रमें टिकर्नेसे हमारा सिद्ध देनें वाला यह ब्रह हुआहे, परन्तु कालको इसका हस्तके सहित योग होंनेसे यह हमारा निधन नक्षत्र हो जायगा, कारणिक पुनर्वसु नक्षत्रमें हमारा जन्म हुआथा। इसिछिये हे सुत्रीव! हम समस्त सैनाको साथलेकर, आजही युद्धके लिये यात्रा करेंगे ॥ ६ ॥ आगे जो ग्रुभ छक्षण हमको हो रहेहें इसको देख कर हमको बोध होताहै, कि इम सब रण भूमिमें रावणका नाज्ञ करके जानकीजीको छेआ वेंगे ॥ ६ ॥ इमारे दाहिने नेत्रके ऊपरका भाग वारं वार फड़ककर मानो .रामचंद्र तुमनें विजय पाई, यही प्रभास करताहै ॥ ७ ॥ तिसके पीछे अर्थ विज्ञारद धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी वानरराजसुत्रीव और छक्ष्मणजी से पूजे जाकर फिर यह बोले॥ ८ ॥ सेनापित नील. वेग वान शत २ सहस्र २ वानरोंकी सैना साथ छेकर मार्ग देखनेंके छिये इस सैनाके आगे २ चलें ॥ ९ ॥ हे सैनापित सुत्रीव । जहां उत्तम फल. मूल और मीठा शीतल जल वहतहै, तुम नीलको ऐसे मार्गसे सेनाको लेजानेकी आज्ञादो ॥ १० ॥ दुरात्मा राक्षस गण मार्गमेंके फल और जल इत्यादि सब वस्तुओंमें विषादि मिलाकर कहीं उनको दूषित नकरदें, इस कारण सदा तुम उनकी रक्षा करते रहना 🟶 ॥ ११ ॥ वानर लोग छलांग मारकर टीकरी और वृक्षादि ऊंचे स्थलोंमें चढ़ २ कर पृथ्वीके नीचे टिके वनके किले और वनोंमेंभी भली भांति देखेंकि कहीं शत्रुकी सैना तौ घात लगाये नहीं बैठींहै ॥ १२ ॥ हमारी इस सैनामें बालक या वृद्ध होनें-

<sup>\*</sup> मूलमें विष मिलानेंकी कथा नहीं है. यह टीका कारका अभित्राय है ॥

के कारण जो कोईभी साररहित ज्ञातहो उसको किष्किन्या पुरीमेंही छोड़ चलो; कारणिक हमारा यह. लंकाका. समर. कार्य अत्यन्तही घोर होता हुआ जान पड़ताहै, इस छिये विक्रम सम्पन्न सैनाकेही सहित वहां पर जाना उचितहै ॥ १३ ॥ शत सहस्र महा वळवान वानर सिंह. इसमहा सागरकी समान वानर सैनाको छेकर चर्छे ॥ १८ ॥ पर्वताकार गज महा बळवान गवय और गवाक्ष मद गर्वित गो वृपभकी समान सैनाके आगे २ चलें ॥ १५ ॥ कूद्नेवालोंमें अग्रगण्य वानरश्रेष्ठ ऋपभ दक्षिण दिज्ञाकी रक्षा करते हुए वानर सैनाके साथ चलें ॥ १६ ॥ मतवाळे हाथीकी समान दुर्जेय वेगवान गन्धमादन नाम वानर सैनाके सहित बाई ओरकी रक्षा करताहुआ गमन कर ॥ १७॥ जिस प्रकार देव-राज इन्द्रजी ऐरावत हाथीपर सवार होकर चळतेहैं वैसेही हम हनुमान-जीके कंधेपर चढ़कर समस्त सैनाको हर्ष उत्पन्न कराते सैनाके बीचमें चर्छेंगे ॥ १८ ॥ और सार्वभौम नामक हाथीपर चढ धनाधिपति यक्ष राज कुबेरजीकी समान यमराजकी समान कोप किये अंगदजीकी पीठ पर चढकर छक्ष्मणनी हमारे साथ २ चलें ॥ १९ ॥ ऋक्षरान नाम्बवान्, महाबाहु सुषेण और वेगद्शी यह तीन सैनाके पीठकी रक्षा करते चुछें ॥ २० ॥ जिस प्रकार तेजस्वी वरुणजी सब लोकके पश्चार्दकी रक्षा करतेंहें, वैसेही कपिराज सुत्रीव सैनाके जयन देशकी रक्षा करें, वानर श्रेष्ठ महाबलवान् सैनापति सुग्रीवजी श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुनकर वानर लोगोंको श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञानुसार कार्य करनेको आज्ञा देते हुए॥ २१॥ आज्ञा पातेही वह महाबळवान वानरगण उछछ २ कूद २ अपने आश्रमके स्थान गुफा और पर्वतके शिखरों में से बाहर आये॥ २२ ॥ तिसके पीछे धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी वानरराज सुग्रीव और छक्ष्मणजीसे सुपूजितहो दक्षिण दिशाको यात्रा करते हुए॥ २३॥ शत २ सहस्र २ कोटि २ अरव २ वानरोंकी सेना श्रीरामचंद्रजीके साथ चली॥ २४॥ उस कालमें हर्षित, कौतुक युक्त और सुमीव पालित वह वड़ी भारी वानरी सैना श्रीरामचंद्रजीके पीछे २ चली ॥ २५ ॥ कोई २ वानर सेनाकी रक्षा करनेंके लिये चारों और कूदते फांदते व गर्जन करते हुए आगे लगे हुए फल मूलादिकी गुद्धागुद्ध परीक्षा करनेके लिये आगे बढे, कोई सिंहनाद.

कोई सामान्य नाद करके दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥ २६ ॥ वह वानर गमन करनेंके समय सुगंधि युक्त मधुर फल भक्षण करते, और मंजरी पुष्प शोभित महा वृक्षोंको उलाड २ अपने ऊपर छादकर छे चले ॥२७॥ कोई२गर्वित होकर एक दूसरेको उठाकर छे चलते. और कंधेसे पृथ्वीपर गिराने लगे। कोई २ कम २ से चलनें लगे, और कोई ऊंचेमें गमन करते हुए दूसरोंको पृथ्वीपर गिराने छगे ॥ २८ ॥ रावण व और दूसरे समस्त राक्षसोंको इम मार डालेंगे, वानरलोग श्रीरामचंद्रजीके सन्मुख वारंवार यह कहकर गर्जन करने छगे॥ २९॥ महावीर ऋषभ गन्धमादन, और नील बहुत सारे वानरोंके साथ मार्गोंको शोध करते हुए सैनाके आगे २ चलनें लगे ॥ ३० ॥ शत्रुओंके संहार करनेंवाले श्रीरामचंद्र लक्ष्मण और वानरराज सुत्रीवजी बलझाली और भयंकर मूर्ति वानर गणेंकि साथ उनके मध्य भागमें गमन करने लगे ॥ ३१ ॥ महाबलवान् ज्ञातबलि दशकिरोड वानरसैनाको संगिलिये अकेलाही उस समस्त वानर सैनाकी रक्षा करनें लगा ॥ ३२ ॥ एक अरव वानरोंकी सैना संगलिये महावल-वान, केज्ञरी, पनस, गज, और अर्क उस सैनाके एक पार्श्वकी रक्षा करते हुए चले ॥ ३३ ॥ सुषेण और जाम्बवान्, असंख्यरीछोंकी सैनाको संग िंठये सैनाके मध्यमें टिके सुग्रीवजीको आगे करके सैनाके पश्चात् भागकी रक्षा करते जातेथे॥ ३४ ॥ पीछे वानरकी सैना चलते २ चारों ओरके नगरोंमें पीडा करके वहां उपद्रव न मचावै, इसकारण कूदनें फांदनें वालों में श्रेष्ठ वानर पुद्भव महा वल सैनापति नील सर्व प्रकारसे उनको रोकता हुआ चला॥ ३५ ॥ वलीमुल क्षण्पाङ्घ, जङ्घ रभस + यह जीवतासे चलनेके लिये सब सैनाको उत्साहित करने लगे ॥ ३६ ॥ इस प्रकारसे वीर्यवान वानरोकी सैनाने जाते २ अनेक प्रकारके वृक्षोंसे शोभित पर्वत श्रेष्ठ सह्य पर्वत देखा ( यहां प्रथम विश्राम ) और खिले हुए कमल फूळोंसे शोभायमान सरोवर और श्रेष्ठ तडागभी इस सैनाने देखे परन्तु भयं-कर कोप करनेवाले श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञा जान डरकेमारे॥ ३७॥ ३८॥

<sup>\*</sup> किसी २ मूळ प्रन्थमें "बळीमुख" के बदले "दरीमुख, यह पाठ दृष्टि आताहै ॥
- स्दो एक मूळ ग्रंथोंमें "रभस,के बदले " सरम" यह नामान्तर देखा जाताहै॥

वानर छोग नगर और जनपदके निकटभी न जाते। यहा सागरकी स-समान भयानक वह वानरोंकी बड़ी भारी सेना ॥ ३९॥ भयंकर ज्ञब्द करते हुए महा सागरकी नांई शब्द करती क्रमसे सद्य पर्वतकी प्रथम सीमापर आय पहुंची; श्रीरामचंद्रजीके पार्श्वमें वह कपि कुंजर वानर ग-ण ॥ ४० ॥ श्रेष्ठ सार्थिसे चलाये जाकर श्रेष्ठ घोड़ोंकी समान छलांग मारकर ज्ञीत्रतासे गमन करनें छगे। उस काल अंगद व हरुमानके उपर चढे हुए वह पुरुष श्रेष्ठ श्रीराम रुक्ष्मण ॥ ४१ ॥ राहु और केतुसे छुए हुए सूर्य चंद्रमाकी समान शोभा धारण करते हुए । फिर वानर राज सुत्रीव, और रुक्ष्मणजीसे सुपूजित होकर ॥ ४२ ॥ धर्मात्मा श्रीरामचंद्र-जी इस प्रकारसे सैना सहित दक्षिण दिशाको चले फिर भवियष्त् कर्मका तत्त्व जाननेवाळे अंगदजीके कंधेपर सवार लक्ष्मणजी ग्रुभ वाणीसे ॥४३॥ परिपूर्ण अर्त्थ युक्त वचन श्रीरामचंद्रजीसे वोले हे रघुनाथ! हरी हुई वैदेही-जीको पाय श्रीव्रतासे रावणको मार॥ ४८॥ आप पूर्ण मनोरथ हो धन जनसे पूर्ण अयोध्याको छौट जांयगे, हे राघव! पृथ्वी और आकाशमें हम बड़े भारी निमित्त ॥४५ ॥ ग्रुभ करनेंवाले और आपके कार्यको सिद्धि बता-नेवाछे देखतेहैं। यह देखिये मन्द, शीतल, सुगन्धित अनुकूल पवन. सै-नाको सुख देनेके लिये चलरहाहै ॥ ४६ ॥ समस्त मृग पक्षी गण वियोग रहित श्रवण सुख दायी स्वरसे अन्द कर रहेहैं । सब दिशायें प्रसन्नेहें दिवाकर विमल किरणोंसे प्रकाश कर रहेहैं ॥ ४७ ॥ प्रसन्न किरणवाले भृगुनंदन ज्जुक्रजीभी आपके पीछेंहें। देखिये आकाज्ञा मेघ इत्यादिकी मछी-नतासे रहित होकर विमल होगयाहै, इस कारण ब्रह्मांचे और परमार्षे गण ध्रवकी प्रदक्षिणा करते विमल किरणोंका प्रकाश प्रगटाते उदय हुएहैं ॥८॥ महात्मा इक्ष्वाकु गणोंके पितामह राजार्षे त्रिशंकुजी, विश्वामित्रजीके बनाये सप्तर्षि मंडलके बीचमें पुरोहित विशष्टिजीके साथ विमल दीप्ति प्र-काशित कर रहेहैं ॥ ४९ ॥ और इक्ष्वाकुलोगोंका परमहितकारी विम-छ व उपद्रव रहित विशाखा नक्षत्रभी वैसेही प्रकाशित होरहा है ॥ ५० ॥ यह देखिये राक्षस लोगोंके हितका करनेंवाला निऋति दैवत मूलनक्षत्रभी झुके हुए दंडाकार उदय हुए धूमकेतु ग्रहसे स्पर्शित हो पीड़ा और संताप पाय रहाँहै ॥ ५१ ॥ महाराज। इन सब बातोंको देख भाछकर

जान पड़ताहै कि राक्षसोंको विनाइ। करनेहींके लिये यह सब निमि-त्त उदय हुएहैं; कारण कि जिसकी मृत्यु निकट आजातीहै, उसको ही नक्षत्र और गृहोंकी पीड़ा होती है॥ ५२ ॥ सरोवरोंका जल मधुर और विमल्है, समस्त वृक्ष अकालमें फल उठेहैं; समस्त वृक्षोंके अका-लमें फूलनेंसे उनकी सुगन्धि उनकी ऋतुसेभी अधिक हुईहै ॥ ५३ ॥ हे प्रभो। इस व्यूहाकारसे सजी हुई वानरोंकी सैनानें तारकासुरसे संया-म करनेंमें रत देवसैनाके समान अधिक शोभा धारणकीहै। हे आ-र्ये! आप यह समस्त ग्रुभ निमित्त देखकर प्रसन्नताको प्राप्त होंने ॥ ५८॥ सुमित्रानंदन लक्ष्मणनीने इस प्रकारसे कहकर श्रीरामचंद्रनीको समझाया तिसके पीछे वह वानरोंकी सेना, पृथ्वीके बड़ेभारी भागको टककर गमन करने लगी॥ ५५॥ उस कालमें नख दाँतोंको आयुध बनाय उन ऋक्ष. वानर और गो पुच्छ वानरोंके कर चरणसे उठी हुई धूलकी राशिनें ॥ ५६ ॥ सूर्यकी शोभाको ढकंकर समस्त दक्षिण दिशाको भयंकर अधकारसे छाय लिया ॥ पर्वत वन आकाश सहित वह वानर वाहिनी ॥ ५७॥ दक्षिणदिशाका गमन करने लगी. जैसे मेचमाला आकाशको छाय लेतीहै, जब बहुत योजनों तक व निरन्तर वानरोंकी सेना उत्तरने छगी॥ ५८॥ तव उनके खळभळानेंसे नदियां स्वभाविक गतिको छोड़ विपरीत गतिको वहतीथीं। इस प्रकारसे यह बड़ी भारी सेना विमल वारि पूर्ण सरोवर, वृक्ष पूर्ण पर्वत, ॥ ५९ ॥ समान भूमि प्रदेश और फल फूल युक्त वनोंके बीचमें प्रवेश करती हुई, ऊंचीनीची, तिर्छी सीधी सब ओरको सब प्रकारसे जातीथी ॥ ६०॥ बड़े भारी पृथ्वीके भागको ढककर वह बड़ी भारी सैना गमन करने छगी उस कालमें वायुकी समान वेगवान उन वानरोंके मुखसे हर्षका लक्षण प्रगट हो रहाथा ॥ ६१ ॥ और वह सब वानर " श्रीरामचंद्रजीके अर्थ संग्राम करेंगे " कहकर विक्रम और मार्गमें परस्पर हर्ष वीर्य और बलको दिखा-तेथे ॥ ६२ ॥ और यौवनोचित अनेक प्रकारके दर्प चिह्न दिखायकर कूर ध्वनि करते व कीड़ा करतेथे, उन गजकी समान वानरोंमें कोई २ बड़ी शीवतासे चलते, और कोई २ आकाश मार्गमें गुमन करने लगे ॥ ६३ ॥ और कोई २ हर्ष सहित रावणको सुनानेंके लिये किल

किला ज्ञब्द करते, कोई २ पूंछ फटकारनें लगे, कोई २ पृथ्वीपर चरण मारनें लगे ॥ ६८ ॥ और कोई २ वाहें फैलायकर वृक्ष और पर्वतोंको उखाड़नें व तोडनें पर्वताकार कुछेक वानरगण पर्वतोंके शृङ्गींपर चढकर ॥ ६५ ॥ महानाद करके हँसते कीड़ा करने लगे, कोई २ हँसते हुए विक्रम प्रकाश करके प्रवल वेगसे वहुत सारी कोमल वेलोंको तोड़ पृथ्वीपर गिराते ॥ ६६ ॥ जँभाई छेते विक्रमसे वृक्षादिकोंको उसाङ र फेंक २ उनसे कीड़ा करनें छगे। उन अनेक स्थानसे आये हुए, सहस्रों लक्षों, करोड़ों अर्वी. खर्वी ॥ ६७ ॥ घोररूपी वानरोंसे पृथ्वी पूर्णहो गई । वह वानरोंकी बड़ी भारी सैना दिन रात चली जातीथी 🟶 ॥ ६८॥ हुषे प्रमुदित. युद्धाभिछाषी और सुग्रीवजीसे पाछित सर्व वानरगण शीवतासे चछे जातेथे। सीताजीके छुड़ानेंकी उनको इतनी शीवताथी कि एक मुहूर्त्तभी इन छोगोंनें कहीं विश्राम न छिया ॥ ६९ ॥ अनन्तर उन वानर छोगोंनें सन्मुखही विविधवन शोभित अनेक प्रकारके वृक्षोंसे युक्त सह्मपर्वत देखा और उस पर चढगये ॥ ७० ॥ और श्रीरामचंद्रजी भी विचित्रकानन युक्त सह्य व मल्य दोनों पर्वतोंकी नदियां व झरनें देखते भारुते चर्छे जातेथे ॥ ७९ ॥ उन पर्वतोंपर रुगे हुए चम्पक, तिलक. आम, अशोक. सिन्धुवार. तिमिष, करवीरादि वृक्ष वानर गण चलते हुए तोड़ते नातेथे॥ ७२॥ कोई २ अज्ञोक, करन, प्रक्ष,न्य त्रोध. जामन. आमला. और प्रवागादि वृशोंको तोडते उखाड़ते चल-तेथे ॥ ७३ ॥ पत्थरोंपर छगे हुए अनेक जातिके वन वृक्ष वायुके वेगसे चलायमान होकर अपने पुष्पोंको पृथ्वीके ऊपर वलेर रहेथे॥ ७८॥ रपर्श करनेंसे सुखका देनें वाँछा सुझीते छ चन्दन सुगन्धि युक्त वन वायु वहनें लगा, और अमरगण उस सुरिभ सुगन्धिस मोहित होकर मधुके प्राप्त कर-नेंकी छाछसा किये आकाशमें ही अपनी चेष्टा प्रकाशित करने छगे ॥७६॥ परन्तु यह पर्वत राज सह्य अनेक धातु ओंके ही द्वारा विशेष करके शोभा यमान हो रहाथा. उस काछमें उन समस्त धातुओं की रेणुने पवनसे चछा यमान हो कर ॥ ७६॥ उस बड़ी भारी वानर सैनाको टकछिया. कारणिक उस पर्वतपर सब ओरसे रमणीक और फूली हुई ॥ ७७ ॥ केतकी, सिन्ध-

<sup>\*</sup> यह दूसरा निवास हुआ ॥ दिन रातमें एक पहर विश्राम यह तीसरा निवास हुआ

वार, वासन्ती सुगन्धिपूर्ण, माधवी कुन्द जोिक फूछ रहाथा ॥ ७८ ॥ चिरबिल्व, मधुक, वज्जुल, अर्थात् स्थलपद्म, बकुल, रंजक, तिलक, पु-िष्पत नागके द्वार ॥ ७९ ॥ आम पाटली, अर्थात् गुलाव कोविदार फूले हुएथे मुचुलिन्द, अर्ज्जन, शिशुपा, कुटन आदि वृक्ष फूले हुए महक रहेथे ॥ ८० ॥ हिन्ताल, तिनिज्ञा, चूर्णक, कदम्ब, नील, अज्ञोक, साखु अंकोल, पद्मक ॥ ८१ ॥ आदिसब वृक्षोंको देखकर वानरोंने छिन्न भिन्न कर डाला उस रमणीक पर्वतपर रमणीक सरोवर और छोटी २ त-हैयां ॥ ८२ ॥ चक्रवाकोंसे युक्त कारण्डवनिषेवित प्रव अर्थात् जल मुरगावी, व क्रीश्र युक्त वराह मृगोंसे सेवित ॥ ८३॥ स्थान २ में भया-नक व्यात्र, रीछ, और सिंह कीडा कर रहेहैं और भयंकराकार बहुत सारे सपींसे युक्त वहांकी वापियेंथीं ॥ ८४ ॥ वहाँके समस्त सरोवर सुग-न्धि पूर्ण, फूले कमल, कुमुद, व और दूसरे जलवाले फूलोंसे शोभित थे ॥ ८५ ॥ पर्वतोंके शिखरपर अनेक प्रकारके पक्षी बैठे हुए बराबर मधुर स्वरसे गान कर रहेथे, वानरगण इन समस्त सरोवरोंमें नहाय और जल पीकर फिर खेल करनेंलगे ॥ ८६ ॥ समस्त वानर पर्वतोंके ज्ञिखर एक दूसरेको ढकेळनें और वृक्षोंके अमृत समान मीठे फळ व सुगन्धित पुष्प तीड़कर खाय २ फेंकनें छगे ॥ ८७ ॥ वानर छोग मदोन्मत्त होकर अनेक प्रकारके वृक्षोंको तोड़नें छगे, और बहुत सारे द्रोण, प्रमाण छट-कते हुए मधुफल लानें लगे ॥ ८८ ॥ मधुकी समान पिङ्गल वह वानर श्रेष्ठ गण मधुपान करतेहुए वृक्षोंको तोड़नें; छताओंको वसीटनें छगे॥ ८९॥ और पर्वतके सम्पूर्ण शिखरोंको कम्पायमान करते हुए वह वानर श्रेष्ठ गमन करने लगे। कोई २ वानर मधुपान करनेसे तृप्त होकर वृक्षोंपर चढ २ गर्जने लगे ॥ ९० ॥ उनमें कोई २ वानरगण वृक्षों परसे उतर रहेथे और कोई वृक्षोंपर चढ़ रहेथे उस कालमें वह देश वानर श्रेष्ठोंसे परिपूर्ण होकर जड़हन धान्यसे पूर्ण खेतकी समान शोभा-यमान होने लगे 🏶 ॥ ९१ ॥तिसके पीछे कमललोचन श्रीरामचंद्रजी

<sup>\*</sup> सजेड जब प्रमुको कटक अपार ॥ चौंकि सिद्ध मुनि जगेड डगेड महि अहि सहिसक्यों नभार ॥ फरकेडवाम अंग भुज सियके रावण हूँके धाम ॥ इत भये मंगळ शकुन हरष उत हरष शोक पर नाम, चूमातेजात विजय पद पगपग सुर डर हुळसन घोर ॥ रह्योपूरि धुनि सूर्य जयति जय कोशळराज किशोर ॥

यह चौथा विश्रामहुआ.

सह्य और मुख्य गिरिको नांचकर महेन्द्राचल पर आये। अनेक प्रकारके वृक्षोंसे भूषित उसके शिखर पर चढ़े ॥ ९२ ॥ दशरथ कुमार श्रीरामचंद्रजी उसके शिखर पर चढ़ कच्छप मीनों इत्यादिजीवोंसे पूर्ण जलिनिधि (संमुद्र) को देखते हुए॥ ९३॥ तब श्रीरामचंद्रजी व और संबनें सहा और मलय महा पर्वतोंको लांघकर भयंकर शब्दयुक्त समुद्र देखा।। ९८।।तव रमण करने वालोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजी पर्वतश्रेष्ठ से नीचे उत्तरकर सुत्रीव और रुक्ष्मणजीके साथ अति शीवतासे ससुद्रके उत्तम वेळा वनमें आये ॥ ९६ ॥ वहां पर आयंकर श्रीरामचंद्रजीने देखािक समुद्रके किनारेवाले पहाड़ोंकी तली सदा समुद्रके प्रवाहसे धीत होतीहै, श्रीरामचंद्रजी जन रहित तीर भूमि देखकर कहने लगे॥ ९६ ॥ हे बन्धु सुत्रीव। देखते २ हम सब समुद्रके किनारे पर आय पहुँचे। इस समय समुद्र पार जानेके विषयमें वह चिन्ता हमारे मनमें इस समुद्रको देंसकर उदित हुई है कि जो पहलेभी उदय नहीं हुईथी ॥९७॥इस विशास समुद्रका दूसरा किनारा दृष्टि नहीं आताः विना किसी श्रेष्ट उपायक किये इस समुद्रका उत्तरना कुछ सहज बात नहीं है ॥ ९८ ॥ हमारे वि-चारमें तो यह आताहै कि यहीं पर वानरोंकी सैनाका ठहरजाना उचित है, और यह वानरोंकी सैना जिस प्रकारसे समुद्रके पार होजाय, ऐसी मुत्रणा तुमलोग स्थिरकरो ॥ ९९ ॥ सीताजीके हरणसे पीड़ित महाबाहु सीतापति महासागरके निकट पहुँच कर सुत्रीवको इस प्रकारसे सैनाके टिकर्नेकी आज्ञा देतेहुए ॥ १०० ॥ उन्होंने सुत्रीनसे कहा हेकपि श्रेष्ठ इस वेला भूमिमेंही सैनाको टिकादो कारणिक समुद्रके पार होनेके विषयमें परामर्श करनेका समय आन पहुँचाहै॥ १०१ ॥ अपनी सैनाको छोडकर कहीं कोई नहीं जाय; कारणिक यहांपर राक्षसोंकी नियत की हुई अनेक ग्रप्त सेना है, ग्रुर वानर छोग सैनाके निवास स्थानक बाह-र चूमते हुए ऐसे भयसे इस सेनाकी रक्षा करें ॥ २ ॥ सुग्रीवनी श्रील-क्षणजीने श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुनकर, उस वृक्षपूर्ण समुद्रके किना-रे पर समस्त सेनाको टिकायाँ ॥ ३ ॥ उस समय महासागरके समी-प टिकी हुई वह वानर सेना मधु पिङ्गल वर्ण जलसें पूर्ण दूसरे महासागर

की समान ज्ञोभायमान होनें छगी ॥ १ ॥ तिसके पीछे वह वानर श्रेष्ट गण वेला वनको प्राप्त हो उसी स्थानमें टिककर समुद्रके दूसरी पार जानें की अभिलाषा करनें लगे ॥ ५ ॥ उस समय वानरसैनासमूहकी चिछाहटका शब्द समुद्रको महानादके शब्दको लोप करकै अवण गोचर होनें लगा ॥ ६ ॥ सुत्रीवजीसे पालित वह वानरवाहिनी ऋक्ष वानर और गोपुच्छ इन तीन भागोंमें बँटकर श्रीरामचंद्रजीका कार्य सिद्ध करनेंको यत्न वती हुई ॥ ७ ॥ समुद्रके किनारे पर टिकी वह वानर अनी सैना पवन वेगसे चलायमान होनेके कारण अति तरंगे उठते हुए समुद्रको देखनेलगी॥८॥ अति कठिनसे पार जानेके अयोग्य राक्षस सेवित समुद्रको देखते हुए, वानर यूथप गण वहां बैठेथे ॥ ९ ॥ जो उद्धि समु-द्र बड़े २ नाक और चिडयालोकें रहनेके कारण भयंकर हो रहाथा प्रदोष कालके समय जब उसमें फेन आजाताहै, तब ऐसा जान पडता है मानो इस रहाहै; और जब यह अपनी तरंगोंका विस्तार करताहै, त्व यही उसका नृत्यभाव जाना जाया करताहै ॥ १०॥ इस समय चंद्रमाके उदय होनेसे ससुद्रका जल बढ़नें लगा और चंद्रमाका प्रतिबिम्ब उसके वक्षस्थलमें शोभायमान होनें लगा । यह समुद्र पात्।लकी समान भयंकर उसके इधर उधर तिमिङ्गिल मत्स्य शोभा दे रहेथे॥ ११॥ उस कालमें महासागर तरंगोंके अग्रभावसे मानो फेन रूप चन्दनकी पीस रहाथा और चंद्रमा अपनी किरण समूहोंसे उसको ग्रहण करके दिगङ्गनाओंके अंगोंमें छेपनकर रहाथा ।" यह सागर प्रकाशित फण वाले सर्गीसे युक्त व और जलचर जीवोंसे मरे अनेक पर्वतोंसे व्या-प्त ॥ १२ ॥ होनेके कारण मार्ग रहित सब किसीके जानेके अयोग्य, और असुर लोगोंके वास करनेकी भूमिहै, मत्स्य नाके और नागादिके भोग-का स्थान उन्हीं जीवोंके पवनके संयोगसे चलायमान होनेंके कारण॥१३॥ जलराशि कभी उपरको उठताथा कभी फिर नीचेको चलानाताथा, समु-द्रमें भयंकराकार जलसर्प जो रहतेथे उनके फणोंकी मणिकी किरण जो जलपर छिटकती उससे ऐसा जान पड़ताथा कि मानो किसीने जलके ऊ-पर अभिकी चिनगारियें बलेर दीहैं, ऐसा समुद्र घोर अमुरोंके रहनेका पाताळती स्थानही था ॥ १८ ॥ समुद्र आकाशकी समान और आका-

शके समुद्रकी समान होनेंसे सागर और आकाश विशेष रहित होनेंसे एकही से जान पडतेथे ॥ १५ ॥ समुद्रमें आकाशका प्रतिनिम्न और आकाशमें समुद्रकी ऊंची छहरोंका जछ मिछजानेंसे और दोनों ही तुल्य रूप नक्षत्र दीत और रतन ज्योतिके रहनेंसे दोनों ही एक से जान पडते थे ॥ १६ ॥ आकाशमें मेचमाछा समुद्रमें तरंग माछा, इसिछये आकाशमें समुद्र और समुद्रमें आकाश मिछा हुआथा ॥ १७ ॥ प्रवछ तरंगोंके उठनेसे महाकाशमें महाभेरीको बरावर भयंकर शब्द होरहाथा क्योंकि समुद्रमें छहरोंके उठनेसे शब्द करताथा और फिर वह छहरें आकाशमें एक दूसरीसे टकरा कर शब्द करतीथीं इस्से भी समुद्र और आकाशमें एक दूसरीसे टकरा कर शब्द करतीथीं इस्से भी समुद्र और आकाशमें एक दूसरीसे टकरा कर शब्द करतीथीं इस्से भी समुद्र और आकाशमें एक दूसरीसे टकरा कर शब्द करतीथीं इस्से भी समुद्र और आकाशमें एक दूसरीसे टकरा कर शब्द करतीथीं इस्से भी समुद्र और आकाशमें एक दूसरीसे टकरा कर शब्द करतीथीं इस्से भी समुद्र और आकाशमें एक प्राची विश्व होने कर मानो इन रत्नोंको फेंक रहाथा ॥१९॥ वह महातमा प्वनसे चछान्यमान समुद्रके जलको प्वनके संयोगसे आकाशमें उठता देखते हुए कि जैसे समुद्र कुछ प्रछाप वचन कह रहाहै ॥ १२०॥

ततोविस्मयमापन्नाहरयोददशुःस्थिताः॥ भ्रांतोर्मिजालसन्नादंप्रलोलमिवसागरम्॥ १२१॥

इस प्रकारसे वह महाबळवान वानरगण चिन्ता युक्त होकर वारि विक्रम और जळ शब्दसे परिपूर्ण महासागर और पवन कंपित तरंग, विहॅसित आकाशको देखनेळगे ॥ ३२१ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणवालमी कीये आदिकाव्ये युद्धकांडे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमःसर्गः ॥

सातुनीलेनविधिवत्स्वारक्षासुसमाहिता॥ सागरस्योत्तरेतीरसाधुसाविनिवेशिता॥१॥

वह वानरोंकी समस्त सैना सेनापित नील करके समुद्रके तीर पर विकाई जाकर विधि विधानसे रिक्षत होंने लगी ॥ १ ॥ वानर पुक्रव मैन्द और द्विविद उस सैनाकी रक्षा करनेके लिये उसके चारों ओर घूमनें लगे ॥ २ ॥ जब सब सैना नद नदीपति समुद्रकेतीर पर इस प्रकारसे टिकगई तब श्रीरामचंद्रजी अपनी बगलमें बैठे हुए लक्ष्मणजीसे बीले ॥३॥ वत्स लक्ष्मण! ज्यों ज्यों काल चला जाताहै, त्यों त्यों शोकभी वीतता जा-ताहै, परन्तु हमारे लिये ते। यहबात विपरीतसी जान पड़तीहै, क्योंकि सीताजीके न देखनेंसे हमारा शोक दिन २ वढ रहाहै घटता नहीं ॥ ४॥ इस कारण हमें दुःख नहीं है, कि हमारी प्यारी दूरहैं, और इस कारणभी इमको दुःख नहीं होता कि उनको रावण हरण कर छे गयाहै;परन्तु धीरे २ उनका जीवन जो क्षीण होता जाताहै; वस दुःख एक इसी कारणसे है ॥ ५ ॥ हे पवन ! हे समीर ! जहांपर जानकी जी हैं तुमभी वहीं पर जाओ, वरन उनका इारीर स्पर्श करके फिर आनकर तुम हमारा अंग छूना। जो तुम ऐसा करो तौ जिस प्रकार गरमीके तापसे नेत्रोंकी ज्योति खोये हुए मनुष्यको चंद्रमाके देखनेंसे फिर दृष्टि मिल जातीहै, प्यारीको स्पर्श करके जो तुम हमको स्पर्श करोगे, तौ सीताजीके शोकसे संता-पित हुआ जो हमारा शरीरहै वह शीतल हो जायगा॥ ६ ॥ जिस समय कि उनको रावणनें हरण कियाथा, उस समय जो उन्होंनें 'हानाथ!' यह कहकर जो हमको पुकाराथाः सो वही शब्द हमारे मनमें इस समय विषवत टिका हुआ हमारे शरीरको दग्ध कर रहाहै ॥ ७ ॥ हे छक्ष्मण इमारा इरिर दिन रात कामानल्यें भस्म होरहाहै; प्यारीका जो विर-हैंहै; वहीं तौ उस अग्निमें मानों काठ पड रहाहै और उनके विरहकी जो चिन्ता, वही मानों इस आग्नेकी निर्मेख शिखाँहै ॥ ८ ॥ हे छक्ष्मण । तुम यहींपर रहो; हम इकलेही समुद्रमें प्रवेश करके सोये रहतेहैं, कारणिक जब इय जलमें प्रवेशकर शयन करेंगे, तौ प्रज्वलित कामानल वहां हमें दग्ध नहीं करसकेगा ॥ ९ ॥ "वह वामोरु सीताजी और हम यह दोनोंही एक पृथ्वी परहें हेलक्ष्मण? बस अबतक हम इसी आज्ञासेही जीवन धारण कियेहैं॥ १०॥ जिस प्रकार जलसे पूर्ण खेत जब सुख जाताहै; तब उसमेंके जमे हुउ धान, उस खेतकी जल पूर्ण अवस्थाके वशहो कदाचित जीवितभी रहतेहैं, वैसेही ॥ सीता जीवन धारण कियेहैं।" यही सुनकर हम जीवन धारण किये हुएहैं ॥ ११ ॥ हाय ! कितने दिनमें श्रञ्जको जीतकर कमलनेत्रवाली धन धान्य युक्त राज्य लक्ष्मीकी

समान श्रीमति उन जानकीजीका दर्जन हम पार्वेगे ॥ १२ ॥ हाय। रोगी पुरुषके रसायन पीनेंकी समान कब उन मुन्दर दर्शनवाछी जानकीजीका मुखकमल झुकाकर हम अधरसुधा पियेंगे? ॥ १३॥ कितनें दिनोंमें वह जानकीजी हँसती हुई ताल फलके समान पीन व ऊंचे स्तनयुगल कम्पायमान करके हमको भली भांति भेंटकर तृप्त करेंगी॥ १४॥ वह इयाम नयनवाली जनककुमारी जानकीजी हम समान स्वामीके रहते राक्षसोंके वज्ञामेंहो अनाथकी समान किसीकोभी अपना छुटानें वाला नहीं पातीहैं॥१५॥हाय। कैसे दुःखकी बातहै, राजिंष जनककी छड़िती पुत्री महाराजाधिराज दशरथजीकी पुत्र वधू और हमारी प्राणसम प्यारी भार्या होकरभी जानकीजी किस प्रकारसे राक्षसोंके बीचमें शयन करती होंगी १६ चन्द्रकला जिस प्रकार शरत्कालमें सुनील मेव मालाको भेदन करकै उदित होतीहै, वैसेही जानकीजी हमारे भुजवलसे दुर्द्धर्ष राक्षसोंको दलन-करकै प्रकाशित होंगी ॥ १७ ॥ हेळक्ष्मणजी। एक तौ प्राण प्यारी जान-कीजी स्वभावसेही दुर्बछहैं; तिसके ऊपर देश कालके शोक व उपास को पाय कर औरभी अधिक दुर्बेछ होगई होंगी॥१८॥या कितनें दिनोंमें हम **उस दुरात्मा राक्षस रावणके वक्षस्थलमें वाण मारकर जानकीजीको प्राप्त-**कर सकेंगे और अपना शोक दूर करेंगे॥ १९॥ सुर सुन्दरी समान पति-व्रता जानकीजी कव उत्कंठित हो हमारे गलेसे लगकर आनंदके आंस् वहामेंगी ?।। २० ॥ नहीं जानते कि सीताजीके वियोगसे उत्पन्न हुआ यह घोर शोक मलीन वस्त्रकी नांई कब हम छोड़ेंगे? ॥२१॥ बुद्धिमान् रामचं-द्रजी सीताजीके शोकमें अधीर होकर इस प्रकारसे विलाप करने लगे। इस ओर दिनका अंत जान भगवान भास्कर हीन कांतिही अस्ताचलको गमन करते हुए ॥ २२ ॥

आश्वासितोल्रह्मणेनरामःसंध्यामुपासत॥
स्मरन्कमलपत्राक्षींसीतांशोकाकुलीकृतः॥२३॥
यद्यपि रामचंद्रजी सीताजीके शोकसे अति संतापित होरहेथे, परन्तु
लक्ष्मणजीके समझानें बुझानेंसे सावधानहो सन्ध्या वन्दनादिमें अपना
मन लगाते हुए॥२३॥ इ०श्रीम०वा०आ०लं०पंचमः सर्गः॥५॥

#### षष्टःसर्गः।

लंकायांतुकृतंकर्मघोरंद्वाभयावहम्॥ राक्षसेंद्रोहनुमताशक्रेणेवमहात्मना॥ अब्रवीद्राक्षसान्सर्वान्हियाकिंचिदवाङ्मुखः॥१॥

- इस ओर राक्षसोंका स्वामी रावण छंकाके मध्यमें महावछवान इन्द्रजी-की समान इनुमानजीका किया वह घोर भयानक कार्य देख छाजके मारे कुछेक शिर झुकाकर राक्षसोंसे कहनें लगा॥ १॥ कि देखों केवल एक-ही वानरनें आकर इस अजेय छंकापुरीको व्याकुल कर दिया और वह इ-स पुरीमें प्रवेश करके जनक कुमारी जानकीजीकोभी देख गया, और ह-माराभी अपमान करनेंमें उसनें कुछ कसर नहीं की ॥ २ ॥ इनुमाननें अकेलेही देवीका बड़ा भारी मन्दिर तोड़ ताड़ डाला, और उसनें वड़ेर राक्षसोंका संहार करके इस लंकापुरीको फूंक फांक कर मलीन कर दिया ॥ ३ ॥ जोहो, अब तुम सब बताओ कि हम तुम्हारे छिये किस कार्यका प्रारंभ करें? और यहभी कहोकि इस समय तुम सबकोभी कौन कर्म करना उचित्रहै तिस कर्मका परिणाम वाञ्छनीयहो ऐसा कोई उपान य इस समय तुम लोग बताओ ॥ ४ ॥ इस समय रामचंद्रके विरुद्धाचर-णमें सलाह करना ठीकहै, कारण कि पंडित लोग मंत्रणा करनेंहीको बिजय प्राप्तिका मूळ बतळातेहैं ॥ ५ ॥ पृथ्वीमें, उत्तम, मध्यम अधम,यह तीन प्रकारके पुरुष दृष्टि आया करतेहैं, सो इस समय हम उन समस्त समवेत पुरुषोंके गुण दोष वर्णन करतेहैं तुम छोग सुनो॥६॥ जो पुरुष हित्ते कारी और मंत्रके निर्णय करनेंमें समर्थ मंत्रि छोगोंके साथ कार्यमें परामर्श करताहै;अथवा वरावर अपना दुःख सुख भोगनेंवाळे मित्र और वन्धु वान्ध-वोंके साथ॥।।।।परामर्श करके, देवताकी सहायता पानेका यन कर कार्यका आरंभ करताहै; पंडित लोग ऐसे पुरुषको उत्तम पुरुष कहा करतेहैं॥८॥जो पुरुष इकलाही धर्म और अर्थका विचार करके अकेलाही कार्यका आरंभ क-रताहै उसकोही मध्यम पुरुष कहतेहैं, गुण दोषका विचार या देवताका आश्रय ग्रहण न करके 'मैं अकेलाही इस कार्यको कर ऌूंगा यह निश्चय कर-ता हुआ कार्य करनें छगताहै वह अधम पुरुष कहा जाताहै ॥९॥१०॥जिस

प्रकार प्रक्षोंके मध्यमें उत्तम मध्यम और अधम यह तीन विभागहें मंत्री छोगोंके मंत्र निर्णय करनेंके विषयमेंभी वैसेही, उत्तम, मध्यम, और अधम यह तीन विभागेहैं ॥ ११ ॥ जिस सलाइमें सब एकमत होकर नीति शास्त्रके अनुसार सब सम्मति किया करते हैं; उसे उत्तम मंत्र कहते हैं॥ १२ ॥ जहां पर प्रथम मंत्रियोंकी अलग २ मति होकर विचार किया जाताहै और फिर पीछेसे कार्यके समय फिर सबकी सम्मति एक होजाती है वहीं मध्यम मंत्र कहलाताहै ॥ १३ ॥ और जिसमंत्रणामें सबका अलग २ मत होनेंसे मंत्रिगण विरुद्ध भाषीहो, और कभी एकमाति होजाँय, तोभी उसका परिणाम मंगळदाई नहीं होता, ऐसी परामर्श अधम मंत्र कहलातीहै ॥ १८ ॥ हे मंत्रिगण! तुम सब मंत्रणा कार्यमें पंडि-तहो; जो कर्तव्य और श्रेष्ठहो उसको एक मतावलम्बी होकर स्थिर करो; वस वही हमारा कर्तव्य होगा ॥ १५ ॥ विचार करके देखो, कि रामचंद्र असंख्य वानरोंकी सैना साथ छेकर छंकाके ऊपर चढ़ाई करनें आयरहे हैं ॥ १६ ॥ वह रघुनंदन रामचंद्र सगरके वंशमें उत्पन्न हुएहैं इस्से निश्चयही जान पड़ताहै कि वह तपोवल अथवा दिव्य अस्र बलसे, किसी प्रकारसे भीहो अनुज लक्ष्मण और समस्त वानरोंकी सेना-के सहित समुद्रके पार आजांयगे ॥ १७॥

> समुद्रमुच्छोषयतिवीर्येणान्यत्करोतिवा॥ तस्मिन्नवंविधेकार्येविरुद्धेवानरैःसह॥ हितंपुरेचसैन्येचसर्वसंमंज्यतांमम॥ १८॥

जबिक उनके दछवाछे एकही वानरने यहां आयकर ऐसा कार्य निर्वाह-किया परन्तु रामचंद्र याती वाणोंसे समुद्रको मुखाय देंगे, या उसके ऊपर पुछ बनावेंगे अथवा और कोई उपाय ग्रहणकर समुद्रके पार आय वानरोंके साथ जब छंकामें आवें उस काल हमारी पुरी और सैनाका जिस्से मंगलहो, सो ऐसे उपायको तुम लोग विचारकर स्थिर करो॥१८॥ इ० श्रीम० वा० आ०छं० पष्टः सर्गः ॥ ६॥

सप्तमः सर्गः ॥ इत्युक्ताराक्षसेंद्रेणराक्षसास्तेमहाबलाः॥

# जनुःप्रांजलयःसर्वेरावणंराक्षसेश्वरम् ॥ १ ॥

वह महाबळवान् राक्षसगण राक्षसोंके स्वामी रावणसे इस प्रकार कहे जाकर सबही हाथ जोड़कर कहनें छंगे ॥ १ ॥ महाराज शत्रुकी ओरका ब-लावल विनाजानें सलाह करना निर्वोधका कार्यहै । राजन् ! आपके पास मुद्रर, श्रुल शक्ति ऋषि पटाधारी ॥ २ ॥ वडी भारी सैना है फिर आप किस कारणसे विषाद करते हैं। आपने पातालमें जायकर सपीको युद्धमें जीत छियाहै ॥ ३ ॥ कैछाज्ञंक ज्ञिर पर रहनें वाछे बहुत सारे यक्षोंके सहित कुबेरसे बड़ाभारी संग्राम करके उसको आपने अपने वश्में कियाहै ॥ ४ ॥ हे महाराज जो अपनेको महेश्वरका सखा कहकर अपनी बड़ाई किया करते हैं आपनें रोषमें भरकर रणभूमिमें इन छोकपाछों-कोभी जीता ॥ ५ ॥ और पराजित कर यक्षोंको जीत दंडदे, उनमेंसे अनेकोंको मार डालकर कैलाज्ञ वनसे आप यह पुष्पक विमानले आये ॥ ६ ॥ हे राक्षसोंके स्वामी। दानव नाथ मयने आपके भयकी शंकाकर आपके सहित मित्रता करनेंकी वासनासे अपनी कन्या मन्दो-द्री आपको स्त्री वनानेंके छियेदी ॥ ७ ॥ कुम्भीनसींके प्यारे स्वामी वीर्यवान अजीत दानवोंके स्वामी मधुके सहित युद्ध करके आपनें उसको अपने वशमें किया ॥ ८॥ हे महाबाहो। आपने पातालमें गम-न करके नागोंको जीत छियाहै। और वासुकि. तक्षक. संख्य और जटी इत्यादि सब नाग गण आपके वद्यमें आय गयेहैं ॥ ९ फिर अक्षय बळवान शूर और वरदान पाये काळकेय दानवोंसे आपने वर्ष भरतक युद्धकर उनको परास्त कियाहै ॥ १०॥ हेश्रञ्ज दुमन कारी। हेराक्षस नाथ! फिर आपने उनको अपने वशमें करके उनके निकटसे अनेक मायाकी विद्या ग्रहणकी ॥ ११ ॥ हेमहाभाग ! आपनें रणभूमिमें चतुरंगिणी सेनाके सहित शूर और महा बळवान् जळनाथ वरुणके पुत्रोंको पराजित कियाहै ॥ १२ ॥ हेराजन् ! आपने मृत्यु दंड रूप महानाकोंसे युक्त. यातना रूप ज्ञाल्मली द्रुम मंडित काल पाज्ञ रूप महा तरंगसे पूर्ण यम किंकर रूप पत्रग परिपूर्ण ॥ १३ ॥ महा ज्वरके होनेंसे किसीके न सहनें योग्य यम बलके सागर यमलोक रूप महा सागरमें स्नान करके ॥ १४ ॥ विपुल जयको प्राप्त हुएँहैं, और आपनें मृत्युकोभी रोक

दियाः हेमहाराज ! वहांपर आपका उत्तम युद्ध देखकर समस्त लोक सन्तुष्ट हुएथे ॥ १५ ॥ जिस प्रकार वृक्षोंकी राशिसे पृथ्वी परिपूर्ण हो जातीहै, वैसेही पूर्व समयमें देवेन्द्रकी समान पराक्रमवाले बहुत सारे वीर्य क्षत्रियोंसे यह पृथ्वी परिपूर्ण होगईथी ॥ १६॥ अधिक क्या कहें, यह रामचंद्र, बल वीर्य, उत्साह या गुणमें उन क्षत्रियोंकी समान नहींहैं कि जिन अजेय क्षत्रियोंको आपने पहले सरलतासे रणमें संहार कर डालाथा; फिर रामके लिये क्या सोच विचार॥१७॥हेमहाराज! आपको कष्ट करनेकी कुछ आवर्यकता नहीं आप स्थिर रहिये; आप जान छीजिये कि अकेटा इन्द्रजीतही समस्त वानरोंकी सैनाका विनाश कर देगा॥१८॥विशेष करके इन मेचनाद्नें दिन्य यज्ञका आरंभ करके आषुतोष श्रीशिवजीका संतोष साधन करके उनसे दुर्छभ वर छाभ कियाहै ॥ १९ ॥ यह वीरही शक्ति तोमर रूप मीन सेवित विकीण अस्त्ररूप शैवाल पूर्ण गजरूप कच्छप और अइवरूप भेक संकुछ ॥ २० ॥ रुद्र और आदित्य रूप महायाह समाकुल, वायु. और वसुगण रूप महासर्प युक्त. रथ, अश्व. और गनरूप जल राज्ञि पूर्ण और पदाति रूप बड़ी भारी पुलिनसे युक्त ॥ २१ ॥ यहीं देव सैनारूप महासागरको प्राप्तहो देवराज इन्द्रको बांधकर छंकामें छेआ-याथा ॥ २२ ॥ हेराजन् ! फिर मेघनाद्नें पितामह ब्रह्माजीके कहनेंसे उन सर्व देवके नमस्कार करने योग्य शम्बर और वृत्रासुरके मारने वाले इन्द्रको छोड़ दिया, और देवताओंका राजा इन्द्रभी छूटकर स्वर्गको चला गयाथा ॥ २३॥

> राजन्नापदयुक्तेयमागताप्राकृताज्जनात्॥ इदिनैवत्वयाकार्यात्वंवधिष्यसिराघवम्॥ २४॥

श्रहेमहाराज ! आप नर वानर रूप साधारण जनसे जो विपदकी शंका करतेहैं यह नितान्त अनुचित बातहै क्योंकि आप निश्चयही रामका संहार कर डालेंगे ॥ २४ ॥ इ०श्रीम॰वा॰ आ०लं०सप्तमःसर्गः ॥ ७ ॥

<sup>\*</sup> हेमहाराज आप इन्द्रजीतको इस कार्यका भार देदीजिये वस निश्चय रिवये कि यह इन्द्रजीतही राम और समस्त वानरोंकी सैनाका नाम कर देगा ॥ २८ ॥

# अष्टमः सर्गः ॥

ततोनीलांबुदप्रख्यःप्रहस्तोनामराक्षसः॥ अब्रवीत्प्रांजलिवीक्यंशूरःसेनापतिस्तदा॥१॥

ित्सिके पीछे नीछे मेचकी समान कान्तिवाला वीर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस हाथ जोड़कर रावणसे बोला ॥ १ ॥ कि महाराज! दो मनुष्य और वानरोंकी तौ बातही क्याहै हम तौ रण भूमिमें देवता, दानव, गन्धर्व, पिद्याच, और सर्प गणोंकोभी पराजित कर सकते हैं ॥ २॥ हम लोग भोगके वज्ञ होकर जिस समय मतवाले होरहेथे; और विप-दके आजानेंकीभी उस समय कोई शंका नहींथी; इस कारणसेही हनुमा-न हम छोगोंको धोखा देगया; जो ऐसा नहोता; तौ हम छोगोंके जीवित रहते वह वनचारी वानर किसी प्रकारसे जीता हुआ यहांसे नहीं जायसक-ता ॥ ३ ॥ जो हो आप आज्ञा कीजिये हम अभी आपकी आज्ञासे, शैल कानन युक्त इस पृथ्वीको वानर रहित कर देंगे ॥ ४ ॥ हमही सब राक्षसों की रक्षा वानरोंके भयसे करेंगे आप निश्चिन्त रहें; सीताजीका इरण करनेंसे आपके ऊपर कोई विपद न पड़ेगी ॥ ५ ॥ तिसके पीछे दुर्भुख नामक राक्षस बड़ा क्रोधकरकै रावणसे बोला, हेमहाराज ! केवल एकही वानर आकर हमारा सबका अपमान कर गयाहै; सो इसको हम किसी प्रकारसे नहीं सह सकते ॥ ६ ॥ इम छोग अपना अपमान होना किसी प्रकारसे सहनकर भी छेते, परन्तु नगरी और अंतः प्रुरका दाहन करके उस वानर-ने राक्षस राजाका जो अपमान कियाहै, वह नितान्तही अस**हा**है उसको हम नहीं सह सकते ॥ ७ ॥ महाराज ! आप अभी आज्ञा दीजिये; हम इसी मुहूर्त्तेमें गमन करके अंकेलेही उन वानरोंकी इतिश्री करदें। वह वानरगण भयानक समुद्र, आकाश और पातालमें प्रवेश करकैभी अप-नी रक्षा करनेंको समर्थ नहोंगे ॥ ८ ॥ तिसके पीछे महा बलवान राक्षस वज्रदंष्ट अत्यन्त कोघातुर होकर मांस व रुधिरसे सनाहुआ वड़ाभारी परिव यहण करके वोला ॥ ९ ॥ कि राम छक्ष्मणके जीवित रहते उस तपस्वी दीनस्वभाव इनुमानका प्राण विनाश करनेंसे हमको क्या फल होगा? ॥ १० ॥ हेमहाराज! अब हम अकेछेही उस वानरी सैनाको खुळ

बलायकर इस परिचसे राम लक्ष्मण और सुत्रीवका नाज्ञ करके लीट आमेंगे ॥ ११ ॥ हेराजन्। आपसे विनतींहै; कि इस समय आप हमारी एक और बात सुनें; आप जान रक्खें कि जो उपाय करनेंमें चतुर और उद्योगीहै विजय रुक्ष्मी उनकेही हाथमें रहतीहै, अर्थात् वही रोग शहको जीत छेतेहैं ॥ १२ ॥ कामरूपधारी भयंकराकार झूर बहुत राक्षस छग भग तीन सहस्रके एक निश्चयकर ॥ १३ ॥ मनुष्य रूप धारण रघुवंज्ञ कुल मणि श्रीरामचंद्रजीके निकट पहुंचकर बड़ी सावधानीके साथ कर्हैं कि ॥ १४ ॥" इम सबको तुम्हारे पास तुम्हारे छोटे भाई भरतजीनें भे-जाहै " यह श्रवणकर श्रीरामचंद्र सेनाको छोड़ वहीं वहुतही शीत्र हमारी सेनाके साथ मिल जाँयगे ॥ १५ ॥ तिसके पीछे हमभी जूल, ज्ञाक्ति, ग-दा, धनु, बाण और खड़ा इत्यादि अस्त्र शस्त्रे सन सनायकर उनके नि-कट जांयगे ॥ १६ ॥ और अलग २ दल बांध आकाशमें टिककर शि-ला शस्त्रादि वर्षाय २ उस वानर सैनाको घायलकर मृत्युके वशमें कर देंगे ॥ १७ ॥ हेमहाराज! इस प्रकारका कार्य करनेंसे राम छक्ष्मण अव-इयही हमारी इस अनीतिके चक्करमें पड़ जांयगे; तिनके पीछे जब वानर सैनाका नाज्ञ होजायगा,तब यह दोनोंजन अपने आपही मर जांयगे॥१८॥ जब इस राक्षसने ऐसा कहा तो प्रतापशाली वीर्यवान कुम्भकर्णका बेटा निकुम्भ कोधित हो सब छोकोंके रुवानेंवाछे रावणसे बोछा॥ १९॥ कि आप सब जन यहीं पर महाराज रावणके साथ निश्चिन्त मनसे रहैं हम अकेलेही जाकर रामचंद्रके सहित लक्ष्मणको मारडालेंगे॥ २०॥ और सुत्रीव इनुमानके साथ उस वानरोंकी सैनाका भी संहार कर डालेंगे तिसके पीछे पर्वताकार वज्रहनु नाम राक्षस ॥ २३ ॥ क्रोधके मारे जीभसे अधरोंको चाटता हुआ बोला, कि तुमलेग आलस्य छोड अपनार कार्य सिद्ध करनेंके लिये शीव्रताकरो ॥ २२ ॥ और कहीं न नाओ; लो हम अकेलेही उन वानरोंकी सैनाको भक्षण किये आतेहैं। आप ंसन छोग सानधान और निश्चिन्त होकर नारुणि और मधुपान करकै विहार कीजिये ॥ २३ ॥

अहमेकोवधिष्यामिसुग्रीवंसहलक्ष्मणम् ॥

## सांगदंचहनुमंतंसर्वाश्चैवात्रवानरान्॥ २४॥

हम अकेलेही राम लक्ष्मण और सुत्रीव अंगद हनुमानादि समस्त वान रोंका संहार कर डालेंगे॥२८॥इत्यार्षे श्रीम वा वा व्लाव्लं अप्यासर्गः॥८॥

नवमः सर्गः॥

## ततोनिकुंभोरभसःसूर्यशत्रुर्महाबलः ॥ सुप्तन्नोयज्ञकोपश्चमहापार्र्वमहोदरौ ॥ १ ॥

तिसके पीछे कुम्भकर्णका बेटा निकुम्भ, रभस, महाबळवान् सूर्य श-चु, सुप्तन्न, यज्ञकोप, महापार्क्व, महोदर, ॥१॥ अग्निकेतु, अजेय, रिमकेतु राक्षस इन्द्रशञ्ज, तेर्जस्वी महावळवान रावणका वेटा इन्द्रजीत ॥ २ ॥ प्रहरूत,विरूपाक्ष महाबळवान वज्रदंष्ट्र,धूम्राक्ष,निकुंभ,दुर्मुख नाम राक्षस॥३॥ परिव, पटा, शूल, कांशी, शक्ति, परशा, धनुष, सुवर्णके फलके लगे हुए बाणः अत्यन्त द्युतिमान खङ्ग ॥ ४ ॥ इत्यादि अस्र शस्त्र धारण कर परम क्रोध युक्त खड़े होकर महा तेजस्वी अग्निकी समान प्रज्वित हो यह सब राक्षस रावणसे बोछे ॥ ५॥ कि हम आजही रामचन्द्र छक्ष्मण सुत्रीव, और उस छंकांके जलानेवाले दीन स्वभाव हतुमानका प्राणभी-संहार कर डालेंगे ॥ ६ ॥ तब विभीषण अस्रधारी उन वीर पुरुषोंको रोककर उन सबको अपने २ आसनो पर बैठनेके लिये कह, विज्ञ विभीष ण हाथ जोडकर रावणसे बोले ॥ ७ ॥ हे प्रभो। साम, दान, व भेद इन तीन उपायोंसे जो कार्य सिद्ध नहीं किया जाय सके, तब नीति शास्त्रके जाननें वार्लोने उस कार्यके सिद्ध करनेके लिये विक्रम प्रगट करना अर्था-त् दंड देना ठिखाँहै ॥ ८ ॥ शात्रुओंकी अवस्थाको देख असावधान, आल्स्यी और रोगादिकसे पीडित शच्चेक प्रति विधिवत् दंड प्रकाश करनेंसे वह शत्रु वशमें होजाताहै ॥ ९ ॥ परन्तु तुम छोग उन प्रमाद वि-हीन जयाभिलाषी देव सहाय कोधको जीते हुए और अजेय रामचंद्रको किस प्रकार जीतनेका साहस करते हों॥ १०॥ पहले किसने जान पाया था कि हनुमान नदनदीपति योर समुद्रको छांचकर दो मुहूर्तके मध्य इस लंकामें चला आवेंगा क्या तुम लोगोंमेंसे पहले किसीनें इस बातका अनु-

भव कियाथा ? ॥ ३ ॥ हे निज्ञाचर गण ! शत्रुलोगोंकी वीर्यशाली अगिषत भयंकर सैनाहै, सो ऐसे श्रञ्जोंकी सहसा अवज्ञा विपरवाही) करना उचित नहींहै ॥ १२ ॥ उन यशस्वी रामचंद्रनेही पहले राक्षस राजका कौन भारी अपकार कियाथा कि जिस्से यह जनस्थानसे उनकी भायोंको हरण करके छेआये! ॥ १३ ॥ यदि कहोकि "राम-चंद्रने खरको मारडालाहे" परन्तु खरने तौ प्रथमही श्रीराम-जिस्से वह चंद्रजीका अपकार किया कि मारागयाः कारणसे हम खरके मारनेंमें रामचंद्रजीका कोई दोप नहीं देखते कारणिक सामर्थ्यके अनुसार अपनी रक्षा करना सब प्राणियोंका कर्त्तव्यहै ॥ १८॥ सो खर दूषणादिके वधका बदला लेनेके लियही सीताजीका हरण किया गयाहै, परन्तु हम छोगोंपर अब बहुतही शीघ्र सीताके हरणसे उत्पन्न हुई विपद् आनकर पड़ेगी, इस कारण इस आनेवाली विपदका हेतुविना झग-ड़ेंके जानकीको त्यागही देना उचित्रहै। क्योंकि जिसके परिणाममें क्रेश उपस्थित हो उस कार्यको करनेंकी आवश्यकताही क्याँहै ॥३५॥ रामचं-द्रजी अतिशय वीर्यवान और धार्मिकहैं, विनाकारण उनके साथ वैरभाव करनेकी आवश्यकता क्याँहै। हे राजन्। हमारी यह विनतीहै कि श्रीराम-चंद्रजीको सीता देदीजिये॥ १६॥ रामचंद्र जनतक हाथी घोड़ोंसे परिपू-र्ण अनेक रतोंसे युक्त इस छंकापुरीको बाणोंसे छिन्न भिन्न न करें आप उ-स्ते पहलेही जानकीको रामचंद्रके हाथमें सौपदो ॥ १७ ॥ जनतकि वह वोर बड़ी भारी अजेय वानरोंकी सैना हमारी छंकापुरीको छिन्न भिन्न न करै , तिस्से पहलेही रामचंद्रजीको आप सीताजी लौटादें ॥ १८॥ हे महाराज! जो आप अपनी राजीसे उन रामचंद्रकी स्त्री सीताजीको उन्हें न छौटा देंगे, तौ यह छंकापुरी नष्ट हो जायगी, और महा वीर्यवान यह रा-क्सभी मारे जांयगे ॥ १९ ॥ हम ती बंधु होनेसे आपके हितकीही कहतेहैं, सो आप इमारे वचन मानकर सीताको रामचंद्रके हाथमें समर्पण कर दी जिये॥ २०॥ हे महाराज! वह राजकुमार रामचंद्र जवतक आपका वध करनेंके लिये सूर्यकी किरणोंके, समान प्रकाशित व चमकते फलके, पंख लगे, अमोच बाण न छोड़ें;तिसके पहलेही जानकी आप उन्हें देदें ॥ २१॥ हे महाराज! सुख और धर्मके नाज्ञ करनेवाले कोधका आप परित्याग क-

र दीजिये! जिसकी सेवा करनेसे छोकानुराग और कीर्तिकी वृद्धि होती है, आप उसकाही आश्रय ग्रहण करें; आप प्रसन्न होकर समझलें कि जान-कीको आप उन्हें देदेंगे तो हम सब अपने स्त्री प्रत्रादिकोंके संग सुखसे समय बिताय सकेंगे॥ २२॥

विभीषणवचः श्रुत्वारावणोराक्षसेश्वरः॥ विसर्जयित्वातान्सर्वान्प्रविवेशस्वकंगृहम्॥ २३॥

राक्षतोंका स्वामी रावण विभीषणके ऐसे वचन श्रवण कर सबको बिदादे अपने रनवासवाळे भवनमें चळागया ॥ २३॥ इ० श्रीम० वा० आ० छं० नवमः सर्गः॥ ९॥

> दशमः सर्गः । ततःप्रत्युषसि प्राप्ते प्राप्तधर्मार्थनिश्चयः॥ राक्षसाधिपतेर्वेदम भीमकर्माविभीषणः॥१॥

महा तेजस्वी किरणयुक्त सूर्य जिसप्रकार आकाशमें प्रकाशित होतेहैं, वेसेही दूसरे दिन प्रभात काळको धर्मार्थके तत्त्व जाननेवाळे भयंकर कमेकारी और श्रेष्ठ महा द्युतिमान निभीषणजी ॥ १ ॥ श्रेळ, श्रुङ्ग, समूहसहश पर्वत शिखरकी समान ऊंचे सुविभक्त, बड़े, दूर, दिवार दाळानसे युक्त, महा जनोंसे पूर्ण ॥ २ ॥ बुद्धिमान बड़े २ शरीरवाळे अनुरागी हितकारी और कार्य सावनमें समर्थ राक्षसोंसे घेरे जाकर सब मातिसे रक्षित ॥ ३ ॥ मतवाळे हाथियोंके श्रास ळेनेसे व्याकुळ पवन, शंख शब्दकी समान बाजे आदिके बड़े भारी शब्दसे परीपूर्ण तुर्रहीके बजनेसे निनादित ॥ ३ ॥ स्त्रा जनोंसे पूर्ण, राजिक शेष होनसे प्रकाशित राजमार्ग उत्तमभूषणभूषित, तपाये हुए सुवर्णके बने द्वारोंसे शोभित ॥ ६ ॥ गन्धवं और देवगणोंके स्थानोंकी समान, नाग भवनकी समान रत्न समृहसे परीपूर्ण मन्दिरमें ॥ ६ ॥ महा मेवमें सूर्यका प्रवेश करनेसे जैसी शोभा होतीहे वेसेही शोभाको धारण करते हुए अपने बड़े भाई रावणके द्युतिमान भवनमें वीर श्रेष्ठ विभीषणजी प्रवेश करते हुए ॥ ७ ॥ वहांपर प्रवेश करते हुए ॥ ७ ॥ वहांपर प्रवेश करते हुए विभीषणजीने वेदवादी राक्षस विप्रोंसे ह्या-

रित पुण्य रूप पवित्र पुण्याह ज्ञाब्द अपने आताकी विजय सूच-कतामें सुना ॥ ८ ॥ विभीपणजीने देखा कि, वेद मंत्र जाननेवाले म-हा बुळवान् त्राह्मण् छोग, अक्षतः घृत् और दिधिते पूजे गयेहैं॥९॥ तिसके पछि अपने तेजसे प्रदीत राक्षस लोगोंसे पूजित महाबाहु विभीप-णनीने सिंहासन पर वैठे हुए कुवेरके छोटे भाई रावणको प्रमाण किया ॥ १० ॥ और रावणनेभी विभीषणजीको सदाचारानुहुप, आर्री-र्वाद देकर आसन ग्रहण करनेको कहा, राजाज्ञा पातेही विभीषणजी सुवर्णके आसनपर बैठ गये॥ ११॥ महात्मा विभीषणजी, एकान्त जन रहित, केवल मंत्रियोंकेही जाने योग्य स्थानमें वेठे अपने बढे भाई राव णको हितकारी व अर्थयुक्त वचन कहने छगे॥ १२॥ प्रथम यथा क्रमसे बढ़े भाईकी आद्र मयीदाकर देशकाल ऊंच नीच जाननेमें कुश्ल विभीषणजी यह बोले ॥ १३ ॥ हे श्राञ्जओंके तपाने वाले । जबसे सीताजी इस छंकापुरीमें आई हैं, तबसेही अनेक प्रकारके अशुभशूचक दुर्निमित्त दिखाई देतेहैं ॥ १४ ॥ इस समय मंत्र पूर्वक आग्ने आहुति पाय-करभी अपने तेजसे नहीं बढता। अधिक क्या कहैं कि प्रदीप्त करनेके समय उसमें ते धुआं निकछताहै. चिनगारियें उडती हैं, और शिखामें बराबर धूम निकलताही रहताहै ॥ १५ ॥ हे महाराज । अग्नि होमञाला और वेद पढनेके स्थानोंमें सर्पादि दिखाई देते और हवन करनेके छिये जोरवीरादि वनाई जाती हैं; उनमें चैंटियें चढी हुई दिखाई देती हैं ॥ १६ ॥ गौओंका दूध सूलगयाहै, श्रेष्ठ गज मद विहीन होगयेहैं; और घोडे यथेष्ट् आहार पाकरभी भूलेकी समान और चारा पानेकी आज्ञामें दीनभावसे ज्ञब्द करते हैं ॥ १७ ॥ हे राजन् ! गधे, ऊंट, खचड़, रोम ऊंचे कर २ के आंसु डाल २ रोय रहेहें; चिकित्सा शास्त्रके द्वारा यद्यपि उनकी औषधीभी भेळी भाँति की जाती है, परन्तु तथापि वे अपने स्वभाव पर नहीं आते ॥ १८॥ क्रूर स्वभाववाछे कीवे दछ बांध २ कर चारों और शोर करते हैं और कभी २ उनके झुण्डके झुण्ड विमानोंके क्षपर "काँय, काँय" शब्द करते दिखाई देते हैं॥ १९॥ मृत्र पीड़ित होकर पुरीके उपरी भागमें गिरा करते हैं और शुगाछिया सन्ध्याके समय पुरीके निकट आनकर चिछाया करती हैं॥ २०॥ पुरीके द्वारपर

व्यात्रादि मांस खानेवाळोंका चौपायोंके गिरनेके शब्दकी समान वडा भारी घोर ज्ञब्द सुनाई आया करता है ॥ २१ ॥ हे वीर ! आये हुए रामचंद्रको सीताजीका दे देनाही इन दुर्निमित्तोंकी शांतिका यथार्थ उपाय (प्राय-श्चित्त ) जान पडताहै ॥ २२ ॥ हे राजन् । छोभ अथवा मोहसे यदि कोई विरुद्ध बात इमारे मुखसे उचारण कीगई हो तौ आप हमारा दोष क्षमा कर दीजिये ॥ २३ ॥ सीताजीके हरणसे दुर्निमित्त आजकल दिखाई देते हैं; यह इन सब जनोंके और राक्षस, राक्षसी, अन्तःपुर व समस्त छंका-पुरीकेही लिये बुरे जान पडते हैं ॥ २८ ॥ यद्यपि भयके मारे कोई मंत्री आपके निकट इस सलाहको न उठासके, तथापि हमने जो कुछ देखा या सुनाहै वह अवस्पद्दी आपके निकट प्रगट करदेना कर्तव्यहै अब जैसा कुछ डांचेत जान पडे वैसा आप की जिये ॥ २५ ॥ श्राता विभीषण राक्षसोंके बीचमें बड़े श्राता राक्षस श्रेष्ठ रावणसे उसके व अपने मंत्रियोंक सामने इस प्रकारसे शुभदायक वचन कहकर चुप होरहे॥ २६॥ तन सीताकामी छंकापति रावण विभीषणजीके इस प्रकार न्याय युक्त महा अर्थ समन्वित, देतुगर्भ, वर्त्तमान व भविष्य कालमें शुभकारी यह वर्चन सुन क्रोध करके उत्तर देता हुआ॥ २७॥ इम किसीके निकट सेभी भयका कारण नहीं देखते हैं, रामचंद्र किसी प्रकार जानकी जीको प्राप्त नहीं होसकेंगे कारण कि वह रूक्ष्मणके बड़े भाई रामचंद्र इन्द्रादि देवगणोंके साथ मिलकरभी रणभूमिमें हमारे सामने नहीं टिक सकेंगे॥ २८॥

इत्येवमुक्तामुरसैन्यनाशनोमहाबलः संयतिचं डिवक्रमः ॥ दशाननोभ्रातरमाप्तवादिनंविस जैयामासतदाविभीषणम् ॥ २९ ॥

रणभूमिमें प्रचंड पराक्रम करनेवाला सुरसेनाका नाक्षकारी महा-बलवान रावण हितकी कहनेवाले श्राता विभीषणको यह कहकर विदा करता हुआ ॥ २९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्ये लंकाकांड दश्रमः सर्गः ॥ ९० ॥ एकादशः सर्गः । सबभूवकुशाराजामैथिलीकाममोहितः ॥ असन्मानाच्चसुहृदीपापःपापेनकर्मणा ॥ १॥

ं पापचारी राक्षसराज रावण भार्योहरणका पाप कर्म करनेवाटा विभीषणादि सुद्धद्रणोंका निरादर करके जानकीजीकी कामनासे अत्यन्त मोहित हो दुर्बेछ होने छगा ॥ १ ॥ काममोहित और निरन्तर जानकीजीका रमरण करता हुआ समयको बीत जाता हुआ देखकर उस काळ विभीषणके सिवाय और सब सुहृद् व मंत्रियोंके सहित मन . छगाय; उसके विषयमें सलाइ करनेका अवसर आया जान॥ २ ॥ सुव-र्णकी जालियोंसे विभूषित. सूंगे माणिसे शोभायमान अच्छे सीले सिसाय घोड़े जिसमें जतरहे ऐसे महा रथमें सदार होता हुआ ॥ ३ ॥ और उस मेघकी समान शब्द करते हुए श्रेष्ठ रथपर चढ़कर वह दशवदन राक्षस श्रेष्ठ रावण सभाकी ओर गमन करने छगा ॥ ४ ॥ उस समय सर्व अस्र शस्त्रोंको धारण किये बहुत सारे राक्षस ढाङ तळवार यहण करके रावणके आगे २ चले ॥ ५ ॥ बहुत सारे विकट वेषधारी अनेक भूषण पहरे राक्षस छोग रावणके अगल बगल पश्चाद्धागकी रक्षा करते हुए चछे ॥ ६ ॥ महारथी गण रथपर सवार होकर व और दूसरे राक्षस शस्त्र सदित कोई दाथीपर कोई दिव्य घोडोंपर सवार दोकर रावणके साय जाने छगे ॥ ७ ॥ व कोई राक्षस गदा, परिघ, शक्ति, तोमर, फरशा, नालादि, अस्र लेकर रावणके साथ चले उस समय इजारों तुर्रही बजने लगीं ॥ ८ ॥ जब राक्षस रावण सभामें जानेकेलिये निकला उस समय चारों ओरसे इनार २ तुर्रही और अंखोंके अन्दका बड़ा भारी घोर शब्द होने छगा, रथका शब्द होने छगा॥ ९ ॥ महारथी रावण अपने रथका शन्द चारों ओरको सुनाता अनेकप्रकारकी शोभायुक्त मार्गमें जाय पहुंचा राक्षसराज रावणके मस्तकपर इवेत वर्णका प्रका-शामान छत्र ॥ १० ॥ विमल पौर्णमासीके चंद्रमाकी समान शोभा धारण-करता हुआ सुवर्णसे बने तथा युक्तिसे शुद्ध स्फटिक मिणकी समान ॥ ११ ॥ दो चमर पंखे उनले उसकी बाँई और दाहिनी वगलमें

ज्ञोभितहो रहेथे मार्गमें बहुत सारे राक्षस गण रथके समीप हाथ जोडे खडे हुएथे।। १२।। वह सब राक्षस श्रेष्ठ रावणको झुक २ कर शिर नवाय २ प्रणाम करते । इस प्रकार राक्षसोंसे स्तुति किया जाता हुआ और विज-युके छिये आशीर्वाद सुनता हुआ शञ्चदमनकारी रावण ॥ १३ ॥ विश्वक-मौकी बनाई हुई सभामें पहुँचा; यह सभा मुनहरी रूपहरी विस्तारोंसे शो-भित थी और विशुद्ध स्फटिक मणियोंसे शोभायमान ॥ १४ ॥ उनला व सुनहरी चँदोबा ऊपर तनरहाथा, और छःसी पिशाच उस वाली सभाकी सदा ग्रप्त भावसे रक्षा कर रहेथे ॥ १५॥ ऐसी विश्व-कमीकी बनाई सभामें महातेजस्वी रावण प्रवेश करता हुआ। तिसमें वैदूर्य मणिसे पियका नाम मृगका अतिकोमङ चर्म छग रहथा॥ १६॥ ऐसे सीढ़ी छगेहुए परमासन पर रावण बैठा । तिसके पीछे रावण बहुतसे पराक्रमवान दूतोंको आज्ञा देने छगा ॥ १७॥ कि तुमलोग लंकाके रहनेवाले राक्षसोंके बहुतही शीन्न हमारे पास ले माओ; कारण कि राज्ञ छोंगोंके साथ बड़े भारी कार्यमें इमकी अड़ना पड़ेगा ॥ १८ ॥ दूतलोग राक्षसोंको स्वामी रावणकी ऐसी आज्ञा पाय कर छंकावासी राक्षसेंकि स्थानोमें प्रवेश करतेहुए विहारमें रत, शयन-किये हुए ॥ १९॥ उद्यानमें की ड़ाकरते हुए राक्षस छोगोंके निकट राक्षसेश्वर रावणकी आज्ञाका प्रचार करते हुए निडर होकर छंकामें चू-मने छगे, राक्षस छोग राक्षसनाथ रावणकी आज्ञाको जानकर कोई मनोहर रथपर चढ कोई अलग घोड़ेपर सवारहो, कोई दार्थीपर चढ़ और कोई पैदल्ही चलने लगे ॥ २० ॥ उसकालमें लंकापुरी, रथ कुंजर और अश्व गुणेंसि समाकीर्णहो गिरते हुए पश्चियोंसे व्याप्त आकाशमंडलकी समान शोभायमान हुई ॥ २१ ॥ तिसके पीछे समस्त सभाके द्वारपर पहुँच अपनी २ सवारियें छोड़- सिंह जिस प्रकार पर्वतकी गुफामें प्रवेश करता है। इसी प्रकार पैदलही सभामें प्रवेश करते हुए ॥ २२ ॥ वहां पहुँचकर उन्होंने राजाके चरणोंका वंदन किया, तब रावणनेभी जन राक्षसोंका अत्यन्त सन्मान किया, फिर रावणकी आज्ञा पाकर कोई कुरसीपर कोई बिछीनों पर व कोई ऐसेही भूमिपर बैठ गये॥ २३॥ राक्षस गण राजाकी आज्ञाके अनुसार सभकि बीचमें पहुँचकर यथा योग्य रावणकी

स्तुति करनेलगे ॥ २४ ॥ मंत्रके जाननेमें चतुर मंत्रीलोग और गुण-वान सर्व शास्त्रोंके जानने वाले बुद्धि लोचन शत २ सहकारी मंत्रीगण व प्रधानादि यथाक्रमसे उस सभामें आये ॥ २५ ॥ इस प्रकार उस सुवर्ण मय रमणीक राक्षसोंके स्वामी रावणकी सभामें मंत्र स्थिर करनेके छिये कम २ से अनेक वीरगणभी झुण्डके झुण्ड, उस सभामें आन पहुँचे ॥२६॥ तिसके पीछे यशस्वी महात्मा विभीषणजी शोभायमान घोड़ींसे युक्त, सुवर्णसे चित्रित मंगछ चिह्नोंसे शोभित आति बड्डे रथपर चढ़कर अपने बड़ेभाईकी सभामें आये ॥ २७ ॥ विभीपणने सभामें प्रवेश करके निज नाम सबको सुनाय अपने बड़े भाईके चरणोंमें प्रणाम किया। शुक और प्रहस्त यह दोनों सभामें आये हुए सभासदोंको अलग २ आसन देने छगे २८॥ उसकाछमें सुनहरी और विविध मणि भूषण धारी, श्रेष्ठ भूषण पहरे सभामें विराजमान उन सब राक्षसोंके शरीरोंमें छग श्रेष्ठ अगर चंदनकी गंध व फूळ माळाओंकी सुगन्धि सभामें चारों ओर महकनेलगी ॥ २९ ॥ सभामें वैठे हुए सबही चुप चापथे, किसीके मुख से कोई बात या मिथ्या बात नहीं उच्चारण होती और ऊंचे स्वरसे किसी के मुखसे कोई बात नहीं निकडतीथी। कारण कि, वह उपवीर्यवारे राक्षस छोग पूर्ण मनोरथ होकरही मानों अपने स्वामी रावणका मुख देखं रहेथे ॥ ३०॥

सरावणःशस्त्रभृतांमनस्विनांमहाबलानांसिम तौमनस्वी ॥ तस्यांसभायांप्रभयाचकाशेम ध्येवसूनामिववज्रहस्तः ॥ ३१ ॥

तिस कारुमें उस सभामें विराजमान श्राह्मधारी सुन्दर चित्त राक्षस गणोंक बीचमें बैठा हुआ चिन्ता शीरु रावण सभाके मध्य वसु गणोंके बीचमें बेठे हुए इन्द्रकी समान शोभा धारण करता हुआ ॥३१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये छंकाकांडे एकाद्द्राः सर्गः ॥ ११॥

द्वादशःसर्गः ।

सतांपरिषदंकृतस्नांसभीक्ष्यसमितिंजयः॥

## प्रबोधयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम्॥१॥

तिसके पीछे संयाममें जीतनेवाला रावण समस्त संभाको देखकर सेना-पति प्रहस्तको इस प्रकारसे आज्ञादेता हुआ ॥ १ ॥ हे सेनापते । अस्त शस्त्रके जाननेवाछे रथ, अश्व, गज और पैदल, यह चार प्रकार्क यो धालोग जिस्से अति सावधानीसे नगरकी रक्षाकरे तुम उनको वैसादी उपदेश दो. कारण कि, इमने दूर्तोंके मुखसे सुना है कि, रामचंद्र समुद्रक तीर पर आगये ॥ २ ॥ सावधान चित्त प्रहस्त राजाकी आज्ञा पाछन करने के छिये. राजपुरीके भीतर और बाहर यथा विघानसे सेनाको स्थापित कर ताहुआ ॥ ३ ॥ तिसके पीछे नगरकी रक्षाके छिये अछग २ सेना नियत करके फिर सन्मुख आयकर प्रहस्त यह बोला॥ ४ ॥ हे राजन् ! आपकी आज्ञानुसार इमने सब कार्य किया बळवान राक्षसोंकी सेना नगरीके भीतर बाहर रक्षा करनेको स्थापित कर दीगई, इस समय मनकी घबडाहट छोडकर कत्तेच्य कार्य जो कुछ हो उसको ज्ञीत्र कीजिये ॥ ५ ॥ सुखका चाहने वाला राजा रावण हित चाहने वाले प्रहस्तके वचन सुन सब सुद्धंद् गणोंको प्रकार कर यह बोला ॥ ६ ॥ कि विपद्के समय प्रिय अप्रिय सुख दुःख हानि लाभ हित अहित इन सब बातोंको भछीभाँतिसे जान छेना तुमको उचित है।। ७।। इम भछीभाँति जानते हैं कि, तुम परस्पर सलाह करके जो कार्य किया करते हो वह कदापि निष्फल नहीं होताहै क्यों कि पहले बहुत कार्य हमने तुम्हारी सम्मातिसे सिद्ध किये हैं ॥ ८ ॥ अधिक क्या कहें इन्द्र जिस प्रकार चन्द्रमा ग्रह, नक्षत्र और मरुद्रगणसे सेवित होकर स्वर्गके सुखका भोग किया करते हैं, वैसेही तुम्हारी अनुकूछतासे हम छंकापुरीका राज्य करते हैं ॥ ९ ॥ इस संकटके समय हम तुम छोगोंसे सहायताकी प्रार्थना करते हैं इमारे पिछले भाई कुंभकर्ण सोय रहे थे, इस लिये विना उनके जागे इमने तुम सबसे भी कुछ नहीं कहा ॥ १० ॥ शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ वह कुम्भकर्ण के माससे सीय रहे थे सो यह आज जागकर सभामें आये हैं, इस छिये इमने जिसकार्यको कियाहै आज वह समस्त तुम टोगोंसे कहते हैं ॥ ११ ॥ कि इम राक्षस गणोंके चूमनेके स्थान दंडक वनसे रामचंद्रकी प्यारी नारी जनककुमारी सीताको हरण छे आये हैं ॥ १२ ॥ वह अलसगामिनी हमारी ज्ञेज पर नहीं आना

चाइती। इस त्रिङोकीमें सीताके समान हमारा मन इरण करने वाली और कोई नहीं है ॥ १३ ॥ उसकी कम्र पतली है पश्चाद्राग् मोटा है वदन मंडल श्ररद ऋतुके चंद्रमाकी समान है, वह देखनेमें सुवर्णसे बनी हुई भूमि और मयकी बनाई हुई मायाके समान जान पड़ती है ॥ १४॥ उनके चरणतल लाल वर्ण और कोमल हैं, उनके नखोंकी अरुण दीति है कि निसके देखनेही से हमारे अंगमें अनंगके बाण लगे हैं ॥ १५ ॥ वह प्रकाशमान अग्निकी समान दीतिमान और सूर्य किरणके समान प्रभायुक्त हैं उनकी आँख उंचीहैं, दोनों नेत्र सुन्दर और वदन रमणीकहैं ॥ १६ ॥ निसके देखते ही हम उसके वज्ञहों कामके पाछे पडे हैं । इस विषयमें क्रोध व हर्ष बराबर होनेसे कुवर्ण हो जाते ॥ १७ ॥ व शोक संताप सदा होनेसे कामने इमको बहुत सताया है। उस स्त्री सीताने हमसे एक वर्षका समय माँगा है ॥ १८ ॥ वह विशाल नेत्र वाली जानकी अपने स्वामी रामचंद्र की राह परल रही है वह सुन्दर नेत्रवाठी उस सीताकी प्रतिज्ञा हमने मानली है।। १९॥ इस समय इम मार्ग चलनेसे थके हुए घोडेकी समान कामकी ताडनांसे अत्यन्त चळायमान हो गये हैं । और वनवासी वानर गण किस प्रकारसे इस अक्षोभ्य समुद्रको तरेंगे॥ २०॥ और दश्ररथके पुत्र राम छक्ष्मणही बहुत मत्स्य व्यालींसे युक्त किस प्रकारसे इसके पारहोंगे । अथवा जब कि एकही वानरने इतना बड़ा हमारा अपमान किया ॥ २१ ॥ तब किस प्रकारसे उनके कार्यकी ज्ञांति जानी जासकी है सो तुम छोग कहो। यद्यपि मनुष्योंसे हमको किसी प्रकारसे भयकी संभावना नहीं है, तथापि इस विषयमें जोकुछ कर्तव्य है वह तुम छोग स्थिर करो ॥ २२ ॥ इमने पहछे देवासुर संग्राममें तुम छोगोंकी जय छक्ष्मी पाई थी, इस कारण आय पहुँचे हुए कार्यमें तुमछोग सहायता करो । कारण कि, इमने जानिखया है कि सुशीवादि वानरोंको संग छिये ॥ २३ ॥ वह नृपकुमार राम छक्ष्मण समुद्रके उत्तर किनारेपर वह सीताका समाचार अपने दूतके मुखसे पाय समुद्रके उस पार आय पहुँचे ॥ २८ ॥ जिस्से कि इस समय सीताको नङीटाना पड़े और राम **छक्ष्मणका विनाशभी होजाय, ऐसी उचित मंत्रणा इस समय तुम छोग** विचारो ॥ २५ ॥ विश्लेषतः इतनी बाततौ निःसन्देहही याद रक्स्रो कि

युद्ध होनेपर उसमें जयतौ हमारीही होगी कारण कि, वानर छोग समुद्रके पार आय इमको जीतनेमें समर्थ नहीं हैं; व और किसी दूसरेकी समार्थ्यभी जगतमें इम नहीं देखते कि जो समुद्र उतरकर यहां छड़ने आवे ॥ २६॥ तव कामी बड़े भाईके करुणा सहित ऐसे वचन सुनकर मध्यम आता कुम्भकर्ण अतिशय कोधितहो कहने छगा ॥ २७ ॥ हे बड़े भाई साहव! आप जब कि राम छक्ष्मणके निकटसे ब्लपूर्वक जानकीको इरण कर छाये तब इम छोगोंके सिहत विचार न करके स्वयंही आपने एक क्षण भरमें इस वातका विचारकर छिया होगा। अतएव यमुनाने पृथ्वीमें उत्तरनेके समय जिसप्रकार पहले अपने कुण्डोंको पूर्णकर फिर समुद्रको परिपूर्णकर समुद्रके जलसे अपनी उन्नतिको नहीं प्राप्त किया, वैसेही आपने जो चलायमान चित्तका कार्य किया है, सो उसके परिणामके समय इम छोगोंकी सलाइसे अब क्या कल्याण होगा १॥२८॥ हे राजन् । ऐसे कार्य-को करनेके पहले सब लोगोंसे आपको सलाइ लेना ठीक था; परन्तु आपने ऐसा करके राम छक्ष्मणके विनाजाने उनको धोखा देकर जान-कीको हरणकर छे आये; यह कार्य आपने अत्यन्त अनुचित कियाहै ॥२९॥ हेद्शानन जो राजा कत्तेव्य कार्यके विषयमें परामर्श स्थिर करके न्याया-नुसार कार्य करते हैं; उनको पीछेसे कभी संताप नहीं भोगना पड़ता॥३०॥ यदि सठाह विनास्थिर किये जोकार्य किये जातेहैं, वह कार्य पुरा हिंसादि यज्ञ प्रयुक्त इव्य पदार्थकी समान वह कप्टके कारण होजाते हैं।।३१।।जो प्रथम करने लायक कार्योंको पीछे और पीछे करने लायक कार्योंको पहले कर डा-छतेहैं, वह राजाके नीति और अनीतिको कुछभी नहीं जानताहै ॥ ३२ ॥ हे महाराज ! राजाके पास अधिक सैना रहनेहीसे विजय होती है ऐसा नहीं-है, परन्तु पक्षियोंने जिसप्रकार स्वामिकार्तिकके किये रन्ध्रसे कौञ्च पर्वतको उठंवन कियाया, वैसेही शृञ्ज राजा छोगभी अपने शृञ्जेक कार्यमें छिद्र देखतेही उसको कुछ नहीं समझतेहैं ॥ ३३ ॥ आपने परिणामका फुल न विचार कर प्रबुछकी स्त्रीके हरनेका यह जो महा पापका कार्य कि-याहै, तिससे विषका मिला हुआ मांस भोजन करतेही भोजन करनेवा-छेके प्राणोंका विनाश कर डाछताहै, वैसेही श्रीरामचंद्रजीने उस समय जो आपके प्राणींका संहार नहीं किया यही आपके परम भाग्यकी बात

है ॥ ३४ ॥ परन्तु जब कि तुमने इस अनुचित कार्यको करहीडाला और श्रानुओं के सिहत समर करनेका विचार कर लिया, तब हमी उन श्रानुओं का संहार करके इस कार्यकी शान्ति करेंगे ॥ ३५ ॥ यदि इन्द्र, सूर्य, अग्नि, पवन, कुबेर और वरुण तुम्हारे साथ श्रानुताई करें, तोभी हम उनके सिहत संग्राम करनेमें विग्रुख न होकर उन तुम्हारे श्रानुओं को मारही डालें गे ॥ ३६ ॥ तब वह हमारा यह पर्वताकार शरीर और तीक्षण डालें देखकर गर्जना सुनकर इन्द्रभी भयको प्राप्त होजायगा ॥३९॥आप निश्चिन्त रिहये, रामचंद्र एक बाण छोडकर दूसराबाण न छोड़ने पावेगे; कि हम उनका रुधिर पान करलेंगे हम ॥ ३८॥ दशरथ कुमार राम छक्ष्मणका नाश करके आपके प्रीति उपजानेवाली विजयके लिये यतन करेंगे और छक्ष्मणके सिहत राम-चंद्रको संहार, हम वानर दलके यूथप लोगोंकोभी भक्षणकर जायगे ॥३९॥

रमस्वकामंपिबचाप्रयवारुणींकुरुष्वकार्याणि हितानिविज्वरः॥ मयातुरामेगमितेयमक्षयं चिरायसीतावशगाभविष्यति॥ ४०॥

इससमय आप सावधान चित्त होकर सुख सहित अपने हित कार्यको साधन करनेमें रत होजाइये और वारुणी पान करके इच्छानुसार विहार कीजिये; जब हम रामचंद्रका संहार कर डाठेंगे तब सीता सदाके लिये आपके वश होजायगी ॥ ४० ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि-काव्ये छंकाकांडे द्वाद्शः सगैं: ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः।

रावणंकुद्धमाज्ञायमहापार्श्वोमहाबलः ॥ सुहूर्तमनुसंचित्यप्रांजलिवीक्यमब्रवीत् ॥ १ ॥

तिसके पीछे महाबलवान् महापाइवं रावणको क्रोधायमान देखकर एक मुहुत्तं भरतक चिन्ताकर हाथ जोड़ रावणसे बोला ॥ १ ॥ कि हेमहाराज ! आप जो रामचन्द्रके आश्रममें प्रवेश करके उनकी स्त्रीको हरण करके ले आये हैं यह कार्य तो आपके योग्यही हुआहे परन्तु जो पुरुष मृग और सपीसे सेवित वनमें प्रवेश करके मधुको प्राप्त हो-

करभी उसको न पिये वह बड़ा मूर्ख है ॥ २ ॥ यदि आप कहें कि पर नारीके भाग करनेसे ईश्वरकी आज्ञाके विपरीत कार्य करना होताहै और इस्से अधिकभी होताहै, परन्तु आपको भय क्याहै ? क्योंकि आप ध-मंके प्रवर्तक यमादि ईश्वर गणोंकेभी ईश्वरहें; इस कारण इस समय शाहरी-गोंके मस्तकपर पांव धरकर आप सीताके साथ विहार कीनिये॥ ३॥ हे महा बडवान् ! यदि विहार करनेके समय सीता आपके अनुकूछ नही तो आप मुगेंकी प्रवृत्ति धारण करके वारंवार वल प्रकाशकर उसकी भोगकर विद्वार कीनिये॥ ४॥ हे मद्दारान ! नहां सीता आपके वर्शमं हुई, फिर पीछसे किसी भयके आपपर आनेकी कोई संभावना नहीं; यदि समयानुसार कोई भय आवेभी तो उसको रोक दिया जायगा ॥ ६ ॥ फिर आपके पास तो बलकीभी कमती नहीं है कारण कि, महाबलवान कुम्भकर्ण और इन्द्रजीत इमारे सहायक हैं, तब तो हम वज हाथमें छिये इन्द्रकोभी पराजित कर सक्ते ॥ ६॥ राजन् । नीतिशास्त्रके जानने वाळे पंडित छोगोंने कार्यकी सिद्धिके छिये साम, दाम, भेद, दंड यह चार प्रकारके उपाय स्थिर कियेंहैं, तिसमें पिछछे उपाय अर्थात् दंडको हम श्रेष्ठ मानतेई ॥ ७॥ ॥ हे महावलवान् । आपके शातुलोग जब इस छंकापुरीमें आजायँगे तौ इसमें कोई संशय न समझिये कि, हम शस्त्रके प्रतापसे उनको अपने वझमें करलेंगे ॥ ८ ॥ तब राक्षसराज रावण महापार्श्वके गर्वे सहित यह व्चन सुनकर उसकी प्रशंसा करता हुआ बोछा ॥ ९ ॥ हे महापार्श ! तुमने जो कुछ कहा वह सबही सत्य २ है, परन्तु जिस छिये जानकीको इमने अनत्क बछसे नहीं भोगा; उसका कोई ग्रुप्त कारणहै; सो इसमें जो कुछ रहत्यहै, वह इम अभी तुमसे कहते हैं॥ १०॥ इमने एक दिन पुञ्जिकस्थली नाम एक अप्सराको ब्रह्माजीके निकट जाते देखा, इस अप्सराका श्रीर अग्निकी शिखाके समान चमक ताथा॥ ११॥ वह इमको देखतेही मानो आकाशमें मिलती हुईसी जाने लगी, तब इमने बलपूर्वक उसे उसी समय नंगी करके भोगा, तब वह अप्यस्य कमलनीकी समान कांपती हुई ब्रह्माजीके निकट पहुंची॥ १२॥ और ऐसा जान पड़ताहै, कि उसने ब्रह्माजीके निकट अपनी इस दुरअव-स्थाकाभी सब वृत्तान्त कहाही होगाः तब ब्रह्माजीने अत्यन्त कोधित

होकर हमको यह आप दिया॥ १२॥ है अधम। यदि आजसे तू किसी स्त्रींक उपर बछकर उस्से भोग करेगा तो तेरा मस्तक निश्चयही ज्ञतसंड हो जायगा॥ १८॥ हम उसी ब्रह्मआपसे भीत होकर उन विदेहराज नंदिनी सीताको अपनी ग्रुभ शेजर चढानेकी चेष्टा नहीं करते॥ १५॥ हमारा वेग समुद्र तुल्य और गति वायुकी समानहे, सो हमारे विकमको न जान करही राम छंकाकी ओरको चहुनेकी चेष्टा करते हैं॥ १६॥ हमारे पर्वतकी ग्रुहामें सोते हुए सिंह और कोधित यमराजकी समान विराजमान रहनेसे ऐसा कौनहें जो हमारा विश्राम तोडनेका साहस कर सकताहे १॥ १०॥ रामचंद्रने संग्राममें दो जीभवाछ सपाँकी समान हमारे धनुषसे छूटे हुए बाण नहीं देखे हैं, इसी कारणसे वह हमारे निकट आय रहेहें॥ १८॥ जिस प्रकार उलकासमूहसे गतिवाछ हायीको दग्ध किया जाताहे, वैसेही हम वज्रतुल्य बाण धनुषसे वर्षकर रामचंद्रको भस्म कर डाछेंगे॥ १९॥ जिस प्रकार स्वांके इदय होनेसे समस्त तारा गणोंकी ज्योति जाती रहतीहै, वैसेही हम अपनी सेनाके सहित जायकर रामचंद्रकी सेनाका नाज्ञ कर डाछेंगे॥ २०॥

नवासवेनापिसहस्रचश्चषामुधास्मिशक्योवरु णेनवापुनः ॥ मयात्वियंबाहुबलेननिर्जितापु रापुरीवैश्रवणेनपालिता ॥ २१ ॥

अधिक क्या कहें सहस्र लोचन बल्जान् इन्द्र और वरुणभी इमको परा-स्त नहीं करसकते और अधिक करके पहलेही इमने इस कुवेर पालित लंकापुरीको अपने बाहु बल्से अपने वश कियाथा॥ २१॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये लंकाकृष्टि त्रयोद्शःसर्गः॥ १३॥

चतुर्दशः सर्गः।

निशाचरेंद्रस्यनिशम्यवाक्यंसकुंभकर्णस्य चगर्जितानि ॥ विभीषणोराक्षसराजमुख्य मुवाचवाक्यंहितमर्थयुक्तम् ॥ १ ॥

राश्वसराज रावणके वचन और कुम्भकर्णके गर्जनायुक्त वचन सुन-

कर महात्मा विभीषणजी रावणके ऐसे हितकारी और अर्थयुक्त वचन कहने छगे॥ १॥ दे महाराज! आप किस छिये यह वक्षस्थछ हूप फण, चिन्ता रूप विष, हास्य रूप तीक्ष्ण दंत, पंचाङ्कालेरूप पांच शिर वाले बंडे भारी सीता रूप सर्पको यहां पर छेआये हैं १॥ २॥ हेराजन् । जबतक पर्वतके जिल्हा समान और नल दांतको आयुध बनाये वानर गण छंकापुरीको न घरछें, तिस्से प्रथमही आप श्रीरामचंद्रजीको सीता समर्पण करदें॥३॥जबतक श्रीरामचंद्रजीके छोडे हुए वज्र समान और वायुकी समान वेगवान बाण राक्षस श्रेष्टोंके मस्तकोंको न काट डार्छे तिससे प्रथमही आप रामचंद्रजीको जानकी देदें ॥ ४ ॥ हे महाराज ! जिस समय रामचंद्रजी युद्ध करेंगे, उस समय कुम्भकर्ण महापार्श्व, महोदर, अथवा अतिशय यह लोग कोईभी उनके सामने खड़े न होसकेंगे ॥ ५ ॥ यदि रापचंद्रजी छंकामें आय पहुँचे तब चाँहे आपकी रक्षा सुर्य और समस्त देवगणभी करें अथवा इन्द्र व यमका आश्रय प्रहण करने या आकाश पातालमें प्रवेश करने परभी यहाँसे तुम जीते हुए नहीं निकल सकोगे ॥ ६ ॥ तिसके पीछे प्रदस्त विभीषणके ऐसे वचन सुनकर बोला कि " संप्रामके होने पर इम कदाचित् न देव दानवोंसे भय करते हैं ॥ ७ ॥ अधिक क्या कर्दे जन कि, यक्ष, गन्धर्व, उरग, अथवा पतंग श्रेष्ठ गणसेभी हमको भयकी संभावना नहीं, तब भछा मनुष्य रामचंद्रसे हमको कौन भय होसक-ताहै "॥ ८॥ राजाके हित चाहनेवाछे, व धर्म, अर्थ, काम, इस त्रिवर्गके तत्त्वकी भड़ी भाँति जाननेवाछे विभीषणभी प्रहस्तके अमंगळकारी वचन सुनकर यह अर्थयुक्त वचन बोले ॥ ९ ॥ हेप्रहस्त ! राक्षसराज महोदर कुंभकर्ण और तुम यह जो वृथा गाल बजातेहा कि, इम रामचं-द्रको जीतलेंगे, परन्तुः अधार्मिकके स्वर्गगमन करनेकी समान तुम छोग कोईभी इस कार्यके करनेको समर्थ नहीं होंगे॥ १०॥ हे प्रहस्त ! जिसको जहाजकी सद्दायता नहीं ऐसे पुरुषके समुद्र पार जानेकी समान तुम इम अथवा समस्त राक्षस गणोंसे किस प्रकारसे उन अर्थ विशारद श्रीरामचंद्रजीका वय हो सकताहै ? ॥ ११ ॥ अधिक करके यह इक्ष्वाकु कुळनंदन महारथी श्रीरामचंद्रजी अतिशय धार्मिकहें । प्रहस्त! इमारी बात तौ दूर रहे । ऐसे सब कार्यमें सामर्थ्यवान पुरुषके संप्राममें देवता

होगभी मुढ़की समान हो जातेहैं II १२ II प्रहस्त ! जबतक रामचंद्रजीके छोड़े हुए तेज और अमीघ बार्णीने तुम्हारे श्ररीरको भेदकर उसमें प्रवेश नहीं कियाहै, तवतक तुम राक्षसराजके सन्मुख वृथा वकवाद करतेहो ॥ १३ ॥ अवतकभी श्रीरामचंद्रजीकी बाँहोंसे छूटे हुए प्राण हरण कांरी वज्रतुल्य वेगज्ञाली तीखे बाण तुम्हारे शरीरको भेदकर फिर उनके तरकसमें जायकर नहीं प्रवेशे हैं. प्रहस्त ! इसी कारणसे तुम इसी भाँति अपनी बढाई मारतेही ॥ १४ ॥ प्रहस्त ! बळवान् राक्षसराज रावण, त्रिशीर्ष, मेघनाद, तुम, कुम्भकर्ण, अथवा उसका पुत्र निकुम्भ तुम छोग कोईभी रणभूमिमें इन इन्द्रकी समान विक्रमी रामचंद्रजीका विक्रम सहन करनेको समर्थ नहीं होंगे ॥ १५ ॥ देवान्तक, नरान्तक, अतिकाय, अतिरथ और अकम्पन, इनमेंसे कोईभी श्रीरामचंद्रजीके सगं युद्ध करनेका साहस न करेंगे ॥ १६ ॥ अधिक क्या कर्हें हमारे राजाही कुबुद्धिके वश हुए हैं और तुमही छोग इनके भित्ररूपी अमि-त्रही और तुम छोगोंकीही सछाइसे राक्षस कुछका नाझ होजायगा ॥ १७॥ इमारा तुम सबसेही यही कहनाहै कि, अनन्तवलयुक्त श्रारिधारी इजार-शीर वाले महा बळवान सर्पोंके मुखमें फँसे हुए रावणको किसीपकार मुख से निकलना बताओ अर्थात् रामचंद्रजी इन्हें माराही चाहते हैं तुम लोग ब-चाओ ॥ १८ ॥ जिसप्रकार किसी पुरुषको भूत लगनेपर उसके सुहद छोग् केश यहणादिहरप दंड देकर उसकी रक्षा करतेहैं ऐसेही तुम सब छो-गोंको मिळकर रावणकी रक्षा करनी चाहिये॥ १९॥ प्रहस्त ! सुचरित्र रूप जलपूर्ण रामचंद्र रूप समुद्रकी तरंगसे ढका हुआ, काकुत्स्य रूप पातालमें यह रावण गिराहीचाहताहै, सो इस राक्षसकी यत्नसे तुमलोग रक्षा करले ॥ २० ॥ इम इस छंकापुरीके राक्षसराजके व इनके सुह्रद् और सन्ही राक्षसोंके हितार्थ कहते हैं कि-राक्षसराज श्रीरामचंद्रजीको भीताजी देडालें ॥ २१ ॥

> परस्यवीर्यस्वबलंचबुद्धास्थानंक्षयंचैवतथैवतः द्धिम् ॥ तथास्वपक्षेप्यनुमृश्यबुद्धचावदेत्क्षमं स्वामिहितंसमंत्री ॥ २२ ॥

जो मंत्री विचार करके, शत्रुकी ओरका वीर्य और अपनी ओरका वीर्य, बल क्षय, इन बातोंके विषय में भलीभाँति शोच विचार और परामर्शकरके अपने स्वामीको हितकी बात कहते हैं वेही यथार्थ मंत्रीहैं ॥ २२ ॥ इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वा० आ० लं० चतुर्दशः मुर्गः ॥ १४ ॥

पंचदशः सर्गः ।

वृहम्पतेम्तुल्यमतेर्वचम्तन्निशम्ययतेनविभीषणस्य ॥ ततोमहात्मावचनंबभाषेतत्रेंद्रजिन्नैऋतयूथमुख्यः॥१॥

बृहस्पतिजीके तुल्य बुद्धिमान् विभीषणजीके यह उदार वचन सुनकर राक्षसश्रेष्ट महाबखवान् मेघनाद कहने छगा ॥ १॥ हे कनिष्ठ तात । आप डरेडुएकी समान किस कारणसे ऐसे अनर्थकारी कइ रहे हैं. पौछन्त्य कुछमें जन्म छेनेवाछेकी बात तो दूररहे, सहज सहज, दुर्बे मृतुष्य कुलमें जन्मा हुआ मृतुष्यभी ऐसा नहीं करेगा और नऐसा कार्य करेगा ॥ २ ॥इस कुलमें एक केवल छोटे चचा विभीषणही बलवीर्य पराक्रम धीरता शूरता और तेजहीन पुरुष उत्पन्न हुए हैं ॥३॥ हे डरपोक ! आप यह क्या मर्योदा दिखाते हैं ? हमारा तो केवल एकही साधारण राक्षस **चन दो राजकुमारोंको मारडाळेगा ॥ ४ ॥ आप जानतेहाँहैं कि, देवराज** इन्द्र त्रिलोकका राजाहै; परन्तु हम उसको बाँधकर पृथ्वी पर ले आये व देवता छोग इस भयंकर वृत्तान्तको देख भयभीत हो दशों दिशाओंको भागगये ॥ ५ ॥ फिर इमने बळपूर्वक ऐरावत हाथींके दोनों दांत उखाड़ िलयेः उस समयमें वह इन्द्रका हाथी आर्त नाद करता हुआ पृथ्वीपर गिरा तिस समय हमारा यह पराक्रम देखकर समस्त देवता छोगोंने भयपा-याया ॥ ६ ॥ इमने देवता छोगोंका गर्व इरण कियाहै और रणभूमिमें देत्योंका नाज्ञ करकै उनकी स्त्रियोंको शोक उत्पन्न करायाहै, इस ऐसे वीर्यशाली होकरभी किस कारण हम इन साधारण मनुष्य राजपुत्र राम उक्ष्मणसे युद्ध करनेको समर्थ न होंगे ।॥ ७ ॥ धनुषधारियोंमें श्रेष्ट विभीषणजी इन्द्रके समान अजेय महा तेजस्वी इन्द्रजीतके यह वचन सुनकर महा अर्थ युक्त वचन कहनेलगे ॥ ८ ॥ हे पुत्र ! तुम कार्य अकार्यका विचार करनेमें अत्यन्त अज्ञानीहो कारण कि, अबतक तुम्हारी

बुद्धि बाठककी समान पकी नहीं हैं; इस कारण तुम अपना नाज़ करनेके अर्थही ऐसे प्रठाप वचन कह रहेहो ॥ ९ ॥ मेघनाद ! तुम नाम मात्रको रावणके पुत्र और अत्यन्त सुद्धदहो, परन्तु वास्तवमें तुम इनके परमञ्जुहो कारण कि राक्षसराजको घोर विपदमें पड़े हुए देखकरभी तुम उनको निवारण नहीं करते ॥ १० ॥ इन्द्रजीत ! तुमने जो खाट मंत्रके यह वचन कहे तिससे हमारे मतसे तुम मार डाठनेके योग्यहो और जिसने ऐसे चपछ चित्त बाठकको यहाँ ठाकर मांत्रियोंके बीचमें परामश्रं करनेको बुठाया, उसकोभी मार डाठना उचित है ॥ ११ ॥ हे मेघनाद ! तुम कार्य अकार्यका विचार नहीं जानते, बड़े बोठनेवाठे विनय रहित तीक्ष्ण स्वभाव अदीर्घदर्शी सूर्ष दुर्मति और दुरात्माहो, इसी कारणसे बाठककी समान ऐसा कहते हो ॥ १२ ॥ जब श्रीरामचंद्रजी रण भूमिमें खड़े होकर ब्रह्मदंडकी समान व काठाग्रिकी समान प्रकाशित तीखे बाण छोडेंगे तब उन बाणोंको कीन सहनेमें समर्थ होगा यह इम जाना चाहते हैं ॥ १३ ॥

धनानिरत्नानिसुभूषणानिवासांसिदिव्यानिम णींश्रचित्रान् ॥ सीतांचरामायनिवेद्यदेवींवसे मराजन्निहवीतशोकाः ॥ १४ ॥

हे बड़े भाई साहब! आपसे अधिक और क्या कहें धन, रत वसन भूषण और मणिके सहित रामचंद्रजीको तुम सीता देडाछो, ऐसा हो जायतो तुम स्वच्छन्द होकर अपनी इस छंकापुरीमें वसे रहो ॥ १४॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वा० आ० छं० पंचद्शः सर्गः॥ १५॥

षोडशः सर्गः।

सुनिविष्टंहितंवाक्यमुक्तवंतांविभीषणम् ॥ अब्रवीत्परुषंवाक्यंरावणः कालचोदितः॥ १॥

जब धर्मात्मा विभीषणजीने इस प्रकार अर्थ युक्त हितकारी वचन कहे तब रावणने काल प्रेरितकी समान उनको यह कठोर वचन कहे॥ १॥ शञ्च अथवा कोधित सर्पके साथ एकत्र वास करले, परन्तु नाम मात्रके मित्र और शञ्चकी सेवा करनेवाले इस प्रकारके मित्रके साथ कभी वास नहीं करना योग्यहै ॥ २ ॥ हे बिभीषण त्रिलोकमें कीनसी बातको हम नहीं जानतेहैं, इस जाति वालोंका यह स्वभाव भली भांति जानतेहैं, कि विरादरीमें एक आदमी पर विपद पडनेसे दूसरे आनंदित होतेहैं॥ ३॥ विभीषण। जाति वाछे छोगं, इसमेंभी प्रधान पंचगण, विद्वान धार्मिक और वीर पुरुषोंका निरादर करतेहैं और उनको परास्त करनेंके छिये वह लोग सदाही छिद्र ढूंड़ा करतेहैं ॥ ४ ॥ जातिसे अधिक भयानक और कीनहै। इन विराद्रीके मनका भाव जानना अति कठिनहै यह जाति रूपी ञाततायीगण परस्परमें विपद आई हुई देखकर परस्पर हुई प्रकाश किया करतेहैं ॥ ५ ॥ बहुत दिन हुए कुछ हाथी पद्मवनमें अमण कर रहेथे उस कालमें उन्होंनें कई एक हाथी सवार देखे कि जिनके हाथमें फंदेभीथे उन हाथियोंने इनको देखकर विरादरी वालोंके संबंधमें कुछ इलोक कहेथे जो कि तुमसे वर्णन करते हैं 🛞 ॥ ६ ॥ उन्होंने कहाथा कि इम अग्नि, पांश, अथवा और शस्त्रोंक देखनेंसे नहीं डरते, परन्तु इन स्वार्थ पर जातिवाछे छोगोंको देखकर हमें अत्यन्य भय लगताहै ॥ ७ ॥ कारण कि यह जाति वालेही हाथी पकड़नें वालोंको बताय देतेहैं; इसही कारणसे कहते हैं समस्त भय और समस्त कर्षोंके जातिवाछे कारणहैं ॥ ८ ॥ इमनें सैकड़ों वार देखाहै कि जगत्में जितने प्रकारके भयहैं, उनमें जाति वालोंसे भय होताहै, उसकाही परिणाम विशेष कद्यभारी होताहै,जैसे गायोंमें हव्य कव्यादिके लिये दुग्ध, स्त्रियोंमें चंच-लता. और ब्राह्मण लोगोंमें तपस्या होतीहै, इसी प्रकार निःसन्देह जाति वाळे छोगोंसे सदाभय रहताही है ॥ ९॥ हे विभीषण। हमनें जो शञ्च गणों-को पराजित करके अतुल्लीय ऐश्वर्य प्राप्तिकया है, व तीनों लोक हमारा

<sup>\*</sup>जाति वार्लोंके सम्ब धमें एक औरभी किमदन्ती प्रसिद्धहै कि एक समय एक सधन वनमें होकर कई एक गाडियें जाय रहीथीं इन सब गाडियोंमें केवल कुल्हाडियें भरी हुईथीं | जिनको देखकर वनके वृक्ष अतिधवंडाये और बोले कि अब एक वृक्षभी इस वनका न बचेगा हा! हमारे भाग्यही ऐसे हैं, उस समय किसी दूसरे वृक्षनें कहा कि भाई जबतक हमारे जाति वाले इन कुल्हाडियोंकी सहायता नहीं करते, तब तक कुछ यह हमारा नहीं कर सकतीं | अर्थात् जब हमारी जाति वाले वृक्षोंके बेंटे इन कुल्हाडियोंमें पहेंगे तब यह हमको काटनेंमें समर्थ होंगी | वस जाति वाले ही समस्त अनर्थके मूर्ट हैं।

आदर करतेहैं. सो हे सौम्य हम जानतेहैं कि हमारा यह सौभाग्य तुम्हारे असंतोषका अत्यन्तही कारण हुआहै॥१०॥जैसे कमलके पत्ते पर जलकी बुंदें गिरनें पर वह किसी प्रकार उसपत्र पर नहीं ठहर सकती हैं, वैसेही कूर स्वभाव वाले पुरुषके साथ मित्रता करनेंसे वह मित्रता किसी प्रकार उसके अन्तःकरणमें नहीं जमती ॥ ११ ॥ शरदकालका मेच जिसप्रकार गर्नता और वर्षताहै, परन्तु उससे किसी प्रकारभी पृथ्वी नहीं भीनती वैसेही दुर्जनके साथ कितनोही मित्रता प्रगट की जाय वह वास्तवमें किसी फलकी न देनेवाली होकर केवल वृथा गर्जनें और वर्षनेंकी तुल्य होतीहै ॥ १२ ॥ जिसप्रकार भौंरा प्यासा होकर पुष्पोंसे इच्छानुसार मधु पानकर परितृप्त होनें पर फिर उन पुष्पोंपर क्षण भरके छियेभी नहीं, वैठता इसीप्रकार दुर्जनके साथ मित्रता करनेंसे वह केवल अपनाही कार्य निकाल लेताहै. विभीषणा तुमभी ऐसेहीहो॥१३॥ जिसप्रकार मधु-छोभी भौरा कांश फूछ पर आप विशेष यत्नकरने परभी मधुको नहीं प्राप्तहोता, वैसेही दुर्जनके साथ मित्रता करनेंसे उसके पाससे कोई फुट नहीं प्राप्त होता ॥ १४ ॥जिसप्रकार हाथी प्रथम जलमें स्नान करके फिर शुन्द्रसे धूरि फेंककर स्नानकृत निर्मलताका नाश करके अपने गातको मछीन करताहै, वैसेही दुर्जनके साथ मित्रता करनेंसे वह अपना कार्य सिद्ध करलेने पर स्वयंहीं पहले स्नेहको भूलकर मित्रताका नाश करले ताहै।। १५॥ हे कुलकलंक तुझसे और अधिक क्या कहें। तेरे जीव-नंको धिकारहे तू हमारा सगाभाई होनेहींके कारण ऐसी बात कह कर अबतक जीवितहे, नहीं तो और कोई ऐसा कहता तो अवतक उसका हम्नें नाञ् कर दियाहोता॥१६॥न्याय वचन कहनें वाले विभीषणजी रावण करके इस प्रकार घोर वचनोंसे निन्दित होंनें पर गदा ग्रहण करके अपने चारमंत्रि मोंके सहित आकाशमें उछल गुये ॥ १७ ॥ और अत्यन्त कोधित होकर आकाशमें टिक कर अपने आता राक्षसराज रावणसे कहनें छगे ॥ १८॥ है मुहाराज आप बड़े आता होनेंके कारण पिताकी समान माननें लायकहैं,इस लिये आप जो कुछभी कर्डें वह समस्तही हमको सहन करलेना चाहिये, परन्तु आप धर्मका मार्ग परित्याग करके परदारहरणादि रूप घोर अधर्मके आचरण करने छगेहैं इसी कारणसे वडे भाई होंने परभी

आज हम आपके यह घोर वचन नसह सके ॥ १९ ॥ हेवीर! हमनें हितकी कामनासे तुमको हितकी वार्ता कहीथी परन्तु कालके वशको प्राप्त होकर तुमनें हमारे वचन नहीं सुने, यथार्थमें जिस पुरुषकी सुत्यु निकट आतीहै, उसकी यही दशा होतीहै जो तुम्हारोहै ॥ २०॥ हे महाराजा सदा मीठी बात कहनेवाले अनेकहैं, परन्तु श्रवण करने अप्रिय और परिणाम में ग्रुभ दायक वचनोंके कहने वाळे और अवण करने वाळे दोनोंही हुर्छभेहैं ॥ २१ ॥ जिस प्रकार घरमें आग लग जानें पर फिर इसकी आग बुझानेंमें आलस्य नहीं करना चाहिये, वैसेही आपको सब प्राणियोंके नाज्ञकरने वाले कालकी फांसीमें बँधकर नष्ट होते देखकरही हमने ऐसे हितकारी वचन कहेथे ॥ २२ ॥ महाराज! हम तुम्हें रामचंद्र करके प्रदीत अग्निकी समान सुवर्ण भूषित तीखे वाणोंसे मरा हुआ देखनेकी इच्छा नहीं करते इसी कारणसे हमने इस प्रकारके हित वचन कहेथे ॥ २३ ॥ रेतेका पुछ चाहै कितनाही हुढ़ क्योंन होवे, वर्षा कालके आते ही वह टूट जाताहै, वैसेही पुरुष कितनाही बलवानं अस्रका जाननें वाला और श्रूर क्यों नहीं कालके आनेही पर उसका विनाश होजाताहै ॥ २४ ॥ हे महाराज! जो कुछभी हो तुम स्वामी हो गुरुहो हमने आपके हितकी कामनासे जो कुछभी कहाँहै यदि उसमें कोई अपराध आपने पायाहो तो उसको क्षमाकर दोजिये॥२५॥ लीजिये हम जाते हैं, आप इमको विदा देकर मुख प्राप्त कीजिये और राक्षसोंके सहित यह छंका पुरी भी सर्व प्रकारसे आपकी रक्षाकरे ॥ २६ ॥

> निवार्यमाणस्यमयाहितैषिणानरोचतेतेवचनं निशाचर ॥ परांतकालेहिगतायुषोनराहितं नगृहंतिसुहद्भिरीरितम् ॥ २७ ॥

हमतो मंगळको कामनासे आपकों रोकते थे, परन्तु आपनें हमारे कहनेको न माना,महाराज! आयु वीत जानें पर छोग जिस प्रकार काछके वश होकर अपने इष्ट मित्रोंके कहे हुए वचनोंको किसो प्रकारसे नहीं मानते; हे राक्षसनाथ! अब तुम्हारीभी वही दशा आय पहुँची है, जो ऐसा न होता तौ हम सरीखे सुद्धद छोगोंके वचनोंका ऐसा अनादर क्यों किया- जीता। ॥ २७ ॥ इत्यापे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये रुकाकांडे पोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

सप्तदशः सर्गः ।

इत्युक्तापरुषंवाक्यंरावणंरावणानुजः॥ आजगामसुहूर्तेनयत्ररामःसलक्ष्मणः॥१॥

विभीषण रक्षिसराज रावणको इस प्रकार घोर वचन कहकर जिस स्थानमें श्रीरामचंद्रजी छक्ष्मणजीके सहित विराजमानथे एक मुहुत भरमें वहां पहुँच गर्ये ॥ १ ॥ वानर यूथपोंने पृथ्वी परसे आकाशमें टिके हुए तेजसे प्रकाशमान सुमेरु पर्वतके शिखरकी समान उन विभी षणजीको देखा ॥२॥ कवच वरुतर और इस्त्रिधारी उत्तम भूषण भूषित प्राक्रम शाली चार मंत्रियोंके सहित ॥३॥ उन मेच और पर्वतकी समान, वजकी समान जिनके अंग प्रकाशमान श्रेष्ठ आयुध धारण किये दिव्य भूषण वस्त्रधारी॥इ।।बुद्धिमान वानरराज सुत्रीवजी इन पांचवनोंको देख कर समस्त वानर गणोंके संहित चिन्ता करने छगे॥५॥सुत्रीवजी इस प्रकार एक सहूर्त भरतक चिन्ता करके हनुमानादि वानरोंसे यह उत्तम वचन बोले॥६॥यह देखो हमको निर्चय जान पड़ताहै कि यह सब अख्न शस्त्रधारी राक्षस इम लोगोंका प्राणनाञ्च करनेंही के लिये चारराक्षसोंके साथ यहांपर आया है॥ ।। सुत्रीवजीके ऐसे वचन सुनकर यह समस्त वानर श्रेष्ठ वृक्ष और पर्वतादि महण करके यह बोले॥८॥किहे महाराज। आप शोमही इन दुरात्मा छोगोंका वध करनेके छिये हमको आज्ञा दीजिये हम बहुतही शीघ्र इन पांचों का नाज्ञ करके पृथ्वीपर गिरा देंगे॥ ३॥ जब बानर छोगोंने परस्पर इस प्रकार से कहा तब विभीषणजीने समुद्रके उत्तरतीर पर पहुँचक्षण भरतक विश्रा-म छे आकाशमें हो टिके ॥१०॥उन दीर्घ दशीं सुप्रीव और दूसरे वानर गणों को पुकारकर दीर्च व गंभीर स्वरसे कहा॥ १ १॥ राक्षस गणौंका स्वामी रावण नामक दुराचारी एकराक्षसहै हम उसके छोटे भाईहैं और हमारा नाम विभी-षणहे ॥ १२ ॥ वही दुरात्मा जटायुको मारकर जन स्थानसे जनक छड़िती सीताजीको हरण करके छगयाहै। ऋर स्वभाव वाछी राक्षित्रों से रक्षित होकर जानकीजी उसके अधिकारमें दीनभावसे वास करतीहैं ॥ १३॥

हमनें " श्रीरामचंद्रजीको जानकी दे डालिये, इत्यादि बहुतसे नीति युक्त वचन कह २ कर रावणसे वारंवार विनय कीथी ॥ १८ ॥ परन्तु मृत्यु जिसकी निकट आईहै ऐसा पुरुष जिस प्रकार औषधिका सेवन नहीं करता, ऐसेही, मृत्युकाल निकट आनेंसे उसने हमारे हितकारी वचनोंको ग्रहण नहीं किया।।१५॥ वचन मान छेनाती दूर रहा, हमको उसने अनेक प्रकारके कटुवचन कहकर दासकी समान उसने हमारे साथ वर्ताव कियाहै तिरस्कार कियाँहै हम इसी कारणसे पुत्र परिवारका त्यागकर श्रीरामचं-द्रजीकी शरणमें आयेहैं ॥ १६ ॥ महात्मा श्रीरामचंद्रजी सर्व छोकोंके शरण देनें वालेहें, इस कारण आप महात्मा श्रीरामचंद्रजीसे निवेदनकरें कि विभीषण आयेहैं ॥ १७ ॥ तब वानर राज सुत्रीवजी विभीषणके वचन सुनकर ज्ञीत्रही श्रीराम छक्ष्मणजीके निकट गये और क्रोध सहित कहनें लगे ॥ १८ ॥ हमकी जान पड़ताहै, कि शबुकी ओर का कोई भेदिया असावधानीसे हमारी सेनामें प्रवेशकर आयाहै; इस कारण अवसर पानेसे उल्लू जिस प्रकार कौओंको मार डालताहै, ऐसेही यह हम लोगोंको मारडोलेगा ॥ १९ ॥ हे शञ्जतापन। जिस्से वानर लोगोंका मंगल हो १ आप इसी प्रकारसे कार्य अकार्यका विचार सेना सब्बिवेश, उनको शिक्षा-देना. और शञ्च लोगोंकी सैनाका वृत्तान्त जाननेंके लिये दूत नियतकी जिये, इस्से अवश्य आपका मंगल होगा ॥ २० ॥ राक्षस लोग कामरूपी और अतिशय बलवान होते हैं, वह लोग ग्रप्तभावसे टिककर कूट जपायसे दूसरेका बुरा किया करतेहैं, इसलिये उन लोगोंके ऊपर विश्वास करना हम ठीक नहीं समझते ॥ २१ ॥ हमको तौ यह विश्वास होताहै कि यह राक्षस राज रावणका ग्रप्त भेदियाहै; यह हम छोगोंके बीचमें प्रवेश करके निःसन्देह हम छोगोंमें परस्पर भेद डळवा देंगे॥ २२ ॥ अथवा जबिक हम इसका विश्वास करके जैसेही कि असावधान होंगे वैसेही यह बुद्धिमान हम छोगोंको मार डाँछेंगे॥ २३॥ यदिकहो कि आया हुआ राक्षस जो कोईभी हो सेनाक बीचमें आनेहींसे हमारे बळकी वृद्धि करेगा परन्तु यह वात नीति विरुद्ध है, कारण कि पंडित छोगोंने कहाहै कि युद्धके समय "अपने मित्र प्रेरित और वर्षाकालमें भूति द्वारा संप्रहीत और अपने बंधुओंका बरू यह त्रिविध बरू ग्रहण करले" प्रन्तु

शत्रुकी सेनाको कभी ग्रहण न करें ॥ २४ ॥ यह आया पुरुष आपके शञ्ज राक्षत राज रावणका भाईहै; जातिमें राक्षतहैं। और शञ्च पक्षसेही इसनें आगमन कियाहै फिर भला यह किस प्रकार विज्ञास करनें योग्यहै ॥ २५ ॥ राक्षसोंके स्वामीका छोटा भाई यह विभीषण चार राक्षसोंके साथ आपकी श्वरणागतमें आयाहै॥ २६॥ परन्तु आप निश्चयही जानेंकि यह विभीपण रावणका पठाया आयाहै हेक्षमा शील ! जो कुछभीहो, हमारी, सम्मतिमें तो इस रावणके पठाये हुए विभीषणको आप दंडही दीनिये ॥ २७ ॥ यह कुटिल बुद्धि मायावी राक्षस प्रथम आपको अपना विश्वास कराय, यहांपर विराजमान रह फिर समय पाय आप पर प्रहार करनेंके निमित्तही रावणका भेजा हुआ यहां पर आयाहै ॥ २८ ॥ हेमहाराज ! यह ऋर विभीपण रावणका भाईहै; इस कारण शीघ्रही तीक्ष्ण दंड विधान करके इसके चारों मंत्रियोंके साथ इसको मरवाडालिये ॥ २९ ॥ वाक्य विज्ञारद सैनापित सुर्यावजी कोधमें भर वाक्य कुश्र श्रीरामचंद्रजीसे यह कहकर मौन धारण करते हुए ॥ ३० ॥ महाबळवान श्रीरामचंद्रजी सुत्रीवजीके ऐसे वचन सुनकर समीपमें बैठे हुए हनुमानादि वानर गणोंसे यह वचन बोले॥३१ ॥ वानर राज मुत्रीवजीनें रावणके छोटे भाई विभीषणके विषयमें जो युक्ति युक्त वचन कहे हम जानतेहैं कि इन समस्त वचनों को, तुम छोगों ने सुनाहीहै ॥ ३२ ॥ सुद्धद्के कार्याकार्यमें संदेह उपस्थित होने पर अलंड मंगळाभिळाषी बुद्धिमान और विचार समर्थ मंत्रियोंको, ऐसा उपदेश अवश्यही करना चाहिये; इस कारण तुम छोग इस विषयमें अपनी २ सम्मति प्रकाश करो॥ ३३॥ आछस्य रहित वानर गण श्रीरामचंद्रजीसे इस प्रकार कहे जाकर उनका प्रिय करनेंकी कामनासे विनय व नम्रता युक्तहो बोले॥ ३४॥ हेरघुनंदन ! हेश्रीरामचंद्रजी।आप त्रिलोकीकी समस्त बातोंको जानते हैं; तथापि सुहद भावसे हम् लोगोंसे जो कुछ आपने पूछा, यह केवल हम लोगोंका सन्मान बढ़ानेंके लिये ॥३५॥ आप सत्यव्रत, शूर, धार्मिमक और विपुछ विक्रमकारीही, इष्ट मित्रोंके प्रति तुम्हारा अटल विश्वासंहै, आप बड़े विचारवानहैं, ॥ ३६ ॥ इस समयमें आपके निकट बुद्धिमान, चतुर कार्य कुश्छ मंत्रीछोग एक र

करके अपनी २ सम्मति प्रगट करें ॥ ३७ ॥ तिसके पीछे वानर युवराज बुद्धिमान अंगद्जी विभीषणका चरित्र परीक्षा करनेंके छिये श्रीरामचं-द्रजीसे कहनें रुगे ॥ ३८॥ हेमहाराज! विभीषण श्रञ्जकी ओरसे आया हुआहै, इस कारण इस्सें शंका करना चाहिये; व सहसा इसका विश्वास करनाभी योग्य नहींहै॥ ३९॥ क्योंकि ऋर स्वभाव वाछे राक्षस छोग सदा अपने मनका भाव छिपाये घूमा करते, और अवसर पायकर ऐसा प्रहार करतेहैं। कि वह अनर्थ महा भयंकर हो उठताहै ॥४०॥ पहले हिताहितका विचार करके बल संग्रह करना चाहिये, जिसमें अधिक गुणहो उस बलको संग्रह करे, और जिसमें ग्रुणसे दोष अधिकहों उस बछका त्याग करे।। ४९ ॥ हे महाराज! इसी कारणसे हम कहतेहैं कि जो आप इस आये हुए विभी-षणमें अधिक दोष देखें, तब तौ उसका त्याग कर दीजिये, अथवा जो वह विशेष ग्रुणशालीहो तो शंका रहित चित्तसे उसका महण कीजिये॥४२॥ तिसके पीछे शरभ नामक वानर क्षण भरतक चिन्ता करके यह अर्थ युक्त वचन बोला कि हे नर ज्ञार्टूल। बिभीषणके चरित्रकी परीक्षा करनें-के निमित्त एक दूत उसके पास भेजिये ॥ १३॥ फिर दूतके मुखसे यथार्थ मनका अभिप्राय जानकर यथाविधि अपनी सूक्ष्म बुद्धिसेभी विचार औं-र परीक्षा करके इसको ग्रहण कर लीजिये॥ ४४॥ तिसके पीछे मंत्रजा-नरेंमें चतुर जाम्बवानजी यथा आस्त्र विचार करते हुए यह गुण सहित और दोष रहित वचन बोले ॥४५॥ हे राजन्। विभीषण राक्षस राजको शंकटमें. पतित देखकरभी जब कि वे अवसरमें उसके अधिकारसे हमारे अधिकारमें आयाँहै तब तौ निश्चयही जाना जाताहै कि आपके सहित वैर बांधे हुए राक्षसोंके स्वामी रावणनेंही इसको भेजाँहै; इस कारण इस्से अनभल होंनेकी सम्पूर्ण संभावनाहै; इस कारण इसका त्यागही देना ठीकहै ॥ ४६ ॥ नीति अनोतिक जाननेमें पंडित मैन्द नामक वानर विचार करके यह अर्थ युक्त वचन बोला ॥४७॥ हे नृपति। यह विभीषण रावणका छोटा भाईहै। प्रथम तौ इस्से मुधुर वाणीके द्वारा समस्त बात पूछनी चाहिये॥ ४८॥ हे नुर श्रेष्ठ। पहले यह जान लेना उचितहै कि इस विभीषणका स्वभाव दुष्टहै अथवा नहीं, तिसके पीछे बुद्धिसे विचारकर जो करनें योग्यहो वह की-जियेगा ॥ ४९ ॥ तिसके पश्चात् सर्व शास्त्रोंके जाननें वाले मंत्री श्रेष्ट

हुनुमानजी यह अर्थ युक्त मिताक्षर मधुर सन्दर्भ व श्रवण सुखकारी वचन कहनें छगे॥ ५०॥ कि हे वचन बोछनें वाछोंमें श्रेष्ठ! आप अत्यन्त बुद्धि शक्ति सम्पन्न और समस्त शास्त्रोंके अर्थको निरूपण करनेंमें समर्थ हैं, हमको जान पडताँहै कि यदि सुर सचिव बृहस्पतिजीभी परामर्श देनें वाले हों तौ वहभी आपको परामर्श नहीं दे सकते; वही क्या वरन कोई-भी आपके वचनोंका अनादर नहीं कर सकता ॥ ५१ ॥ हे राजन्। हम तर्क करनेमें कुश्ल, मंत्रि पद वाच्य, अतिशय बुद्धिमान् या इच्छानुसार ऐसा नहीं करतेहैं, परन्तु इस बडे भारी कार्यके उपस्थित होनेंसे जब आपने सन्मान देकर पूछा तब हम आपके गौरवसे यह वचन कहते हैं॥ ५२ ॥ हे महाराज ! आपके अंगदादि मंत्री छोगोंनें विभीषणके देश गुणकी परीक्षा करनेंके विषयमें, जो कुछ कहा इसमें दोषभी अनेकहैं। विशेषता इस समय विभीषणके चरित्रादिकी परीक्षा करना ठीक नहीं हो सकेगा ॥ ५३ ॥ विभीषणको यहांपर बुलाकर उसका वृत्तान्त पूछनेके अतिरिक्त उसके मनका भाव और बल व वीर्यादिका विषय कुछभी नहीं जाना जाय सकता, परन्तु सहसा आपके समीपभी उसको छाना अनुचित है।। ५४।। दूत भेजनेंके संबंधमें आपके मंत्रियोंनें जो कुछ कहाहै, सो विना प्रयोजन हुए इसकीभी हम कुछ आवश्यकता नहीं देखते॥ ५५॥ और जाम्बवान्जीनें जो " विभीषण राक्षस राजको शंकटमें पतित देख-करभी जनकि कुछ अवसरमें उसके अधिकारसे इमारे अधिकारमें आयाहै।" इत्यादि कहाँहै, परन्तु विभीषण अनवसरमें जो रावणको परित्याग करके जिस कारणसे यहां आयाहै, उसके संबंधमें हम कुछ कहना चाहतेहैं, आप छोग स्थिर चित्तसे उसको श्रवण करें ॥ ५६ ॥ आपके व रावणके दोष गुण विचार, अधार्मिमक रावणके समीपसे जो अत्यन्त धर्मात्मा आपके निकट विभीषण आये तो आपके निकटका यह देश सुदेशहैं,और ऐसेही धर्मात्मा पुरुषके निकट पहुँचानें वाला कालभी श्रेष्ठ कालहै,यह कुछभी कुदेश व कुकाल नहींहै ॥ ५७॥ कारण कि रावणमें दौरात्म और आपको गुणवान और अधिक विक्रम सम्पन्न देख जो विभीषण आपके निकट अःयाहै,इस्से तौ उसका अधिक बुद्धिमानी हीका कार्य हुआहै ॥ ५८ ॥ अज्ञात कुल्झील दूतके द्वारा विभीषणका वृत्तान्त

जाननेंके विषयमें जो कुछ मैन्द्नें कहाँहै,हमनें इसके संबंधमें भी जो कुछ विचार करके सिद्धान्त कियाँहै,वहभी आपछोग सुनें ॥५९॥हे महाराज! विभीषण बुद्धिमानहै, इसकारण अज्ञात कुछ शोछ किसी पुरुषके सहसा उनसे कुछ पूछनेंपर, उसके मनमें कोई शंका अवश्य होगी। फिर सुख पानेंकी छाछसासे जो आपके साथ वह मित्रता करने आयाहै वह दूषित होजायगी, कारणिक बुद्धिमान पुरुषसे कोई वात पूछने पर सहसा उसके मनमें शंका होजातीहै, वास्तवमें आया हुआ पुरुष मित्रही तौ मिथ्या अनुसन्धान करनेंसे उसके मनमें अन्तर पड़नेंकी संभावनाहै। और यहभी कुछ बात नहीं कि प्रश्न करतेही किसीकी भाव गाति जानली जावै ॥ ६० ॥ हे राजन्। शत्रुके मनका भाव सरछतासे एक साथही जान-छेना अत्यन्त कठिनहै; इस कारण कुछ दिन विभीषणको यहां रखकर उ-सका व्यवहार देखिये; बस उसकी बातोंसेही उसका अभिप्राय प्रगट होजा-यगा; चलाये हुए बाण समूहसे जिसप्रकार वीरोंकी वीरता जान लीजातीहै, वैसेही व्यवहार करनेंसे पुरुषकी प्रकृति( आदत )जान लीजाती है॥६१॥जो कुछभीहो हमनें तो जहाँतक परीक्षाकीहै, तिस्ते तौ विभीषणके वाक्या-दिमें कोई खोटा आज्ञाय जाना नहीं गया, और उसके मुखपरभी अप्रसन्नता-का कोई रुक्षण नहीं दिखाई देता; इस कारण उसके चरित्र संबंध में हम को तो कोईभी संदेह नहीं है ॥ ६२ ॥ जिसके अंतः करणमें कपट भरा होताहै, वह सावधान और अशंक होकर किसीप्रकारसे वचन नहीं कह सकता। सो हे महाराज। जो विभीषण शठ होता तो कभी शंकारहित और सावधानीसे आपके निकट नहीं आय सकता, और उसके वचनोंमें भी कोई-दोष नहीं पायाजाता अतएव इमको तौ उसके प्रति कोई सन्देह नहीं है ६३॥ मनका भाव छिपानेंको कित्नीही चेष्टा की जावै, परन्तु वह किसी प्रकार-से नहीं छिपसकती, कारणाके अंतःकरण झठतासे पूर्णहो या श्रेष्ठहो, वह सहसा प्रकाशित होहीजाताहै ॥ ६४ ॥ हेकार्य जाननेवालोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजी! देशकालके संबंधमें विचार करके जोकार्य कियाहै, उसका परिणाम अवश्यही सफल होताहै, इस कारण, इन विभीषणका आना सफ्छहै ॥ ६५ ॥ कारणिक यह विभीषण आपको रावणके वधमें उद्यो-गी देख, रावणको बल गर्वित और पापकार्यमें लगा हुआ देख, वालिका नाज्ञ और सुत्रीवको राज्य पाये जान ॥ ६६ ॥ जिस प्रकारका वालिको मारकर आपने सुत्रीवको राज्य दियाहै वैसेही रावणका विनाज्ञ करके आप उसकोही छंकाका राज्यदेदेंगे, यही आज्ञा करके विभाषण आपकी श्ररणमें आयेहैं; अतएव आदर मान सहित इनका प्रहण करनाही कर्त व्यहै ॥ ६७ ॥

यथाशक्तिमयोक्तंतुराक्षसस्यार्जवंप्रति ॥ प्रमाणंत्वंहिशेषस्यश्चत्वाबुद्धिमतांवर ॥ ६८ ॥

हे बुद्धिमान । हमनें विभीषणके चरित्रकी सरछताके संबंधमें अपनी शक्तिके अनुसार जो कुछ कहा, वह समस्तही आपनें अवण किया,अव जो कुछ कहना कर्तव्यहो वह आप छोग कीजिये ॥ ६८ ॥ इत्यापें श्रीमद्रा-मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये छं० सप्तद्रशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः॥

अथरामः प्रसन्नात्माश्चत्वावायुसुतस्यह ॥ प्रत्यभाषतदुर्धर्षःश्चतवानात्मनिस्थितम् ॥ १ ॥

तिसके पीछे सर्व शास्त्रोंक जाननेंवाले अजीत श्रीरामचंद्रजी यत्न सहित पवनकुमार हनुमानजीक वचन सुनकर अतिशय प्रसन्नता प्राप्त करते हुए यह उत्तर देते हुएकि ॥ १ ॥ हे वानरगण। तुम लोग हमारा हित सिद्ध करनेंक लिये यत्न करतेहों, इस कारण विभीषणके संबंधमें हमको जो कुछ कहनाहै, वह समस्तही तुम्हारे समीप वर्णन करतेहैं; श्रवणकरो ॥ २ ॥ जबकि विभीषण मित्रता करनेंक लिये, हमारी शरणमें आयाहै, तब तो चाहै उसमें अत्यन्त दोषभीहों तथापि हम उसको नहीं त्याग सकते; अधिक करके ऐसा आचरण करने अर्थात् शरणागतको शरण न दैनेसे साधु लोगोंके निकट निन्द्नीयहोना पड़न ताहै श्री ॥ ३ ॥ तिसके पीछे वानर राज सुत्रीवजी, श्रीरामचंद्रजीके वचन सुनकर मनमें अनेक भांतिके तर्क और परामई करते विभीषणजीके चरित्रमें दोष दिखलानेंवाले यह हितकारी वचन बोले ॥ ४ ॥

<sup>\*</sup> शिविराजानें अपना प्राण देकर कवृतरको बचाया, और दधीचिनें देवतालोगोंको शर-णदी जान अपने शरीरकी अस्यि देदी ॥

यह निशाचर अच्छे चारित्रवालाहो, या बुरे चरित्र वालाहो, जबिक यह अपने श्राताको ऐसे शंकटमें पड़ा देखकर उसे छोड़ यहां चला आया ॥ ५ ॥ तव विपदमें पड़ा हुआ देखकर विभीषण जिसका त्यागन करे ऐसा हम उसका कोई अन्तरंग मित्र नहीं देखते हे महाराज! विभी-षण इस समय आपकी शरणमें आताहै, परन्तु किसी विपदमें हम लोगों-के पड़तेही यह उसी समय हमको त्यागकर यहांसे चला जायगा वानर नाथ सुत्रीवजीका वचन सुन सबकी ओर निहार ॥ ६ ॥ सत्यपराक्रम काकुत्स्थ श्रीरामचंद्रजी मुस्कुराकर पुण्यलक्षण लक्ष्मणजीसे वोले ॥ ७ ॥ हे छक्ष्मण! वानरराज सुयीवर्जानें जो कुछ कहाहै, वह विना बहुत कालतक वृद्धजनोंकी सेवा किये, और शास्त्रोंके विना पढ़े सुने कोईभी ऐसे वचन कहनेंको समर्थ नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ सुत्रीवर्जानें विभीपणका एक दोप जो बताया कि इसने अपने भाईको छोड़ दियाँहै, तिसका संबंधभी सर्वभूप साधारण प्रत्यक्ष सर्वछोकप्रसिद्ध और प्रथमसे सूक्ष्मतर औरभी कुछ कहनाहै ॥ ९ ॥ पंडित लोग-जाति और निकट रहनेंवाले दूसरे राजाकोही शञ्च वतायकर कीर्तन किया करते हैं, कारण कि ज्ञंकट पड़नेंसे, यही छोग राजाका नाज्ञ करनेंकी चेष्टा किया करते हैं, हे रुक्ष्मण! रावणका श्राता विभीषणभी राक्षसोंके स्वामी रावणको इांक-टमें पड़ा हुआ देखकर उसका नाज्ञ करानेंके लियेही यहां पर आया है। जबिक यह विभीषण अपनी नातिके शञ्ज रावणके भयसे यहां पर आया-है, यदि यह अपनेभाईसे प्रीतिकर उसके प्रेरणांकिये यहां पर आते तौ कोई विश्वासवातकता दोषोंकी सम्भावना होसकती, यह तौ पापचारी अपने भाताके आचरणसे विरुद्ध होंनेके कारण उससे निकाले जाकर यहां आये हैं इस कारण हम इनमें किसी प्रकारकाभी दोष नहीं देखते ॥ १० ॥ जातिवाछे छोग चाँहै कितनेही निष्पाप हों परन्तु अप-ना हितसाधनेंकी सदाही चेष्टा किया करते हैं; इस कारण जातिवाछे छोग हित कारी होंने परभी राजाके ज्ञांका दिलानेंवाले होते ही हैं ॥१९॥ हे सुत्रीव। तुमनें शृञ्जकी सैना साथ रखनेंमें जो दोष वतायेहैं, हम उसके संवंधमेंभी यह नीतिशास्त्र सम्मत उत्तर देतेहैं, तुम सुनो ॥ १२ ॥ इम विभीषणके जातिवाले नहीं हैं, इस कारण वह हमारा नाश करके

हमारा राज्य अधिकार करनेंको यहां नहीं आयेहैं; वरन अपने आताका विनाश कराय उसका राज्य पानेकी आशासे हमारे पास आये हैं इमको ज्ञात होताहै कि विभीषण कार्य अकार्यके विचार करनेंमें समर्थहैं इसकारण इनका ग्रहण करनाही योग्यहै ॥ १३ ॥ यह बात प्रसिद्धहै कि भाई लोग परस्पर मिलकर अन्याकुल चित्त और सन्तु-ष्ट मनसे वास करतेहैं; परन्तु कालकमसे सबकी राज्यलाभलालसा ब-छवती होनेंपर परस्पर भेद पङ्जाताहै। तिसके पीछे जातिवालोंकी रीति जिसप्रकारसे चली आईहै, उसके अनुसारही युद्ध कुलाहल और परस्पर भेद पड़जाताहै, इस कारण बोध होताहै कि विभीषण अवतक रावणके साथ सुद्धदतासे वास करताथा, अब किसी कारण वदा दाञ्चता होनेपर उस-का बिनाज्ञ करके उसका राज्य पानेकी आज्ञासे हमारी ज्ञरणागत हुआहै इस कारण विभीषणका ग्रहण करनाही उचितहै ॥ १४ ॥ हे वत्स। जो तु-म ऐसी शंका करो, कि भरतनें राज्य पायकरभी किस कारणसे उसे यह ण न किया; परन्तु हे छक्ष्मण। पृथ्वीपर भरतकी समान निर्छीभी आता और हमारी समान पिताके वचन माननेवाला पुत्र, और तुम्हारी समान सर्वे यत्नसे सब प्रकारका सुख छोड़ छाड़कर, मित्रकार्यको साधुन करनेवाळे सुहद अत्यन्त दुर्लभेहें ॥ १५ ॥ जब श्रीरामचंद्रजीनें सुग्रीव व रुक्ष्मणजीसे यह वार्ता कही तब बुद्धिमान सुत्रीवजी खड़ेही प्रणाम कर यह बोछ ॥ १६ ॥ हे क्षमाज्ञील। ऐसा समझमें आताहै कि रावणनेंही इस राक्षसको यहांपुर भेजाहै। इस कारण हमारी सम्मृतिसे तो इसका मा-रडाळनाही उचितहै ॥ १७ ॥ हे पापरहित। यह कुटिल बुद्धिनाला राक्ष-स रावणके द्वारा पठाया जाकर आपके हमारे, व सैनाका विनाझ करनेंही-के लिये यहांपर आयाहै। यह विश्वासमें डालकर हमारे ऊपर प्रहार करैगा ॥ १८ ॥ यह रुक्ष्मणजीकेही ऊपर चोट चलावेगा; इस कारण रा-वणका श्राता यह कूर विभीषण मंत्रि छोगोंके साथ वध करडाछनेंहीके यो-ग्यहै ॥ १९ ॥ वचन बोळनेंमें चतुर सेनापति वानरश्रेष्ठ सुग्रीवजी, वाक्य विशारद श्रीरामचंद्रजीसे ऐसा कहकर मौन हुए ॥ २० ॥ श्रीरामचंद्रजी वानरश्रेष्ठ सुशीवजीके यह वचन सुन एक क्षणभर चिन्ताकरके वानर राज सुत्रीवजीसे यह शुभ वचन बोळे॥२१॥ हे सुत्रीव। राक्षस विभीषण दुष्ट

हो अथवा भलाहो, परन्तु यह हमारा कुछभी बुरा नहीं कर सकता ॥२२॥ हे वानर राज। एक साधारण राक्षस विभीषणकी क्या चलाई, यदि हम इच्छा करें तो क्षणभरमेंही पृथ्वीके समस्त पिशाच, दानव, यक्ष, और राक्ष-सोंके उंगळीके पोरू ऐसेही संहार कर सकतेहैं॥ २३॥ और तुमने शह सेनाके शहण करनेमें जो दोष बतायाहै, इसके संबंधमें हमने एक इ-तिहास सुनाहै; वह तुम्हें सुनातेहैं, कि एक समय कोई व्याधा अपनी स्त्री की घरसे निकालकर कबूतरके घोसलेसे युक्त एक पेड़केनीचे आया और उस समय वर्षा होरहीथी महा शीत पड़ रहाथा उस कबूतरकी कबू-तरीको उसने पहले जंगलमें पकड़ लियाथा भूख प्यास और जाड़ेस व्याधा व्याकुलथा कबूतरने आश्रममें आये हुए उस शहको शतिसे आरत देख अमि छाय शीत निवारण कर साध्यानुसार उसकी सेवा करके पिछे उसकी क्षुधा निवारण करनेको अपना मसितक देदेताहुआ अर्थात उस अप्रिमें कूद पड़ा और श्रारणागत नत्सलताके कारण विमानमें बैठ स्वर्ग-को गया यह देख व्याधेको ज्ञान हुआ तब वह कबूतरीको छोड़ तप करने गया और कबूतरीभी उसी अग्निमें प्राण त्याग स्वर्गको गई ॥ २४ ॥ हेवानरश्रेष्ठ सुत्रीव! जबिक जड़जीवनेंभी भार्याके मार डालनेंवाले इत्रारणमें आये अञ्चका निरादर न करके यथा विधिसे उसका सन्मानही किया, फिर भला इम क्षत्रिय होकर किस प्रकारसे श्ररणमें आये शृहुका अनादर करें ॥ २५ ॥ प्रथम महर्षि कण्वजीके पुत्र सत्यवादी महर्षि कण्डुजीनें जो कुछ धर्मे युक्त गाथा गाईथीं; हम उन्हें कहतेहें तुम सुनो ॥ २६ ॥ हेराञ्चओंक तपानेंवाले सुत्रीवजी ! " चाहै राञ्च क्यों नही, परन्तु हाथ जोड़ दीन भावसे अपने घरमें आयकर प्रार्थना करे तौ धर्म रक्षाके लिये उसको नहीं मारना चाहिये॥ २७॥ श्रञ्ज आतरहो, या अहंकार युक्तहो, परन्तु कातरभावसे उसके शरण आनेंपर प्राण देक-रभी उसकी रक्षा करना उचितहै, ऐसा करनेहीसे यथार्थ धार्मिकपनका कार्य होताहै॥ २८॥ परन्तु, यदि, भय, मोह अथवा इच्छानुसारही हो, अपनी शक्तिके अनुसार जो शरणागतकी रक्षा नहीं करता, तो पाप मित होकर उसको सब छोकमें निदाका पात्र बनना पड़ताहै ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे शरणागतको रक्षा न करने पर यदि वह शरणागत किसो

प्रकारसे नाज्ञको प्राप्त होजाय, तौ वह नाज्ञको प्राप्त हुआ पुरुष उस रक्षा न करनें वाळेके पुण्यका भागी होकर स्वर्गमें चला जाताहै। "॥ ३०॥ हेसुत्रीव ! इारणागतकी रक्षा न करनेंसे अवश्यही वीर्यहीनकी समान सोटे यज्ञको प्राप्त कर पवित्र स्वर्गसे अष्ट होना पड़ताहै ॥ ३१ ॥ इस कारण हम उन महर्षि कण्डुके धर्म युक्त यशके बढ़ाने और स्वर्गके प्राप्त करानेवाळे श्रेष्ठ उपदेश वचन यथावत करेंगे, जिस्सेकि इमको विशेष फल प्राप्त होगा ॥ ३२ ॥ हेसुप्रीव। हमारा सबसे बड़ा संकल्प यहींहै कि जो केवल एकही वार"में आपकी शरण आया"यह वचन कहकर हमारी शरणमें आवैगा, वह कोईभी क्यों नही; हम उसी समय उसको अभय दान देदेंगे आ।३३॥ हे वानर श्रेष्ठ सुमीव। आया हुआ पुरुष विभीषणहो, अथवा स्वयं राव-णहीहो, तथापि हम अभय प्रदान करतेहैं कि तुम शीघ्र उसकी इमारे निकट छेआओ ॥ ३४ ॥ वानरराज सुग्रीवजी श्रीरामचंद्रजीके ऐसे वचन सुनकर सौहाई भावसे परि पूरितहो इस प्रकार श्रीराघवजीको उत्तर देते हुएँ ॥ ३५ ॥ हे धर्मज्ञ । आप वीर्यवान और राजसमूहोंक शिरोमणि स्वरूपहें, इस कारण साधु सेवित मार्गका आश्रय छेकर आप इस प्रका-रकी कल्याण जनक आज्ञा देंगे; इसमें विचित्रताही क्याहै ।।। ३६॥ एकतौ परम चतुर इनुमानजीनें भावरूप और अनुमानसे विभीषणके चरित्रकी परिक्षाकी दूसरे आपके वचन सुनकर अब हमारा अंतःकरणभी विभीषणको शुद्ध स्वभाव समझताहै ॥ ३७ ॥ इस कारण हे श्रीरामचं-द्रजी। महाप्राज्ञ विभीषणजी हमारे तुल्य होनें, और हम छोगोंके साथ उनकी मित्रताई स्थापित कराई जावे।। ३८॥

ततस्तुसुग्रीववचोनिशम्यतद्धरीश्वरे णाभिहितंनरेश्वरः॥ वि भीषणेनाञ्जजगामसंगमंपतित्रराजे नयथापुरंदर॥ ३९॥

तव नरेन्द्रजीभी सुत्रीवजीके यह पुनीत वचन सुनकर इन्द्र जिस प्रकार पक्षिराज गरुडजीके साथ शोभायमान हुएथे, वैसेही राक्षसराज

<sup>\*</sup>दोहा-शरणागतको जे तजहिँ,निज अनहित अनुमान।तेनर पामर पाप मय,तिनहि विलोकत हान-चौपाई-कोटि विम वंभ लागहिँ जाहू। आये शरण तजीं नहिं ताहूं॥

विभीषणके साथ मिलकर शोभायमान हुए ॥ ३९॥ इ० श्रीम० वा० आ० लंकाकांडे अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशः सर्गः॥

राघवेणाभयेदत्तेसन्नतोरावणानुजः ॥ विभीषणोमहाप्राज्ञोभूमिसमवलोकयत् ॥ १ ॥

र्घुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें जब इस प्रकारसे अभय दान दिया, तब महा पंडित रावणके छच्च श्राता विभीषणजी पृथ्वीकी ओर देखते हुए॥ १॥ आकाशसे अपने चार मंत्रियोंके साथ हर्षितहो भूमिपर उतरे, और अपने चारों मंत्रियोंके साथ भक्तिभावसे श्रीरामचंद्रजीक निकट आये ॥ २ ॥ फिर अपने चारों राक्षसोंके साथ उनके चरणोंमें गिरकर विभीषणजी श्रीरामचंद्रजीसे बोले ॥ ३ ॥ विभीषणजीने युक्ति युक्त धर्म संगत, व प्रसन्नता उपजानेंवाळे वचन श्रीरामचंद्रजीसे कहे, कि हम रावणके संगे छोटे भाई उस्से अपमानित होकर ॥ ४ ॥ छंका, मित्र और घनादि समस्त परित्याग करके आपको सर्व प्राणियोंका शरण देनें वाला देखकर आपकी शरणमें आयाहूं 🕸 ॥ ५ ॥ अब हमारा जीवन, मुख, और राज्यलाभ समस्त आपकेही आधीनहै । विभीषणके यह वचन सुनकर श्रीरामचंद्रजी बोले ॥ ६ ॥ मानों समझाते हुए व नेत्रोंसे पानही करतेसे बोले कि हे बिभीषण। प्रथम तुम राक्षसोंका बलावल सब यथार्थ २ इमारे निकट वर्णन करो ॥ ७ ॥ अक्किष्ट कर्म करनेंवाले श्रीरा-मचंद्रजीनें जब ऐसा कहा तब राजा विभीषण रावणका वल विस्तार सहित वर्णन करने छगे॥८॥ हे राजकुमार। ब्रह्माजीके वरदानके प्रभा-वसे रावण,-गन्धर्व, उरग और पक्षी इत्यादिक सबसेही अवध्यहै ॥ ९ ॥ रावणसे छोटा वीर्यवान महा तेजस्वी और युद्धमें देवराज इन्द्रजीके समान

<sup>\*</sup> शरण हरण भय जस उदार श्रवणिन सुनि आयो इते । मैं कृपालु दशभाल बंधुलघु निपट निरादरधार ॥ श्र० ॥ निशिचर कुल कर तृति अधम अध जानु न सपनेहुं श्रुभाचार ॥ श्र० ॥ भव रुज ग्रसित श्रासित छिन पल पल दीन हीन मित सब प्रकार ॥ श्र० ॥ गद्र भ्रेम खस्यो मिह टेरत पाहि २ करुणाश्रगार ॥ श्र० ॥ सूरज दीन दयालुहि भायच मिलेच मेटि सब विपीत भार ॥ श्र० ॥

पराक्रमी कुम्भकर्ण नामक हमारा एक और बडा सहोदरहै ॥ १० ॥ हे रघुनंदन! कैलास पर्वत पर मणिभद्र नामक महादेवजीके गणको युद्ध करके हरायाथा, वही प्रहस्त नामक राक्षस रावणका सेनापतिहै; कदा-चित् इसका नाम आपने सुनाही होगा ॥ ११ ॥ गोधारूप अंगुली त्राण धारी इन्द्रजीत मेचनाद कवचिवहीन होकरभी धतुष बाण हाथमें छे रणभूमिमें टिका रहकर इच्छानुसार अंद्रश्यभी होसकताहै ॥ १२ ॥ हे राघव। इन्द्रजित् यज्ञद्वारा दुताशनको तृप्त करता हुआ अत्यन्त बड़ी व्यूह युक्त रण भूमिसे अन्तर्ध्यान होकर अन्तरिक्ष में अहर्य भावसे राज ओंके उपर प्रहार किया करता है॥ १३ ॥ जो कि युद्धमें बल लोकपालों की समान प्रगट किया करते हैं ऐसे महोदर, महापाइव, और अकम्पन इत्यादि राक्षस गण रावणके सेनापित हैं ॥ १४ ॥ हे महाराज। राक्षस राजी र्वणः मांस रुधिर भक्षणं करनेवाले इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक अरब महाबलवान राक्षसोंके साथ लंकापुरीमें रहताहै ॥१५॥ इन राक्षसोंको साथ छेकर दुरात्मा रावणने देवता छोगोंके साथ युद्ध कियाथा छोकपाछ गण राक्षस छोगोंका असह्य तेज न सहन करकै भाग गयेथे ॥ १६ ॥ रामचंद्रजी विभीषणके मुखसे इस वचनको सुनकर और रावणके बलाबलको जान मनही मन चिन्ताकर बोले ॥ १७ ॥ हे विभी-षण। तुमने रावणकी जितनी सैनाहै उसकी बताया वह हमनें तत्त्वसे सब जाना ॥ १८ ॥ जो कुछभी हो तुम निश्चय जानो कि हम प्रहस्त और इन्द्रजीतके सहित रावणका संहार करके तुमको छंकाका राज्य देदेंगे ॥ १९ ॥ यद्यपि रावण पाताल अथवा ब्रह्मलोकमेंभी चलानाय तथापि वह जीवित रहते हमसे छुटकारा पानेंको समर्थ नहींहोगा ॥ २०॥ हम लक्ष्मण आदि तीन भाताओंकी शपथ करके कहते हैं कि पुत्र और बंधुबान्धवगणोंके सहित रावणका विनाश किये विना हम अयोध्यापुरीको न जांयगे ॥ २१ ॥ अमानुषकर्मकारी श्रीरामचंद्रजी के वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषणजी शिर झुकाय रामचंद्रजीके दोनो चर-णोंकी वंदना करके कहने छगे।।२२॥ रावणकी सेनाके आतेही सबसे प्रथम हम उसमें प्रवेश करके राक्षसगणोंका वध और सबसे छंकाके विध्वंस करनेमें यथा साध्य आपकी सहायता करेंगे॥ २३॥ जब विभीषणजीने इस प्रकार

से कहा तब श्रीरामचंद्रजी प्रसन्नता प्राप्त करके उनको भेंट कर रूक्ष्मणजी-को समुद्रके जल लानेकी आज्ञा देकर कहा॥२४॥हे महानद्। समुद्रके जलसे अभिषेक करके महाप्राज्ञ विभीषणको राजा बनानाही हमारा अभिप्राय है अधिक क्या कहैं; हम इनके ब्यवहारसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुएहैं ॥ २५ ॥ जब श्रीरामचंद्रजीनें इस प्रकारसे आज्ञादी तब सुमित्राके पुत्र छक्ष्मण-जीने उस आज्ञाके अनुसार बानर यूथप गणोंके बीचमें विभीषणको रा-ज्य पदपर अभिषिक्त किया ॥ २६ ॥ विभीषणके ऊपर श्रीरामचंद्रजी की ऐसी प्रसन्नता देखकर वानरगण किल किला शब्द करके महात्मा विभीषणजीकी बड़ाई करनें छगे ॥ २७ ॥ तन हतुमान और सुत्रीवर्जी विभीषणजीसे बोले कि हम लोग किस प्रकारसे अपनी सर्व वानरोंकी सैनाके सहित इस अक्षोभ्य वरुणाख्य महा समुद्रके पार उतरेंगे ॥ २८ ॥ तुम इसका कोई उपाय बताओं कि जिस्से हम सर्व सेनाके सहित नद नदीके पति वरुणजीके स्थान समुद्रके पार उत्तर जांय ॥ २९ ॥ जब इस प्रकार महात्मा विभीषणजीसे कहागया तब वह बोळे कि महाराजा धिराज रामचंद्रजी समुद्रकी शरणमें जांय यही हमें उचित जान पड़ता है।। ३०।। कारणिक शरण जानेसे यह अप्रमाण जलवाला महामति समुद्र सगर वंशमें अपनी उत्पत्तिमान श्रीरामचंद्रजीको अपने पार जाने-का अवस्यही इनका कार्य सिद्ध कर देगा॥ ३१ ॥ इसके पीछे पंडितश्रेष्ठ राक्षसनाथ विभीषणकरके इस प्रकार कहे जाकर वानर सुन्रीवर्जा छक्ष्मण-जीके सहित रामचंद्रजीके निकट गये॥३२॥फिर बड़ी गरदन वाले सुग्रीव-जी श्रीरामचंद्रजीके निकट पहुँचकर विभीषणजीके कहे वह ग्रुभवचन जोकि समुद्र पार जानेक संबंधमें थे यथावत श्रीरामचंद्रजीसे निवेदन किये॥ ३३॥ इन वचनोंको श्रवण करते ही स्वभावसेही धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीने भी मान्यिकया और महातेजस्वी श्रीरामचद्रजी व छक्ष्मणजी वानरराज सुप्रीवजीसे बोले ॥ ३४ ॥ कारण कि इन दोनों जनोंको सित्कया करनेके योग्य समझाहै, हे छक्ष्मण! विभीषणकी परामर्श हमकोभी अच्छी छग-" तीहै ॥ ३५ ॥ हे सुश्रीव ! तुम पंडितहों और सलाह देनेमें चतुर हो इस कारण तुम दोनों जन सलाह करके जोकुछ तुम्हारा मतहो वह हमसे

प्रकाशकरो ॥ ३६ ॥ तब वीरश्रेष्ठ छक्ष्मण और सुत्रीवजी इस प्रकारसे कहे जाकर उस समयके अनुसार उचित वचन बोर्छ ॥ ३७ ॥ कि हेनर-व्यात्र! विभीषणजीने इस समय जो सारवान सुन्दर परामर्श दियाहे, वह भठा किसकारणसे हमें अपीति कर होगा ॥ ३८ ॥हम छोगोंको विश्वासह कि इस महासमुद्र पर विना सेतु बांधे देवता छोगोंके साथ सुरपति इन्द्र जीभी छंकामें प्रवेश करनेकी सामर्थ्य नहीं रखते हैं ॥ ३९ ॥ इस कारण अब कुछभी विलम्ब करनेकी सामर्थ्य नहीं रखते हैं ॥ ३९ ॥ इस कारण अब कुछभी विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है, शित्र महात्मा बिभीषणणजीके वचन पाछनमें तैयार होकर आप समुद्रकी शरण जाइये, और जिस्से इस छोग सब सेनाके सहित रावण पाछित छंका पुरीमें उपस्थित होसके इसकी चेष्टा कीजिये ॥ ४० ॥

एवमुक्तःकुशास्तीर्णेतीरेनदनदीपतेः ॥ संविवेशतदारामोवेद्यामिवहुताशनः ॥ ४१ ॥

जब श्रीरामचंद्रजीसे ऐसा कहा गया तो वह श्रीरामचंद्रजी वेदीके बी-चमें स्थापित हुई अग्निक समान नदनदीपित समुद्रके तीर कुश विछा-यकर समुद्रके तीर पर वैठ गये॥ ४१॥ इ०श्रीम०वा०आ०छं० एकोन विशःसर्गः॥ १९॥

## विंशतितमः सर्गः॥

ततोनिविष्टांध्वजिनींसुग्रीवेणाभिपालिताम् ॥ ददर्शराक्षसोऽभ्येत्यशादुलोनामवीर्यवान् ॥ १ ॥

तिसके पीछे शाईल नामक कोई बलवान राक्षस समुद्रके तीर टिकी हुई सुशीव पालित इस वानरोंकी सैनाके निकट आय सबसेना मेटी भांतिसे देखता हुआ ॥ १ ॥ यह दुरात्मा राक्षसराज रावणका दूत सब सेनाको भटी भांति देख बड़ी शीष्रतासे लंकाको गया, ॥ २ ॥ और वहां पहुंचकर राजा रावणसे कहता हुआ, कि वानर और रीछोंकी सैना का समूह लंकापर आगया ॥ ३ ॥ महाराज। यह सैना अप्रमाण और अगाध दूसरे समुद्रहीकी समान उमड़ आईहै और महाराज दृश्या विके लिये

यहापर आये हैं। यह दोनों महातेजस्वी समुद्रके तीर सेनाके सहित टिके हुए हैं ॥ ५ ॥ महाराज ! उनकी समस्त सेना दशयोजनकी छंबाई, दशयोजनकी चौडाई; व १२५ योजनकी उँचाई में पड़ी हुई है। आप हमारे वचनोंको सत्य विचारकर शीष्रही उसका वृत्तान्त जानलें ॥ ६॥ हे राजन्। ज्ञीत्र दूत छोगोंको भेनियेकि वह छोग इस वातको जान अवि कि शबुको पराजित करनेंके छिये साम या भेद कौनसा उपाय यहण करना चाहिये॥ ७॥ ज्ञाईलके वचन सुनकर राक्षसीका स्वामी रावण, अपना उस कालके लिये उचितकार्य स्थिर करता शुकनामक एक कार्यके जा-ननेवाले राक्ससे यह अर्थयुक्त वचन बोला ॥ ८॥ हे शुकृ! तुम बहुत शींत्र सुत्रीवके निकट जाओ, और हमारे वचनानुसार हम जिस प्रकारसे कहतेहैं; उसमें किसी प्रकारका अंतर नपडें और अकातर चित्तसे मधुर और पुरुषोचित्त वचनोंसे उन वानरराज सुत्रीवसे यह हमारा कहा हुआ सन्देश कह आओ ॥ ९ ॥ उनसे कहनािक हे वानरनाथ ! राम-चंद्रकी सहायता करने पर कुछ तुम्हारी धन संपत्ति बढनेंकी संभावना नहीं. और जो उनकी सहायता न करागे तो कुछ हानि नहीं होगी। विशेष करके तुम महाराजकुळमें उत्पन्न हुए ऋक्षरजस वानर राजके पुत्रहों; और तुम स्वयंभी महा बळवानहों इसिळिये हमारे भाईकी समानहों । इसिलिये रामचंद्रजीके सहायक होकर हमारे विरुद्ध अस्त्र शस्त्र धारण करना तुमको उचित नहीं है ॥ १० ॥ हे सुत्रीव! हम बुद्धि-मान् दशरथके पुत्र रामचंद्रजीकी स्त्री हरणकर लाये इसमें तुम्हारी क्या हानिहै जो कुछभी हो अब तुम किष्किन्धाको छौट जाओ ॥११॥ तुम निश्चय जान रक्लो कि तुम्हारे वानरगण किसी प्रकारसे छंकाके अधिकार कर छेनेमें समर्थ नहीं होंगे। सुत्रीव! नर वानरोंकी बातती जानेंही दी? देव गण या गन्धर्व गणभी परस्पर मिछकर छंकामें प्रवेश नहीं कर सकतेहैं ॥ १२ ॥ राक्षस राज रावणकी यह आज्ञा सुनकर राक्षस शुक पक्षीका रूप धारण करके ज्ञात्रतासे आकाज्ञको उड़गया ॥ १३ ॥ इसके पीछ समुद्रके ऊपर आकाश मार्गमें बहुत दूर चलकर वानरोंकी सैनाके निकट पहुंच आकाशमें टिकेही टिके वह वचन सुग्रीवजीसे कहे ॥ १८॥ दुरात्मा रावणनें जो वचन कहेथे वैसेही समस्त वचन उसनें सुत्रीवजीसे

कहे, राक्षस शुक इस प्रकारसे कह रहाथा कि वानरोंने ताक और आका-श्में कूदकर उसको पकड़ लिया ॥ १५ ॥ कोई २ उस राक्षसको काटने फाड़नेंके छिये तैयार हुए और किसी २नें प्राण संहार करनेंके छिये उस-को बूंसोंसे मारना प्रारंभ किया। वानरगण शुककी इस प्रकारसे दुरव-स्थां करने लगे, कारणिक वह इनके वज्ञामें पड़गयाथा ॥ १६ ॥ फिर वानरोंने बलसे आकाशमेंसे पृथ्वीपर उसको उतारा, और मार धाड़क-रनें छंगे, तब ग्रुक अत्यन्त पीड़ित होकर बोला ॥ १७७ ॥ किहे श्रीराम-चंद्रजी। आप निवारण कीजिये, कहीं ऐसा नही कि यह वानरगण मुझ दूतको प्राणोंसे मारडारें, विशेषकरके जो दूत शबुके वशमें पड़कर अपना छुटकारा करनेंके लिये स्वामीका सन्देश छिपाया और कालोचित अपने गढ़े हुए अनुराग युक्त वचन कहे, हेमहाराज! ऐसाही दूत मारडा-लनेंके योग्यहै ॥ १८ ॥ तब करुणामय श्रीरामचंद्रजी शुकके वचन और विछाप सुनकर, शुकको मार डालनें पर उतार वानर यूथ गणोंसे बोळे-कि तुम लोग दूतके प्राण मतलो ॥ ३९ ॥ तब दूत शुक राक्षस वानरोंके भयसे भीतहो छोटा आकार बनाय आकाशमें टिक वहींसे फिर यह कहनें लगा ॥ २० ॥ हेमहाबलवान-पराक्रम-सत्व सम्पन्न सुत्रीवर्जी । हम छोटकर छोकोंके रुवाने वाले रावणसे क्याकहैं? वह आप इमसे कह दीजिये ॥२१॥ वानरगणोंके स्वामी महा वळवान सतोगुणी इरीश्वर सुत्रीवजी इस प्रकारसे पूछे जाकर राक्षसराज रावणसे कहनेंके छिये अदीनभावयुक्त राक्षस दूत शुकसे यह बोले ॥ २२ ॥ कि हे ग्रुक । तुम रावणसे यह कहनाकि, हेरावणातुम हमारे मित्र, उपकारी प्रिय, अथवा दयाके पात्र नहींहो, वरन परिवारके सहित श्रीरामचंद्रजासे श्रुवता करनेके कारण तुमकोभी वाछिकी समान मारडालना क्रिवतह ॥ २३॥ हे राक्षसञ्बर। हम बहुतही शीष्र बड़ी भारी सैनाके साथ द्वाता और वन्ध बांधओं के साथ तुम्हारा नाज्ञ करके तुम्हारी छंकापुरीको भूम करडा-छेंगे ॥ २८ ॥ हे रावणा जो इन्द्रादि देवगणभी तुम्हारी रक्षा करें, अथवा काम सूर्यके मार्गमें चले जाओ; या पातालमें प्रवेश कर जाओ, वा महादे-गाध द्रेर्स्चरणोंका आश्रयलो तथापि श्रीरामचंद्रजीसे तुम्हारा छुटकारा पुत्र राम लकता, तुम अपनेको अपने छोटे श्राता सहित मृतकही स- मझो ॥२५॥ जो तुम्हें बचानेंमें समर्थहो, हम त्रिलोकी में ढूंड़भाल करके भी किसी राक्षस, पिञाच, गन्धर्व' या असुर छोगोंमें भी ऐसा किसीको नहीं देख पाते ॥ २६ ॥ तुम जरायुक्त वृद्ध गृश्रराज जटायुको मार करके अपनेको ब-लवान समझकर गर्व न करो,जो तुममें बल होता तौ तुम श्रीरामचंद्रजीकेआ-श्रममें न रहनेपर चोरके समान जानकीको हरण करके न छाते,वरन उनके सन्मुखसे हरण करते ॥ २७ ॥ हे रावण! जो तुम्हारे प्राणोंको हरण करेंगे तुम उन देवता लोगोंसेभी अजीत महात्मा महाबलवान रघुश्रेष्ट श्रीरा-मचंद्रजीको नहीं जानतेहो इसी कारणसे तुमनें ऐसा कार्य कियाहै ॥ २८॥ इसके पीछे कपिश्रेष्ठ वालिके पुत्र अंगदनी बोलेकि हेमहाप्राज्ञ । यह निज्ञाचर रावणका दूत नहीं है, वरन हमको तौ यह ग्रप्त भेदिया माळूम होताहै ॥२९॥ इस राक्षसनें यहां पर आकर हमारी सब सेना और व्यहको भली भांतिसे जांचलिया, इस कारण लंकाके वृत्तान्त जनानेंके लिये यह वहांपर न जाना चाहिये, इस कारण इसका बांधलेना उचितहै, हमें तौ यही अच्छा लगताहै ॥ ३० ॥ जब अंगदनीनें ऐसा कहा तब वानर राज सुप्रीवजीकी आज्ञासे वानर लोगोंने कूद उसको पकड़कर बांधलिया जब वानरोंने पकड़ा तब वह अनाथकी समान रोदन करने लगा ॥ ३१ ॥ उस समय वह राक्षस प्रचंड वानर वीरोंकरके इस प्रकार मार खाय बड़े श्चन्दसे दशरथकुमार महात्मा श्रीरामचंद्रजीको पुकारता हुआ रोनें छगा " कि हेरचुनंदन! वानर लोगोंनें वल पूर्वक मेरे पंख उखाड़ डाले; और नेत्र फोड़नेंके लिये तैयार हुएहैं ॥ ३२ ॥ आप इन लोगोंको रोकिये; नहीं ती ऐसा करनेसेमें मर जाऊंगा, मैंने ती अपने जन्मके समयसे मृत्युके समय तक जितने पाप कियेहैं, आपही उन समस्त पापके फलको पावेंगे॥ ३३॥

> नाघातयत्तदारामःश्रुत्वातत्परिदेवितम् ॥ वानरानब्रवीद्रामोमुच्यतांदूतआगतः ॥ ३४ ॥

उस समय परम दयाल श्रीरामचंद्रजीने ऐसी न्यथा सुनकर उसके जीवनकी रक्षाकी और वानर छोगोंको उसके मारनेका निषेध करके आये हुए दूतको छोड देनेकी आज्ञादी॥ ३४॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये छंकाकांडे विश्वतितमः सर्गः॥ २०॥

# एकविंशः सर्गः॥ ततःसागरवेलायांदर्भानास्तीर्थराघवः॥

अंजिलप्राङ्मुखःकृत्वाप्रतिशिरयेमहोद्धेः ॥ १ ॥

तद्नन्तर द्शरथ कुमार श्रीरामचंद्रजी समुद्रके तीर कुशा विछायकर उनके ऊपर समुद्रसे वर प्रार्थना करनेकी अभिलापसे हाथ जोड़कर पूर्वमुख हो बैठे ॥ १ ॥ हाय! शृञ्जोंके नाश करनेंवाले श्रीरामचं-द्रजीकी जो भुजायें सुवर्णके गहनोंसे विभूषित होती, वही भुजंग, भोग, सहश भुजा श्रीरामचंद्रजीके शिरके नीचे तिकयेका कार्य कर रहीं है॥२॥ जिनकी मणिकाञ्चनमय केयूर मुक्ता व और दूसरे भूषणोंसे युक्त बांहोंको अनेक बार परम रूपवती स्त्रियोंने वारवार दवाया, व सहला याथा ॥ ३ ॥ जिनके अंग चंदन और अगर इत्यादि सुगन्धित । द्रव्यसे छिप्त रहते, जो प्रभात कालीन सूर्यकी समान अरुण वर्णके कुंकुमसे चर्चित रहते ॥ २ ॥ जो सीताजीके साथ मुन्दर सेजपर शयन करते, उनको इस समय तक्षकके गंगाजल सेवित सम्भोगकी समान भोग करना पड़ताहै ॥ ५ ॥ जो युद्धके समय यमराजकी समान भयंकर, जो शबु-ओंका शोक बढ़ानें वाले, और इष्ट मित्रोंके आनंद अत्यन्तको उछ-लाने वालेहैं आज वही समुद्रके तीर पर पड़ेहैं ॥ ६ ॥ जिनका दहना हाथ परिचकी तुल्य, वांया हाथ वाण छोड़नेंसे प्रत्यंचाके आघात चिह्नसे युक्त ॥ ७ ॥ व जिन भुजाओंसे हजारों गोदान किये गयेहें आज वही दोनों कर तिकयेका कार्य कर रहेहैं। याती । तीन दिनतक निरशन व्रत करके समुद्रको उत्तरहीं जांयगे जो समुद्र न उत्तरनें देगा तौ इसका मरणही होगा ॥८॥ यह विचार कर महाबाहु श्रीरामचंद्रजी समुद्र उतरने पर दृढ़ विश्वास बांध मौन व्रत धारण कर तीथोंपवासकी रीतिसे विना कुछ खाये पिये मौनावलम्बन करके लेटरहे ॥ ९ ॥ कुशकी शेजपर श्यन करके नियम धारण पूर्वक पृथ्वीपर छेटे २ श्रीरामचंद्रजीनें तीन रात्रि विताई ॥ १० ॥ नीति विशारद धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीने इस प्रकारसे तीन रात्रिवास करके नदीपति समुद्रकी उपासनाकी ॥ ११॥ यद्यपि इस प्रकार परम पवित्रंतासे औरामचंद्रजीनें समुद्रकी पूजाकी, परन्तु

महामन्दमति नदीपति समुद्रनें इस भांति श्रीरामचंद्रजीसे पूजा पाय करभी उनको दर्शन न दिया ॥ १२ ॥ तब श्रीरामचंद्रजीने समुद्रके ऊपर बड़ा कोध किया; उनके नेत्र छाछ हो आये, और तब वह निकट बैठे हुए अपने छोटे भाई सुरुक्षणयुक्त रुक्ष्मण जीसे यह बोर्छ ॥ १३ ॥ जबिक समुद्रनें तीन दिनतक इस प्रकार विनती करने परभी हमको दर्शन निदया, तब इस्सेतौ उसका गर्न करनाही पाया जाताहै हम भछी भांति जानतेहैं कि ज्ञान्ति क्षमा सरछ वृत्ति और प्रिय वचन बोळना॥१४॥ इत्यादि जो साधु लोगोंके गुणहैं; यह गुणरहित दोष युक्त दुर्जनोंके सन्मुख प्रयोग करनेंसे उसकी असामर्थताको जताते हैं। अर्थात् गुण रहित पुरुषोंके प्राति इन गुणोंका प्रकाश करना निष्फलहै । जोको-ई गुण न होंने परभी छोगोंके निकट अपनी श्रुरता इत्यादिकी, प्रशंसा करें और अपना गुण सबसे कहनेके छिये इधर उधर दौडता फिरै ॥१५॥ और दंड देनेका प्रयोजन नहोंने परभी जो छोगोंको तीक्ष्ण दंड दियाकरे ऐसे पुरुषका बुरे चरित्रवाले और अहंकारी लोगही सत्कार कियाकरते हैं। प्रथम उपाय समझानें बुझानेंसे न कीर्ति मिलती, न सब ओर यहा फैलताहै ॥ १६ ॥ हे लक्ष्मण अधिक कहां तक कहैं कि ज्ञान्त स्वभाव होनेंसे रणभूमिमें जयकी प्राप्तिभी नहीं होसकती हे छक्ष्मण ! इस्से आज-ही हमारे चलाये हुए बाणोंसे मरे कटे मत्स्योंसे युक्त मकरालय ॥ १७॥ समुद्रकी जलराशिको सब जगह ढकाहुआ देखोगे हेम्रुमित्रानंदन छक्ष्मण। मेरे बाणोंसे विदीर्ण अनेक सपींके शरीरभी तुम देखोगे ॥ १८॥ सर्प और मत्स्य गणोंके बड़े २ भारी ज्ञारीर व जलके हाथियोंकी कटी हुई गुन्डें देखोंगे, शंख सहित, सीपी जालसे युक्त मछली, व मकरोंके साथ ॥ १९ ॥ इस समुद्रको आजही महा युद्ध करके हम ज्ञोष छेंगे हमको क्षमा गुणका आधार देखकर मकरालय समुद्र ॥ २० ॥ हमको मनमें अतिशय कापरपुरुष समझताहै, इस कारण क्षमाका अवलंबन कर-नेंसे समुद्र हमारे पुर अपना गर्व प्रकाश करताहै। इससे इस क्षमाको। व हमको भी धिकारहै ! सामकाही अवलंबन करनेंसे समुद्र अवतक हमारे निकट न आया ॥ २१ ॥ हे छक्ष्मण । अन तुम हमारा धनुष व विष भर सर्पोंकी समान विषवत बाण जीव यहां पर छे आओ, कि हम समु-

... 🚿

द्रको सुला डालें कि जिस्से वानर गण पैदलही समुद्रके पार उतर जावें ॥ २२ ॥ जो समुद्र किसीके छांघनें योग्य नहींहै, जो समुद्र वड़ी र तरंगोंसे युक्तहै, और जिसकी सीमा किनारेकी भूमितक नियतहैं हम आज कोधित होकर उसी समुद्रको खळवळादेंगे॥ २३॥ हम वाणोंको चलायः कर महा समुद्रकी सीमाको स्थिर नहीं रक्लेंगे, महा दानवींके रहनेंके स्थान इस समुद्रको हम अवस्य शुष्ककर डालेंगे ॥ २४ ॥ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीने यह कहकर धनुष धारण किया, व कोधके मारे उनके नेत्र फड़कनें लगे; और उस काल श्रीरामचंद्रजी प्रन्वलित प्रलयकी अ-मिके समान दुर्द्ध होगये ॥ २५ ॥ तिसके पीछे श्रीरामचंद्रजी बढ़े भारी धनुष पर रोदा चढाय कर उसकी फटकारसे समस्त जगत्को कम्पित करके इन्द्रजी जिस प्रकार वज्र चलातेहैं, वैसेही प्रचंड वाणोंको छोड़नें छगे ॥ २६ ॥ श्रीरामचंद्रजीके धनुषसे छूटे हुए तेज प्रदीप्त वह समस्त वाणश्रेष्ट महा वेगसे समुद्रके जलमें पैठ गये, जिस्से समुद्रके रहनें बाले सपैगण त्रासित होगये ॥ २७ ॥ उस काल मछली मकरादि प्राणियोंसे युक्त समुद्रका वड़ा भारी वेग, प्रचंड पदनके लगनेंसे अत्यन्त भयंकर ज्ञब्द करने लगा ॥ २८ ॥ समुद्रमें सब ओरसे तरंगोंके बडे २ समूह डड़े, व स्थान २ पर सर्गोंके ढेरके ढेर छितरानें छमे, सब ओरसे धूम उठकर लहर आने लगी इस भांति अतिशीत्र ऐसा समुद्रका रूप होगया ॥ २९ ॥ ऐसी अवस्थामें सर्पगण व्यथित होगये और उनके नेत्र न मुख मंडल प्रदीप्त हो आये न उस समय पातालके रहने नाले नाग छोगों तकके त्रासकी सीमा न रही ॥ ३० ॥ समुद्रमें विन्ध्य और मन्दराचल पर्वतकी समान हजार २ तरंगे उठने लगीं व उनमें नाके व मत्स्य आदि बहुतसे जल जन्तुभी उछलनें लगे ॥ ३१॥ कमसे समुद्रकी तरंगें बराबर उछलनें लगीं नाग राक्षसादिके ववड़ानेंसे वड़ियालेंके उफन जानेंसे समुद्रमें महा योर शब्द होंने छगा॥ ३२ ॥ तिसके पीछे रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी ठंबी खास छेकर जिस समय बड़े भारी धनुषको खेंचने लगे उस समय लक्ष्मणजीनें झट पट आगे बढ़कर यह धतुप हमें दीजिये यहं कह निवारण कर इस रामचंद्रजीके धनुषको अहण किया ॥ ३३ ॥ उस समय छक्ष्मणजी बोले कि हे प्रभो! जबकि समुद्रके प्रति बाण न

चलाकर और प्रकारसे आपका कार्य सिद्ध हो सकताहै; तब फिर ऐसे कठिन कार्यका क्या प्रयोजनहैं ? हम आपसे कहतेहैं कि आपसरीले महा-त्मा पुरुष कोधके वज्ञ होना कदापि कर्तव्य नहीं है । आप अपनी सदाकी साधुकी वृत्तिकी ओर एकवार दृष्टि कीजिये ॥ ३४ ॥

अंतर्हितैश्चापितथांऽतिरक्षेत्रह्मिभिश्चे॥ वसुर्राषिभिश्च॥ शब्दःकृतःकष्टमितिन्न वद्रिभीमेतिचोक्कामहतास्वरेण॥ ३५॥

यह देखिये अंतरिक्षमें अन्तर्हित हुए ब्रह्मिष् और सुरिष गण "हा कष्ट! इस दारुण शब्दसे कष्ट प्रकाश करते हुए (मा) (मा) अर्थात् ऐसा मतकरो ऐसा मतकरो यह शब्द कह कहकर आपको निवारण कर रहे हैं ॥ ३५॥ इ० श्रीम० वा० आ० छ० एकविंशः सर्गः ॥ २९॥ द्वाविंशः सर्गः॥

अथोवाचरघुश्रेष्टःसागरदारुणंवचः ॥ अद्याहंशोषयिष्यामिसपातालंमहार्णम् ॥ १ ॥

तब रघु श्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजी समुद्रको छक्ष बनाय यह अति दारुण वचन बोछे कि "हम आज पाताछके सहित इस समुद्रको मुखा हालेंगे॥ १॥ फिर श्रीरामचंद्रजी समुद्रसे बोछे कि हमारे वाणोंके द्वारा तुम्हारा जल जन्तुओंके साथ सूख जायगा, व तुम्हारे भंडारमें बडी भारी धूरि उडेगी॥ २॥ हे समुद्र! हमारे धनुषसे बरावर वाण छूटनेपर जब तुम्हारा जल सूख जायगा, तब वानरगण पैदलही तुम्हारे पार उत्तर जायगे॥ ३॥ हे दानवोंके स्थान समुद्र! तुम हमारे पौरुष और विक्रमको नहीं जानतेहो! जो कुछभीहो, परन्तु अब हमारे प्रभावके मर्मको तुम समझ सकोगे॥ ४॥ महा बलवान श्रीरामचंद्रजीनें इस प्रकारसे कहकर ब्रह्मदंड नामक बाणको ब्राह्म मंत्रसे अभिमंत्रित किया, और उसको बडे भारी धनुषपर चढाकर खेंचने छगे॥ ५॥ जिस समय महा बलवान श्रीरामचंद्रजीनें वाणको खेंचा उस समय पृथ्वी मानों फटनें छगी, और स्वर्ग विदीर्णसा होंने छगा, सब पर्वत कंपायमान होने छगे॥ ६॥ दशों दिशाओंको अंधकारने छाय लिया लोक इत्यादिक

कुछभी नहीं देखने लगे, सरोवरोंके सहित समस्त नदियें खल बलाय उठीं ॥ ७ ॥ नक्षत्र गणोंके साथ सूर्य चंद्रमाकी तिरछी गतिहोगई। आ-काञ्च मंडल सूर्य नारायणकी किरणोंसे युक्त होने परभी अंधकारसे छा-यगया ॥ ८ ॥ अन्तरिक्षमें बडे शब्दसे युक्त होकर वारंवार वजपात होनें लगा और आकाश मंडल शत २ उल्कापातोंसे प्रकाशमान हो गया ॥ ९ ॥ भयानक पवनके वेगसे वृक्ष टूटकर गिरने छंगे, व वारंवार अति शीव्रतासे वादछ इधर उधर उड़कर जाने छगे॥ १०॥ बड़े २ पर्वतोंको टकराता हुआ पवन उनके कंगूरोंको गिरानें छगा चारों ओर दामिनीकी आग प्रगट होनेसे ॥ ११ ॥ वारंवार वज्र गिरनें लगा उसके साथही साथ जितनें प्राणी दिखलाई देतेथे वह समस्त वत्रसे उत्पन्न हुए शब्दके साथ चिंवाडकर उठे ॥ १२ ॥ और जो प्राणी अहर्यथे वहभी सब इस भयंकर वज्रके शब्दको सुन भयके मारे कंपित शरीर होकर भयंकर शब्द करतेहुये ऐसे व्याकुछ की नांई जहां तहां छेट रहे ॥ १३ ॥ व्यथित हृदय होनेंके कारण उनमें चलनें फिरनेंकी कुछभी सामर्थ्य नहीं रही; सब जहांके तदां रूपन्दन विद्यानहो पडे रहे फिर समस्त प्राणियोंके साथ, व तरंग, नाग, और राक्षसोंके सहित ॥ १८॥ समुद्रोंकी तरंगोंने विकटाकार रूप धारण किया, सहसा समुद्रका वेग इतना भयानक होगया कि नहां सदा वेळा भूमि तक जळ जाया करताथा उस सीमाको **उड़ांचनकर विनाही प्रलयकाळके आये चारकोस तक दूर चला गया॥१५॥** श्राञ्जोंके मारनेंवाछे रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी नदनदीपति समुद्रको च-छायमान होते देखपरभी आप चलायमान न हुए और अस्त्र को न लीटाते हुए अथवा, अपना अपना अस्त्र परित्याग नहीं करते हुए ॥ १६ ॥ फिर सूर्य भगवान जिसप्रकार उदयाचल सुमेरुके बीचों बीचमें उदय होकर शोभायमान होतेहैं, वैसेही समुद्रके बीचों बीचसे समुद्र उठकर शोभाको प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ इसके साथहीसाथ प्रदीप्त बदन सर्प गण मुख फैलाये दृष्टि आये समुद्रका आकार चिकनी वैदूर्य मणिकी समानथा, व उसका शरीर तपाये हुए सुवर्णके भूषणोंसे शोभितथा ॥ १८ ॥ समुद्रके गर्छमें रत्नोंकी माला विचित्र वस्न, पहरे हुए, उसके नेत्र फूले हुए कमल दलकी छल्य और शिरपर अनेक प्रकारके फूटोंकी माला शोभायमान होर-

हीथीं ॥ १९ ॥ उसके सब भूषण उत्तम सुवर्णकेथे, उन गहनोंमें वही र-त्न जड़ेथे जो कि समुद्रके गर्भसे उत्पन्न हुएथे ॥ २० ॥ उसकारः सर्व धातु करके भूषित हिमवान पर्वतको समान समुद्र शोभायमान हुआ, और उसकी तरंगोंके समूह इधर उधर उठकर व गिरकर वादलोंको स्प-श्रीते और हवाके झोके उसमें लगते ॥ २१ ॥ गंगासिन्यु इत्यादि सम-स्त निद्यें समुद्रको चारों ओरसे घेरे हुईथी, देखते २ सागर श्रीरामचंद्र-्जिक निकट आनेंको आगे बढ़ा और धनुष धारण किये हुए रावणके शाबु श्रीरामचंद्रजीसे हाथ जोड़कर बोळा ॥ २२ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी! पृथ्वी, पवन, आकाश, जल और आग्ने, यह समस्तही अपने २ स्वभावके वज्ञ होकर रहतेहैं ॥ २३ ॥ हे जुद्धस्वभाव! हम स्वभावसेही अगाध और छांचनेंके अयोग्येहें,यदि छोग सहजसेही हमारे पार चले जायसकें, अथवा हममें थोड़ा जल होजाय तौ आपही बतलाइये, कि ऐसा होनेंसे हमारे स्वभावमें अंतर पाया या नहीं? ॥ २८ ॥ हे राजकुमार! हम काम-नाके हेतु लोभके अर्थ अथवा भयसे युक्तहो कभीभी नाके और म-त्स्योंसे युक्त अपनी जलराशिको नहीं रोक सकते ॥ २५ ॥ हे प्रभो! आपकी जैसी इच्छाहै हम भी वही करनेंको तैयार हैं और जो आप करेंगे उसको भलीभांतिसे सहन करनेंकोभी हम राजीहें, आपकी सैना जिस स-भय पार जायगी, उस समय जलके जीव उस सैनाको भक्षण न करेंगे। अधिक कहांतक कहें आपकी वानरी सैनाके पार होनेके समय यह जल राशि बीच २ में उनको उत्तम स्थल दिखलावेगी॥ २६॥ त्व श्रीरामचंद्रजी बोले कि, हे समुद्र! हमारा यह बाण अमोघहै, निरर्थक नहीं होता इस कारण किस स्थानमें इसको चळावें सो तुम बताओ ॥ २७॥ श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुनकर और उनके हाथमें महाभयंकर वाण देखकर समुद्र महातेजस्वी श्रीरामचंद्रजीसे बोला॥ २८॥ कि जिसप्रकारसे आप लोगोंमें विख्यातहैं, वैसेही यहां से उत्तर दिशामें दुमकुल्य नामक हमारा कोई सुविख्यात पुण्य स्था-नहै ॥ २९ ॥ वहांपर उत्रस्वभावयुक्त कूर कर्म करनेवाले पाप-चारी बहुतसे आभीर चोर वास करते हुए इमारा जलपान कि-याकरतेहैं ॥ ३० ॥ हे श्रीरामचंद्रजी! उन पापकर्म करनेवालोंके जल कुने

से जो पाप होताहै उसको हम नहीं सहन कर सकतेहैं, इस कारण यह श्रेष्ठ बाण उस स्थानमें छोड़कर आप सफल करें ॥ ३१॥ तब दयानिधि रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीने महात्मा जलनिधिक वचन सुन उसके बताय हुए स्थानमें वही प्रदीत बाण वहांपर छोड़ा ॥ ३२॥ वह वज्रकी अग्निक समान प्रदीप्त बाण जिस स्थानमें गिराथा वह स्थान तबसे पृथ्वीपर मरु कान्तार नामसे विख्यात हुआहै ॥ ३३ ॥ जिस समय वह बाण गिरा तब उस बाणकी चोटसे पृथ्वी पीड़ित होकर योरजन्द करनें लगी उस समय ज्ञतथार होकर पातालसे पृथ्वीपर जल निकलनें लगा ॥ ३४॥ यह जल कुएके आकारमें वदलकर "व्रण" नामसे विख्यात हुआ। यह निकलती हुई जलराशि समुद्रके समान दिलाई देने लगी॥ ३५॥ उस बाणके घोर शब्दमे पृथ्वीमें प्रवेश करनेपर रहने बालोंकी जिसपर जीविकाथी उन सरोवर व तड़ागादिका समस्त जल सूखगया ॥ ३६॥ उस समयसे वह स्थान ( मरु कान्तार ) नामसे प्रसिद्ध हुआ कमल लोचन श्रीअमरिकम् द्शरथसुत् श्रीरामचंद्रजीने इस स्थानको मुलायकर पीछे उस मरुभूमिको वर दियाकि ॥ ३७॥ इस स्थानमें विशेष करके रोग नहीं हुआ करेंगे यह पशुगणोंक चरनेकी अनुकूल होगा अधिक करके फल मूल व रस पूर्ण अनेक भातिक औषि युक्त स्नेहपूर्ण क्षीर सहित सुगन्धित वृक्षोंसे यह स्थान परिपूर्ण होगा ॥ ३८॥ श्रीरामचंद्रजीसे वरदान पायकर यह स्थान अनेक गुणोंका आधार हुआ, और उसके समस्त मार्गभी यात्रियोंके लिये सुल दायक हुए ॥ ३९॥ जब उन चोरोंका देश इस प्रकारसे जलवल गुष्क होगया, तब उस स्थान पर नद निदयोंके पति समुद्रने सर्व आस्नाका ममैजानने वाले श्रीरामचंद्रजीसे यह वचन कहे ॥ ४०॥ हेसीम्यू ! यह नल नाम वानर श्रीमान विज्वकर्माका प्यारा पुत्रहै; इसने अपने पितासे सर्ववस्तुओंके जाननेकी सामर्थका वर पायाहै ॥ ४१ ॥ इस कारण अपने पिताकी समान सामर्थयुक्त अतिउत्साही यह वानर हमारे ऊपर सेतु (पुछ) बनावे हम उसको धारण किये रहेंगे 🕸 ॥ ४२॥ यह कहकर \* नल्की वरदानया कि जो वस्तु छूकर पानीम डाँछेंगे वह जहांकी तहां तैसेही जलके उपर स्थित रहेगी ॥ समुद्र अन्तर्घ्यान होगया, तिसके पीछे वानरश्रेष्ठ नलने खड़े होकर महावलवान श्रीरामचंद्रजीसे यह वचन कहे॥ ४३॥ कि हेमहाराज। संमुद्भें जो कुछ कहा वह समस्तही सत्यहै, हम पिताके वरदानके प्रभावसे इस बड़े भारी विस्तार वाले मत्स्योंके स्थान समुद्रके ऊपर सेतु बना-वेंगे॥ ४४ ॥ हमारी तौ यह संभावनाहै कि संसारमें और दूसरे उपायोंकी बराबरीसे एक दंडही सबसे बड़ा उपायहै। उपकार न माननेवाले पुरु-पके प्रति क्षमा, शान्त वचन, या दान किसीसेभी काम नहीं निकलता; इस कारणसे जो उपकार न माननेवाले पुरुषको क्षमा, अथवा दान देताहै; उसको धिकारहै ॥ ४५ ॥ अतएव ऐसे पुरुषको तौ दंडही देना डचितहै। देखिये कि इस भयंकर रूपवाले सागरनेही दंडके भयहीसे अपने उत्तर पुरु वंधवानेके लिये आप रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीको स्थान देदिया ॥ ४६ ॥ जो कुछभी हो समुद्रनें ठीकही कहाहै कारणिक उसके कहनेंसे हमको याद आताहै, कि पहले मन्दर पर्वतपर विश्वकर्माजीने हमारी माताको हेदेवि ! तुम्हारां पुत्र हमारेही समान उत्पन्न होगा, यह वरदान दियाथा ॥ ४७ ॥ सो इम उनहीं महात्मा विश्वकर्माजीके और-संपुत्र उनकीही समान सब कुछ बनानेमें चतुरहैं। आप लोगोंके न पूछनें पर हमनें आपसे अपने गुण नहीं कथन कियेथे, कारणिक अपने मुखसे अपनी बड़ाई करना महालाजकी बातहै ॥ ४८ ॥ हम निश्चयही समुद्रके ऊपर पुछ बनाय सकेंगे इस कारण आजही वानर छोगोंको इस पुरुकी तैयारी करनेंकी आज्ञा दीजिये ॥ ४९ ॥तिसके पीछे श्रीरामचंद्रजी करके प्रेरित असंख्य वानरश्रेष्टगण हिंपत मन कूद-ते फांदते महावनमें प्रवेश करते हुए ॥ ५० ॥ फिर वह पर्वतोंकी समान आकारवाछ वानर यूथपति गण पर्वतोंके शिखर और वृक्षोंको उखा-ड २ समुद्रके किनारे पर छानेंछगे ॥ ५१ ॥ उन वानरगणोंनें, ज्ञाल अश्वकर्ण धव कुटज अर्ज्जुन ताल तिलक तिनिज्ञ ॥ ५२ ॥ वेल सतपत्री फूछा हुआ कठचम्पा आम अज्ञोक इत्यादि वृक्षोंसे समुद्रके किनारेकी भूमि परिपूर्ण कर डाली ॥ ५३ ॥ इस प्रकारसे वह वानर गण जड़ सहित और जड़ रहित वृक्षोंको अहण करके इन्द्र व्यजकी समान चारों ओरसे छानें छगे ॥ ५४ ॥ वह वानर अनेक स्थानोंसें ताल दाडिम

(दारमी)नारियल बहेड़ा करील बकुल और नींब आदि समस्त वृक्षोंको सब ओरसे तोड़ उलाड़ कर छे आये ॥ ५५ ॥ हाथियोंके समान आकार वाले बड़े २ पर्वत खंड और पर्वतोंको उखाड़कर कलोंके द्वारा उनको समुद्रके तीरपर लेआये ॥ ५६ ॥ जन नानरगण नार २पर्नतोंको समुद्रमें फेंकतेथे तब समुद्रका जल उफन कर बराबर आकाशको चला जाता और फिर नीचे गिर जाताथा ॥ ५७ ॥ इसप्रकार चारों ओरसे पत्थरोंकें पड़नेंसे समुद्रका जर्ल खलबलाय गया। और बहुतसे वानरोने १०० शत योजनका छंबा स्त संसुद्रकें इस पारसे उस पारतक सिधाई टेढ़ाई की परीक्षा करनैके छिये थामा ॥ ५८ ॥ जो कुछहो इस प्रकारसे महा वीर नल विचित्र कर्म करने वाले वानरोंके साथ समुद्र पर पुल बौंधने छगे ॥ ५९ ॥ कोई २ वानर दंड यहण करके अपने आधीन हुए वान-रोंसे कार्य कराने लगे; और कोई इधर उधर वृक्षादिकोंको ढूंड़नें लगे; इस प्रकार श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञास सैकड़ों हजारों वानर ॥ ६० ॥ जितना आकार मेघ और पर्वतोंकी समानथा तृण काठ और फूले हुए वृक्ष व पत्थरों से सेतु बांधनेंका प्रारंभ करनें छगे ॥ ६१ ॥ हाथीकी समान आकारवाले बहुत सारे वानर गण पर्वतकी समान बड़े पत्थरोंके संड और पर्वतोंके शिखर यहण करते हुए पुलके सन्धुखको दौड़नें छगे ६२॥ उस कालमें पर्वतोंके ज्ञिलर और पर्वतोंके खंड बराबर पड़नेंसे समुद्रमें घोर शब्द होंने लगा॥ ६३॥ पवननंदन हनुमानजी सरलतासे, जो शै-छ उठायकर छाते और पुछके ऊपर डाछदेते, विश्वकर्माके पुत्र नर छीछापूर्वक वाँये हाथसे उस पुछका समस्त कार्य आरंभ करने छगे, इस प्रकारसे पूर्वताकार शीघ्र कर्मकारी वानरोंने अत्यन्त आनंदके सहित पहले दिन चौदह योजन लंबा पुल बनायाथा ॥ ६४ ॥ भयंकराकार महाबुळ वानरोंने दूसरे दिन इस प्रकार शीव्रता प्रगट करके उन वानरों-ने और नया वीस योजन सतु निर्माण किया ॥ ६५ ॥ तीसरे दिवस शीत्र कर्मकारी पर्वताकार वानर छोगोंने इक्कीस योजन और अधिक व-नाया ॥ ६६ ॥ उन महा वेगवाछे वानरोंने चौथे दिन बाईस योजन से-तु और अधिक बनाया ॥ ६७ ॥ पांचमें दिन उन शीघ्र कर्मकारी वा-नरोंने तेईस योजन पुछको और बनाया, कि जिस्से चार शत कोशका

लंबा पुल बनगया, और लंकाके नीचे वेला भूमिमें वह पुल उन बानरीने मिलादियां ॥ ६८ ॥ इस प्रकारसे विश्वकर्मीके पुत्र बलझाली वानर श्रेष्ठ नंछने अपने पिताकी समान चतुरता दिखायकर समुद्रके अपर सेतु बीघा ॥ ६९ ॥ मत्स्यादि जीवोंके स्थान समुद्रके ऊपर नलका बनाया, वह अच्छी बनावटका पुछ आकाशवां हेव मार्गकी समान शोभायमा-न होनेलगा ॥ ७० ॥ उसी समय, देवता, गन्धर्व, सिद्ध. और महर्षि ग-ण आकाशमें दिके रहकर यह अद्भुत न्यापार सेतुका देखकर परम स-न्तुष्ट हुए ॥ ७१ ॥ नलके बनाये चालीस कोश चौड़े, व चारसी कोशके छंब, इस दुष्कर पुलको देखकर देवता और गन्धर्व गण अति विस्मित हुए ॥ ७२ ॥ कार्यसिद्धिकी सूचना जानकर वानरगण आनंदके मा-रे कूदनें छगे, व कोई २ अति जोरसे कूदकर गर्जनें छगे अचिन्तनीय अद्भुत व रोमहर्षण ॥ ७३॥ इस सतुके बंधनेंको देखकर सब प्राणी मोहि त होगये महाबळवान लाखों करोड़ों वानर गण इस प्रकारसे ॥ ७४ ॥ सेतु बॉयकर समुद्रकी दूसरी पार चले गये । अतिविज्ञाल अच्छी तर-इसे बनाया हुआ शोभायमान सुन्दर समानभूमियुक्त अच्छा चिकना सेतु ॥ ७५ ॥ समुद्रके केशविन्यास करनेकी समान शोभा प्राप्त करने लगा, तिसके पीछे गदा हाथमें लिये समुद्रके दूसरी पार निभीष-णजी ॥ ७६ ॥ अपने मंत्रियोंके साथ शत्रु छोगोंका संवाद और उनका माया कार्य जाननेंके छिये चूमनें छगे। इस ओर वानरराज सुत्रीवजी सत्य पराक्षीवान श्रीरामचंद्रजीसे बोर्छ ॥ ७७ ॥ कि हे वीर । यह मध्य-वर्ती समुद्रका मार्ग बहुत दूरतक है, इस कारण आप हनुमानजीकी, और रुक्मणजी अंगदजीकी पीठपर चढलें ॥ ७८ ॥ आकाशमें चलनेंवाले यह दोनों वीर आप दोनों जनोंको सवार कराकर छे जांयगे। इस प्रकार इस सैनाके आगे २ श्रीरामचंद्र व छक्ष्मणजी अंगृद हुनुमानकी पीठपुर चढे ॥ ७९ ॥ धनुष धारण किये धर्मात्मा सुग्रीवजीके साथ चलनेलगे वानरोंमेंसे कोई २ बीचमें, और कोई२पीछे२इधर उधर जाने लगे ॥८०॥ बहुतसे वानर जलमें पैरते हुए बहुतसे पुलके ऊपर होकर चले, और कोई २ गरुड़जीकी समान चतुरता प्रगट करके, आकाश मार्गमेंही गमन करनें लगे॥ ८९ ॥ वानरोंकी सैनामें पुलके ऊपर गमन करनेंके समय

इस प्रकारका वडा भारी शब्द कियािकः जिस्से उन्होंने इस अपने शब्दसे समुद्रिक भयंकर उछलेंक शब्दकोभी मूंद लिया ॥ ८२ ॥ इस प्रकारसे वानर गण नलके बनाये सेतुकी सहायतासे समुद्रके पार हुए, और वहां पहुंचकर सुप्रीवजीने उनको अधिक फल मूल पूर्ण समुद्रके किनारेपर टिकाया ॥ ८३ ॥ सिद्ध देवता लोग रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीका यह अद्भुत हुष्कर कमें देखकर सहसा आकाश मार्गमें प्रगट हो, मंदािकनीिक पवित्र जलको वर्षायकर अलगरश्रीरामचंद्रजीका अभिषेक करनेंलगे ॥ ८४ ॥

जयस्वशत्र्व्वरदेवमेदिनींससागरां पालयशाश्वतीःसमाः ॥ इतीवरामंनर देवसत्कृतंशुभैर्वचोभिर्विविधेरपूजयन् ॥ ८५ ॥

और बोले, "हे नरदेव! आप शब्ब लोगोंको पराजित करके बहुत कालतक इस सागर सहित पृथ्वीका पालन करो" इस प्रकार अनेक शुभ वचन कह २ कर उन राजश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीको आशीर्वाद देने लगे॥ ८५॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये लंकाकांडे द्राविशः सर्गः॥ २२॥

## त्रयोविंशः सर्गः॥

निमित्तानिनिमित्तज्ञोहङ्घालक्ष्मणपूर्वजः॥ सौमित्रिसंपरिष्वज्यइदंवचनमब्रवीत्॥१॥

सर्व कारणोंक जाननेवाले लक्ष्मणजीक बड़े भाई श्रीरामचंद्रजी अनेक भांतिक बहुविध अचार सग्रन देखकर सुमित्राजीक पुत्र लक्ष्मणजीको हृदयसे लगाय यह बोले ॥ १ ॥ कि हे लक्ष्मण ! जिस स्थानमें शीतल जल और फलवाले वृक्षहों उसी स्थानमें ऋक्ष, गोपुच्छ और सब बानरोंकी सैना विभागसे व्यह रचना करके टिके ॥ २ ॥ रीछ, वानर, और राक्षस गणोंक विनाश रूप अतिघोर लोकक्षयकारी अशुभ निमित्त देखतेहैं, कि जिस्से बड़ा भारी नाश राक्षसोंकों सैनाका होगा ॥ ३ ॥ यह देखों, पवन विरुद्धभावयुक्तहों धूलके सहित चल रहीहै; पृथ्वी कम्पायमान हो रहीहै, पर्वताय चलायमानहें, वृक्ष अचानक टूटरकर गिर रहेहें ॥ ४ ॥ गिद्ध, गीद्दु, बाज आदि मांस भक्षी जीवोंके वर्ण समान घोछे रंगवाँछे मेघ अत्यन्त कठोर शब्दसे गर्जन करके रुधिरकी बूंदोंके मिले हुए जलकी वर्षा करतेहैं ॥ ५ ॥ संध्या समय छाछ चंदनकी समान अत्यन्त चोर छाठ वर्ण होगयाहै. और सूर्य मंडलसे प्रकाशमान अंगारे गिरतेहैं ॥ ६ ॥ जिनको देखकर ऋर स्वभाववाछे पशु पक्षीगण सूर्यके सामनेको मुखकर दीनभाव और करुणाभरी वाणीसे वारंवार शब्दकर रहेहैं. हे लक्ष्मण! हमारे अंतःकरणमें अत्यन्त भय उत्पन्न होताहै ॥ ७ ॥ रात्रिमें पहलेकी समान चंद्रमांका उदय नहीं होता, वरन वह छाछ और काली किरणोंसे युक्त और पीषके सहित उदित होताहै॥ ८॥ निर्भेट सूर्यमंडटमें नीले वर्णके दाग दिखाई देतेहैं, हे लक्ष्मण। सूर्यके बाहरी भागमें छोटा शुष्क ठाठ वेरा बन गया ॥ ९ ॥ हे ठक्ष्मण । प्रबल धूरिके उड़नेंसे नक्षत्रगण ढककर दृष्टि नहीं आते इन सबको देखकर बोध होताहै कि युगान्तका समय आगयाहै ॥ १० ॥ कौए, बाज, और गिद्धगण सहसा ऊपरसे गिरते हैं; शृगाल इत्यादि जल जन्तुगण भय उत्पन्न करानेवाळा बङ्गभारी भयंकर शब्द कर रहे हैं ॥ ११ ॥ हे छक्ष्मण! इन सब उत्पाती चिह्नोंको देखकर हमको निश्चय जान पड़ता है कि यहां की पृथ्वी बहुतही शीघ्र वानर और राक्षस गणोंके छोड़े हुए पर्वत शूछ और अस्त्र इत्यादि खड़ोंसे टककर और मरे हुए वीरोंकी मांस व रुधिर गिरनेसे धूछ रहित हो कीचमें पूर्ण हो जायगी ॥ १२ ॥ इस कारण हम आजही वानर गणोंके साथ अतिशीत्र रावणसे पाछी जाती हुई अजीत छंका पुरीमें चले जांय-गे ॥ १३ ॥ संत्राममें शत्रुओंका निरादर करनेवाले लोकोंको आनंद देनेंवाले विशु श्रीरामचंद्रजी यह कहकर हाथमें धनुष धारण करके सबसे आगे लंकाकी ओरको चले॥ १८॥ विभीषण, सुत्रीव और दूसरे वानरगण भी अति भारी शब्द करते हुए श्रीरामचंद्रजीके पीछे २ शबुका कुछ निर्मूल करनेंको चले॥ १६॥

> राघवस्यप्रियार्थतुसृतरांवीर्यशालिनाम् ॥ हरीणांकर्मचेष्टाभिस्तुतोषरघुनंदनः॥ १६॥

रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी श्रीजानकीजीके उद्धारके लिये वीर्यवान वानर गणोंका ऐसा कार्य और यत्न देखकर अतिशय सन्तुष्ट करते हुए ॥ १६॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये छंकाकाँ वे त्रयोविशः सर्गः॥ २३॥

चतुर्विशः सर्गः॥

सावीरसमितीराज्ञाविरराजव्यवस्थिता ॥ शशिनाग्रुभनक्षत्रापौर्णमासीवशारदी ॥ १ ॥

इस प्रकारसे वह आये हुए समस्त वानर वीर छोग राजकुमार श्रीरामचंद्रजी करके व्यूहमें स्थापित होकर शोभित नक्षत्रराजि विरा-जित शरद कालीन पूर्णमासीकी रात्रिक समान शोभा घारण करते हुंए ॥ ३ ॥ वहांकी पृथ्वी समुद्रकी समान प्रकाशित उस रामचंद्रजीकी सैनाके वैगसे अत्यन्त पीडित होकर वारंवार कंपायमान होने लगी॥ २॥ लंकामै टिके हुए भयंकर राक्षसोंके भयंकर कुळाइळका शब्द और भेरी मृदंगींका शब्द इन समस्त वानरोंने सुना ॥ ३ ॥ और इसको सुनकर वह यहांतक हर्षित हुए कि वह किंसी प्रकारसे उन राक्षसोंके शब्दको न सहनकर सकें और बड़ाभारी उत्कंठ शब्द करनें छगे ॥ ४ ॥ तिस समय राक्षस छोगोंने आकाशमे मेघ गर्जनेकी समान वानर छोगोंका उत्कट गर्जना र्सुना, और कांप उठे ॥ ५ ॥ इसी समय दशरथ कुमार श्रीरामचंद्रनी ध्वना पताकाओंसे शोभित छंकापुरीको देखकर सीतानीके छिये मनही मन अतिंदुःखित हुए॥ ६॥ कि इस समय वह मृगनयनी सीताजी रावणके घरमें रोकी हुई हैं; मंगल यहसे यसी हुई रोहिणी नक्षत्रके समान र्जानकीजीकी शोचनीय अवस्था होगी ॥ ७ ॥ तव महावीर श्रीरामचै-द्रुजी छंने २ श्वास छेकर छक्ष्मणजीके सन्मुख दृष्टि करके, उस कालके हितकर वचन उनसे बोछे॥ ८॥ हे छक्ष्मण! निहारकर देखों कि विश्वकर्माजीनें पर्वत त्रिकूटके ऊपर इस छंकापुरीको बनायाहै, कि जिस्से ऐसा जान पडताहै, कि विश्वकर्माजीनें इस पुरीको मानों अपने मनहींस बनायाहै, इसकी शोभा देखकर यह समझमें आताहै कि मानों आकाशमें कुछ तसवीरसे खिंची हुई हैं ॥ ९॥ देखो छंकानगरी सप्त

भूमिक महलोंसे युक्त विमानोंसे युक्त होकर श्वेतवर्णके मेघसे ढके विष्णुजीके पद आकाशकी समान शोभायमान हो रहीहै ॥ १०॥ इस लंका नगरीमें अनेक प्रकारके चित्रस्थ वनकी समान, अनेक पुष्प वन हैं, इन पुष्पवनोके समस्त वृक्ष अनेक भांतिके फल पुष्प और पक्षियोंसे युक्तहैं ॥ १९ ॥ हे लक्ष्मण ! यह देखो ! सुज्ञीतल मन्द पवनके झोंके वृक्षोंकी डालियोंको हिलाय रहेहैं, पक्षीगण मतवाले होकर उनपर वैठे हुएहैं सुंदर वायु वेगकरके चलायमान होर्निक डरसे मानों भैरि घवडा-कर फूळोंमें घुसे बैठतेहैं; कोकिलगण माना वसन्तकोही मनमें आया हुआ समझकर अपनी "कुऊ ॥"कुऊ ॥ का प्रचार कररहीहैं ॥ १२ ॥ इस प्रकार दशरथ कुमार श्रीरामचंद्रजीने लक्ष्मणजीसे कहकर शास्त्रमें कहे हुए कर्मके अनुसार, वानर सैनाको यथा योग्य स्थानमें टिका दिया ॥ १३ ॥ फिर श्रीरामचंद्रजीनें सब सैनाको आज्ञादी कि पुरुष व्यूहके मध्यमें नील सहित अंगदनी अपनी सेनाके साथ अव-स्थान करें ॥ १८॥ और इस वानर सेनाके दाहिनी ओर वानरश्रेष्ठ ऋषभ् नामक वानर अवस्थान करें ॥ १५॥ तथा मदोन्मत्त हाथीके समान दुर्धर्ष गन्धमादन वानर सेना गणोंके साथ इस सेनोंक बाई ओर ठहेर ॥ १६॥ और हम रुक्ष्मणजीके सहित सावधान होकर सबसे आगे रहेंगे, वान्र श्रेष्ठ महा बळवान जाम्बवान,सुषेण और वेगद्शी ॥ १७॥ यह ऋक्षोंमें मुख्य तीन जने कुक्षिकी रक्षा करेंगे। वरुणजी जिस प्रकार अपने तेजसे पृथ्वीके पिछले अर्दं भागकी रक्षा करतेहैं; वैसेही वानरराज सुग्रीवर्जी इस सेना समूहके जवन देशकी रक्षा करें ॥ १८॥ वीरश्रेष्ठ वानरगणींसे रिक्षत यह वानरवाहिनी इस प्रकारसे व्यूह मध्यमें स्थापित, और बँट-कर वन वोर वटासे विरे हुए आकाशकी समान शोभायमान हुई ॥१९॥ वानरगण पर्वतोंके शिखर और बड़े २ वृक्षोंको ग्रहण करके मानों छंका नगरीको विष्वंश करनेंकी अभिलाषा सेही उस पर चढ़ाई करते हुए॥२०॥ इस समय वह वानरगण ऐसे उत्साहित हुए कि उन छोगोंने मनमें विचारा कि यातो पर्वतोंके शिखर चछाय कर छंकाको चूर्ण कर देंगे,अथवा वूंसे मार २ कर उसके धवरहरोंको तोड़ ताड़ डालेंगे, यह विचार कर वानरगण आनंदमें आधीर होगये ॥ २१ ॥ इसके पीछे महातेजस्वी

श्रीरामचंद्रजी, वानरराज सुग्रीवजीसे यह बोलेकि हे सले ! अवतौ सब सैना यथा स्थानमें टिक गई इस कारण अब इस रावणके दूत शुकको छोड़ देना चाहिये ॥ २२ ॥ महा बळवान वानरोंके राजा सुप्रीवजीने श्रीरामचंद्रनीकी आज्ञानुसार राक्षसराज रावणके दूत शुकको छोड़ः देते हुए ॥ २३ ॥ श्रीरामचंद्रजीके कहनेंसे छुटकारा पाय वानरोंसे सताया हुआ ग्रुक अति त्रासितहो राक्षसराज रावणके निकट उपस्थित हुआ ॥ २४ ॥ राक्षसोंका स्वामी रावण शुकको आया हुआ देल कुछेक हँसकर उस्से बोला कि यह क्या ? तुम्हारे इवेत पंख उखड़ गये इनकी यह दशा कैसे हुई १ ॥ २५ ॥ कहीं तुम उन चंचलचित्त वानर लोगोंके विश्वमें ती नहीं पड़ गयेथे ? इस प्रकार पूछे जाने पर, राजकुमार श्रीराम चंद्रजीके कहनेंसे छूटा भयभीत शुक राक्षस पति रावणको यह उत्तर देता हुआ ॥ २६ ॥ शुक बोलाकि. महाराज ! हम समुद्रके उत्तर तीर जायकर प्रथम मधुर वचनोंसे वानर गणोंको समझानेंके छिये जिस प्रकारसे आपनें कहा था, नैसेही आपके आज्ञा किये वह वीरोचित वचन आरंभ करता हुआ ॥ २७ ॥ परन्तु वानर छोगोंने हमको देखतेही क्रोधायमानहो जपर आकाश्चमें छछांग मारकर हमको पकड़ छियाः और वह हमारे सब पंख उखाड़नें और घूंसोंसे हमारे प्राण तक निकाल-नेंको तैयार हुए ॥ २८॥ उन वानरोंनें न तौ हमसे कोई बात पूछी; न हमें कोई प्रश्नही करनें दिया; कारण कि वह वनचारी वानर स्वभावसे कोधी होतेहैं. और बिना कुछ सोचे विचारे शीवतासे कार्य किया करते हैं, इस कारणसे प्रथमही वह इमको मार छगानें छगे ॥ २९ ॥ तिसके पीछे जिनके हाथमें विराध. कबन्ध और खरका प्राण संहार कियाहै और जो सुत्रीवके साथ सीताजीको ढूंड़नेंको निकलेंहैं, उनको हमनें देखा॥ ३०॥ वह समुद्रमें पुरु बांघ उसके द्वारा खारी सिन्धुके पार आये हैं। मानों वह राक्षस कुछ निर्मूछ करनेंकी वासनासेही धनुष धारण करके छंकामें आय पहुँचेहैं ॥ ३१ ॥ पहाड़ी मेघोंकी समान उनकी वानर और रीछोंकी इतनी सैनाहै कि जिसके देखनेंसे ज्ञात होताहै कि इसने सब पृथ्वीको ढक रक्खाहै ॥ ३२ ॥ हे महाराज ! आ-पकी और वानरराज सुत्रीवजीकी सैनाके बीचमें देव गणोंके साथ दानव

छोगोंकी समान परस्पर सन्धि होनेंकी कोई संभावना नहीं ॥ ३३ ॥ इसकारण यातौ आप बहुत शीत्र श्रीरामचंद्रजीको सीता समर्पण करदें अथवा उनके साथ युद्ध करें अतएव इन दोकार्यों मेंसे आप एक करें ॥ ३४॥ शुक्रके ऐसे वचन सुनकर रावणके दोनों नेत्र अत्यन्त लाल होगये, और उन नेत्रोंसे रावण शुकको जलाता हुआसा शुकसे बोला।।३५॥ कि यदि देव दानव और गन्धर्वगण एक साथ मिलकर हमारे साथ युद्ध करें, अथवा त्रिलोकीके सब रहनेंवाले भी विरुद्ध होजांय तथापि इम भय पायकर कभी जानकीको रामके समर्पण न करेंगे ॥ ३६॥ 🛞 अहो। ऐसा शुभ समय कब आय पहुँचेगा कि जिस समय मतवाले अमर गण जिसप्रकार फूले हुए वृक्षके सामनेंको दौडतेहैं,वैसेही हमारे-बाण उन रामचंद्रके सन्मुख दौड़ेंगे ॥ ३७ ॥ कब हमारे धनुषसे छूटे हुए प्रदीप्त बाणोंसे अंगमें रुधिर लगे हुए उन रामको हम अपने बाणोंसे जला डालेंगे, कि निसप्रकार उल्का हाथीको नलातीहै ॥ ३८ ॥ हे ज़ुका हम निश्चय कहतेहैं कि जिसप्रकार सूर्य उदय होकर छोटे २ तारा ग-णोंका तेज इरण कर छेतेहैं; वैसेही हमभी बड़ीभारी सैना साथ छेकर रामचंद्रकी अल्प साधारण सैनाका नाज्ञ कर डालेंगे ॥ ३९ ॥ अधि-क क्या कहैं; हमारा वेग समुद्रकी तुल्य और बल पवनकी समानहै; हम-को तौ ऐसा जान पड़ताहै कि राम हमारे बलाबलको कुछभी नहीं जान-ते, इसी कारणसे वह हमारे साथ युद्ध करनेका साहस करतेहैं ॥ ४० ॥ रामचंद्रनें इमारे विषधर सर्पकी समान चलाये हुए वाणोंकी विकट सूर्ति नहीं देखीहै ॥ इसी कारणसे वह हमारे साथ युद्ध करनेंका साहस करतेहैं ॥ ४१ ॥ रामचंद्रनें कभी हमारे साथ युद्ध नहीं कियाहै, इस कार-ण वह हमारे वीर्यको नहीं जानते; जबिक युद्धके समय हमारी चापमई वीणा बाणसे बजेगी, तब फिर हमको पहचाननेंके छिये रामचंद्रको चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी ॥ ४२ ॥ ॥ अतएव उस धनुष रूपी वीणाको

<sup>\*</sup> कित ॥ जान देंहों छंक निरशंक सब जान देहों जान देही वसन कुवेर बेगवान-की ॥ जान देहीं सुभट विकट कट जान देहीं, जान देहीं सकछ समाज रंज धानकी ॥ कुंभ भी निकुंभ रचुनाथकों न जान देहीं जान देहीं हाथी रथ प्यारीत समानकी । जान देहीं सकछ शरीर पीर जान देहीं जान देहीं जान देहीं जान देहीं जानकी ॥ १ ॥

63

हम, प्रत्यञ्चा शब्द रूप रण शंकुल शब्द युक्त दुःखी लोगोंके गान सहित बाणोंके शब्दकी सन्नाहट होती हुई शत्रु सैनारूपी नदीमें स्नान कर समरमें बजामेंगे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

> नावासवेनापिसहस्रचक्षुषायुद्धेस्मिशक्यो वरुणेनवास्वयम् ॥ यमेनवाधर्षयितुं श्राग्निनामहाहवेवैश्रवणेनवास्वयम् ॥ ४५॥

हे शुक। अब अधिक कहनेंकी कुछ आवश्यकता नहीं है हजार आंख बाला इन्द्र अथवा वरुण हमको कोईभी युद्धमें नहीं जीत सकता, यम-अथवा स्वयं कुबेरभी हमारे बाणकी आप्रिके सामनें समरमें खड़े नहीं होस-कते ॥ ४५॥ इ०श्रीम०वा०आ०लं०चतुं विज्ञाः सर्गः ॥ २४॥

पंचिंद्यः सर्गः ॥ सब्छेसागरंतीर्णेरामेदशरथात्मजे ॥ अमात्यौरावणःश्रीमानब्रवीच्छुकसारणौ ॥ ९॥

द्शरथनीके पुत्र श्रीरामचंद्रनी अपनी सैनाके सहित महा समुद्रके पार होकर छंकामें आयहें; इस वृत्तान्तको सुनकर रावण शुक शारण नामक अपने दो मंत्रियोंको बुलायकर कहनें लगा ॥१॥ कि रामचंद्रनें समुद्रके ऊपर पुल बांध लिया कि जिसके ऊपर होकर समस्त वानर सेना बड़ी कितनें पार होनेके योग्य समुद्रके पार चली आई; हमनें कभी ऐसा काम किसीको करते हुए नहीं देखा ॥ २ ॥ रामनें साधारण मनुष्य होकर सेनु बांध लियाहै; यह बात किसी प्रकारसे विश्वाश करनेंके योग्य नहींहै, जो कुछभी हो अब हमको यह जान लेना बहुतही आवश्यकीय बातहै; कि रामचंद्रके साथ कितनी सेना आईहै ॥ ३ ॥ इस कारण तुम दोनों जन ग्राप्त रूपसे वानरोंकी सेनामें प्रवेश करके उस वानर सेनाकी संख्या, और उसके बल वीर्यका पता लगा लाओ ॥ ४ ॥ जो समस्त वानरोंके यूथपहें और जो रामचंद्रके मंत्रीहें, और जो वानरगण सुप्रविके सखाहैं, और जो वानरलोग सेनाके आगे चलनेवालेहें, और जो वानर गण शुर होनेके कारण रण विख्यातहें ॥ ६ ॥ और जिसप्रकार उस महार्णव

समुद्रके ऊपर पुछ वँघ गयाहै, वह महा बछवान वानर गण जिसप्रकारसे टिके हुएहैं ॥ ६ ॥ और महा बलवान रामचंद्र लक्ष्मणका उद्योग वीर्य व आदिका वृत्तान्त भली भांतिसे तुम दोनों जान जाओ ॥७॥ और उन महा तेजस्वी वानरोंका सेनापित कौनहै, यहभी तुम दोनों भली भांति जानकर ज्ञीत्रही यहांपर चले आओ ॥ ८ ॥ मंत्री ज्ञुक और ज्ञारण इस प्रकार रावणकी आज्ञा पाय वानररूप धारण कर बळवान वानरोंकी सैनामें प्र-वेश करते हुए ॥ ९ ॥ वह दोनों अचिन्त्यनीय रूपें खड़े करनेंवाली वानरोंकी सैना देखकर उसकी गिनती नहीं करसके ॥ १०॥ कारण कि इस समय वह असंख्य वानर सैना समुद्रके पार होकर कुछ पर्वतों-के ज्ञिलरपर कुछ झरनोंमें कुछ पर्वतोंकी ग्रुफाओंमें और कुछ समुद्र-के किनारे वन उपवनोंमें पड़ीथी, कुछ सैना समुद्रके पार हो रही-थी, कुछ पार होगईथी और कुछ पार होनेकी तैयारी कर रहीथी ॥११॥ कुछ सैना व्यूहमें चली आईथी कुछ आय रहीथी, इस प्रकारसे घोर शब्दकर गरजती हुई वह सैना सब जगह छाय रहीथी। दोनों राक्षसोंनें इस अक्षोभ्य वानरी सैनाको समुद्रके समान देखा॥ १२ ॥ वह दोनों जने वानरोंकी सैना देखते हुए इधर उधर घूम रहेथे कि इतनेमें महा तेजमान विभीषणजीनें उन लोगोंको देखा और उनको प्कड्कर श्रीरामचंद्रजीके पास छेजाय कर कहा ॥ १३ ॥ विभीषणजी बोर्छ कि हेशाञ्जोंके तपाने वाले। यह दो निशाचर राक्षसराज रावणके मंत्री, शुक सारण नामक छंकामें, वास करतेहैं; यह दोनों दूत वनकर यहाँ आयेहें ॥ १८ ॥ यह दोनों राक्षस श्रीरामचंद्रजीको देखतेही अत्यन्त भयभीत हुए, और अपने जीवनकी आज्ञाको जलांजलि देते हुए, व हाथ जोड़कर श्रीराम्चंद्रजीसे यह वचन बोले॥ १५॥ हे सौम्य राक्ष-सोंके राजा रावण करके प्रेरितहो आपकी सैना संख्या जाननेंके छिये यहां पर आयेहैं ॥ १६ ॥ प्राणियोंके हितकारी शूर दशरथ कुमार श्रीरामचंद्रजी. इन दोनों राक्षसोंके करुणा सहित वचन सुन मन्द २ हँस-कर यह बोले कि ॥ १७॥ जो तुम लोगोंने हमारी समस्त सैना देख छीहो, मंत्रियोंके सहित सुत्रीवजीका व हमारा बळवीर्यभी यदि तुम जान चुकेहो, अथवा रावणने जिस प्रकार कह दियाथा उस्सेभी सिवाय

यदि तुम छोगोंने कुछ काम कियाहो, तो हम उन सबको क्षमा करतेहैं, तुम निविध यहांसे चले जाओ ॥ १८ ॥ यदि कोई बात देखनेंको बाही रह गईहो उसकोभी देख जाओ; अथवा यह विभीषण फिरसे तुमको समस्त दिखादेंगे ॥ १९ ॥ तुम दोनों हमारे वशमें पड़नेंके कारण अपने जीवनकी आशा नछोड़ो; कारणिक तुम लोग दूत शस्त्रविहीन और शरणमें आनेंके कारण किसी भांतिसे मार डालनेंके योग्य नहींहो ॥२०॥ जो कुछ भी हो. विभीषण। यद्यपि शुक सारण कपटरूपसे हमारी सैनामें प्रवेश करनेंके कारण सुश्रीवादिकोंसे मार पानेंके योग्यहैं, तथापि इन लोगोंपर अत्याचार न करके इन्हें छोड़ही देना उचितहै॥२१॥ श्रीरामचंद्रजी विभी-पणसे यह कहकर फिर झुक और सारणसे कहने छगे। तुम दोनों जने छंकामें जायकर कुवेरके छोटे भाई रावणसे जैसा हम कहें वह समस्तही यथार्थ २ कह देना ॥ २२ ॥ कि तुम जिस बलका आश्रय लेकर हमारी प्राणप्यारी स्त्री सीताको हरण करकै छेगये हो इस समय सेना और वन्ध्र बान्धवेंकि सहित तुम अपना वहीं वल दिखाओ ॥ २३ ॥ तुम कल प्रातः कालही फाटक शोभित और प्राचीर वेष्टित लंका नगरी और समस्त राक्षसोंकी सेनाको हमारे बाण समूह द्वारा विष्वंशित होते देखोगे ॥२४॥ वज हाथमें छिये देवताओंके स्वामी इन्द्रजी जिस प्रकार दानव छोगोंके ऊपर वज्र छोड़तेहैं; वैसेही हम कल प्रभातको तुम्हारे ऊपर अपना क्रोध छोड़ेंगे ॥ २५ ॥ राक्षस शुक और सारणको जब इस प्रकारसे आज्ञादीः तब वह धर्मवत्सल रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीसे" आपकी जयहो " कह-कर ॥ २६ ॥ ठंका नगरीमें आये और राक्षसराज रावणसे कहनें छगे हेराक्षसेश्वर! जैसेही हमनें वानरोंकी सैनामें प्रवेश किया। वैसेही हमको विभीषणनें वध करनेंके लिये पकडा ॥ २७॥ तव हमको पकडे हुए देखकर अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीने हमको छुड़ादिया कि जहां एकही स्थान पर चार पुरुष श्रेष्ठ ॥ २८॥ सर्व अस्त्र शस्त्रोंके जानने वाले, शूर. दृढ़ विक्रमवान लोकपालोंकी समान शूर, दृशस्थ कुमार श्रीरामचंद्रजी श्रीमान् छक्ष्मण, और विभीषण॥ २९॥ व महा तेजमान महेन्द्र समान विकम शाली सुग्रीवजी केवल यही चारों फाटक और चाहर दिवारीसे युक्त छंकापुरीको ॥ ३० ॥ विना और दूसरे

वानरोंकी सहायता लिये त्रिकूट पर्वतसे उखाड़ सकतेहैं, व दूसरे स्थान पर स्थापित कर सकतेहैं, जिस प्रकारका हमनें श्रीरामचंद्रजीका रूप देखा, और उनके वाण समूहका परिचय लिया तिस्से और तीन जनोंका प्रयोजन नहीं; ॥ ३१ ॥ केवल इकले श्रीरामचंद्रजीही लंकापुरीको लिल्ल किर सकते हैं। हेमहाराज। जैसा मैंने देखा; उस्से तो यही जान पड़ािक राम लक्ष्मण और सुत्रीव करके रक्षित उस वानरोंकी सैनाको समस्त देवता व असुर लोगभी नहीं जीत सकते॥ ३२॥

प्रहृष्टयोधाध्वजिनीमहात्मनांवनौकसांसंप्रति योडुमिच्छताम् ॥ अलंविरोधेनशमोविधीयतां प्रदीयतांदाशरथायमैथिली ॥ ३३ ॥

हेराजन् । वह महावलवान वानरोंकी समस्त सैना रण करनेंमें चतुरहैं; उसके समस्त वानर यह राह परख रहेहैं कि कब युद्धहो, इस कारण उनसे विरोध करनेंकी कुछ आवश्यकता नहींहै, आप दश्रथके पुत्र श्रीराम-चंद्रजीको जानको देकर उनके साथ संधि कर लीजिये ॥ ३३ ॥ इ० श्रीम • वा०आ० लं० पंचींवंशःसगेः ॥ २५ ॥

### षर्ङ्शःसर्गः॥

तद्भचःसत्यमक्कीबंसारणेनाभिभाषितम्॥ निशम्यरावणोराजपर्यभाषतसारणम्॥ १॥

राक्षसराज रावण झारण भाषित यह सत्य और विरोचित वचन सुनकर उससे बोला ॥ १ ॥ कि यदि देव दानव और गन्धवंगण एकसाथ मिलकर हमारे साथ युद्धकरें अथवा त्रिलोकीक रहनें वालेभी समस्त हमसे विरुद्ध होजांच तथापि हम भय पायकर कभी जानकीको रामचंद्र-के समर्पण न करेंगे ॥ २ ॥ हे सौम्य! वानर लोगोंनें तुमको बहुतही सता-याहै तुम इसी कारणसे अत्यन्त पीड़ित होकर सीताको लोटानेंकी अभी-से परामई देतेहो ॥ ३ ॥ विशेष करके हमारे शत्र लोगोंमें ऐसी किसकी सामध्य है कि जो रणभूमिमें हमको जीतसके यह कठोर वचन कहकर राक्षसोंका स्वामी रावण ॥ ४ ॥ हिमवानको समान ऊंचे थेत श्रीमान् धवरहरके ज्ञिखर पर चढ़गया । यह धवरहर कई तालके वृक्षोंको उपर नीचे करनेंसेभी बहुत ऊंचाथा ॥ ५ ॥ क्रोध मूर्छित रावण उन दोनों दूतोंके साथ उस घवरहरे पर चढ़कर, समुद्र, पर्वत, और वनतक ॥ ६॥ समस्त पृथ्वीको वानरोंसे पूर्ण देखता हुआ। उन अपार सहन करनेके अयोग्य महाबलवान वानरोंकी सेनाको विश्राम करते हुए ॥ ७ ॥ देस-कर राक्षसोंका स्वामी राजा रावण सारणसे पूछता हुआ कि इन वानर छोगोंमें कौन २ प्रधानहैं? कौन वीरहैंं और कौन २ महा बळवानहैं? ॥८॥ और कौन २ वानर गण अत्यन्त उत्साह युक्त होकर सर्व प्रकारसे वानर सैना अयभागमेंकी रक्षा करतेहैं। और सुयीवके मंत्री कौन वानरहें। और वह कौन २ वानर गणुहैं, जो यूथनाथोंकेभी यूथपतिहैं? ॥ ९ ॥ और उन छोगोंका पराक्रम कैसाहै, हेसारण! तुम यह समस्त वृत्तान्त हमारे निकट ठीक २ वर्णन करो, जब राक्षसोंके स्वामी रावणने ऐसा पूछा तब सारण ॥ १० ॥ जो कि समस्त मुख्य अमुख्य वानरोंको जानताथा मुलिया २ वानरोंके नाम धाम और बल विक्रमको बतानें लगा कि जो वानर ठंकाके सन्मुखको गर्जन करता हुआ खड़ाहै ॥ ११ ॥ यह शतसहस्र वानरोंका यूथपति है; इसके गर्जनेंसे बड़ी भारी चाहर दिवारी और फाटकोंसे युक्त ॥ १२ ॥ व सर्व शैल, वन कानन सहित छंका पुरी कंपायमान होरहीहै, और जो वानर शाखामृगोंका अधिपति महात्मा सुत्रीवजीकी ॥ १३ ॥ सेनाके आगे खड़ा हुआहै, यह नील नाम वीर यूथपोंका स्वामीहै। और यह जो वीर्यवान वानर दोनों वाहें उठाये मनुष्योंकी समान पृथ्वीपर चरण धरता हुआ चला आताहै॥ १४ जो वार्वार छंकाकी ओर देखकर जँभाई छेताहै, और कोपके मारे जिसकी दृष्टि कुटिल, होगई है, व जो वानर आकाशमें पर्वतके शृंगकी समान ऊंचा और कमल रजकी समान पीत जिसकी देहका रंगहै॥ १५॥ और जोकि कोधमें भरनेंके कारण वारंवार अपनी पूंछको फटकार रहाँहै निसकी पूंछके शब्दसे दशों दिशाएं गूंन रही हैं ॥ १६ ॥ हेमहारान १ मानरराज सुत्रीव करके युवराज पद पर अभिषेकित यह युवराज अंगद् आपको युद्ध करनेके छिये पुकार रहेहैं ॥ १७ ॥ हेमहाराजवरुणजी! जिस प्रकार इन्द्रके लिये पराकम प्रकाश करतेहैं; ऐसेही सुग्रीवके प्रिय

और अपने पिताकी समान पराक्रमवान यह वालिकुमार अंगदभी श्रीरामचंद्रजीके लिये पराक्रम प्रगट करनेको तैयार हुआहै ॥ १८॥ श्रीरामचंद्रजीके हितकारी वेगवान हनुमानजी जो यहां पर आय छंकामें नो जानकीजीको देख गयेथे; उन्होंने सब कार्य इन अंगदजीही की सला-इसे कियेथे ॥ १९ ॥ यह वीर्यवान अंगद असंख्य वानर यूथप गणोंके साथ आपका संहार करनेंहीके लिये सैना समेत आगे बढ़ा आताहै॥२०॥ जिस वीरनें समुद्रके ऊपर सेतु बांघाँहै, यह वही नरू नाम वानर संशामका अभिलाष किये, बड़ी भारी सेनांके साथ वालिसुत अंगदनींके पीछे टिका हुआहै ॥ २१ ॥ हे महाराज ! यह चन्दन वन निवासी जो कि अपने अंगोंको थाम २ हर्षित होकर नाद करतेहैं। यह समस्त वानर इसी वीर नलके पीछे २ चलतेहैं॥ २२॥ यह समस्त वानर अपने यूथप नलके साथ इक-छेही छंकाको मसलना चाहतेहैं; वह वानर नल कहताहै कि मैंही छंकाको विष्वंज्ञ करूंगा, और यह चांदीके रंगका चपल, भयंकर विक्रमकारी ॥२३॥ बुद्धिमान, व शुर इवेत, वानर त्रिलोकोमें विख्यात है देखिये कि यह कै-सी ज्ञीत्रतासे सुत्रीवजीके पास जाताहै और फिर छोट आताहै ॥ २४ ॥ जिसको युद्धमें आगे बढ़ते हुए देखकर वानरोंकी सैनाके आनंदकी सीमा नहीं रहती। यह वान्रर पूर्वकालमें गोमती नदीके तीर रेमणाक पर्वतपर वास करताथा ॥ २५ ॥ अव संयोजन नाम पर्वतपर जोिक बहुत पर्वतोंसे विरा हुआहै यह कुमुद नामक वानर यूथप राज्य करताहै ॥ २६ ॥ और यह सहस्र कोटि आठ छाल वानरोंको हर्षसहित खेंचता हुआ चला आ-ताहै, व जिसके बाल बहुत लंबे हैं, और बड़ीभारी पूंछके इधर उधर ल-टकते हैं ॥ २७ ॥ उनमें कुछ ताम्ररंग वाले, कुछ पीले कुछ बहुतही इवेत इस्से अत्यन्तही भयंकर लगतेहैं, इस वानरका चंड नामहै, यह सदा प्रस-ब्रचित्त रहकर युद्ध करने की अभिलाप किया करताहै, हे महाराज! यह वीर भी केवळ अपनी ही सैनाकी सहायतासे छंकाको मर्दन करना चाह-ताँहै ॥ २८ ॥ और यह जोसिंह समान पिंगल वर्ण बड़े केञारवाले वानर को आप देखते हैं, इसके नेत्र मानों छंकाको दग्ध करनेंहीकेछिये तैयार होकर एकात्र चित्तसे इधरको देख रहेंहैं॥ २९॥ हे राजन् ! यह रंभनाम युथपहै विन्ध्याचळ. कृष्णाचळ और सह्य इन तीन मनोहर पर्वतोंमें इसके

रहनेका स्थानहै॥ ३० ॥ इस वानर श्रेष्ठके संग २ में दश्काख तीस असं-ख्य अतिभयंकर रूपवाली ॥ ३१ ॥ योर विक्रमकारी वानरोंकी सैना चला करती है यहभी अपने ही वानरोंके तेज प्रभावसे लंकाको मर्दनिक-या चाहता है ॥३२॥और यह जो अपने कानोंको सकोड़ता और वारंवार जंभाई छेरहाँहै जिसको अपनी मृत्युका भय नहीं है; और यह अपनी से-नाकी सहायताभी नहीं प्रार्थना करताहै ॥ ३३ ॥ क्रोधके मारे जिसका सर्वे शरीर कांप रहाहै, और जो बळवान अपनी पूंछको नचाय २ तिरछा-होकर देख २ सिंह नाद कररहाँहै ॥ ३४॥ जोकि अपनी वीरताईके गर्व-से सदा निडर रहताहै; और रमणीक सात्वनाम पर्वतपर जो रहताहै हे राजन्। इस बढे भारी यूथपका नाम शरभ है ॥ ३५ ॥ हे राजन्। इस शरभके एक लक्ष्य चालीस विहार यूथप हैं ॥ ३६ ॥ मेघ जिस प्रकार आकाशको ढंककर स्थित होते हैं उन मेघोंकी ही समान जो वानर देव-ताओंके बीचमें इन्द्रजीकी समान आकाशको ढककर बैठता है ॥ ३७ ॥ भेरी वजनेंके शब्दकी समान जिसके पीछे चलनेंवाले युद्धकी आशा छः गाये वानरोंका गर्जन वरावर सुनाई आताहै ॥ ३८ ॥ यह परिपात्र पर्वत श्रेष्ठ पर सदा रहा करताहै, और युद्धमें सहनें योग्य नहीं है। यह पवन समान वानर यूथपहै ॥३९॥ एक छक्ष पचास हजार यूथप इस वानरकी पूजा किया करते हैं, कि जिन वानरोंके यूथ पृथक् पृथक् हैं ॥ ४० ॥ जो वीर बड़ी भारी भयंकर पराक्रम कारी वानरोंकी सैनाके वीचमें रहकर स-मुद्रके तीर टिके दूसरे सूर्यकी समान शोभा विस्तार कर रहा है ॥ ४१ ॥ यह मेचकी समान विनत नामक यूथपति चूमता हुआ सदा नदियोंमें श्रेष्ठ पर्णांसा नदीका जल पिया करताहै ॥ ४२ ॥ साठ लाख वानर इस वी-रके आधीनमें सैनापतिका कार्य करते हैं। यह देखिये कथन नामक यूथ पति आपको युद्ध करनेंके छिये पुकार रहाहै ॥ ४३ ॥ हे महाराज १ इस नीरके आधीनमें जो समस्त बळ विक्रम ज्ञाळी यूथपति हैं; उनमेंसे प्रत्ये-कके आधीनमें वैसेही बानरोंकी वलवान सैनाहै, व जिसके शरीरका गेरु-आवर्ण है; और अपनी देहको पुष्ट कर रहाहै ॥ ४४ ॥ यह तेजस्वी गवय नामक वानर कोधमें भर आपके सहित युद्धकरनेंको तैयार हुआहै, है महाराज! यह गवय ऐसा बलके वमंडमें है कि और किसी वानरको नीरही नहीं समझता ॥ ४५ ॥ इसके आधीनमें जो सत्रह लाख वानरोंके यूथपहें यह उनकी ही सहायतासे लंकाको विष्वंश करनेकी इच्छा करतेहैं ॥ ४६ ॥

#### एतेदुष्प्रसहावीरायेषांसंख्यानविद्यते ॥ यूथपायूथपश्रेष्ठास्तेषांयूथानिभागशः॥ ४७॥

हे महाराज! इन सहनेके अयोग्य वानर वीरोंकी गिनती नहीं करीजा सकती कारण कि इनमें जो बढ़े २ यूथपित हैं फिर उनमें भी प्रत्येकके आधीनमें अनेक यूथनाथ हैं; और फिर उन यूथ आधीनमें भी अलग सैना है ॥ ४७ ॥ इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये लंकाकांडे पड़िंदाः सर्गः ॥ २६ ॥

### सप्तविंशः सर्गः॥

#### तांस्तुतेसंप्रवक्ष्यामिष्रेक्षमाणस्ययूथपान् ॥ राघवार्थेपराक्रांतायेनरक्षंतिजीवितम् ॥ १ ॥

सारण फिर बोळा कि हेराजन आप जो यह समस्त पराक्रम वाळे यूथप देखते हैं; उनको अपने जीवनका कुछ भी माया मोहनहीं है; वह श्रीराम-चंद्रजीके छिये पराक्रम प्रकाश करके अपना जीवन देदेनेको तैयार हुए हैं; अब हम इन सबका समाचार आपसे कहते हैं ॥ १ ॥ जिसकी पूंछके अत्यन्त चिकने, छम्बे छाछ पीछे उजछे और अत्यन्त इवेत वाळ इघर उघर छिटकनेक कारण सूर्य किरणकी समान प्रकाशित होरहे हैं; और भूमि स्पर्श करते चळतेहैं जिसके बळका कुछ परिणाम नहीं यह वानर हर नामसे विख्यात है ॥३॥ इसके ही पीछे सैकडों हजारों वानर सैना वृक्षोंको धारण किये चळती है इन सबकी कामना छंकापर चढ़ाई करनेकी है ॥ १ ॥ यह सबही यूथपति वानरराज सुत्रीवजीके किङ्कर युद्ध करनेके छिये आये हैं । महा मेघकी समान नीळ वर्णके खडे हुए जिन वानरोंको आप देखते हैं ॥ ६ ॥ उनका रंग अंजनकी समान है और युद्धमें यह सत्य पराक्रम के करने वाळेहें, और समुद्रके तीरवाळी वाळुके कणोंकी समान इनकी संख्याका पार नहीं पाया जाता ॥ ६ ॥ यह पर्वत नद नदी इत्यादि

में वास किया करते हैं हे राजन्। देखिये, यह जो दारुण रीछ सब आपकी ओरको देख रहे हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्। इनके बीचमें ही इनका यूथप बैठा हुआ है; वह देखनेंमे भयंकर आकार है; और उसके दोनों नेत्र भी भयं-कर हैं; आकाश जिस प्रकार सबभांति मेचमालासे ढककर शोभायमान होताहै; वैसेही यह यूथपित अपूर्व शोभासे सुशोभित है।। ८॥ पर्वती में श्रेष्ठ ऋक्षवान पर्वतपर इसका वास और सदा नर्मदा नदीके निर्मल जल पीनेंका उसका अभ्यास है, समस्त रीछोंके अधिपति इसका नाम भूत्र है ॥ ९ ॥ पर्वतकी समान आकारवाले इसके छोटे श्राताकी ओर आप निहारिये यह भी रूप और पराक्रममें अपने श्राताकी समानहीं है ॥१०॥ इसका नाम जाम्बवान्हें यह महा यूथपतियोंका यूथपति सद्धरुकाः उपासक है इसका स्वभाव यद्यपि ज्ञान्त है और यह अपने बढे भाईकी आज्ञामें रहता भी है परन्तु इसके प्रति शस्त्र चलानेहींसे यह उसको सहन नहीं कर सकता है॥ १ १॥इस जाम्बवान्के साथ बुद्धिमान देवराज इन्द्रजी नें मित्रता स्थापनकी है, जब देवासुर संत्राम हुआथा; तब जाम्बवान्नें। इन्द्रकी भारी सहायताकर उनसे अनेक वर पाये हैं ॥१२॥उन्होंने उस युद्ध में पर्वतंक अत्र भागपर चढ महामेघकी समान बहुतही ज्ञिलाओंकी वर्षा करके घोर गर्जन कियाथा और मृत्युसे कुछ भय नहीं खाया ॥१३॥ इनकी सैनाके शरीर राक्षस और पिशाचोंकी तुल्य रोमवाले हैं, उस सेनाकी कुछ गिनती नहीं हो सकती और इनका बल भी अमितहै॥१४॥ देखिये इन जाम्बवानको यह क्रोध किये व तड़कते हुए निहार रहे हैं ॥हे राजना यह कि जिसको सब वानर देखते हैं ॥ १५ ॥ हे राजन यह वानरनाथ इन्द्रकी पूजा करने वालाहै। यह देखिये बड़ीभारी सेनाको साथ छिये हुए यही रंभ नामक यूथप वानर है ॥ १६ ॥ महाराज जो वानर पर्वतपर रहनेके समय एक योजन चलनेके समय बगलसे एक योजन आगे चरणोंसें एक योजन व उपरको अपने श्रारिसे एक योजन बढकर चलता है॥१७॥चौपायोंमें इसकी समान भयंकर मूर्ति और किसी की नहीं देखी जाती यह वानरोंका पितामह सन्नादन नामक यूथपति है, कदाचित् इसका नाम तो आपने सुनाही होगा ॥ १८ ॥ इसने बुद्धिमान इन्द्रजीसे संप्राम करके जय प्राप्तिकी थी, यह वही सन्नाद्व नाम

यूथपोंका भी यूथपहै॥ १९॥और यह जो बानर युद्धके समय इन्द्रके समान पराक्रमी दिखाई देताहै यह गन्धर्वकी कन्यामें अग्निसे उत्पन्न हुआहै ॥२०॥ जब कि देवासुर संग्राम हुआ तब यह वानर देवता छोगोंकी ओरसे छड़-नैंको खड़ा हुआथा, और नहांपर कुबेरजीकी राजधानी अलकापुरीहै वही स्थान इसका विहार स्थानहै ॥ २५ ॥ तुम्होर श्राता कुबेरजी जिस प्रकार वहु किन्नर सेवित पर्वतींपर विहार किया करतेहैं; यह वानर उनके विहार करनेमें बड़ा सुख देताहै ॥ २२ ॥ और वनमें श्रेष्ठ बळवान वहींपर । वैसेही विहार किया करताहै, युद्ध करनेंमें इसकी समान और कोई वीर दिखाई नहीं देता, इस यूथपति वानरका नाम कथन है।। २३ ॥ इसके आधीनमें करोड हज़ार वानरोंकी सैना रहतींहै; यह वीरभी केवल अपनी सेनासेही लंका नगरीको मईन करनेकी इच्छा करताहै॥ २४॥ जो वानर राजरूपी शम्बसादन अधुरके साथ वानर श्रेष्ठ केज्ञरीका संत्राम हुआ जान, और वही वैर याद करके गंगाके समीप टिके हुए गजयूथोंको त्रासित किया करताहै इस सैनापतिको आप दे-खिये ॥ २५ ॥ हे महाराज! यह यूथपति जब तक पर्वतकी गुहामें शयन करके गर्जन किया करताहै, उस समय गज यूथप गण दूरसे इसके. उस भयंकर शब्दको सुनकर खंडे हो जातेहैं; और पेड्भी टूट जातेहैं॥ २६॥ यह वान्र वडी भारी वानरी सैनाका सैनापतिहै यह गंगाके पीछेके भाग वाळे उद्योर बीज, और पर्वत श्रेष्ठ मन्दरपर रहकर यह परम प्रस-न्नता प्राप्त किया करताहै ॥ २७ ॥ देवराज इन्द्रजी जिस प्रकार अमरावतीमें वास किया करतेहैं, वैसेही यह वानरश्रेष्ठ वहां रमण किया करताहै ॥ २८ ॥ जो कि वीर्य विक्रमसे गर्वित और अमित बल्ज्ञाली है; यह वानर उन्हीं सब महात्मा वानरोंका प्रेरकहै ॥ २९ ॥ हे राजन्! यह दुर्द्धेष प्रमाथी नामक यूथपहै, जिसको कि पवनसे उठे हुए मेचकी समान आप चळते हुए देखतेहैं ॥ ३०॥ और जिसके साथ वानरोंकी सैना, कोघ करती वेगसे चलती पवनसे कम्पायमान अरुण रंगकी आप देखतेहैं ॥ ३१ ॥ जिस सैनाके चारों ओर आप वानरोंकी उडाई हुई लाल रज देखतेहैं, और हे महाराज! यह उजले मुखके महावली गो पुच्छ नाम महा बलवान ॥ ३२ ॥ वानर जो कि अब्बों सेतु बंधपर दिखाई देते हैं; हे महाराज ! बस इन्हीं गोपुच्छ वानरोंका महाराज यह गवाक्ष नामक यूथपहै ॥ ३३ ॥ देखिये इसी गवाक्ष यूथपको घेरे हुए सब गो पुच्छ वानर छंकाको मर्दन करना चाहतेहैं; और गर्ज रहेहैं। जहांपर भैंरि सदा जाया करते और जहां वृक्षोंमें सदा फल लगे रहतेहैं ॥३४॥ सूर्य जिसको अपनी स्थान वर्णवाला समझकर. प्रतिदिन जिस पर्वतकी प्रदक्षिणा किया करतेहैं; और जिस पर्वतकी अरुण कांतिसे जहांके सब पक्षी अरुण वर्णकेही दृष्टि आते ॥ ३५॥ हे महाराज ! जिस रमणीकः पर्वतपर सदा महर्षि छोग रहा करतेहैं, और उसकी नहीं त्याग करते; और जहां सर्व कामनावाछे वृक्ष सर्व फुळोंसे युक्त ॥ ३६ ॥ व जिस पूर्वत श्रेष्ठपर बडे मोलके मधु आदि मीठे २ पदार्थ उत्पन्न होते, हे राजन तिसही सुवर्णके पर्वत ॥ ३७ ॥ सुरुयपर वानरोंमें सुरुय केशरी नाम यूथप रहताहै ॥ साठ इजार रमणीक काश्चन पर्वतोंके मध्यमें॥३८॥ सावर्णि मेरू नामक जो सबसे बड़ा पर्वतहै, पाप रहित जैसे राक्षसोंमें आपहें पीछे रंगके और बहुत श्वेत व बहुत ताम्रवत अरुणमुख वाले, और मधुकी समान पीछे रंगवाले ॥ ३९ ॥ वानर इस पर्वत पर वसतेहैं, इन सबके बड़े तीक्ष्ण दंत, और नख आयुधहैं; सिंहकी समान चौदन्ते, व्यान्नकी समान बड़े स्वभाव युक्त ॥ ४० ॥ सब अग्निकी समान देदीप्यमान तीक्ष्ण विषवाछे विषयर सपीकी समान बड़ी भारी और चौड़ी पूछवाछे ॥ ४१ ॥ मतवाछे हाथी महा पर्वत और महामेचकी समान पिंगल वर्ण गोल नेत्र युक्त महा भयं-कर गतिवाले और भयंकर शब्द करनेंवाले जो वानर वास करतेहैं ॥४२॥ देखिये; मानो वही सब वानर गण यह छंकाको महन करनेके छिये आय रहेहैं। इनके बीचमें इनका वीर्यवान यूथप टिका हुआहै॥ ४३॥ और वह नित्य राज्यकी कामना करके सूर्य भगवानकी पूजा किया। करताहै, हेराजन् ! यह समस्त पृथ्वीपर विख्यात हुआ शतबिलनाम वानर यूथपहै ॥ ४४ ॥ हेमहाराज ! यह वीर शतवळी, ऐसा विक्रमी बुछवान और पौरुष युक्तहै, कि इसनें अपनी सेनाहींसे छंका मईन करनेंका विचार स्थित कर रक्खाहै ॥ ४५ ॥ गज, गवाक्ष, गवय, नल, और नील इत्यादि वानरगण समस्तही प्राणोंका मोह छोड़कर श्रीरामचंद्रजीका

प्रिय करनेंके लिये ॥ ४६ ॥ एक २ योधा ज्ञत २ करोड़ वानरोंकी सैना संग लिये आयेहैं, सब विन्ध्याचलके रहनें वाले और दूसरे वानर गणभी जो लघु विक्रमीहैं; और बहुत होंनेके कारण जिनकी गिनती नहीं हो सकती ॥ ४७ ॥

> सर्वेमहाराजमहाप्रभावाःसर्वेमहाशै लिनकाशकायाः ॥ सर्वेसमर्थाः प्रथि वीक्षणेनकर्तुप्रविध्वस्तविकीर्णशैलान् ॥ ॥ ४८ ॥

हेमहाराज ! इन सबही वीर गणोंकी देह महापर्वतकी समान है, सबही महाप्रभाववाळे, और सबही शिला वर्षाय कर क्षण कालमें सारी पृथ्वी को ढक सकतेहैं ॥ ४८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये लंका॰ सप्तविंशःसर्गः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशः सर्गः॥

सारणस्यवचःश्रुलारावणंराक्षसाधिपम् ॥ बलमादिश्यतत्सर्वश्चकोवाक्यमथाब्रवीत् ॥ १ ॥

सारणके वचन सुनकर राक्षसपित रावण शुकसे श्रीरामचंद्रजीकी सेनाका समाचार पूछता हुआ; तब शुक बोछा ॥ १ ॥ हेराजन ! आप जिनको मतवाछे महागजोंकी समान गंगोंक तीर वाछे वट वृक्षोंकी समान, और हिमवान पर्वतपर उपजे हुए शाछ वृक्षकी समान देख-तेहैं ॥ २ ॥ यह समस्तही सहनेंके अयोग्य बछवान और कामरूप धारण करनें वाछेहैं; यह शुद्धमें देव गणोंकी समान पराक्रम प्रगट करनें वाछेहें ॥ ३ ॥ इन समस्त वानरोंकी गिनती नौ करोड़ हजार, पांचकरोड़, सात करोड़ हजार, शंकु सहस्र, और शत वृन्द ॥ ४ ॥ और यह किष्किन न्याके रहने वाछे सुप्रीवके मंत्री यह वानर गण देवता और गन्धवंके वीयंसे वानरोंकी जातिमें उत्पन्न हुएहें; और यह इच्छानुसार रूप धारण करनें वाछेहें ॥ ५ ॥ देवताओंकी समान दोनों एकहीसे रूपवाछे मैन्द् और दिविद नामक जो वानर आप देखतेहें इसकी समान पुरुष छड़नें वाछा और कोई नहींहै ॥ ६ ॥ कारणिक ब्रह्माजीकी आज्ञासे इन दोनों

वानराने अमृत पान कियाहै, इस समय यह दोनोंभी अपने प्रतापसे छंकाके उखाड़नेका यत्न कर रहेहैं॥ ७॥ मदान्य हाथीकी समान जिस वानरको तम खड़े देखतेहो, यह वीर कोधित होकर बल पूर्वक समुद्र-कोभी खलबलाय डालताहै॥ ८॥ हेराजन जो लंकामें प्रवेश करके जानकीजीका और आपका पता लगा गयाथा, आपने इसको पहलेमी देखाहै, परन्तु देखिये। अन यह फिर आयाहै॥ ९ ॥ यह केशरीका बड़ा बेटो पवनकुमारके नामसे विख्यातहै, इसका दूसरा नाम हनुमानहै; यही समुद्रको छाँपकर जानकीक देखनेको यहाँ आयाथा ॥ १०॥ है प्रभो। यह इच्छानुसार रूप धारण करनेवाछा वानरोमें श्रेष्ठ और रूप बर्छ सम्पन्नहै, जिस प्रकार प्रवनकी गति कोई नहीं रोक सकता, वैसेही उनकी गति नहीं रुकसकती इस कारण जहाँ इच्छाहो वहां पर यह जारे सकताहै ॥ ११ ॥ बालकपनमें एक दिन यह वीर उदय होते हुए सूर्य भगवानको देखकर विना सूर्यको हरण किये पृथ्वीपरके किसी फलसे हमारी भूंख न मिटेगी " मनहीं मन यह विचारकर बल्से द्वितहों तीन हजार योजन उपरकों कूद गया, यह सूर्य मंडल पर पहुँच गया था ॥ १२ ॥ १३ ॥ परन्तु देव ऋषि और राक्षसोंसे धर्षित न होनेक योग्य उन सूर्य भगवानकों न प्राप्त होकर इन्द्रजीके वृत्र मारनेसे यह उदया-चलपर गिर पड़ा ॥ १८ ॥ हेमहाराज । पहले इस वीरकी हतु (ठोड़ी) अत्यन्त इद्यी परन्तु शिलापर गिरनेसे इनकी एक हतु कुई एक देंद जॉर्नेस, इसी कारणसे यह बीय पहले वृत्तानतके अनुसार हर्नुमान नामसे विख्यात हुआहे॥ १५॥ बानरोंका संग होनेसे यद्यपि हमने इस वानरकी जान लियाहे, परन्तु इसका बल्ह्य और प्रभाव वर्णन करनेकी सुझमें सामध्य नहीं है, इमको तो यह जान पड़ताहे, कि यही वीर अकेला लंका पुरीका नाझ करनेकी शक्ति रखताहे ॥ १६ ॥ हे राजन् । पहले जिन वीरने आपके प्रतापसे रोकी हुई अभिको प्रन्बलित करके उसको लंकामेंही छोड़ाथा, भला फिर आप किस कारणसे अब उस हजुमान वीरको भूलतेहैं। यह वीर अकेलाही लंका मथन करना चाहताहै, व एकवेर करभी चुकाहै ॥ १७॥ हनुमानक निकटमें ही जी स्याम वर्ण कमल लोचन वीर बैठे हुएहैं, यह सबही इक्ष्वाकु गणोंके

अतिरथहैं, और लोक इनकेही बल पौरुपकी कथा गाया करतेहैं॥१८॥ हे महाराज । धर्म जिस्से कभी चलायमान नहीं होता, और जो कभी धर्मका उद्यंपन नहीं करते, वेदविदगणोंके अप्रणीय जो वीर ब्रह्मअस्त्र और समस्त वेद जाने हुएँहैं ॥ १९ ॥ जो अपने वाणोंको छोड़कर आ-काज्ञ मंडलको भिन्न और पृथ्वीको विदारण कर सकतेहैं; जिनका प्राक्रम इन्द्रकी समान, और क्रोध मृत्युकी समान भयानकहै ॥ २०॥ और जनस्थानसे आप इनकीही भायों सीताको हरण करके छे आयेहैं, यह वही रामचंद्रजी आपसे युद्ध करनेके लिये यहां पर आयहें ॥ २१॥ श्रीरामचंद्रजीकी दाहिनी ओर यह जो विशुद्ध कांचन वर्ण चौडी छाती वाले अरुणनयन आकुञ्चित, नील, केश दाम, भूषित (काले छुंचरारे वालोंसे शोभायमान ) वीरको जो आप देखते हैं ॥ २२ ॥ यही श्रीरा-मचंद्रजीका हित करनेमें रत उनके छोटे भाई छक्ष्मणनामकहैं। नीति-शास्त्र और युद्ध विद्या इन दोनों बातोंमें यह बड़े चतुरहें शस्त्र धारि-योमें श्रेष्ठहें ॥ २३ ॥ इनको रणमें कोई नहीं जीत सकता, श्रीरामचंद्र-जीका अपकार करनेवालेके ऊपर यह क्षमा नहीं करते। सबको जीतने वाले, विक्रम वान, महाबली, श्रीरामचंद्रजीके मानों दहिने हाथ व बाहर के प्राण समानहें ॥ २४ ॥ यह उक्ष्मण अपने आता श्रीरामचंद्रजीके हितकारी कार्यमें ऐसे अनुरागीहैं, कि इनके छिये अपने प्राणोंका भी त्यागनेका मोह भी नहीं करते हे महाराज। यह वीरभी इकलेही सर्व राक्षसोंका संहार करनेके छिये कहतेहैं ॥ २५ ॥ चर आपने मंत्री राक्ष-सोंके साथ वीर रामचंद्रजीकी वांई बगरुमें इनके पक्षमें होकर बैठेहैं; वहीं राजा विभीषणहें ॥ २६॥ हे राजन् । विभीषण राजराजेइवर श्रीराम-चंद्रजी करके छंकाके राज्यमें अभिषेकित होकर आपके साथ युद्ध कर-नेंकी कामनासे कोधमें भरे हुए बैठेहैं ॥ २७॥ जिनको आप अटल पर्वतकी समान बीचमें बैठे हुए देखतेहैं यह सब वानरोंके राजाहैं; इनके बलका कुछ परिणामही नहीं ॥ २८॥ यह तेज यश बुद्धि और बलके प्रभावसे, पर्वतोंके मध्यमे हिमवान पर्वतकी समान समस्त वानरोंसे अधिक शोभायमान होतेहैं ॥ २९ ॥ हे राजन् । यह प्रधान वीर यूथ-पति लोगोंके साथ किष्किन्धामें पर्वतके दुर्ग वाली वृक्ष युक्त व कोई और

जहां न पहुंचसके, ऐसी गुहामें वानर यूथपोंके साथ रहते हैं ॥ ३०॥ और देवता व मनुष्य लोगोंकी प्रार्थनीया लक्ष्मी जिसमें सदा टिकी रहती है, वह शतपुष्पीके पुष्प वाली कांचनमयी माला जिनके गलेमें शोभायमान हो रहीहै ॥ ३१ ॥ श्रीरामचंद्रजीनें वीरश्रेष्ठ वालिका प्राण संहार करके, यह माला वालिकी स्त्री तारा, और किष्किन्धाका राज्य यह समस्तही इन सुत्रीवको दियाँहै ॥ ३२ ॥ हे महाराज। संख्या के जाननेंवाले पंडित लोग शत गुणीत शत सहस्रसे एक कोटि, शत सहस्र कोटिसे शंकु कहतेहैं ॥ ३३ ॥ शत सहस्र शंकुसे महाशंकु, एक ज्ञात २ महा ज्ञांकु सहस्रसे एक वृन्द ॥ ३४॥ सहस्र वृन्दको सीसे गुणा करनेंसे एक महा वृन्द, और हजार महा वृन्दको सीसे गुणा करनेंसे पद्म कहळाताहै ॥ ३५ ॥ जो हजार पद्मको शतसे गुणा किया जाय तौ एक महापद्म होताहै, हजार महा पद्मको शतसे गुणाकरनेंसे एक सर्व होताहै ॥ ३६ ॥ सहस्र खर्वको ज्ञात द्वारा गुणन करनेंसे एक समुद्र होताहै, और हजार समुद्रको अतसे गुणा करनेंसे एक महोघ कहळाता हे ॥ ३७॥ इस गणितसे सहस्र महा करोड सौशंकु हजार महाशंकु सहस्र कोटि, अत २ अंक व हजार महापद्म, अत वृन्द, ॥ ३८ ॥ हजार महावृन्द, और ञत वृन्द व हजार महापद्म, और ज्ञत खर्व्व ॥ ३९ ॥ और शत समुद्र, शत महोघ, करोड महोघ, और करोड समुद्र ॥ ४० ॥ इतनी तौ सैना विभीषण वीरके साथ छिये, और अपने मंत्रियोंको साथ छिये वानरेन्द्र सुत्रीवजी आपकी युद्ध करनेंके छिये पुकारते हैं, यह वड़ी शक्तियुक्त महा बळवान और महा पराक्रमी हैं॥ ४९॥

इमांमहाराजसमीक्ष्यवाहिनीसुपस्थितां प्रज्वित्तेयहोपमाम् ॥ ततःप्रयतःपरमोवि धीयतांयथाजयःस्यान्नपरैःपराभवः॥ ४२॥

हेमहाराज! प्रज्वित प्रह्की समान इस आईहुई वानरोंकी सैनाको देखकर जिस्से उसका उपायहो, और शञ्चलोग कहीं हमको जीतकर विजयी न होजांय इस बातका आप विशेष यत्न करें॥ ४२ ॥इत्यार्षे श्रीम-द्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये लंकाकांडे अष्टविंशः सर्गः ॥ २८ ॥

# एकोनत्रिंशः सर्गः ॥

शुकेनतुसमादिष्टान्दङ्घासहरियूथपान् ॥ लक्ष्मणंचमहावीर्यभुजंरामस्नदणम् ॥ १ ॥

तिसके पीछे दशानन रकके मुससे सैना गणोंके भ्रेज वीर्यका समा-चार पाय और श्रीरामचंद्रजीके दक्षिण बाहु स्वरूप महाबलवान लक्ष्म-णजीको ॥ १ ॥ और श्रीरामचंद्रजीके समीप बैठेहुए अपने श्राता विभीषणको व भयंकरपराक्रमकारी वानरराज सुत्रीवजीको बैठे देख भ २ ॥ व उनके निकट इन्द्रके औरसपुत्र वालिकुमार महावीर अंगद, हतुमान, और अजीत जाम्बवान् ॥ ३ ॥ व उनकी बगलमें सुषेण कुमुद, नील, नल, गन, गनाक्ष, शरभ, मैन्द और द्विविद् ॥ ४ ॥ इत्यादि वानर गणोंको देखतेही रावण कुछ उदासभी हुआ; और फिर उदासीन ताके आकारको छिपानेको यथार्थ वचन कहर्ने वाले, शुक, सारण दोनों निज्ञाचरोंको बहुतही धिक्कारता हुआ निन्दा करने लगा ॥ ५ ॥ राक्षस राज रावण सामने बैठे प्रणाम करते हुए उन दोनौं राक्षसोंसे रोष साहत गदगद वाणीसे यह वचन बोला ॥ ६ ॥ तुम लोगोंने जो वचन हमसे कहे, यह उपजीवी मंत्रियोंको किसी प्रकारसे कहनें कर्त्तव्य नहीं हैं, और अपनें स्वामीके प्रति निग्रह या अनुग्रह करनाभी योग्य मंत्रीका कार्य नहींहै ॥ ७ ॥ तुम लोगोंनें बिना पूछेजानें परभी जोकि युद्धकरनेंके लिये आये श्रेष्ठ राष्ट्रके बलकी श्रेष्ठताका वर्णन किया, क्या यह राक्षस राजके मंत्रीका उचित कार्य हुआहै? ॥ ८ ॥ हम समझ गये कि तुम दोनों जनोंनें; आचार्य, गुरु, और वृद्ध छोगोंकी वृथा पूजा कीहै, कारणिक तुम लोगोंको जो सीखनी चाहियेथी वैसी सार राजनीति तुमनें अभीतक नहीं सीलीहै ॥ ९ ॥ यदि कुछ राजनीतिका ममें समझभी गयेही परन्तु तुम छोगोंनें उसको बहुण नहीं कियाहै मूर्ल पुरुषके समान तुम केवल ज्ञास्त्रके भारको धारण कियेहो हमारा कैसा भाग्यहै कि हम ऐसे अयोग्य मूर्ल मंत्रियोंसे युक्त होक्रभी इस राज्यका भार बराबर उठाये हुएहैं ॥ १० ॥ जो कुछभीहो हमको कठोर वचन कहते हुए तुमको प्राणोंकी शंका नहीं हुई। कारणिक ग्रुभ और अग्रुभ हमारी आज्ञाकों

पाय जीभ सबही कुछ कह जातीहै फिर ऐसे राजाको अञ्चभ वचन कहने न्या उचित्रहैं? ॥ ११ ॥ वनमें आग छाग जानेंपर चाहें वृक्ष किसीप्रका रसे कुछ जीवित भी रह जांय, प्यन्तं, मकाका द्रोह करनेवाछे (वागी ) अपराधी लोग किसीपकार ।। श्रीरामचंद्रजीने वीरश्रष्ठ वालको तुम्हारे पहले कि यह माला वालिकी स्त्री तारा, और किष्किन्धाका कोमल न होजाता तो इसहा घडा शहक अरे-गण्यशता करन वाले तुम दोनों पापाचारियोंको हम मारडालते ॥ १३॥ लोग जैसे कृतनहीं और हमारे प्रति स्नेहहीन होगये हो, तिस्से तुम निश्चय ही मार डालनेक योग्य हो परन्तु तुम्हारे पहले किये हुए उपकारोंका स्मरण करके हमने तुम्हें नहीं मारा अच्छा जो हुआ सो हुआ अब तुम दोनों हमारे निक-टसे दूरहो जाओ और फिर कभी हमारी सभामें प्रवेश न करना ॥ ३४ ॥ जब रावणनें शुक सारणसे ऐसा कहा, तब वह दोनों जन जय शब्द द्वारा रावणको प्रणाम करके छजित भावसे सभासे उठकर बाहर निकल गये॥ १५॥ इनदोनोंके चले जाने पर रावणने " दूत लोगोंको शीघ ह-मारे निकट छे आओ" समीप बैठे हुए महोद्रकी यह आज्ञादी । महोद-रभी दूत छोगोंको शीष्रही रावणके पास जानेका आदेश देता हुआ॥ १६॥ तब दूतगण राजाकी आज्ञा सुन शोघ वहां आय "ज्यहो" ऐसा आशीकोंद कर रावणकी बन्दना हाथजोड करते हुए॥ १७॥ फिर राक्षसराज रावण उन भयविहीन, भूर विश्वासी दूतोंसे बोला ॥ १८॥ कि तुम लोग राम्-चंद्र और परम प्रसन्नता सहित जो मंत्री छोग उनके संग आयेहैं, उनके कार्य व मनकी बात जाननें के लिये यहांसे शीघ ही वहां पर जाओ ॥ १९॥ हमारे शब्ब छोग किस प्रकारसे सोतेहैं। और जागते रहकर क्याकरते हैं। और अब आगेको क्या करेंगे? यह वातें तुम छोग बड़ी सावधानीके साथ भछीभांती जान बूझकर यहां चछ आओ॥ २०॥ कारणिक चूतुर राजा छोग दूतोंकी सहायतासे शुञ्ज छोगोंकी अवस्था जानकर रणभूमिमें सर-लतासे उनको भगाय देतेहैं ॥ २१ ॥ दूत गण" जो आजा " कह और शार्द्छको आगे कर इर्षित अंतःकरणसे राक्षसराज रावणकी प्रदक्षिणा करने छगे॥ २२॥ फिर वह राक्षसश्रेष्ठ महोदरकी प्रदक्षिणा करके ज-हों पर श्रीरामचंद्रजी छक्ष्मणजीके सहित विराजमान्थे उस स्थानमें गुमन

करतेहुए ॥ २३ ॥ दूत छोगोंने गमन कर सुवेछ पर्वतके समीपमें ग्रुप्तमावसे टिक्कर श्रीरामचंद्रजीके सहित छक्ष्मण सुन्नीव, और विभीषणको देखा ॥ २४ ॥ और हम बड़ी भारी वानरोंकी सेनाको देख तही यह दूतगण भयके मारे अपुजंरामर छ होगये, परन्तु उन राक्षसों को देखकर धर्मात्मा राक्षसोंक र मुखसे सेना गणोंक ज्यानी बन्द्ररोंसे उनको इच्छा पूर्वक पकड़वाय छिया, आर "पापाञ्चय" कहकर, उनमेंसे दूतोंके सरदार ज्ञाईछको बंधवाया ॥ २६ ॥ परन्तु वानर छोगोंसे मार द्वांछे जाते हुए देखकर उस दूतको श्रीरामचंद्रजीने छुटाय दिया, व इसी प्रकार और दूसरे राक्षस दूतोंकोभी सोम्य स्वभाव श्रीरामचंद्रजीने छुटाय दिया ॥ २७ ॥ इस प्रकारसे वह राक्षस दूत विप्रूछ विकम कारी वानरोंके हाथसे भछीभांति पीट छुटकर. छंबी २ इवास छेते हुए चेतना रहित की समान फिर छंका प्रीमें आये ॥ २८ ॥

ततोदशग्रीवसुपस्थितास्तेचाराबहिनि त्यचरानिशाचराः ॥ गिरेःसुवेलस्यसमी पवासिनंन्यवेदयन्रामबलंमहाबलाः ॥ २९ ॥

तिसके पीछे महा बलवान नित्य बाहर घूमनेवाले निज्ञाचर वह दूत गण रावणके समीप पहुंच कर, सुवेल शैलके निकट टिकी हुई श्रीरामच-द्रजीकी सैनाके समाचार कहने लगे॥ २९॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वा-स्मीकीये आदिकाच्ये लंकाकांडे एकोनित्रंशःसगैः॥ २९॥

> त्रिशः सर्गः ॥ ततस्तमक्षोभ्यबळंळंकाधिपतयेचराः॥

सुवेलराघवंशलिनिवष्टंप्रत्यवेदयन् ॥ १ ॥

तिसके पीछे दूत छोगोंने सुनेल पर्वतके निकट पहुंच कर श्रीरामचं-दूजीकी अचल सैनाका जो समाचार पाया था वह समस्त रानणसे नि-नेदन किया ॥ १ ॥ राक्षसराज रानण दूतोंके सुखसे श्रीरामचंद्रजीकी सैनाका लंकामें आना सुन भीतरेसे बहुतही उदास हुआ और उसी समय आर्ट्ड नाम दूतसे बोला ॥ २ ॥ अरे निज्ञाचर ! तू निवर्ण और दीनकी समान हो रहाँहै, इसका कारण क्या ! श्रु औने बल सहित क्रोधित होकर कहीं तुझे अपने वज्ञमें तो नहीं कर लियाथा ? जो कुछभी हुआ वह समस्तही हमसे ठीक २ वर्णन कर ॥ ३ ॥ भयके मारे व्याकुल शार्टूल इस प्रकारसे पूछे जाने पर राक्षसज्ञार्ट्छ रावणको मन्द २ वचनोंसे उत्तर देता हुआ ॥ ४ ॥ हे महाराज ! रामचंद्रसे रक्षित उन अमित विक्रम कारी उन बलवान वानर श्रेष्ठोंके बला बलका विचार करना दूत लोगोंको साध्य नहीं ॥ ५ ॥ हे राजन् ! पर्वता कार वानर गण चारों औरसे मार्गीकी इस प्रकारसे रक्षा करतेहैं, कि उन वानर श्रेष्टोंके बळाबळका विचार करना-तो दूर रहे, हम उनसे कोई प्रश्न या बात चीत कुछभी न करसके ॥ ६॥ हम लोग घूमते २ जब रामचंद्रजीकी सैनामें पहुंच गये,तब बिभीषणजीके साथ रहनेवाले चार मंत्री राक्षसोंनें हमको पहुँचान लिया, और पहुँचान कर उन्होंनें हमें पकड़ बांधकर सेनामें इधर उधर घुमाया ॥ ७ ॥ बांध-कर लेजानें व घुमानेंके समय वानरोंकी सैनाने इमको जांघ, मूका, दन्त, छातसे भर्छी भांति मार कूटकर काटा व डराया ॥ ८ ॥ इस प्रकारसे सन कहीं घुमाय २ फिर वह हमको रामचंद्रजीके पास छेगये; उस समय अत्यन्त मार पड़नेंके कारण हमारा शरीर छोहू छुद्दान होरहाथा, व इ-न्द्रियें विचलित होंनेके कारण हम विह्वल होरहेथे ॥ ९ ॥ जब कि वानर गण हमारे प्राण छेनेंको तैयार हुए उस समय हम सबनें हाथ जोड़कर रामचंद्रजीसे प्राणोंकी भीख मांगी,तव उन्होंने दया करके हमें छुड़ाय दि-या और कहा ॥१०॥" हे दूतगण। तुम राक्षस राजके निकट पहुंचकर उस्से कहना कि रामचंद्र पर्वत और शिलाओंके द्वारा समुद्रमें सेतु बांधकर छंकाके द्वारपर शस्त्र सहित टिके हुएँहैं ॥ ११ ॥ वह गरुड़ ब्यूह बनाये और वानरोंसे विष्टित होकर युद्धकी राह परल रहेहैं; उन्होंनें हमको तौ छोड़ दिया, परन्तु छंकाको वह घेरेही पड़ेहैं॥ १२॥ अब या तौ उन रामचंद्रके साथ युद्ध कीनिये, अथवा उन्हें सीता छीटा दीनिये, कारण कि अब वह कोटकी भीतके पास आयाही चाहतेहैं"॥ १३॥ तब राक्ष-सोंका स्वामी रावण शार्दूछके मुखसे यह बचन सुनकर मूनमें एक क्षण भरकी चिन्ता करके यह महत् वचन बोला॥ १४॥ कि जो देवता,दा-नव्, या गंधर्व गण हमारे विरुद्ध युद्ध करनेको खड़े होजांय, या त्रिलोकीक रहने वाळेभी हमारे विरुद्ध होजायँ, तथापि इम भीत होकर सीता रामचं-

द्रको नहीं देंगे ॥ १५ ॥ यह कहकर महा तेजस्वी रावण फिर कहनें छ-गा कि तुम छोग हमारी आज्ञा पाय दूत भावसे सब कहीं घूमेंहो; इस कारण बताओ तो वानरोंमें कौन २ वीरहैं! ॥ १६॥ और यहभी बता-ओकि न सहनें योग्य वह वानर गण किसके पुत्रेहें। किसके पोते हैं। उनके शरीरकी कांति कैसीहै?और उनमें कौन २ शूर विख्यातहैं ॥ १७ ॥ क्योंकि यह सुनकर हम उनका बळाबळ जान पीछेसे उनके प्रति विधा-नका यत्न करेंगे, कारण कि जयकी इच्छा करनेंवाले राजाको प्रथम शत्रु सैनाकी संख्या जान छेनी, और इनका बळाबळ जान छेना अवर्य कर्त-व्यहै ॥ १८ ॥ दूतश्रेष्ठ ज्ञार्दूलमें रावणनें पूछा तब रावणके निकट उसनें यह वचन कहनें आरंभ किये ॥ १९ ॥ हे महाराज। उस सैनामें ऋक्षराज-का पुत्र अजीत गदगद उसका पुत्र जाम्बवान्, जोकि समरमें अति अजे-यहै ॥ २० ॥ गदगद्का दूसरा पुत्र केशरीनाम, वानरभी यहाँहै, और इ-न्द्रजीके गुरु बृहरूपतिजीका पुत्र धूम्र नामभी इस सैनामेंहै, जिसके श्ररीर-के दूसरे पुत्र हतुमान वानरने अकेछेही सब वानरोंका अनादर कर डा-लाया ॥ २१ ॥ वीर्यवान सुषेण जो कि धर्मात्मा धर्मका प्रत्रहे, वहभी य-हां आयाहै, और सरल स्वभाव युक्त चंद्रमाका पुत्र दिधसुल वानरभी इन् स सेनामें हैं ॥ २२ ॥ यहांपर सुसुल, दुसुल और वेगदर्शी नामक यह तीन वानरभी आयेहैं उनको देखनेंसेही ज्ञात होताहै कि मानो विधाताने वान-र रूपमें साक्षात् मृत्युकोही रच डालाँहै ॥ २३ ॥ अग्निका पुत्र नीलं स्वयं इस सैनाका सेनापति होकर आयाहै। और पवनपुत्र विख्यात ह-नुमानभी इस सैनामें टिका हुआहै ॥ २४ ॥ इन्द्रका नाती वालिका पुत्र अंगदभी अहिवनी कुमारके पुत्र महावली मैन्द विद्विवदभी इस वाहि-नीमेंहैं ॥ २५ ॥ और काळान्तम यम सहज्ञ वैवस्वतादि यमके पांच पु-त्र. गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, और गन्धमादन यह सबही वीर यहांपर टिके हुएँहैं ॥ २६ ॥ देवताओंके पुत्र और जो दज्ञकोटि झूर श्रीमान् वा-नर गण जो युद्धकी कामना करके छंकामें आयेहैं, उनके विषयको हम-से कहकर पूरा नहीं किया जायगा ॥ २७ ॥ जो युवा अवस्थाके हैं, वीर कुलमें प्रथम गिनेंजानेंके योग्य वे दश्र्यमहाराजके पुत्रहैं, इनके दाथसे खर दूषण और त्रिशिराका संहार हुआहै ॥ २८ ॥ अधिक

क्या कहैं। उन श्रीरामचंद्रजीकी समान संसारमें और किसी-का पराक्रम नहीं देखा जाताहै, उन्होंने युद्धमें अजीत विराध, और यमराजकी समान कवन्धका प्राण संहार कियाहै ॥ २९ ॥ संसारमें कोईभी पुरुष श्रीरामचंद्रजीक गुणग्राम वर्णन करनेको समर्थ नहीं है; उन्होंने जनस्थानमें आगमन करके अनेक राक्षसोंका प्राण संहार कियाहै, वेसेही यह वीर पुरुष छक्ष्मणजी रामचंद्रजीके एक भार बैठे शोभाको प्राप्त हुएँहैं, हमारा विश्वासहै कि इनके वाण चलानेपर इन्द्रके जीवन रक्षा होनेमेंभी सन्देहहै फिर और दूसरोंकी तो गिनती क्या है ॥३०॥३१॥ सूर्यके दो पुत्र श्रेत व ज्योतिर्मुख नामक यहां हैं, और वरु णका पुत्र हेमकूट नाम वानरभी इस वाहिनीमें आयाहै ॥ ३२ ॥ विश्व-कर्माका पुत्र वानर श्रेष्ठ नल और अति विक्रम युक्त वेगवान वसुका पुत्र दुर्घरभी यहांपरहै ॥ ३३ ॥ श्रीरामचंद्रजीस लंकाका राज्य पायकर उसका हित साधन करनेकी वासनासे आपके श्राता राक्षस शार्दूल विभी-वणजी वहांपर विराजमान हैं ॥ ३४ ॥

इतिसर्वसमाख्यातंतथावैवानरंबलम् ॥ सुवेलेधिष्ठितंशैलेशेषकार्यभवानगतिः॥ ३५॥ इमने सुवेल शैलपर टिककर वानर सैनाके समाचार जो कुछ जानेहैं, वह आपसे कह सुनाये, इसके पीछे अब जी कुछ कर्तव्यही वह आप की-जिये॥ ३५॥ इ० श्रीम० वा० छं० त्रिज्ञः सर्गः॥ ३०॥

एकत्रिंशः सर्गः॥

ततस्तमक्षोभ्यबलंलकायां रूपतेश्वराः ॥ सुवेलेराघवंशैलेनिविष्टंप्रत्यवदेयत् ॥ १ ॥

इस प्रकार सुवेछ पर्वतपर छंकांके मध्यमें टिके हुए श्रीराम्चंद्रजी और उनकी सैनाको राक्षसमाथ रावणको उसके दूतोंने बताया ॥ १ ॥ राक्षसोंका स्वामी रावणने दूतोंके सुखसे श्रीरामचंद्रजीका समाचार पाय अत्यन्त व्याकुछ होकर मंत्री छोगोंको बुछाया ॥ २ ॥ रावणने मंत्रियोंसे कहछा भेजा कि हे मंत्रिगण। अब हमारे मंत्रणा करनेका समय आय पहुंचाहै; इसछिये जीव्रही सावधान होकर तुम यहांपर आओ ॥ ३ ॥ राक्षमराज रावणकी आज्ञा जानकर मंत्रिलोग शीष्रही वहांपर आय पहुंचे तुव छंकापति रावण उन राक्षस मंत्रिछोगोंके सहित मंत्रणा करने लगा।। १।। और जब मंत्रणाका कार्य पूरा होगया, तब मंत्रिलोगोंको विदा देकर दुद्धर्ष रावण अपने स्थानको चलागया ॥ ५ ॥ तिसके पीछे राक्षस नाथ गायावी रावण महाबळवान महादुष्ट विद्युजिह्न नाम राक्ष-सको साथ छे नहां रामप्यारी श्रीनानकीनीथीं नहांपर नानेकी इच्छा करता हुआ ॥ ६ ॥ जानेंके समय रावण भली माति मायाके जाननेंवाले विद्युजिह नामक राक्षससे बोला कि हे निशाचर! आओ हम दोनों जने मायाके बळसे जनककुमारी सीताजीको मोहित करें ॥ ७ ॥ इसलिये तुम माया विरचित श्रीरामचंद्रजीका मस्तक और एक बाण सहित धनुष ब्रहण करके सीताक समीप हमारे पास आना ॥ ८ ॥ तब मायावी विद्यु-जिह्न राक्षसने रावणके वचनोंको मान माया विस्तार करके उसको राम-चंद्रका मायामय कटा हुआ शिर दिखाया ॥ ९ ॥ जिसको देखकर राजा रावण बहुत सन्तुष्ट हुआ और परितोषिक स्वरूप विद्युन्निह्नको बहुतसे गहने इत्यादि देकर सीताजीके दर्शनकी लालसासे अशोक वाटिकाकी गया॥ १० ॥ कुनरके छोटे भाई बली रावणने अशोक वनमें प्रवेश करके दूरसेही शोकसे कर्षित अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीका ध्यान करती हुई, और अदीनताके योग्य होकरभी दीनकी समान नीचेको मुख किये पृथ्वीपर बैठी हुई जनकनंदिनी जानकीजीको देखा ॥ ११ ॥ १२ ॥ कि जिनको चारों ओरसे राक्षसियें घेरे हुएथीं, तिसके पीछे कुछ एक आगे बढकर रावण हर्षसहित अपना नाम कहताहुआ ॥ १३ ॥ बढी ठीठता पूर्वक जानकीजीसे यह वचन बोला, हे भद्रे। हमारे बहुत विधि समझाने बुझानेपरभी तुम जिसका आश्रयकर हमारे वचनोंका अनादर करती हो ॥ १४ ॥ तुम्हारे वही खरके मार डाळनेवाळे स्वामी रामचंद्र समरमें मारे गये, इस कारण अब तुम्हारी जड़ही कटगई, और गर्भभी मैंने तुम्हारा तोडा॥ १५॥ हे मूढे जनकनंदिनी। अब इस समय उस मरे हुए पतिको छेकर क्या करोगी ? इस कारण इस आये हुए विषदकालमें इस दुईदिको छोडकर तुम हमारी भाया बनो ॥ १६॥ हेअलपपुण्य वाळी पंडितमानिनि मृद्धे जानकी! तुम इतने दिनसे जिन रामचंद्रकी आञ्चामें दिन **बिताय रहीथीं अब तुम्हारी उस** आज्ञाका अंत होगया, इस कारण हेभद्रे ! अब तुम सब स्त्रियोंके बीचमें पटरानी होकर दिन निताओ ॥ १७ ॥ हेसीते ! दारुण वृत्रासुरके वधकी समान तुम अपने स्वामीके वधका वृत्तान्त सुनो, रामचंद्र हमको मार डाठनेके लिये समुद्र पार वानरोंके स्वामी सुत्रीवकी वड़ी भारी सैनाके संग आये ॥ १८ ॥ और जिस समय सूर्य अस्ताचळको चले, उसी समय उन्होंने सेना गणको समुद्रके उत्तरतीर पर टिकाया और स्वयंभी आप वहां टिकरहे ॥ १९ ॥ परन्तु वानरोंकी सेना मार्गमें अत्यन्त थक जानेंके कारण जब सुखसे सोयगई, तब हमारे प्रथम सेही नियत किये हुए दूत लोग उनके कार्योंको देख भालकर आये ॥ २० ॥ तिसके पीछे सैनापति प्रहस्त हमारी बड़ी भारी सैनाको साथ छेकर जहां राम लक्ष्मण वास करतेथे, वहां जाय उसनें स्रोतेही रामचंद्रकी सैनाको मार ढाळा ॥ २१ ॥ इस सैनाको;-पटा, परिघ, चक्र, दुधारा, और दंड नामक महास्त्र, वाणोंके जाल. तीक्ष्ण झूल बड़े मुद्गर, कूट ॥ २२॥ ल्ड तोमर, पाञ्च, और मूसल इत्यादि बड़े २ आयुध उठाकर राक्षस लोगोंने वानरोंके ऊपर चलाये; जिनके चलानेंसे समस्त वानर मर गये ॥ २३ ॥ उस समय रामचंद्र सुखकी नींद्में सोय रहाथा इस कारण वह युद्ध करनेंको आगे नहीं बढ़ा; परन्तु पराई सैनाके मथन करनें वाले प्रहस्तनें सरलता युक्त हो अपने हाथकी फ़रती दिखा, तलवारसे राम-चंद्रका शिर काट डाला॥ २४॥ विभीषणको इस अवस्थामें जितना दंड देना चाहियेथा; उतना दंड देनेंमें कसर नहीं की गई;इस समय वह प्राणींके भयसे भाग गयाहै, और छक्ष्मणभी कोई उपाय देखकर बची बचाई वानरोंकी सेनाके साथ भाग गया ॥ २५ ॥ हेसीते! वानरराज सुत्रीव गरदन टूट जानेंसे रणभूमिमें पड़ेहैं, और राक्षस गणोंने हनुमानकी ठोड़ी तोड़कर उसकोभी रणभूमिमें मार डाला ॥ २६॥ जब यह देसकर जाम्बवान भयके मारे उठनें छगा तब राक्षस छोगोंने बहुतसे पटे मार २ कर उनकी जांचें तोडदी, ऐसी चोट साय वहभी मर गया, और जड़ कटे पेड़की समान वहां पर पड़ाहै ॥ २७ ॥ वानरश्रेष्ठ मैन्द और द्विविद नामक दौनों जनें छंबे २ इवास छेते रुद्दन करते २ छोहू छुहान शरीर

हो मर गये ॥ २८॥ प्रथमही अस्त्र प्रहार करके इन श्राञ्जोंके मारने वाळे छोगोंके हाथ काट डाळे गयेथे, पनस फल जिस प्रकार पृथ्वीपर गिरतोंहे, वैसेही वानर पनस पृथ्वीपर ज्ञारीरको फैछाये हुए पड़ाहै ॥ २९॥ वानर द्धिमुख अनेक प्रकारके बाण चलाये जानेंसे मस्तक हीन होकर पर्वतकी कन्दरामें सदाके लिये सोय गयाहै । और महातेजस्वी कुमुद नाम वानरभी चुप चाप शब्दरहित हो पृथ्वीपर पड़ाहै ॥ ३०॥ अंग-दभी बहुतसे वाणोंसे छिन्न होकर मारागया, उसका अंगभी भूमिपर पड़ा हुआहै, और उसके सब अंगोंसे रुधिरकी धारा निकल रहींहैं॥ ३९॥ और वायु वेगके प्रभावसे चलायमान मेघ मालाकी समान हाथीव रथोंके टकरानें और पिचनेंसे जितनी वानरसेना मारी गईहै उसकी कुछ गिन-तीही नहीं हो सकती॥ ३२॥ सिंह जिस प्रकार महा गजोंके पृछि दींड़ताहे, वैसेही राक्षस छोगोंके हाथसे असंख्य वानर सैना भागती हुईभी गिरगई ॥ ३३ ॥ रीछ छोग वानर दलके साथ मिल व छिपकर वृक्षोंपर चढ़ गयेहैं, और कोई २ समुद्रमें गिर गयेहैं, और कोई २ आकाशका आश्रय ब्रहण किये हुएँहें ॥ ३४ ॥ समुद्रके किनारों पर पर्वत और बनोंमें जिन पीछे अंगवाछे वानरोंने आश्रय छियाथा; यह समस्त विरूपाक्ष राक्षसके हाथसे मार डाले गये॥ ३५॥ हेजानकी ! इस प्रकार हमारी सैनागण करके तुम्हारे स्वामी सर्व सैनागणके साथ मार डाले गयेहैं तुम्हें विश्वाश दिलानेंके लिये हम उनका रुधिर से सनाव कटाहुआ मस्तकभी यहां लेआयेहैं ॥ ३६ ॥ तिसके पीछे परम दुर्जय राक्षसेश्वर रावण सीताजीको सुनानेके लिये उनके निकट बैठीहुई राक्षसीसे बोला ३०॥ कि हेनिशाचीर ! जो राक्षसरण भूमिसे स्वयं रामचंद्रका शिर काट कर छे आयाहै, उस ऋरकर्मकारी विद्युजिह्न राक्षसको शीव्र यहां बुळा-लाओ ॥ ३८ ॥ तिसके पीछे रावणके ऐसा कहतेही यह मायावी विद्यु-जिह्न धनुष बाणके सहित मायामय रामचंद्रजीका कटाहुआ शिर यहण कर रावणके आगे आय प्रणाम करता हुआ॥ ३९॥ रावण मंत्री श्रेष्ठ महाजीभवाळे विद्युजिह्नको आगे आया हुआ देखकर बोळा ॥४०॥ रामचं-द्रका कटा हुआ मस्तक तुम इन जानकीको दिखाओ, कारणिक इस समय यह कृपणा सीता अपने स्वामीकी अंतिमा अवस्था देखें ॥ ४९ ॥

जब राक्षम विद्युजिह्नसे रावणने ऐसा कहा तब वह प्रियदर्शन क्षिर सीताजीको दिखायकर शिष्ठही अन्तर्ध्यान होगया ॥ ४२ ॥ तिसके पीछे रावण बोला, हेसीते! देखो यह उन्ही रामचंद्रका त्रिलोकिन ख्यात दीप्तिशील और वहा भारी धनुषवाण है यह कहकर रावणने वह भयंकर धनुष फेंकदिया ॥ ४३ ॥ हे सीते! पहुँचान लो यह वही रोदा च हाया हुआ रामचंद्रजीका धनुषहे, जिसको रात्रिकालमें रामचंद्रजीका प्राण संहार करके प्रहस्त लायाहै ॥ ४४ ॥

सविद्युजिह्ननसहैवतच्छिरोधनुश्चभूमौ विनिकीर्यमाणः॥ विदेहराजस्यसुतां

यशस्तिनीततोऽब्रवीत्तिभवमेवशानुगा ॥ ४५ ॥ तिसके पीछे रावण विद्युनिह्नका लाया हुआ वह मस्तक और यशस्ति नी सीतानीके सामने रावकर उनसे बोला" नो होना था सो तो होगया अब तुम्हारा कर्तव्य यहीहै कि तुम हमारे वशमें होनाओ ॥ ४५ ॥ इ० श्रीम वा॰ आ॰ छै॰ एकतिशः संगेशी ३१ ॥

> द्वात्रिशः सर्गः॥ सासीतातिच्छिरोदद्वातचकार्धक्रमुत्तमम्॥ सुग्रीवप्रतिसंसर्गमाख्यातंचहन्त्रमता॥ १॥

तब सीताजी रामचंद्रजीका शरासन और उनका मस्तक देल और वह सुधिकर जो कि इनुमानजीन कहाथा कि वानरराज सुन्नीवकी रामचंद्रजीसे मिन्नता हुईहे बहुत देरतक रोई ॥ १॥ जानकीजीन देखा कि कट हुए मस्तकके दोनों नेन रामचंद्रजीकेही समानहें, वैसाही सुन् खका रंग, केश, और ठोडी, व चूडामणिक सहितभी इसका कुछ अनम् मेल नहींहै ॥ २॥ जनकनंदिनी सीताजी औरभी अनेक प्रकारके चिह्न देख निश्चय अपने स्वामीकी मृत्युका होना जान अत्यन्त दुःखित हुई। और कुरी जिसप्रकार शोकसे व्याकुल होकर विलाप करतीहे, वैसेही विलाप केकियीकी निन्दा कर कहने लगी ॥ ३॥ हे केकियी। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, हे क्रेशको प्यार करनेवाली तुमसेही रचुकुलनंदन श्रीरामचंद्रजी निहत हुए, तुझकोही प्राप्त होकर बड़े भारी रचुकुलका

नाज्ञ होगया ॥ ४ ॥ हाय॥ आयेपुत्र श्रीरामचंद्रजीने तेरा ऐसा क्या बुरा कियाथा, कि जो तैने चीरवसन पहरायकर हमारे सहित उनको बनो वासदिया!!! ५ ॥ इतनाही कहकर तपस्विनी छोटी अवस्थावाळी जानकी-जीकी देह कम्पायमान होनेळगी, और वह जड़ कटे हुए केळेकी समान पृथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ ६ ॥ तिसके पीछे बड़े नेत्रींवाली सीताजी सावधान होकर बहुत देरके पीछे चैतन्यता प्राप्त करती हुई, और अपने निकट उस मस्तकको रलकर विलाप करने लगी॥ ७॥ हा महाबाहो। हम जीवित हुईभी मारी गई।, तुमने वीर श्रेष्ठकी समान अपने पिताका सत्य प्रतिपालन किया, परन्तु इसने विधवाहीकर तुम्हारी यह सबसे पीछे अवस्था देखी ॥ ८ ॥ हा नाथा पहले स्वामीका मरण होनेंसे वह स्त्रीके दोषसेही मरण कहळाताहै परन्तु इसको साध्वी (पतित्रता) जानकरभी तुम किस कारणसे साधुकी समान पहलेही मृतक होगये ॥ ९ ॥ हाया हम महादुःखके समुद्रमें दूबती हुई बड़े कहासे दिन वितायरहीहैं, हमें भरोता था कि तुम हमे इस विपद्से छुड़ाओगे, परन्तु। हमारे जले भाग्यसे आंज तुमही मृतक होगये ॥ १० ॥ हानाया तुम संरीखा पुत्र पायकर-भी इमारी वह सास को शल्यां की किस कारणसे विभाना बचेकी गायंके समान बत्सरहित होगई? ॥ १९ ॥ हें रामचंद्रजी। विशेष्ठं आदि दैवके जाननेवाले महर्षियोंने तुमको बड़ी आयुवाला कहाथा, परन्तु हमारे कुभाग्यसे तुम अल्पायु होकरही मृतक होग्ये,हा अव उन महर्षियों-के वचन मिथ्या हुए ॥ १२ ॥ तुम पंडित होकरभी जो सावधानताका नाश होनेंके कारण शत्रुके वश्में पड़े, सो यह सब बात कालसे हीं हुईहै, कारण कि काठही सर्व भूतोंका ईश्वरहै ॥ १३ ॥ हा नातिशास्त्रविशारदः तुम तौ सव विपद्ति वचनेका उपाय जान तेथे, और इन विपदोंके निवारण करनेमें समर्थ होकरभी तुम किस कारणसे इस अदृष्टकी मृत्युके वज्ञा हुए ॥ १४ ॥ हा कम्-ल्लोचन! इमहीनें क्या कूर घोर रूपवाली कालरात्रि स्वरूप हो तुम्हें चिपटाय, तुम्हारी प्राणवायुको हरण कर लियाहै १ ॥ १५ ॥ हा महाबाही । पुरुषश्रेष्ठ । तपस्विनीकी समान हमको परित्याग कर भियतमा स्त्रीकी समान पृथ्वीको छातीसे छगाये तुम कहां पड़ेहो। ॥१६॥

तुम हमारे साथ सुगन्धित द्रव्य और हारोंसे सदा निसकी पूजा किया करतेथे और जो हमको भी बहुतही प्याराथा उसी तुम्हारे इस सुवर्ण मय धनुषकी यह क्या अवस्था हुई है। ॥ १७ ॥ हा पापरहित ! तुम निश्चयही स्वर्गधाममें हमारे इवशुर पिताकी समान महाराज दुशरथ-जीके व और दूसरे पितृ छोगोंके साथ में मिछ गयेही ॥ १८ ॥ जो आ-काशमें नक्षत्रके स्वरूपमें टिक रहेहैं उन राजींष त्रिशंकुके पवित्र वंशमें जन्म यहण करके, तुमने अपने पिताके वचनोंका पालन रूप बड़ा भारी कार्य किया, परन्तु ऐसा पुण्य प्राप्त करके भी जो ऐसे पवित्र वंश को त्याग आप स्वर्गको चले गये यह बहुतही अनुचित हुआ॥ १९॥ हा राजन् ! तुमनें बाळकपनमें ही जिस बाळिकाको अपनी सम सुख दुःख भोग करनेंवाली, स्त्री कहकर स्वीकार कियाथा, अब तुम किस कारणसे उसकी वातका उत्तर नहीं देते १ प्यारे ! अव हमारी ओरको दृष्टि उठायकर भी नहीं देखते ॥ २० ॥ हे काकुत्स्थ । तुमनें विवाहमें पाणियहण करनेंके समय " तुम्हारे सिहत धर्म कर्मका आचरण करेंगे" ऐसी जो प्रतिज्ञाकीथी,इस समय उसको याद करके हमको भी अपने साथ छेते चलो ॥ २१ ॥ हे भली गतिको पहुंचे हुए। हमको दुःख भोग करनेंके **छिये इस छोकको छोडकर तुम किस वास्ते परछोकमें बळे गये ॥ २२ ॥** हाय ??? तुम्हारा यह मंगलमय मनोहर शारीर केवल हमहीं भेंटतीथीं अब वही शरीर राक्षस लोगों करके इधर उधर खेंचा जाता होगा! ॥२३॥ तुमनें बहुत दक्षिणाके साथ अग्निष्टोमादि यज्ञ करके जो संस्कार कियेथे, इस समय अभिहोत्रद्वारा तुम वह संस्कार क्यों नहीं ग्रहण करते॥ २४॥ हाय । हम तीन जने अयोध्या पुरीसे वनवास करनेको आयेथे; परन्तु अब कौशिल्याजी इकले लक्ष्मणजीकोही लौटा आये देखकर शोकके समुद्रमें डून जांयगी ॥ २५ ॥ तिसके पीछे जन नह छक्ष्मणजीसे तुम्हारा वृत्तान्त पूछेंगी. तब छक्ष्मणजीभी निश्चयही वानरोंकी सैनाका वध, और जिस राक्षसोंसे तुम मार डाले गये वह सर्व वार्ता कहेंगे ॥ २६ ॥ हा रावन ! उस समय तुमको सोते हुए नाज्ञको प्राप्त और हमको राक्षसके घरमें घिरी हुई सुनैगी, तब क्या उनका हृदय शतलंड नहीं हो जाय-गा। ॥ २७॥ हाय! सुझ खोटे शीछवाछीकेही छिये पापरहित राजकुमार

श्रीरामचंद्रजीके समुद्रके पार होकर एक गौके खुरभर पानीमें डूब गये ॥ २८ ॥ हाय ! आर्थपुत्र श्रीरामचंद्रजीनें अज्ञानकेही वश इस कुछ नाशिनीके साथ विवाह कियाथा, कारण कि मुझ भार्याकेही परिणाममें श्रीरामचंद्रजीकी मृत्यु हुई ॥२९॥ हे आर्य! जब कि हम अतिथि लोगोंके प्रिय तुम्हारी भार्याहो इस थोड़ी उमरमेंही यहां शोक करनेंको रहगई, तब निश्चयही जान पड़ताहै, कि पहले जन्ममें, हमनें, गौदान, सुवर्ण दान व पृथ्वीदानादि कुछभी नहीं किया ॥ ३० ॥ हे रावण। तुम शी-ब्रही यह पति स्त्रीका मिलनरूप भलाईका देनेवाला कार्य पूरा करो, कि श्रीरामचंद्रजीके पीछे अव हमकोभी मार डालो ॥ ३१ ॥ हे दशशीश! तुम हमारे स्वामीके पस्तकके साथ हमारा पस्तक और उनके शरके साथ इमारा शरीर मिलादो । रावण! महानुभाव पतिके साथही जाना हमको अच्छा लगताहै ॥ ३२ ॥ बडेरनेत्रवाली जनककुमारी जानकीजी अपने स्वामीका मस्तक और वह बड़ा भारी धनुष देखते २ अत्यन्त दुःखसे संतापित होकर विलाप करनें लगी ॥ ३३ ॥ इधर जानकीजी तीं इस प्रकार रोदन कर रहींथी, कि इतनेंमें सैनाका एक निज्ञाचर राक्षस रावणके सन्मुख आन पहुंचा ॥ ३४ ॥ और उसनें " आर्य पुत्र ! आपकी जयहो" यह कह रावणको प्रसन्नकर हाथ जोड प्रणाम किया और कहा कि प्रहस्तनाम सैनापित आयाहै ॥ ३५ ॥ वह फिर विशेष करके बोलािक हे प्रभो! महावीर प्रहस्तनें सर्व मंत्रियोंके साथ मिलकर आपके दुर्शन पानेंकी आज्ञासे हमको यहां भेज दियाहै ॥ ३६ ॥ हे राजन्। ऐसा जान पड़ताहै कि निश्चय कोई राजकार्य आनकर पड़ाहै जो कि अति आवश्यकीयहै, इसी कारणसे वह लोग यहांपर आये हैं इस कारण आप उनको दर्शन दीजिये॥ ३७॥ राक्षसके मुखसे राक्षस रावण ऐसी ववड़ा हटका समाचार पाय अज्ञोक वनको छोड़ मंत्रियोंको देख ेंको जाता हुआ॥ ३८॥ और उन मंत्रियोंके मुलसे श्रीरामचंद्र-जीके पराक्रमको जान उसके विषयमें कर्त्तव्याकर्त्तव्यका विचार और उस लायक कार्यके अनुष्ठान करनेके निमित्त सभामें आया ॥ ३९ ॥ इस ओर जैसेही कि रावण यहांसे चला गया, कि वैसेही उसके संगर्भें वह माया किल्पत रामचंद्रजीका शिर और विचित्र धनुषभी अन्ति धाराया ॥ ४० ॥ इस समयमें राजा रावण भयंकर विक्रमकारी मंत्रियोंके सिहत रामचंद्रजीके संबंधमें इस समय क्या कर्त्तव्यहै यह मंत्रणा करने छगा ॥ ४९ ॥ तब रावण अपने समीप बैठे हुए हितकारी अपने सैना-पित छोगोंसे समयानुसार वचन बोछा ॥ ४२ ॥ कि बहुत शीष्र भेरी (बिगुल ) बजवाकर तुम छोग शीष्रही हमारी सैनाको यहां बुला लाओ; परन्तु किसीसेभी बुलानेका कारण न कहना ॥ ४३ ॥

ततस्तथेतिप्रतिगृह्यतद्वचस्तदैवद्वताःसहसाम हृद्वलम् ॥समानयंश्चेवसमागतंचन्यवेदयन्भ तिरियुद्धकांक्षिणि ॥ ४४ ॥

तिसके पीछे वह युद्धाभिलामी दूत गण "तथास्तु" कहकर राक्षस राज रावणके वचन कहकर वचन मान, उस बड़ी भारी राक्षसी सैनाको वहां लायकर रावणके निकट उनके आगमनकी वार्ता रावणसे निवेद-न की ॥ २२ ॥ इत्यामें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये लंका-कांडे द्वानिंदासर्गः ॥ ३२ ॥

त्रयर्स्निशः सर्गः ॥

सीतांतुमोहितांदृङ्घासरमानामराक्षसी॥ आससादाथवैदेहींप्रियांप्रणयिनीसखी॥१॥

इधर सीताजीको मोहित निहार अत्यन्त हितकारिणी सीताजीकी सरमा नाम राक्षसी सखी जानकीजीक निकट आई ॥ १ ॥ और मीठे वचनोंकरके उस रावणके संताप देनेसे मोहित हुई परम दुःखित जानकीजीको वह समझानें बुझानें छगीं ॥ २ ॥ यद्यपि सरमा सीताजीकी रक्षा करनेंमें नियुक्त तीथी, परन्तु वह सीताजीकी अनुरागिनी और पक्षपातिनीथी, इस छिये सीताजीक साथ उनकी घनी मित्रता हो गईथी ॥ ३ ॥ उसनें अपनी प्रियसखी जानकीजीको छगभग चेतना रहित देखा घोड़ी जिस प्रकार पृथ्वीपर छोटा करतीहै, वेसेही पृथ्वी कुमारी पृथ्वीपर छोट रहीथीं, सरमा उनको उठाकर सखीके सहसे समझानें बुझानें छगी ॥ २ ॥ हेसखी। रावणनें तुमसे जो कुछ कहाथा,

और तुमने उसको जिस प्रकारसे उत्तर दियाथा, इसलिये तुझारे प्रति अधि क स्नेह होनेके कारण उन बातोंके अवण करनेमें हममें कसर नहींकी ॥६॥ हम रावणके भयसे तुमको छोड़कर अवतक निविड़ वनमें टिक रहीथीं। परन्तु हेबड़े नेत्रोंवाली जो कुछ कार्यहो तौ हम तुम्हारे लिये रावणसेभी कुछ ज्ञंका नहीं करतीं॥ ६॥ हे मैथिछि। वह राक्षसोंका, स्वामी रावण जिस कारणसे इस स्थानको घवड़ाइटके साथ छोड़ चला गयाथा, वह समस्तही कारण उसके पीछेर जायकर हम जान आई हैं॥।।। उन सर्वान्तर्यामी श्रीरामचंद्रजीक सोते रहते उनके सैनाके साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता और उस अवस्थामें उन प्रुरुषसिंह श्रीरामचं-जीका वध करना भी युक्तियुक्त नहीं हो सकता॥ ८॥ श्रीरामचंद्रजीकी बात तौ दूर रही; इन्द्र करके रिक्षत देवता छोगोंकी नाई श्रीरामचंद्रजीसे रक्षित, वह वृक्ष हाथोंमें छकर छड़नेवाछ वानरोंको भी कोई नहीं मार सकता॥ ९॥ उन श्रीरामचंद्रजीकी सुगोल दोनों सुजा जंघातक लम्बीहै, उनके सब जारीर पुष्टेहें; प्रतापवान धतुष धारण करनेवाले कवच व रुतर धारण किये वह धर्मात्मा तीन छोकमें विख्यातहें ॥ १०॥ वह अत्यन्त चोर पराक्रम करनेवाले, और नित्यकाल अपने परायेकी रक्षा करनें वाले, नीति शास्त्रके असाधारण जाननेंवाले परम कुलीनेहैं, श्राता लक्ष्मणभी उनके साथही रहतेहैं ॥ ११ ॥ हेसीते ! शत्रुकी सैनाके नाश करनें वाले, अचिन्त्य वल पौरुष युक्त, शत्रुके संहारकारी अपने लचु श्राता लक्ष्मणके सहित श्रीरामचंद्रजी नहीं मारे गये॥ १२॥ अन्याय बुद्धियुक्त ऋर कर्म करनेंवाले सर्व प्राणियोंका विरोध करनेंवाले भयंकर रावणनें तुम्हारे निकट माया फैलाय यह धनुष बाण और ज्ञिर दिखलानेंका कार्य कियाँहै ॥ १३ ॥ हेसीते ! शोक बीतकर अब तुम्हारे बड़े भारी कल्याणका समय आयाहै। हेमान्ये। तुम बहुतही थोड़े समयमें वड़ी भारी सम्पत्ति प्राप्त करोगी, कारणिक तुम्होरे छिये जिस मंगल मय कार्यका प्रारंभ हमनें कियाहै, वह तुम सुनों ॥ १८॥ हम देख आईहैं कि श्रीरामचंद्रजी वानर सैनाके सहित समुद्रके पार होकर महा समुद्रके दक्षिण किनारे पर टिके हुएहै ॥१५॥ इमनें अंतरीक्षमें टिक कर स्वयं देखाहै कि परिपूर्णार्थ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी समुद्रके तीर टिकी वान-

रोंकी सैनासे रक्षित होकर अपने श्राता छक्ष्मणजीके साथ विराजमानही रहेंहैं ॥ १६ ॥ और राक्षसोंके स्वामी रावणनें जिन छु विक्रमी दूतोंको भेजाथा उन लोगोंनेंभी लौटकर रावणके निकट " रामचंद्रजी समुद्रको उत्तर आये " यह समाचार दिया ॥ १७ ॥ हेविज्ञालनेत्रवाली ! राक्षस नाथ रावण यह वार्ता सुन करकेही मंत्रि लोगोंके साथ परामर्श करताहै १८॥ सरमा यह बात कह रहीथी कि इतनेमें जानकीजी और सरमा दौनोंनें रावणकी सैनाका समरमें तैयार होंनेके छिये भयंकर सिंहनादको सुना ॥ १९ ॥ मधुर वचन बोल्नेंवाली सरमा सैनाकी तैयारीकी चरचा दैंनेवाछी भेरीका महाञ्च सुनकर सीताजीसे बोली॥ २०॥ हेभीरू! जिस भेरीके शब्दको सुनकर सैना बख्तर धारण व समरकी तैयारी करतीहै; अतएव मेघके गर्जनेंकी समान यह उसकी भेरीका शब्द तुम सुनो ॥ २१ ॥ मदमाते हाथी समस्तही सजगये, रथोंमें घोड़े जुतगये कवच बरूतर पहरे हुए असंख्य वीरगण भाला हाथमें लिये घोड़ों पर सवारहोरहेहैं ॥ २२ ॥ और अस्त्रधारी अगणित वीरगण आगे बढ़रहेहैं, और राजमार्ग अद्भुत रूप धारण किये सैनाते इस प्रकार छाय रहाहै ॥२३॥ कि जिस प्रकार वेगयुक्त शब्दायमान समुद्र तरंगोंसे परिपूर्ण होताहै । सिपाहियोंके अस्त्र इास्त्र ढाल वरूतर ॥ २४॥ रथ घोड़े हाथी,और रावणके अनुगमनकारी राक्षसोंका शब्द होरहाहै योधा छोग हिंषतमन और अति वेगसे युद्धके लिये तैयारहोरहेहैं ॥ २५ ॥ यह देखो। घ्वजा इत्यादिकी अनेक वर्णवाली प्रभा प्रकाशमान हो रहीहैं जैसे ब्रीष्म कालमें बनके जलानेंवाले सूर्यकी अनेक वर्णवाली प्रभा निकलतीहैं ॥ २६ ॥ हेसीते ! यह पंटोंकी ध्वनि रथोंका खर २ शब्द और तुर्रही निनाद, और घोड़ोंके हिन हिनानेंका शब्द तुम श्रवण करो रावणके अनुयायी राक्षसगण हाथियार उठाये गमन कर रहेहैं; देखते २ भयंकर रुओंको खड़ा करनेवाली तैयारीयें होंने लगी,देखो। शांकका नाश करनेवाली लक्ष्मी तुम्हारे अंगोंमें शोभायमान होरहीहै; राक्षसलोगोंको श्रीरामचंद्रजीसे भय उत्पन्न हुआ है।।२७।। कि जिस प्रकार इन्द्रजीसे दैत्योंको भय उत्पन्न होताहै। हे कमल-दल सम नेत्रवाली जितोन्द्रिय अचित्य विक्रमकारी तुम्होरे पति श्रीरामचं-द्रजी समरमें रावणको संहार करके तुमको प्राप्त करेंगे ॥२८॥ इन्द्रजीने

जिस प्रकार विष्णुजीकी सहायतासे राञ्च छोगोंपर विशेष पराक्रम प्रकाश कियाथा, वैसेही तुम्हारे स्वामी श्रीरामचंद्रजी अपने श्राता छक्ष्मणजीके साथ संग्राममें राक्षसोंके ऊपर विचित्र विक्रम प्रगट करेंगे ॥ २९ ॥ जब शृञ्जका नाश होजायगा, तब तुम्हारा मनोरथभी पूर्ण होगा और हम तुम्हें यहां आये हुए तुम्हारे स्वामीके अंगमें विराजमान देखेंगी ॥ ३० ॥ हेजा-नकी। उन चौंड़ी छातीवाले अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीको भेंटकर तुम उनकी छातीपर बहुतही शीव्र आनंदके आंसू बहाओगी ॥ ३१ ॥ हेदेवी! तुम कई महीनोंसे जो जांघोंतक लम्बायमान एक मात्र वेणी धारण किये हु-एहो सो महाबळवान श्रीरामचंद्रजी शीश्रही इस चोटीको बहुत शीश्र अपने करपंकजोंसे सुधारदेंगे और तुम बहुतही शीघ्र इस विपद्से छूटोगी ॥३२॥ हेदेवी! जिस प्रकार सांपनि पुरानी केंचळीको छोड़ देतीहैं; वैसेही तुम उदय हुए चंद्रमाकी समान अपने स्वामीका वह मुख देखकर आनंदके आंसु छोड़ोगी ॥ ३३ ॥ हेरामप्यारी जानकी! सुखके योग्य श्रीरामचं-द्रजी बहुतही शीत्र रणभूमिमें रावणका संहार करके तुम्हारे साथ सुल प्राप्त करेंगे ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार यथोचित वर्षा होनेंसे धान्ययुक्त पृथ्वीकी अपूर्व शोभा होतीहै वैसेही तुम श्रीरामचंद्रजीके प्रेम व्यवहारसे सन्मानित होकर अत्यन्तही सन्तोष भोग करोगी ॥ ३५ ॥

गिरिवरमभितोविवर्तमानोहयइवमंडलमाशुयःक रोति॥तमिहशरणमभ्युपैहिदेविदिवसकरंप्रभवो ह्ययंप्रजानाम्॥ ३६॥

हेदेवी जानिक । जो पर्वतश्रेष्ठ सुमेरुके चारों ओर अश्वकी समान गोटाकार गतिसे घुमा करतेहैं; अब तुम उन्ही प्रजा छोगोंका मंगल करनें वाले अपने कुलदेवता सूर्य भगवानकी शरणमें जाओ ﷺ ॥३६॥इत्यार्षे श्रीम ० वा ० आ ० लं ० त्रयिक्षशः सर्गः ॥ ३३ ॥

चतुस्त्रिशः सर्गः॥

अथतांजातसंतापांतेनवाक्येनमोदिताम् ॥

<sup>\*</sup> सूर्य कुलके रामचंद्रकी तुम वधू हो सो दयानिधान सूर्यभगवान तुम्हारी विवत दूर करेंगे यह आशय है

## सरमाह्नादयामासमहींदग्धामिवांभसा॥१॥

श्रीष्म ऋतुके तापसे संतापित हुई पृथ्वीको जलसे सींचनेकी समान सर मानें इस प्रकारके वचन कह कर, उस रावणके वचनों करके मोहित जानकी जीका संतापित हृद्य शीतल किया ॥ १ ॥ तिसके पीछे समयको जाननेंवाली सरमाने प्रिय सखी जानकीजीको हितकी कामनासे हँसकर उस समय जानकीजीसे कहा ॥ २ ॥ हेअसितछोचने ! जानकी ! हमने गुप्त भावसे जायकर श्रीरामचंद्रजीका संवाद जान तुम्हारे निकट आयकर कहैंगी ॥ ३ ॥ हमारे आश्रय रहित आकाशमे गमन करने पर पवन या विनताके पुत्र गरुडजी भी हमारी गतिको नहीं रोक सकते हैं ॥ ४ ॥ यद्यपि सीताजी शोक संतापसे क्षीण शरीर होगईथीं परन्तु सरमाके धीरज युक्त वचनोंसे उनको कुछेक धीरज आया, और फिर वह मधुर कोमल वाणीसे सरमासे बोली ॥ ५ ॥ निःसन्देह तुम आकाश पातालमें जायसकती हो; और वह भी हम जानती हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको कि इमारे लिये तुम न कर सको ॥ ६ ॥ जो कुछ भी हो यदि हमारा प्रियकार्य सिद्धकरना तुम चाहती हो और यदि इस कार्यमे तुम्हा री स्थिर माति हुई हो तौ रावण इस स्थानसे जायकर इस समय हमारे संबंध में क्या विचार कर रहाहै; यह जान आओ कारण कि यही वात जा ननेंकी हमारी इच्छा हुई है ॥ ७॥ जिसप्रकार लोग मदिरा पान करके मोहित होजाते है वैसेही मायाके बळसे ऋर शञ्ज रावण हमको मोहित करनेकी चेष्टा कर रहा है॥८॥ सरमे। रावण सदां घोर राक्षसियोंसे हमारी रक्षा कराताहै; और उनसे हमको ढरवा धमकायकर हमारी निन्दाभी कराता है।। ९।। हमारा मन हमारे वशमें न रहकर सदां ख्वा हुआ शंकायुक्त रहताहै; संखि! अधिक क्या कहैं, इम् रावणके भयसेही अज्ञोक वनमें वास करती हैं, परन्तु क्षणभरके छियेभी हमारे मनकी व्याकुछता दूर नहीं होती ॥ १० ॥ हे सरमे ! रावणकी सभामें हमारे छोड दैंनेके सम्बंधमें अथवा और कोई दूसरी परामर्श हो; वह यदि तुम हमारे निकट समस्त प्रकाश करके कही, तौ तुम्हारी हमारे ऊपर बडीही दया होगी, बस यही वरदान इम तुमसे मांगतीहैं ॥ ११ ॥ मृदु वचन बोळनेवाळी

सरमानें सीताजीके ऐसे वचन सुनकर अपने डुपट्टेके अंचल्से उनका आंस्युक्त मुखमंडल पोंछकर कहा ॥ १२॥ कि हे जानकी। यदि तुम्हारी यही इच्छाहै तौ हम सत्य करके कहती हैं कि तुम्हारे शत्रु रावणका सब वृत्तान्त जानकर हम शीष्रही यहांपर छोटेंगी ॥ १३॥ सरमा जानकीजीसे ऐसे वचन कहकर रावणकी सभामें चलीगई; और मंत्रिलोगोंके साथ रावणकी जो सलाह हो रहीथी वह समस्तही उसनें सुनी ॥ १४ ॥ तिसके पीछे सरमा बनाय निश्चय करके दुरात्मा राव-णकी सलाहके समस्त समाचार जान शीष्रही मनोहर अशोक वनमें चली आई॥ १५॥ उस सरमानें अशोक वाटिकामें आय जानकीजीको इस प्रकारसे अपने राह परखते हुए देखांकि जिस प्रकार कमलफूलोंसे श्रष्ट होकर रुक्ष्मीजी बैठी हैं ॥ १६ ॥ तब सीताजीनें मधुर वचन कहनें वाली सरमाको फिर आयाहुआ देखकर, प्रेमसहित भली भांति उनसे भेटी और स्वयं उसके बैठनेंको आज्ञा देकर कहा ॥ १७ ॥ कि हे सिख! इस आसनपर बैठकर उस ऋरकर्मकारी रावणकी समस्त सलाह तुम इम्से कहो ॥ १८ ॥ जब सीताजीनें सरमासे इस प्रकार कहा तब सरमा मंत्रिलोगोंके सहित रावणकी जो परामर्श हुईंथी उसका समस्त भेद जानकीजीसे कहनें लगीं॥ १९॥ सरमा बोली कि हे जानकी! बृद्ध छोगोंनें और रावणकी मातानें तुमको श्रीरामचंद्रजीके निकट छोटा देनेके लिये मधुर वाणीसे यह अत्युत्तम वचन रावणसे कहे ॥ २० ॥ "िक हे रावण। शीत्रही श्रीरामचंद्रजीको आदर सहित तुम सीताजीको छौटादो; हे राजन् ! उनका पराक्रम तौ तुम जानतेही हो, कि जनस्थानमें उन्होंने कैसा अद्भुत कर्म कियाथा वस पराक्रमका तौ प्रमाण तौ इतनाही बहुत है ॥ २१ ॥ हे राजन् । समुद्रके पार आकर हनुमानजी सीताको देखकर गया यह क्या कुछ थोडी बात है? हे राक्षसराज ! श्रीरामचंद्रजी साधा-रण मनुष्य नहीं है; कारण कि ऐसा कोंन मनुष्यहै जो रणभूमिमें राक्ष-सोंको मार सकताहै "॥ २२॥ हे जानकि। इस प्रकारसे वृद्धमंत्री और रावणकी मातानें तुम्हें छोड देनेंक छिये रावणको बहुत समझाया बुझायाः परन्तु ठाळची पुरुष जिस प्रकार धनको किसी भांति नहीं छोड़ता वैसेही रावणकी इच्छा तुम्हें छोड़नेंकी नहीं है ॥ २३॥ हे

सीते! रावणने अपने सव मंत्रियोंके साथ यह निश्चय कियाहै कि हम प्राण रहते रामचंद्रकी सीता रामचंद्रको कभी नहीं देंगे ॥ २४ ॥ राक्ष-सोंके साथ स्वयं रावणभी जबतक न मरजायगा तबतक केवल मृत्युका भयंकर युद्ध न करनेंमें मित नहीं करेगा और न तुमको त्यागही करेगा ऐसा उस रावणनें निश्चय सिद्धान्तकर लियाहै ॥ २५ ॥ हे स्यामनेत्र-वाली! तुम कुछभी चिन्ता न करो, श्रीरामचंद्रजी संत्राममें चलाये तीक्ष्ण बाणोंकी सहायतासे रावणका गर्व खर्व करके तुमको अपनी राज-धानी अयोध्यापुरीमें ले जांयगे ॥ २६ ॥ सरमा इस प्रकारसे कहरहीथी कि इतनेमें सैनाकी तैयारीके और इंखका भेरीयुक्त बड़ा भारी अब्द उठा कि जिस्से समस्त पृथ्वी कांप गई ॥ २७ ॥

> श्चत्वातुतंवानरसैन्यनादंलंकागताराक्ष सराजभृत्याः ॥ हतौजसोदैन्यपरीतचेष्टाः श्रेयोनपर्यंतिन्यस्यदोषात् ॥ २८ ॥

तब छंकामें टिक हुए रावणके भृत्य राक्षसछोग वानरोंकी सैनाका यह कठोर सिंहनाद सुनकर अपनेंको अत्यन्त हीन कार्य और दीनभाव युक्त समझाते हुए और रावणकी दुईद्धि होनेंके कारण वह छोग उस समय किसी प्रकारके कल्याणका सुख न देखसके ॥ २८॥ इ० श्रीम० वा॰ आ०छं० चतुरिस्र इाः सर्गः ॥ ३४॥

पंचित्रंशः सर्गः ॥ तेनशंखविमिश्रेणभेरीशब्देननादिना ॥ उपयातिमहाबाहूरामःपरपुरंजयः ॥ १ ॥

पराये पुरको जितनेवाले महाबलवान श्रीरामचंद्रजी, भेरी शंख मिश्रित शब्दके साथ संग्राम करनेके लिये तैयार हुए ॥ १ ॥ राक्षसपति रावण वह बड़ाभारी शब्द सुनकर सुहूर्त्त भरतक अपने मनमें सोच विचार करके समस्त मंत्री गणोंकी ओर देखने लगा ॥ २ ॥ महाबल वान वानर रावण मंत्रीयोंको अपने सन्मुख कर सब सभाको अपने शब्दसे गुंजाता हुआ मंत्रीयोंसे बोला ॥ ३ ॥ जगतको संताप देनेवाला कूर स्वभाव राक्षस रावण रामचंद्रजीके पराक्रमकी व उनके समुद्र उतरनेंकी निन्दा करनें छगा ॥ ४ ॥ रावण मंत्रीयोंसे बोला कि तुम लोगोंनें जो रामचंद्रके समुद्रके उपर आने और उनके बल विक्रम पौरुषके विष-यमें जो कुछकहा वह समस्तही हमनें सुना, और तुम छोग सफछ परा-क्रम होकरभी जो रामचंद्रके पराक्रमको जानकर उत्साहहीनहो परस्पर एक दूसरेका मुख देख रहेहो यहभी समस्त हमने जानाहै ॥ ५ ॥ राव-णनें ऐसा कहाती महा पंडित माल्यवान नामक रावणका नाना रावण-के वचन सुनकर बोला ॥ ६ ॥ हेमहाराज! जो राजा चौदह विद्या निधान होक्र नीतिशास्त्रक अनुसार कार्य क्रताहै, वही शत्रुलोगोंको वश करके अपने ऐश्वर्यको सदां भोगते रहतेहैं ॥ ७ ॥ जो राजा समयके अनुसार श्रुके साथ संधि और वित्रह (छड़ाई) करके अपने पक्षको बढा-ताहै, वही बड़ेभारी ऐश्वर्थको प्राप्त करताहै ॥ ८ ॥ राजा किसी समयभी शबुको तुच्छ समझकर छोड़ नहींदे जो आप शबुसे कम बलवानहो, या समान बलवालाहो, तबतौ सांधि करले; परन्तु जो ज्ञाञ्चसे अधिक बलवा-छाहो तबतौ शञ्चसे विश्रहही करना उचितहै ॥ ९ ॥ हेरावण ! इमारी सम्मतिमें तौ जिसके छिये श्रीरामचंद्रजीसे युद्ध करतेही उसी सीताको छौटायकर उन रामचंद्रनीके साथ संधिकरनाही तुमको उचितहै ॥ १०॥ देवता गन्धर्व, व ऋषि लोग सबही की यह कामनाहै कि रामचंद्रजीकी जीतहो; इस कारण उनके साथ विरोध न करके आपके संधिकरहैनी उचित्रहै ॥ १ १॥ भगवान पितामह ब्रह्माजीने सुर व असुर छोगोंके आश्रय वाले धर्म अधर्मरूप दो पक्ष बनायेहैं ॥ १२ ॥ हेनिज्ञाचर! हमनें सुनाहै कि उसमें धर्म महात्मा देवताओंका, और अधर्म राक्षस छोगोंका पक्ष कह लाया जाताहै ॥ १३ ॥ जिस समय सतयुग लगताहै; उस समय धर्म अधर्मको यास करलेताहै परन्तु जब अधर्म धर्मको लील छेताहै तब किराजकी अवाई होतीहै॥ १८ ॥ परन्तु तुमने दिग्-विजयके समय महाऐइवर्य सिद्ध करनेवाले धर्मको छोड़ देव ब्राह्मणोंको पीड़ा पहुंचाय अधर्मका आचरण कियाहै, इसी कारणसे तुम्हारे शत्रु लोग ऐसे प्रवल होगयेंहै ॥ १५ ॥ तुम्हारे चित्तके दोषसे उत्पन्न वह हुआ अधर्मही इस समय हमको श्रासकिये छेताहै, परन्तु देवता

लोगोंके नित्य किये हुए धर्म कार्य उनके पक्षको बढा रहेंहै ॥ १६ ॥ तुमने स्वतंत्र होकर चलनें और भोग विलासमें आसक्त होकर सदांही अग्निकी समान तेजस्वी ऋषिछोगोंको अत्यन्त कोथ उपजायाहै॥ १७ ॥ हे रावण!उन ऋषिलोगोंका प्रभाव प्रदीप्त अग्निकी समान अत्यन्तही दुर्द्धर्ष है उनके अंतःकरण तपोवलसे शुद्ध होगयेहैं; वह लोग धर्मके अ-नुत्रहमें टिके हुएहै ॥ १८ ॥ हे रावण वह द्विजातीगण । वेदका उचारण करते हुए राक्षस लोगोंको रोकते वेदाध्ययन ध्यान रूप मुख्य यज्ञसे व-ह्माकी पूजा करके विधिपूर्वक अग्निमें आहुति दिया करतेहैं ॥ १९ ॥ जिसप्रकार त्रीष्मकालमें अत्यन्त तेजवान सूर्य भगवानके उदय होनेंपर बादल इधर उधरको भाग जातेहैं; वैसेही राक्षस लोग उन ब्राह्मणकी वेद भ्वनी सुनकर चारों ओरको भाग जातेहैं; सो आग्ने तुल्य तेजस्वी ऋषि लोगोंके अग्निहोत्रसे उठा हुआ ॥ २० ॥ धुआ राक्षस लोगोंके घरमे उनके तेजको टककर दुशों दिशाओंमें फैला हुआहैं; वह व्रत धारण किये ऋषि छोग जिस २ पुण्यवान, स्थानमें ॥ २१ ॥ तपस्या करतेहैं; वह वहींसे राक्षस छोगोंको संतापित किया करतेहैं और तुमको कदाचित यह गर्वहो कि वरदान पार्नेके प्रभावसे हमारा मरणहोभी नहीं सकता, सोहे महाराज! यही वर तौ तुमने ब्रह्माजीसे मांगाथा कि हम, देव, दानव पक्षसे न मरें, मनुष्य और वानरोंको तौ कुछ गिनकर इनसे तौ अव-ध्य मांगाही नहीं ॥ २२ ॥ परन्तु महावळवान हृ विक्रमकारी अजेय मृतुष्य और गोपुच्छ वानर यहां आयकर गर्जन कर रहेहें; इनसे कैसे निवटोगे; कारणिक इनकें रोकनेंका पहलेसे आपनें कोई उपाय नहीं कियाहै ॥ २३ ॥ इस समय अनेक प्रकारके घोर उत्पात और विविध भांतिके घोर दुर्निमित्त दिखलाई देतेहैं; कि जिस्से हमको यह ज्ञात होताहैं कि समस्त राक्षसोंका नाज्ञ होजायगा ॥ २४ ॥ हे रावण ! हम गधोंको भयंकर शब्दसें रैंकता हुआ देखतेहैं; और बादल घोर शब्दसे गर्ज २ कर गरम रुधिरकी वर्षा करतेहैं. कि जिसको देखकर अत्यन्त डर छगताहै॥ २५ ॥ सवारीके समस्त पशुगण रोतेहैं, कि जिस्से बराबर उनकी आंखोंसे आसुओंकी बूंदे गिरती रहतीहैं; और समस्त दिशा विदिशा धूरिसे छाये रहनेंके कारण पहलेकी समान प्रकाशित

नहीं होती ॥ २६ ॥ गीध गीदड, सर्प, इत्यादि मांस लानेंवाले पशु पक्षी गण छंकानगरकी फुलवाङ्योंमें प्रवेश करके झुन्ड़ बांध २ भयंकर शब्द करतेहैं ॥२७॥ शृगालियें पीले २ दांत निकाल कर आगे २ हँसती हुई, चलतीहैं सब स्त्रियां स्वप्नमेंही बात करते २ उठकर अपने वरोंको छोड़ चही जातीहैं। अथवा यह कि स्वप्नमें पीछे दांतवाही काही स्त्रियां घरोंमें घरी हुई चीज बस्तुसे हँस २ बाते करतीहैं॥ २८ ॥ कौओंके अर्थ जो बलिको सामग्री दीजातीहै, उसे कुत्तेखाजातेहैं । गायोंसे गधे, और न्यौळोंसे चूहोंकी उत्पति होतीहै ॥ २९ ॥ व्यात्रोंके साथ बिलाव, कुत्तोंके साथ ग्रुअर, राक्षसोंके साथ किन्नर, और मनुष्योंके साथ राक्षस मैथुन करतेहैं ॥ ३० ॥ पीछे वरणके छाळचरणवाछे बहुत सारे कबूतर राक्षस छोगोंके विनाज्ञार्थही मानों कालके भेजे हुए वरोंमें वूमते-हैं॥ ३९॥ और घरके भीतर पाली हुई सारिका परस्पर छेश करती. चीची कूची शब्द करतींहैं, व लड़नेंके लिये दूसरे जंगली पक्षीभी उनके पास आते उनसे छडते २ वह सारिका एक दूसरेसे गुथकर अपने अङ्घो-परसे गिर पड़तीहैं ॥ ३२ ॥ पशु और पक्षीगण सूर्यकी ओरको मुख-कर २ रोतेंहैं विकराल रूप और ज़िर मुंड़ाये काले पीले वर्णका कालपु-रुष ॥ ३३ ॥ सन्ध्याके समय इम लोगोंके घरोंमें प्रवेश करके घूमता फिरताँहै । इसी प्रकारके और दुष्ट निमित्त हम लोगोंको दिखाई देते-है ॥ ३८ ॥ "नराकार धारण किये श्रीरामचंद्रजीको हम तौ पुराण पु-रुषोत्तम विष्णुही जानतेहैं कारण कि मनुष्यमें दृढ़ पराक्रम होंना क-दापि संभव नही ॥ १ ॥ जिन्होंनें समुद्रमें महा अद्भुत सेतु बांध लिया, वह नारायण विष्णुजी न होकर मनुष्य किस प्रकारसे होसकतेहैं। इस छिये हे रावण! तुम श्रीरामचंद्रजीसे मेळ मिळाप करलो ॥ २ ॥ " और श्रीरामचंद्रजीकोही इन सब दुर्निमित्तोंका कारण जान परिणाममें जिस कार्यको सुखकारी समझो उसीको करो ॥ ३५ ॥

इदंवचस्तस्यनिगद्यमाल्यवान्परीक्ष्यरक्षोधिपते मनःपुनः ॥ अनुत्तमेषूत्तमपौरुषोबलीबभूवतूर्ष्णी समवेक्ष्यरावणम् ॥ ३६ ॥ श्रह्मधारियोंमें श्रेष्ठ उत्तम पौरुषवाला बलवान माल्यवान यह वचन क-हकर राक्षस राज रावणके मनकी परीक्षा करता हुआ उसके मुसका भा-व देखकर चुप होगया ॥ ३६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आ-दिकाव्ये युद्धकांडे पंचित्रंज्ञाः सर्गः॥ ३५॥

षट्त्रिंशः सर्गः ॥

तत्तुमाल्यवतोवाक्यंहितमुक्तंदशाननः॥ नमर्षयतिदुष्टात्माकालस्यवशमागतः॥१॥

दुष्ट बुद्धिवाला रावण माल्यवानके कहे हुए वह हितकारी वचन सु-नकर, कालके वश होंनेसे उसके वचनोंको सहन नहीं करसका॥ १॥ वरन कोधके मारे उसके दौनों नेत्र घूमनें छगे, फिर कोधके वश हो और मुंह टेढ़ा करके रावण माल्यवानसे बोला ॥ २ ॥ तुमने ज्ञाञ्चपक्षको प्रवल विचार करके हमारा हित साधनेंकी कामनासे जो कठोर वचन कहे **उनको हमनें यहण नहीं किया ॥ ३ ॥ रामचंद्र मनुष्य होंनेंके कारण** स्वभावसेही दुर्वेळेहें, और केवल वानरलोगही उनकी सहायता कर-नेंवाछेहैं; यदि उसमें कुछ सामर्थही होती तौ वह अपने बापदादोंका राज्य छोड़कर बनकोही क्यों आता ॥ ४ ॥ और जिन हमनें देवता लोगोंकोभी भय उत्पन्न करादियाहै, और सर्व विक्रमवान राक्षसोंके हम राजाहैं, फिर इमको जो तुम असमर्थ समझते हो इसका कारण क्याँहे ॥ ५॥ हमको जान पड़ताहै कि वीर छोगोंसे वैर या शत्रुकी पक्षपातता तरफदारी अ-थवा हमारे उत्साहसे उत्साहित होकर हमको औरभी उत्साह दिलाने-को तुमनें ऐसे कठोर वचन कहे ॥ ६ ॥ कारण कि उत्साह करनेंका आशय न होनेंसे कौंन शास्त्रके तत्वका जाननेंवाला पंडित युद्धमें साम-र्थवान राज्यपर विराजमान अपने स्वामीको ऐसे कठोर वचन कह स-कताहै ॥ ७ ॥ कमल्रहीन लक्ष्मीकी सुन्दरताई निस प्रकारसे होतीहैं, वैसेही हम जनस्थानसे जानकीको हरण करके छे आये, इस समय क्या रामचंद्रसे डरकर इम उनको सीता देदें? ॥ ८ ॥ यह बात सत्यहै कि कोटि २ वानरोंकी सैनाके सहित व सुग्रीव और छक्ष्मणके साथ रामचंद्र रुंकामें आयेहैं; परन्तु इम तुमसे कहतेहैं, कि थोड़ेही दिनोंमें तुम उनकी

हमारे हाथसे सेनासहित नाझको प्राप्त हुआ देखोगे ॥ ९ ॥ जिसके साथ युद्धमें देवता छोगभी खड़े नहीं होसकते, वह दिग्विजयी रावण क्या कभी युद्ध करनेंसे डरेगा?॥ १०॥ चाहें हमारे दोखंड होजांय,परन्तु तौभी हम किसीसे नहीं दुबेंगे;यद्यपि यह हमारे स्वभावका दोषहै तौ सही,तथा-पि स्वभाव अरुंघनीयहै,इस कारण हम उसको त्याग नहीं सकते ॥ ११ ॥ रामचंद्रका समुद्रमें सेतु बांधना देखकर जो तुम डरगये, भला बतलाओ ती कि इसमें विस्मयकी क्या बातहै, यह सेतुती बड़ी सरछतासे बंधा है हम चाहें तो ऐसे २ हजारों सेतु वँधवादें ॥ १२ ॥ रामचंद्र वानरोंकी सैनाके साथ समुद्रके पार उतरकर यहां आये तो हैं, परन्तु हम तुमसे श्पथके साथ प्रतिज्ञा कहतेहैं. कि वह जीता हुआ छौटकर किसी प्रका-रसे यहांसे जानेको समर्थ न होगा॥ १३॥ यह कहकर रावण बहुतही क्रोध करता हुआ, तब निज्ञाचर माल्यवान छज्ञाके मारे नीचेको मुख करके बैठ गया, और किसी बातका उत्तर न देता हुआ॥ १४ ॥ परन्तु रावणकी यथोचित जय सूचक आञ्चिवदिसे बढती मनाय उसकी आज्ञा छेकर अपने गृह चला गया ॥ १५ ॥ तव लंकापति रावण सब मंत्रि-योंके साथ परामशे करके भली भांति शोच विचार लंकापुरीकी रक्षा करनेंके लिये पहरेदारोंको नियत किया ॥ १६ ॥ राक्षस प्रहस्तको पूर्व द्वारपर और महावीर महापाइर्व, और महोद्रको दक्षिणके द्वारपर रावणनें रहनेंकी आज्ञादी, ॥ १७ ॥ और पश्चिमके द्वारपर रहनेंके छिये इन्द्रका जीतनेंवाला मेघनाद अत्यन्तही मायावी और बहुत सैनाको संग लिये हुएथा ॥ १८॥ और शुक सारण नामक मंत्रियोंको उत्तरके द्वारसे हटाकर जहांकि श्रीरामचंद्रजीकी सैना पड़ी हुईथी, रावणनें आज्ञादीिक उत्तरके द्वारपर हम स्वयंही ठाडे रहेंगे॥ १९ ॥ महा पराक्रमवान मुहावीर्य युक्त राक्षस विरूपाक्षको रावणने बहुत सारे राक्षसोंके साथ छंकाके बीचों वीचमें जहां सैनाकी छावनी थीं रहनेंके छिये आज्ञादी ॥ २० ॥ राक्षसोंमें श्रेष्ठ रावण छंकामें इस प्रकारसे सब ओर राक्षसोंको रक्षाके छिये नियुक्त करके, काल प्रेरित होनेसे अपनेंको कृतार्थ मानता हुआ कि वस सब होगया अब किसी प्रकारका खटका नहीं ॥ २१ ॥ विसर्जयामासततःसमंत्रिणोविधानमाज्ञाप्यपुर

## स्यपुष्कलम् ॥ जयाशिषामंत्रिगणेनपूजितोवि वेशसोतःपुरमृद्धिमन्महत् ॥ २२ ॥

रावण इस प्रकारसे उंकाकी चौकसीके छिये राक्षसोंको नियत करके मंत्रिगणको विदा देकर और आपभी जयसूचक आशीर्वादसे पूजित होकर, धनजन पूर्ण अपने बडे भारी रनवासमें प्रवेश करता हुआ॥२२॥ इ॰ श्रीम॰ वा॰ आ॰ छं॰ पर्झिंशः सर्गः॥ ३६॥

सप्तत्रिंशः सर्गः॥

नरवानरराजानौसतुवायुसुतःकपिः॥ जांबवानृक्षराजश्चराक्षसश्चविभीषणः॥ १॥

इधर मनुष्योंके राजा श्रीरामचंद्रजी वानरराज सुत्रीव, किपश्रेष्ठ पवनकुमार हनुमाननी, ऋक्षराज जाम्बनान, राध्यसराज विभीषण ॥ १ ॥ वालिके पुत्र अंगदजी सुमित्राके पुत्र रुक्षमनांस राह्नेश्वष्ट शरभ, अपने परिवार सहित सुषेण, मैन्द और द्विविद् ा दे सुनुष, गवाक्ष, कुसुद, नल और पनस अपने दुइमनके राज्य लंकामें आदि।एकत्रही बैठकर कहनें छगे ॥ ३ ॥ असुर, उरग, और गन्धर्व गणोंक्यभी जो अजयहै, ऐसी रावणसे पाठी जाती हुई छंकापुरीमें हम आगयेहें ॥ ४ ॥ छंकेश्वर रावण यहांपर सदांही बड़ी सावधानीसे रहताहै; अब \जिस प्रकारसे कार्यकी सिद्धि होवे ऐसी परामर्श हम सबको करना उचित्र ॥ ५॥ जब सवनें यही कहा तब रावणके छोटे भाई विभीषण उनके वचन सुनकर, यामीणादिदोष रहित अर्थयुक्त यह उदार वचन वोले ॥ ६ ॥ भिक अनल पनस सम्पाति और प्रमति नामक हमारे यह चारों मंत्री छंकामें जायकर इसी समय वहांसे छौटकर यहां आयेहैं ॥ ७ ॥ यह चारों पक्षियोंका रूप बनायकर शबुके दुछमें प्रवेश करके, रावणनें जो छंकापुरीकी रक्षा कर-नेंका उपाय किया, उसको भली भांतिसे जानकर यह हमारे निकट आये हैं ॥ ८ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी दुरात्मा रावणके पुर रक्षा करनेंके विषयमें, हमनें अपने मंत्रियोंसे जो कुछ जानाहै, वह समस्तही कहतेहैं ॥ ९ ॥ कि प्रहस्त बहुत सारी सैनाके साथ पूर्व द्वारपर टिकाहे. और महावीर्यवान महापाइवें व महोदर छंकाके दक्षिणद्वारकी रक्षा करतेहैं॥ १०॥ पटा खड़

इत्यादि विविध अस्त्र शस्त्रधारी और शूल मुद्गर हाथमें लिये असंख्य शूर राक्षम गणोंके साथ रावण पुत्र इन्द्राजित छंकाके पश्चिम द्वारकी रक्षा करता है॥ ११॥ अनेक प्रकारके और दूसरे हथियार धारण किये शूरवीर रावणके पुत्रभी संगहैं, और सहस्रों छक्षों शस्त्रपणि राक्षसोंको संग छि-ये ॥ १२ ॥ मंत्रका जाननेंवाला रावण उद्विश्वचित्त होकर लंकाके उत्तर फाटक पर स्वयं स्थित हुआहैं॥१३॥राक्षस विरूपाक्ष शूल, खड्न, व धनुष धारी वड़ी भारी सैनाके साथ छंकाके वीचों वीचमें जहां छावनीहै टिका हुआ है ॥ १४ ॥ हमारे मंत्रिलोग लंकाकी समस्त चाटियोंको इस प्रकारसे देखकर ज्ञीब्रही हमारे पास छीट आयेहै ॥ १५ ॥ दुज्ञ हजार वीसहजार घोड़े, व करोड़ों राक्षस ॥ १६ ॥ जो कि अति बळवान और अति विक्रमकारी, समर करनेमें अत्यन्तही आत ताई है, और राक्षसराज रावणका कार्य सिद्ध करनेको यत्न किये हुएँहैं ॥ १७ ॥ हेपृथ्वीनाथ। इन करोड़ २ सैनाके एक २ राक्षसके साथ उसका असंख्य परिवारभी मिल जाकर युद्धके समय इकट्ठाहो जाता-है ॥ १८॥ महाबळवान् विभीषणजीनें मंत्रियोंसे सुना हुआ यह छंकाका वृत्तान्त निवेदन करके अपने चारों मंत्री श्रीरामचंद्रजीको दिखा दिये ॥ १९॥ व उन चारों मंत्रियोंनें कम्छद्छकी समान नेत्रवाछे श्रीराम्चंद्रजीसे यह सब वृत्तान्त निवेदन किया॥२०॥ तिसके पीछे रावणके छोटे भाई श्रीमान् विभीषणजी रामचंद्रजीका हित साधन करनेंकी वासनासे उनसे बोले, कि रावणके वलकी क्या वातहै, जब यह रावण कुनेर्के साथ युद्ध करताथा ॥ २१ ॥ उस समय साठ छाल राक्षस इसके साथ युद्ध करनेको गयेथे। हेराजन् ! वह दुरात्मा राक्षसगण पराक्रम, वीर्य, तेज, वल, धीरता, और दर्प किसी वातमें किसी प्रकार रावणसे कम नहीं ॥ २२ ॥ हेराजन ! आप कोध न कीजिये, हुमनें; भय-दिखानेंके छिये, ऐसा नहीं कहा, वरन केवल आपका क्रोध प्रदीप्त करनेंईिक लिये ऐसा कहाईै; कारणिक आप कोधित होकर अपने वीर्यके वलसे देवता इन्द्रादिकोंकोभी दंड देसकते हैं॥ २३ ॥ हम निश्चयही कहतेहैं कि आप इस बड़ी भारी चतुरंगिनी सैनाको न्यूहाकारमें स्थापन करके रावणको भलीभांति मर्दन करेंगे ॥ २४ ॥ रावणके छोटे भाई

विभीषणजीनें जब ऐसा कहा तब रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी अञ्चगणोंका संहार करनेंके लिये यह वचन वोले ॥ २५ ॥ वानरश्रेष्ठ नील वहुत सारे वानरोंको साथ छेकर छंकाके पूर्वद्वारपर टिके हुए प्रहस्तके साथ युद्ध करेंगे॥ २६॥ और वालिपुत्र अंगदनीभी बड़ी भारी सैनाके साथ दक्षिण द्वार पर महापाइवं और महोदरसे छड़कर उनका विध्वंस करें॥ २७॥ अतुलबलज्ञाली पवन कुमार हनुमानजी बहुत सेनाको साथ लेकर पश्चिम द्वार पर जावें, और वहां मेघनादसे युद्ध करें ॥ २८॥ दैत्य दानवींके समूहोंके संग और महात्मा ऋषि छोगोंके साथ जो सदांही अपकार करताहै, महा नीचस्वभावयुक्त वरदान पानेके मदते मदा-न्ध ॥ २९ ॥ जो कि सब छोकोंकी प्रजाओंको संतापित करताहै, और सव छोकोंको कुछ नहीं गिनता, उस राक्षसोंके स्वामी रावणका वध इम स्वयं ही जायकर करेंगे॥ ३०॥ जहां कि रात्रण अपनी सैनाके साथ टिका हुआहै, हम लक्ष्मणजीके सहित लंकापुरीके उस उत्तर द्वारको पीड़ित करनेंके समय प्रवेश करेंगे ॥ ३१ ॥ बळवान वानरेन्द्र सुप्रीवजी, वीर्यवान ऋक्षराज जाम्बवान और राक्षसराज रावणके छोटे भाई विभीषणजी यह सब मिलकर मध्यम् गुल्ममें अर्थात् सैना समूहके बीचमें रहकर उसकी रक्षा करें ॥ ३२ ॥ रण स्थलमें कोईभी वानर मनुष्यका रूप धारण नहीं करे, कारण कि इस संत्राममें मनुष्यका चिह्न केवल इमही लोग धारण किये रहेंगे ॥३३॥ हे वानरगण। तुम छोगोंका चिन्ह वानरहीहै, इस कारण तुम सब यही रूप धारण किये रहना, केवल हम सात जन मनुष्यका रूप धारण करकै रात्रुसे युद्ध करेंगे ॥ ३४ ॥ उनमें हम महा तेजस्वी छक्ष्मणजी सखा विभोषणजी, और इनके सचिव चारों राक्षस वस यह सात जन मनुष्यका रूप धारण करके युद्ध करेंगे, इनके सिवाय मनुष्यका रूप धारण किये और जिस कोई कोभी देखेंगे मार डालेंगे॥ ३५॥ सन कार्योंके करनेंमें समर्थ बुद्धिमान स्वामी श्रीरामचंद्रजी धार्मिक विभीष-णजीसे यह कहकर सुवेल पर्वतपर चढ़नेंकी अपनी बुद्धि करते हु-ए ॥ ३६ ॥ क्योंकि, वह सुवेल पर्वतका तट श्रीरामचंद्रजीको बहुत रम-णीयतर दिखायी दिया ॥ ३७ ॥

## ततस्तुरामोमहताबलेनप्रच्छाद्यसर्वाप्टथिवीं महात्मा ॥ प्रहृष्टहृपोभिजगामलंकांकृत्वाम तिसोरिवधेमहात्मा ॥ ३८॥

इस प्रकारसे महा बळवान श्रीरामचंद्रजी शञ्जका वध करनेंके छिये कृतिनश्चय होकर अपनी बड़ी भारी वानर सेनासे पृथ्वीको ढककर हिंदित अंतःकरणसे छंकाके जंगळमें विराजमान होनें छगे ॥ ३८॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे सप्ततिंशः सर्गः॥ ३७॥

अष्टत्रिंशः सर्गः॥

सतुकृत्वासुवेलस्यमतिमारोहणंत्रति ॥ लक्ष्मणानुगतोरामःसुग्रीविमदब्रवीत्॥१॥

श्रीरामचंद्रजी लक्ष्मणजीके साथ सुवेल पर्वत पर चढनेंकी अभिलापा करके वानरराज सुत्रीवजीसे बोले ॥ १ ॥ मंत्र जाननेवाले, धर्मके जा-नकर अनुरागी चित्त और समस्त विधान समझानेंवाळे विभीषणजीसे भी श्रीरामचंद्रजीने कहा ॥ २ ॥ कि चल्लो हम सब जन द्वम ( वृक्ष ) और धातु युक्त सुवेल पर्वतपर चढकर आज वहांपर रात्रि वितामेंगे ॥३॥ और सुवेल पर्वतपरसे जो मृत्युके समय तक दुःख भीग करनेके लिये हमारी भार्याको हरण करकै छे आया है, उस दुरात्मा रावणके गृह दीख पडेंगे ॥ ४ ॥ जिस ऋर राक्षसने राक्षसी बुद्धिक वश होकर, धर्म सदाचार और कुलकी ओर दृष्टि न करके यह निन्दनीय कार्य कियाँहै उस राक्षसोंमें नीच रावणका नाम छेनेंपरभी हमको क्रोध उत्पन्न होताहै, हे सुत्रीव! इम इस रावणके ही अपराधसे समस्त राक्षसोंका नाज्ञ देखते हैं; देखो प्क जन कालकी फांसीमें पड़कर पापाचार करताहै; परन्तु इकले उस दुष्टात्माके अपराधसे उसका समस्त कुलभी नष्ट होताहै॥ ५॥ श्रीरा-मचंद्रजी रावणके प्रति कोधमें भरकर यह वचन कहते सुवेल पर्वतपर वास करनेंके लिये उसके शृङ्गोंपर चढ़ते हुए ॥ ६ ॥ विक्रमवान लक्ष्म-णजीभी बाण सहित धनुष हाथमें छिये एकात्र मनसे श्रीरामचंद्रजीके पीछे २ चले ॥ ७ ॥ तिनके पीछे अपने मंत्रियोंके साथ सुग्रीवजी

चले, और सुप्रीवर्जीक पीछे २ विभीषणजी, तत्पश्चात् हतुमान, अंगद्, नील, मैन्द्, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, पनस, कुसुद, रंभ, जाम्बवान्, सुषेण, शत्रविल, वानरश्रेष्ठ दुसुँख, इत्यादि पर्वतोंके चरनेंवाले वानर वायु वेगसे लस पर्वतपर ॥ ८ ॥ चढ़े और सुवेल पर्वत पर श्रीरामचंद्रजीके निकट पहुँचे; पर्वतपर चढ़नेंके समय लन समस्त वानरोंको कुछभी समय न लगा; वहांपर सबनें चढकर ॥ ९ ॥ लस पर्वतके रमणीय शिखरोंपर आरोहण कर त्रिकृट पर्वतके शिखरपर वसी हुई सुन्दर तोरण छहर दिवारी युक्त आकाशको स्पर्शेदी करती हुईसो ॥ २० ॥ राक्षसोंसे पूर्ण लंका प्ररीको वानर यूथपोंने देखा की टकी भीत और खंबोंपर चढ़े राक्षसोंसे घिरी हुई लस लंकापुरीमें न नील वर्णवाली राक्षसी सैनाकी श्रेणीको मानों दूसरी हुगे प्राचीर (शहर पनाह) तुल्य वानरश्रेष्ठोंने देखी ॥ २३ ॥ युद्धकी अभिलाघा किये वानर गण लन समस्त राक्षसोंकी सैनाको देख रामचंद्रके सामनेही सिंहनाद करने लगे॥ २२॥ तिसके पीछे सन्त्या राग रंजित दिवाकर सूर्य भगवान अस्ता-चलको गमन करते हुए, और रात्री होआई, लस समय पूर्ण चंद्रमाके खदय होनेंसे रात्रिभी प्रदीप्त तुल्य बोध होने लगी ॥ ३३ ॥

ततःसरामोहरिवाहिनीपतिर्विभीषणेनप्रतिनं द्यसत्कृतः ॥ सलक्ष्मणोयृथपयूथसंयुतःसुवेल पृष्ठेन्यवसद्यथासुखम् ॥ १४ ॥

तिसके पीछे श्रीरामचंद्रजी अपने सैनापती वानरयूथप व विभीषण-जीसे पूजित और सन्मानित होकर छक्ष्मणजीके साथ यूथपति और यूथ गणोंके सहित यथा सुखसे सुवेल प्वतके शुंगोंपर वास करने लगे ॥१९॥ इ० श्रीम० वा० आ० लं० अष्टात्रिंज्ञः सर्गः॥ ३८॥

एकोनचत्वारिंशः सगः॥

तांरात्रिमुषितास्तत्रसुवेलेहरियूथपाः॥ लंकायांददशुवीरावनान्युपवनानिच॥१॥

तिसके पीछे वानरोंकी सैनाके यूथप सुवेछ पर्वतके शिखर पर वह

रात्रि विताय छंका पुरीके समस्त वन व उपवनोंको देखते हुए ॥ १ ॥ यह समस्त उपवन, विशाल समान सुखदाई, लम्बे चौड़े और देखतेही मन मोहतेथे, जिनको देखकर वानर गण अत्यन्त विस्मित हुए ॥ २ ॥ वानरोंनें देखाकि इन वन उपवनोंमें, चम्पा, बकुछ, शाकुछ, शाल, ताल छाय रहे हैं, और तमाल कटहरसे छायकर यह वन नागवेलिसे युक्त हैं ॥ ३ ॥ हिन्ताल, अर्ज्जुन, कदम्ब, तिलक, कर्णिकार; व पाटलसे समा युक्त ॥४॥ व फूळे फुळे वृक्षोंसे शोभित होंनेके कारण यह छंकापुरी देव नाथ इन्द्रजीकी अमरावती पुरीके समान शोभित होतीथी ॥ ५ ॥ विचित्र पुष्प और कोंपलवाले लाल पत्तोंसे शोभित वनराजि और नीछवर्णकी पत्र सहित चास उस छंकापुरीको सीमा रहित शोभायमान कर रहीथी ॥ ६ ॥ जिस प्रकार मनुष्य गहने पहरतेहैं, वैसेही वहांके रमणीक वृक्ष मनोहर सुगन्धिवाले पुष्प और फल धारण कर रहेथे ॥ ७॥ वह चैत्ररथ और नन्दनवनकी समान सब ऋतुमें मनोहर, और वहांही वनराजिमें भौरोंके घूमनेंसे वह वन परम रमणीक छगताथा ॥ ८॥ उस वनमें झरनेंकि किनारे, चकई चकवा, जलमुर्ग, बगला, मोर, कोकिल इत्यादि पक्षी नाच २ कर मधुर २ बोछ रहेथे ॥ ९ ॥ सदाही मतवाछे पीक्षयोंसे युक्त भौरोंसें परिपूर्ण कोकिङ गणेंसे वृक्ष समूछ सेवित. प्राक्ष-योंके शब्दसे शब्दायमान ॥ १०॥ अमरोंकी गुंजारसे पूरित, कींचीकी वाणीसे सुद्दावने मनभावने जल कुकुटोंके शब्दोंसे पुरित राक्षसोंके शब्दसे शब्दायमान ऐसे वन उपवनोंमें ॥ ११ ॥ हिंपित व प्रमुदित होकर काम रूपी वानरगण प्रवेश करते हुए; जब वह महा तेजस्वी वानरगण उपवनोंमें पैठे ॥ १२ ॥ तब पुष्पोंका संसर्ग होनेसे सुगन्धित पवन प्राण वायुकी समान चलनें लगा । उस वानरोंकी सैनामेंसे कुछ एक यूथपति यूथसे निकलकर सुत्रीवकी आज्ञासे पताका शोभित लंका पुरीको चले गये ॥ १३ ॥ जानेंके समय वह वानरगण भयंकर शब्द करके मृग, हाथी, सर्प और समस्त पशु पक्षीयोंको त्रासित और समस्त लंका पुरीको कंपायमान करने लगे ॥ ३६॥ वह महा वेगवान वानर गण दोनों चरणोंसे पृथ्वीको ऐसा पीड़ित करनें छगे; कि उनके चरणोंसे उठी हुई धूरिनें आकाशको छाय छिया ॥ १५ ॥ रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी

और पक्षिगण उन वानरोंके भयंकर शब्दसे भीत होकर दशों दिशा ओंमें भाग गये ॥ १६॥ जिसके अतिऊंचे शिखर आकाशको भेदकरके उटेहें वह त्रिकूट पर्वतफूटोंसे छानेके कारण उन वानरोंको सुवर्णकी समान जान पड़नें लगा॥ १७॥ वह शत योजनके विस्तार वाला विशाल सुन्दर दिखावयुक्त समान और ऊंचा श्रीमान् त्रिकूट पर्वत ऐसा ऊंचाथा कि पक्षीभी उसके शिखर पर नहीं पहुंच सकतेथे॥ १८॥ पदचारी मनुष्यों की बात तो दूर रहे वहां पर मनका पहुंचनाभी दुःसा-ध्यथा । उस त्रिकूटके ऊपर वसी हुई रावणसे पाछी जाती हुई छंका-पुरी ॥ १९ ॥ यह छंकानगरी दशयोजनकी छम्बी, और वीस योजनकी न्त्रोडीथी, वह पुरी श्वेत वर्णवाली प्राचीर (कोटकीभीत ) जो कि बाद-टकी समान बडी ऊंचीथी, और सुवर्ण व चांदीके पर्वतोंसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त शोभायमानथी ॥ २०॥ श्रीष्मके अंतमें आकाश जिस प्रकार घटावळी (बादळोंसे) शोभित होताहै, वैसेही बडे २ प्राकार और विमानोंसे छंकानगरी अत्यन्त शोभायमान हो रहीथी॥२१॥ जिस ्छंकामें राजमंदिर जिसमें कि सहस्रो खम्भ छगे हुएथे; जो देखनेंमें कैछास पर्वतकी समान इतना ऊंचाथा कि मानों वह आकाशमें कोई बात ्रिख रहाथा ॥ २२ ॥ और असंख्य राक्षस गण सदा जिसकी रक्षा करतेथे, ऐसा राक्षसराज रावणका वह चैत्य नामक राज मंदिर समस्त ्रंका नगरीका भूषण रूप हुआथा ॥ २३ ॥ पुरीके स्थान २ में मनी-इर कानन दृष्टि आतेथे अनेक प्रकारके धातु उत्पन्न करने वृष्टि पूर्वतोंकी असीम शोभाहोरहीथी, और बीच २ में रमणीय उद्यान शोभा विस्तार कर रहेथे ॥ २८ ॥ विविध भांतिके विहारोंसे युक्त मृग गण निषेवित ्कुसुमोंसे शोभायमान अगणित राक्षसोंसे रक्षित वह छंका पुरीथी ॥२५॥ तिसके पीछे छक्ष्मीवान छक्ष्मणजीके बढ़े भाई श्रीरामचंद्रजी अमरा-वतीकी समान समृद्धार्थ धन अन्न जनसे परिपूर्ण छंका नगरीको देखकर ्अत्यन्त विरमयको प्राप्त हुए॥ २६॥

तांरत्नपूर्णीबहुसंविधानांप्रसादमालाभिरलंकृतांच ॥ पुरींमहायंत्रकवाटमुख्यांददर्शरामोमहताबलेन॥२७॥ इस प्रकारसे श्रीरामचंद्रजी बड़ी भारी वानरी सैनाकें साथ वहां पर विराजमान होकर उस राज्य पूर्ण धवरहरोंकी श्रेणीसे शोभायमान अनेक बड़े २ यंत्र और किवाड़ोंसे युक्त छंका नगरीको देखते हुए॥२७॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये छंकाकांडे एकोनचत्वारिंशः सर्गः॥३९॥

चत्वारिंशःसर्गः॥

ततोरामःसुवेलाग्रंयोजनद्रयमंडलम् ॥ उपारोहत्ससुग्रीवोहरियूथैःसमन्वितः॥ १॥

इसके पीछे श्रीरामचंद्रजी वानरोंकी सैनाके साथ सुत्रीवजीको संगर्छेकर दोयोजनके विस्तारवार्छ सुवेछ पर्वतके शिखर पर चढ़ते हुए॥ ३॥ वहां पर चढ़कर एक मुहूत्ते भरतक टिक दशों दिशाओंको श्रीरामचंद्रजीनें निहारा, तब विश्वकर्माजीकी बनाई त्रिकूट पर्वतके शिखरपर बसी हुई छंका नगरी ॥ २ ॥ श्रीरामचंद्रजीनें देखी, यह पुरी अच्छे नियम द्वारा कम २ से बनाई गईथी, और रमणीकवनभी इसमें चारों ओर शोभायमानथे, उस छंकामें बने हुए ऊंचे द्वारके (गो पुरके) ऊपर राक्षसोंके राजा अति दुर्द्धष रावणको मस्तक पर॥ ३॥ विजय छत्र छगाये;अगर वगर दो इवेत चँवर दुसते सास चंदन सगाये, सास कपड़े व छाछही गहनोंसे भूषित ॥ ४ ॥ और नीछे बाद्रके रंगका सुवर्ण नड़ित उत्तरीय वस्त्र धारण किये, छातीमें ऐरावत हाथीके दांत छग जानेंसे वाव युक्त होनेंके कारण उसके चिह्नसे युक्त ॥ ५ ॥ खरगोज्ञके रुधिरकी समान रंगवाला लाल वस्त्र पहरे सन्ध्याकी धूपसे ढके हुए बादल-के समूहकी समान आकाशमें विराजमान ॥ ६ ॥ वानरोंने और श्रीराम-चंद्रजीनें देखा, ऐसे राक्षसराजको देखतेही सुग्रीवजी सहसा उठ खड़े हुए॥ ७॥ वह सुग्रीव कोषके वेगसे परिपूर्ण और अपने वल विकमसे उत्साहित होकर पर्वतके ऊपरसे छ्ळांग मारकर उसी गोपुरके स्थानमें पहुंच गये जहांकि रावण खड़ाया॥८॥ तिसके पीछे वहां पर भय रहित मनसे कुछ देरतक खड़ेहो रावणके प्रति एक दृष्टिसे देख उसकी तृणकी समान समझ कठार वचन कहनेंछगे॥ ९॥ कि हे निज्ञाचरा हम सर्व लोकके स्वामी श्रीरामचंद्रजीके दासहैं; हम उन पृथ्वीनाथके अनुग्रहसे जिस प्रकारके तेजस्वी हुएहैं, तिस्से तो आज किसी प्रकार हमसे छुटकारा पानेको समर्थ न होगा ॥ १० ॥ वानर राज सुत्रीवर्जी यह कह छछांग मार सहसा उसके मस्तक पर चढ्गये और रावणके शिरपरसे विचित्र मुकुट उतार पृथ्वीपर फेंक दिये, और फिर पृथ्वीपर उतर दुवारा उसके उतर झपटे ॥ ११ ॥ निशाचर रावण सुत्रीवको अति वेग सहित दूसरी वार आते हुए देखकर बोलाकि, हेसुश्रीव ! जबतक तुम हमें दृष्टि नहीं आये तबहीतक तुम सुत्रीवथे, परन्तु अब हीनत्रीवहो जाओगे ॥ १२ ॥ रावणने यह कहकर सुत्रीवजीके दोनों हाथ पकड़ उनको पटक दिया, परन्तु सुत्रीवजीनेभी जलसे छुढ़कती गेंदकी समान शीव्रतासे उठ रावणकी दोनों वाहें पकड़ उसको पृथ्वीपर पटक डाला ॥ १३॥ जब वह परस्पर इस प्रकारसे युद्ध करने लगे, तब दोनोंके अरीरसे पसीना वहने लगा, रुधिरकी धारा बहनेंके कारण दोनोंके देह छाछ होगये, परस्पर छिपटनेंके कारण दोनोंके अरीरिक व्यापार बंद होगये, और दोनोंही एक दूसरेसे मिले हुए सेमल और ढाकके वृक्षोंकी समान शोभित होनें छंगे ॥ १२॥ महाबछवान राक्षसराज रावण और वानरनाथ सुत्रीवजी इस प्रकारसे परस्पर मुका, छात, जांच चनकटा आदिके आघातोंसे एक दूसरे को पीडित करनें छगे ॥ १५ ॥ इस प्रकार बहुत समयतक छंकाके सामने वाळे फाटककी वेदीपर इन दोनोका बाहुगुद्ध होता रहा तिसके पीछे यहां तक युद्ध हुआ कि कभी २ दोनो छात चलायकर कभी २ वह रावण इनके शारीरको उपर उछाछताथा और कभी यह सुत्रीव इसके शरीरकों ऊपर उछाछकर गिरा देतेथे ॥ १६ ॥ तिसके पीछे दोनो दोनोको दवाय एक दूसरेसे लिपट दुर्ग प्राचीरकी लाई में गिरे वहाँ, थोडी देर दोनोही चेष्टा रहित होकर निर्जीवसे पडे रहे और फिर अतिकठि-नतासे पृथ्वी पकड़ वहांसे निकले उसकाल दोनों ही वारंवार लंबी स्वासे ले रहेथे ॥ १७ ॥ कोध शिक्षा और बलके सहित यह मार्गमें घूमते हुए दोनों दोनोंको वारंवार छिपटते हुए ऐसे जान पड़ने छगे कि मानों दोनों र को वारंवार रस्सीसे बांध रहेहैं ॥ १८ ॥ इस प्रकारसे दांत निकछे

सिंह व शार्ट्स छित्रशुके सिहत समरमें आसक्त हो हाथीके पाठोंकी समा-न दोनों दोनों वाहोंसे आघात प्रतिघात करते हुए दोनो ही एक साथ पृथ्वीपर गिरनें छगे ॥ १९ ॥ इस प्रकारसे वह दोनो वीर परस्पर एक दूसरे को वारंवार मारते और उछाछ देतेथे, और, उत्साह शिक्षा व बल सहित अनेक प्रकारकी चतुरता भी दिखाते थे, परन्तु तथापि उन दोनों वीरोंमे से ज्ञीघ्र कोई भी न थका ॥ २० ॥ मतवाले हाथियोंकी समान वह दोनों वीर हाथीकी ग्रुन्डके समान आकार वाली अपनी दौनों भुजाओंसे एक दौनो को निवारण करते हुए बहुत विलम्बतक युद्ध करके मंडलाकर होकर लड़ने लगे ॥ २१ ॥ किसी भोजन करनेकी वस्तु की भोजन करनेके छिये छंड़ते हुए दो बिलावींकी समान यह दौनों वीरभी एक दूसरेका प्राण संहार करनेंमे यह करने छगे ॥ २२ ॥ इस प्रकारसे युद्ध विज्ञारद राक्षसेन्द्र और वानरेन्द्र कभी विचित्र मंडक कभी विविध स्थान गो सूत्रांकार गति कभी विचित्रगत प्रत्यागत ॥ २३ ॥ कभी टेढ़ी और चंक्राकार गति, कभी परस्परका प्रहार बचाय कुटिलतासे चलना, और चोटके प्रहारको युक्तिसे बचाना व कौशल पूर्वक मूर्ष्टिक आदि-से बचना, दूसरे के प्रहार करनेपर आगे को कूद जाना ॥ २८ ॥ शीव्रतासे सन्मुखको दौड़ना, ऊपरको कूद जाना सवित्रह अवस्थिति अर्थात् वित्रह दिखा एक स्थानमें टिके रहना कभी पराङ्मुख गति कभी पीछेको हटकर शीव्रतासे कूद जाना, बगलमें होकर अपद्भृत ( जांच पकड़नेके छिये झुक जाना ) अर्वेषुत ॥ २५ ॥ उपन्यांस कभी अ-

१ मंडलके चार भागके हैं चारि मंडल, करणमंडल, खंडमंडल और महामंडल, जिस मंडलमें एक चरण चलानेका कार्य पडताहै, उसे चारि, जिसमें दौनो चरण चलायें जाते हैं उसे करणमंडल, जहां कही एक करण मंडलोंका संयोग होता, उसे खण्ड, और तीन या इस्से अधिक जहां खण्ड मंडल होते उसे महा मंडल कहते हैं॥

२ दीनों चरणोंका तिरछा चलाना-वैष्णवादि छ स्थान हैं ॥ वैष्णव, संपाद, वैश्वाख, मंडल, प्रत्यालीट, अनालीट,

३ गोमूत्र गति कुटिल भावसे चलना अर्थात् टेढे मेढे हीकर कलना ॥

<sup>8</sup> युद्धका आरंभ करके सन्मुख खंडे रहना॥

<sup>4</sup> राजुको मारनेके लिये पांव उठाकर दौडना राजुवाहोंको न पकड से इस कारण वाहोंको ऊंची किये रहना ॥

पन्यांस इस प्रकारसे युद्ध विज्ञारद पारदर्शी दोनोंही वानरेन्द्र सुप्रीद और राक्षस नाथ रावण चतुरता दिखळायकर घूमने छगे॥ २६॥ इतने-हीमें राक्षस रावण वानर सुप्रीवजीसे अपने छुटकारेका उपाय न देखकर अपनी माया दिखळानेपर तैयार हुआ, इसे जानकर वानरराज सुप्रीव॥ २७॥ रावणको छोडकर आकाशमें कूद गये, वानर राज सुप्रीवजीको न देखकर रावण धोखा खाय वहांपर खड़ाही रहगया॥ २८॥ तिसके पीछे सूर्यके पुत्र वानरराज सुप्रीव अत्यन्त परिश्रमसे निशाचर पति रावणको पराजित और स्वयंभी विजय रूप कीर्ति पाय आति विशाल आकाशको छांचकर वानरोंकी सैनाके मध्यमें टिके हुए श्रीरामचे- द्रजीके निकट पहुंचनेंकी इच्छा करते हुए॥ २९॥

सइतिसवितृसूनुस्तत्रतत्कर्मकृत्वापवनगतिरनी कंप्राविशत्संप्रहृष्टः ॥ रघुवरनृपसूनोर्वर्धयन्युद्ध हर्षतरुमृगगण्मुख्यैःपूज्यमानोहरींद्रः॥ ३०॥

तिसके पीछे हिर्षित अन्तःकरण और पवनवेग तुल्यसे वानरोंकी सनाके बीचमें प्रवेशकर उन वानरोंसे पृजितहो युद्धका वृत्तान्त निवेदन करते हुए श्रीरामचंद्रजीके आनंदको बढानें छगे ॥ ३० ॥ इत्यापे श्रीम-द्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये छंकाकांडे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ अथतस्मित्रिमित्तानिदृङ्घालक्ष्मणपूर्वजः॥ सुग्रीवंसंपरिष्वज्यरामोवचनमब्रवीत् ॥ १ ॥

इसके पीछे दशरथ कुमार श्रीरामचंद्रजी सुत्रीवजीके शरीरमें युद्धके जिह्न देख उनको भेंटकर कहनें छगे॥ १॥ हे सखे तुमनें हमारे साथ विना सछाह कियेही साहस प्रकाश कियाहै, सो राजा छोग कभीभी ऐसा साहसका कार्य करनेंमें नहीं छगतेहैं अर्थात् राजाओंका ऐसा साहस करना अनुचितहै॥ २॥ हे साहसप्रिय वीर! तुमनें जिस प्रकारके महा साहसका कार्य कियाहै, इस्से हमें वानरोंकी सहायताको और विभीष- पाजीकोभी तुम्हारे यहांपर छोटनेंमें संदेह हुआथा॥ ३॥ हे शहदमन १ शहती बाँहै पकडनेंके छिये अपनी बाँहै बढाना॥

कारी! जो करनाथा सो कर चुके, परन्तु अव आगको ऐसा साहस कभी न करना, कारण कि तुम्हारा जो किसी प्रकारसभी कुछ अनभल होगया तो हम सीताको छेकर क्या करेंगे।॥ ४॥ हे महावछवान् शञ्जोंके मारनेवाले। तुम्हारा कुछभी अपमान होनेंपर, हम भरत, उनसे छोटे रुक्ष्मण ज्ञाञ्चन्न अथवा इस अपने ज्ञारीरहीको रुकर क्या करेंगे? ॥ ५ ॥ यद्यपि महेन्द्र और वरुणजीकी तुल्य हम तुम्हारे वल विक्रमको जानते हैं, परन्तु तथापि तुम्होरे अवतक न आनेसे हमनें अपनें मनमें इस प्रकारसे स्थित कियाथा॥ ६॥ कि रणभूमिमें, पुत्र सैना, और वाहनोंके सहित रावणका संहार करके विभीषणको छंकापुरीका राज्य दे देंगे॥ ७॥ हे महाइल फिर अयोध्यामें जाय भरतजीको राज्यभार सोंप अपने इारी-रकोभी त्याग करदेंगे जब श्रीरामचंद्रजीनें ऐसा कहा तब सुशीवजी उनसे बोले॥८॥हे वीर रचुनंदन! हम अपने पराक्रमको जानकर आपकी भार्याके हरण करनेंवाले रावणको देख करभी हम किस प्रकार उसे विना दंड दिये रह सकतेहैं ॥ ९ ॥ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुनकर सुत्रीव-जीकी बड़ाई करते हुए छक्ष्मी सम्पन्न छक्ष्मण जीसे बोले॥१०॥ कि आओ हम सब जन सुशीतल जल और फल मूल शोभित वनस्थलीका आश्रय छे सैनाको विभाग कर व्यूहकी रचना करकै उसमें टिकें॥ ११॥ इस समय इम लोकोंका क्षय करनेवाले भयंकर भय चिह्न देखतेहैं इस युद्धमें जोकि होनेंवालाहै, अनेक २ वीर्यवान ऋक्ष, राक्षस और वानर गणोंका विनाश होगा ॥ १२ ॥ यह देखो भयंकर पवन चल रहींहै पृथ्वी और पर्वतोंके शिखर तरु कंपायमान होरहेंहैं; और समस्त पर्वतभी शब्दायमान होर-हे हैं ॥ १३ ॥ व्यात्र सिंहादि हिंसक जन्तुओंकी समान भयंकर ऋर जलद जाल ( वादल ) रुधिरकी बूंदोंसे मिला हुआ अशुभ जल वर्षातेहैं ॥ १४॥ सन्ध्यामें ठाळ चन्दनकी समान ठाळ ठळाई रंगसे दारुण मूर्ति धारण-कींहै, सूर्य मंडलसे अग्निके अंगारे जलते हुए गिरतेहैं ॥ १५॥ दीन स्व-भाव कूर बुरे पशु और पक्षीगण सूर्यके सन्मुख होकर बड़ी दीनतासे रोतेहैं; कि जिनको सुनकर अत्यन्त भय उत्पन्न होताहै ॥ १६ ॥ रात्रिमें चंद्रमा उदय होकर छोकोंको संताप किया करताहै; और प्रलय कालकी

समान उसके चारों ओर काली और छाल किरणें दिखलाई देतीहैं हे ल-क्ष्मण! चंद्रमाका ऐसा विपरीत भाव बहुतही बुराहै ॥ १७ ॥ हे रुक्ष्मण देखो। सूर्यके मंडलमें नीले दाग दिखलाई देतेहैं; चंद्रमाकी भांति सूर्य मंडलभी रूला, छोटा, बुरा और लाल वर्णका होगयाहै ॥ १८॥ हे ल-क्ष्मण चंद्रमाके प्रति नक्षत्रमें यथावत् न टिकनेंसे निश्चय ज्ञात होताहै कि मानो शीव्रही प्रख्य काल आया चाहताहै ॥ १९ ॥ गिद्ध, बाज, और कोंये ऊपरसे सहसा गिरतेहैं, और शृगालियां मानों ऊंचे स्वरसे अञ्चभ समाचारकोही प्रगट कर रहीहैं ॥ २० ॥ वानर राक्षसोंके छोड़े हुए वृक्ष शूळ और खङ्गादिकोंसे मरी हुई सैनाके मांस व रक्तसे यहांकी, पृथ्वी प-रिपूर्ण होजायगी ॥ २१ ॥ हे छक्ष्मण ! जो कुछभी हो वानर गणींके सा-थ वल पूर्वकं आज हमं रावणसे पाली जाती हुई दुर्द्धर्ष लंकापुरीमें प्रवेश करेंगे ॥ २२ ॥ वीर श्रेष्ठ महाबळवानं श्रीरामचंद्रजी छक्ष्मणजीसे यह कहकर पर्वतके शुक्कसे नीचे उतरनेंकी इच्छा करते हुए॥ २३॥ धर्मा-त्मा श्रीरामचंद्रजीनें उस पर्वतपरसे उत्तर शत्रुओं करके बड़े दुःख-सेभी भयभीत न होनेंवाछी अपनी वानरी सैनाको देखा ॥ २४ ॥ सु-श्रीवजीके साथ श्रीरामचंद्रजीनें, कवच वरूतरादिकी सामश्री धारण कर सुग्रीवजीको व्यूह बनानेंके छिये कहा और युद्ध करनेंके छिये वानरों-को आज्ञादी ॥ २५ ॥ तिसके पीछे महा बळवान श्रीरामचंद्रजी विजय मुहूर्त्तमें बड़ी भारी सैनाके साथ धनुष धारण करके छंकापुरीकी ओर मुंख कर संग्राम करनेंको चले ॥ २६ ॥ जब श्रीरामचंद्रजी चले तौ वा-नरराज सुत्रीन, इनुमान ऋक्षराज, जाम्बनाच् नल नील और लक्ष्मण इनके पीछ २ चले ॥ २७ ॥ रीछ और वानरोंकी बड़ी भारी सैना वि-स्तारित पृथ्वीके एक बड़े भागको ढक कर रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी-के पिछे २ गमन करने छगी ॥ २८॥ शबुओंका विनाश करनेमें सम-र्थ हाथियोंके समान आकारवाले वानरोंने गमन करनेंके समय असंख्य पर्वतोंके शिखर और बड़े २ वृक्ष ग्रहण कर छिये ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे श्राञ्जोंके मारनेंवाछे श्रीरामचंद्रजी बहुतही शीघतासे राक्षस रावणकी छंकापुरीके द्वारपर पहुंचे ॥ ३० ॥ यह छंकापुरी बहुत सारी पताका-

ओंके छगनेंसे ज्ञोभायमान होरहीथी, रमणीक फुछ वाडियोंसे ज्ञोभितथी; उसकी दुर्ग प्राचीर अति विचित्रथी, परिखा ( खर्द ) व द्वारोंपरके स्थान अति विशालथे; इस कारण बड़े दुःखसेभी वहां कोई नहीं पहुंच सकता-था॥ ३१ ॥ देवताओंकोभी आते दुःखसे प्रवेश करनेंके योग्य छंकापुरी-पर श्रीरामचंद्रजीके बचनोंसे प्रेरित वानर गण यथायोग्य स्थानोंको दबाय २ बैठगये ॥ ३२ ॥ इस प्रकारसे श्रीरामचंद्रजी धनुष धारण करके अनुज रुक्ष्मणजीके साथ पर्वतके शिखर समान ऊंचे उत्त-र द्वारको रोककर अपनी सैनाकी रक्षा करनें छगे ॥ ३३ ॥ महाराजाधिराज दश्ररथजीके पुत्र श्रीरामचंद्रजी वीर लक्ष्मणजीको साथ छेकर रावणसे रक्षित छंकापुरीमें प्रवेश करते हुए ॥ ३४ ॥ जहां पर रावण स्वयं विराजमान था रामचंद्रजीके सिवाय और कोईभी उसकी रक्षा करनेंको समर्थ नहीं होगा यही विचार कर वीरदशरथकुमार श्रीरामचंद्रजी छक्ष्मणजीके सहित स्वयं उस रावणपाछित छंका पुरीके इत्तर द्वारको चेर छेते हुए॥ ३५॥ वरुणजीसे रक्षित महासागर और दानवोंके दछसे रक्षित पाताळ पुरीकी समान शस्त्रिक्ये भयंकर रूप राक्षसों करके सर्व प्रकारसे व रावणसेभी रक्षा किया जाताहुआ, उत्तर द्वारके देखनेंसे अल्पनीर्य वालोंको अत्यन्त भय लगताथा ॥ ३६॥ ३७॥ और वहां पर वानर छोगोंने राक्षस वीरोंके अनेक अस्त्र और कवच देखे सेनापित नील वानरोंकी सैनाके साथ पूर्व द्वार पर पहुंचा ॥ ३८ ॥ इन नीलके साथ वीर्यवान मैन्द और द्विविद यह दौनों वानरभीथे महा वली वालिके पुत्र अंगदनी दक्षिणके द्वार पर गये ॥ ३९ ॥ अंगदनीके गज, गवय और गवाक्ष, यह चार वानरभी दक्षिण द्वार परगये। महावीर इनुमानजीनें पश्चिम द्वारको जायकर वेर छिया ॥४०॥ प्रजङ्घ, तरस,व और दूसरे वीर सैनापति उन हनुमानजीके साथ दक्षिण द्वार परगये, और मध्यके गुल्म पर स्वयं सुत्रीवजी जाउठे॥ ४१॥ कि जिनके साथ सर्व वानरश्रेष्ठथे, कि जिनमें गरुड़ और पवनकी समान बळथा, इस वानरोंकी सैनामें छत्तीस करोड़ विख्यात वानरोंके यूथपथे॥ ४२॥ यह सब वानर वहां पर मिलकर

आये कि जहां सुग्रीवर्जाथे, रामचंद्रजीकी आज्ञासे छक्ष्मण और विभी-षणजीनें ॥४३॥ छंकाके प्रत्येक द्वार पर करोड़ २ वानरोंको नियुक्त करते हुए सुषेण जाम्बवान् बहुतसी वानरोंकी सैनाको संगलेकर श्रीरामचंद्रजीके पीछे ॥ ४४ ॥ अत्यन्त निकटवाळे मध्य गुल्म पर बहुतसी सैनाके साथ जाय टिके इस प्रकार वानर ज्ञाई छगण कि जिनके दांतभी सिंहकी समान तीक्ष्णथे, वृक्ष और पर्वतोंको धारण करके हिंवत मनसे युद्धकी राह परखर्ने छगे ॥४५॥ नख और दांतोंको आयुध बनाये विचित्र देहवाले वह वानरगण कोधमें भरकर अपनी पूंछको फटकारने अंग चलानें और मुख विरानेंके आकार करनें लगें।।४६॥इन वानरोंमें किसीर के दश हाथियोंका बलथा, किसी २ के शत हाथियोंका बलथा, और किन्हीं २ में हजार हाथियोंकी समान बल विक्रमथा ॥४७॥ उन वानरोंमें कोई २ अमोच सङ्घ और कोई २ के शत अमोच सङ्च हाथियोंकी समान बळज्ञाळीथे, और कोई २ यूथपतिसे ऐसे बळज्ञाळीथे, कि उनकी तुळना किसीके साथ नहीं हो सकती ॥ ४८ ॥ टीढ़ियोंकी समान उस वानरोंकी सैनाका ऐसा विचित्र समागम हुआथा कि पहले कभी भी ऐसा समागम नहीं हुआथा ॥ ४९ ॥ छंका पर पहुंचे हुए वानर गणों करकें वहांकी पृथ्वी और कूदते फांदते हुए वानरोंसे आकाश परिपूर्ण हो रहाथा ॥ ५०॥ इनके सिवाय युद्धकी अभिलाषा करके असंख्य वानर और रीछगण चारों ओरसे छंकांके द्वारों पर आय २ जुटनें छगे॥ ५१॥ उस समय समस्त पर्वतश्रेष्ठ गिरि त्रिकूट समस्त वानरोंसे छाया हुआ जान पड़नें लगा, अति द्वार पर सन्निवेशित सैनाका वृत्तान्त जाननेके लिये एक कोटि वानर गण छंका पुरीके चारों ओर घूमनें छगे॥ ५२ ॥ छंका नगरी, वृक्ष हार्थोंमें लिये वानरों करके इस प्रकार सर्व भावसे वेरी गई कि वहां पवनका प्रवेश करनाभी कठिन ज्ञात होंनें लगा॥ ५३॥ मेघाकार और इन्द्र तुल्य पराक्रम कारी वानर गणोंसे पीड़ित होकर राक्षस गण अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ५४ ॥ समुद्रके सेतु बँघनेंसे जिस प्रकार उसके जलका अत्यन्त भयंकर शब्द होताहै, वैसेही अतिभारी वानरोंकी सैनाका तुमुल शन्द प्रगट

होनें लगा 🟶 ॥ ५५ ॥ उस बड़े भारी शब्दसे पर्वत, वन कानन प्राकार और फाटकोंके सहित समस्त छंका द्वीप वारंवार कम्पायमान होने रुगा ॥ ५६ ॥ अधिक क्याकहैं उस समयमें वह वानरोंकी सैना श्रीराम-चंद्र रुक्ष्मण व सुग्रीवजी करकै रक्षित होनेंके कारण देवता व राक्षसोंसे-भी जीतनेके अयोग्य जान पड़तीथी ॥ ५७ ॥ श्रीरामचंद्रजी इस प्रका-रसे राक्षसोंका वध करनेंके छिये सैना स्थापनकर कर्तव्याकर्तव्यका निश्चय करनेंके छिये मंत्रियोंके साथ सलाह करनेंमें लगे और वार्वार कार्यका निर्णय करनेमें आगे बढ़े ॥ ५८ ॥ श्रीरामचंद्रजी साम दाम भेद दंड इन चारों उपायोंको जानतेथे, परन्तु उपस्थित का-र्थमें शेष उपाय अर्थात दंड देनाही श्रेष्ठ विचार करके राजधर्ममें मन लगाते हुए और विभीषणजीकी परामर्शके अनुसार कर्तव्य स्थिर करके ॥ ५९ ॥ वालिके पुत्र अंगदजीको बुलायकर उनसे बोळे, कि हेसीम्य! तुम हमारे वचनोंको जायकर रावणसे कहना; ॥ ६० ॥ तुम निर्भय होकर समस्त छंका पुरीको छांचते हुए चछे जाना, और राक्षसोंका भय छोड़ उनसे कहनाकि हेलक्ष्मीरहित, ऐश्वर्यहीन मृत्युके निकट पहुंचे चेतना रहित राक्षस ॥ ६१ ॥ ऋषि, देवता, गन्धर्व, अप्सरा, सूर्प, यक्षू और राजाओंका ॥ ६२ ॥ जो पाप विनाविचारे व गर्वसे तुमनें कियाहै, उस पापके भोगनेंका समय अब आगयाहै; अब उन पापोंका दारुण परिणाम फंलनाही चाहताहै, ब्रह्माके व्रदानसे ये गर्व तुमको हुआहै, आज वह चूर्ण कर देंगे॥ ६३॥ तुमनें जो हमारी भार्या-का हरणहरूप अपराध कियाहै; हम उसका उचित दंड देनेंके लिये

<sup>\*</sup> कित्त ॥ चढ़त कटक महाराज रामचंद्रजीके गरद गगन रिव इंपिगो झडाकदे ॥
फूटिगो जलधवन्य लूटिके दुवनपुर, लूटिगोमवीस वन हिटगो हडाकदे ॥ श्रीपित सुजान
भने चिरिगो बराह रद फिरिगो सुमेरिगिरिशो घड़ाकदे ॥ धुंधरकी घरिनमें फलक्यो फिनन्द
फन दरकी कमठ पीठ कड़की कड़ाकदे ॥१॥ डज्ज्जल अमल आभा अधिक विराजमान गंगाकी
तरंग सुर लोककी निसेनीहे ॥ रसरीद्र पूरन सरस्वती सीहत जहां स्यामता सहित रिवसुता
सुखदैनीहे ॥ भट अवतंश महाराज रघुवंश मणि कहें रसक्षण जाकी धारा अति पैनीहे ।
महामदमत्त बल्जन्त बड़े बैरिनको तारिवेको थारी तरवार यो त्रिवेनीहे ॥ २॥ जानदेहों भरत
अवध सब जान देहों जान देहों कीशिला हमारी मात प्रानकी ॥ जानदेहों सकल जहानको
सुकीनकाम कहं रघुनाथ ऐसी वचन प्रमानकी ॥ जानदेहों लपन सुकंठमें विचार कहीं
जान देहों खेल पेल अपने सवानकी । जानदेहों धनुष कमान वान जान देहों; जानदेहों जान
पै न जान देहों जानकी ॥

साक्षात् कालकी समान लंकाके द्वारपर टिक रहेहैं ॥ ६४ ॥ यदि हमारे साथ युद्ध करनेंही की तेरी इच्छाहै, तौ युद्धमें हमारे हाथसे तेरी मृत्यु होनेपर तेरे भाग्यमें देवता महर्षि राजाओंकी गति प्राप्त होगी॥६५॥ रे राक्षसाधमा तैने जो बळ और मायाका आश्रय करके हमारी कुटीसे दूरकरके सीताको हरण कियाहै, अब वही बल और वही माया तुमको दिखानी चाहिये ॥ ६६ ॥ यदि तुम सीताको समर्पण करके हमारे शरणागत नहोंगे; ते। जान छेनािक अत्यन्त तीखे बाणोंसे हम समस्त लोक राक्षस शून्य करेंगे; इस्से जानकीको देदे क्योंकि जानकी किसी प्रकारसे इम नहीं छोड़ सकते 🛞 ॥ ६७ ॥ धर्मात्मा राशस श्रेष्ठ विभी-षण हमारी शरणमें आयेहैं; हम इनकोही निष्कंटक छंकाका राज्य व तुम्हारा सब ऐइवर्य दान कर देंगे॥ ६८॥ तुम जिस प्रकारके पापा-चारी और सज्ञानहोनहो,और तिसपर ऐसा अधम्माचरण करके इन मूर्स मंत्रियोंकी सहायतासे अब अधिक काळतक राज्य नहीं कर सकोगे॥६९॥ हेराक्षस । यदि श्वरणमें आना तुम्हारा मन माना न होवे तो धीरता और ज्ञारताका आश्रय छेकर युद्ध करो कारणिक युद्ध करने पर हमारे चलाये हुए बाणोंसे तुम्हारा देह पवित्रहो जायगा, और तुमने जन्मसे लेकर अबतक जो पाप कार्य कियेहैं उनसे तुम्हारा छुटकाराही जायगा॥ ७०॥ हे निज्ञाचर। तुम यदि पक्षीकी देह धारण करके त्रिलोकीक मध्यमें भी चूमोगे,तथापि हमारी दृष्टिसे अलग हो जानेंको अथवा अपने जीवनके रक्षा करनेंको तुम समर्थ न होगे।।७१।।अब तुम्हारा जीवन हमारे ही हाथमें हैं; इस कारण तुम्हारे हितके निमित्त ही कहते हैं, कि तुम पर लोक सदगति श्राप्त करनेके लिये दानपुण्य जो कुछ करने हैं वह कर लो, और तुम्हारा मरण देखकर छंकानगरी प्रमुद्ति होवै॥ ७२॥ दुष्करकर्म करने वाले श्रीरामचंद्रजी करके इस प्रकारसे कहे जाकर ताराकुमार अंगदजी सृतिमान अग्निकी समान आकाश मार्ग में गमन करने 🗯 ॥ ७३ ॥

<sup>\*</sup> खर भर भये छंक संकित सब रजनीचर अकुछाते हैं। सिंह न जात वह तेज वदनकी सूँदि नयन रह जाते हैं।। दाह कछंक कीस सोइ आयंड श्रवनित्छागि सुनाते हैं।। कौन विधाता अवकी राखि यह कहते विछखाते हैं।। किह छंकेशहि पोच शोच सब पुरवासी घवडाते हैं। बिन पूछे मग छंका गढकी कर जोरे बतलाते हैं। मुक्कुट शीशकर गदा विराज सूर्य तेजमन भाते हैं। दशशीव मानके मथन हेतु बलशीव वालिसुत आते हैं।।

इसके पीछे एक मुहूर्त भरके बीचमें रावणके मंदिर पर पहुंचकर मंत्रि लोगोंके साथ बैठे अबिचालित हृद्य रावणको अंगद्जी देखते हुए॥७४॥ तिसके पीछे सुवर्णके वाजूसे भूषित प्रदीत अग्निकी समान वानरश्रेष्ठ अं-गद्जी रावणके निकट ही आकाशसे उतर स्वयं अपना नाम सबको सुनाय मंत्रियोंके सहित रावणसे वह श्रीरामचंद्रजीके कहे हुए वचन यथा-र्थ २ कहनें छगे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ अंगदनी बोले कदाचित्त तुमने हमारा नाम सुनाही होगा, जो न सुना हो ती अब सुनों कि हम वालिके पुत्र हैं और अंगद हमारा नामहै। इस समय दुष्कर कर्म करनेवाले श्रीरामचंद्रजीके दूत होकर यहां आये हैं ॥ ७७ ॥ कौशल्याजीको आनंद बढ़ानेवाले श्रीरामचंद्रजीने तुमसे कह दियाहै कि-रे पुरुषोंमें नीच कूर ! तुम छंकापुरीसे निकल हमसे युद्धकरो ॥ ७८ ॥ हम पुत्र जाति नांधन और मंत्रियोंके सहित तेरा संहार करेंगे रावण तुम्हारे मर जानेंपर त्रिभुवनकी व्याकुलता और वबडाहट जाती रहेगी ॥ ७९ ॥ हम तुम्हारा संहार करके देव दानव, यक्ष, गन्धर्व सर्पे राक्षस और ऋषि छोगोंके कण्टकका उद्धार करेंगे ॥ ८० ॥ तुम इमारे चरणोंमें झुककर आदर सहित यदि हमको जानकी न देदोंगे तौ निश्चयही तुम नाजको प्राप्त होगे; और तुम्हारा समस्त ऐइवर्य विभीषणका हो जायगा ॥ ८९ ॥ जब वानरवीर अंगद्जीने इस प्रकारके कठोर वचन कहे तब राक्षसोंका राजा रावण कोधके वज्ञा हुआ ॥ ८२ ॥ वह रावण अत्यन्त ही क्रोधके वशहोकर अपने मंत्रियोंसे बोला कि तुम अभी इस वानर को पकडकर इसका प्राण संहार कर डालो ॥ ८३ ॥ रावणके ऐसे वचन सुनकर घोर रूपवाले चार निज्ञाचर उन प्रदीप्त अग्निकी तुल्य अंगदजीकी पकडनेके लिये तैयार हुये ॥ ८४ ॥ वीरश्रेष्ठ बुद्धिमान तारा कुमार अंगद्जीने समर्थ होकर भी अपना बल राक्षसोंको दिखलानेके लिये स्वयं ही अपनेको पकड़वा दिया ॥ ८५ ॥ जब राक्षस छोग अंगदजीकी वां हे बांध रहे थे, तब अंगद्जी सहसा उन राक्षसोंके सहित पर्वतक शृङ्गींकी समान छंचे बडे भारी राज मंदिरपर कूदकर चढ गये ॥ ८६ ॥ अंगदजीके कूदनेंके समय राक्षस छोग ऐसे त्रासित हो उठेकि वह समस्त राक्षस रावणके सामनेही पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ८७ ॥ तिसके पीछे महा

प्रतापी अंगदजीनें पर्वतके शिखरकी समान ऊंचे रावणके राज मंदिर पर चढ़कर उस पर बलसे एक पद प्रहार किया ॥ ८८ ॥ बज्रधारी इन्द्रजीके वत्र मारनेंसे जिस प्रकार पूर्व कालमें हिमाचलका शृङ्ग चूर्ण होगयाया वैसेही रावणके सन्मुख उसके देखते २ राज मंदिर फटकर गिर पड़ा ॥८९॥ इस प्रकारसे अंगदनी राज मंदिरके शिखरको तोडकर वारंवार अपना नाम सबको सुनाय अत्यन्त घोर सिंहनाद करते हुए आकाशको **र**छल गये ॥ ९० ॥ वीर अंगद्जी इस प्रकारसे राक्षसोंको दुःखी और वानर गणोंको हर्ष उप जाते हुए वानर गणोंके वीचमें वैठे श्रीरामचंद्रजी के निकट पहुंच गये ॥ ९१॥ राजमंदिरके टूटनेंपर रावणको अत्यन्तहीं कोध उत्पन्न हुआ और वह श्रीरामचंद्रजीके दूतका बल और अपने होंनेवाले विनाशको निश्चय जानकर चिन्ता सहित वारंवार छंवे २ इवास छेने छगा ॥ ९२ ॥ इस ओर महा बळवान श्रीरामचंद्रनीभी, हार्षित किल किलात वानर गणोंसे वेष्टित होकर श्रुका नाश करनेंके लिये युद्धमेंही अपने मनको लगति हुए ॥९३॥ पर्वताकार महावलशाली सुषेणभी कामरूपधारी वहत सारे वानरोंकी सैना संगलेकर आगे वढ शोभायमान हुआ ॥ ९४ ॥ वह अजेय सुषेण नाम वानर कपिराज सुत्रीवजीकी आज्ञासे तारागणींसे घिर हुए चंद्रमंडलकी समान वहुत सारी सैनाको साथ लेकर लंकाके समस्त द्वारोंपर यूमनें लगा॥ ९५॥ लंकाके मयदानमें समुद्रकी सीमातक उठी हुई असंख्य असौहिणींक प्रमाणवाली वानरोंकी सेना देखकर॥९६॥ राक्षस लोगोंमेंसे कोई २ विस्मित हुए कोई २ भीत हुए और कोई २ रणके उत्साहसे मत्त होकर अतिशयं आनंदको प्राप्त हुए॥ ९७॥ वानरोंकी सैनानें छंकाके दुर्गकी भीतको छाय छियाथा; जिस्से ऐसा ज्ञात कि वानर गणोंके घेरनेंसे प्राकार ( दुर्गकी भीत ) गिरकर पृथ्वीमें **भिल्ल गया, ऐसा दीन भाव युक्त राक्षसोंने देखा ॥ ९८ ॥ यह देखकर** राक्षस लोग भयके मारे हा। हा। कार करनें लगे ॥ ९९॥

> तिस्मन्महाभीषणकेप्रवृत्तेकोलाहलेराक्षसराज योधाः ॥ प्रगृह्यरक्षांसिमहायुधानियुगांतवा ताइवसंविचेरुः ॥ १०० ॥

इस प्रकारसे राक्षसोंकी राजधानी छंकापुरीमें कठोर कुछाहछ होनें छगा, तब वीर राक्षस गण प्रचंड अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके युगान्त काछके राहुकी समान इधर उधर घूमनें छगे॥ १००॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये छंकाकांडे एकचत्वारिंशः सर्गः॥ ४१॥

द्विचत्वारिंशः सर्गः॥

## ततस्तेराक्षसास्तत्रगत्वारावणमंदिरस् ॥ न्यवेदयन्पुरींरुद्धांरामेणसहवानरैः॥१॥

इसके पीछे राक्षस लोगोंने रावणके गृहमें प्रवेश करके निवेदन किया कि श्रीरामचंद्रजीनें सैनाके समेत छंकाप्रुरीको वे चारों ओरसे घेर छिया॥ १ ॥ पुरीके रोके जानेंका समाचार सुनतेही राक्षस रावण क्रो-धके मारे अधीर होगया, और प्रति द्वार पहलेसे दूनी सैना नियतकर स्वयं बडे ऊंचे धवरहर पर चढ़ा ॥ २ ॥ और देखांकि शैल, वन, और कानन सहित समस्त छंका असंख्य युद्धकी अभिलाषी वानरगणोंसे विर रहींहै ॥ ३ ॥ उन सब वानरोंके बढे भारी जमाओंसे मानों छंकापुरीका वर्ण पीलासा हो रहाथा इनको देखकर रावणके मनमें यह चिन्ता होनें छगी कि किस प्रकारसे वानरोंका नाज्ञ किया जाय ॥ ४ ॥ बहुत देरतक यह चिन्ता करके वह धीर धारण करके नेत्र फैछाय २ राम रूक्ष्मण और उनकी सैनाके समूहको देखनें लगा ॥ ५ ॥ वहांपर श्रीरामचंद्रजीनें हर्षित अंतःकरणसे सैनाके सहित छंकापुरीके प्राकारके निकट पहुँच ग्रुप्त राक्षसोंकी पुरी छंकाको सब जगह राक्षसोंसे पूरित होकर रक्षाकी जाती हुई देखा॥ ६॥ घ्वजा पताकाओंसे शोभायमान छंकापुरीको देखतेही सीतापति रचनाथजीके विरहसे उत्पन्न हुए दुः-लकी अवाई हुई और इसी समय श्रीरामचंद्रजी मनही मनमें कहनें लंग ॥ ७ ॥ हाय । इसी स्थानमें वह मृग छौनाकेसे नेत्रवाली कुशाङ्गी जनककुमारी जानकी हमारे लिये पीडित और शोकसे संतापित होकर पृथ्वीमें शयन करतीहैं ॥ ८ ॥ श्रीरामचंद्रजी इस प्रकार वैदेहीजीकें दुःखको विचारकर अत्यन्तही कातर हुए; और श्रीष्रही युद्ध करनेके छिये

उन्होंने वानर लोगोंको आज्ञादी ॥ ९॥ वानर लोग सरलतासे कर्म करनें वाले श्रीरामचंद्रजीकी इस प्रकारसे आज्ञा पाय समस्तही वानर एक साथ आगे बढ़नेंके लिये सिंहनाद करर के चारों दिशाओंको परिपूरित करते हुए ॥ १० ॥ उस काळमें वह वानरयूथपतिगण समस्तही "हम छोग् पर्वतोंके शिखरसे इस छंका नगरीको तितर वितर करेंगे अथवा घुमाकर **उसको चूर्ण कर डालेंगे," इस प्रकारसे स**बही मनमें कहनें लंगे॥ ११॥ ़ वह वानरोंके समस्त यूथप पर्वत शृङ्ग बड़े २ शिखर और अनेक प्रकारके वृक्षोंको उलाङ्कर हाथमें हे छङ्नेंको तैयार हुए॥ १२॥ राक्षसोंके नाथ रावणने देखा कि असंख्य वानरोंकी सैना श्रीरामचंद्रजी-का प्रिय कार्य सिद्ध करनेंके छिये छंकापर चढ़ी ॥ १३ ॥ इस प्रकारसे वंह शिला और वृक्षोंको लेकर युद्ध करनेंवाले अरुण मुख स्वर्णकी स-मान प्रभावान वानरगण श्रीरामचंद्रजीके छिये जीवतक छोड्नेंको तैया-र होकर सबही छंकाकी ओरको धाये ॥ १८ ॥ वह वानरगण छंका नगरीके निकट आयकर वृक्ष और पर्वतों शिखर व मुष्टि प्रहारसे छंका-के पुरीके प्राचीर ( भीत ) और असंख्य फाटक तोड़नें फोड़नें रुगे॥१५॥ वह वानर गण अति वि २ पर्वतके टुकड़ोंसे, तिनकोंसे, काठसे व धूल डाछ २ कर निर्मेल जलसे शोभायमान लंकाके खांबेको पूर्ण करने **छुगे॥** १६॥ और जो समस्त वीर कि छंकापुरीकी प्राचीरपर चढ़गये, उनमें कोई २ वानर सहस्र यूथका अधिपति था कोई करोड़ यूथका और कोई २ ज्ञात करोड़ यूथका स्वामी था, वह वानरगण छंकामें प्रवेश करके कांचन निर्मित तोरण और कैछाश पर्वतकी समान उन तोरणोंके अपर बने हुए बड़े स्थानोंको तोड़नें फोड़नें छगे ॥१७॥१८॥ महा गनकी समान अगणित वानरगण ऊपरको छलांगें भरते तड़कते, व गर्जते हुए लंकाके चारों ओर पूर्वनें छगे ॥ १९ ॥ दोहा ॥ जयति जयति श्राता सहित, महा-बली रचुराज ॥ राघव पालित सूर्य सुत, जीतीई सहित समाज ॥ २०॥ इस प्रकारसे पुकारते व गर्जन करते हुए कामरूपी वानर गण छंकाके प्राकारपर चूमनें छगे॥ २१॥ यूथपित वीर सुबाहु, वीरवाहु, नल और पनस यह यूथपति गण सैनाको नगरीमें प्रवेश करानेके छिये छंकाकी छहरिदवारीको तोड़ते पुरमें प्रवेश करते हुए, इसी समय इन वानर वी-

रोंनें छंकाके निवास स्थानको पीड़ित किया २२ ॥ कुमुद नाम रण वि-जयी महा बळवान् वानर दश करोड़ वानरोंको संग छेकर पूर्वके द्वारको घेर छेता हुआ ॥ २३ ॥ व उसी कुमुदकी सहायता करनेके छिये वहु-तसे वानरोंको साथ छिये वानरश्रेष्ठ प्रसभ, और महाबाहु पनस नाम वानरभी तैयार हो खड़ा होगया॥ २४॥ वीरश्रेष्ठ वळवान वानर ज्ञात-बाले वीस करोड़ वानरोंकी सैनाके सहित लंकाके दक्षिणद्वारको घर ले-ता हुआ ॥ २५ ॥ ताराका पिता बछवान सुषेण करोड़ २ वानरोंकी सैना-को संग छेकर छंकाके पश्चिमद्वारपर विराजमान हुआ ॥ २६ ॥ उत्तर द्वारको घरकर महा बळवान श्रीरामचंद्र रुक्ष्मणजीके साथ खड़े हुए औं-र सुत्रीवर्जी श्रीरामचंद्रजीकी सहायता करनेंके लिये तैयार होगये ॥२०॥ भयंकराकार महावीर्यवान, महाकाय गोपुच्छ गवाक्ष नामक वानर एक करोड़ वानरोंको साथ छेकर श्रीरामचंद्रजीकी पार्श्वमें रक्षा करनें छगा ॥ २८ ॥ व श्रीरामचंद्रजीकी दूसरी बगलमें शत्रुओंका तपानेंवाला महा बळवान धूम्र करोड़ रीछोंके साथ विराजमान होनें छगा ॥ २९ ॥ कवच बरूतर पहरे गदा हाथमें लिये महा वीर्य विभीषणजी अपने चारों मंत्रियोंके साथ महा बळवान श्रीरामचंद्रजीके निकट पहुंचे ॥ ३० ॥ गय, गवाक्ष, गवय, शरभ, और गंधमादन यह कई एक वानरगण सम-स्त वानर सैनाकी रक्षा करनेंके लिये चारों ओर घूमनें लगे ॥ ३१ ॥ निज्ञाचर पति रावण यह समस्त वृत्तान्त जानकर अत्यन्तही क्रोधके वज्ञ हुआ, और ज्ञीत्रही अपनी सैनाको युद्ध करनेंके अर्थ बाहर निकलनेकी आज्ञा देतां हुआ ॥ ३२ ॥ राक्षस लोगोंनेंभी रावणके मुखसे यह वचन सुनकर भेरी बजाकर उसके शब्दके साथ इस आज्ञाका सब कहीं प्रचार कर दिया ॥ ३३ ॥ तिसके पीछे चारों ओरसे राक्षस लोगोंकी सुवर्णकोणाभिहत सोनेके दंढे से ताडित और चंद्रमाकी समान उनले मुखवाले टकनोंसे युक्त भेरियें बजनें छगीं ॥ ३४ ॥ घोर रूपवाछे राक्षस छोगोंकी मुख पवनसे परि-पूर्ण हो घोर शब्दसे युक्त सैकडों हजारों शंख एक समयमेंही बजनें छगे ॥ ३५ ॥ मेचमाल्यके साथ विज्ञछीके मिछनें और बगछोकी छंगा-रके सम्मिलित होनेसे जिस प्रकार शोभा होतीहै वैसेही शुक्रपशीकी

समान नीळे देहवाळे राक्षस छोगोंके मुखमें छगे हुए शंख शोभायमान हुए ॥ ३६ ॥ इसके पीछे राक्षस लोग रावणकी आज्ञा पाय प्रलयकालके समय उछलते हुए समुद्रकी तरंगोंकी समान महावेगसे बाहर निकल कर चले ॥ ३७ ॥ इन राक्षसलोगोंको आते देखकर वानरोंकी सैना चारों ओरसे सिंहनाद करनें छगी. कि जिस्से बहुत दूर पर टिका हुआ मलयपर्वतभी शृङ्ग शिखर और कन्दराओंके साथ गूंजनें लगा ॥ ३८॥ शंख नगाडोंके बननें, और वानर गणोंके सिंहनाद करनेंसे पृथ्वी आकास और समुद्रभी पूर्ण होगया ॥ ३९ ॥ हाथियोंकी चिंवाड घी-ड़ोंकी हिनहिनाहट रथोंके खर खर ज्ञाब्द व राक्षस लोगोंके चरण धर-नेके ज्ञब्दसे पृथ्वी पूर्ण होगई, ॥ ४० ॥ इसके पीछे फिर वानर और राक्षसोंके घोर संत्रामका प्रारंभ हुआ; कि जैसा पूर्वकालमें देवताओंके साथ असुरोंका संत्राम हुआथा॥ ४१ ॥ राक्षस छोग नारंवार अपने २ विक्रमका प्रकाश करके; प्रदीप्त, शक्ति, श्रूळ, फरसे और गदा चळाय र कर वानरोंका प्रहार करने छगे॥ ४२॥ वेगवान बड़े शरीरवाछे वानर गणभी, नख, दांत, वृक्ष और पर्वतके शिखर चळाय २ कर राक्षसोंको मारनें छगे॥ ४३॥ तिस समय उस वानरोंकी सैनामेंसे " वानर राज सुत्रीवजीकी जयहो "ऐसा बड़ा भारी शब्द हुआ और इधर " राक्षस रावणकी जयहो "ऐसा शब्द सुनाय अपने २ नामको बताय परस्पर दोनों दछ छड़नें छगे॥ ४४॥ भयंकर आकारवाछे राक्षसगण छंकाकी दुर्ग प्राचीरपर चढ़कर वानरोंको भिन्दिपाछ, और शूलादि अस्रोंसे मारनें छगे ॥ ४५ ॥ यह देखकर पृथ्वीपर टिके हुए वानर छोगभी कोधसे आकाशमें कूद और भुजाओंके प्रहारसे कोटकी भीत पर चढ़े हुए राक्षसोंको नीचे पृथ्वीमें गिरानें छगे॥ ४६॥

ससंप्रहारस्तुमुलोमांसशोणितकर्दमः॥ रक्षसांवानराणांचसंबभूवाद्धतोपमः॥ ४७॥

उस समय वानर और राक्षस छोगोंका ऐसा भारी घोर संत्राम हुआकि दोनों ओर वाछे वीरोंके शरीरसे निकछे हुए मांस और रुधिरसे रण भूमि कीचड़से परिपूर्ण होगई; और वह समर ऐसा हुआ; कि जैसा पहरें कभी नहीं हुआथा ॥ ४७ ॥ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि-काव्ये लंका कांडे द्विचत्वारिंज्ञःसर्गः ॥ ४२ ॥

त्रिचत्वारिंशः सर्गः॥

युद्धचतांतुततस्तेषांवानराणांमहात्मनाम् ॥ रक्षसांसंबभूवाथबलरोषःसुदारुणः ॥ १ ॥

इस प्रकारसे महाबलवान वानर और राक्षसगण जब युद्ध करनें लगे, तब उनमें परस्पर जय लाभ करनेंकी कामनासे अत्यन्त दारुण कोध हुआ ॥ १ ॥ वह समस्त वीर राक्षस गण सुवर्णके आभूषण पहरे, घोड़े व अग्निकी शिखांके समान आकारवाछे चमकते दमकते हाथियोंपर और सूर्यकी समान प्रभावान रथोंपर चढ़ मनोहर कवच वरूतर धारण कर ॥ २ ॥ दुशों दिशाओंमें निहारते भयंकर कर्म करनेंवाछे राक्षस रावणके जयकी कामना किये संत्राम करनेंको आये ॥ ३॥ इन राक्षसोंकी सैनाको आता हुआ देखकर जयकी इच्छा किये बड़ी भारी वानर सैनाभी राक्षस लोगोंकी सैनाके सन्मुख धाई॥ ४॥ जब इस प्रकार वानरोंकी सैना राक्षसोंपर घाई, व राक्षसी सैना वानरों पर तुव राक्षस वीर वानरगणोंका द्वंद्व युद्ध होंनें छगा ॥ जिस प्रकार अन्धकासुरके साथ युद्ध करते हुए महादेवजीका संग्राम हुआथा, वैसेही महा तेजस्वी वालिकुमार अंगदजिक साथ इन्द्रजीतका युद्ध होंनें रुगा ॥ ६ ॥ रणमें अति अजेय सम्पाती नाम वानर राक्षस प्रजङ्घके साथ युद्ध करनें छगा और वानर श्रेष्ठ हनुमानजी, जम्बुमाछी राक्षसंसे जायकर भिड़े ॥ ७ ॥ उस संत्राम भूमिमें रावणके छोटे भाई विभीषणजी अत्यन्त कोध युक्तहो श्रुड्य नामक राक्षसके साथ युद्ध करते हुए ॥ ८ ॥ महा बळवान गजनाम वानर तपन राक्षसके साथ आति परा-क्रमसे युद्ध करनें छगा, और महा तेजस्वी नीछ नाम सेनापाति निक्रम्भ नाम राक्षससे जाय भिड़ा॥ ९॥ वानरोंके राजा सुश्रीवजी राक्षस प्रथसके साथ द्रन्द्र युद्ध करनें लगे और विरूपाक्ष नामक राक्षसके साथ श्रीमान् छक्ष्मणजीका युद्ध होनें छगा ॥ १० ॥ दुर्द्धर्ष, अग्निकेतु, रि**मकेतु**, मित्रम, और यज्ञकोप यह चार राक्षस श्रीरामचंद्रजीके साथ युद्ध करने

लगे ॥ ११ ॥ घोर रूपवान वज्रमुष्टि और अञ्जनिप्रभ नामक यह दो राक्षस मैन्द व द्विविद नामक दो वानरोंके साथ युद्ध करनें छगे॥ १२॥ भयंकराकार रणमें दुर्जय वीर प्रतपन नामक राक्षस, तीक्ष्ण वेगवान नल नामक वानरके साथ संयाम करनें लगा ॥ १३ ॥ त्रिलोक विख्यात वलवान धर्मका पुत्र महाकिप सुषेण विद्युन्माली राक्षसके साथ युद्ध कर-नेंको जाय उठा ॥ १४ ॥ व और दूसरे भयंकर पराक्रम करनेंवाछे वानर गणभी अगणित राक्षसोंके साथ घोर द्रन्द्र युद्ध करनें लगे,॥ १५॥ इस प्रकारसे उस रणभूमिमें अपने २ जयकी अभिलाषा किये वीर राक्षस और वानर गणोंका तुमुळ रोमहर्षण कारी युद्ध प्रारंभ हुआ ॥१६॥ राक्षसं और वानर गणोंकी पर्वताकार देहसे प्रहारोंके छगनेंसे जो रक्तकी धार निकलतीथी, वही नदीकी समान और उनके शरीरके रोमसमूहथे वही शैवाल की समान जान पड़नें लगे ॥ ३७ ॥ वज्रधारी इन्द्रजी जिसप्रकार वज्र चलातेहैं, वैसेही इन्द्रजीत मेघनादनें कोधसें मूर्छित होकर शत्रु-ओंकी सैनाको विदारण करनेंवाले अंगद्जीको ताककर एक गदा इनके ऊपर चलाई ॥ १८ ॥ वानरश्रेष्ठ वेगवान अंगद्जीनें मेघनादकी चलाई गदा पकड़ करके उसके अश्व, सारथी और सुवर्णसे चित्रित रथको कीर्चर कर डाळा ॥ १९ ॥ प्रजङ्घ राक्षसनें तीन वाणद्वारा संपाति नाम वानर पर प्रहार किया, तदनन्तर संपातिनें एक अञ्चकर्णके वृक्षको उलाङ्क-र प्रजङ्घके मस्तकपर चलाया ॥ २०॥ रथोंमें बैठेहुए महाबलवान जम्बुमाठी नाम राक्षसनें कोधमें भरकर इनुमानजीके बीच छातीमें एक शक्ति मारी ॥ २१ ॥ शक्ति छगनेंपर इतुमानजीनें अति शीव्रताके साथ उसके रथपर कूद उसमें एक छात मारी कि जिस्से वह रथ चूर्ण होगया, और उसके सहित उस राक्षसकाभी नाज्ञ कर दिया ॥ २२ ॥ भयंकराकार प्रतपन नामक राक्षस शब्द करता हुआ नल नाम वानर-की ओर दौड़ा वीर नलनेंभी विक्रम प्रकाश करके उस राक्षसकी दोनों आंख़ें निकालली ॥ २३ ॥ बाण चलानेंमें चतुर उस राक्षसके बाण च ल्नोंसे यद्यपि नलका शरीर छिन्न भिन्न होरहाथा, परन्तु तौभी उन्हों नें उसकी आंखें निकालली, इधर प्रयस नामक राक्षसनें समस्त सैना-को निग्छ जाना विचारा परन्तु वानरोंके राजा ॥ २४ ॥ सुत्रीवजीनें महा

वेगसे सप्तपर्णका वृक्ष उखाड़ उसके प्रहारसे प्रवस नाम राक्षसको मारडाळा, भयंकराकार राक्षसको बाण वर्षासे व्याकुछ कर ॥ २५ ॥ फिर एक बाणसे रुक्ष्मणजीनें उस अपने शृञ्ज विरूपाक्ष नामक राक्षसको संहार किया। इ-र्द्धेषे अग्निकेतु व रिहमकेतु मित्रघ्न व यज्ञकोप इन चार राक्षसोने श्रीरामचंद्रजीके ऊपर बाणोंकी वर्षाकी ॥ २६ ॥ तब रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें अत्यन्त क्रोध करके अग्निकी शिखाकी समान रूप लपाते चार भयंकर बाणोंसे उन चारों राक्षसोंका शिरकाट डाला ॥२७॥ मैन्द नामक वानरने चूंसा मारकर रणमें वत्रमुष्टिका संहार किया, तव यह राक्षस रथ और घोड़ोंके सिहत पृथ्वीपर गिर पड़ा कि जैसे कोई नगरकी ऊंची अटारी भहराय पड़े ॥ २८ ॥ सूर्य नारायण जिस प्रकार अपनी किरणोंसे बादलोंको अलग २ करके उड़ाय देतेहैं वैसेही वीर निकुम्भ राक्षसनें तीक्ष्ण बाणोंको चलायकर नील अंजनकी समान प्रभावार्छ सैनापित नीलके शरीरको बींध डाला, और तिसके पीछे दूसरी बार फिर ज्ञतबाण छोड़ नीलका ज्ञरीर भेद यह निकुम्भ राक्षस अति ऊंचेस्वरसे ठट्टा करके इँसनें छगा ॥ २९ ॥ ३० ॥ परन्तु सैनापति नीलनें राक्षसनिकुम्भके रथका पहिया बहुण कर, चक्र धारण किये हुए विष्णुजीकी समान निकुम्भ और उसके सार्थिका मस्तक काट डाला ॥ ३१ ॥ वज्रकी समान कठिन प्रहार करने वाले द्विविद नाम वानरनें सर्व राक्षसोंके सामनेही पर्वतके शिखरका प्रहार करके राक्षस अञ्जानिप्रभके ऊपर चोट चलाई ॥ ३२ ॥ राक्षस अञ्जानिप्रभनेंभी वजकी समान बाणोंसे वृक्ष प्रहण करके युद्ध करते हुए वानरोंमें श्रेष्ठ .द्रिविदको विद्र किया ॥ ३३ ॥ परन्तु बाणोंके छगनेंसे द्विविदको अत्यन्त कोघ उत्पन्न हुआ और इन्होंनें एक शालका वृक्ष उलाड़ कर अर्व और रथेक सहित राक्षसका संहार किया ॥ ३४ ॥ रथमें बैठा हुआ राक्षस विद्युन्माली स्वर्ण भूषित अनेक बाणोंको चलाय सुषेणजीको पीड़ित करके वारंवार सिंहनाद करने लगा ॥ ३५ ॥ तब वानरोंमें श्रेष्ठ सुवेण-जीनें उसको रथमें बैठा हुआ देखकर एक पर्वताकार शिला चलाय उसके रथका चूर्ण करदिया ॥ ३६ ॥ तब निज्ञाचर विद्युन्माली अत्यन्त ज्ञीन चतुरता सहित रथपरसे उतर कर अजेय गदा छेकर पृथ्वीमें खड़ा

होगया ॥ ३७ ॥ तब वानर सुषेण, राक्षसको खड़ा हुआ देखकर कोधि-तहो शिला यहण करकें उसकी ओरको दौंड़े ॥ ३८॥ निशाचर विद्यु-न्माली इनको ज्ञिला यहण किये आता हुआ देखकर ज्ञीत्रतासे वानर श्रेष्ट सुषेणजीकी छातीमें गदाका प्रहार करता हुआ॥ ३९॥ वानरश्रेष्ट सुषेणजीनें उस गदाको कुछभी न समझ कर उस राक्षस विद्युन्मालीकी छातीमें प्रथमही बहुणकीहुई अपनी शिलाको चलाया ॥ ४० ॥ निज्ञा-चर विद्युन्माली उस शिलांके प्रहार लगनेंसे पीड़ित और चूर्णित हृदय होकर पृथ्वी पर गिरा कि जिस्से उसकें प्राणतक निकल गये ॥ ४९ ॥ इस प्रकारसे उस द्वन्द्व युद्धमें सुर गणसे असुर गणोंकी समान शूर निज्ञा-चरोंके समूह वीर श्रेष्ठ वानरों करके मिंदत होनें छगे ॥ ४२ ॥ भाछे, गदा, शक्ति, तोमर और बाणोंके प्रहार छगनेंसे रथ और समरके घोड़े समस्तही पृथ्वीपर गिरनें लगे ॥ ३३ ॥ मरे हुए मतवाले, हाथियोंसे, वानर, राक्षसोंसे, रथके टूटे पहियोंसे, जुआ व धुरे आदिकोंसे ॥ ४४ ॥ संग्राम भूमि परिपूर्ण होगई, इसी कारणसे उस घोर रूप संग्राममें सहस्रों शृगाल यूमनें लगे; अनेक भांतिसे राक्षस और वानरोंके कवन्ध नृत्य करनें लगे ॥ ४५ ॥ अधिक क्या कहें यह संत्रामभी वैसाही हुआ जैसा कि देवासुर संग्राम पूर्वकालमें हुआथा ॥ ४६ ॥

> निहन्यमानाहरिपुंगवैस्तदानिशाचराः शोणितगंधमूर्छिताः ॥ पुनःसुयुद्धंतरसासमा श्रितादिवाकरस्यास्तमयाभिकांक्षिणः॥ ४७॥

परन्तु इस कालमें रक्त गन्धसे मुर्जित निज्ञाचरोंने वानर वीरों करके. अत्यन्त पीड़ित हो करकेभी फिर अत्यन्त बलके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया, और वह राक्षस लोग सूर्य भगवानके जिपनें और रात्रिक आनेंकी वाट देखने लगे॥ ४७॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये लंकाकांडे त्रिचत्वारिंज्ञः सर्गः॥ ४३॥

चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ युध्यतामेवतेषांतुतदावानररक्षसाम् ॥

## रविरस्तंगतोरात्रिःप्रवृत्ताप्राणहरिणी ॥ १ ॥

जब राक्षस और वानर गणोंमें सहज २ करके घोर युद्ध होनें लगा तब सूर्य भगवान अस्ताचळका आश्रय ग्रहण करते हुए; और देखतेही देखते जीव, जीवननाञ्चिनी रात्रि आय पहुँची ॥१॥तिस समय परस्पर वैर वांधे हुए जयके अभिलाषी घोररूपी उन वानर व राक्षसोंका रात्रि युद्ध आरंभ हुआ॥२ ॥ उस दारुण अंधकारको वानर छोग "तू राक्षसहै" और राक्षस तू वानरहै" यह कहकर परस्पर परस्परको आघात करनें छगे ॥ ३ ॥ उसकाल उस सैनाके बीचमें मारडालो फाड़डालो भागता क्यों है छौट करआ इस प्रकारसे कठोर शब्द सुनाई आने छगे ॥ ४ ॥ उस अं-धकारमें काळे वर्ण वाळे राक्षस लोग सुवर्णका बना कवच धारण करनेसे प्रदीत औषधिवन भूषित पर्वतराजोंकी समान जान पड़नें छगे ॥ ५ ॥ उस अपार अन्धकार में कोधसे भरे हुए राक्षस छोग वानरोंकी सैनामें अति वेगसे प्रवेश करके उनको भक्षण करनें छगे ॥ ६ ॥ भयंकर कोध किये हुए वानर गणभी छलांग मार २ कर अपने तीक्ष्ण दांतोंसे काट कर राक्षस छोगोंके सुवर्णसे मंडित घोड़े और सर्पाकार ध्वजाओंके डंडे लंड २ करने छगे ॥ ७ ॥ उस संत्राम भूमिमें बळवान वानरगणोंनेंभी राक्षसोंकी सैनाको खळ बळाय दिया, हाथी और हाथियोंके सवार पताका और घ्वजा शोभित रथ ॥ ८॥ सबको यह वानर गण कोधमें मुर्छित होकर खेंचनें व दातोंसे काटनें छगे । छक्ष्मण और श्रीरामचं-द्रजीभी विषकी समान बाण धारा वर्षायकर ॥ ९ ॥ दीखते अन दीखते बड़े २ राक्षसोंका संहार करनें छगे । उस कालमें घोडोंके खुरोंसे रथके पहियोंसे उठी हुई धूरिने ॥ १० ॥ युद्ध करती हुई सैनाके कान और नेत्र पृथ्वीपरसे उड़कर मूंद्छिये, इस प्रकारसे कठोर और रोम हर्षण कारी संत्राम आरंभ हुआ; तब उस संत्राममें घोर नदी रुधिरकी वहनें छ-गी ॥ ११ ॥ तिसके पीछे शंखका शब्द, रथ चक्रकी खर २ घानि भेरी मृदंग और ढोळोंका अद्धुत अतुपम ज्ञब्द होनें छगा॥ ३२॥ घायछ हुए व ताडित हुए राक्षसोंकी आरत वाणी और अस्न शस्त्र चलानेके शब्दसे व वानर गणोंके दारुण शब्दसे संयामभूमि परिपूर्ण होगई ॥ १३॥ शक्ति, शूल, और परशु इत्यादि अस्त्र शस्त्रोंसे मरे हुए वानर और पर्वता-

कार कामरूपी राक्षस लोगोंके गिरनेसे ॥ १४ ॥ वह रण भूमि ज्ञास्त रूप पुष्पोंसे शोभायमान उद्यान ( फुळवाड़ी ) की समान जानपड़ने लगी। सब जगह ही रुधिरके वहनेंसे कीचड़ हो जानेंसे वह संग्राम भूमि सबके न देखनें योग्य और न प्रवेश करने योग्य हो गई॥१५॥ वास्तवमें राक्षस और वानर गणोंकी प्राण हरण करने वाली वह रात्रि कालरात्रिकी समान सगही प्राणियोंको अत्यन्त भयंकर हुई ॥ १६ ॥ तिसके पीछे उस दारुण अंधकारमें समस्त ही राक्षस श्रीरामचंद्रजीके ऊपर बाण वर्षाते हुए आगे बढ़े ॥ १७॥ उस समय जब भयंकर कोधिकये हुये राक्षस सिंहनाँद करते जब श्रीरामचंद्रजीके सन्मुसको दौडे; तब प्रख्यकालके समयमें सात समुद्रकी समान कोलाइल रूप बड़ा भारी शब्द हुआ ॥ १८॥ परन्तु श्रीरामचंद्रजीनें एक पलक मारनेंके समय इनमेंसे छै राक्षसोंको अग्निकी लपटके समान तीखे बाणोंसे मारा ॥ १९ ॥ अनेय, यक्षशञ्ज, महापार्श्व, महोदर, बड़े शरीरवाला वजदंष्ट्र, शुक्र और सारण ॥ २०॥ यह छै राक्षस श्रीरामचंद्रजीके बाणोंसे ममेंमें चोट खायकर अपने र जीवको छे रणभूमिसे भागगये ॥ २३ ॥ उस काछमें महारथी श्रीरामचं-दुजी इस प्रकार अग्निकी छपटके समान बाण चलानेंलगे कि जिस्से पळभरमें दशोंदिशा व विदिशाओंमें अंधकार छायगया ॥ २२ ॥ जिस प्रकार अग्निक मुखमें गिरकर पतंगे जल जाते हैं; वैसेही जो राक्षस श्रीरामचंद्रजीकी ओर धायेथे उनका उसी समय नाश हो गया ॥ २३ ॥ . सबही कहीं सुवर्ण छगे बाणोंके गिरनेंसे, वह रात्रि पटवीजनें। करके ्युक्त शरद्ऋतुकी रात्रिके समान विचित्र ज्ञात होनें छगी ॥ २४ ॥ . . . लोगोंके सिंहनाद और भेरीके शब्दसे शब्दायमान होनेंके कारण वह रात्रि औरभी घोर भयंकर होगई॥ २५॥ सर्व प्रकारसे बढ़ा हुआ बड़ा भारी शब्द त्रिकूट पर्वतकी कन्दराओं में प्रवेश करके गुंजार करने लगा ॥ २६ ॥ इयाम रंगवाले महाश्ररीरधारी गोपुच्छ वानर गण अपनी बांहोंसे राक्षसोंको पकड़ फिर भक्षण करनेंछगे ॥ २७॥ अंग-द्जीभी शत्रुका विनाश करनेंकी वासनासे रणमें प्रवेश करके रावणके पुत्र इन्द्रजीतके ऊपर प्रहार करते हुए, और उसके सारिथ व वोड़ोंको मार डाला, परन्तु मायाविज्ञारद इन्द्रजीत अंगदजी करके घोड़े और

सारथिके मारे जाने परभी रथको छोड़कर उसी स्थानमें अन्तर्ध्यान होजाता हुआ ॥ २८ ॥ देवता, और ऋषिछोगोंके प्रशंसा करनेंके योग्य वालिकुमार अंगद्जीका ऐसा कठिन कार्य देखकर उनकी व राम लक्ष्मण इन दोंनोंकीभी अनेक प्रशंसा करनें लगे ॥ २९॥ इन्द्रजीतके रणका पराक्रम सबही जानतेथे इसीछिये उसको अंगदजी करके परा-जित देखकर सबही आनंद करने छगे ॥ ३० ॥ सुग्रीव, विभीषण, व और दूसरे वानर गणभी शत्रुको पराजित देखकर सिंहनाद करनें लगे, और साधु साधु कहकर अंगदनीकी अनेक प्रकारसे बड़ाई करते हुए ॥ ३१ ॥ भयंकर कर्मकारी अंगद्जीसे संग्रामभूमिमें पराजित होकर इन्द्रजीत बड़ा रुजित हुआ, और उसको अत्यन्त क्रोध हो आया ॥ ३२ ॥ तब वह दुष्ट ब्रह्माजीके वरदान पानेंसे गर्वितहो अत्यन्त कोधकर अन्तर्ध्यान होगया ॥ ३३ ॥ और किसीको दिखाई न देता हुआ आकाश्चमें टिककर वजकी समान बाण चलानें लगा और रामचंद्रजी व लक्ष्मणजीके सबही अंग उसनें बींघ डाले ॥ ३४ ॥ उस मेचनादनें क्रोधित होकर संत्राममें श्रीरामचंद्रजीके सब अंगोंको वाणोंसे भेदा, उसने अपनी मायासे समरमें दोनों भाताओंको मोहित किया॥ ३५॥ वह छछसे युद्ध करने वाला निज्ञाचर इन्द्रजीत अन्तर्ध्यान रह सब प्राणियोंको न दीखकर मायाके बछसे रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी और छक्ष्मणजीको बाणोंके बन्धनोंसे बांधछेता हुआ ॥ ३६ ॥ उन पुरुषींसह श्रीरामचंद्रजी और छक्ष्मणजीको कोधित इन्द्रजीत करके नागमय बाणसमूहोंसे बँधनें पर वानर छोग विस्मित होकर देखनें लगे ॥ ३७॥

> प्रकाशरूपस्तुयदानशक्तस्तौबाधितुंराक्षस राजपुत्रः ॥ मायांप्रयोक्तंसमुपाजगामबबं धतौराजसुतौदुरात्मा ॥ ३८ ॥

राक्षसराज रावणके पुत्र इन्द्रजीतनें जिस समय देखािक राम छक्ष्मणको सन्मुख संयाममें जीत छेना कुछ सहज बात नहीं है; तब उस समय दुरात्मा निज्ञाचर मायोक बछका आश्रय करके सर्वके सन्मुख अन्तर्ध्यान होकर उन दोनों राज कुमारोंको बांधलेता हुआ॥ ३८॥ इ॰श्रीम॰वा॰आ॰लं॰चतुश्चत्वारिंदाः सर्गः॥ ४४॥

पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥

सतस्यगतिमन्विच्छन्राजपुत्रःप्रतापवान्॥ दिदेशातिबलोरामोदशवानरयूथपान्॥ १॥

तब उस दुष्टात्मा मेघनाद्के खोजनेंके लिये महा प्रतापी राजकुमार-जीनें दश बळवान वानर यूथपोंको आज्ञादी ॥ १ ॥ उनमें दो तौ सुपे-णके भाईथे और वानरोंमें श्रेष्ठ नील, वालिकुमार अंगद, अतिवेगवान शरभ ॥२॥ द्विविद् इनुमान महावलवान्, प्रस्थ,ऋषभ, और ऋषभस्कन्ध इन्हीं दश शब्बओंके तपानेवाले वान्रींको श्रीरामचंद्रजीने आज्ञादी ॥ ३॥ यह सुनकर वह वानर गण अत्यन्त आनंदित होकर बड़े २ वृक्षोंको डठाय दशों दिशाओंको खोजते हुए आकाशमें प्रवेश करते हुए ॥ ४ ॥ अस्रके जाननें वाले इन्द्रजीतनें ब्रह्मास्त्र मंत्र पढ़े हुए वाणोंसे उन वेगवान वानरोंकी गति रोकदी ॥ ५ ॥ वह वेगवान वानरगण बाण जालसे छिन्न-भिन्न होकर बाद्छसे ढके हुए सूर्यकी समान अंधकारमें छिपे हुए इन्द्रजी-तको नहीं देखसके ॥ ६ ॥ इतनेही अवसरमें रणदुर्जय रावणका पुत्र मेचनाद सर्व देहके भेद करनेवाले बाणोंसे राम लक्ष्मणजीको विद्ध करता हुआ।।।।। वह दोनों भाई कोधित मेचनादके चलाये सर्पमय बाणोंसे ऐसे विद्ध हुए कि उनके शरीरका कोई स्थानभी विना घावके न रहा॥८॥ **उनके वार्वोसे बहुत सारा रुधिर वहनेंके कारण वह दोनों भाई फूळे हुए दोटे-**श्रुके वृक्षोंकी समान शोभायमान होने लगे॥९॥तिसके पीछे लाल्टरनेत्र किये अंजनवाले पर्वतकी समान काला रावणका बेटा मेचनाद अहङ्यही रहकर **उन दोनों श्राताओंसे यह वचन बोछा ॥ १० ॥ अरे बाण जा**छसे बंधे हुए दो राजकुमारो ! तुम्हारी बात तौ दूर रहै हम जिस समय अहर्य होकर युद्ध करतेहैं, उस समय स्वर्गके पति इन्द्रभी हमारा दुईन नहीं कर स-कते, या हमकी प्राप्त नहीं होसकतेंहैं ॥ ११ ॥ जो कुछभी हो अब हम बहुतही ज्ञीत्र कंकपत्र छगे बाणोंसे भछी प्रकार तुमको बींधकर यम-राजके गृहमें भेजे देतेहैं ॥ १२ ॥ धर्मात्मा श्रीरामचंद्र और छक्ष्मणजी

दोनों भाइयोंसे ऐसा कह मेचनाद अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे उनको घाय-ल कर वारंवार हर्षसे सिंहनाद करने लगा ॥ १३॥ उस वीर रूप संत्रा-ममें काले अंजनकी समान इयाम रंगवाला मेघनाद अपने धतुषपर टंकार दे वारंवार अत्यन्त घोर वाण जाल वर्षानें लगा ॥ १४ ॥ इसके पीछे वह मेवनाद धर्मात्मा श्रीरामचंद्र और लक्ष्मणजीके मर्म स्थानमें तीखे वाण मारकर हर्ष सहित वारंवार सिंहनाद करता हुआ ॥ १५ ॥ इस समय वह दोनों वीर रणभूमिमें बाणोंके बंधनसे बंधकर एक परु-भरभी किसी और देखनेंको समर्थ न हुए ॥ १६ ॥ परन्तु इस समय वह वाणोंके फलकोंसे पीड़ित हो गयेथे, व उनके अंगभी कट गयेथे, इस्से वह दोनों जन रस्सीसे रहित कम्पायमान महेन्द्रके ध्वज युगळकी समा-न शोभित हुए ॥ १७ ॥ इस प्रकारसे महा बळवान जगतपति श्रीराम-चंद्रजी व छक्ष्मणजी मुर्ममें घाव छग जानेंसे पीड़ित होकर पृथ्वीपर गि-रपड़े ॥ १८ ॥ वह दोनों वीर सब अंगोंमें बाण लगनेके कारण अत्यन्त पीड़ित होकर वीरोचित सेजपर शयन करते हुए, व उनके सब अंगोंसे रु-धिरकी धारा निकलनें लगी ॥ १९ ॥ उनके अंगमें एक उंगलभी ऐसा स्थान नहींथा कि जहां बाण न लगाहो, और उंगलियोंके पौरुवोंसे लेकर कोईभी उनके अंगका स्थान नागमय बाण समूहसे अविचलित या साबित नहीं रहा, सबही अंग कटेथे ॥ २०॥ वह दोनोंजन काम रूपी क्रूर राक्षस करके बाणोंसे ऐसे वायल हुए कि जिस प्रकार झरनेंसे जलकी धार निकलतीहै; वैसेही इनके सब अंगोंसे रुधिरकी धारा निकलनें रुगी ॥ २१ ॥ पहले श्रीरामचंद्रजी राक्षस इन्द्रजीतके दारुण बाणसे विद्ध होकर पृथ्वीमें गिरपड़े; जिस प्रकार इन्द्रजीतनें पहले इन्द्रको युद्धमें हरा-याथा वैसेही श्रीरामचंद्रजीकी पराजयभी उसको आनंदकी देनेंवाछी हुई ॥ २२ ॥ फिरमी इस दुष्ट मेघनादनें सुवर्णके फोंके छगे हुए रजकी समान सब कहीं पहुंचनेवाले वाणोंसे,व अनेक प्रकारके भालोंसे,व छठेके दांतोंके समान वह सिंह दशनके समान आकारवाले बाणोंसे श्रीरामचंद्र जीको मारा ॥ २३ ॥ तव शर सहित तीन स्थानोंपर झुके हुए रुक्म-भूषित और मुष्टिस्थानोंसे अलग शरासनको त्यागकर श्रीरामचंद्रजी वीरोचित सेजपर शयन करते हुए; उस समय उनमें कवच वरूतर धारण

करनेंकीभी कुछ सामर्थ्य न रही ॥ २४ ॥ पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीको वाणोंकी सेजपर सोया हुआ देखकर छक्ष्मणजी जीवनकी आज्ञा त्याग-करते हुए ॥ २५ ॥ और उन कमछदछछोचन रणतोषण अरण देनेंवा-छे अपने श्राताको पृथ्वीमें गिरा हुआ देखकर विछाप करनें छगे ॥ २६॥ वानरगणभी श्रीरामचंद्रजीकी ऐसी अवस्था देखकर अत्यन्त सन्तापित हुए और शोकके मारे नेत्रोंमें आंसू भरकर बड़े शब्दसे रोनें छगे ॥ २७॥

बद्धौतुतौवीरशयेशयानौतेवानराःसंप रिवार्यतस्थुः ॥ समागतावायुसुतप्रमुख्या विषादमाताःपरमंचजग्मुः ॥ २८ ॥

हनुमान इत्यादि मुखिया २ वानर छोग राम छक्ष्मण दोनों भाइयोंको नाग फाँससे बँधा हुआ और वीरोचित सेजपर ज्ञयन किये हुए देखकर चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त विछाप करनें छगे॥ २८॥ इ०श्रीम०वा० आ० छं०पंचचत्वारिंज्ञःसर्गः॥ ४५॥

षट्चलारिंशः सर्गः॥

ततोद्यांप्टथिवींचैववींक्षमाणावनौकसः॥ दह्युःसंततैर्बाणेर्भ्रातरौरामलक्ष्मणौ॥१॥

इसके पीछे वानर लोगोंने भयके मारे आकाश और पृथ्वीको खोज करके देखा कि राम लक्ष्मण दोनों भाई नागफाँससे बँधेहुए पड़े हैं ॥ १ ॥ तिसके पीछे इन्द्र जिस प्रकार जलधारा वर्षाय कर थँम जाते हैं, वैसेही इन्द्रजीत इन दोनों वीरोंको वाणजालसे घायल और बाँध करके थमगया, तब सुत्रीव विभीषणके सहित उस स्थानमें आये ॥ २ ॥ तिसके पीछे नील, द्विविद, मैन्द, सुषेण, कुमुद, और अंगद इनुमानजीके साथ वहांपर आय श्रीरामचंद्रजीके निमित्त शोक करने लगे ॥ ३ ॥ उन समस्त वानरोंने देखा कि राम लक्ष्मण शरविद्ध होनेके कारण चेष्टारिहत हैं, उनके सब शरीरमें रुधिर वहरहा है, श्वास मन्द २ चल रहा है, और वह बाणोंकी सेजपर बाणोंसे विधेहुए पड़े हैं ॥ १ ॥ तेजहीन सर्पकी जो अवस्था होती है, दश्ररथकुमार श्रीरामचंद्रजीकीभी वही अवस्था होर- हीथी वह धीरे २ छंबे २ श्वास छे रहे थे, वह सर्वाङ्गमें रुधिर छगाये सुव-र्णसे घ्वजाओंके डंडेकी समान पृथ्वीपर पड़ेहुए शोभायमान हो रहे हैं ॥ ५ ॥ वह वीरश्चयापर शयन करनेंके कारण हाथ पांव आदि न हिलाते डुलाते अपने उन यूथपेंकि वीचमें लोटे हुएथे जो कि उनके चारों ओर खड़े रोतेथे ॥ ६ ॥ बाणजालसे विंधेहुए श्रीरामचंद्रजीको पृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर विभीषणके सहित सबही वानर अत्यन्त व्यथित होते हुए ॥ ७ ॥ यद्यपि इस समय वानरगण रावणके पुत्र मेघनादको आका-शमें ढूंढ़ रहेथे, परन्तु मायासे अदृश्य होनेंके कारण उसको कोईभी न दुेख सका ॥ ८ ॥ परन्तु विभीषण इस मायाको जानते थे, इस कारण जैसेही कि उन्होंनें दृष्टि की, वैसेही मायाके बळसे ढके हुए, उस अपने भाईके पुत्र- ( मतीजे ) मेघनादको इन्होंने देखा कि वह अनुपम कर्म कर-नेंवाला, संत्रामभूमिमें अप्रतिद्वन्द्व ॥ ९ ॥ वरदान पानेंसे गर्वित वीर अन्तर्ध्यान होकर सन्मुखही आकाशमें टिका हुआ है, ऐसे मेघनादको तेज, यश, विक्रम संयुक्त विभीषणजीने देखा ॥ १० ॥ इसके पीछे इन्द्र-जीत मेघनाद इन श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजी दोनों वीरोंको वीरशेजपर पड़ाहुआ देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हो अपना कर्म सबको सुनाता हुआ, सब राक्षसोंको सन्तोष दिलाता कहने लगा ॥ ११ ॥ कि जो सब जग-त्में बड़े बळवान विख्यात हैं. जिनके हाथसे खर दूषण मारे गये, उन्हीं राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंका आज हमनें अपनें बाणोंसे संहार कर डाला ॥ १२ ॥ यदि सुर असुर, और समस्त ऋषिलोगभी यहां आन्-कर इकट्ठे हो इनको नागफाँससे छुटानेंका यत करें, परन्तु किसी प्रका-रसेभी यह नागफाँस टूटनेंवाली नहीं ॥ १३ ॥ जिनके लिये हमारे पिता भय और शोकसे अत्यन्तही व्याकुछ थे, जिनके कारण वह हमारे पिता सेजपर विना अंगके छगायेही तीन पहर रात्रि वितादेते हैं ॥ १४ ॥ जिनके लिये छंकाके रहनेंवाले समस्तही लोग वर्षाके समयवाली नदीकी समान व्याकुछ थे, उस अनर्थके मूळकोही आज हमनें उलाङ डाळा॥१५॥ शरदकालके मेय जिस प्रकार निष्फल होते हैं; वैसेही राम-छक्ष्मण व और समस्त वानरोंका विक्रम निष्फल हो,गया ॥ १६ ॥ राक्षस लोगोंसे यह वचन कहकर उनके सन्मुखही वानरोंके यूथनाथोंकोभी ताङ्ना करनें लगा ॥ १७ ॥ उस अमित्र घाती अति घनुर्द्धर मेवनादनें वीर नील-पर नल और मैन्द व द्विविद वानरपर तीन २ अति तीखे बाण चलायकर उनको वींघ डाला ॥ १८ ॥ तिसके पीछे जाम्बवानकी छातीमें एक बाण मारकर उसनें हरुमानजीके ऊपर दश बाण चलाये ॥ १९ ॥ गवाक्ष और शरभके ऊपर महा पराक्रमी वेगवान मेचनादनें दो दो बाण चलाये और उनकोभी वींघ डाला ॥ २० ॥ और वड़ी ज्ञीत्रताके साथ उसने गोपुच्छ वानरोंके स्वामी ऋक्षराज धूम्र और वालिकुमार अंगद्जीके ऊपर वहुत असंख्य बाण चळाये ॥ २१ ॥ महा सत्वयुक्त बळवान रावणकुमार उन अग्निकी शिखाके समान छपछपाते वाण समूहसे वानरोंको मारकर सिंह-नाद् करनें लगा ॥ २२ ॥ वह महावाहु मेघनाद बाणोंकी चोटसे वान-रोंको शंकित और पीड़ित करकै निकट हँसनें लगा और राक्षस लोगोंको पुकारकर बोला ॥ २३ ॥ है निज्ञाचर गण ! श्रवण करो; हमने वरावर बाणोंकी वर्षा करके अंतमें राम छक्ष्मणको नागफाँससे बांधही छिया॥२४॥ छलसे युद्ध करनेवाले राक्षस लोग मेघनादकी बात सुनकर उसके कार्यसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और उसकी उपमारहित वीरताको देखकर अत्य-न्त विस्मित होरहे ॥ २५ ॥ तब मेघाकार राक्षस छोग " राम मारे गये" यह मनमें निश्चय करके सबही सिंहनाद करते हुए इन्द्रजीत मेघनादकी बड़ाई करनें छगे ॥ २६ ॥ और उन दोनों भाता श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजीको विना हाथ पैर हिलाते डुलाते और इवास रहित पृथ्वीमें पड़े देख तव राक्षसोंनें निश्चय जान लिया कि यह मृतक होगये ॥ २७ ॥ तिसके पीछे रणमें विजय करने वाला इन्द्रजीत रणमें विजय पाय कर राक्षसोंको आनंदित कराता हुआ रुंकामें प्रवेश करता हुआ ॥ २८ ॥ इसी समयमें कपिराज सुयी-वजी राक्षसराज रावणके पुत्र मेघनादके बाणोंसे श्रीराम छक्ष्मणके समस्त अंग विद्ध और रुधिरसे भीगे देखकर अत्यन्त भयको प्राप्त हुए ॥ २९ ॥ उस समय बड़े चतुर विभीषणजी नेत्रोंमें आंस्भरे हुए दीन भावसे युक् और क्रोधाकुल नेत्र वानरराज मुत्रीवजीसे बोले कि हे मुत्रीव! त्रासकी छोड़ो और रोनेंकाभी कुछ काम नहीं ॥ ३० ॥ युद्धका फल इसी प्रका-रसे हुआ करताहै, कारण कि कभी किसीको सदा जय नहीं प्राप्त हुआ

करतीहै, हे वीर ! यदि हम लोगोंका भाग्य प्रसन्न होजायगा ॥ ३१ ॥ तौ महाबळवान महात्मा इन दोनों भाइयोंका मोह बहुतही शीत्र छुट जायगा; हेवानरपति। तुम निश्चय जानना कि जो छोग सत्य और धर्मके अनुरागी होतेहैं; उन छोगोंको कभी मृत्यु उपस्थित नहीं होती, इसिछये तुम अनाथकी समान शोक न करके अपनेको और हमको सावधान करो ॥३२॥ विभीषणजीनें यह कहकर प्रथम अपने हाथमें छिये हुए जरुसे सुत्रीवजीके दोनों नेत्र धोय दिये॥ ३३॥तिसके पीछे फिर जल हाथमें लेकर उसको ज्ञोक निवारण विद्यासे अभिमंत्रितकर उस्से फिर सुत्रीवके दोनोंनेत्र धोदिये ॥३४॥तब बुद्धिमान् वानरराज सुत्रीवजीके नेत्र जलसे पोंछ समय-के अनुसार व्याकुलताके निवारण करने वाले वचन विभीषणजी बोले ॥ ३५ ॥ हेसले। यह व्याकुछ होनेंके योग्य समय नहींहै जान छो कि ऐसे कठिन समयमें स्नेहभी मृत्युका कारण होजाताहै॥३६॥इस कारण इन सब कार्योंकी विनाश करनें वाली विकलताको छोड़कर जिस्से श्रीरामचंद्रजी की अनुगामी सैनाका मंगल होवे ऐसा तुमको करना उचितहै ॥ ३७ ॥ अथवा जब तक श्रीरामचंद्रजीका मोह छूटकर उनको संज्ञा प्राप्तहो तब तक तुम उनकी रक्षा करते रहो; जान् छो कि जब काकुतस्थ श्रीरामचं-दुर्जीने चैतन्यता प्राप्त करली तब फिर हमको कोईभी भय न रहैगा ३८॥ श्रीरामचंद्रजीकी मोहकी अवस्था जो तुम देखतेहो यह सब कुछभी नही है, रुक्षणसे अनुमान होताहै कि किसी प्रकारसेभी श्रीरामचंद्रजीकी मृत्यु होनें वाळी नहीं, जीवका जीवन नष्ट होनें पर जो श्री दुर्रुभहै,इन श्रीराम-चंद्रजीके शरीरमें वही श्री स्पष्ट दिखलाई देतीहै ॥३९॥ हेसुग्रीव! जो हुआसी हुआ तुम सावधान होवो; और अपनी सैनाकोभी ढांढस वँधाओं, और हमभी अपनी सैनाको फिर स्थिर करतेहैं ॥ ४० ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! यह देखो, वानर गण नेत्र फैळाय २ भीत और इंकित होकर परस्पर एक दूसरेके कानहीं कानमें श्रीरामचंद्रजीकी वार्ता कर रहेहें ॥ ४१ ॥ इमको इधर उधर घूमते हुए देखकर व समस्त 'वानर वाहिनीकोभी हर्षित देख पहरनेंसे मलगिजी व कुंभलाई हुई मालांक त्याग करनेंके समान सब वानर अपनी न्याकुलताको छोडेंगे॥ ४२॥ तिसके पीछे वह राक्षसोंके इन्द्र विभीषणजी वानर राज सुप्रीवजीको यह कह समझाय बुझाय फिर भागी हुई सैनाको धीरज बैंधाने छगे ॥ १३ ॥ इस ओर माया विशारद इन्द्रजीत सब सैनाको साथ छेकर छंका नगरीमें प्रवेशित हो अपने पिता रावणके निकट जायकर पहुंचा ॥ १४ ॥ फिर रावणके निकट जाय हाथ जोड़ प्रणामकर रामचंद्र व छक्ष्मणके मारे जानेकी प्रिय वार्ता वह मेचनाद निवेदन करता हुआ ॥ १५ ॥ राक्षस मंडछके बीचमें बैठा हुआ रावण अपने दोनों श्रेष्ठओंका मारा जाना सुनकर खड़ाहो हिर्पित अंतःकरणसे पुत्रको हृदयसे छगाता हुआ ॥ १६ ॥ तब रावणने अति प्रसन्नता सिहत पुत्रको मस्तक सुंघकर पुत्रसे युद्धका समस्त बृत्तान्त पूछा, पुत्र इन्द्रजीतनेंभी सब चरित्र पितासे निवेदन किया ॥१९॥ जिस प्रकारसे राम और छक्ष्मणको संग्राममें नागपाशसे बांधकर चेष्टा-हीन और प्रभाहीन किया, वह सब बृत्तान्त रावणसे इन्द्रजीतनें कहा॥१८॥

सहर्षवेगानुगतांतरात्माश्चत्वागिरं तस्यमहारथस्य ॥ जहौज्वरंदाशरथः समुत्थंप्रहृष्ट्वाचाभिननंदपुत्रम् ॥ ४९ ॥

महावलवान महारथ इन्द्रजीतके मुखसे संग्राममें जीतनेका समाचार पाय अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ, और उस समय उसके अंतःकरणसें श्रीरामचं-द्रजीका भय दूर होगया, तब वह हिंधत वचनोंसे पुत्रकी बड़ाई करनें लगा ॥ ४९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्ध-कान्ड पट्चत्वारिकाः सर्गः ॥ ४६॥

सप्तचत्वारिंशः सर्गः॥

तस्मिन्प्रविष्टेलंकायांकृतार्थेरावणात्मजे ॥ राघवंपरिवार्याथररक्षुवानरपमाः ॥ १ ॥

तिसके पीछे जब रावणका पुत्र मेघनाद रण विजयी होकर छंकाकी चलागया, तब वानर श्रेष्ठ गण श्रीरामचंद्रजीको चारों ओरसे घरकर उन-की रक्षा करने लगे॥ १॥ हजुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, पनस, महा वानर साजुप्रस्थ ॥ २॥ जाम्बवान, ऋषभ,

सुन्द, रम्भ, ज्ञतबिल और पृथु इत्यादि यह सबही वानर यूथगण वृक्षींकी हाथमें ग्रहणकर सैनाका व्यूह बनाय श्रीरामचंद्रजीकी रक्षा करने छो ॥ ३ ॥ उस कारूमें रक्षामें नियुक्त हुए वानर गण इस प्रकारकी सावधानतासे चारों ओर देखने छंगे कि जो कहीं तनक शब्दभी हुआ ती वह छोग " राक्षस आगया" ऐसा जान करके उसही ओरको दौड़ने लगे।। ४।। इस ओर रावण हरित मनसे प्रियपुत्र इन्द्रजीतको विदा दिकर सीताजीके रक्षा कार्यमें नियत हुई राक्षसियोंको बुलाता हुआ ॥ ५॥ त्रिजटा व और भी सब राक्षसियें रावणकी आज्ञ जानकर वहां पर आई,तब राक्षरोंका स्वामी रावण हर्ष भरे मनसे यह कहता हुआ ॥ ६ ॥ कि तुम सब सीताको समाचार दो कि इन्द्रजीतके हाथसे राम छक्ष्मण दोनों भाई मारे गये उनसे यह कह व फिर उन्हें पुष्पक विमानपर चढ़ायकर रण भूमिमें मरे हुए दोनों भाइयोंको दिखालाओ ॥ ७ ॥ उस जानकीसे तुम कहना कि जिनके आश्रयके गर्वके मारे तुम इतनें दिनोंतक हमसे विरु-द्धर्थी, इस समय वही तुम्हारे स्वामी अपने भाईके सहित मार डाले गये हैं॥ ८॥ अब सीता रामके सिहत मिलनेंकी आञाको भली भांतिसे त्यागकर और शोक व शंकाको छोड़ सर्व गहनोंसे भूषितहो हमारे वशमें हो जाय ॥ ९ ॥ जान पड़ताहै कि आज वह बड़े नेत्रोंवाछी जानकी संयाम भूमिमें छक्ष्मणजीके सहित रामचंद्रको प्राण रहित और अपनी कोई और गति न देखकर जब वहांसे छैटिगी, तब आपही हमारे वशमें पहुँगी ॥ १० ॥ तब यह सब राक्षसी दुरात्मा रावणके यह वचन सुनकर और "ऐसेही होगा" कहकर जहां पुष्पक विमान रक्लाथा वहांपर गई ॥ ११ ॥ तिसके पीछे वह राक्षसी गण रावणकी आज्ञासे वह पुष्पक विमान लेकर अशोक वनमें वास करती हुई सीताजीके निकट पहुं-चीं ॥ १२ ॥ और पतिके शोकसे दुर्बेल हुई सीताको उन राक्षिसयोंने अपने हाथसे पकड़कर पुष्पक विमानपर चढ़ाया ॥ १३ ॥ ( रावण ) त्रिजटाके साथ सीताजीको पुष्पक विमानमें सवार कराकर व्वजा पताका-ओंसे शोभायमान छंकापुरीमें घुमाने छगा ॥ १४ ॥ उस राक्षसपित रावणने घुमानेके कालमें चारों और यह पुकारवाया कि " संग्राम-भूमिमें इन्द्रजीतके हाथसे राम लक्ष्मण दोनों भाई मारे गये ॥ १५ ॥

इस पीछे जनककुमारी सीताजी त्रिजटाके सहित रणभूमिमें जाय कर देखती हुई कि लगभग समस्त वानर सैनाही मरी पड़ीहै ॥ १६ ॥ मांसके खानें वाले राक्षस लोग हिंपत अंतःकरणसे चारों ओर घूमरहेंहें; और वानर गण दुःखित मनसे श्रीराम लक्ष्मणजीक निकट खड़े हुएहें ॥ १७ ॥ तिसके पीछे जनककुमारी जानकीजीनें देखा कि राम और लक्ष्मणजी बाणोंसे पीड़ित होंनेंके कारण चेतना रहितहों बाणोंकी शेजपर पड़े हुए हैं ॥ १८ ॥ वह दोवीर श्रेष्ठ दोनों भाई राम और लक्ष्मणजी कवच हीन धनुष त्याग किये सब अंगोंमें बाण विधवाये पृथ्वी पर पड़े हुएहें ॥ १९ ॥ जानकीजीनें देखा—वह वीरात्रगण्य पुरुषश्रेष्ठ पुण्डरीकाल दोनों श्राता, दो अग्निकुमारोंकी समान बाणोंकी शेज पर शयन किये हुएथे ॥ २० ॥ उन पुरुष श्रेष्ठ दोनों वीरोंको ऐसी अवस्थामें बाणोंकी श्रोजपर शयन किये हुए देख जनककुमारी सीताजी दुःखकी अधिकाईके मारे वारं वार विलाप करनें लगीं ॥ २१ ॥ कृष्ण लोचन वाली व कोमल अंगवाली जानकीजी अपने स्वामी और लक्ष्मणजीको धूरिमें लोटता हुआ देखकर रोदन करनें लगीं ॥ २२ ॥

सबाष्पशोकाभिहतासमीक्ष्यतौश्रात रौदेवसुतप्रभावौ ॥ वितर्कयंतीनिधनं तयोःसादुःखान्वितावाक्यमिदंजगाद ॥ २३॥

इस प्रकारसे जनक कुमारी जानकीजी सुर सुत समान दौनों भाइयोंको ऐसी अवस्थामें देख "यह मृतक होगये " ऐसा मनमें स्थिर करती हुई और शोकके मारे उनका वदन मंडल आंसुओंकरके पूर्णहो जानेसे वह अत्यंत दुःखके मारे कहनें लगीं ॥ २३ ॥ इ० श्रीम ० आ ० ल० सप्तचत्वारिंशःसर्ग ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशः सर्गः

भर्तारं निहतं हङ्घालक्ष्मणं चमहाबलम् ॥ विललापभृशंसीताकरुणंशोककाशिता ॥ १ ॥ अपने स्वामीऔर महाबलवान लक्ष्मणजीको मृतक देखकर मारे शोक के दुर्बेल सीताजी अत्यन्त करुणा भरी वाणीसे इस प्रकार विलाप करने लगीं ॥ १ ॥ हायः सामुद्रिकके जाननें वाले पुरुष हमको देखकर कहतेहैं कि तुम पुत्रवती होकर सदा सुहागन रहोगी, परन्तु आज श्रीरामचंद्रजीके मृतक हो जानेंसे उनके वह वचन मिथ्या हुए ॥ २॥ और जो लोग हमको देखकर कहते कि तुम यज्ञ करने वालेराजाकी स्त्रीहोगी; हाय; आज श्रीरामचंद्रजीके मृतक हो जानेसे वह ज्ञानी छोगभी मिथ्यावादी हुए ॥ ३ ॥ हाय! और उन ज्ञानी छोगोंने हमको देखकर यहभी कहा-था कि तुम वीरराजाकी सब रानियोंमें बडी होगी, परन्तु बड़े शोककी बात है कि आज श्रीरामचंद्रजीके मर जानेंसे उन ज्ञानी लोगोंकी बातभी मिथ्या हुई ॥ ४ ॥ ज्योतिष शास्त्रके जानने वाले ब्राह्मणोंने हमको देख प्रतिज्ञा करके हमारे अभिषेकके सम्बन्धमें जो शुभकारी वार्ता कहीथी, सो आज श्रीरामचंद्रजीके मृतक हो जानेसे उनके वचनभी विफल हो गये ॥ ५ ॥ दोनों चरणोंमें पद्म चिह्न रहनेसे जो कुछकी स्नियां नरेन्द्र पतियोंके साथ अधिराज स्थानपर अभिषेचित होतीहैं, वे पद्माकार रेखा रूप हमारे चरणोंमेंहैं ॥ ६ ॥ क्या आश्चर्य है कि जिन सब कुलक्षणोंके रहनेसे दुर्भाग्यवती स्त्रियें विधवा अवस्थाको प्राप्त होतीहैं; हम विशेष रूपसे देख भाडकरभी अपने शरीरमें वैसा कोई कुठक्षण नहीं देखती वरन जबिक हम ऐसे सुलक्षण युक्त होकरभी विधवा हुई; इस्से निश्चयही बोध होताहै कि यह पद्म चिह्न इत्यादि इमसे इत होगये॥ ७॥ हा! लक्षण जाननेवाले पंडित लोग जिस पद्मचिह्नका " अमोघ" फलकहा करतेहैं श्रीरामचंद्रजीके निहत होंनेसे आज हमारे जान तौ यह सब मिथ्या होगये ॥ ८ ॥ देखो स्त्रियोंके समस्त सुलक्षण हममें हैं, नील, पतले, और बराबर हमारे केशहें, दोनों भौंयें परस्पर मिली हुई नहीं हैं दोनो जांचें गोल और रोम रहितहैं, दांतोंकी पंक्ति विरल है ॥ ९ ॥ नेत्रोंके कोये, नेत्र, हाथ, पांव, घुटने, उरू, यह सब हमारे मोटेहैं, चढा उतार, चिकने छाछ नखेंहैं, उंगिळिये, समस्त बराबर हैं ॥ १० ॥ हमारे परस्पर मिले हुए स्तन ऐसे मोटे और ऊंचेहैं मानो दोनो स्तनकोरक उनमे पैठेही जातेहैं, हमारे स्तनोके निकटवाछी बगल व उरू विशालहै नाभि ऊंची पाइवैवाली और सुगंभीरहै ॥ ११॥

्राहमारा वर्ण ज्ञान पर चढ़ी मुणिकी समान उजलाहै, रोम समस्त कोमल हैं, इस प्रकार दश इन्द्रियें और मन बुद्धिसे हमको सब ग्रुभ छक्षण वाछी ही कहते हैं ॥ १२ ॥ हमारे उंगिक्योंके पोरुवोंपर सब यव पूरे हैं. कोई रेखासे खंडित नहीं और हाथ पैरकी सब उंगलियें वनीहें, और समस्त अंग शोभासे युक्त हैं; इन सब ठक्षणोंसे ठक्षण जानने वाले लोग हमको मन्दिस्ता कहा करतेथे ॥ १३॥ हा। ज्योतिष शास्त्रके जाननें वाछे ब्राह्मण छोगोंनें कहाथा कि " पतिके साथ तुम अधिराज्यपर अभिषिक्तः होगी "परन्तु यह सबही आज मिथ्या होगया ॥ १८ ॥ हा। यह दोनों आता जनस्थानके कंटकको दूर करके हमारा पता छगाय छांघने के अयोग्य समुद्रके पार होकर अंतमें हमारे भाग्यसे गायके खुरके गड़ेमें भरे हुए जलमें डूबगये ॥१५॥ हाय! इन दोनों वीरोंने वरुण आग्नेय इन्द्र वायन्य और ब्रह्मिशर नामक जिन अस्त्रोंको प्राप्त कियाथा किस कारणसे यह सब अस्त्र इन्होंनें इस कुसमयमें स्मरण नहीं किये 🟶 ॥१६॥ हाय। हाय। मुझ अनाथिनिके नाथ इन्द्रकी समान पराक्रमकारी राग और रुक्ष्मणनी मायाके बळसे अन्तर्ध्यान हुए इन्द्रजीतके हाथसे संत्राम भूमिमें मारे गये हैं॥ १७॥ इन्द्रजीतनें अहर्य रह करही ऐसा किया है; परन्तु संग्राममें वह किसी प्रकारसेभी ऐसा नहीं कर सकता कारण कि रणभूमिमें रचुनंद-नकी दृष्टिके सामनें पड़कर मनकी समान वेगवान श्रञ्जभी जीता हुआ ि छोटकर नहीं जाय सकता ॥ १८ ॥ जो कुछभी हो कालके लिये कोईभी कार्य दुष्करनहीं है. और को तौ जीतभी लियाजाय सकता है, परन्तु का-ठको कोई जीतनें वाला नहीं, यदि ऐसा न होता तौ यह दोनों श्राता रण-में क्यों मारे जाते? ॥ १९ ॥ श्रीरामचंद्रजी, महारथी लक्ष्मणजी जननी अथवा अपने लियेभी हमें ऐसा शोक नहीं; परन्तु तपस्विनी सास कौश-ल्याजीके परिणामकी चिन्ता करके हमारी छाती फटी जाती है ॥ २०॥ वह सदा यही चिंता किया करती हैं कि-कब राम छक्ष्मण वधूके सहित वत समाप्त करके आवेंगे। कब हम उनको देखनें पावेंगी। ॥ २१ ॥ जब ज-नक कुमारी सीताजी इस प्रकारसे विखापकर रहीथीं तब त्रिजटा नाम रा-

<sup>\* &</sup>quot;किस कारणसे उन्होंने यह सब अख इस कुसमयमें स्मरण नहीं किये । " यह कथा मूछमें नहीं है; परन्तु टीकाकारका अभिन्नायहै

क्षसीनें कहा कि-हे देवि। तुम अब विलाप न करो, कारण कि तुम्हारे स्वा-मी अभी जीवितहैं ॥ २२ ॥ हे देवि ! श्राता राम और लक्ष्मण जिस प्र-कारसे जीवितहैं, इसका बड़ा भारी कारण हम कहती हैं, तुम उसकी श्रवण करो ॥ २३ ॥ यह वानरगण कोध प्रकाश कररहे हैं और उनके मु-खों पर हर्षके चिह्नभी दिखाई देते हैं; परन्तु रणस्थलमें राजाके मरजानें पर उसकी सैनाके मुखपर कभी इस प्रकारके चिह्न प्रकाशित नहीं हो-ते ॥ २४ ॥ हे वैदेही औरभी सुनो; यदि श्रीरामचंद्रजी और छक्ष्मणजी जीवित न होते. तो यह पुष्पक विमान किसी प्रकारसे भी तुमको धार-ण न करता, क्योंकि यह अपने ऊपर विधवा स्त्रियोंको नहीं चढ़ाता है ॥ २५ ॥ हम जानती हैं कि युद्धमें सेनापित या प्रधानकी मृत्यु हो जानें पर सैनाके छोगोंमें उत्साह और उद्यम नहीं रहता, परन्तु इन वा-नरोंमें हम यह सब वातें पातीहैं, यदि श्रीरामचंद्रजीका कोई अंग नष्ट हु-आ होता तौ निश्चयही विनामांझी की नौकाके समान यह सैना संप्राम भूमिमें इधर उधर फिरती ॥ २६ ॥ परन्तु हे तपस्विनी ! यह वानरोंकी सैना बड़ी सावधानतासे उद्वेग रहितहो दोनों श्राता राम छक्ष्मणजीकी र-क्षा करती है; इस कारण हमें ज्ञात होताहै, कि यह मृतक न होकर मू-र्छित होगये हैं यह बात हमने प्रीतिके कारण तुमसे कहीहै. ॥ २७॥ हेजानकी। तुम इस समय सावधान होवो, हमको स्पष्ट अनुमान करनेंसे जान पड़ताहैकि राम छक्ष्मणजीका कुछ अमंगल नहीं हुआ, तुम्हारे प्रति हमारा स्नेह जो है इसी कारण तौ हम तुमसे यह बात करती हैं ॥ २८ ॥ है मैथिछि। हमनें पहले कभी तुमसे कोई मिथ्या वार्ता न कही, न अवकहैं, हे देवि! अधिक क्याकहैं तुमने अपने निर्मेख चरित्रके प्रभावसे हमारे अंतःकरणको अपने वद्यमें कर लियाहै॥ २९॥ हमनें श्रीरामचंद्र व रुक्ष्मणजीकी जो सौम्य मूर्ति देखीहै; तिसको देखकर हम निश्चयही कह सकतीहैं कि इनको पराजित करनेकी सुर व असुरोंके सहित इन्द्रमेंभी सामर्थ्य नहीं है, फिर यह राक्षस विचारे तो हैं ही क्या वस्तुः ॥ ३० ॥ हेरामप्राणवछमे। और एक वात आश्चर्यकी यहभी है कि यह दोनों वाणोंसे विद्ध और संज्ञाही न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं; परन्तु जिस परभी इनकी सुन्दर ताईमें कुछ अन्तर नहीं आयाहै ॥ ३१॥ बहुधा देखनेंमें आताहै कि प्राणियोंका जीवन नष्ट या शिक्त हीन होनेपर उनके मुखकी शोभा नहीं रहती वरन मुखकी आकृति विगड़ जातीहै हेजनक कुमारी! हम इसीलिये कहतीहैं कि तुम शोक दुःख और मोहको छोड़ों; कारणिक यदि राम लक्ष्मण जीव रहित होते तो इनके शरीरोंपर ऐसा लावण्य किसी प्रकारसेभी नहीं रहता ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ मिथिलाराजनिदनीं, देवकन्याओंकी समान सीता; यह समस्त वचन श्रवण कर हाथ जोड़कर बोलीं कि तुमनें जो कुछ कहा वही समस्त वचन तुम्हारे सत्येहें ॥ ३४ ॥ तिसके पीछे त्रिजटा उस मनके वेगकी अनुसार शीष्र चलनें वाले पुष्पक विमानको लौटाय कर दीन सीता-जीको फिर लंका पुरीमें प्रवेश कराती हुई ॥ ३५ ॥ तदनन्तर जनक पुत्री सीताजी त्रिजटाके सहित अशोक वनके समीपमें उपस्थित हो समस्त राक्षसियोंके सहित फिर उसमें प्रवेश करती हुई ॥ ३६ ॥

प्रविश्यसीताबहुवृक्षखंडांतांराक्षसेंद्रस्यवि हारभूमिम् ॥ संप्रक्ष्यसंचित्यचराजपुत्रौ परंविषादंसमुपाजगाम ॥ ३७॥

इस प्रकारसे जानकीजीनें राक्षसोंमें इन्द्र रावणकी विहार भूमि अनेक वृक्षोंसे युक्त अशोक वाटिकामें प्रवेश किया; परन्तु इन्होंनें दो राज-कुमारोंको जिस अवस्थामें पड़ा देखाथा, अशोकवननें आनेंके समय वही चिन्ता आयकर इनके मनको अत्यन्त व्याकुल और हृदयको मथनें लगी॥ ३७॥ इत्यार्षे श्रीम वा वा लं व्याप्त व्यारिशःसर्गः ४८॥

एकोनपंचाशः सर्गः॥

घोरेणशरबंधनबद्धौदशरथात्मजौ ॥ निःश्वसंतौयथानागौशयानौरुधिरोक्षितौ ॥ १॥

दशरथ कुमार श्रीरामचंद्र व छक्ष्मणजी नाग फाँसमें वँधे हुए वाणोंकी सेजपर पड़ेथे, व उनके सब अंगोंसे रुधिर निकल रहाथा; हाथी जिस प्रकार गर्जन किया करताहै; उस समय यह दो श्राताभी इसी भांति लंबेर इवास लेने लगे॥ १ ॥ सुश्रीवादि सुख्य २ बलवान वानर श्रेष्ठ गण शोकसे अत्यन्त पीड़ित होकर उनको चारों ओरसे घर कर खड़े होगये॥ २॥ यद्यपि श्रीरामचंद्रजी हढ़ नाग फांसमें वँधे हुएथे; परन्तु अपनी हढ़ता और बलकी अधिकाईके अनुसार वह इस समय सचेत हुए॥ ३॥ जाग कर श्रीरामचंद्रजी अपने छोटे भइया रुक्ष्मणजीको दीन वदन किये शरीरसे रक्त वहाते पृथ्वीपर शयन करते हुए देखकर आतुर पुरुषकी समान रोदन करनें छगे॥ ४॥ कि जब हमनें प्राणोंसेभी अधिक अपने प्रिय भ्राता छक्ष्मणजीको युद्धमें पराजित और पृथ्वी पर पड़े हुए देखा, फिर भला अब हम सीताका उद्धार करके क्या करेंगे, और हमारे इस जीवन धारण करनेंकाभी क्या प्रयोजनहैं। ॥ ५॥ हाय ! पृथ्वी पर ढूंड़नेंसे सीताकी समान अनेक। स्त्रियां पाई जासकतीहैं; परन्तु त्रिछोकीमें ढूंड़-नेंसेंभी लक्ष्मणकी समान संयामका मंत्री भाई हम नहीं पाय सकेंगे "मिल्हीं न जगत् सहोद्र भ्राता"॥ ६॥ जो यह सुमित्राजीके आनंद बढ़ानें वाले लक्ष्मणजी मृतक होगयेहैं तब हम इसी मुहूर्त्तमें समस्त वानरोंक सन्मुखही प्राण त्याग करेंगे ॥ ७ ॥ क्या कष्टहै । जबिक हम अयोध्या-जीमें छौटकर जांयगे तब माता, कौशल्या, कैकेयी, और पुत्रके दर्शनकी छाछसा किये माता सुमित्राजीसे क्या कहेंगे ॥ ८॥ हादैव। जो हम अयोध्या पुरीको विना छक्ष्मणकेही चलेजांयः तौ कुररीकी समान कम्पा-यमान उन वत्स रहित सुमित्राजीको हम क्या कहकर समझावेंगे॥ ९॥ हा । इम जिनके साथ बनमें आयेथे, उन रुक्ष्मणजीके विना अयोध्यामें छौट कर हम यशस्वी भरत और शबुघ्नसे क्याकेंहेंगे कुछ समझमें नहीं आता १० जब कि अपने पुत्र छक्ष्मणजीके छिये सुमित्राजी हमारी निन्दा करेंगी; त-ब वह वचन हमसे किस प्रकार सहे जांयगे;इसकारण यहीं पर जीवन त्या-ग देना हमारा कर्तव्य है ॥ ११ ॥ हा। हम बड़े ही दुष्कार्यके करनें वाले और अतिशय अनार्थ हैं, इसिलिये हमको धिकारहै; अहो! हमारेही कारण हमारे छोटे भाई छक्ष्मण बाणोंकी सेजपर छेटे हुए मृतककी समान पड़ेई ॥१२॥ भैया छक्ष्मण। जब हम कुछ शोक करते तब तुम सदाही हमको सम-झाते परन्तु आज हम इस प्रकारके पीड़ित होरहे हैं,तथापि तुम मृतककी स-मान हमसे कुछभी वार्ताछाप नहीं करते और न हमें समझाते हो॥१३॥हाय!

आज इस रणभूमिमें जिन करके असंख्य राक्षस वज्ञको प्राप्त होकर पृथ्वीमें शयन कररहे हैं; वही शूर श्रेष्ठ छक्ष्मणजीभी वाणोंसे वायल होकर आज वाणोंकी सेज पर इायन कररहे हैं ॥ १८ ॥ हा छक्ष्मण! तुम रुधिरसे भीगे द्रुए होकर बाणोंकी सेजपर शयनकरके शर रूप प्राप्त अस्तगामी सूर्यकी समान शोभा धारण किये हुएहो ॥ १५ ॥ हाय! तुम्हारे सब मर्मस्थानों में बाणोंके लगनेंसे तुम कुछ कहनेंको समर्थ नहीं हो; परन्तु कुछ न कहनें परभी तुम्हारे नेत्रोंके छाछे पनसे तुम्हारे मनकी समस्तही व्यथा प्रगट होरही है ॥ १६ ॥ हाय! जिस प्रकार हमारे वनके आनेंके समय तुम म-हाद्यतिमान हमारे पीछेर आयेथे, वैसेही हमभी तुम्हारे पीछेर आज यम लोकमें गमन करेंगे ॥ १७॥ हाय। जो सदाही अपने बन्धुजनोंके प्रति प्रीति दिखलातेथे और हमारीभी आज्ञामें सदाही रहतेथे; आज इस कुभागी मुझ दशरथके पुत्रकी कुनीतिसेही उन छक्ष्मणजीकी ऐसी दशा हुई ॥१८॥ हाय। यह बीर लक्ष्मणजी भी नव कि महा कोपके वश होजाते। तवभी कभी इन्होंनें हमको कोई कठोर वचन न सुनायाथा. ऐसाती हमको स्म-रणनहीं होता अर्थात् इन्होंनें कभी हमको कठोर वचन नहीं कहा॥१९॥ हाय। जो रुक्ष्मण दोबांहों वाले होकरभी जबिक एक वेगमेही पांच २शत बाण छोडतेथे. तब अस्त्र चलानेमें यह सहस्त्र बाहों वाले कार्त्तवीर्यसेभी अधिकथे; कारणिक वह तौ हजार बाँहें होंनेपर एक कालमें पांचशत बाण चलाताथाः परन्तु यह दोबांहोंसेंही एक कालमें पांच शत बाण छोड़तेथे ॥ २० ॥ हा। जो वीर अपने अस्त्रोंके बलसे इन्द्रके वजादि अस्त्रोंकों भी निवारणकर सकतेथे;और पहले जिनको बड़े मोलकी शैया पर शयन कर-नेंसेभी निद्रा न आतीथी; आज वही छक्ष्मणजी मेघनादके बाणोंसे मृतक होकर पृथ्वीपर शयन कररहे हैं ॥ २१ ॥ हाया हमनें जो " विभीषण-को छंकाका राजा बनावेंगे " ऐसी प्रतिज्ञाकीथी, और अब इस प्रति-ज्ञाको पूरा न करसके बस इस समय वही मिथ्या प्रछाप हमारी आत्मा-को दग्ध किये डालताहै ॥ २२ ॥ हे सुत्रीव ! जबिक हम प्राणत्याग करेंगे, तब रावण तुमको बळहीन समझकर अवश्य ही कोई न कोई उप-द्रव करेगा, इस कारण तुम इसी मुहूर्त यहां परसे अपने देश किष्किन्धा-को चले जाओ ॥२३॥ हे सुग्रीव! तुम अंगद व सब सैनाकोभी आगेर

करके नील नल और भी सैनाके सब सामान सहित समुद्रके पार होकर शीव्रता करके यहांसे चले जाओ ॥ २८ ॥ हनुमाननें हमारे लिये रण भूमिमें औरसे न होनेके योग्य जो कठिन कर्म किये, और ऋक्षराज जाम्बवान व गोपुच्छके राजानें जो कठिन कर्म हमारे छिये किये तिस्से हम परम प्रसन्न हैं ॥ २५ ॥ और अंगद्नेंभी बड़ेभारी कर्म किये, व मैन्द, द्विवि-द, केशरी और सम्पातिनाम वानरने भी युद्धमें हमारे छिये बड़े चोर कर्म किये ॥ २६ ॥ गवय, गवाक्ष, शरभ, गज, व औरभी दूसरे वा-नरोंनें अपने प्राणतककी बाजी लगाकर युद्ध करनेंके लिये तैयार होक-र संप्राम कियाहै ॥ २७ ॥ हे सुप्रीव। मनुष्य भाग्यको कभी उद्घंचन न-हीं करसकता जो मित्रको मित्रके साथ और मुहदको मुहदके साथ क-रना उचित है; वह मेरे छिये ॥ २८॥ हे सुग्रीव ! तुमने अधर्म और श-क्तिके अनुसार सबही कुछ किया; हेवानर श्रेष्टो! तुमनेभी हमारा मित्र-कार्य भली भांतिसे किया ॥ २९ ॥ इसलिये अब हम तुमको आज्ञा दे-ते हैं कि तुम्हारी सबकी जहां पर इच्छा हो वहांपर चले जाओ; जब रघुनंदुन श्रीरामचंद्रजी इस प्रकारसे विलाप करते रहे, तब उसकाल जितनें वानरोंनें उनका वह विलाप सुना; उन सबके नेत्रोंसेही आंसुओंकी धारा गिर-नेलगीं ॥ ३० ॥ इतनेंमें ही विभीषणजी सब सैनाको धीरज बँधाते जहांके तहां सब को टिकाते गदा यहणकर अति शीवतासे श्रीरामचंद्रजी-के पासआये॥ ३१॥

तंद्रश्वात्वरितंयांतंनीलांजनचयोपमम् ॥ वानरादुद्रुवुःसर्वेमन्यमानास्तुरावणिम् ॥ ३२ ॥

परन्तु नील अंजनके ढेरकी समान उस वीर विभीषणको ज्ञान्नतासे श्रीरामचंद्रजीके समीप आते देखकर वानर उनको इन्द्रजीत समझकर चारों ओर भागनें लगे ॥ ३२ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ-दिकाव्ये लंकाकांडे भाषानुवादे कात्यायनकुमार पं॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र कृते एकोनपंचाज्ञः सर्गः ॥ ३९ ॥

पंचाशः सर्गः ॥

अथोवाचमहातेजाहरिराजोमहाबलः ॥

## किमियंव्यथितासेनामूढवातेवनौर्जले ॥१॥

इसके पीछे महा वलवान् महातेजवान् वानरराज सुत्रीवजी बोले कि जलके बीचमें प्रचंड पवनके लगनेंसे नौकाकी समान किस प्रकारसे यह वानरोंकी सैना ऐसी चलायमान हुई ॥ १ ॥ सुत्रीवजीके ऐसे वचन सुन वालिके पुत्र अंगद बोले क्या तुम महारथी श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजी-को नहीं देखते। ॥ २ ॥ जो दश्ररथकुमार बड़े वीर होनेपरभी बाणजा-लसे विधे हैं, इनके सब अंगोंसे रुधिर निकल रहा है, और वाणोंकी श्रम्या-पर सोय रहे हैं जनिक यही ऐसी अन्स्थामें पड़कर दुःख पाय रहे हैं तन सैनाके इस प्रकारसे चलायमान होनेंका कारण इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? तिसके पीछे वानरोंके स्वामी सुत्रीवजी अपने भतीजे अंगद्से बोले कि वत्स! वानरगण जो ऐसे चलायमान हुए हैं, इसका कोई बड़ा भारी कारण है ऐसा समझ पड़ताहै कि कोई भय आया होगा ॥ ३ ॥ ४॥ यह देखो वानर गण व्याकुल मुख किये समस्त अस्न शस्त्रोंको त्याग चारों ओरको भागे जाते हैं; और भयके मारे उन सबके नेत्र लाल और चंचल हो रहे हैं ॥ ५ ॥ देखो ! यह सब ऐसे डरगये हैं कि भागनेंमें कुछभी लाज नहीं करते, कोई सन्मुख पड़कर गतिको रोंके तो उसको खेंचकर पीछे ढकेल देते; और कोई गिरजाय तो उसको छांघते हुए सब भागे जाते हैं; और कोई पीछेकी ओरको दृष्टि नहीं करता ॥ ६ ॥ सुत्रीवजी ऐसा कहरहै थे कि इतनेमें नीर विभीषणजी गदा हाथमें छिये नहां आय पहुंचे और विजयसूचक आशीर्वाद देंके वचनोंसे रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी और वा-नरराज सुत्रीवजीको प्रणाम करते हुए ॥ ७ ॥ तंब सुत्रीवजी विभीष-णनीकोही वानरगणोंके भयका कारण जानकर समीपमें बैठे हुए ऋ-क्षराज जाम्बवान्से यह वचन बोळे ॥ ८ ॥ यह विभीषण यहांपर आये हैं; इनकोही देख और रावणका पुत्र मेघनाद समझकर भयके मारे 🗅 चिकतनेत्र होकर वानरगण यहं शंका करके कि फिर वह भय आया भागे जाते हैं ॥ ९ ॥ इस कारण आप शीव्रही त्रासित और चारों ओ-रको भागी जाती हुई इस वाहिनीको पुकारकर सावधान करो, कि यह इन्द्रजीत नहीं वरन विभीषणजी आये हैं ॥ १० ॥ तब ऋक्षराज जाम्त्रवा-

नजी सुत्रीवजीके ऐसे वचन सुनकर भागते हुए वानरोंको छौटनेको पुकारनें छगे ॥ ११ ॥ तिसके पीछे समस्त वानर गणभी जो कि भागे जाते थे ऋक्षराज जाम्बवान्जीके वचन सुन और विभीषणको आयाहुआ देख भय त्यागकर छोट आये ॥ १२ ॥ तत्पश्चात् धर्मात्मा विभीषणजी श्रीराम छक्ष्मणजी दोनोंहीके ज्ञारीर बाणोंसे छाये और रुधिरसे नहाये देख मनमें बहुतही दुःखी हुए ॥ १३ ॥ विभीषणजीनें अपनें हाथमें जल छेकर स्वयं महात्मा श्रीरामचंद्रजीके और छक्ष्मणजीके नेत्र धोये और फिर ज्ञोकित मनसे नेत्रोंमें आंसू भरा देख और विलाप करनें लगे ॥१४॥ हाय। यह दोनो सत्वसम्पन्न समर्शिय भयंकर विक्रमकारी दोनों भाई कपटयुद्ध करनेवाळे निज्ञाचरोंसे ऐसी दुरवस्थाको प्राप्त हुएँहैं ॥ १५॥ हाय! रावणके पुत्र और हमारे भतीने दुरात्मा मेघनादकी राक्षसी कु-टिल बुद्धिसे यह सरल बुद्धिवाले दोनों राजकुमार धोला खाय गये हैं ॥ १६ ॥ यह बाणोंसे युक्त और शरीरमें रुधिर निकलनेंके कारण पृथ्वीमें पड़े रहनेंसे कांटोंसे युक्त सेंजनेक वृक्षकी समान जान पड़ते हैं ॥ १७ ॥ हाय ! जिनके वीर्यंके ऊपर भरोसा करकेही हमनें छंकाकी राज्यगद्दीपर बैठनेंकी अभिलाषा की थी, इस समय वही पुरुषश्रेष्ठ दोनों राजकुमार अपनी देहका नाज्ञ करनेके लियेही पृथ्वीपर पड़े हैं ॥ १८ ॥ हाय ! इनकी ऐसी अवस्था होनेपर हम ती जीते हुए मर गये; और मनमें जो राज्यप्राप्त करनेंकी बळवती आज्ञा हुई थी, वहभी नाशको प्राप्त हुई, परन्तु शत्रु रावणकी प्रतिज्ञाभी पूरी हुई और इसके मनोरथभी पूरे हुए ॥ १९ ॥ जब कि विभीषणजी इस प्र-कारसे विलाप करें रहें थे, तब बलवान सत्वसंयुक्त वानरराज सुत्रीवजी उनको हृदयसे छगाय भछीभांति भेंटकर बोले ॥ २०॥ हेथर्मज्ञ । आप निश्चय जानलें कि रावण अथवा इन्द्रजोतका मनोरथ किसी प्रकारसे पूर्ण नहीं होगा । और निश्चयही छंका पुरीका राज्य आपको मिलैगा, इसमें कुछभी संज्ञाय नहीं ॥ २१ ॥ यह दोनों भ्राता गरुड़जीके उपासकहैं, बस गरुड़जीके आतेही राम छक्ष्मण दोनों भाई संज्ञा प्राप्त करेंगे, और इनका मोह दूर होजायगा, और फिर यह बहुतही शीघ्र संग्राम भूमिमें रावणको वंश सहित विध्वंस करेंगे॥ २२॥ सुग्री-

वजी राक्षस श्रेष्ठ विभीषणजीको इस प्रकारसे समझा बुझाकर निकट बैठे हुए अपने इवज्ञुर सुषेण नामक यूथपसे बोले ॥ २३ ॥ कि तुम इन दोनों श्राता राम और छक्ष्मण व और दूसरे श्रूर वानर वीरोंको किष्किन्था पुरीमें लेनाओ, और जनतक इन श्रुओंके मारने वालोंको चैतन्यता न प्राप्त होवे, तब तक उसी स्थानमें इनकी रक्षा करते रहना ॥ २४ ॥ और इस ओर हमभी, इस रावणको पुत्र पौत्र और वान्धवोंके साथ संहारकरके, इस और हमभा, इस रावणका पुत्र पात्र आर वान्धवाक साथ सहार पर्वा रावि के हरी हुई जानकीजीका उद्धार करके छेआवेंगे, कि जैसे नष्ट हुई जिन छहाने फिर प्राप्त कियाथा ॥ २५॥ मुग्रीवर्जीक ऐसे वचन मुनकर मुषेण बार कि ॥—" पहछे हमने देवता व अमुरोंका वड़ा भारी संग्राम देखाथा"॥ २६॥ उत्तर संग्राममें बाण चलानेमें आति चतुर और श्राम्लाके कर्ममें अति कुश् राक्षसान जब रण करने प्राप्त होता छोगोंको वाणाके समूहसे वारंवार टक छियाथा॥ २७॥ तब देश नता गुरु वहस्पतिजी उन देवताओंको पीड़ित चेतना रहित और विनाश पह को प्राप्त देखकर, मंत्र विद्याक प्रभावसे व यथायोग्य औषधियोंसे उनकी औ विकि त्सा करते रहेकि जिस्से वह समस्त देवता फिर जीवित होगये ॥ हो २८॥ हेराजन्। तिन औषधियोंको छानेंके अर्थ सम्पाति पनसादि वानर व न्हतही शीष्र क्षार समुद्रके निकट जांय ॥ २९॥ कारणिक यह वानर उनेके हो पहाड़ी दृंटियोंको भर्छी भांति जानतेहैं उन दोनों बूटियोंमें एकका भी नाम ( संजीवनी ) और एकका नाम ( विशल्यकरणी ) अर्थात् घावकी पीड़ा है को दूर करनें वालीहै ॥ ३० ॥ जिस स्थान पर देवता लोगोंनें समुद्रको मथ्य ह कियाथा वहांपर चन्द्र और द्रोण नामक दो पर्वतहैं उन्हीं पर्वतप् यह दोनों बूटियेंहैं ॥ ३१ ॥ इन दोनों बूटियोंको देवताओंने क्षीर समुद्री बीचमें स्थापित कर दियाहै; इस कारण, हेराजन्। और किसी वानस्को वहाँ जानेंकी अवश्यकता नहीं; यह पवनके पुत्र वेगवान हर्तुमानही वहाँ पर जांय; सुषेण यह वचन कहही रहेथेकि इतनेमें दामिनीमाला शोभि मेच, और प्रबल आंधी उठकर समुद्रके जल और पर्वतोंको कम्पायमान करने लगी ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ प्रबल पंखोंकी प्रवनके लगनेंसे द्वीपोंमें लगे हुए जो बड़े २ वृक्षथे उनकी शाखार्ये टूट गई, और वह वृक्ष सब महासमुद्रके जरुमें उड़कर जायगिरे ॥ ३४ ॥ देखते २ समुद्रके निवासी बड़े शरीर

वाले सर्प गण भयंकराकारसे व्याकुल होंने लगे, । और जल जन्तु गण बड़ी शीव्रतासे छवण समुद्रके जहमें प्रवेश कर गये ॥ ३५॥ तिसके पीछे समस्त वानर छोगोंनें एक मुहूर्त्त भरके बीचमें प्रदीत अग्निकी समान प्रकाशित विनताके पुत्र गरुड़जीको आते हुए देखा ॥ ३६॥ उन गरुड्जीके आतेही, जिन्होंने बाण रूपसे श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजीको बांध रक्लाथा, और जो अतिशय बलवान्थे, ऐसे वह समस्त नाग डरके मारे अतिशीव्रतासे भाग गये ॥ ३७ ॥ तिसके पीछे विनता नन्दन गरुड़जी रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी और रुक्ष्म-णजीको प्रणाम करके उनके अंगको अपने हाथोंसे स्पर्श करते हुए इन दोनों श्राता ओंको चंद्रमाकी समान द्यति वाले मुख मंडल अपने हाथसे सुहरानें लगे ॥ ३८॥ गरुड़जीके कर स्पर्शंसे इन दोनों श्राता ओंके शरीरमें जितने यावथे वह सब भर गये, और वह दोनों जन पहलेहीकी समान चिकना श्रारीर और प्रथम हीकी समान शोभा धारण करते हुए॥ ३९॥ इनका तेज, पराक्रम, श्रीरका बळ, महा ग्रुण उत्साह, दर्शन शक्ति, बुद्धि और रूमरण शक्ति यह सब बातें पहलेसे दुगनी हो-गई ॥ ४० ॥ तिस समय महा तेजस्वी गरुडजीने इन्द्र तुल्य भाइयोंको **उठाकर अति हर्षसे अपने हृदयसे छगा छिया; 'तव श्रीरामचंद्रजी हर्षित** अंतःकरण युक्त गरुङ्जोसे बोळे ॥ ४१ ॥ कि तुम्हारेही प्रसादसे हम हन्द्रजित कत घोर विपद्से शीव्र छूट गये, और अब हमारे शरीरोंमें भी प्रथम दीकी समान बल आगयाहै ॥ ४२ ॥ अधिक क्यांकहैं पिता-क्षिह अज और पिता दशरथजीको देख हमें जिस प्रकारका आनंद होता, द्धापका दर्शन करनेंसे भी हमारे हृदयनें वैसीही प्रसन्नता प्राप्तकीहै॥ ४३॥ असेपनें स्वर्गीय हार और दिव्य अनुलेपन घारण कियाहै; दिव्य अलंका-रसे अलंकत होकर आपने विमल वस्त्र युगल धारण कियेहैं; इस कारण पत्यही सत्य बताइये कि आपकोनेहैं। । २२ ॥ तब ऐसा सुनकर महा तेज्रकी विनताके पुत्र महावल पश्चिराज गरुड़जी आनंद्से उत्फुल नेत्रहो श्रीति सहित श्रीरामचंद्रजीसे बोले ॥ ४५ ॥ कि हे श्रीरामचंद्रजी ! हम भापके प्राणके समान प्रिय वाहर चूमनें वाले सलाहैं; हमारा नाम गरुड़ेंहै; आपकी सहायता करनेके अर्थही यहां पर आयेहैं ॥ ४६ ॥ कारणिक महा पराक्रमकारी दैत्य महाबखवान वानर गण और गन्धर्वादिकोंके सहित देवता लोग या स्वयं इन्द्रभी ॥ ४७ ॥ मायाके बलसे ऋर कर्म कारी मेघनादका रचा हुआ यह अति दारुण नागरूपी वाण बन्धन नहीं छुड़ा सकतेथे, इसी कारण आपको इस शंकटसे छुटानेंके लिये हम आये॥४८॥ तीक्ष्ण दन्त युक्त महा विषधर यह कद्भुके पुत्र नाग गण राक्षसी मायाके प्रभावसेही बाण रूप होकर आपका आश्रय किये हुएथे॥ ४९॥ हे धर्मज्ञ! सत्य पराक्रम कारी श्रीरामचंद्रजी! समरमें रिपुचाती इन श्राता लक्ष्मणजीके सहित आप अपनेको वड़ाही भाग्यवान समझें; कारणिक भाग्यहीसे आप इस घोर वन्धनसे मुक्त हुएँहैं॥ ५० ॥ आपकी यह अत्यन्त शोचनीय दशा सुनकर हम बड़ीही शीव्रतासे इस स्थानमें आये हैं, हमारा यह आना केवल आपसे स्नेह करनेंहीके कारण हुआ॥ ५१॥ इस समय अनायासमें यह कार्य हुआ कि हमनें आपको इस महा घोर सर्प रूपी बाण बन्धनसे छुटा दिया, अब आगेको आप सदाही सावधान रहाकरें ॥ ५२ ॥ आपकी समान शुद्ध स्वभाव वाले शूर लोग रण-भूमिमें सदा सरछतासेही युद्ध किया करतेहैं; परन्तु राक्षस गण सदाही संयाममें छलते युद्ध किया करतेहैं ॥ ५३ ॥ इस कारण आप रण भूमिमें इन राक्षस लोगोंका किसी प्रकारसे भी विश्वास न कीजिये, कारण कि यह लोग सदाहींसे ऋर बुद्धि वाले होतेंहैं; अवती आप एक इन्द्रजीत हीके दृष्टान्तसे जान गये कि राक्षस लोग कैसे कुटिल होतेंहैं ॥ ५८॥ महा बलवान विनताके पुत्र गरुङ्जी यह कहकर दशरथ कुमार श्रीरामचं-द्रजीको भेंट स्नेह सहित यह वचन बोले ॥ ५५ ॥ हे मित्र। श्रीरामचं-द्रजी हे धर्मज्ञ । शानुके प्रतिभी आप बहुतही अनुग्रह किया करतेहैं। इस समय हम आपकी आज्ञा छेकर अपने स्थानमें जानेंकी इच्छा करतेंहैं॥५६॥ हे श्रीरामचंद्रजी हमारे प्रति तुम्हारा सला संबन्ध किस प्रकारसे हुआ इसके जाननेंको आप कौतूहरू प्रकाश नकीजिये, युद्धमें विजय प्राप्त करके जिस समय आप अपने देशको छोटेंगे उसी समय यह सम्बन्ध आपको ज्ञात हो जायगा ॥ ५७ ॥ हे वीर श्रीरामचंद्रजी! आपके वाणों-की तरंगोंके वेगसे छंकापुरी विष्वंस होकर केवल बालक और बुढे लोगोंकी रहनेंकी भूमि हो जायगी हम निश्चय कहते हैं कि आप बहुत

ही शीष्र संप्राममें रावणका संहार करके सीताजीको प्राप्त कर सकेंगे ॥ ५८ ॥ शीष्र विक्रम वीर्यवान सुवर्ण (गरुड ) जी श्रीरामचंद्रजी
व उक्ष्मणजी दोनोंको रोगरहित करते यह कहकर वानरोंके बीचमें
बेठे श्रीरामचंद्रजीकी ॥ ५९ ॥ प्रदाक्षणा कर पवनकी समान वेग धारण कर आकाश मार्गको गरुडजी चल्लेगये ॥ ६० ॥ तिसके उपरान्त
दोनो रच्चवीरोंको रोग रहित देखकर वानर यूथपगण मनमे आनंद
मनाय सिहनाद्कर अपनी पूंछको कम्पायमान करने लगे ॥ ६१ ॥
इसके पीछे भेरियोंका शब्द उठा मृदंगोंकी नाद होनें लगी इतने शंख बजे
कि उनकी घानि आकाशमें गुंजारती रही और सब वानर लोग हाँचत
होकर प्रथमहीकी समान क्रीडा करने लगे ॥ ६२ ॥ व और भी शत
सहस्र पर्वतोंसे युद्ध करने वाले विकराल वानरगण विविध भातिके वृक्षों
को उलाडते फांदते कूदते दलके दल खडेहो ॥ ६३ ॥ राक्षसोंको ञासित करते हुए बड़ाभारी नादकरने लगे और वह सब बानर युद्धकी
कामनासे आगे बढकर लंकापुरीके द्वारपर जाय पहुंचे ॥ ६२ ॥

तेषांतुभीमस्तुमुलोनिनादोवभूवशाखामृगयू थपानाम् ॥ क्षयेनिदाघस्ययथावनानांनादः सुभीमोनदतांनिशीथे ॥ ६५ ॥

प्रीष्म कालके अंत समय राजिके समय शब्दायमान घनघटा समूहके भयंकर गर्जनकी समान उन बानर यूथनाथोंको भयंकर कठोर सिंह-नाद श्रवण गोचर होने लगा ॥ ६५ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये लंकाकांडे पंचाशः सर्गः ॥ ५० ॥

> एकपंचाशः सर्गः ॥ तेषांतुतुमुळंशब्दंवानराणांमहोजसाम् ॥ नर्दतांराश्वसैःसार्धतदाञ्चश्रावरावणः॥ १ ॥

इस ओर विश्रापण इत्यादि राक्षस गणोंके सहित शब्दायमान उन महातेजस्वी वानर वृन्दोंका तुमुल कठोर सिंहनाद राक्षसोंके स्वामी रावणने सुना ॥ १ ॥ वह रावण स्पष्ट गंभीर और कठोर सिंहनाद वार २ अव- ण करके अपने मंत्रियोंसे जोकि वहां बैठेथे यह कहने छगा ॥ २ ॥ जब कि हार्षिताचित्त हुए उन वानरोंका यह घोर सिंहनाद सुनाई आता है, जब कि वादलकी समान वह वानर गंभीर गर्जन कर रहे हैं ॥ ३॥ तन इसमे कोईभी सन्देह नहीं है कि उनको कोई नड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुईहै यह देखो उनके बड़े भारी शब्दसे क्षार समुद्रभी खळ बळाय रहाँहै॥ ४॥ वह दोनों भाई राम और छक्ष्मण तीक्ष्ण वाणोंसे वंध गयेथे; परन्तु इस समय उन वानर वृन्दोंका यह वड़ा भारी शब्द उठनेंसे हमको अत्यन्तही शंका होतीहै ॥ ५॥ राक्षसोंका स्वामी रावण निज मंत्रियोंसे ऐसा कह अपने निकट बैठे हुए राक्षसोंसे बोला ॥ ६ ॥ कि इन वनवासी वानर छोगोंका ऐसे शोकके समय एका एकी आनंदित होनेंका कारण तुम छोग जॉनकर ज्ञीत्र आओ ॥ ७ ॥ राक्षसगण इस प्रकारसे रावणकी आज्ञा पाय सावधानहो एक धवरहरे पर जोकि अति ऊंचाथा चढ़े और तव उन्होंने देखा कि महात्मा सुग्रीवजी उस वानर वाहिनीकी रक्षा करते हैं॥ ८॥ श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजी यह दोनों श्राता भी नाग फांससे छुटकर उठ वैठेहें, यह देखकर यह राक्षस अत्यन्तही विपादित हुए ॥९॥ उस समय यह राक्षस त्रासित मनसे कोटकी अति ऊंची भीतसे नीचे उत्तरने लगे, उनके मुखकी कान्ति मलीन होगई और वह सब अत्यन्त दीन भावसे रावणके निकट आये ॥ १०॥ उन दीन मुख वचन बोळनेंमें चतुर राक्षसोंने रावणके अप्रिय वचन यथार्थ २ निवेदन किये॥ ११॥ कि जो राम छक्ष्मण संग्राम भूमिमें इन्द्रजीतके द्वारा वाणोंसे विध गयेथे और तिसके बाद जिनकी दोनो भुजायें कुछ भी हिल्डुल नहीं सकती थीं ॥ १२ ॥ इस समय हमनें देखांकि गुजेन्द्र विक्रम कारी वह दोनों श्राता दो गर्जोंकी समान नागफाँशको तोडकर वाणवन्थनसे छूट रण भूमिमें विराजमान होरहे हैं ॥ १३ ॥ महाबळवान राक्षसोंका स्वामी राक्षसोंके मुखसे यह समाचार सुनकर चिन्ताके वशमें हुआ, और शोचके मारे उस समय उसका मुलमंडलभी प्रभाहीन होगया ॥ १४ ॥ तब रावण कुछ एक रुष्ट होकर कहनें लगा कि मेचनादनें संग्राम स्थलमें भड़ी भांति मान मर्दनकर अति चोर वर प्राप्त किये हुए विषधर सर्पोंकी समान सफल और सूर्यवत्प्रकाशित वाणोंसे जिनको वंधन कियाथा ॥१५॥

जबिक वह शञ्ज ऐसे बाण बन्धनसेभी छुटगये तब हमको ऐसा नहीं जान पड़ता कि हम इस राक्षसोंकी सैनासे विजयको प्राप्त करेंगे ॥ १६ ॥ आ-श्र्योंहै कि जिन सब अस्त्रोंने संग्राम भूमिमें वारंवार शब्रुगणोंको प्राण हरण कियेथे, आज वही अग्निकी समान तेजस्वी अस्त्र हमारे कुभाग्यहीसे नि-ष्फल होगये ॥ १७ ॥ यह कहकर रावण अत्यन्त कोधमें भरकर सर्प की समान छंवे २ इवासलेने लगा; और कुछ देर पीछे रावण राक्षसोंके बीचमें बैठे हुए धूम्राक्षसे कहता हुआ ॥ १८ ॥ कि हे भयंकर विक्रमका-री। वानर गणोंके और रामचंद्रका संहार करनेके छिये तुम बड़ीभारी सैनाको संग छेकर ज्ञीत्र युद्ध करनेंको जाओ ॥ १९ ॥ राक्षस धूम्राक्ष, बुद्धिमान राक्षसोंके स्वामी रावणकी ऐसी आज्ञा पाय उसकी प्रदक्षिणा करता हुआ अतिशीत्र राजभवनसे बाहर निकला ॥ २० ॥ राक्षस धू-**प्रा**क्षने राजद्वारके बाहर आयकर सैनाध्यक्षसे कहा कि,— हम युद्धमें जाना चाहते हैं, इस कारण कुछभी विलंब न लगायकर झटपट सैनाको सजा-ओ ॥ २१ ॥ धूम्राक्षके वचन सुन सैनाध्यक्षनें रावणकी आज्ञानुसार सम-स्त सैनाको बहुतही शोध सजाया ॥ २२ ॥ घोररूपी राक्षसगण सिंह-नाद करते हुए हर्षित मनसे धूम्राक्षके चारों ओर खड़े होगये, वह समस्त राक्षत अतिश्य बळवानथे उनकी कमरमें चंटे लगे हुए बन रहेथे॥२३॥ विविध भांतिके अस्त्र शस्त्र ब्रहणकर, श्रूल, सुद्गर, गदा, पटा, दंड, सूसल ' आदि धारण किये ॥ २४ ॥ बड़े २ मुद्रर, धनवासी, भाले, फांसी, फरसे आदि अस्त्र शस्त्र लिये समस्त राक्षसगण मेचकी समान गर्जन करते हुए चले ॥ २५ ॥ उन राक्षसोंमें कोई २ कवच धारण करके ध्वजा पताकासे शोभायमान विचित्र चित्रित रथोंमें सवार हुए और कोई २ सुवर्ण जाल मंडित विविध भांतिके मुखवाले गधोंपर चढ़े ॥२६॥ और कोई २ राक्षस अति शीवतासे चलने वाले वोडों पर चढ़ चले और कोई २ मदान्य हाथि-योंकी पीठपर सवार हुए; इस प्रकारसे वह राक्षस व्यात्र छोग अजेय व्या-त्रकी समान गमन करने छगे ॥ २७ ॥ महावीर धूम्राक्ष कनक्भूषित भेडियां सिंह और व्यात्र मुखवाले गघे जुते हुए रथमें बैठकर रणमें जानें लगा ॥ २८ ॥ इस प्रकार महावीर धूम्राक्ष बड़ीभारी राक्षसोंकी सैनाके जहां पर हँसते द्वप् मुखसे हनुमानजी डट रहेथे छंकाके उस पश्चिम

द्वारपर आया ॥ २९ ॥ कठार शब्द करने वाले गधे जुते, श्रेष्ठ रथपर सवार हो, महा घोर, भयंकर विक्रमकारी राशसको जाताहुआ देस ॥ ३० ॥ आकाशमें प्राप्त हुए कूर शकुन विविध अमंगलकारी चिह्नोंसे उस राशस को निवारण करते हुए कि पहले तो धूम्राक्षके रथकी छत्री पर एक बड़ा भयंकर गिद्ध आकाशसे गिरा ॥ ३१ ॥ मांसके सानेवाले, पिक्षगण गुँधी हुई मालाकी समान लंगार (श्रेणी) से उसके रथकी ध्वजापर गिरनें लगे और रुधिरमें सना हुआ अत्यंत स्वेत कवंध धूम्राक्षके निकट पृथ्वी पर गिरा ॥ ३२ ॥ अत्यन्त भयंकर शब्द करता हुआ कवंध धूम्राक्षके सन्मुख गिरा । बादलोंसे रुधिरकी वर्षो होनें लगी, और पृथ्वी कंपाय-मान हुई ॥ ३३ ॥ और वजकी समान शब्द करता हुआ पवन चलनें लगा, घोर अंधकारसे ढक जानेंके कारण दशोंदिशा अप्रकाशित होगई ॥ ३८ ॥ राक्षस धूम्राक्ष राक्षस लोगोंके यह अमंगल भयजनक घोर उत्पात देखकर हृदयमें अत्यन्त भय करता हुआ;और उसके साथ चलनें वाली राक्षसोंकी सेनाभी यह अचानक अमंगल शकुन देखकर मुर्चिक्षन त होगई ॥ ३५ ॥

ततःसुभीमोबहुभिर्निशाचरैर्वृतोभिनिष्क्रम्यरणो तसुकोबलो ॥ ददर्शताराघवबाहुपालितांमही घकल्पांबहुवानरींचमूम्॥ ३६॥

तिसके पीछे रण करनेंकी इच्छा किये महाबळवान भयंकररूप राक्षस धूम्राक्ष असंख्य निज्ञाचर गणोंके सहित, छंकापुरीसे बाहर आय श्रीराम-चंद्रजीको बाहुसे रक्षित प्रळयके समुद्रकी समान उन वानरोंकी सैनाको देखता हुआ कि जिसका कुछ ओर छोर नथा ॥ ३६ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० छं० एकपंचाज्ञाः सर्गः॥ ५२ ॥

द्धिपंचाशः सुर्गः ॥

धूम्राक्षंप्रेक्ष्यनिर्यातंराक्षसंभीमविक्रमम् ॥ विनेदुर्वानराःसर्वेप्रहृष्टायुद्धकांक्षिणः ॥ १ ॥

युद्धकी अभिलाषा किये वानरगण भयंकर विक्रमकारी राक्षस भूमा-

क्षको युद्ध करनेके लिये आये हुए देखकर हर्षित मनसे सिंहनाद करने **रुगे ॥ १ ॥ तिसके पीछे धीरे २ उन वानर और राक्षसींका घोर** कठोर युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय वह बड़े २ वृक्ष, ज्ञूल, मुद्गर चलाय २ कर परस्पर परस्परके उपर प्रहार करनें छगे ॥ २ ॥ निज्ञाचरोंनें वानर लोगोंको सब भांतिसे वेर लिया, और, वानर गणभी वृक्षोंको चलाय र राक्षसोंको पृथ्वीपर शयन करानें छगे ॥ ३ ॥ राक्षसभी क्रोधमें भरकर तीले बाण समूह और सीधे चळनें वाळे घोर रूप कंकपत्रयुक्त बाणोंसे वानरोंका नांश करनें छंगे ॥ ४ ॥ उस समय महाबखवान वानरगण भयं-कर गदा, श्रूळ, पटा, मुद्गर घोर परिघ और चित्र विचित्र श्रूळोंकेद्वारा॥५॥ राक्षसोंसे विदारितहो कोधमें भरकर और उत्साहसे भरपूरहो भयरहि-तकी समान युद्धके कर्म करने छगे ॥ ६॥ वानरोंके शरीर वाणेंसे घायछ होनें छो। उनकी देहमें स्थान २ परचाव होगये, वह वानर यूथप राक्ष-सोंके निकटसे अपनी पराजय सहन न करके बड़े २ वृक्षोंको प्रहणकर उनकी ओर दौड़े ॥ ७ ॥ भयंकर वेगवान वानर लोग सिंहनाद करके वीर राक्षसोंका संहार करने छगे; चोट चछानेंके समय सबही एक दूस-रेको अपना २ नाम बतानें छगे ॥ ८ ॥ उस कालमें अनेक शासा ओंसे युक्त वृक्ष और विविध भांतिकी शिलाओंके चलाये जानेंसे वह वानर और राक्षसोंका घोर युद्ध अद्भुत जान पड़नें छगा ॥ ९ ॥ उस समय कितनें ही रुधिर पान करनें वाल निज्ञाचरगण जीतेजानेंसे प्रसन्न वानरोंसे मारखाय रुधिर डालनें लगे ॥ १० ॥ इसी प्रकारसे किसी २ की देह छिन्न होगई, कोई २ वृक्षोंकी चोटेंस मरगये, कोई २ शिला-ओंकी चोटसे पिसकर चूर्णकी समान होगये, और कोई २ तीक्ष्ण दातोंके ही प्रहारसे चीर फाड़कर काटे गये ॥ ११ ॥ कोई २ ध्वजा ओंसे मर्छ डाले गये कोई लड़ोंसे मारे गये और छूटे हुए रथोंसेभी विध्वंसित होकर कितनेही राक्षस अत्यन्त व्यथित हुए ॥ १२ ॥ पर्वतोंके शिखरकी समान पर्वताकार हाथी वानर गण और सवारोंके सहित मरे हुए घोड़ोंसे वह समर भूमि पूर्ण होगई॥ १३॥ भयंकर विक्रमकारी वेगवान वानरगण वारंवार छलांग मारते हुए अपने नखोंसे निशाचरोंके मुखोंको चीरने फाड़नें छगे ॥ १८ ॥ तब राक्षस इस अवस्थाको पाय अत्यन्त विपादित

हुए, उनके बाल खुलगये, और वह बराबर वहते हुए रुधिर गन्धिस मुञ्छितहो पृथ्वीपर गिरनें छगे ॥ १५ ॥ इसी समयमें बहुत सारे राक्षस गण क्रोधसे प्रदीत हो वेगवान वानरोंको, वज्रकी समान ठात मारनेंके छिये **उनकी ओर दौड़े ॥ १६ ॥ परन्तु वेगवान वानर**गण;−चूंसा, छात, दांत, और वृक्षोंसे उनको इस प्रकारिक मार देनें लगे, कि वह राक्षस उन-के सामने स्थिर न रहकर भाग निकले॥ १७॥ तिसके पीछे राक्षसश्रेष्ट धूम्राक्ष अपनी सैनाको चलायमान देखकर क्रोधमें भर वानरोंके ऊपर प्रहार करनें छगा ॥ १८ ॥ तब कोई २ वानर तौ बाण छगनेंसे मर्दित हो-गये और उनके शरीरसे रुधिर वहनें लगा, और अनेक वानर मुद्ररोंसे घा-यल होकर पृथ्वीपर गिरते हुए ॥ १९ ॥ कोई २ वानर परिघसे, और कोई पटेसे कुचल डाले गये, और कोई धनवासी लगनेंके कारण घायल होनेंसे विह्वलहो जीव गँवाय संयाम भूमिमें गिरपड़े ॥ २० ॥ और वहुतसे वानर कोधित राक्षसों करके रण भूमिमें मारे जायकर रुधिर वहती हुई देहसे पृथ्वीपर गिर पड़े और कोई २ छोहू छुहान होकर भागनें छगे ॥ २३ ॥ इस दारुण संत्राममें राक्षस गण कोधक मारे यमराजकी समान मूर्ति धार-णकर वानरोंके हृदय चीरनें फाड़नें छगे, कि जिस्से कोई २ वानर एक ओर को गिर पड़े; और कोई २ त्रिशूळसे घायळ हुए और बहुतसे अस्नके प्रभावसे भाग निकले ॥ २२ ॥ इस प्रकारसे वानर और राक्षसोंका भयंकर युद्ध होने लगा, दोनो ओरसे अनेक अस्त्र शस्त्र चले, और शिला समेत वृक्षोंकी वृष्टि होनें लगी ॥ २३ ॥ धीरे २ रणभूमि गीत विद्याका रूप धारण करती हुई, राक्षसोंके धनुषोंके रोदोंका शब्द वीनाके तारका कार्य करनें छुगा और वीरोंको गिरनेंके समय जो हिचकियें आनें छगीं, वही ताल गिनीगई, और हाथियोंका गर्जनाही उस समय गीतकी समान जान पड़-ताथा, इस प्रकार यह द्वन्द्वयुद्ध गन्धर्व विद्याकी तुल्य शोभाको प्राप्त हुआ ॥ २८ ॥ राक्षस धूम्राक्ष इस प्रकारसे संग्राम भूमिमें धनुष धार बाण वर्षाय सर्व दिशा छाय इँसते २ सब वानरोंको मार भगाय देता हुआ॥२५॥ धूमाक्षके हाथसे वानरोंकी सैनाको अत्यन्त पीड़ित देखकर हनुमानजी कोषके मारे घुमाते बड़ी भारी शिला प्रहण करके उस्से युद्ध करनेके आगे बढ़े ॥ २६ ॥ पिता पवनकी तुल्य पराक्रम शाली हनुमानजी

क्रोधके मारे अरुण नयनहो उस बडी भारी शिलाको धूम्राक्षके रथपर अति जोरसे मारते हुए ॥ २७ ॥ राक्षस सैनापति धूम्राक्ष, महावेगसे इस शिलाको अपने ऊपर आती देख बडी शीव्रताके साथ रथसे छलांगमार गदा ग्रहण कर पृथ्वी पर खड़ा होगया॥ २८॥ हनुमानजीकी चलाई गदाके प्रहारसे केवलधूम्राक्षका रथही चूर्ण नहीं हुआ, वरन, चक्र, कूबर, ध्वजा और धनुष बाण तक नष्ट करके वह शिला पृथ्वीमें गिरी ॥२९॥ तिसके पीछे हनुमानजी धूम्राक्षके रथको छोड़ कर ज्ञाखा और पत्तोंके सहित वृक्षोंसे राक्षसोंका विष्वंद्य करनें और उनको भगानें छगे॥ ३०॥ तब वृक्षोंके द्वारा पीड़ित होनेंसे राक्षसोंके ज्ञिर फूट गये और इस कारण रुधिरकी धारा निकल्नेंसे वह पृथ्वी पर गिरनें लगे कुछेक राक्षस मार डालेगये और कितनोंनें अपने प्राणोंकी आज्ञा छोड़दी ॥ ३१ ॥ पवन-कुमार हनुमानजी इस प्रकारसे राक्षसोंकी सैनाको तितर वितर कर भगाय एक पर्वतका शृङ्क ग्रहण करके धूम्राक्षके सामनें दौड़े ॥ ३२ ॥ वीर्यवान राक्षसः धूम्राक्षभी इनुमानजीको अपनी ओर आता हुआ देख सिंहनादकर एक गदा उठाय उनके सन्युख हुआ ॥ ३३॥ तिसके पीछे धूम्राक्षनें कोधमे भरकर वह अपनी बहुत कांटोंसे युक्त गदा क्रोधित हुनुमानजीके शिरपर मारी ॥ ३८ ॥ परन्तु पवनकी समान बळवान इनुमानजी उस भयंकर वेग वाळी गदाका प्रहार अपनें शिरमें लगनेंसेभी उस प्रहारको कुछभी नहीं समझते हुए कि जानें कहां छगा ॥ ३५ ॥ तिसके पीछे अञ्जनी, हृदय नंदन पवन कुमार हृतुमानजीनें अपनी वह पहली ग्रहणकी हुई बड़ी भारी ज़िला धूम्राक्षके ऊपर चलाई, कि जिस गिरि शृङ्गके प्रहा-रसे उस राक्षसके अंग फटकर फैल्मये ॥३६॥ पर्वत जिस प्रकार फटकर गिर जाताहै, वैसेही धूम्राक्षेक अंग फट जानेंके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गये; और मरनेंसे बचे बचाये राक्षस गण सैना-पति धूम्राक्षको मरा हुआ देखकर अत्यन्तही त्राप्तित हुए; और वानर गणोंकी मार खाय मरनेके निकट पहुंच भयके मारे शीष्रही छंका पुरीको भागगये ॥ ३७॥

सतुपवनसुतोनिहत्यशत्रुन्क्षतजवहाःसरितश्चसं

# विकीर्य ॥ रिपुर्वधजनितश्रमोमहात्मामुदमग मत्किपिभिःसुपूज्यमानः ॥ ३८॥

महावलवान पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकारसे शञ्जोंका संहार करते हुए रणभूमिमें रुधिर की नदी वहाय शञ्जेक मारनेंके श्रमसे अत्यन्त थिकत होंने परभी वानर गणों करके पूजितहो अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ॥ ३८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये लंकाकांडे द्विपंचाशःसर्गः ॥ ५२ ॥

त्रिपंचाशः सर्गः॥

धूम्राश्नंनिहतंश्चत्वारावणोराक्षसेश्वरः ॥ क्रोधे नमहताविष्टोनिःश्वसन्तुरगोयथा ॥ १ ॥

राक्षसोंका स्वामी रावण धूझाक्षका संग्राममें मरना सुन अत्यन्त कीध युक्तहो सपैकी समान छंने २ इवास त्याग करने छगा ॥ १॥ तिसके पीछे कौधसे अधोरहो छंबे २ और गरम २ इवास छोड़ता हुआ रावण ऋर स्वभावी महाबळवान वज्रदंष्ट्र नामक राक्षसंसे बोळा ॥ २ ॥ हेवीर। तुम राक्षसोंकी सैनाके साथ रणभूमिमें जायकर दशरथ कुमार रामचंद्र और वानर गणोंके साथ सुम्रीवका नाज्ञ कर आओ ॥ ३॥ रावणकी ऐसी आज्ञापाय अति शीत्रतासे मायावी राक्षसोंका ईश्वर वज्रदंष्ट्र बहुतसे राक्षसोंको संग छेकर चला॥ ४॥ और उसके साथमें, हाथी, वोड़े, गधे र्फंट, इत्यादि जीवगणभी चलनें लगे, और चित्र विचित्र घ्वंजा पता, काओंसे यह सब विशेष सुशोभितथे ॥ ५ ॥ वीर वज्रदंष्ट्र विचित्र बाजू बांधे शोभायमान मुकुट शिर पर घारे युद्ध करनेको चला, उसका शरीर वरुतरसे ढका हुआथा, और हाथोंमें घनुष बाणथा॥ ६॥ उसका रथ ध्वजा पताकाओंके रुगनेसे शोभायमानथा, तपाया हुआ सुवर्णभी उसमें बहुत स्थानों पर लगा हुआथा; ऐसे रथकी प्रदक्षिणा करके वज्रदंद्र उस-पर सवार हुआ ॥ ७ ॥ तेगा, तोमर, मूसल, तीक्ष्ण फरसे, भिन्डिपाल, धनुष, शक्तिपटा ॥ ८ ॥ खङ्ग, चक्र, गदा; इत्यादि और अनेक प्रकारके अस्त्र रास्त्र छिये पैद्छ सैना वज्रदंष्ट्र नामक राक्षसके साथ २ चछी॥ ९॥

वह राक्षस श्रेष्ठ सबही उजले और दीप्त चित्रित वस्त्र पहर रहेथे, उस सैनाके पीछे २ मदमाते हाथी, गमन करनेंके समयं चलते हुए पर्वतोंकी समान ज्ञात होतेथे ॥ १० ॥ वह समस्त हाथी युद्ध करनेंमें बड़े कुश्रूछथे, उन पर भाला अंकुशादि धारण किये वीर लोग चढ़ेथेव औरभी महाबली सर्वे लक्षण सम्पन्न वीर गण उन पर चढ रहेथे ॥ ११ ॥ उस समय वह चलती हुई राक्षस सैना वर्षा समयकी श्रेणीसे शोभित गर्जती हुई मेच मालाकी समान शोभायमान होनें लगी॥ १२॥ उस समय वह सैना निकलकर वहां पर जहां कि यूथपति अंगद्जी छंकांके द-क्षिण द्वारपर टिके हुएथे राक्षसोंकी सैना जैसेही निकलीकि उसके अञ्च-भकी सूचना करने वाले अमंगल दृष्टि आने लगे ॥ १३ ॥ आकाशसे विनाही मेचके तीव्र विजलीके सहित उलका गिरनें लगीं। घोर रूपवाली शृगालियें अग्निकी लपटें उगालती हुई अग्नुभ शब्द करनें लगीं ॥ १४॥ और मृगादि पञ्चगण चिछाय २ कर राक्षसोंके संहारको बतानें लगे, चलते २ वीर योद्धा लोग एका एक पैर फिसलनेंसे भयंकर भांतिसे गि-रनें छगे ॥ १५ ॥ परन्तु महा बछवान वज्रदंष्ट्र राश्चस यह समस्त उत्पात उठानें वाळे छक्षण देखकर भी धीरज धारण कर समरका अभिछाषी हो लंका गढ़से बाहर निकला ॥ १६ ॥ इस ओर विजयी वानर समूह राक्ष-सोंको आया हुआ देखकर ऐसा सिंहनाद करनें छगे, कि उसकी गुंजा-रसे दुशों दिशायें पूर्ण होगई ॥ १७ ॥ तिसके पीछे परस्पर एक दूसरेकी मार डालनेंकी आज्ञा किये भयंकर रूप महाबलवान वानर और राक्ष-सोंका घोर संग्राम आरंभ हुआ ॥ १८ ॥ उस समय उन अति उत्साह वाले वीरोंकी देह, मस्तक, अधर, इत्यादि अंग कट जानेंसे व रुधिरमें ज्ञारीर डूबजानेंसे वह पृथ्वीपर गिर जानें छगे॥ १९॥ समरसे न छौटने वाले और परिचकी समान छंबी २ वांह वाले वीरगण लड़ते २ परस्पर लिपट जाते, और तिसके पीछे विविध भांतिके अस्त्र शस्त्र चलानें छगते ॥ २० ॥ उस घोर संग्राम भूमिमें वृक्ष पर्वत और अस्त्र शस्त्रोंका भयंकर हृदयको फाड़नेंवाला शब्द सुनाई आने लगा ॥२१॥ संप्रा-ममें रथके चक्रोंका वर घर शब्द धनुषकी टंकार शंख भेरी और मृदं-गोंका बड़ा कठोर शब्द हुआ ॥ २२ ॥ अनन्तर कोई राक्षस वानर वीर

सब अस्त्र शस्त्रोंको त्याग करकै, तल, चरण और चूमनेंसे मल युद्ध और कोई वृक्षोंको छेकर युद्ध करनें छंगे ॥ २३ ॥ उस समय कोई २ राक्षस युद्धमें मतवाळे वानर गणोंसे जांघसे मारे जाकर अपने इारीरको तुड-वाते हुए, और कोई राक्षम वानरोंकी चलाई हुई शिलाओंके प्रहारसे पिसकर चूर्ण होगये ॥ २४ ॥ तिसके पीछे वज्रदंष्ट्र यह समस्त व्यापार देख वानरोंको त्रासित करता हुआ लोक संहार करनेंके लिये तैयार फांसी हाथमें छिये हुए यमराजकी समान रणभूमिमें घूमनें छगा ॥ २५ ॥ उस समय विविध अस्त्र शस्त्र धारी अस्त्रवित् बळवान निज्ञाचर गण क्रोधसे मूर्छित होकर वानरोंकी सैनाका संहार करनें छगे ॥ २६ ॥ परन्तु महा-वीरजी रणभूमिमें राक्षसों करके वानर लोगोंको मरते देखकर प्रलय कालके अग्निकी समान द्विगुण कोप करते हुए ॥ २७ ॥ इन्द्र तुल्य परा-क्रम ज्ञाली अंगद्जी भी कोधके मारे लाल २ नेत्रकर सिंह जिस प्रकार छोटे २ मृगोंका नाज्ञ करताहै वैसेही वृक्षोंको उठाय २ यह राक्षसोंका घोर विनाश करनें लगे॥ २८॥यद्यपि यह राक्षस लोग भी बड़े विक्रमीथे परन्तु इन्द्रकी समान वोर विक्रम कारी अंगदनीके द्वारा मारे जाने-से ॥ २९ ॥ इन राक्षसोंके झिर कट गये, कि जिस्से यह राक्षस कटे हुए वृक्षकी समान पृथ्वीपर गिरनें छगे। रथ चित्र विचित्र ध्वजा पताका अर्व और वानर राक्षसोंके मृतक इार्रारोंसे ॥ ३० ॥ और रुधिरके सोतेसे दक्तनेंके कारण वह रण मूर्ति अत्यन्त भयंकारी होगई । हार, बाजू वस्त्र और कटे हुए शस्त्रोंसे सजनेंके कारण ॥ ३१ ॥

भूमिर्भातिरणेतत्रशारदीवयथानिशा ॥ अंगद् स्यचवेगेनतद्राक्षसबलंमहत् ॥ प्राकंपततदा तत्रपवनेनांबुदोयथा ॥ ३२ ॥

वह रणभूमि अरद ऋतुकी रात्रिके समान शोभा धारण करती हुई जिस प्रकार पवनके वेगसे मेथोंका जाल तितर वितर होकर पड़जाता है, वैसेही अंगदजीकी वीरता और उन करके मिह्ति होनेसे राक्षसोंकी सेना कम्पायमान हुई ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये लंकाकांडे त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥

## चतुःपंचाशः सर्गः ॥

स्वबलस्यचघातेनअंगदस्यबलेनच ॥ राक्ष सःकोधमाविष्टोवज्रदंष्ट्रोमहाबलः ॥ १ ॥

तव महावलवान वज्रदंष्ट्र राक्षस अपनी सेनाका नाज्ञ और अंगदजीके बलका प्रकाश देखकर अत्यन्तही क्रोध करता हुआ॥ १॥ उस समय **व**ह वज्रदंष्ट् वज्रकी समान प्रभावाला भयंकर धनुष बाण ज्ञाव्दितकर और उसे चढ़ाय वानरोंकी सैनापर बाणोंकी वर्षा करने छगा ॥२॥रथपर चढ़े हुए विविध भांतिके अस्त्र शस्त्र धारण किये बड़े २ शूर निशाचरभी युद्ध करनें **छगे ॥३॥ कूदनें फादनेंमे चतुर ज्ञूर वानर गणभी एकत्र हो ज्ञि**छा हाथमें छेकर सर्व प्रकारसे युद्ध करने छगे ॥ ४ ॥ उस रणभूमिमें राक्षसोंने वानर श्रेष्ठोंके ऊपर सहस्र २ घोर कठोर बाण चलाये ॥५॥ मतवाले हाथियोंकी समान वानर वीर गणभी राक्षसोंको ताक २ कर बड़े २ वृक्ष और बड़ी २ शिलायें चलाने लगे ॥ ६ ॥ इस प्रकार संत्रामसें न लौटने वाले और समराभिळाषी उन राक्षस और वानरोंका महाघोर युद्ध आरंभ हुआ॥७॥ उनमें से किसी २ के शिर कट गये और किसी किसीके चरण और हाथ कट गये और शस्त्रोंसे कट जानेके कारण उनके सब अंगोंमें रुधिर वहने लगा ॥ ८ ॥ असंख्य वानर और राक्षस गण मर २ कर प्रथ्वी पर गिर पड़े, तब उनके मृतक शरीरोंपर सहस्रों काक, गिद्ध, व गीद्ड बैठ मांस खाय २ नाचनें लगे ॥ ९ ॥ डरपोकोंको डरावने वाले कबंध उडनें लगे रणभूमिमें असंख्य सैनाके हाथ पैर शिर कटकर श्रारीरसे अलग होने लगे॥ १०॥ तिसके पीछे वानरोंकी सैनाकरकै मारीहुई निशाचरोंकी वह सैना राक्षस वज्रदंष्ट्रके सन्मुखही रणभूमि छोड-कर भागनेंका आरंभ करनें छगी॥ ११॥ वानरोंकी सैनाके हाथसे राक्षसोंको मारा जाता हुआ और भयसे भीत देखकर ॥ १२ ॥ प्रताप शालो राक्षसोंका सैनापति वज्रदंष्ट्र कोपसे परिपूर्ण हो गया उसके दोनोंनेज क्रोधके मारे लाल हो आये वह धनुष करके वानरोंकी सैनामें प्रवेश करके इसको ताडित करने छगा॥ १३॥ और अपनी कुटिछ गतिसे कंक पत्र छगे हुए अगणित बाण चलाय २ वानर सैनाको पायल करने लगा,

उस महा प्रतापी वज्रदंष्ट्रने अत्यन्त कोपमें भरकर वानर गणेंको यथा क्रमसे सात, आठ; नौ और पांच २ बाण चलाय उन वानरोंके कारीरको भेदा ॥ १४ ॥ तब भयके मारे सब वानर गण भागने छगे उनके शरीर बाणोंके लगनेंसे छिन्नभिन्न होगये सताई हुई प्रजा जिस प्रकार ब्रह्माजीके निकट जाया करतींहै वैसेही वानर गण अंगदर्जीके निकट दौडकर आने छगे ॥ १५ ॥ तब महा बखवान अंगदजी वज्रदंष्ट्रके द्वारा वानरोंको भागा हुआ देखकर उसकी ओर कोधसें हाष्टे करते हुए। राक्षस सैनापति वञ्चदृष्ट्रभी अंगद्जीको वार २ कोघकी दृष्टिसे देखनें लगा ॥ १६ ॥ तब् वज्रदंष्ट्र और अंगदनी दोनो ही अत्यन्त क्रोधमें भरकर युद्ध करनें लगे उस समय वह दोनो मतवाले हाथी और केश्वरी ( सिंह ) की समान जान पड़तेथे ॥ १७ ॥ तिसके पीछे राक्षसोंकी सैनाके पति चत्रदंष्ट्रनें अग्निकी शिखाके समान हजार वाण चलायकर वानर सैनापति अंगदजी के मर्म स्थानमें प्रहार किया ॥ १८ ॥ उस अत्यन्त हजार वाणका प्रहा-र छगनेंसे वालिकुमार अंगदर्जीके सब ज्ञारीर से रुधिर निकलने लगा और इन्होनें भयंकर शब्दसे गर्जकर उस राक्षस वज्रदंष्ट्रके ऊपर एक बडा भारी वृक्ष चलाया ॥ १९ ॥ राक्षस वज्रदंष्ट्रने उस बडे भारी वृक्षको अपने ऊपर गिरता हुआ देखकर अति सावधानीसे बाण चलाय उसके दुकडेकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २० ॥ वानरश्रेष्ठ अंगदजीनें वज्रदंष्ट्रकां ऐसा विक्रम देखकर एक अत्यन्त बडी ज्ञिला ब्रहण करके उसके उपर चलाय सिंह नादकरने लगे॥ २१॥ परन्तु वीर्यवान राक्षस वज्रदंष्ट्र उस शि-लाको गिरता हुआ देख रथसे छलांग मार अमरहितहो गदा हाथमें ले पृथ्वीपर खड़ा होगया ॥ २२ ॥ तिसकाल अंगदनीकी चलाई हुई शिलाने अत्यन्त जोरसे गिरकर रणभूमिके बीचमें टिका हुआ, चक्र और कूवरके सहित वज्रदंष्ट्रके रथको चूर्ण कर डाला ॥ २३ ॥ तब वानरोंके सैनापति अंगदर्जीनें वृक्षोंसे शोभायमान एक पर्वतका शिखर उलाड्कर उस राक्षस वज्रदंष्ट्रके शिरपर देमारा ॥ २४ ॥ उस घोर शैल शृङ्गकी चोट लगनेंसे रुधिर वमन करता हुआ वजदंष्ट्र मुर्च्छित होगया, और एक मूहूर्त भर-तक चेतना रहित हो अपनी गदाको पकड़े हुए छंबे इवास चछाने लगा ॥२५॥ फिर कुछ देरमें चेतना पाय राक्षस वज्रदंष्ट्रने क्रोधमें भर सन्मुख

सडे हुए वालि कुमार अंगदर्जीको छातीमें एक गदा मारी॥ २६॥ तिसके पीछे गदा युद्ध छोड वह वानर और राक्षस दोनों मूका,छात,चनकटा इत्यादि मार २ बाहु युद्धकर परस्पर एक दूसरे पर चोट चलाने लगे॥२७॥दोनोकही शरीरसे रुधिर निकलनें लगा. घोर कठोर प्रहारोंके लगनेंसे दोनों वीरही थक गये; उस समय वह ऐसे ज्ञात होतेथे मानों रणभूमिमें मंगल और बुध यह घूम रहेहैं ॥ २८ ॥ तब पूरम तेजस्वी वानर श्रेष्ठ अंगदजी पुष्प और फलोंसे शोभायमान एक बडा भारी वृक्ष उखाडकर रणभूमिमें खडे होगये ॥२९॥ परन्तु निञ्चाचर वज्रदंष्ट्रने किंकिणी जालसे युक्त विमल ऋषभके चर्मसे बनी ढाल और चमड़ेके म्यानसे ढकी हुई तलवार निकाली तब वालिकु-मार अंगदजीनेंभी मृगचर्मसे बनी हुई जयकी सूचना करने वाळी बडी ढाल और खड़ ग्रहण किया ॥ ३० ॥ उस समय विजयकी अभिलाषा किये वह दोनों वानर और राक्षस विचित्र मार्गमें चूमतेहुए परस्परमें एक दूसरेके अपर चोट चलानें लगे ॥ ३१ ॥ परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों वीरोंके सर्वाङ्गोंमें रुधिर निकलनेंके कारण वह दोनों फूले हुए दो टेस वृक्षोंकी समान शोभायमान हो रहेथे, परस्पर जांघोंको सकोड़ कर यह दोनों वीर थककर पृथ्वीमें बैठते हुए ॥ ३२ ॥ काप कुंजर अंगदजी एक निमेष मात्रमें दंडसे आहत हुए सर्पकी समान तड़ककर डठे, उनके दोनों नेत्रोंने दीप्ति मान अग्निके समान प्रभाव धारण किया ॥ ३३ ॥ तब महाबळवान अंगदजीने अत्यन्त तीक्ष्ण और विमल चमकते दमकते सङ्गकी चोटसे वज्रदंष्ट्रका शिर काटकर पृथ्वीपर गिरादिया॥ ३४॥ राक्षम वीर वजदंहकी देह दोखंड होकर गिर पड़ी; सर्व शरीरसे रुपिर निकलनें लगा, उसकी दोनों आंखें उलट गई और इन्ड परसे पृथक होकर शिर नीचे गिरपड़ा ॥३५॥राक्षसगण वज्रदंष्ट्रको मरा हुआ देखकर भयके मारे विह्नलहो लंकापुरीको भागगये। भागनेके समय वानर वीरोंने उनके ऊपर ऐसी मार धाड़ मचाईकि राक्षसोंके मरनेमें कुछ कसर न रही। यह राक्षस इस अवस्थामें व्याकुछ वदन और दीन भाव युक्तहो छज्जासे मुखको नीचा करके छंकामें प्रवेश करते हुए ॥ ३६ ॥

निहत्यतं**वज्रधरः**प्रतापवान्सवालिसुनुः

किपसैन्यमध्ये॥जगामहर्षमहितेमहा बलःसहस्रनेत्रसिदशैरिवावृतः॥३७॥

इस प्रकारसे इन्द्रकी समान प्रतापवान वह महावल झाली वालि कुमार अंगदजी वानरोंकी सैनाके वीचमें उस राक्षस वज्रदंष्टको मार परम प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, और देवता लोगोंके वीचमें बैठे सहस्र लोचन इन्द्रकी नाई वानरगणोंसे पूजित हुए ॥ ३७ ॥ इ० श्रीम॰ वा॰ आ॰ छं॰ चतुष्पंचाझः सर्गः ॥ ५४ ॥

पञ्चपञ्चाशः सर्गः॥

वज्रदंष्ट्रंहतंश्चत्वावालिपुत्रेणरावणः ॥ वला ध्यक्षमुवाचेदंकृतांजलिमुपस्थितम् ॥ १ ॥

तिसके पीछे छंकापति रावण वालिके पुत्र अंगदजीके हाथसे वज-दंष्ट्र राक्षसको मरा हुआ सुन निकटही हाथ जोड़कर खड़े हुए सैनापति प्रहस्तसे बोला ॥ १ ॥ कि भयंकर विक्रम करने वाले दुर्द्ध निशाचर छोक समस्त अस्त्र शस्त्रोंके जानेंनेंमें पंडित राक्षस अकम्पनको अपना सेनापति बनायकर युद्ध करनेके लिये जाँय ॥ २ ॥ यह अकम्पन वीर ज्ञाञ्च छोगोंको दमन करनेमें क्डा चतुरहै,यह अपनी सैनाकी रक्षा करने वाला और युद्ध कार्यका प्रेरकहै; विशेष करके यह हमारा एक हित-कारी वन्धुहै युद्ध कार्यमें इसका वड़ा अनुरागहै ॥ ३ ॥ यही महा वल-वान सुत्रीवके सहित रामचंद्र और रुक्ष्मणको युद्धमे पराजित करेंगे; और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इनके हाथसे युद्धमें और वानरवीर गणभी मारे नायँगे ॥ ४ ॥ ज्ञीत्र पराक्रम करने वाला महा बलवान प्रहस्त रावणकी ऐसी आज्ञाको पायकर सब सैनाको युद्ध करनेके छिये चलनेंकी आज्ञा देताहुआ॥ ५॥ तव वह अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्र धारी भयंकर नेत्र और भयंकराकार प्रधान २ राक्षसगण सैनापतिकी यह आज्ञा पायकर युद्ध करनेंके लिये निकले ॥ ६ ॥ राक्षसोंके सेनापतिका वर्ण मेचतुल्य और शब्द मेचके गर्जन करने की समानथा; वह तपाये हुए सुवर्णसे विभूषित रथपर सवार होता हुआ॥ ७॥ उसके साथ २ भयंकराकार अगणित राक्षसोंकी सैना युद्ध करनेंके लिये निकली इस वीर

अकंपनको संयाम स्थानमें देवता छोगभी कंपायमान करनेंको समर्थ नहीं थे ॥ ८ ॥ यह तेजस्वी अकंपन अपनी सेनाके बीचमें साक्षात् सूर्य भग-वान् की समान शोभायमान होंने लगा जब यह युद्ध करनेंकी इच्छासे चला, तब कोधकर दौडते हुए अकम्पनके॥ ९॥ रथमें जुते हुए घोडोंको अचानक दीनभाव प्राप्त हुआ,युद्ध करनेंको प्रसन्नतासे चलेनाते हुए अक-म्पनका वांया नेत्रभी फडकनें छगा ॥ १० ॥ इसका मुखमंडल मलीन होगया, और कंठस्वर विरूपताको प्राप्त हुआ, उस दिनके समय दुर्दिन आय पहुंचा पवन रूखे पनसे वहनें छगी ॥ 33 ॥ और मृग पक्षीगण सबही भयका उपजानें वाला ऋर ज्ञान्द करना आरंभ करनें लगे; परन्तु सिंहकी समान ऊँचे कंघोंवाला और शार्दूलकी समान विक्रमकारी ॥ १२ ॥ वह अकम्पनवीरः इन उत्पातोंको कुछभी नहीं समझता हुआ रणभूमिको चलाः वह निशाचर राक्षसोंकी सैनाके साथ लंकापुरीसे निकला ॥ १३ ॥ इस सैनाका इस प्रकारका बड़ाभारी शब्द हुआ कि जिस्से समुद्रमेंभी खळवळी पडगई, और वानरोंकी सैनाभी उस शब्दसे त्रासित होकर ॥ १४॥ उसी समय वृक्ष और पर्वतोंको उठाय २ युद्ध करनेंके छिये आगे बढ़ी। तब उन वानर और राक्षसोंका महा घोरयुद्ध आरंभ हुआ ॥ १५ ॥ अनन्तर श्रीरामचंद्रजी और रावणके लिये प्राणतक त्यागना दोनो ओरके वीरोंनें विचारा दोनोंही बळवान विक्रम शाळी और पर्वताकारथे॥ १६॥ राक्षुस् और वानुरगण परस्पुर एक दूसरेको मार डालनेंके लिये तैयारथे। अति वेगवान तिन वानर और राक्षसोंका ज्ञब्द समरमें ॥ १७॥ अवण गोचर होंनें लगा, दोनो दलोंकेही कोध सहित गर्जनेंका महा भयानक श्चन्द उठा, दोनो दलोंमें धूम पड़नेसे बड़ी भारी लाल २ धूल उड़ी ॥१८॥ वानर और राक्षसोंके चरणोंकी उडी हुई धूलसे दशोंदिशा पूर्ण होगई, यह धूल धूमर् वर्णकी कुछ २ लाल पन लिये हुएथी ॥ १९॥ इस धूरनें सब दिशाओंको ढक छिया, न राक्षस, न वानर, न घ्वजा, न पताका, न ढाल, न अश्वः न गज ॥ २०॥ न हथियार, न रथ, कुछभी उस धूलके उड़नेंसे नहीं दीख पड़तेथे। संप्राममें गर्जन करके धावमान होते हुए वानर और राक्षसोंका बड़ा भारी शब्दही ॥ २१॥ केवल कठोर युद्धमें सुनाई देताथा, परन्तु किसीका कोई रूप दिखाई नहीं देताथा। अधिक क्या करें यहां

तक हुआकि रूप न दिखाई देनेके कारण वानरगण वानरोंकोही मारने छो, वानर और राक्षस छोग अंधकारके मारे राक्षसोंहीको संहार करने छगे, वानर और राक्षस दोनोंही अपनी २ ओर वालोंको; और अपने २ इाञ्चओंकोभी मारतेथे ॥२२॥२३॥ वानर और राक्षसगण यहां तक छड़े कि पृथ्वी रुधिरसे गीळी होगई और इनके शरीरोंमें रुधिरकी कीच लिपट गई, जब रुधिरसे कीच उठी तब धूळ जातीरही ॥२८॥तिसके पीछे देखते२ पृथ्वी मृतक अरीरोंसे पूर्ण होगई। वृक्ष, शक्ति, गदा, फांसी, शिला, परिष, तोमर, आदि अस्त्र इस्त्रोंसे ॥ २५ ॥ वानर और राक्षसगण परस्पर एक दूसरे पर चोट चलानें लगे। परिघाकार वाली बाहोंसे युद्ध करते हुए पर्वेकी समान ॥ २६ ॥ भयंकर कर्मकारी वानर गण राक्षसोंका संहार करनें छगे; और राक्षसोंनेंभी प्राप्त तोमर हाथोंमें छे॥ २७॥ व औरऔ परम दारुण अस्त्र शस्त्रोंसे वानरोंको मारा तिसके पीछे राक्षसोंका सैनापित अकंपन कोध करता हुआ ॥ २८ ॥ भयंकर कर्मकारी सब राक्षसोंको इर्षित करानें लगाःवानर लोगभी राक्षसोंको बड़े २ वृक्ष और वड़ीरिशलार्ये महण कर।। २९॥ वल पूर्वक राक्षसोंके अस्त्र इास्त्र उनको विदारण करने लगे, कि उसी अवसरमें वानर वीर, कुमुद, नल, ॥३०॥ मैन्दादि सब महा-कोध कर बड़ावेग करनें छगे। यह महावीर वानर गण बड़े २ वृक्षेंकी लेकर सैनाके मुखमें टिके हुए॥ ३१॥

> कदनंसुमहच्चकुर्लीलयाहरिपुंगवाः ॥ ममं थूराक्षसान्सर्वेनानाप्रहरणैर्भृशम् ॥ ३२ ॥

ठीलासेही खेलसा करते हुए राक्षसोंकी वड़ीभारी दुर्दशा करने लगे। इन वानर श्रेष्ठोंनें यहां तक वृक्ष चलाये, कि वहतसे राक्षस मृतक होगये। इन वानरोंनें औरभी अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्रोंसे राक्षसोंका मान मथडा-ला॥ ३२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये लंकाकाण्डे पंचरंचाशः सर्गः॥ ५५॥

> षद् पंचाशःसर्गः॥ तहृङ्वासुमहत्कर्मकृतंवानरसत्तुमैः॥ क्रो

#### धमाहारयामासयुधितीव्रमकंपनः॥ १॥

तव वानर वीरगणोंका अद्भुत विक्रम देखकर और उनके बहुभारी कार्यको विचारकर राक्षस सैनापति अकंपनने अत्यन्त क्रोधिकया ॥ १ ॥ वह वीर अकंपन शञ्चलोगोंका ऐसा कर्म देखकर बड़ा भारी विचित्र शरा-सन प्रहण कर उसपर टंकारदे कोधसे मूर्छितहो अपने सार्थिसे बोला ॥ २ ॥ हेसारथे! यह बलवान वानर गण संत्राममें अगणित राक्षसोंको संहार कर रहेहें, इस कारण जहांपर यह वानरहें, वहीं पर हमारा रथळे चलो ॥ ३ ॥ जो वानर लोगकि वृक्ष और शिलारूप हथियार धारण किये हुए इमारे सामने टिकेंहैं; यह समरकी अभिलाषा किये भयंकर कोष करनें वाळे वानर अतिशय बळवानहें ॥ ४ ॥ इस कारण हम पहळे इन-केही संहार करनेंकी इच्छा करतेहैं, कारणिक हम देखते हैं कि कई एक बानरोंसेही समस्त राक्षसोंकी सैना मथी वा रहीहै॥ ५ ॥ ऐसा सुनकर जब सार्थिनें घोड़े हाँके तब राक्षस श्रेष्ठ अकंपन, वानर गणोंके सामने जाय दूरसेड़ी उन वानरोंके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने छगे ॥ ६ ॥ तिस समय उस अकम्पनके साथ युद्ध करना ती दूर रहै वानर गण रणमें उसके साम-नेभी नहीं टिकसके, वरन उसके बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित और छिन्नभिन्न होकर सबही इधर उधरसे भागनें छगे॥ ७ ॥ परन्तु महाबछवान हनु-मानजी अपनी जातिवाछे वानरोंको अकम्पनके बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित और मृत्युके मुखमें धरे हुए देखकर उसके सामनेंको बढ़े ॥ ८॥ तिस समय उन महाकपिको देखकर सन महानीर नानर गण फिर रण भूमिमें आ करके हनुमानजीको वेरकर खड़े होगये ॥ ९ ॥ हनुमानजीको युद्ध करनेके लिये पहुंचा हुआ देखकर वह भागे हुए वानरश्रेष्ठ गणभी, ब्छ प्राप्त करते हुए कारण कि बळवानसे सहाय पायकर दुर्बेळ भी बळ-बान होजातेहैं॥ १०॥ पर्वताकार हनुमानजीको आगे खड़ा हुआ देखकर राक्षस अकम्पन उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करनें लगा, कि जिस प्रकार इन्द्रजी पृथ्वी पर जलकी धारा वर्षातेहैं ॥ ११ ॥ परन्तु महा बलवान बानर हनुमानजी अपने शरीर पर गिरते उन बाणोंकी कुछभी चिन्ता न

ŀ

करते हुए अकम्पनके संहार करनेंका विचार करते हुए ॥ १२ ॥ वह महा तेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी पृथ्वीको कंपायमान करते हँसते २ उस राक्षस अकम्पनके सन्मुख धाये ॥ १३ ॥ इस समय यह हनुमानजी घोर सिंहनाद करते हुए उनका रूप अत्यन्त असह होगया और वह श्रदीत अंग्रिकी समान अपने तेजसे आपही प्रकाशित हुए ॥ १४॥ वानर श्रेष्ट कोधयुक्त हनुमानजीनें अपने आपको जब आयुधसे हीन जाना तप अति वेगसे इन्होंनें एक पर्वत उसाड लिया ॥ १५ ॥ और एक हाथसे उस महा पर्वतको अहण कर पवननंदन हतुमानजी वारंवार सिंहनाद क्रेंक उस पर्वतको घुमानें छगे ॥ १६॥ पहछे देवराज इन्द्रजी संप्राममें निस प्रकार नमुचि दैत्य पर दौड़ेथे, वैसेही श्रीहनुमाननी राससश्रेष्ठ अकंपनकी ओर दोड़े ॥ १७ ॥ परन्तु अकम्पननें हनुमानजीको गिरि शृंग लिये आता हुआ देखकर दूरसेही बड़े भारी अर्द्धचन्द्र वाण चलाप इस पर्वतको खंड २ कर डाला ॥ १८॥ हनुमानजी उस पर्वतको राज-सके वाणोंसे आकाश मार्गमेंही कटा और इंघर उधर छितराया देखकर क्रोधके मारे अधीर होगये ॥ १९ ॥ तब क्रोध और गर्व किये हुए उन बानर श्रेष्ठ हतुमानजीनें महापर्वतकी समान ऊंचे एक अइन कर्ण वृक्षके नीचे नाय अति शीष्रताके सहित उसको उखाङ छिया ॥ २० ॥ तिसके पीछे महा द्युतिमान हनुमानजीनें शाला फुलंची युक्त उस अति ऊंचे अर्ष कर्णके वृक्षको यहण करकै परम प्रसन्नता सहित उसको रण स्थल्मे **ड**माय कर एक वार पृथ्वीपर देमारा ॥ २१ ॥ उस कालमें कीय पूर्ण हनुमानजी करके उस वृक्षके ग्रुमानेंसे अनेक वृक्ष टूट गये, और उनके चरणोंके वेगसे वसुमती पृथ्वी घूमनें छगी ॥ २२ ॥ महावीर हनुमानजी उस वृक्षको घुमाय २ हाथी हाथियोंके साथ, रथी, रथ और भयंकर परा-कम करने वाले राक्षसोंको संहार करने लगे॥२३॥तव राक्षस गण वृक्षका प्रहार करते हुए प्राण हरण करनेंवाले यमराजकी समान उन कोधित अंजनीके पुत्र हरुमानजीको देखकर भागनें छगे ॥ २४ ॥ राक्षस सेना-पति महावीर अकम्पन उन महावीर्य कोधित हनुमाननीको राक्षसीके लिये भय उत्पन्न कराते देखकर अत्यन्तही क्रोध करता हुआ और उस समय उस अकम्पननें घोर नादसे गर्जन करना आरंभ किया ॥ २५॥ और

श्वरीरको विदारण करनें वाळे अत्यन्त तीखे चीदह बाण उसनें हनुमान-नीके देहमें मारे ॥ २६ ॥ उस कालमें तीखे नाराच और इक्तियोंके लग-नेंसे हनुमानजीका शरीर ऐसा विद्ध हो रहाथा कि उस समय वह वृक्ष युक्त गिरिवरकी समान ज्ञोभित होतेथे ॥ २७ ॥ महा बळवान महाकाय और महावीर्यवान हनुमानजी फूळे हुए अज्ञोक और धूम रहित अंग्रिकी समान शोभायमान होनें लगे ॥ २८ ॥ तिसके पीछे पवनकुमार इनुमानजीने अति शीव्रतासे एक वृक्ष उखाड़ कर अत्यन्त वेगसे राक्ष-सोंके सैनापति अकंपनके शिर पर मारा ॥ २९ ॥ क्रोधसे पूर्ण महाबल-वान वानरोंमें इन्द्र हतुमानजी करके इस प्रकारसे वृक्षद्वारा वायलहो वह राक्षस तत्क्षणही पृथ्वीमें गिरकर मृतक होगया ॥ ३० ॥ समस्त राक्षस राक्षसोंके स्वामी अकम्पनको मृतक और पृथ्वीमें पड़ा हुआ देखकर अत्यन्त दुःखित द्वए, और भूडोलके समय जिस प्रकार वृक्ष काँपतेंहैं, ऐसेही कम्पायमान होनें छगे ॥ ३१ ॥ उस समय वह हारे हुए राक्षस वानर लोगोंसे खेदे जाकर अपने अस्त्र शस्त्र त्यागकर लंकाके सन्मुख भागनें छगे ॥ ३२ ॥ उन राक्षसोंके वाछ छूट रहेथे उन्होंने पराजित होकर मान मर्यादाको जल दे दिया, भयके मारे उनके सब अंगोंमें पसीना आ रहाथा, और प्राणोंका डर करके उनके चित्त स्थिर नहींथे ॥३३॥ उस समय उनको इस प्रकारका भय हुआथा कि वह राक्षस भागनेंके समय वारंवार पीछे को देखनें छगे, और आपही परस्पर एक दूसरेको मारते हुए नगरमें प्रवेश करते हुए ॥ ३८॥ जब वह महावल राक्षस लंका-पुरीको चले गये तब समस्त वानर एकत्रहो हनुमानजीकी पूजा करने लगे और उन नीति विज्ञारद सत्व सम्पन्न इतुमानजीने भी भेंटकरके, व संभाषण करके उन सब वानरोंकी यथायोग्य रूपसे बढाईकर प्रति-पूजित किया ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तिसके पीछे वह विजयी वानर गण मृतंक राक्षसोंको ऐसा समझकर कि कदाचित यह जीवित न हों फिर इधर डघर खेंचने छगे ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार श्रुत्रओंके मारनें वाले विष्णुजीने संत्रामभूमिमें भयंकर रूप महा बलवान मधुकैटभादि महा असुरोंको मारकर बडी भारी शोभा घारण कीथी वैसेही यह महा कपि पवनकुमार इनुमानजी राक्षसोंको ऐसा संहारकरकै वीरोंकी शोभासे शोक्षित हुए३८॥

### अपूजयन्देवगणास्तदाकपिंस्वयंचरामोति बलश्चलक्ष्मणः॥तथैवसुग्रीवसुखाः छवंगमा विभीषणश्चैवमहाबलस्तदा ॥ ३९॥

उस समय आकाशमें टिके हुए देवता गण सुत्रीवादि मुख्य २ वानर गण, महा बळवान विभीषण अति बळवान ळक्ष्मण और स्वयं श्रीराम-चंद्रजी भी उन महाकिप हनुमानजीकी वारंवार प्रशंसा करने छगे ॥३९॥ इत्यार्षे शीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये छंकाकांडे षद् पंचाशः सर्गः ॥ ५६॥

#### सप्तपंचाशः सर्गः।

## अकंपनवधंश्चत्वाकुद्धोवैराञ्चसंश्वरः ॥ किं चिद्दीनमुखश्चापिसचिवांस्तानुदेक्षत ॥१॥

अकम्पनके मारे जानेका वृत्तान्त सुनकर निझाचर पति रावण अत्यन्त क्रोधयुक्त हुआ और दीन मलीन मुखहो मंत्रीलोगोंके मुखकी ओर देसनें लगा॥ १ ॥ रावण एक मुहूर्त्त भर तक चिन्ता करके मंत्रीलोगोंके सहित सलाहकर समस्त लंकाकी मोरचे वंदी देखनेके लिये दशघडी दिन चढे छंकाके तीर घूमने को चला॥ २ ॥ रावणने नगर मे घूमकर देखाकि ध्वजा पताका युक्त और बहु न्यूह समन्वित वह छंकानगरी राक्षस छोगों करके सब भांतिसे रक्षित हो रहीहै॥ ३॥ तब राक्षसोंका स्वामी रावण उस छंका नगरीको सब भांतिसे वानरोंके द्वारा रूपीहुई देखकर यथा समयमें युद्ध विशारद प्रहस्तसे अपने हितकारी यह वचन बोला ॥ ४ ॥ रावण बोलाकि है युद्ध विशारद शत्रुकी सैना चारो और से रूंध कर पुरीको जिस प्रका-रसे संताप दे रहींहै इस्से तौ युद्ध करनेके सिवाय छुटकारा पानेका हम दूसरा उपाय नहीं देखते ॥ ५ ॥ परन्तु इस समय हमारे इन्द्रजितके कुम्भकर्णके निकुम्भके अथवा हमारे सैनापित तुम्हारे सिवाय, और कीन इस बड़े भारी भारको उठा सकताहै ॥ ६ ॥ इस कारण तुम शीन्नही रथ पर सवारहो सैनाको साथछे जिस स्थानपर वानर गण टिके हुएहैं। वहाँ पर युद्ध करनेंके छिये जाओ ॥ ७॥ ऐसा हम जानतेहैं कि "तुम छड़नेंके

लिये आयेहो" यह बात सुनतेही वह वानरोंकी सैना चलायमान होजा-यगी; हम निश्चय कहतेहैं कि राक्षसोंका सिंहनाद सुनकर यह वानर भयके मारे इधर उधर भाग जांयगे ॥ ८॥ हे वीर ! जिस प्रकारसे हाथी सिंहकी सिंहनादको नहीं सह सकतेहैं; वैसेही वह नीति रहित चपछ और चंचल चित्त वानरोंकी सैना तुम्हारा भयंकर गर्जना नहीं सह सकेगी हे प्रहरूत! सब वानरोंकी सैनाके इधर उधर भाग जानेंसे वह स्वामी शक्तिहीन सहाय रहित रामचंद्र और सुमित्राके पुत्र छक्ष्मणके सहित तुम्हारे वशमें होजांयगे ॥९॥ १० ॥ हे वीर ! यद्यपि आपत् अर्थात् युद्धमें मरण संज्ञाय युक्तहै; कारण कि यह नहीं जाने कि कौन मारा जायगा. और निःसं-श्चयमें अमंगळहे, इस कारण इसका प्रतिलोम और अनुलोम, जिसमें प्रवृत्तिहो वही तुम करो 🟶 ॥ ११ ॥ जब रावणने यह कहा तब सेना-पति प्रहस्त शुक्राचार्य जिस प्रकार दैत्येन्द्रसे कहा करते हैं वैसेही राक्षसोंके स्वामी रावणसे यह बोला ॥ १२ ॥ हे महाराज! पहले हम छोगोंनें नीतिके जाननें वाछे मंत्रियोंके सहित इस सम्बन्धमें परामशी कियाथा. परन्तु उसकालमें परस्पर एक मत न होनेसे हम लोगोंमें विवाद भी हुआ ॥ १३॥ उस समय हमने जानकीका दे देनाही निश्चय कियाथा; और यह भी इमनें कहाथा कि सीता न देनेंसे युद्ध भी होगा सो हे महाराज ! इस समय हमें वही युद्ध प्रात हुआहै ॥ १४ ॥ हे राक्षस-नाथ ! जो कुछभीहो आपने दान, सन्मान और मीठे वचनोंसे सदाही इमारा सन्मान किया करतेहैं; इस कारण इस समय हम आपके लिये किसी प्रकार हितकारी कार्य करनेंमें कोई कसर न रक्खेंगे॥ १५ ॥ अपना प्राण पुत्र परिवार और धन कुछभी हम रखना नहीं चाहते; इस कारण हम कहते हैं कि इस समय आपके अर्थही युद्धमें इस जीवनको भी हैंमदेंगे ॥ १६॥ सैनापति प्रहस्तेनं राक्षसपित रावणसे यह कहकर सामने आकर खंडे हुए सैनाध्यक्षसे कहा ॥ १७ ॥ कि जलदीसे बडीभारी राक्षसोंकी सैनाको सजायकर छेआओ; हमारे वाणोंके वेगसे रणमें मृतक हुए ॥ १८ ॥ वान-

<sup>\*</sup> तात्पर्यः — युद्ध क्षेत्रमें तुम्हारीभी मृत्यु होगी इसकी क्या स्थिरता है? परन्तु इसमे जय छाभकरना एक प्रकारसे स्थिर सिद्धान्त है इसकारण युद्धमें तुम्हारे छिये जानाही अच्छा है युद्धसे विमुख होना तुम्हारा कर्त्तव्य नहीं हैं॥

रोंके मांससे आज वनके रहनें वाले पशुपक्षी भलीभांति तृप्तहोंगे। प्रह-स्तके यह वचन सुनकर महा बळवान सैनाध्यक्ष छोगोंने ॥ १९ ॥ तिस राक्षस राजके गृहमें लायकर सैनाको इंकड्ठा कर दिया, एक मुहूर्तमें अनेक प्रकारके अस्त्र आस्त्र धारणिकये॥२०॥राक्षस वीरोंसे छंकापुरी ऐसी पूर्ण हुई मानो हाथियोसे पूर्ण होगई। कोई राक्षस अग्निको तृप्त करते हुए कोई त्राझ-णोंको प्रणाम करते हुए॥२१॥ऐसे राक्षसोंके घृतकी सुगन्धिसे युक्त होकर सुगन्धित पवन चलनें लगा और विविध प्रकारकी मालायें जो मंत्रोंसे पढ़ी हुईथीं राक्षसोंने यहणकी ॥२२॥ और संग्राममें जानेंके लिये वह राक्षस रण-के आयुधोंसे सजनें रुगे, तिसके पीछे कवच और धनुपधारी वह राक्षसगण अति वेगसे राक्षस राज रावणको देखकर प्रहस्त नाम सैनापतिको घेर खड़े होगये । फिर राजाकी आज्ञाले अति घोर भेरी वजवाय ॥२३॥२४॥ सुर्व अस्त्र शस्त्रोंसे पूर्ण और तैयार रथपर सजा सजाया प्रहस्त नाम सेनापति सवार हुआ इस रथमें अत्यन्त वेगवान् घोड़े जुतेथे और सर्व भांतिसे चतुर सारथीभी इसपर चढ़ा हुआथा ॥ २५ ॥ इस रथका ज्ञाब्द बड़े भारी मेष-गर्जनकी समानथा चन्द्र सूर्यकी समान इसमें प्रकाश्या, सर्पाकार ध्वना इसपर छटक रहीथीं। सुन्दर ग्रम्मजदार ॥ २६ ॥ सुवर्णके जाछसे गुक अपनी सुन्दरताईकी शोभाको मानो आपही हँस रही है, ऐसे रथपर रावणकी आज्ञासे सैनापित प्रहस्त सवार होकर ॥ २७ ॥ वड़ी भारी राक्षसोंकी सैना संगले लंकासे बहुतही शीव निकला । एस समय मेघकी गर्जनेंकी समान नगाडोंका शब्द होनें छगा व और दूसरे वाजोंके शब्दसेभी पृथ्वी और दर्शोदिशा पूर्ण होगई ॥ २८ ॥ जब वह सैनापति प्रहस्त चला, तब बहुत सारे शंखभी वजनें लगे और बड़े उच शब्दसे घोरें गर्जन करते हुए राक्षस गणभी आगे २ चर्छे ॥२९॥ प्रहस्तके साथ इस प्रकारसे महाकाय और भयंकर रूपवाले यह राक्षस आगे बड़े।नारान्तक, कुम्भहर्ड, महानाद, समुन्नत, प्रहस्तके यह चारमंत्री प्रहस्तको घेरकर छंकासे निकरे ॥ ३० ॥ हाथियोंके यूथकी समान बडीभारी राक्षसोंकी सैनाके साथ वह महस्त घोर व्यूहकी रचना करता हुआ छंकाके पूर्व द्वारसे निकला ॥३१॥ प्रहस्तकी सैना बड़े भारी विस्तार वाले समुद्रकी समानथी। वह प्रहस्त कराछ कालकी समान भयंकर मूर्ति धारण कर सेनाको संग्छे समर भूमिके

सन्मुख गमन करनें छगा ॥ ३२ ॥ जब प्रहस्त निकला तव उसके साथ-वाले शब्द करते हुए राक्षसोंके निकलनेसे ऐसा बड़ा भारी नाद उत्पन्न हुआ कि छंका नगरीके समस्त प्राणी पुञ्जविकट स्वरसे चिछानें छगे॥३३॥ मांस रुधिरके खानें पीनें वाळे गिद्ध आदि, बिना मेचके आकाशमें मंडला-कारसे रथके ऊपर चूमने छगे ॥ ३४॥ भयंकर रूपवाछी शृगाछियें भयंकर शब्दसे बोळकर मुखसे अभिकी छपटें छोडती चिछाने छगीं अ-न्तरिक्षसे वार्र उल्का गिरनें लगीं, पवनभी रूखेपनसे चलनें लगा। ३५॥ परस्पर एक दूसरेके क्रोधितहो युद्ध करनेंसे सब यहोंकी प्रभा हीन होगई। साक्षस सैनापतिके रथपर मेचमाला गंभीर शब्दसे गर्जन करके॥३६॥रुधिर की वर्षा करनें लगी और उसके आगे चलती हुई सैना परभी रुधिर वर्षा रथ-की ध्वजापर गिद्ध बैठ गया; और दक्षिण मुख होकर शब्द करने छगा॥३७॥ और अपनें दोनों पंखोंको फैलायकर सैनापति प्रहस्तकी समस्त प्रभा और श्रीको हरण कर छेता हुआ। समरसे विमुख नहोनेवाछे सारथिकीभी श्री जातीं रही ॥ ३८॥ और घोड़ोंके सिखानेंवालेके हाथसे, व सार्थिक इाथसे वारंवार चाबुक गिर पड़नें लगा जो युद्धमें जानेंके समयकी शोभा और दीतिथी वह एक मुहूर्त भरमें नाज्ञको प्राप्त हुई, घोड़ोंका पैर फिस-छनें छगा इस प्रकारसे विख्यात बल पौरुष वाला प्रहस्त जब छंकासे युद्ध करनेंको निकला, तब रणभूमिमें वानरगण, वृक्ष शिला इत्यादि अनेक प्रकारके आयुध धारण किये हुए उसके सन्मुख दौड़े॥३९॥ ४०॥ इस समय वानरगण कटकटाय कर गर्जनें छगे और वह बड़े २ वक्ष और बड़ी भिळायें ग्रहण करके पर्वतोंके शृङ्गोंको तोड़ते हुए धीरे र आगे बढ़े ॥ ४९॥ तिसके पीछे वानर और निज्ञाचरोंकी सैना ऐसा गर्जन और सिंहनाद करनें छगी। दोनोंही ओरकी सैना युद्धकी वासनासे हर्षित चित्तहोरहीथी ॥ ४२ ॥ यह दोनों वानर और राक्षसगण एक दूसरेका नाज्ञ करना चाहतेथे, उस कालमें दोनों सैनाके वीर दोनों ओरके वीरोंको छड़नेके छिये पुकारतेथे, वस यही शब्द उस काछ अवण होताथा ॥४३॥

ततःप्रहस्तःकपिराजवाहिनीमभिप्रतस्थे विजयायदुर्मतिः॥विदृद्धवेगश्चविवेशितां चमूंयथामुमूर्षुःशलभोविभावसुम् ॥४४॥

तिसके पोछे राक्षसोंकी सैनाका पति खोटीमतिवाळा प्रहस्त युद्धमें जय पानेंकी वासनासे; पतंग जिस प्रकार मृत्युके निकट पहुंचकर प्रदीप्त अग्निकी शिखामें गिर जाताहै, वैसेही अत्यन्त वेगसे वानरोंकी सैनामें प्रवेश करता हुआ ॥ २८॥ इ०श्रीम०वा०आ ॰ यु०सप्तपंचाशःसर्गः ॥ ५७॥

अष्टपंचाज्ञः सर्गः॥

ततःप्रहस्तंनियतिंदञ्चारणकृतोद्यमम् ॥ उ वाचसस्मितंरामोविभीषणमरिंदमः॥ १॥

तिसके पोछे शञ्चदमनकारी श्रीरामचंद्रजी प्रहस्तको संप्राम करनेंके छिये तैयार देख हँसकर विभीषणजीसे पूछनें छगे ॥ १ ॥ यह महाकाय वीर्यवान निशाचर जो बड़ी भारी सैनाके साथ अतिवेगसे यहांपर आय रहाहै; इसका बळ और पौरुष कैसाहै ॥ २ ॥ हेमहाबाहो । हमको इस वीर्यवान निशाचरका यह समस्त वृत्तान्त सुनाओ, तब श्रीरामचं-द्रजीके ऐसे वचन सुनकर विभीषणजी उत्तर देते हुए ॥ ३॥ कि यह प्रहस्त नामक निशाचर राक्षसराज रावणका सैनापतिहै; छंकापुरीमें जितनीभर रावणकी सैनाहै यह विख्यात पराकम अस्त्रोंका जाननेंवाला वीर्यवान और शूर निज्ञाचर उस तीन भागवाछी सैनामेंसे एक भाग सैना अपने साथ छेकर यहां आयाहै ॥ ४ ॥ और इस ओर सैनापति प्रहस्त भयंकर पराक्रम दिखाता, गर्जता हुआ बहुत सारे राक्षसोंकी सैनाके साथ निकला ॥ ५ ॥ महाबलवान वानरगण बड़ी भारी प्रहस्तकी सैनाको देखकर अत्यन्त कोध युक्त होकर गर्जन करनें छगे ॥ ६॥ खड्ग, ज्ञिक्त छंड, ऋष्टि, शूल, बाण, मूसल, गदा, परिच, प्राप्त, विविध भांतिके फरसे, ॥ ७ ॥ चित्र विचित्र, धनुष छिये, जीतनेंकी इच्छा किये वानरोंके ऊपर धावमानहोते हुए राक्षसोंके अस्त्र शस्त्र शोभायमान होतेथे, यह देखकर समरके अभिलाषी वानरगणभी पुष्पित वृक्ष, और पर्वतींके शिखर, और बड़ी २ शिलायें ग्रहण करते हुए ॥ ८॥ ९ ॥ दोनों ओरकी सैनामें भयंकर संयाम आरंभ हुआ; दोनोंही ओरके वीर शिला और वाणोंकी वर्षा करने छगे॥ १०॥ राक्षस गणोंनें संत्राममें अगणित वान-

रोंको मार डाला और वानरोंनेभी असंख्य राक्षसोंका प्राण संहार किया ९ ९॥ वानरोंमेंसे कोई२ राक्षसोंके झूळ प्रहारसे मारे गये और कोई २ दूसरे अस्त्र शस्त्रोंसे मृतक हुए; कोई परिचकी चोटसे रणभूमिमें गिरे और फरसे के प्रहारसे किसी २ का शिर कटगया ॥ १२॥ किसोनें पृथ्वीपर गिरकर प्राणत्याग, दि<sup>य</sup>ा किसी २ का हृदय छिन्नभिन्न होगया किसी २ के शरीरमें बाणही लगे, कि जिस्से वह गिरे ॥ १३ ॥ कोई २ वानर शूर राक्षसों करके खड़में दो दुकडे कर डारु गये; किसी २ वानरकी बगलही कट गईथी; इस्से वहभी पृथ्वीपर पड़ेथे ॥ १४ ॥ इसी प्रकारसे बड़ा कोध करके वानरोंनें राक्षसोंके ऊपर पर्वतोंके शिखर वृक्षोंका प्रहार किया, कि जिस्से वह पिसकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १५ ॥ कोई २ राक्षस वानरोंके चनकटे खाय और कोई २ धूंसे लाय २ कर मारे गये, कोई २ रुधिर उगलनें लगे, और किसी २ राक्षसके मुख सूखकर फैळ गयेथे ॥ १६ ॥ इस प्रकारसे राक्षस और वानरोंकी सैनाके बीचमें आरत वाणी सिंहनाद और गर्जन करनेंका कठोर शब्द उत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥ इस प्रकारसे वह विकराळ वदन ऋर निशाचुर और वानर गण वीर मार्गमें टिके हुए क्रोधमें भर भय छोड़ युद्ध करते हुए अद्भुत कर्म करनें छगे॥ १८॥ प्रहस्तके मंत्री नरान्तक, कुम्भहनु, महा नाद, और समुन्नत, नामक यह चारों राक्षस भी अनेक वानरोंका संहार करनें छगे॥ १९॥ परन्तु द्विविद नाम वानरनें इनको इस प्रकारसे कूद्र कर वानरोंको मारते देख पर्वतका शृङ्ग उठाय उस्से राक्षस नरान्तकका प्राण संहार किया ॥ २० ॥ किपश्रेष्ठ दुर्मुखनें एक बड़ा भारी वृक्ष उठाय उस्से शीव्र कर्मकारी निशाचर समुव्रतको मार डाला ॥ २१ ॥ महावीर तेजस्वी जाम्बवानजीनें अत्यन्त कोधमें भरकर महानादकी छातीमें एक बड़ी भारी शिळामार उसको पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २२ ॥ कपिवर वीर्य-वान तारने बड़े भारी वृक्षके प्रहारसे कुम्भ हतुके ऊपर चोट चलाई कि जिस्से उसका प्राण निकल गया॥ २३॥ परन्तु रथपर चढ़ा हुआ प्रहस्त उन वानर लोगोंके इस कर्मको न सहकर धतुष धारण करके वानरोंका वीर नाज्ञ करनें लगां॥ २८॥ उस कालमें दोनों ओरकी सैनाके वेगसे इधर उधर भ्रमण करनेंसे उनकी वह विचित्र गति आवर्तके समान जान

पड़नें लगी, और उससे खलभलायमान अप्रमेय समुद्रकी समान शन्द होनें लगा॥ २५॥ उस रणभूमिमें दुर्मद निञाचर प्रहस्तनें अत्यन्त क्रोधित होकर बाणोंका झड लगाकर वानरोंको मारने लगा ॥ २६ ॥ उस समय वह रणभूमि वानर और राक्षस गणोंके मृतक देहोंसे परिपूर्ण होगई कि जिस्से वह ऐसी ज्ञात होनें छगी मानों यह भयंकर पर्वतोंसे विर रही है ॥२७॥ वसन्तऋतुके आगमनसे खिले हुए पलाज्ञके फूलोंसे जिस प्रकार पृथ्वी शोभायमान होतींहै, वैसेही रणभूमिमें रुधिरकी नदीने प्रवाहित होकर अत्यन्त शोभा धारणकी ॥ २८॥ मरे हुए वानर राक्षस इसके तट टूटे हुए अस्त्र शस्त्रही किनारे वाले बड़े २ वृक्ष रुधिरका वहनाही जल-राशि ऐसी यह रणभूमि उस कालमें यम सागरगामिनी नदीसी ज्ञात हुई ॥ २९ ॥ प्रीहा और यक्कत जिसकी घनी कीचड इधर उधर पडे हुए इसके शिवार वीरोंकें कटे हुए रुण्डही इस नदीके बड़े मच्छ व काटे हुए अंग जलकी घासके समान ॥ ३० ॥ रक्त मांसकी चाहना करनेंवाले गृथही इस नदीकें हंस, कंक रूप सारसही जिसमें बैठेंहें, और चरवीही जिसका फेनरूपहै; और आरत वाणीही जिसका वादलौंका गर्जना रूप शब्दहै ॥ ३१ ॥ कायर पुरुषोंके छिये यह युद्धमय नदी अति दुःखसे पार होनेके योग्यहै, शरद कालमें जैसे श्रेष्ठ नदी इंस सारस पक्षियोंसे सेवित होतींहै ऐसी ॥ ३२ ॥ नदीमें गजयूथपतिगण जिस प्रकारसे पदारज शालिनी नलिनीके पार उतर जातेहैं; वैसेही वह राक्षस और वानर मुख्यर गण अति सरलतासे इस नदीके पार उत्तरनें लगे ॥ ३३ ॥ तिसके पीछे प्रहस्तको रथपर सवार हुआ बाणोंकी वर्षा करते हुए वानर गणोंको विदारित करते देख सैनापति नील अत्यन्त वेगसे धार्य ॥ ३८ ॥ सैनापति प्रहस्त बड़े भारी मेचकी समान बछजाछी और आकाज्ञमें टिके हुए पवनकी समान नीलको रणभूमिमें अपनी ओर झपटकर आता हुआ देख ॥ ३५॥ अपने सूर्यकी समान रथको चलायकर नीलके सन्मुख आया तिसके पीछे भनुष धारियोंमें श्रेष्ठ सैनापित प्रहस्त अपने बढ़े भारी धनुषको खेंच-कर ॥ ३६ ॥ सैनापति नीछके ऊपर बाणोंकी वर्षा करनें छगा; वह समस्त महावेगवान बाण नींछके शरीरपर गिर और नीछकी देहकों

फोड़ उसमें प्रवेश करते हुए ॥ ३७ ॥ मानो क्रोधित सर्प पृथ्वीमें प्रवेश कर रहेहैं, सैनापति नील अग्निकी समान बाणोंसे घायल होकर ॥ ३८॥ वह परम दुर्द्धर्ष वीर्यवान् महा कपि एक वृक्ष उखाङ्कर प्रहस्तके ऊपर प्रहार करते हुए ॥ ३९ ॥ राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त इस घोर प्रहारसे अत्यन्त दुः खित और व्यथित होकर अत्यन्त कोधयुक्त हो वारंवार सिंहनादकर एकही वानरोंके सैनापति नीलके ऊपर बाणोंकी वर्षा करनें लगा ॥ ४० ॥ वानरोंके सैनापति नील इन दुरात्मा प्रहस्तके बाणोंको न रोक सके और नेत्र मूंदकर उन समस्त बार्णोंको सहन कर छिया। जैसे कि शरद ऋतुकी शीत्र वर्षाको वृषभ सहन कर छेताहै ॥ ४१ ॥ इसी प्रकार बडे दुःखसे सहनेके अयोग्यभी प्रहस्तके बाण सैनापित नीलनें नेत्र मुंद करके सहन कर छिये ॥ ४२ ॥ तिसके पीछे वह महा बछवान् सैनापति नील प्रहस्तके बाणोंकी वर्षा देख कोधित हो एक बडाभारी शालका वृक्ष ग्रहण करते हुए, और उसको चलाय कर प्रहस्तके रथमें जुते हुए चार घोडोंका संहार किया ॥ ४३ ॥ और क्रोधमें भरकर उस दुरात्मा राक्षस प्रहस्तका धनु-षभी नीलनें बल पूर्वक ग्रहण करके तोड डाला; धनुष तोडकर वानर सैनापित नील वार्रवार सिंहनाद करनें लगे ॥ ४४ ॥ धनुषहीन होनेपर सैनापति प्रहस्त घोर मूसछ ब्रहण करके रथसे छछांग मारकर पृथ्वीपर कूद पड़ा ॥ १५ ॥ दोनों घोर युद्ध करनें छगे; दोनों जिस प्रकार वैर बांघे हुएथे; वैसेही बळवानभीथे। युद्ध करते २ दोनोंका शरीर कट गया; और दोनोंहीके शरीरसे रुधिर बहनें लगा ॥४६॥ दोनोंही तीक्ष्ण दाँतोंके प्रहारसे परस्पर एक दूसरेको काटनें छगे, दोनोंका विक्रम और चेष्टा सिंह शार्दूछ की समानथी॥४७॥वृत्रासुर वृत्रासुरके मारनेवाले इन्द्रमें जिस प्रका-रसे युद्ध हुआथा; इसही प्रकारसे यह दोनों वीर समरमें यश प्राप्त करनेकी वासनासे युद्धकरने छगे दोनो हो पररूपर एक दूसरेको विना जीते हुए समरसे छीटनेंवाछे नहीं थे ॥ ४८ ॥ तिसके पीछे विपुछ बछ शासी सैनापति प्रहस्तनें नीलके मार्थेपर मूसलका प्रहार किया; जिसके प्रहारसे नीलके माथेसे रुधिर बहनें छगा ॥ ४९ ॥ जब अंगोंसे रुधिर निकलने लगा, तब महाकपि सैनापति नीळनें अत्यन्त कोधित हो एक बड़ा भारी वृक्ष ब्रहणकर प्रहस्तकी छातीमें प्रहार किया ॥ ५० ॥ परन्तु सैनापात

वीर प्रहस्त उस प्रहारको कुछभी न समझता हुआ वही बड़ाभारी मूसल ग्रहण कर अत्यन्त जोरसे वलवान वानर श्रेष्ठ नीलके सन्मुख **धाया**। महा कपि नील उस उम वेगवान् राक्षसको सन्मुख दौंड़े आते हुए ॥ ५१॥ देख एक महा शिला यहण करके उस समरकी अभिलाषा करनेंवाले मूसलसे युद्ध करते हुए॥ ५२॥ प्रहस्तके मूसल प्रहार करनेंसे पहलेही उसके मस्तकपर वह शिला मारी किपश्रेष्ठ नीलकी चलाई हुई उस घोर और महा शिलानें प्रहस्तके मस्तकको खंड २ कर डाला; उस समय उस प्रहरूतकी इन्द्रियें छोप होगई, वल जाता रहा, देहकी श्री नष्ट होगई; और वह प्राण रहित होकर जड़ कटे हुए वृक्षकी समान पृथ्वीमें गिर पडा॥५३॥ ।।५८।।तिस काल प्रहस्तका मस्तक घड़से अलग हो जानेंपर उससे और उसके शरीरसे इस प्रकारसे रुधिरकी धारें गिरनें छगी, कि जिस प्रकार पर्वतसे झरना झरते हैं ॥ ५५ ॥ इस प्रकार सैनापति नीछके हाथसे जब प्रहस्त मारा गया, तब निज्ञाचरोंकी बची हुई वह कंपायमान करनेंके अयोग्य बड़ी भारी सैना शिर झुकायकर छंकाको चली गई ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार पुछ पांव देके टूट जानें पर सब जल निकल जाताहै और नहीं रुक सकताहै, वैसेही सैनापित प्रहस्तके मारे जानेंपर वह निज्ञाचरगण वहां टिकनेंको समर्थ न हुये ॥ ५७ ॥ उस सैनापित प्रहस्तके मारे जानें-पर वह निज्ञाचर गण शोकके समुद्रमें डूबकर चेतना रहित होगये, और पीछे सब उद्यम छोड़ राक्षसपति रावणके मन्दिरमें आय ध्यान करते हुए पुरुषकी समान मौन धारण किये रहे ॥ ५८ ॥

> ततस्तुनीलोविजयीमहाबलःप्रशस्यमानः सुकृतेनकर्मणा ॥ समेत्यरामेणसलक्ष्मणे नप्रहृष्टरूपस्तुबभूवयूथपः ॥ ५९ ॥

इस ओर महावीर सैनापित नील युद्धमें जय प्राप्त करके श्रीरामचन्द्र-जी और लक्ष्मणजीके निकट आये, तत्काल सबही उनकी इस वीरताकी बहुतसी बडाई करनें लगे ॥ ५९ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ॰ लङ्का॰ अष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८ ॥

## एक्रोनषष्टितमः सर्गः॥

र्तारेमन्हतेराक्षससैन्यपालेष्ठवंगमानामृषभेणयुद्धे॥ भीमायुधंसागरवेगतुल्यंविदुद्ववेराश्वसराजसैन्यम्॥ १॥ वानर श्रेष्ठ नीलके हाथसे जब सैनापति प्रहस्त संत्राम भूमिमें मारा गया तब भयंकर अस्त्र शस्त्रधारी समुद्रके वेगकी समान राक्षस रावणकी भागी हुई ॥ १ ॥ ग्रप्त सैनानें छंका नगरीमें रावणके निकट जाय "अग्निके **युत्र नीलके हाथसे प्रहस्त मारा गया" उसको यह सम्वाद सुनाया। राक्षस** रावण सैनाके मुखसे प्रहस्तका मरना सुनकर अत्यन्त कोधित हुआ॥२॥ रणभूमिसें प्रहस्तको मराहुआ सुनकर रोषके परवश और शोकसे विकल्छ चित्त होकर देवराज इन्द्रजी जिसप्रकार देव सैनाके अधिनायकोंसे कहतेहैं इसीभांति रावण राक्षस दलके यूथनाथोंसे वोला ॥ ३॥ कि जिनकरके इन्द्रके बळका मथनकारी हमारा वह सेनापति अपने अनुयायी वर्ग और हाथी घोडेके सहित मार डालाग्या ऐसे शहको अब तुच्छ नहीं समझना चाहिये ॥ ४ ॥ इसकारण श्रञ्जओंका विनाशकरनें और विजय प्राप्त कर-नेंके लिये हम स्वयंहो अद्भुत रणभूमिमें जायँगे अब शोच विचार करनें कीभी कुछ आवश्यकता नहीं ॥५॥ प्रदीत अग्रिसे वनके जलनेंकी समान आज इम बाण समूहोंसे रामचंद्र व छक्ष्मणके सहित उस वानरोंकी सैनाको मार डालेंगे॥ ६॥ अपने प्रकाञ्चित शरीरसे प्रकाशमान होता हुआ अमरराज इन्द्रजीका शञ्च रावण यह कह कर दामिनीकी समान द्मकते हुए उत्तम घोडे जोते हुए रथपर सवार हुआ ॥ ७ ॥ उस समय शंख, भेरी, और ढोल बजनें लगे, वीरगण कोई बांहोंको थपकनें लगे कोई २ किल किलानें लगे और कोई २ सिंहनाद करनें लगे। इस प्रका-रसे राक्षस रावण पवित्र स्तोत्रसे पूजित होकर ज्ञीत्रही युद्ध करनेंकी चलता हुआ॥ ८॥ उस कालमें पर्वत व बादलकी समान आकारवाले और अग्निकी समान दीप्त नेत्र युक्त मांस खानेवाळे राक्षसोंके संगमें वह राक्षसपति रावण भूतोंके संग अमरनाथ रुद्रकी समान शोभाय-मान होने छगा ॥ ९ ॥ तिसके पीछे उस महातेजस्वी रावणने सैनाके सहित नगरसे बाहर आय महासमुद्र और महा मेवकी समान शब्दाय-मान पर्वत, वृक्ष, हाथमें छिये रण करनेको तैयार और उम्रहर वाछी

बल ज्ञाली निराली वानरोंकी सैनाको देखा ॥ १० ॥ इस ओर भुजगेन्द्र सहज्ञ वह युगाल ज्ञाली अपनी सैनामें टिके हुए सुन्दर दर्शन रघुनन्दन श्रीरामचंद्रजी उस परम प्रचंड राक्षसकी सैनाको देखकर शस्त्र धारियोंमें श्रेष्ठ विभीषणनिसे बोळे ॥ ११ ॥ रंग विरंगी ध्वना पताकाओंसे शोभित महेन्द्रचळकी समान हाथी वोड़ोंसे युक्त और प्राप्त खड़ शुल इत्यादि भांति २ के अस्त्र शस्त्रोंसे परिपूर्ण यह किस वीरकी सेना है।। ॥ १२ ॥ श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुनकर इन्द्र तुल्य वीर्यवान विभी-षणजी उन महाबळवान राक्षस श्रेष्ठोंकी सेनाका परिचय श्रीरामचंद्रजीके समीप निवेदन करने रुगे ॥ १३ ॥ विभीषणजी बोर्छ हे राजन्। प्रभात कालके उदय होते हुए सूर्यकी समान जी महाबलवान राक्षस हाथीपर चढकर उसके मस्तकको कम्पायमान करता हुआ आताहै उसका नाम अकम्पन है (यह दूसरा अकम्पन था ) ॥ १४ ॥ जो रथपर चढ़कर वारंवार इन्द्रके धतुषकी तुल्य अपने धतुषको कंपायमान करता है जिसके रथपर सिंह ध्वज छगाहै,जो तिरछे दांत वांछे हाथीकी समान शीभायमान हो रहाँहै वही वरदान पाया हुआ राक्षसोंमें श्रेष्ठ इन्द्रजीतहै १५ विन्ध्याचल अस्ताचल और महेन्द्र पर्वतकी समान अप्रमेय देहवालाहै जो धनुषधारी अतिरथहै और अपने धनुषपर टंकार देता हुआ आय रहा है इसही बडे आकारवाले वीरका नाम अतिकायहै ॥ १६॥ प्रभात कालके सूर्यकी समान छाछ २ नेत्र किये जो महाबछवान राक्षस घंटे नादकी समान नादकरते हुए ऋर स्वभाववाले हाथीके छपर चढकर गर्जन कर रहाहै यही महात्मा महोदर नाम वीर है ॥ १७ ॥ जो सन्ध्या कालके मेव और पर्वतकी समान आकार वालाहै और सुवर्णके गहनोंसे भूषित घोडों पर चढकर मारीच्याकार झालर लगा प्राप्त उठाये हुएहै इस वज्रकी समान वेगवान वीरका नाम पिञाचहै जो तीक्ष्ण ग्रूल ग्रहण करके वज्रसे भी अधिक वेगवान चंद्रमाकी समान प्रकाशमान और विजलीकी समान श्रेष्ठ बैळपर चढ़कर चला आताहै बह बडा यशस्वी त्रिशिरानामक राक्षसहै ॥ १९ ॥ विज्ञाल और चौडी छातीवाला और सौदामिनीकी समान रूपवानजो वीर स्थिरभावसे अपने धनुषको टंकारता और कंपायमान करता चला आताहै और जिसके रथकी ध्वजापर

शेषजीका चिह्न दिखाई देताहै उसका नाम क्रुम्भेहै ॥ २० ॥ निशाचरोंकी सैनाका पताकारूप जो अद्भुत कर्म करनेवाला वीर सुवर्ण और हीरोंसे खाचित प्रकाशमान धूम साहत परिचलिये हुए आग-मन करताहै इसका नामनिकुम्भहै ॥ २१ ॥ जो बड़े शरीरवाला वीर अभिकी समान तेज युक्त पताका शोभित, चापखड़ बाण समूहसे परि-पूर्ण रथपर चढ़ा हुआ शोभायमान हो रहाहै इसकाही नाम नरान्तक कहतेहैं ॥ महाराज! यह वीर अपनी समान योद्धा न पायकर अपनी बाँहोंकी चुलबुलाहट मिटानेंको पर्वतके शृङ्गोंसेही युद्ध किया कर-ताहै ॥ २२ ॥ जिसनें देवता लोगोंकाभी गर्व नाज्ञ कियाहै, और विविध प्रकारके घोर रूप बाले विकट नेत्र युक्त व्याघ्र, ऊंट हाथी, मृग, घोड़ेके समान मुखवाले भूतोंके संग जो शोभितहै ॥ २३ ॥ और भूतोंसे विरे हुए शिवजीकी समान शोभायमान हो रहाहै, और जहांपर महीन सी क-मानियोंका बना हुआ चंद्रमाकी समान उच्चळ व श्रेष्ठ छत्र लगा दिखाई देताहै, इसी स्थानमें राक्षसोंका स्वामी विराजमानहै ॥ २४ ॥ हेमहाराज! जिसने इन्द्र और यमराजके गर्वकाभी नाज्ञ कियाहै, और जिसके मुखपर हलते हुए कुन्डल दीख पडतेहैं, यह वही हिमालय और विन्ध्याचल पर्वतकी समान भयंकराकार निज्ञाचर पति सूर्यकी समान प्रकाशमान हो रहाँहै ॥ २५ ॥ तिसके पीछे शञ्चनाशी श्रीरामचंद्रजी विभीषणसे कहने रुगे कि अहो । राक्षसराज रावणका तेज कैसा प्रदीप्तहै। और बढाही तेजस्वीहै ॥ २६ ॥ इसके देहकी किरणें चारों ओर ऐसी फैछ रहीहैं, और यह मूर्यकी समान ऐसा दुष्प्रेक्ष्य हुआहै कि इसका तेजसे ढका हुआ रूप इसको नहीं दीख पाताहै ॥२७॥इस राक्षसोंके स्वामी रावणका इरिरें जिस प्रकारसे प्रकाशित हो रहाहै, देवता और दानव वीर गणोंका शरी-रभी ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ करताहै ॥ २८ ॥ महाबळवान राक्षस जो कि रावणके अनुगामी वर्ग हैं वह सबही पर्वतोंके समान बड़े आकारवाले दीतायुधधारीहैं; और देहकी चुळबुळाहट निवारण करनेके छिये सबही पर्वतीक सहित युद्ध किया करतेहैं॥ २९॥ यह राक्षस रावण प्रदीत भयंकर दर्शन और तीक्ष्ण देह वाले राक्षसोंके संग होनेसे भूत गणोंके साथ यभराजकी समान जान पडताहै ॥ ३० ॥ वडेही भाग्यकी वातहै

कि आज यह पापात्मा हमारे दृष्टि गोचर हुआहै इसलिये सीता हरण होंनेसे जो कोध हमारे मनमें उत्पन्न हुआहै, वह कोध आज हम इसके ऊपर छोडेंगे ॥ ३१ ॥ वीर्यवान श्रीरामचन्द्रजी यह कहकर धनुषपर रोदा चढ़ाय आगे बढे, और लक्ष्मणजीभी इनके पीछे र चले ॥ ३२ ॥ तिसके पीछे महात्मा राक्षसपित रावण उन महा वलवान राक्षसोंसे बोला कि तुम लोग हमारी आज्ञासे इस समय जाय लंकांके चार पुर द्वार राजमार्ग और घरोंमें शंका रहित मनके सुख सहित टिके रहो३३॥ कारण कि एकत्र हुए महाबळवान वनवासी वानरगण तुम छोगोंके सहित इमारी पुरीसे बाहर आनेका यह छिद्र पाय, प्रवेश करनेंके अयोग्य वीर शुन्य छंका पुरीको मर्दन करकै विष्वंश कर डाछेंगे ॥ ३४ ॥ जब राक्षस लोग रावणकी आज्ञाके अनुसार पुरीकी रक्षा करनेको उसमें प्रवेश करते हुए; तब निशाचर पति रावणभी अपने मंत्रियोंको विदा देकर स्वयं बडे २ मत्स्य आदि जीवोंसे परिपूर्ण महा समुद्रकी समान **डस बडो भारी वानरोंकी सैनाको विदारण करने छगा ॥ ३५ ॥ तब** वानरराज सुत्रीवजी, प्रदीप्त बाण सहित धनुष धारण किये राक्षसोंके स्वामी रावणको अचानक आया हुआ देख एक बडा भारी पर्वतका शिखर उलाडकर निज्ञाचर पतिकी ओर दौडे ॥ ३६ ॥ तिसके पीछे बहुत वृक्ष और कंगूरोंसे शोभित वह पर्वतका शृक्ष इन्होंने राक्षस रावणके ऊपर चलाया परन्तु रावणने अपने ऊपर गिरते २ उस पर्वतके शृङ्गको सुवर्णकी फोंका छगे हुए बाणोंसे सहसा खंड २ कर डाछा॥ ३७॥ वह बड़े भारी और उत्तम कंगूरे व तरु श्रेणी विराजित पर्वतका शृङ्ग जब पृथ्वीमें गिर पड़ा तब निशाचर नाथ रावणनें क्रोधित होकर महा सर्पकी तुल्य यमराजकी समान एक बाण ग्रहण करता हुआ ॥ ३८॥ इस कुमति वाछे रावणनें सुश्रीवजीके मार डाछनेंकी वासनासे यह महावेगवान बाण उनके ऊपर चलाया यह बाण चिनगार निकलते अप्रिकी समान प्रदीप्तथा उसकी गति वज्र और पवनके समान थी ॥ ३९ ॥ षड़ानन स्वामी कार्त्तिक जीकी चलाई हुई उस शक्तिने जिस प्रकार कौर्ञ्च पर्वतको भेद डालाथा, वैसेही रावणकी वाहोंसे छूटे हुए उस बाणनें इन्द्रजीके वज्रकी समान प्रकाशित देह वानर राज

सुय्रीवर्जीके ऊपर गिरकर उनके हृदयको भेद डाला ॥ ४० ॥ धीर श्रेष्ठ वानरराज सुत्रीवजी उस बाणके प्रहारसे अत्यन्त आरत और चेतना रहित हो घोर शब्द करते हुए पृथ्वीपर गिरपड़े राक्षसगण उन को रणभूमिके मध्य मूर्छित होकर पृथ्वीमें पड़ा हुआ देखकर आनंद के मारे सिंहनाद करनें छगे ॥ ४१ ॥ फिर गवाक्ष गवय सुषेण ऋषभ न्योतिर्भुख नल इत्यादि वानरगण अपनी २ देहको बढाय पर्वतोंको उठाय २ राक्षसराज रावणके सन्मुख दौड़े ॥ ४२ ॥ परन्तु राक्षसोंके स्वामी रावणनें अत्यन्त तीखे शत वाण चलाय उनके प्रहारको व्यर्थ कर सुवर्णकी फोक लगे हुए बाणोंसे उन वानरश्रेष्ठोंके ऊपर प्रहारिकया तब वह भयंकर शरीरवाछे वानर गणभी राक्षसनाथ रावणके वाणोंके लगनेसे छित्र भिन्न शरीरहो पृथ्वीपर गिरनें लगे ॥४३॥ तब राक्षस रावण बाणोंके ढेरके ढेर चलायकर उम्र स्वभाववाली उस वानरोंकी सैनाको बाण जालसे छानें लगा इस प्रकार रावणके वाणोंसे मर्ममें चोट खाय वान-रोंमेसे अनेक मर गये और अनेक गिर पढ़े, अनेक छिन्न भिन्न होगये और उनमेंसे अनेक भयके मारे विह्वल होकर श्ररणागत प्रतिपालक अनाथ नाथ श्रीरामचंद्रजीकी शरणमें गये॥ ४४॥ वानरोंको शरणमें आया हुआ देसकर धनुष धारियोंमें श्रेष्ठ महात्मा श्रीरामचंद्रजी सहसा आगे बढ़नेंको तैयार हुए कि इतने हीमें छक्ष्मणजीनें हाथ जोड़कर उनसे यह परमार्थ युक्त वचन कहे॥ ४५॥ हे आर्थ । हम अकेलेही इस दुरात्मा रावणका संहार कर सकतेहैं, इस कारण हे विभो । आप निश्चय जानें कि इस निशाचरको इमहीं मार डालेंगे॥ ४६॥ यह वचन सुनकर सत्य पराक्रम महा तेज-वान श्रीरामचंद्रजीनें कहा कि हे छक्ष्मण ! जाओ ! परन्तु रणमें भली भांति सावधान रहना॥ ४७॥ तुमसे इतना कहनेंका यही अभिप्रायहै, कि रावण अत्यन्त वीर और महाबळवानहै, उसका पराक्रम अद्भुतहै, जब उस-को कोध उत्पन्न होजाताहै. तब त्रिलोकवासी समस्त जनभी इसके परा-क्रमको नहीं सह सकते इसमें कोईभी सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ तुम उस राव-णके प्रहार करनेंका अवसर खोजते रहना और सावधान चित्तसे अपनी रक्षा करते रहकर अपने प्रहारके समय शञ्जपर दृष्टि रक्लो. व धनुष पर वाण चलाय संभलकररिपुपर चलाओ ॥ ४९ ॥ श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुनकर सुमित्रांक पुत्र लक्ष्मणजी उनको प्रणाम करते हुए, और उनकी पूजाकी, व श्रीरामचंद्रजीनेंभी इनको गलेसे लगाय कर भेंटा जब **रुक्ष्मणजी युद्ध करनेंको गये।।५०॥ त**व युद्धमें आगे बढ़कर रुक्ष्मणजीनें दे-खा कि हाथीकी ग्रुण्डके समान चढ़ा उतार वांहोंवाला राक्षस रावण भयं-कर धनुष उठाय अनिवार वाणोंकी वर्षा करता हुआ वानरोंको ढक रहाहै, और वानर लोगभी छिन्नभिन्न शरीरहो पृथ्वीपर गिर रहेंहैं ॥ ५१ ॥ इतने-हीमें पवनकुमार हनुमाननी छक्ष्मणनीको आगे वढ़ा हुआ देखकर उनको रोक आप रावणके बाणजालको चीरते फाड़ते उसके सन्मुस धाये ॥ ५२ ॥ तिसके पीछे बुद्धिमान हनुमान्जी रावणके रथपर चूढ़ दहिनी भुजाका तमाचा उठाय उसको भय दिखाते हुए बोले ॥ ५३ ॥ कि तुम वरदानके प्रभावसे देवता, दानव, गन्धर्व और राक्षस लोगोंसेही अवध्य हुएहो, परन्तु वानर छोगोंसे तुमको सम्पूर्ण भयकी सम्भावनाहै ॥ ५४ ॥ इससमय पांच उँगलियोंके सहित हमारा दहना हाथ जो उठा हुआ देखते हो यही तेरी देहमें बहुत कालके वसे हुए प्राणोंको सदाके लिये निकाल कर अलग करेगा ॥ ५५ ॥ भयंकर पराक्रमकारी रावण इनुमान्जीके **वचन सुन को**धके मारे छाछ २ नेत्रकर उनसे कहता हुआ ॥ ५६ ॥ कि **रे** वानर ! तुम अंकारहित होकर ज्ञीत्र हमारे ऊपर प्रहार करके अचल कीर्ति को प्राप्त करो; तिसके पीछे तुम्हारे पराक्रमकी परीक्षा करके फिर हमभी तुम्हारा संहार करेंगे ॥५७ ॥ रावणके वचन सुनक्र हतुमानजी बोले कि इमारे पराक्रमको और अधिक जाननेंकी क्या आवर्यकताहै, यदि तुम हमारा पराक्रम जानही लेना चाहतेही तो हमसे विनाशको प्राप्त हुए अपने पुत्र असंकुमारकी याद करलो ॥ ५८ ॥ महातेजस्वी वीर्यवान राक्षसींके स्वामी रावणने इनुमानजीसे ऐसा सुन उन पवनकुमारकी छातीमें एक ळातमारी; उस छातके छगनेसे इनुमानजी वारंवार विचछित भी हुए॥५९॥ परन्तु उन महातेजस्वी इनुमानजीनेंभी एक मुहूर्तमें स्थिरहो अत्यन्त कोथ सहित एक छात रावणके ऊपर चलाई ॥ ६० ॥ तब दश्युस रावण उन महाबळवान इनुमानजीके चरणकी चोट खाय भूडोलके समय कांपते हुए पर्वतकी समान कम्पायमान होनेलगा ॥ ६१ ॥

उस कालमें सिद्ध चारण ऋषि देवता और असुरगण रावणको संग्राम भूमिमें इस प्रकारसे छातके प्रहारसे चेतना रहित होते देखकर आनंदके मारे सिंहनाद करनें लगे ॥ ६२ ॥ तिसके 'पीछे रावण कुछ देरमें चेतना पायकर स्थिर हो हनुमानजीसे बोला कि हे वानर। तुम अपने वीर्यके प्रभावसे बड़ाई करनेंके योग्य हुए हो और इस. बातसे हमभी बड़ाई करनेंके योग्य हुए हैं कि तुम समान बळवान हमारे शृञ्ज हुए हैं ॥ ६३ ॥ जब राव-णनें इस प्रकारसे कहा तब हनुमानजी बोले हे रावण ! मेरे वीर्यको धिकारहै, कारणिक मेरी लातके प्रहारको खायकर भी तू अवतक जी-वितहै ॥ ६४ ॥ रेनिर्वोध तू वृथा क्यों गर्व करताहै । और एक वार प्रहार कर देख; तिसके पीछे हमारा यह चूंसा तुझको यमराजके भवनमें पहुंचा वेगा ॥ ६५ ॥ पवनकुमार हनुमानजीके ऐसे वचन सुनकर वीर्यवान रावणके कोधकी अग्नि भड़क उठी, और दोनों नेत्र छाल हो आये, और उसनें अपने दहिने हाथकी सुट्टी बांधकर वानर श्रेष्ठ हतुमानजीकी छातीमें एक चूंसा मारा ॥ ६६ ॥ हनुमानजी भी बड़ी छातीमें चूंसेका प्रहार लगनेंसे वारंवार चलायमानही चेतना रहित हुए महा बलवान हुनु-मानजीको विह्वल देखकर ॥ ६७॥ अतिरथ रावण रथपर चढ़ा हुआ ज्ञीत्र नीलके सन्मुख आया, राक्षसोंके राजा दश्यीव प्रतापज्ञाली राव-णनें ॥ ६८ ॥ पराये मर्मको भेदनेंवाले भयंकर सर्पके विषकी समान बाणोंके समूहसे वानरोंके सेनापति नीलको मारा ॥ ६९ ॥ परन्तु वानरोंके सैनापति नीलने बाणोंसे घायल होकर भी एक हाथसे एक पर्वतका शुद्ध ब्रहण कर राक्षसपति रावणके ऊपर चलाया॥ ७० ॥ इतनेही में इस ओर महा तेजस्वी हतुमानजी चेतना प्राप्तकर सावधान हो समर करनेंकी वास-नासे चारों ओर निहार राक्षस रावणको नीलके साथ युद्ध करते हुए देख कोधमें भरकर बोले ॥ ७१ ॥ कि हे रावण । इस समय तुम नीलके साथ युद्ध कर रहेही, इस कारण इस समय तुम्हारे ऊपर धावमान होना हमें डचित नहींहै; नहीं तो अभी तुम्हें हम भटीभांति सिखावन देते H ७२ ॥ परन्तु अतुल तेजस्वी बल्झाली राक्षसेन्द्र रावणने हनुमानजीके वचनोंका निराद्र करके, उस नीलके छोड़े हुए पर्वतके शिखरको ताककर, ऐसे सात बाण छोड़े कि जिस्से वह शृङ्क संड २ होकर पृथ्वीमें गिर पड़ा॥७३॥

तब परवीरवाती वानर सैनापति नीछ संग्राम भूमिमें उस पर्वतके शृङ्गको खंड २ होकर पृथ्वीपर गिरा हुआ देख कोपके मारे प्रलयकी अग्निके समान जल उठे ॥ ७४ ॥ उस समय वह सैनापति नील अर्वकर्ण, धव, ज्ञाल और वैरि हुए आम इत्यादि वृक्ष उखाड़ २ समरमें रावणके जपर चलानें लगे॥ ७६॥ राक्षसोंके राजा रावणने इन समस्त चलाये हुए वृक्षोंको देखते २ खंड २ कर डाळा और नीलके ऊपर वाणोंकी घोर वर्षी करने लगा ॥ ७६ ॥ मेघ जिस प्रकार जल वर्षातेहैं वैसेही लंकेश्वर राव-णके बाण वर्षांसे घवड़ाय वानर सैनापति नील अपनी देहको छोटा बनाय कूदकर रावणकी ध्वनापर कूद् गये ॥ ७७ ॥ तब दशानन रावण अप्रि पुत्र नीलको अपनी ध्वजापर बैठा हुआ देसकर कोधके मारे जल उठा यह देखकर वानर सैनापित नीलनें घोर सिंहनाद किया ॥ ७८ ॥ इस प्रकारसे वानरोंके सैनापति नील कभी रावणकी ध्वजाके डंडेपर, कभी धनुषपर, और कभी २ रावणके मुखके आगे विराजमान होने छगे, सै-नापित नीलकी यह अनुपम वीरता देखकर श्रीरामचंद्र, लक्ष्मण हनुमा-नजी अत्यन्त विस्मित हुए॥ ७९॥ रावणनें भी सैनापति नीलकी यह अद्भृत रणकी चतुरता देख अत्यन्त विस्मितहो एक अद्भृत प्रदीप्त अप्रि बाण ग्रहण किया ॥ ८० ॥ इस ओर वानरगण रावणको नीलकी जीवता और चंचलतासे रावणको सम्भ्रान्त चित्त देख आनंद्से कुलाइल करनें लगे ॥ ८९ ॥ रावणभी वानर दलका ऐसा शब्द सुनकर इस प्रकारका कोधयुक्त और सम्ब्रान्त चित्त हुआ कि अपने कर्तव्यको वह निश्चय न कर सका कि अब क्या करना चाहिये ॥ ८२ ॥ तिसके पीछे उस महा तेजस्वी राक्षसोंके पति रावणने अग्नेयास्त्रसे युक्त बाण ग्रहण करके ध्वजा. पर बैठे हुए नीलकी ओर दृष्टि करके कहा ॥ ८३॥ तब महातेज-वान राक्षसोंके स्वामी रावणनें नीळसे कहाकि हे वानर ! तुमने वारंवार मायासे अपना छोटारूप बनायकर इमको घोला दिया॥ ८४॥ परन्तु अब जो समर्थ हो तौ अपने जीवनकी रक्षा कर कारणिक हमनें देखा कि तैने मायाके प्रभावसे वारंवार अपने रूपको छोटा बनायाहै सो अवभी वही छोटा रूप बनाकर अपने जीवनकी रक्षाकर ॥ ८५ ॥ परन्तु तुम्हारे अनंत चेष्टाओं करके जीवनकीरक्षामें यत्नवान होने पर

भी आप्नेयास्त्र युक्त हमारा यह वाण प्राण रक्षा करते हुए तुम्हारे प्राणों-का नाज्ञ कर देगा ॥ ८६ ॥ महावाहु राक्षसराज रावणने यह कहकर आप्नेयास्त्रसे ज्ञार सन्धानकर सैनापति नीछके छपर वह बाण चळाया ॥ ८७ ॥ तब सैनापित नीलकी छातीमें वह अग्रिवाण लगा, कि जिसके रुगनेंसे वह जरुते हुए सहसा गिर पडे ॥ ८८ ॥ परन्तु अपने तेज और पिता अग्निक माहात्म्यसे इस आग्नेयास्त्रसे उनके प्राणोंका नाज्ञ नहीं हुआ वह केवल दोनों जांघोंको पकंडे हुए पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८९ ॥ इस ओर समरका अभिछाषी रावण वानरश्रेष्ट नीलको चेतना रहित देख मेचके समान झन्द करते हुए अपने रथको चलायकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मणनीकी ओर चला ॥ ९० ॥ प्रतापवान रावण रुक्ष्मणजीको प्राप्त होकर वानरोंको निवारण कर अपने तेजसे विराज मान हो वारंवार अपने धनुषको टंकारनें छगा ॥ ९१ ॥ तब प्रबछ बछ शाली सुमित्रानंदन लक्ष्मणजी रावणको इस प्रकारसे धनुषपर टंकार देते देखकर बोले; हे राक्षस नाथ ! वानरोंके साथ युद्ध करना तुमको उचित नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारी समानके नहीं हैं, इस कारण उनसे युद्ध न करके हमारे साथ युद्ध करो हम तुमसे युद्ध करनेंके लिये तैयार हैं ॥ ९२ ॥ यह कहकर छक्ष्मणजी धनुषपर टंकार देंने छगे; तब राक्षस राज दुशानन उनके प्रति शब्द पूर्ण वचन और धनुषकी टंकारका उप ज्ञान्द अवण करके और सुमित्रांके पुत्र रुक्ष्मणजीको इस प्रकारसे आगे खड़ा देखकर कोधसे पूर्ण यह वचन बोला ॥ ९३ ॥ हे लक्ष्मण ! तुम्हारा समय पूर्ण होगया इस कारणसे तुम्हारी बुद्धिमेंभी विपरीतता आगई है; इसही कारणसे हो या हमारे सौभाग्य हीसही जबकि तुम आज हमारी दृष्टिके मार्गमें पड़ेहो तब निश्चयही हमारे बाणोंसे छिन्न भिन्न इसी मुहूर्तमें तुम यमलोककी यात्रा करोगे॥ ९४॥ रावणके यह वचन सुनकर महावीर रुक्ष्मणजी विस्मय रहितहो बोले; हे रावण ! तुम पापी लोगोंके अग्रुएहो, इसीसे निर्छेजहो, गर्ज २ कर अपने उच्चळ दांत बाहर निकाल ऐसी बकवादकर रहेहो परन्तु महा प्रभाव छोग कभी ऐसा नहीं कहते ९५॥ हे राक्षसेन्द्र! हम तुम्होरे वीर्य बल प्रताप और पराक्रमको भली भांति जानतेहैं (अर्थात सुने आश्रमको पायकर जानकीको हर छायेही इस्से

यह ध्वनि निकलतींहै ) इसलिये अब ऐसे वकवाद करनेंका कुछ प्रयोजन नहीं है,हम धतुप वाण धारण करके टिके हुए हैं, तुमभी आगेको वहो॥९६॥ जब छक्ष्मणजीनें ऐसा कहा तब रावणनें छक्ष्मणजीके ऊपर श्रेष्ट फोंक ठगे हुए सात वाण चलाये सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणजीनें तीले धार युक्त सुपुंख बाणोंसे उन रावणके चिंछाये बाणोंको काट डाला ॥ ९७ ॥ तब छंकापति रावण शरीर कटे सर्पीकी समान उन वाणोंको सहसा खंड २ देखकर अत्यन्त कोधित हुआ, व और दूसरे तीले बाण रुक्ष्मणजीके ऊपर चलानें लगा ॥ ९८ ॥ परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई वीर लक्ष्मण-जीने, उन बाणोंसे चळायमान होकर अपने धनुपको चढ़ाकर बाणोंकी वर्षा करनें ठगे, और छुरे, अर्द्धचन्द्र, व तीखे फरुके रुगे हुए भारुोंसे रावणके चळाये हुए वाणोंको खंड २ कर डाळा ॥ ९९ ॥ उन अमोव बाणोंके जालको निष्फल देख और लक्ष्मणजीकीभी शीव्रतासे विस्पित हो रावणनें फिर तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ १०० ॥ तब लक्ष्मणजीनेंभी अपने धनुषको चढ़ाय इन्द्रके वजकी समान वेगवान अधिकी समान तीक्ष्ण धारवाछे बाण राक्षसपित रावणके वध करनेंके छिये छोड़े ॥१०१॥ परन्तु राक्षसोंके स्वामी रावणनें उन समस्त बाणोंको काटकर ब्रह्माजीके दिये हुए प्रख्यकी अग्निके प्रचंड वाणसे छक्ष्मणजीके माथेमें प्रहार किया ॥ १०२ ॥ छक्ष्मणजीनें रावणके वाणसे अत्यन्त पीडित आरत होकर क्षण भरको चळायमान हुए, परन्तु अनेक कष्ट करकै क्षणभरमेंही चेतना पाय अपने गिरे हुए धनुषको उठायकर उसपर बाण चढ़ाय इन्द्रके **जा**ञ्च रावणका धनुष काट डाला ॥ १०३ ॥ दशरथ कुमार लक्ष्मणजीनें इस प्रकारसे रावणका धनुष काटकर अत्यन्त तीखे तीन वाण उस रा-इसस राजके मारे रावण उन वाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर मोहित होगया और फिर अत्यन्त कष्टसे मूर्छांसे जागा ॥ १०४ ॥ रुक्ष्मणजीसे धनुष कट जानें और उनके बाणोंसे ताडित होनेंके कारण उम्र सामर्थ्यवान देव ञ्चाञ्च रावणके अंगोंमें चरबीसे मिला हुआ रुधिर निकलनेसे और दूसरा उपाय नदेखकर उसने ब्रह्माजीकी दीहुई अमोघ(अन्यर्थ)क्रांकि यहणकी॥१०५॥ राससोंके राजा रावणने सुमित्राकुमार छक्ष्मणजीको ताककर संमाम भूमिमें वानरोंको त्रास उपनानेंवाली और धुरों सहित अग्निकी समान

जलती हुई वह शक्ति छोड़दी ॥ १०६॥ भरतजीके छोटे भाई लक्ष्मण-जीनें उस इक्तिको अपने ऊपर गिरता हुआ देखकर उसको ताक असंख्य अग्निकी समान बाण छोड़े तथापि वह इक्ति किसी प्रकारसे व्यर्थ न होकर रुक्ष्मणजीकी विज्ञारु भुजामें आनकर प्रवेश करती हुई ॥ १०७ ॥ तव वह ज्ञीक्तमान रचुवीर लक्ष्मणजी ज्ञाक्तिसे घायल होकर पृथ्वीमें गिर पडे; उनको इस प्रकारसे पृथ्वीमें गिरते हुए देखकर राक्षसराज रावण सहसा उनके निकट चला गया, और उनको उठानेंके अभिप्रायसे भुजाओंसे बरु सहित ग्रहण करता हुआ ॥ १०८ ॥ परन्तु आश्चर्य ! जो महावीरनें हिमालय, मन्दर, सुमेरु, वरन सब प्राणियोंके सहित त्रिलोकके उठानेंको समर्थ हैं, परन्तु वही वीर रावण आज छक्ष्मणजीके उठानेंको किसी प्रका-रसे समर्थ नहीं हुआ ॥ १०९ ॥ ब्रह्माजीकी इक्तिके छातीमें छगनेंसे यद्यपि रुक्ष्मणजी मूर्विछतभी हुए तथापि विष्णुजीभी जिन श्रीरामचन्द्र-जीको यथार्थतासे नहीं जानते कि इनमें कितनी सामर्थ्य है; ऐसे ऐइवर्य युक्त सबके प्रेरणा करनेंवाले श्रीरामचन्द्रजीका इन लक्ष्मणजीनें स्मरण किया, इस कारण चौदह भुवनोंसे कोटि गुणी अधिक गरुआई छक्ष्मण-जीमें आगई कि जिससे रावण इनको उठा नहीं सका ॥ ११० ॥ देवता ओंका कण्टक रावण इस बातको जानकरही देव दानवोंका गर्व हरने वाले रुक्ष्मणजीको उठाने के लिये अपनी वीसों भुजा ओंसे बहुतेरी चेष्टा करता हुआ परन्तु इस्से किसी प्रकारसे छक्ष्मणजीकी मयीदा उद्घंवन नहीं हो सकी ॥ १११ ॥ इतनेहीमें पवनकुमार हनुमानजी छक्ष्मणजीको मुर्छित हुआ देख कोधित हो रावणके सन्मुख धाये और वज्रकी समान मुका बांधकर आते वेगसे उसकी छातीमें मारा ॥ ११२ ॥ राक्ष-सोंका स्वामी रावण उस मूकेके प्रहारसे चेतना रहित और रथसे गिरकर अपनी दोनों जांचों के बरू कांपता थर थराता पृथ्वीपर गिर पड़ा॥११३॥ इस समय रावणके मुख नेत्र और कानोंसे बहुतही रुधिर वहनें छगा और वह ज्ञानरहित हो घूमता २ फिर अपने रथपर जाकर गिरा॥ १ १ शा ऐसा मुर्छित यह रावण हुआ कि हाथ पैर कुछभी इसके नहीं चछतेथे, तव भयंकर विक्रमकारी रावणको मुर्छित हुआ देखकर ॥ ११५ ॥ वानर ऋषि सिद्ध और इन्द्रादि देवगण सिंहनाद करनें छगे तिसके पीछे तेजस्वी हनुमानजी रावणसें पीडित रुक्ष्मणजीको ॥ ११६ ॥ अपनी दोनों बाहोंसे यहण करके श्रीरामचंद्रजीके पास लाये सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी शृञ्ज छोगोंसे कंपायमान होनेके योग्य नहीं इसकारण रावणके उठाने से न उठे परन्तु इनुमानजीकी सौहार्दता और परम भक्तिसे प्रसन्न होकर वह उनके छिये बहुतही हरुके होगये ॥ १९७ ॥ तिसके पीछे वह शक्ति संयामभूमिको छोड़े हुए लक्ष्मणजीको त्याग कर रावणके रथमें आय अपने स्थानपर विराजमान हुई ॥ ११८ ॥ अतुरु तेजस्वी रावणनेभी उस बड़े भारी संयाममें चैतन्यताको पाय फिर अपना बड़ा भारी धनुष और तीक्ष्ण वाण ग्रहणिकये ॥ ११९॥ इस ओर श्रञ्जोंके मारनेंवाले लक्ष्मणजीभी अपने अचिन्तनीय वैष्णव अंशको स्मरणकर व्यथित और सावधानचित्त हुए ॥ १२० ॥ तब रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी वानरोंकी सैनाक अनेक वीरोंको रावणके हाथसे मृतक होते देखकर शोवतासे उसकी ओर चले॥१२१॥ श्रीरामचंद्रजीको संयाम करनेंके लिये तैयार देखकर वीर हनुमानजी उनसे हाथ जोड़कर बोलेकि हुमारी पीठपर सवार होकर आप रावणका वध कीजिये॥१२२॥विष्णुजीने जिस प्रकार गरुड़जी पर सवार होकर देवताओं के वैरी दैत्योंका संहार कियाथा, श्रीरामचंद्रजी हनुमानजीके कहे हुए ऐसे वचन सुनकर ॥१२३॥ महाबाहु इनुमानजीकी पीठ पर चढ़े और श्रीरामचंद्रजीने रावणकोभी रथपर चढ़ेहुए देखा॥ १२४॥ महातेजस्वी श्रीरामचंद्रजी उस रावणको देखकर विष्णुजीने जिस प्रकार कोधितहो अस्त्र धारण कर राजा बल्पिर दौंडेथे वैसेही रावणके सन्मुख धाये ॥ १२५ ॥ तब श्रीरामचंद्रजी अपने धुनुष पर वज्रके शन्दकी समान कठोर टंकारदे रावणसे यह गंभीर वचन बोळे ॥१२६॥ रेराक्षस शार्दूछ। खड़ा रह खडारह। तू हमारे ऐसे कुप्यारे कार्यको करके क्या स्थानमें भागकर छुट कारा पायसकतौहा ॥१२७॥तुम् यदि भागकर इन्द्र, यम, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि अथवा श्रीशंकरजीकेभी श्र्णमें जाओ, या दशों दिशाओंमें कहीं जाकर छिपो तथापि आज हमारे हाथसे तुम किसी प्रकारसे निस्तार नपासकोगे ॥ १२८॥ राक्षसराज! तेरे द्वारा घायल होकर लक्ष्मण विषादित हुएँहैं, हम इसी दुःखसे आज प्रतिज्ञा करके तुम्हारे पुत्रोंके सहित तुम्हारी मृत्युके स्वरूप हो रणभूमिमें

आयेहैं॥ १२९॥ विचारकर याद कर छेकि जनस्थानके रहनेंवाछे श्रेष्ट अस्र शस्त्र धारण किये अद्भुत दुर्शन चौदह हजार (१४०००) राक्षसोंका हमनेही प्राण संहार कियाहै ॥ १३० ॥ महावलवान रावणनें श्रीरामचं-दुर्जीके ऐसे वचन सुन महावेगवान पवनकुमार हनुमानजीकी पीठमें जोिक श्रीरामचंद्रजीको अपने उत्पर चड़ा रहेथे ॥ १३१ ॥ अत्यन्त क्रोध युक्तहो पहला वैर संभाल, कालाग्निकी समान प्रकाशित अत्यन्त तीखे बाण मारे ॥ १३२ ॥ जोिक, हनुमानजीके छंगे, परन्तु संग्राममें रावणके बार्णोंसे ताङ्कित हुए स्वभावसेही महा तेजस्वी हनुमानजीका तेज औरभी अधिक बढ़ा ॥ १३३ ॥ तिसके पीछे महा तेजस्वी श्रीरामचंद्रजी हनुमा-नजीकी पीठमें रावणके वाणोंसे घाव हुआ देख अत्यन्त क्रोध करते हुए ॥ १३८ ॥ उन श्रीरामचंद्रजीनें तीक्ष्ण वाणोंको चलायकर पहिये, चोड़े, छत्र, पताका, सार्राथ, शूल और खड़्न के सहित रावणका रथ चूर्ण और छिन्नभिन्न करके रत्ती २ काट डाला ॥ १३५ ॥ जिस प्रकार भगवान इन्द्रजीनें सुमेरु पर्वतको चूर्ण कियाथा, वैसेही वज्र और अञ्चानि समान बार्णांसे उन्होंनें इन्द्रके ज्ञाञ्च रावणकी छातीमें चोटदी, और विविध भांतिके गहनोंसे युक्त भुजामेंभी प्रहार किया ॥ १३६ ॥ पहले वज्र अथवा अञा, निके आयातसेभी क्षुभित या चलायमान नहीं हुआ; वही वीरश्रेष्ट रावण श्रीरामचंद्रजीके वाणसे घायल होकर ऐसा आरत और चलायमान हुआकि उसका धनुप उसके हाथसे गिर पड़ा ॥ १३७ ॥ महा-बलवान श्रीरामचंद्रजीनें रावणको ऐसा व्याकुल देख एक अर्द्ध चंद्र दीत वाण प्रहण कर उससे राक्षसपीतका सूर्यकी समान प्रकाशित सुकुट काट डाला ॥ १३८ ॥ इस समयमें राक्षस राज रावणकी अवस्था विषद्दीन सर्प और तेजद्दीन सूर्यकी समान हुई । मुकुटके कट जानेंसे रावणकी समस्त सुन्द्रता जाती रही तव श्रीरामचंद्रजी उस्से वोले ॥ १३९॥ हेराक्षस ! तुमनें घोर युद्ध कियाहै तुम्हारे हाथसे हमारी सैनाके अनेक वीर मारे गयेहैं इस समय हम तुमको इसी कारणसे बहुत थका हुआ देखतेहैं; यही विचारकर हमनें आज अपने वाणोंसे तुमको यमराज्के गृहमें नहीं पठाया ॥ १४० ॥ हेराक्षसराज। तुम संग्राम करके श्रमके मारे अत्यन्त कातर हुएहो इस िखे हम सलाह देतेहैं कि तुम इस समय लंकामें जायकर सावधान होवो। सावधान होनेंके पीछे धनुष धारण कर जबिक फिर संग्राम भूमिमें आगमन करोगे उसी समय तुम हमारा पराक्रम जान सकोगे॥ १८९ ॥ जब श्रीरामचंद्रजीनें ऐसा कहा तो लंकानाथ रावण लंका प्ररीको झटपट चल गया, उसका वीर गर्व और उत्साह जातारहा, धनुष कट कुट गया वोड़े और सारथीभी नष्ट हुए रावणका श्रीर वाणोंके लगनेंसे घायल होरहा उसकी चुडामणि लुप्त होगई ऐसी अवस्थाको पाय मनमें आति दुःखित रावण लंकापुरीमें प्रवेश करता हुआ ॥ १८२ ॥ देवता और दानव गणोंका शत्रु महावलवान निशाचरपित रावण जब इस प्रकारसे लंकाको चलागया तब श्रीरामचंद्रजीने लक्ष्मणजीक सहित रणभूमिमें जो वानर पढ़ेथे; और उनके अंगोंमें जो बाण गड़ेथे उनको निकलवा डाला और सबकी व्यथा निवारणकी ॥ १८३ ॥

तस्मिन्त्रभग्नेत्रिदशेंद्रशत्रीसुरासुराभृतग णादिशश्च ॥ ससागराःसर्वमहोरगाश्चत यैवभूम्यंबुचराःप्रहृष्टाः ॥ १४४ ॥

इस ओर इन्द्रके शञ्च रावणको रणसे भागा इस प्रकारसे ठंकामें प्रवेश करते देखकर, सुर, असुर, महार्षि, उरग, भूतगणादिक और समस्त सागर व भूचर जल्चरादि सबही प्राणी प्रसन्न हुए ॥ १८८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा-मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये कात्यायन कुमार पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रकृते भाषानुवादे युद्ध कांडे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

षष्टितमः सर्गः ॥

सप्रविश्यपुरींलंकांरामबाणभयार्दितः॥ भग्नदर्पस्तदाराजाबभुवन्यथितेंद्रियः॥१॥

इसके पीछे छंकेश्वर दशानन श्रीरामचंद्रजीके बाणोंसे व्यथित हृदय होकर छंका पुरीमें प्रवेश करता हुआ, उसके हृदयमें श्रीरामचंद्रजीका भय तबतक प्रवछथा दिग्विजयी होनेका इतने दिनोतक जो अभिमान था आज वह अभिमान चूर्ण होगया ॥ १ ॥ सिंहके निकट हाथी और पत्रग राज गरुड़जीके निकट सर्पकी अवस्था जिस प्रकार होजातीहै, श्रीरामचं-द्रजीके निकट रावणकी भी आज वही अवस्था हुई थी ॥ २ ॥ रावण घरमें बैठकर विकसित सौदामिनीकी समान तेजशाली और ब्रह्म दंडकी समान वाणोंको याद करकै अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ३ ॥ तिसके पीछे सुवर्णके वने सिंहासन पर बैठ राक्षसोंकी ओर निहार रावण बोला ॥ ४॥ हा। हमनें जो कठोर तप कियाथा; हम जानतेहैं कि आज वह तप वृथा होगया; हम इन्द्र तुल्य प्रतापी होकर जब कि एक साधारण मनुष्यसे रण भूमिमें हार गये; तब हमारी वीरताही क्या हुई॥ ५॥ पूर्व कालमें प्रजापति ब्रह्माजीनें हमसे कहाथा कि हे राक्षसराज ! मनुष्यके हाथसेही तुमको भयहै, इस समय उनकी वहीं बात हमको याद आतीहै; देखतेहैं कि अब सत्य सत्यही मनुष्यसे हमको घोर भय आ पहुँचाः कि जिसका ठिकाना नहीं ॥ ६ ॥ हमनें वरदान पानेंके समय ब्रह्माजीसे, देवता, गन्धर्व, दानव यक्ष, राक्षस, और सर्प इन सब जातियोंसे न मारे जांय, यह वर मांगा था मनुष्यकी जातिको अपदार्थ समझकर "मनुष्य जातिसे भी हम न मारे जाँय, ऐसा वरदान हमनें नहीं मांगा॥ ७॥ पूर्व समय इक्ष्वाकु कुछमें उत्पन्न हुए महाराजाधिराज अनरण्यने जो शाप हमको दियाथा सो जान पड़ताहै कि उसही शापका फल फलनेंके लिये उनके वंशमें दुशरथ कुमार रामचंद्रका जन्म हुआ होगा ॥ ८ ॥ महाराज अनरण्येने कहाथा कि हे राक्षसोंमें नीच ! हमारे वंशमेंसे एक ऐसे वीर पुरुष जन्म ब्रहण करेंगे कि जिसके हाथसे तुम, तुम्हारे पुत्र, मंत्री, समस्त सैना अरुव, सार्थि, ॥ ९ ॥ इन सबके साथ हे दुर्भित नराधम ! तुम संग्रा-ममें मारे जाओगे; इमनें पूर्वकालमें एक वार वेदवतीके प्रति वल प्रकाश करके उसके सतीपनका अपमान कियाथा ॥ ३० ॥ सो अब जान पड़ताहै कि उन वेदवती हीनें इन महाभागा जनकनंदिनीके रूपमें जन्म ग्रहण कियाहै, इनसेही हमारा नाज्ञ होगा, इनके अतिरिक्त देवी उमा, **% नन्दीश्वर, रम्भा, और वरुणजीकी कन्या प्रक्षिकस्थ**ळीनें ॥ १९॥ जो

<sup>\*</sup> जब रावणने कैळाश उठाया तब पावेतीने शाप दिया कि खीके निमित्त तेरा मरण होगा नैदीश्वरकी वानराकार मूर्ति देखकर हँसा तब उन्होंने शाप दिया कि वानरही तेरा नाश करेंगे, रंभा निमित्त नळ कूवरके शापकी कथा लिख चुकेहैं। वरुणकी कंन्या पुंजिकस्थाको रावणने पकडा तो ब्रह्माने शाप दिया कि खीहरणसे मरण होगा॥

शाप हमको दियेहैं, इससमय हमको वही शापकी दशा उपस्थित हुईहै; ऋषिछोगोंके वचन कभी मिथ्या होंनेवाछे नहीं, हे राक्षसगण ! यह समस्त जान बूझकर अब जो कुछ कर्तव्यहो सो तुम करो॥ १२॥ इससमय राज-मार्ग और कोटकी भीतके किनारे २ राक्षसलोग रक्षाकरनेंको टिक रहेर्है अति गंभीरता युक्त देव दानव गर्व खर्व कारी ॥ १३ ॥ पितामह ब्रह्माजी-के ज्ञापसे सोतेहुए कुम्भकर्णको भी अब जगाना उचितहै । अपने आपको समरमें श्रीरामचंद्रजीसे हारा और प्रहस्तको मारा हुआ जान ॥ १८॥ और कुम्भकर्णको महाबळवान जाना तब महाबळी रावणने राक्षसोंको आज्ञादी, कि सब द्वारोंपर प्रथम यत्न करो, और फिर सब प्राकार पर चढ-कर उसको रखाओ ॥ १५॥ और नींद्के वज्ञ हुए कुंभकर्णकोभी जगाओ, कारण कि वह कामके मारे हमारे विचले भाई सदा सीयेही रहतेहैं ॥ १६॥ पितामह ब्रह्माजीसे वर पानेके अनुसार निज्ञाचर कुंभकर्ण छैमहीनेतक सो-या हुआ रहकर केवल एक दिनको जागताहै परन्तु इससमय उसको सोये हुए केवळ नौही दिन 🟶 हुएँहें, इसकारण उसको यत्न सहित इससमय जगा-नाही कर्तव्यहै ॥ १७ ॥ एक वही महाबाहु इस भयंकर युद्धमें बड़ा चतुर है; वही सब वीरोंका शिरोमणिहै, वही राम छक्ष्मण और समस्त वानरोंका बहुत रुष्टि विनाश करेगा ॥ १८॥ सम्पूर्ण राक्षसोंमें श्रेष्ट कुंभकंर्ण ऐसा महावल शाली होकरभी शाम्यमुखमें ( स्त्रीपुत्रादिकोंके मुख ) अनुरा-गी रहकर मूढ सोयाही रहताहै ॥ ३९ ॥ हम उस दारुण संत्राम भूमिमें रामचंद्रसे यद्यपि हारगयेहैं परन्तु कुंभकर्णके जागनेपर हमको यह शोक नहीं दुःखित करैगा ॥ २० ॥ हमपर ऐसी वोर विपद पड़नेंके समयभी यदि इन्द्रकी समान पराक्रम करनेंवाला कुम्भकर्ण हमारी किसी प्रकारकी सहायताके कामोंमें न आवै.तब फिर हम उसको छेकर क्या करेंगे?॥२१॥ राक्षसोंके राजा रावणके ऐसे वचन सुनकर सब राक्षसगण अति शीव्रतासे कुम्भकर्णके स्थानको गये ॥ २२ ॥ रक्त मांस प्रिय वे राक्षस छोग रावणकी आज्ञाके अनुसार कुंभकर्णके छिये सुगन्धितमाला और श्रेष्ठ र भोजन करनेंकी सामग्री इकड़ी करके छेजानें छगे ॥ २३ ॥

<sup>\*</sup> कुंभकर्णके जागनेका नियम नहींया वर्षों सोताही रहताथा क्योंकि "नव सप्तदशाष्टीव जासानिति " इस्से महीनौ और अगस्त्यके वाक्यसे वर्षोंका सोना पाया जाताहै।।

तिसके पीछे वह राक्षस कुम्भकर्णकी ग्रहामें प्रवेश करते हुए, यह गुफा अतिरमणीक थी, यहांपर फूलोंकी सुगान्धि आय रहीथी, इस गुहाका द्वार अति विस्तार वालाथा; यह गुफा चार कोशकी लंबी चौड़ी-थी ॥ २८ ॥ वह महाबली राक्षस कुम्भकर्णके इवासोंकी पवन लगनेके कारण बहुतही कंपायमान हुए और बड़े कप्टसे स्थिर हो अति यत सहित उस गुफामें पैठे ॥ र्द् ॥ तिसके पीछे राक्षसोंने रत्नकांचन बनें हुए फर्ससे युक्त उस रमणीक गुफामें प्रवेश करके सोते हुए भयंकर विक्रम कारी कुम्भकर्णको देखा ॥ २६ ॥ सब राक्षस छोग मिळकर कुम्भकर्ण-की निदा तोड़नेका उपाय करनेलगे इन राक्षसोंने देखाकि महावीर्य कुम्भकर्ण सोता हुआ विकराल हो रहा है और पर्वतकी समान पड़ा है।। २७।। कुम्भकर्णके सब हैंये ऊपरको खड़ेथे वह सर्पकी समान छंबे २ इवासोंकी पवनसे मानों राक्षसोंको चूमाय रहाथा ऐसा भयंकर कर्मकारी कुम्भकर्णको राक्षसोंने देखा ॥ २८ ॥ इसका मुख पातालकी सनान बड़ाथा नाक के स्वरभी बहुतही छंवे चौडेथे उसके सब शरीरमें ( जोकि शेजपर पड़ाथा ) चरबी और रुधिरकी दुर्गन्ध आय रहीथी॥२९॥ वह सुवर्णका बाजू पहरे हुएथा उसके शिरपर मुकुट सूर्य भगवानकी किरणोंकी समान प्रकाशित हो रहाथा ऐसे राक्षसन्यात्र राजुओंका नाज्ञ करनेंवाले कुम्भकर्णको राक्षसोंने देखा ॥ ३० ॥ तिसके पीछे राक्षसोंने कुम्भकर्णके निकट पर्वताकार तृप्तिकर जीवजन्तुओंकी राज्ञि उसके खानेंको खडी करदी ॥ ३१ ॥ असंख्य मृग महिष और शुकर इकट्टे किये गये इसके पीछे अद्भुत देरका देर अन्नभी राक्षसन्यानीने वहांपर संग्रह किया ॥ ३२ ॥ तिसके पीछे राक्षस छोगोंनें रुधिरके भरे हुए घड़े और विविध भांतिके माँस भी इकट्ठे करके कुम्भकर्णके निकट रखदिये ॥ ३३ ॥ तिसके पीछे उसकी देहमें सुगन्धित उत्तम चंदन लगाया और वह सब राक्षस उसको श्रेष्ट २ हार और चन्दनकी सुगन्धिको सुँचानें छगे ॥ ३४ ॥ निज्ञाचर गण उस ज्ञाञ्जनाज्ञी कुम्भकर्णके सन्मुख तीव्रगंधवाली धूप इत्यादि सुगन्धियें रखकर वादलके समान गंभीर शब्दसे गर्जकर उसकी स्तुति करने छगे॥ ३५॥ चन्द्रमाकी समान इवेत शंखोंको वायु पूरित कर बजाने छगे जब कुम्भकर्ण न जागा ती

कोधमें भरकर सिंहनादभी करनें छगे ॥ ३६ ॥ कोई २ राक्षस बढे शब्दसे चिछानें लगे; कोई २ बाजे आदि अंग बजाय २ लाल देते, कोई उसके चरण उठाय पृथ्वीपर पटक देते; और कोई र कुम्भकर्णके जागनें के लिये विविध भांतिसे शब्दही करने लगे॥ ३०॥ उस समय शंख, भेरी और ढोलकी नादके सहित बाहु स्फोटन और सिंहनादका शब्द श्रवण करके पक्षीगण चारों ओरको उड़े परन्तु उडते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३८ ॥ परन्तु जब नीदसे अचेत हुआ महाबळवान महात्मा कुम्भः कर्ण निशाचर गणोंके घोर सिंहनाद करनेंसेभी न जागा, तब राक्षसोंने कोधित होकर भुशुण्डी, मूश्रुल, और गदा इत्यादि अस्त्र शस्त्र प्रहण किये ॥ ३९ ॥ तिसक पीछे प्रचंड निशाचर गण पर्वतोंके शिखर, मूसर गदा और मूकोंसे पृथ्वीपर सुलसे सोये हुए कुम्भकर्ण की छातीमें अत्यन्त बलसे प्रहार करने लगे, परन्तु किसीसभी कुछ न हुआ ॥ ४०॥ यह राक्षसगण महाबळवान होकरभी कुम्भकर्णके प्रबळ इवासोंकी पवनके आगे किसी प्रकार ठहरनेंको समर्थ नहीं हुए ॥ ४९ ॥ तिसके पीछे भयंकर विक्रमकारी वह राक्षस गण घोती जांचिये आदि अपने वस्नोंको संभाठकर मृदंग, ढोल, भेरी अंख और कुम्भ नामक बाजोंको बजाने छंगे॥ ४२॥ इस प्रकारसे दश हजार नीले अंजनकी ढेरकी समान उस कुम्भकर्णको जगानेके लिये बड़ेही यत करने लगे ॥ ४३॥ वह राक्षस अनेक प्रकारके प्रहार, गर्जन और भांति २ के बाजे बजाकरभी उस कुम्भ-कर्णको नहीं जगाय सके ॥ ४४ ॥ जब वह राक्षस इन सब कार्योंके करनेका कुछ फल न पाते हुए, तब उन राक्षसोंकी मति इस्सेभी भारी उपाय करने की हुई, वह राक्षसगण उन्हींके अनुसार ऊंट गरे और हाथियोंको, वारंवार दंडोंसे चावकोंसे और अंकुक्ञोंसे मार कर कुम्भकर्णके छपर चलाने लगे ॥ ४५ ॥ सब इकट्टे होकर भेरी अंख, और अति जोरसे मृदंग बजाने लगे और कुम्भकर्णके क्रारी रमें बड़े भारी कांटे लगे काठोंसे ठोकने लगे ॥ ४६ ॥ और मुद्रर व मूसलसेभी कुंभकर्णको यह राक्षस अति जोरसे मारने लगे, तिस कालमें उस तुमुलनिनादसे पर्वत और समस्त बनोंके सहित लंका पूर्ण होगई, परन्तु कुम्भकर्णकी नींद् न दूटी ॥ २७ ॥ तिसके पीछे सुव-

र्णके बने हुए सहस्रों नगाड़े एकही संग बजाये गये और चारों ओर उनकी घ्वनि गूंज उठी परन्तु कुम्भकर्ण न जागा॥ ४८॥ जनकि कुंभ-कर्ण ज्ञापसे श्रीसत रहनेंके कारण ऐसी वोर निद्रोमें सोया रहकर किसी प्रकारसे न जागा तव यह सब राक्षस अत्यन्त कोधित हुए ॥ ४९ ॥ तिसके पीछे उन कोप युक्त भयंकर कर्मकारी राक्षस कुम्भकर्णको जगानेके लिये अपना २ पराक्रम दिखानें लगे॥ ५०॥ कोई २ नगाड़े और भेरी बजानें लगे, कोई २ सिंहनादही करते हुए किसी २ नें उसके वाल पकड़ कर खेंचे और कोई २ उसके कानोंको काटने छगे ॥ ५१ ॥ और बहुतसे राक्षस सैकड़ों जलके भरे हुए घड़े लेकर कुम्भकर्णके कानोंको जलसे भरने छगे, तथापि नींदमें मस्त कुम्भकर्ण कुछभी चलायमान न हुआ ॥ ५२ ॥ और दूसरे कूट, मुद्गरादि हाथसें छिये बलवान निज्ञाचर गण मुद्गरोंसे उसके मस्तक, छाती, और सब अंगोंमें चोट देनें लगा।५३॥ बहुत सारे राक्षस रिस्सयोंके बन्धनसे बांधकर उसके शरीरमें शतिश्रयोंका प्रहार करने लगे; इस प्रकारसेभी मार लाय कर कुम्भकर्णने निद्राके सुलको नहीं त्यागा ॥ ५४ ॥ तब राक्षसोंने उसके ऊपर अति वेग सहित हजारों हाथियोंकी दांय चलाई, तब हाथियोंके पैरोंसे दबनेंका सुख पाय कुम्भकर्ण जाग उठा ॥ ५५ ॥ कुम्भकर्ण उन गिराये हुए पर्वतोंके शिखर और वृक्षोंसे मार लाय करभी निद्रा नाशके वश, भूंखसे व्याकुलहो वार्वार जंभाई छेता सहसा उठ कर बैठ गया ॥ ५६ ॥ तिसके पीछे राक्षसेन्द्र कुम्भकर्ण वन्नसेभी अधिक सारवान और अचल शृङ्ग व नाग भोगकी समान दोनों बांहोंको फैलाय वोड़ीके समान अपने विकट मुखको खोछ ॥ ५७ ॥ जैंभाई छेनेके समय उसका वदन पाताछकी समान गंभीर और मुख मंडल सुमेरु गिरिपर उदय हुए सूर्यकी समान हिष्ट आया ॥ ५८ ॥ जब जँभाई छेता हुआ वह निशाचर जागा तब जिस प्रकार पर्वत परसे निकल कर पनन वहतीहै उसही भांति कुम्भकर्णकी इवासका पवन वहने छगा ॥ ५९ ॥ जब क्रम्भकर्ण जागा तब उसका रूप संसारको जदानेके लिये तैयार प्रलय कालीन कालकी समान जान पड़नें लगा ॥ ६० ॥ उसकी दोनों आंखें प्रकाशमान अभिकी समान थीं, उनसे विजलीसी निकल रहीथी; मानों वह कुम्भकर्ण प्रकाशमान महा

यह था II ६२ II तिसके पीछे उसके भोजन करनेको जो महिष शुक-रादि विविध प्रकारकी सामग्री गईथी वह इकट्ठी कीगई; वह सब उन राक्षसोंनें कुम्भकर्णको दिखाये, तब महाबळवान कुम्भकर्ण उन सबको भक्षणं करनेंमें छगा ॥ ६२ ॥ बहुत दिनोंसे भूंखा प्यासा वह इन्द्रका शबु राक्षस कुम्भकर्ण ढेरके ढेर विविध भांतिके मांस लाय और असंख्य चरबी; व मर्दिराके घड़ोंको पान करके अपनी प्यास बुझाता हुआ॥६३॥ राक्षसगण उसको तृप्त जानकर धीरे २ उसके आगे बढ़ते गये और शिर झुकायकर प्रणाम कर उसके चारों ओर खड़े होगये ॥ ६४॥ उसकी आंखें नींदके वश होनेसे कुछ एक खुळी, और ठाठ २ हो रहींथीं, उस कुम्भकर्णनें चारों ओर दृष्टि डालकर राक्षसोंको देखा ॥ ६५ ॥ राक्षस श्रेष्ठ कुम्भकर्ण इन सब राक्षसोंको समझाय बुझाय फिर अकालमें जगां-नेंके कारण विस्मितहो इन सबसे बोला ॥ ६६ ॥ हेराक्षस गण! तुमनें आदर सहित अति यत्नसे किस कारण हमको जगाया। महाराज निञाचर नाथ कुश्रुछसे तेहिं। इस समय भयका तो कोई कारण नहीं है। ॥ ६७॥ अथवा इस पूछनेंका क्या प्रयोजनहै जबिक तुमनें हमको ऐसी शीघतासे जगायाहै तब तौ कोई बड़ा भारी भय आ पहुंचाहै इसमें कोईभी संदेह नहीं ॥ ६८ ॥ जो कुछभी हो आज हम राक्षस राजका भय दूर कर देंगे; महेन्द्र पर्वतको उलाङ् और तोङ् फोङ्कर फेंक देंगे अथवा अग्निके तेजको खर्वकर देंगे॥६९॥ जब कि हमारी समान सोते हुए वीरको जगाया गयाहै। तब इस्का साधारण कारण नहीं जान पड़ता; इससे हमारे जगानेका क्या कारण है वह तुम यथार्थ२कहो ॥७०॥ श्रञ्जोंके नाश करनें वाछे कुम्भकर्ण के ऐसा कहनें पर रावणका यूपाक्ष मंत्री हाथ जोड़कर बोला ॥ ७१ ॥ हे महाराज ! हम छोगोंको देवकृत कोई भय नहीं पड़ाहै परन्तु इस समय मनुष्योंसे इमको तुसुल भय आन पहुंचाहै ॥ ७२ ॥ हे राजन । मनु-ष्योंसे इस समय जैसा भय हमको पहुंचाहै दैत्य अथवा दानवोंसेभी ऐसा भय इमको कभी नहीं हुआ ॥ ७३ ॥ सीताके हरणसे संतापित हुए श्रीरामचन्द्रही हमारे इस बड़े भारी भयके कारण हैं, उनकीही पर्वताकार वानरोंकी सैनासे छंकापुरी विरी हुई है ॥ ७३ ॥ पहछे केवछ एकही वानर करके छंका जलाई गई, और कुंजरवा अपने साथियोंके सहित

हितकुमार अक्षभी मारा गयाहै ॥७५॥ और की बात तो क्याकहैं देवता छोगोंका कण्टक स्वयं पुछस्त्यनंदन राक्षस राज रावणभी सूर्वकी समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीके सामनेंसे भागकर चले आये हैं, सोभी जब श्रीरामचन्द्रजीने द्या करके उनसे कहाकि " जाओ भागजाओ इस समय हमनें तुम्हें छोड़ दिया ॥ ७६ ॥ देव, दैत्य, और दानवोंसेभी जिन महाराजकी कभी पहले दुरवस्था नहीं हुई, आज रामचन्द्र करके ऐसी प्राण संशयकारिणी दशा उनको आई, उन रामचन्द्रनें दया करके राजाको प्राणोंसे नहीं मारा ॥ ७७ ॥ उस समय कुम्भकर्ण यूपाक्षके वचन सुनकर और संग्राम भूमिमें अपने भ्राता रावणका पराजय होना जानकर नेत्र चुमाय उससे बोला ॥ ७८ ॥ हे यूपाक्ष । हम प्रथम सबसे पहले वानरोंकी सैनाके सहित राम और लक्ष्मणका नाज्ञ करके पीछेसे अपने बड़े भाई-के चरणोंको देखेंगे ॥ ७९ ॥ हम वानर लोगोंके मांस और रुधिरसे राक्ष-सोंको तृप्त करेंगे; और इम स्वयं राम और लक्ष्मणका रुधिर पियेंगे॥८०॥ राक्षस सैनापित वीरोंमें मुख्य महोदर कुम्भकर्णके ऐसे गर्वित और रोषके मारे दोष युक्त वचन सुनकर हाथ जोड़कर बोला ॥ ८१ ॥ कि हे महा-बाहो । स्वणके वचन सुनकर और उनके गुण दोष विचार पीछेसे शञ्च छोगोंको आप जीतें ॥ ८२ ॥ विपुछ बछशाछी महा तेजस्वी कुम्भक्कणें महोदरके ऐसे वचन सुनकर राक्षसोंके साथ २ उस स्थानसे चळनेंका अभिलाषी हुआ ॥ ८३ ॥ उस कालमें कुछ एक निज्ञाचर भयंकर नेत्र वाले भीमहूप और भयंकर पराक्रम कुम्भकर्णको जागा हुआ देखकर पहले हीसे रावणके निकट चले गयेथे ॥ ८४ ॥ उन्होंनें वहां जाकर देखा कि रावण दिन्य सिंहासन पर बैठाहै; तब उन राक्षसोंने यह देखतेही हाथ जोड़कर रावणसे कहा ॥ ८५ ॥ हे राक्षसेश्वर । आपके आता कुम्भकर्ण जाग गये हैं अब वह सीधेही वहांसे रणभूमिको चले जाँय या आप इस स्थानमें उनके साथ साक्षात करनेंकी इच्छा करतेहैं ॥ ८६ ॥ तब छंका-पति रावणने हर्षित होकर उनसे कहाकि हम एकवार कुम्भकर्णको देख-नेकी इच्छा करते हैं; तुम परम आदर मानके साथ उसकी संग छेकर यहांपर चछे आओ ॥ ८७ ॥ वे राक्षस रावणकी आज्ञाके अनुसार उसके वचनोंको स्वीकारकर कुम्भकर्णके निकट आनकर निवेदन करते द्वए८८॥ राक्षस राज रावण आपके देखनेंकी इच्छा करतेंहैं; इस कारण आप गमन करनेंमें स्थिर निश्चय कीजिये; हम छोगोंके निवेदन करनेंसे आप अपनें बड़े श्राताका आनंद बढ़ावें ॥ ८९ ॥ महावीर दुई पे कुम्भकर्ण अपने भ्राताकी आज्ञाको जान और उसे माथे पर चढ़ाकर (बहुत अच्छा)कह से-जपरसे उठा ॥ ९० ॥ और हर्षित मनसे मुखधो स्नानकर परम मुखपाय बलको बढ़ानेंवाली मदिराके पीनेंका अभिलाष करता हुआ॥ ९१॥ तब राक्षस लोग रावणकी आज्ञांके अनुसार विविध भांति मदिरा और विविध प्रकारके भोजन पदार्थ छेआये ॥ ९२ ॥ तेज वल युक्त कुम्भकर्ण मिद्राको पीकर कुछ एक मतवाला और तीव स्वभाव होकर चलनेके लिये तैयार हुआ ॥ ९३ ॥ कुम्भकर्ण हर्षित होकर कालान्तक यम-राजकी समान शोभायमान होनें लगा उस कालमें कुम्भकर्ण जब राक्षसीं-के साथ २ अपने श्राता रावणके भवनमें गमन करने लगाः तव उसके वारंवार चरण धरनें उठानेंसे पृथ्वी कंपायमान होनें लगी ॥ ९४ ॥ जिस प्रकार सूर्य भगवान् अपनी किरणोंके जालसे पृथ्वीको प्रकाशित करतेहैं, वैसेही कुम्भकर्ण भी अपनी कान्तिसे राज मार्गको प्रकाशित करता हुआ चला। इन्द्रजोके ब्रह्माजीके भवनमें जानेंकी समान हाथ जोड़े हुए राक्षस रूपी मालासे चिरकर कुम्भकर्ण अपने श्राताके स्थानको जाने लगा ॥ ९५ ॥ वह पर्वतके शृङ्गकी समान शृञ्ज ओंका नाश करने वाला अप्रमेय वीर जब राजमार्गमें चला जाताथा तब बाहर खड़े हुए वनवासी वानर अपने यूथपतियोंके साथ इसको देखतेही जासित हुए॥ ९६॥ उन वानरोंमेसे कोई २ सबके शरण देनेंवाले श्रीरामचंद्रजीकी शरणमें गये और कोई २ दुःखी होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, कोई २ दशों दिशा ओंर्में भागगये; और कोई २ मारे भयके पृथ्वीपर गिरकर सोयरहे॥ ९७॥

> तमाद्रिशृंगप्रतिमंकिरीटिनंस्पृशंतमादित्यमि वात्मतेजसा ॥ वनौकसःप्रेक्ष्यविवृद्धमद्धतंभ यार्दितादुद्वविरयतस्ततः॥ ९८॥

अधिक क्या कहैं? जिसनें अपने तेजसे सूर्यको भी उद्घंघन कर दियाँहै।

उस पर्वतके शृङ्गकी समान किरीट धारी बड़े ऊंचे और अद्भुत दर्शन वीर कुम्भकर्णको देखतेही, वानरोंमें जिसनें जहां सुभीता पाया वह भयके मारे उसी स्थानमें भाग गया ॥ ९८ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्ध कांडे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥

> एकषष्टितमः सर्गः ॥ ततोरामोमहातेजाधनुरादायवीर्यवान् ॥ किरीटिनंमहाकायंकुंभकर्णददशह ॥ १ ॥

तिसके पीछे महा तेजस्वी वीर्यवान् धनुष धारण करने वाले श्रीराम-चंद्रजीनें उस किरीट धारी महाकाय कुम्भकर्णको देखा॥ १॥ पहले समयमें आकाश मापते समय वामनजीके समान उस पर्वताकार राक्षस श्रेष्ठ कुम्भकर्णको देखकर श्रीरामचंद्रजी सतर्क हुए ॥ २ ॥ परन्तु सजल, जलद, (पानी सहित वादल) की समान आकार वाले सुवर्णके बाजू पहरे उस वीरको धीरे २ बढ़ता हुआ देखकर वानरोंकी बड़ी सेना फिर भाग खड़ी हुई॥ ३॥ तब रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी वानरोंकी सेनाको त्रासित और राक्षस कुम्भकर्णको बढ़ा हुआ देखकर विस्मय युक्तहो विभीषणजीसे बोछे ॥ ४ ॥ छंकाके बीचमें पर्वतकी समान मस्तक पर किरीट धारण किये, वानरोंकेसे नेत्र वाला दामिनी युक्त मेघकी समान यह कौन वीरहे १॥ ५ ॥ यह तो पृथ्वीका एक बड़ा पताका रूप अके-छाही जान पड़ताहै; कारणिक इसके केवल देखनेहीसे समस्त वानरोंकी सैना भागी जातीहै ॥ ६ ॥ इमर्ने पहले कभी इस प्रकारका अद्भुत प्राणी नहीं देखाः इसल्यि यह महाप्राणी राक्षसहै या असुरहैः यह हमको ठीक २ बताओ ॥७॥ सरलतासे कठिन कर्म करने वाले रघुनंदन श्रीरा-मचंद्रजीसे इस भांति कहे जाकर महाप्राज्ञ विभीषणजी बोले॥८॥ जिसनें संत्राम भूमिमें यमराज और इन्द्रको भी हरा दियाथा यह वही विश्रवाका पुत्र प्रतापवान् कुम्भकर्णहै, इसके प्रमाण की समान और कोई राक्षस नहीं है ॥ ९ ॥ हे रामचंद्रजी ! इस करके ही संत्राम भूमिमें दानव, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, विद्याधर और पन्नग गण इजारों वार हारकर इसके सामनेसे भागे हैं ॥ १० ॥ हे राजन् ! इस महा बळवान् टेढे नेत्र वाले

क्रम्भकर्णको मारना तौ दूर रहे; जब यह शुल हाथमें लेकर खड़ा होताहै; तब देवता गण भो इसको काल समान समझकर मोहित होजाते हैं॥११॥ और दूसरे राक्षस श्रेष्ठ तो वरदान पाय उसकेही बळसे बळवाच हुएहैं, परन्तु यह महा बळवान् कुम्भकर्ण स्वभावसेही तेजस्वीहै ॥ १२ ॥ इस महा बलवान महात्मा कुम्भकर्णने जन्म ग्रहण करतेही जब यह बहुत बालक था हजारों प्रजा पुञ्जोंको भक्षण कर लिया ॥ १३ ॥ तब प्रजागण ऐसी अवस्था देखकर प्राणके भयसे अत्यन्त भीत हुए, और देवराज इन्द्रकी श्राणमें जायकर उनसे अपनी इस दुर्गतिको निवेदन किया॥१८॥ यह सुनकर इन्द्रनें कोधितहो इनके ऊपर वज्र चलाया यह महात्मा कुम्भ-कर्ण वजरी कुछ चोट खाय और विचिठित होकर भी वारंवार सिंहनाद कर नेंछगा ॥ १५॥ उस कालमें सिंहनाद करते हुए राक्षस श्रेष्ठ कुम्भकर्णका वह घोर शब्द सुनकर प्रजा फिर बहुतही भयभीत हुई ॥ १६ ॥ तिसके पीछे महा बळवान कुम्भकर्णने ऐरावत हाथीके दांत खेंचकर उखाड़ उत्से इन्द्रकी छातीमें प्रहार किया ॥ १७ ॥ अत्यन्त दारुण प्रहारते वज्रधर इन्द्रजी बहुत व्याकुल हुए उनके सब शरीरसे रुधिर वहने छगा; ब्रह्मिष और दानव गण यह अवस्था देखकर अत्यन्त विषाद करनें छगे ॥ १८॥ और सबही इन्द्र और प्रजाके साथ मिछकर सहसा प्रजापति ब्रह्माजीके निकट गये, और वहां उन्होंनें प्रजागणोंको भक्षण करना देवता छोगोंको सताना, आश्रमोंका विष्वंसित होना और पराई स्त्रीका हरण, रूपी कुम्भकर्णकी यह सब दुष्टता ब्रह्माजीसे निवेदनकी ॥ १९॥ तब इन्द्रजीने कहाकि यह यदि नित्य प्रति प्रजाको भक्षण किया करेगाः तौ बहुतही शीव्रतासे सब छोग उजाड़ होजांयगे ॥ २०॥ सर्व छोगोंके पितामह ब्रह्माजीने इन्द्रजीके वचन सुनकर गायत्र्यादि मंत्रोंसे राक्षसोंको आह्वान करके उनमें कुम्भकर्णको भी देखा ॥ २१ ॥ प्रन्तु कुम्भकर्णको देखते ही ब्रह्माजीको अत्यन्त भय उपस्थित हुआ तन क्षण भरके पीछे घनडाये हुएसे ब्रह्माजी कुम्भकर्णसे बोले॥ २२॥ हम निश्रयही जानते हैं कि विश्रवाने तुमको छोकका विनाज ही करनेके छिये उत्पन्न किया है; इम इसीछिये तुमको यह ज्ञाप देतेहैं कि तुम आजसे मृतक को समान होकर बराबर शयन करते रहो ॥ २३॥ जब पितामह

ब्रह्माजी ने ऐसा शापदिया तब कुम्भकर्ण उनके आगेही नींद्से प्रसित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा यह देख रावण अत्यन्त व्याकुछ होकर बोला ॥२४॥ भगवन् यह कांचन वृक्ष बढाहै सो फल आनें के समय आप क्यों इसकी काटते हैं हे प्रजापते विशेष करके अपने नातीको ऐसा शापदेना आपको किसी प्रकारसे उचित नहीं है ॥ २५ ॥ आपके वचन किसी प्रकारसे मिथ्या होनेवाले नहींहै निश्चयही कुम्भकर्णको निद्रा घेरेगी परन्तु आपके निकट यह प्रार्थना है कि आप इसके जागनें और सोनेका उपयुक्त समय नियत कर दीजिये ॥ २६ ॥ राक्षसपतिके यह वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्माजी बोले कि यह छःमहीनेतक सोता रहकर केवल एक दिनके लिये जागा करेगा और फिर दूसरे दिन छैं: महीनेके छिये सो जाया करेगा ॥ २७ ॥ जागनेके दिन यह क्षुघासे व्याकुछहो पृथ्वीपर घूमा करेगा और प्रदीत अभिकी समान मुख फैलायकर सब लोकोंको भक्षण करेगा ॥२८॥ हे श्रीरामचंद्रजी ! इस समय तुम्हारे प्रतापसे भीत और विपद में पड़कर छंकापति रावणनें कुम्भकर्णको जगवायाहै ॥ २९ ॥ हे रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी ! हम निश्चय कहते हैं कि यह भयंकरविक्रमकारी वीर कुम्भकर्ण अपनी गुफांसे निकलकर क्रोधमें भर वानरोंके भक्षण करनेंकी तैयार होगा ॥ ३० ॥ इस कुम्भकर्णको देखते ही वानरगण भाग रहे हैं परन्तु जब यह क्रोधित होकर रणभूमिमें खड़ा होगा उस काल वानरोंमें से कौन इसको निवारणकर सँकैगा॥३१॥इस कारणसे सब वानरोंके मध्यमें इस वातका प्रचारित कर दियाजाय कि यह मूर्ति सजीव नहीं है वरन रावण तुम लोगोंको डरवानेके लिये यह कल बनाई है बस इस वातको सुन सब वानर भय रहित होनांयगे ॥ ३२ ॥ वानर छोगोंके हितकारी और युक्ति युक्त विभीषणजीके कहे हुए वचन सुनकर रघुनंदन श्रीरामचं-द्रजी सेनापति नील से बोले ॥३३॥हे अग्निकुमार तुम जायकर सब वानरों-का व्यूह बनाओं और सावधान होकर छंकाके पुर द्वार राजमार्ग व और भी सब मोर्चे वेरलो ॥ ३४ ॥ हमारी आज्ञानुसार तुम सब शैल श्रुंग वृक्ष और शिला इकड़ी कर रक्खो तुम लोग अस्त्र और पर्वतादि धारण करके सावधानतासे टिके रहो।।३५॥वानर सेनापति कृपि कुंजर नीछने श्रीरामचंद्र-जीकी ऐसी आज्ञा पाय समस्त वानरोंमें उस आज्ञाका प्रचार करादिया ३६॥ तिसके पीछे गवाक्ष, शरभ, हनुमान, और अंगद, यह समस्त वानर पर्वतों-के शृङ्क ग्रहण करके छंकाके द्वारपर उपस्थित हुए ॥ ३७ ॥ इस प्रकारसे वह जययुक्त वानरगण श्रीरामचंद्रजीके वचनोंसे सावधानहो शृङ्की ओरके राक्षसोंको वृक्षोंसे मारनेंछगे ॥ ३८ ॥

#### ततोहरीणांतदनीकमुग्रंरराजशैलोद्यतदृक्षहस्त म् ॥ गिरेःसमीपानुगतंयथैवमहन्महांभोधर जालमुग्रम् ॥ ३९॥

वानरगण जब कि वृक्ष और पर्वतोंके शृक्ष ग्रहण करके छंकाके द्वारपर जाय डटे; तब पर्वतके निकटवाछी मेघमाछा जिस प्रकार प्रकािश्वत होतीहै, वैसेही यह वानर प्रकािश्वत हुए ॥ ३९॥ इ०श्रीम०वा० आ०छं० एकषष्टितमः सर्गः॥ ६१॥

द्विषष्टितमःसगः॥

सतुराक्षसशार्द्रलोनिद्रामदसमाकुलः ॥ राजमार्गेश्रियाजुष्टंययौविपुलविक्रमः॥१॥

इस ओर निद्रांके मदसे आकुछ निप्रुछ निक्रमकारी राक्षसञ्चार्ट्र कुम्भ-कर्ण जोमायमान राजमार्गमें गमन करने छगा ॥ १ ॥ वह परम दुर्जय नीर कुम्भकर्ण सहस्र राक्षसोंके साथ जिस समय राजमार्गमें जाय रहाथा, उस समय दोनों ओर जो धनरहरोंकी श्रेणिथीं उनके ऊपरसे कुम्भकर्णके ऊपर पुष्पोंकी नर्षा होने छगी ॥ २ ॥ कुम्भकर्णने इसप्रकारसे गमन करते हुए अति निकट अपने भाई रानणके सुनर्णकी जालियोंसे युक्त, सूर्यकी समान प्रकाशमान निपुछ और रमणीक गृहको देखा ॥ ३ ॥ जिस प्रकार सूर्य भगनान नादछके मध्यमें प्रवेश करतेहैं नैसेही उस नीरने राक्षसपित रानणके स्थानमें प्रवेश करके, देनराजके इंसासनसमासीन ब्रह्माजीके दर्शनकीनाई सिंहासनपर नैठे हुए अपने बड़े भाई रानणको देखा ॥ १ ॥ नीरश्रेष्ठ कुम्भकर्ण राक्षसगर्णोंके साथ जिस समयिक रानणके भननमें जारहाथा, उससमय उसके प्रति पगके धरनेसे पृथ्वी कंपायमान होरहीथी॥ ५ ॥ नीर कुंभकर्णने गमन कर भननमें जाय उदासमनसे पृष्पक निमानमें नैठे

हुए अपने भ्राताको देखा ॥ ६ ॥ रावणभी आयेहुए कुंभकर्णके दर्शन पातही शीव्रता सहित हर्षित अंतःकरणसे उठकर कुंभकर्णको अपने समीप छाया ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त रावणके आसनपर बैठनेंके पीछे महा बलवान कुंभकर्ण अपने भ्राताके चरणयुगल वंदन करके बोलाकि "हमें क्या करना होगा?" ॥८॥ रावण कुम्भकर्णको प्रणाम करता हुआ देखकर-हर्षित अंतःकरणसे फिर उठकर उसे भठीभांति अपने हृदयसे ठगाता हुआ ॥ ९॥ महा बलवान् कुम्भकर्णभी अपने श्राता करकै भेंटे जाकर और यथायोग्य रूपसे आदर पाय श्रेष्ठ व देवताओं के बैठनेंके योग्य आस-नपर बैठा ॥ ३० ॥ तब कुम्भकर्ण क्रोधके मारे छाछ २ नेत्र करके रावण-से बोला कि हे महाराज ! किसकारणसे आपने ऐसे यत्नसे हमको जगवा-याँहै। ।। २२ ॥ किससे आपको भय पहुंचाँहै। और किसको आज इम यमराजके भवनोंमें भेजैं ? यह समस्त वृत्तान्त आप हमारे निकट प्रकाश करके कहिये; कुम्भकर्ण कोधसे यह वचन कह मौनरहा, और अपने छघुत्राताके वचन सुनकर रावणभी कोधके मारे अपनी दोनों आँखोंको घुमानें लगा ॥ १२ ॥ हेमहाबलवान् ! तुम बराबर शयन करके सुखसे सो-रहेथे इसिलये रामचंद्रसे जो भय हमको उपिन्थत हुआहै वह तुम कुछ-भी नहीं जानतेहो ? ॥ १३ ॥ महाबल्झाली श्रीमान् दशरथके पुत्र रामचंद्र सुत्रीव सहित ससुद्रके पार आयकर हमारे जाति कुछका नाज्ञ कर रहेहैं ॥ १४ ॥ छंकाके वन उपवनोंकी ओर एकवार निहार कर देखो कि वानरोंनें सेतुबांध उसकी सहायतासे सुखपूर्वक समुद्रके पारहो इन सबको वानरसागरकी समान कर दिया॥ १५॥ जो राक्षस बड़े २ प्रधान कहकर प्रसिद्धथे; वही सब रणभूमिमें वानर गणोंसे मारे गयेहैं, परन्तु इमनें वानरोंका मरना एक दिनभी नहीं श्रवण किया, और न कभी पहले इमर्ने वानरोंको युद्धमें जीता ॥ १६ ॥ इनसेही हमको भय उत्पन्न हुआहै, और इस समय तुम इस शंकटसे हमारा त्राण (उद्धार) करो तुमहींसे यह विपद नाज्ञको प्राप्त होगी,इसी कारणसे तुमको जगाया गयाहै ॥ १७ ॥ हमारा समस्त खजाना खाळी होगयाहै; इसळिये तुम हमारा उद्धार करो, और बालक बूढ़ेही जिस पुरीमें रहेहैं, ऐसी लंका प्ररीकी तुम रक्षा करो ॥ १८ ॥ हेश्चुओंके नाश करनेवाले ! महाबाहो !

हमनें पहले कभी किसी आतासे ऐसे दीन वचन नहीं कहे परन्तु आज तुम हमारा कहना मान अपने आताके लिये अति कठिन कर्म करनेंके लिये तैयार होवो! ॥ १९ ॥ हेराक्षसश्रेष्ठ! तुमनें देवासुरसंग्रामके समयमें व्यह बनाकरके अनेक बार देवताओंको रणभूमिमें पराजित कियाथा; इस कारण तुम्हारा तो हमें बड़ा भारी भरोसा है और हम तुमसे स्नेहभी अधिक करतेहैं ॥ २० ॥ हेभयंकरपराक्रमकारी! हम त्रिलोकीमें किसी कोभी तुम्हारी समान बलवान नहीं देखते; कारण तुमही हमारे लिये अधिक वीर्य प्रकाश करो॥ २१॥

> कुरुष्वमेप्रियहितमेतदुत्तमंयथाप्रियंप्रिय रणबांधवप्रिय ॥ स्वतेजसाव्यथयसपत्न वाहिनींशरद्धनंपवनइवोद्यतोमहान् ॥ २२ ॥

प्रचंड पवन जिस प्रकारसे शरद समयके मेघको उड़ा देतीहै; वैसेही तुम अपने तेजके प्रभावसे श्रञ्जकी सैनाके धुरें उड़ादो हेवान्धव प्रिय! हेसमराभिलाषी! तुम हमारे हितार्थ यह उत्तम कार्य पूराकरो ॥ २२ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्य युद्धकांडे द्विषष्टि-तमः सर्गः॥ ६२ ॥

#### त्रिषष्टितमःसर्गः॥

तस्यराक्षसराजस्यनिशम्यपरिदेवितम् ॥ कुभकर्णीवभाषेदंवचनंत्रजहासच ॥ १॥

राक्षसराज रावणके ऐसे विलापके वचन सुनकर कुम्भकर्ण हँसता हुआ बोला ॥ १ ॥ हमनें परामर्श होनेक समयमें जिस दोषकी शंका कीथी, आपने उन हितकारी वचनोंपर श्रद्धा नहीं की, इसी कारणसे अब आपको वही दोष आय प्राप्त हुआहै ॥ २ ॥ कुकर्म करनेंवाले जन जिस प्रकार शीष्रही नरकमें पड़ा करतेंहें, ऐसेही तुमको अपने पापकर्म करनेंका फल बहुत शीष्र मिलगया ॥ ३ ॥ हमहाराज । आपनें केवल वीर्यके वमंडके वश्में हो पहले इस सम्बन्धमें कुछ चिन्ता नहींकी; और ऐसे निन्दनीय कार्यके विषयमें कुछ सुविचारभी नहीं किया ॥ ४ ॥ जो ऐश्वर्यके

मदसे मदवाले होकर पहले करने योग्य कार्य पीछे, और पीछे करने योग्य कार्योंको पहले किया करतेहैं; उन्होंने नीति अनीतिको कुछभी नहीं जाना ॥ ५ ॥ जिस प्रकार संस्कारके अयोग्य अग्निमें दीहुई आहुति विफल होजातीहै वैसेही देशकालको विना विचारे जो कार्य किये जातेहैं; वह समस्तही विपरीत और दूषित होजातेहैं ॥ ६ ॥ जो राजा विचार करनेंके पीछे, कर्त्तव्य, क्षय, वृद्धि स्थान और सभादिके विषयमें चिन्ता करके मंत्रियोंके साथ सब कार्योंका आरम्भोपाय पुरुष, द्रव्य, सम्मत, देशकाल विभाग, विपरीतप्रतिकार और कार्यसिद्धि, इन पांचोको विचार करता हुआ कार्य करताहै;वह नीतिमार्गसे कभी चलायमान नहीं होता॥॥ जो राजा मंत्रिलोगोंके सहित सभादिके कार्याकार्यका विचार करते हैं, वह बुद्धिबलसे मंत्रिलोगोंके मनका भाव और उनमें कोन यथार्थ सुहृद और कोन केवल खुशामद करके मनको वहलाया करताहै, यह सब वह जानतेहैं ॥ ८॥ है राक्षसनाथ ! सब लोगोंमें कोई प्रभातकाल, कोई मध्याह्नकाल और कोई रात्रिकाल इन तीनों कालमें यथाक्रमसे धर्म और कामकी सेवा करते हैं, कोई २ एकही समयमें धर्म कामादि हूप दंडका सेवन करतेंहें, और कोई २ एक काल्मेंही तीनोंकी सेवा किया करते हैं ॥ ९ ॥ इन तीनोंमेसे कौन श्रेष्ठहै, इसको जो सुनकरभी नहीं जान सकतेहैं; वह राजाही हो अथवा राजकुमारहीहो, सबके सबही विफल हो जातेहें और वह बहुश्रुत कहकर नहीं मानाजाता अर्थात् उसका शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है ॥ १० ॥ हे राक्षसश्रेष्ठ । साम, दान, भेद, विक्रम पहले कहे हुए पांच योग नीति और अनीति ॥ ११ ॥ और अर्थ धर्म काम सम्बन्धी मंत्रणा मंत्रीलोगोंके साथ उचित समय पर जो बुद्धिमान राजा किया करते हैं उनको कभी दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ १२ ॥ बुद्धिमान अर्थके तत्त्वोंको जानने वाले मंत्रिलोगोंके सहित अपने शुभ परिणामका विचार करके जो राजा कार्य किया करताहै; उसकी भाग्यछक्ष्मी अच्छ होकर टिकी रहती है ॥ १३ ॥ परन्तु कोई २ प्रुरुष किसी प्रकारसे जो परामर्श करनेंमें बुळाये गये, तौ वे पशुबुद्धिळोग मारे ढिठाईके शास्त्रका अर्थ न जानने वाले पुरुषसे कुछ औरका औरही अर्थ कह देतेहैं; ॥ १४॥ जो शास्त्रको न जानतेहों; उनका वचन राजा कभी ग्रहण नहीं करें; कारण

कि वह अहितकाही करनेंवाला होताहै, कारण कि वे लोग अर्थशास्त्रके न जाननेंसे धनकी बड़ी आज्ञा रखते, और ठकुर मुहाती बात कह देतेंहैं इससे उनकी बातका क्या ठीकहै ? ॥ १५ ॥ जो पुरुष अहित बातको ऐसा नोन मिर्च लगायकर कहते, कि मानों यह बड़ाही हित कर रहेंहैं,ऐसे धूर्तीको मंत्रणा कार्यसे बाहर निकाल्देना चाहिये, कारण कि उनसे सब कार्य श्रष्ट होजाते हैं ॥ १६ ॥ हे महाराज ! ऐसेभी अनेक मंत्री होतेहैं, जो सब कुछ जाननेंवाले श्रञ्जोंके साथ सलाह करके विपरीत कार्य करके स्वामीका विनाज्ञ कर देतेहैं ॥ ५७॥ राजाको उचितहै कि उन मंत्रियोंको जो मित्रबने हुए वैरी हैं व्यवहारसे जानले और जान वुझकर उनका त्याग करदे॥ १८॥ जिस प्रकार पक्षीगण स्वामिकार्तिकजीसे विदारित किये हुए कौञ्च पर्वतके छिद्रमें प्रवेश करतेंहें, वैसेही शञ्च लोगभी चपल और इधर डधर दौड़कर धानेंवाले राजामें छिद्र पायकर प्रवेश किया करतेहैं॥१९॥ जो श्रञ्जको तुच्छ समझकर अपनी रक्षा नहीं करतेहैं; वह बड़े भारी अन-र्थको प्राप्त होकर स्थानसे भी अष्ट होजाते हैं ॥ २० ॥ रानी मन्दोदरी और हमारे छोटे प्रिय भ्राता विभीषणजीनें जो कुछ कहाथा, वही कहना हमारे हितका करनें वालाहै। तिसके पीछे जो आपकी इच्छा हो सो की-जिये ॥ २१ ॥ तब दशमुख रावण कुम्भकर्णके ऐसे वचन सुनकरं भुकुटि चढ़ाय कोष प्रगटकर यह कहनें लगा ॥ २२ ॥ हे कुम्भकर्ण ! हम तुम्हारे गुरु और आचार्यकी समान पूजनीयहैं सो तुम हमको उछटा उप-देश देतेहो। जो कुछभीहो इस वार्त्तालापसे क्या प्रयोजनहै। जो कुछ इमनें कहा उसको तुम पूरा करो ॥ २३ ॥ और इमने,-विश्रमसे चित्तके मोहसे और बळ वीर्यके घमंडके मोहसे वज्ञमें होकर पहळे जो तुम सवका उपदेश नहीं सुना; सो उसही उपदेशको अब फिरसे कहनेंकी क्या आवश्य-कताहै १ ॥ २८ ॥ वीत गये हुए कार्यके लिये सोच करना कर्तव्य नहीं है, कारणिक जो वीतगया वह तौ वीतही गया, इसिलये हे वीर! इस समय जो करना उचितहो; उसकीही चिन्ता तुम करो; इमको अन्याय करनेंसे जो दुःख उत्पन्न दुआहै वह तुम अपने विक्रमसे दूर करो ॥ २५॥ यदि इमारे प्रति तुम्हारा स्नेहहो, यदि तुम्हारे शरीरमें वल विक्रमहो, यदि हमारा यह कार्य तुम्हारे मनमें बड़ा भारी कार्यहो तो हमको इस दुःससे

छुटा ओ ॥२६॥ जोविपदमें पड़े हुए और दीनभावापन्न छोगोंके ऊपर दया किया करतेहैं वह सुद्धदहें परन्तु नीतिके मार्गसे चलायमान होंने पर भी जो सहायता किया करतेहैं बन्धु उनकोही कहते हैं ॥ २७ ॥ रावणके इस प्रकार धीर और करुणा वचन कहनें पर कुंभकर्णनें ( भाई साहब क्रोधित होगये ) यह जानकर धीरे २ मधुर वाणीसे कहनेका अभिलाष किया।।२८॥ महावीर कुम्भकर्ण अपने भ्राताको महाविकलेन्द्रिय देखकर समझाता बुझाता हुआ कुंभकर्ण बोला ॥ २९ ॥ हे राजन् ! एकाम्रचित्त होकर हमारे वचन सुनो ऐसे संतापित होनेंकी कुछ आवश्यकता नहीं है; कोध छोडुकर सावधानचित्त होजाइये ॥ ३० ॥ हे पृथ्वीनाथ ! हमारे जीवित रहते हुए आप मनमें कभी ऐसे सन्तापको स्थान न दीजिये,। हम निश्चय कहते हैं कि जिनके छिये आपको इतना संतापित होना पड़ाहै; हम उनका नाज्ञ कर डालेंगे ॥ ३१ ॥ हे महाराज!आपचाहें जिस अव-स्थामें हों वही समय हमको हितके वचन कहने चाहिये, इस कारणही बन्धु भाव और भ्राताके स्नेहके वज्ञा होकर हमने आपसे ऐसा कहा ॥ ३२ ॥ शंकट पड़नेके समयमें स्नेह आधीन हुए बन्धुके लिये जो कुछ करना उचितहै. हम उससे विमुख नहीं हैं, आज युद्धमें जाकर हम श्रृञ्जोंकी सैनाका नाज्ञ करतेहैं सो आप देखें ॥ ३३ ॥ हे महाबाहो ! आज हमसे संग्राम भूमिमें श्राताक सहित रामचंद्रके मारनें पर आप वानरोंकी सैनाको भागता हुआ देखेंगे॥ ३४॥ हे महाभुज ! आज मुझ करकै रणभूमिसे लाये हुए रामचंद्रके मस्तकको देखकर आप सुखी और जानकी दुःखी होंगी ॥ ३५॥ युद्धमें जिनके बन्धु बान्धव मारे गर्येहें आज छंकावासी वह निज्ञाचर गण बड़े भारी सुखका मूळ रामचंद्रका मारा जाना देखेंगे ॥ ३६ ॥ युद्धमें बान्धव छोगोंका विनाज्ञ होनेंके कारण जो छोग शोकाकुछ होकर अश्व छोड़ रहेहें आज रणभूमिमें शब्बओंका विनाश करके उनके आंधु-ओंको पोंछेंगे ॥ ३७॥ आज पर्वताकार वानरराज सुग्रीव रणभूमिमें सूर्यके सहित वादछके समान फेला हुआ, और रुधिरसे भीगा हुआ देखोगे॥३८॥ हे अनव। कैसा आश्चर्यहै कि रामचंद्रके विनाशकी अभिलाप किये यह समस्त राक्षसगण व हम यह सबही आपको अनेक प्रकारसे समझा रहेहैं, तथापि आप क्यों ऐसे व्यथित होतेहैं ॥ ३९ ॥ हेराक्षसोंके नाथ! रामचं-

द्रके लिये आपको भय अच्छा। वह पहले हमारा नाज्ञ करे पीछे आपका अधिक क्याकहैं यदि हम पहले मारे जांय ती हमकी इसकेलिये कुछ संतापित न होंना चाहिये ॥ ४०॥ हे शत्रुओंके तपानें वाले! हे अतुल विकम! इस समय जैसी इच्छाहो वैसीही आज्ञा हमको दीजिये। शब्ब ओंके साथ युद्ध करनेंके लिये आपके जानेंका क्या प्रयोजनहै अब और किसीको युद्धमें भेजनेंके लिये न देखिये ॥ ४१ ॥ हमही अंकले आपके महाबल-वान ज्ञाञ्चका प्राण संहार कर डालेंगे यदि इन्द्र, यम, अग्नि, वायु ॥४२॥ कु-बेर और वरुण यह समस्तभी हमारे विमुख युद्धमें खड़े होजांय तौ हम उन-कोभी संहार करेंगे युद्ध करनेंकी कथा तो दूर रहे जिस समय हम तीक्ष्ण शुळ धारण करके खड़े होजांयगे तो उस काळमें हमारा यह पर्वताकार श्रारीर ॥ ४३ ॥ और तीक्ष्ण दंत देखं व सिंहनाद अवण करके इन्द्र भी डरकर भाग जायगा ; अथवा अधिक कहनेंकी क्या आवश्यकताहै, जबिक हम अस्त्र शस्त्रोंको चलाय २ कर शृञ्जोंको मलते होंगे ॥ ४४॥ उस कालमें अपने जीवन बचानेंकी आज्ञा किये कोई जन हमारे सन्मुख टिकनेंके लिये समर्थ न होगाः न शक्ति, न गदा, न अशि, न तीले बाण, इनमेंसे किसीकोभी हम नहीं चाहते ॥ ४५ ॥ हम क्रोधित होकर केवल अपनी बाहोंके बलहीसे जो इन्द्रभी होती उसकोभी मार डालेंगे, यदि वह राम हमारे मुकेके वेगको सहकर जीवित रहें ॥ ४६ ॥ तौ हमारे वाण उस रामचन्द्रके रुधिरको पान करेंगे। इसिंखिये हे महाराज! आप हमारे जीवित रहते हुए आप किस कारणसे संताप करते हैं ॥ ४७ ॥ छीजिये इम आपके शत्रुका प्राण संहार करनेंके छिये जातेहैं आप रामचंद्रका भय छोड़ दीजिये, क्योंकि हम घीर युद्धमें उनको मार डालेंगे॥ ४८॥ हम राम छक्ष्मण सुत्रीवको और जिस वानरने राक्षसोंका नाज्ञ करके छंकापुरी जलाईथी उस हतुमानकोभी संहार करिंगे॥ ४९॥ और वहांपर जो वानरगण युद्ध करनेंके छिये आयेहें उनकोभी हम ला डाछेंगे।हे महाराज ! हमने आपके बड़े भारी यशकी कामना करके इस असा-धारण कामके करनेंकी अभिलाषा कीहै॥ ५०॥ हेराजन् यदि इन्द्र अथवा ब्रह्मासेभी आपको भय पहुंचाहो तो हम उनकोभी मार डालेंगे। हमारे कोषित होनेंपर देवता छोग पृथ्वीपर सोते हुए दीखेंगे ॥ ५१ ॥ हम यम-

राजकाभी नाज्ञ करदेंगे आग्नको भक्षण कर डालेंगे; और हम सूर्यकोभी आकाज्ञासे तारागणोंके सहित पृथ्वीपर गिरादेंगे ॥ ५२ ॥ इन्द्रको मार डालेंगे, समुद्रको पान कर जायँगे, पर्वतोंको चूर्ण २ करदेंगे और पृथ्वीका भी हम विदीर्ण करेंगे ॥ ५३ ॥ हम बहुत समयसे सोय रहेथे, परन्तु आज समस्त जीव इस कुम्भकणसे भक्षित होकर इसका विक्रम देखें अधिक क्या कहें यह त्रिलोकभी हमारे पेटको भरनेंके लिये पूरी न होगी॥ ५८ ॥ हराजन! हम द्शारथकुमार रामचंद्रको वध करके आपको असीम सुख प्राप्त करनेंके लिये चले छक्ष्मणके सहित रामचंद्रका विनाश करके हम समस्त वानरोंके यूथपोंको खालेंगे ॥ ५५ ॥

रमस्वराजन्पिबचाद्यवारुणींकरुष्वकृत्या निविनीयदुःखम् ॥ मयाद्यरामेगमितेयम क्षयंचिरायसीतावशगाभविष्यति॥५६॥

इस समय आप मनके सुलसे मिद्रा पानकर स्त्रियोंके सहित विहार करते रहें,और जितनाभर मनका दुःखहै वह आप छोड़दें।आप निश्चय रक्सें कि यमराजके भवनमें रामचन्द्रके पहुंच जानेंपर सीता सदाके लिये आपके वद्यमें होजायगी ॥ ५६॥ इ०श्रीम०वा०आ०यु०त्रिषष्टितमःसर्गः॥ ६३॥

### चतुःषष्टितमः सर्गः॥

तदुक्तमृतिकायस्यबिलनोबाहुशालिनः ॥ कुंभकर्णस्यवचनंश्चत्वोवाचमहोदरः॥१॥

विज्ञालबाहु बड़े भारी देहवाले महाबलवान कुम्भकर्णके ऐसे वचन सुन-कर राक्षस महोदर कहने लगा॥१॥ हे कुंभकर्ण! तुम बड़े भारी कुलमें जन्मे-तौहो परन्तु ढिठाई और गर्वके मारे तुम यथार्थ अवस्थाको नहीं जान सकते, इसी कारणसे कौन समयक्या करना चाहिये यहभी तुम नहीं जानते॥२॥ हमारे राजा क्या नीति अनीतिको नहीं जानतेहैं; तुम बालक पनसेही ढीठहो, इसी कारणसे ऐसे अनर्थक बचनोंका जाल फैलाया करतेहो॥३॥ राक्षसराज देश और कालके विभागको जानतेहैं; इनसे अपने ओरकी और शाइके ओ-रकी देश उन्नति लिपी नहीं है, और अपने पक्षके क्षय वृद्धिके अभावमें किस

प्रकारसे रहना होताहै,इन सब बातोंकोही यह जानतेहैं॥४॥जिसनें कभी बड़े बूढेकी पूजानहीं की ऐसी प्राकृत बुद्धिवाछे और वलसे गर्वित लोग जो कार्य किया करतेहैं, क्या नीति जाननेंवाले लोग वैसे कार्योंको कर सकते हैं ॥ ५ ॥ तुमने जो धर्म अर्थ और कामको पृथक् २ समयमें सेवन करनेंका नर्णन किया, इन सबका उपदेश औरोंको देना तो दूररहा, तुम स्वयंही स्वभावसे इन सबको नहीं जानते ॥ ६ ॥ देखो, कर्मही, धर्म, अर्थ, और काम इन तीनोंका कारणहै, क्रियाहीन पुरुषका किसी प्रकारसेभी पुरुषार्थ नहीं है;इसकारण अनुष्ठाताको ग्रुभाशुर्भ कर्मोंका फल भोगना पड़ताहै॥॥। धर्म, अर्थ, यह दोनों मोक्षकोभी देतेहैं; और इन करके स्वर्गकी प्राप्ति व महाराज्यादिक छोगभी मिल सकतेहैं, जो अधर्म और अनर्थकी प्राप्तिही तीभी कभी २ अपराधीको सुख प्राप्त होजाताहै ॥ ८ ॥ पुरुष इस छोक और परलोकके लियेभी कर्म करतेहैं और कामपर आरूढ हुआ पुरुषभी सामर्थ कर्मीके फलोंको प्राप्त कर लेताहै ॥ इमनें महाराजके इस विषयको अपने अन्तरके साथ भला कहाँहै, इस छिये राक्षसराजके मनमें जोकि निश्चय होगया है उस कार्यकाही अनु-ष्टान करना ठीक है कारण कि शत्रु गणोंके प्रति साहस प्रगट करनेंमें कुछ भी अनीति दृष्टिनहीं आती ॥ १० ॥ और तुमने जो अभिमानके वज्ञ होकर विना दूसरेकी सहायताके अकेलेही शृञ्जओंको जीतनेकी वात कही यहभी हमारे विचारमें असंगत और असाधुपन है श्रवणकरो ॥११॥ कि जिन रामचंद्रने पहले जनस्थानमें असंख्य महाबलवान राक्षसोंका संदार किया है विना किसी कीसहायता छिये तुम उनको अकेछे किस अकारसे विनाश करोंगे ॥ १२ ॥ उस समय जनस्थानमें जो महातेज-स्वी राक्षसगण रामचंद्रजीसे हारकर संयामसे भाग आयेथे वे रामचंद्रके अयसे भीत होकर ऐसे छिपे हुएहैं कि तुम अवभी उनको युद्धमें आया हुआ नहीं देखोंगे॥ १३॥ आहा। कैसे आश्चर्यकी बातहै कि तुम जान बूझकर भी कोधित होकर सोये हुए केसरी और श्रेष्ठ सर्पकी समान दशरथ कुमार रामचंद्रको जगानेकी इच्छा करते हो ॥ १४ ॥ जो रामचंद्र अप-ने तेजसे प्रदीप्त हैं और क्रोधवश होनेके कारण अत्यन्त दुर्द्ध हैं सो कौन पुरुष मृत्युकी समान सहन करनेके अयोग्य उन वीर श्रेष्ठके निकट बढ़नेंकी

इच्छा करताहै॥१५॥हे तात। यह समस्त राक्षस गण इकट्ठे होकर रामचंद्रके सन्मुख टिक कर जीते हुए नहीं रह सकते हैं हमें तौ इसमें भी सन्देह हैं इसलिये रामचंद्रसें युद्ध करनेके छिये अके छे तुम्हारा जाना हमारी सम्मतिमें नहीं आता ॥१६॥स्वयं हीनवल होकरभी कौन पुरुष अपना जीवही देनेंके लिये दूसरे प्राकृत शृञ्जकी समान बलवान शृञ्जको अपने वशमें लानेकी इच्छा कर सकतौह १॥ १७॥ हे राक्षसोंमें श्रेष्ठ ! त्रिलोकीमें जिनकी समान कोईभी नहीं है तुम किसलिये सूर्य और इन्द्रकी समान इन इक्ष्वाकु वंशावतंश श्रीरामचन्द्रजीके साथ अकेलेही युद्ध करनेका अभिलाप करतेही॥ १८॥ राक्षस महोदरनें कोधित होकर कुम्भकर्णसे ऐसा कह राक्षसोंके बीचमें बैठे हुए फिर छोगोंके रुवानें वाछे रावणसे कहा ॥ १९॥ आप सीताको प्राप्त करनेंमें किसलिये देर कर रहे हैं, यदि आपकी इच्छाहो ती सीता इसी समय आपके वशमें होसकतीहै॥ २०॥ हमने सोताको वशमें करनेंका एक उपाय स्थिर कियाँहै; यदि आपकी बुद्धिमें भी वह भठा ज्ञातहा तौ उसको सुनकर आप कीजिये॥ २१ ॥ वह उपाय यहहै कि आप सन कहीं ऐसा ढंडोरा पिटना दीनिय कि द्विजिह्न, संहारी, कुम्भकर्ण वित्रहैन, और में (महोदर) यह पांच् राक्षस रामचून्द्रका विनाश करनेके लिये गमन करेंगे ॥ २२ ॥ इस ओर हम रणभूमिमें गमन करके यत्न सहित युद्ध करके यदि आपके शत्रुको जीतसकें तब तौ हमको और किसी चपायके करनेकी अवश्यकता न पड़ेगी॥ २३॥ परन्तु यदि हम छोगोंके बड़ाभारी युद्धकरनें पर भी आपका शञ्ज जीवित रह जाय तब हमनें मनमें जो उपाय स्थिर कियाँहै उसको ही किया जाय ॥ २४॥ वह उपाय यहँहे कि हम छोग राम नामाङ्कित तीक्ष्ण बाणोंसे अपनी देहको कटाय अंगोंसे रुधिर वहाय समरभूमिसे यहां आमेंगे॥ २५॥ हमलोग आप पर प्रगट करेंगे कि हम राम लक्ष्मणको भक्षण करके चले आये तिसके पीछे इस कार्यका पुरस्कार पानेको हम आपके चरणोंमें प्रार्थना करेंगे ॥ २६ ॥ हे महिपाल, तिसके पीछे नगरमें आय सबकहीं हाथीपर एक राक्षसको चढवाय इस प्रकारसे प्रकारवादेना कि श्राता और अपनी सब सैनाके सहित रामचन्द्र मारा गयाहै॥ २७॥ आप मानों ऐसा होनेसे बड़ेही प्रसन्न हुएहैं; इस प्रकारसे दास दासियोंको

और नौकरों चाकरोंको भोजनके पदार्थ धन धान्य रत्नादि देना ॥ २८ ॥ तिसके उपरान्त वस्त्र, भूषण, और गन्ध प्रदान कीजियेगा और उनके सन्तोष करानेंको उन्हें सुरादेना, और आपभी मन सहित आनंदमें मग्नहो सुरा-पान करना ॥ २९ ॥ तिसकें पीछे सुद्धद गणोंके सहित राम छक्ष्मण सब राक्षसोंके सहित भक्षण कर लिये गये; इस प्रकारकी जन श्रुति (अफवाह) जब सब ओर फैलेगी,तब इसको सीताभी सुनेंगी, ॥३०॥ तब आप अशोक वनमें प्रवेश करके एकान्तमें सीताको समझाना बुझाना और धन धान्य रत और कामना करने छायक वस्तुओंसे छुभाना ॥ ३१ ॥ हे राजन् । नाथ हीन सीताका अभिलाप होंनेपरभी ऐसे शोकके उत्पन्न कराने वालेसे धोखाखाय आपके वज्ञमें होजायगी ॥ ३२ ॥ जानकी अपने प्यारे पतिको नाश हुआ देख सब भांतिकी आशा छोड़ स्त्री स्वभावकी छष्ठ ताईसे आपके वशमें पड़कर आपहीका आश्रय ग्रहण करेंगी ॥ ३३ ॥ उन सीतानें पहले अनेक प्रकारके भोग सुख भोगेथे, कभी दुःखका सुखभी नहीं देखा, इस समय वह महादुःख भोग रही हैं; बस वह यह समझकर कि आपके निकट रहनेंसे बड़ा सुख मिलेगा; आपके वशमें होनेंके लिये असम्मत नहीं होगी ॥ ३४ ॥ हे महाराज ! हमारे विचारमें तौ यही वात **उ**चित जान पड़तीहै और इससेही आपका अभिलाष पूर्ण होगा; इस कारण आप संत्रामभूमिमें रामचन्द्रके सहित युद्ध करनेका अभिलाप न कीजिये, क्योंकि उस्से सुख प्राप्त न होकर बरन बड़े भारी अनर्थके होनेकी संभावनाहै॥ ३५॥

> अनष्टसैन्योह्यनवाप्तसंशयोरिपुंत्वयुद्धेनजयञ्ज नाविष ॥ यशश्चपुण्यंचमहान्महोपतिःश्रियंच कीर्तिचचिरंसमञ्जते ॥ ३६ ॥

हेजनाधिप। जो महान महीमति अपने आप संज्ञयमें न पड़कर और सैनाको नाज्ञ न करके निना युद्ध किये शञ्चलोगोंको जीतलेतेहैं; वह विपुल यज्ञ, सुल, सम्पति और कीर्त्तिको प्राप्त करतेहैं ॥ ३६॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकांडे चतुःषष्टितमःसर्गः॥६४॥

### पञ्चषष्टितमः सर्गः॥

## सतथोक्तस्तुनिर्भत्स्यकुंभकर्णोमहोदरम् ॥ अब्रवीद्राक्षसश्रेष्ठंश्रातरंरावणंततः॥ १ ॥

जब महोद्रने यह कहा तब महाबळवान् कुम्भकर्ण उसकी निन्दा करता हुआ राक्षसराज रावणसे यह वचन बोळा ॥ १ ॥ हेमहाराज! आप यथा सुलसे विचरण करें हम उस दुरात्मा रामचंद्रको वध करके आपका चोर भय दूर करके आपको शत्रु रहित कर देंगे ॥ २ ॥ शूर छोग कालमेंभी विना जलके वादलकी समान कभी गर्जन नहीं करते हमनें जो गर्जन कियाँहै;आप संत्रामभूमि मेंभी हमको वही कार्य करते हुए देखेंगे॥ ३॥ अधिक क्या कहें वीर लोग अपनी बड़ाई करके कभी अपनेको छोटा नहीं बनाते; और वह छोग जो कार्य किया करतेहैं; उसको वह अड़ुत और दूसरेसे न होंने योग्य न होनें पर कभी नहीं करते ॥ ४ ॥ हेमहोदर। तुमनें जो वृथा ऐसे वचन कहे यह कायर बुद्धि रहित अपने आपको पंडित मानने वाले, और उजड राजाहीको रुचिकर हो सक-तेहैं ॥ ५ ॥ तुम लोग डरपोक और कायर पुरुषहो प्यारे वचनोंसे राजाके मनको सन्तुष्ट रखनाही तुम्हारा कार्यहै। तुम छोगोंसे राजाके कर्त्तव्य कर्मोंकी भली भांति अंगहीनता होतीहै ॥ ६ ॥ हा ! लंकापुरीकी कैसी दुर्दशाहैं। केवळ एक राजाही बचगयेहैं, कोषागार (खजाना) शून्य होगया, सैना मारी गई, । और मित्रोंका चिह्न धारण किये शत्रुलोगोंसे महाराज धिर रहेहैं॥ ७॥ इम तुम्हारी इस दुनीतको युद्धसे भगानेंके लिये शत्रुके जीतनेंको कृत निश्चय होकर संग्राममें जातेहैं ॥ ८॥ बुद्धिमान कुम्भ-कर्णने जब यह कहा तब राक्षस रावण उस्से हँसकर बोळा ॥ ९ ॥ हेवत्स! युद्ध विज्ञारद ! हम निश्चय कहतेहैं कि महोदर रामचंद्रको देखकर डर गया होगा इसी कारणसे इसका युद्ध करनेंका अभिलाप नहींहोता ॥१०॥ हेकुम्भकर्ण। क्या सुहृदतामें, क्या बलके प्रभावसे तुम्हारी समान अपना पुरुष हमारा कोईभी नहींहै, इस कारण तुम शब्लोगोंका वध साध करनेके छिये और विजय पानेके अर्थ शीघ्र छंकापुरीसे बाहर

चलो ॥ ११ ॥ हेश्चुनाञ्ची ! तुम घोर नींदमें मयथे, हमनें शचुको जीत छेनेहीके अर्थ तुमको जगवायाहै; इस समय राक्षस छोगोंपर घोर इंकट पड़ा देखकर ॥ १२॥ फांसी हाथमें छिये यमराज जिस प्रकारसे दौड़तेहैं; उनकीही समान तुमभी झूछ हाथमें धारण कर युद्धकी यात्रा करो। और सूर्यकी समान प्रभावाछे राम छक्ष्मणको मार कर पीछेसे वानरोंकोभी भक्षण कर छेना ॥ १३ ॥ इम जानतेहैं कि तुम्हारी भयंकर मूर्ति देखने पर वानर लोग प्राणोंके डरसे भाग जायँगे, और राम लक्ष्मणकाभी हृदय विदीर्ण होजायगा ॥ १८ ॥ राक्षस श्रेष्ठ रावण महावलवान कुम्भ-कर्णसे यह कहकर जयकी आज्ञासे यह समझाकि, मानो दूसरा जन्म हुआ ॥ १५ ॥ उस समय रावणका अंतःकरण पूर्णमासीके चंद्रमाकी समान निर्मेख होगया, रावण कुम्भकर्णके बल विक्रमको जानताथा। इसिंखये उसको युद्धके लिये तैयार देख इसके आनंदकी सीमा न रही॥ १६॥ कुम्भकर्णभी राक्षसराज रावणके कहे हुए ऐसे वचन सुनकर परम सन्तुष्ट हुआ, और युद्धमें जानेंकी तैयारियें करनें छगा ॥ १७ ॥ शृञ्जोंको मारनेवाळा वीर कुंभकर्णने अति वेगसे काळे छोहेका बना हुआ अति तीक्ष्ण शूल लिया। यह शूल प्रदीप्त, तपाये हुए सुवर्णसे भूषि-तथा ॥१८॥ यह शूल इन्द्रके पत्रकी समान और अशनिक समान भारीथा, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, और पन्नगोंके मारनेंको यह समर्थथा ॥ १९॥ बड़ी भारी रतन मालासे शोभित होनेंके कारण उस शुलसे अग्नि निकल रहीथी ऐसे शञ्ज ओंके रुधिरसे रँगे हुए शुलको ग्रहण करके ॥ २० ॥ महा तेजस्वी कुम्भकर्णेनें रावणसे कहा; हम अकेलेही रणमें जाते हैं, तुम्हारी सैना यहीं पर रहे ॥ २१ ॥ आज इम श्लुधित होनेंके कारण क्रोधित होकर वानर गणोंको भक्षण करेंगे, कुंभकर्णके वचन सुनकर रावणने कहा॥२२॥ कि हे कुंभकर्ण! तुम शूल, मुद्रर यहण किये सैनाको साथ लेकर यहांसे जाओ, कारण कि वह वानर गण महा बळवान शुर और रण करनेमें बड़े निपुणहें ॥ २३ ॥ तुम सदाही मतवाले रहतेही; इसलिये तुमको अकेला देखकर वह उसी समय विनाश कर डाछेंगे; हम इसी कारणसे कहते हैं कि तुम परम दुर्द्धर्ष सैनाको साथ छेकर राक्षस छोगोंके अहितकारी शर्ड गणोंका विनाश कर आओ ॥ २४ ॥ यह कह महा तेजस्वी रावणनें

आसन परसे उठ मणिकी माला कुंभकर्णके गलेमें पहरायदी ॥ २५ ॥ फिर बाजू अंगूठी आदि श्रेष्ठ २ भूषण और चंद्रमाकी समान उज्ज्वल हार महात्मा कुंभकर्णको रावणने पहराया ॥ २६ ॥ कुंभकर्णके कानोंमें मनो-हर दो कुंडल शोभायमान हुए, और उसके गलेमें अति सुगन्धित शोभा-यमान माला रावणनें पहराई ॥ २७ ॥ बड़े कानवाला कुम्भकर्ण सुवर्णके बाजू, केयूर और वह दूसरे आभूषणोंसे भूषित होकर प्रदीत अग्निकी समान शोभायमान होने लगा॥ २८॥ उसकी कमरमें काला तगड़ीका डोरा देखनेसे ऐसा जान पड़ताथा, मानो समुद्रसे अमृत मथन करनेके समय सर्पद्वारा मन्दर पर्वत इढ रूपसे वँथा हुआहै ॥ २९ ॥ कुम्भकर्णनें सुवर्ण का बना हुआ बिजलीकी प्रभाके समान वर्म ( बरूतर ) धारण किया, वह तेजके प्रभावसे दमक रहाथा, बड़ा भारी था, अभेद्य था, इस वरूतरसे, सन्या समयके मेघसे रँगे हुए हिमालय पर्वतकी समान कुम्भकर्णनें अपूर्व शोभा धारणकी ॥ ३० ॥ कुंभकर्ण समस्त भूषणोंसे भूषित और हाथमें बड़ा भारी शूछ छेकर ऐसा ज्ञात हुआ, कि मानों त्रिविक्रमसे विष्णुजी, स्वर्ग मृत्यु, और पाताल लोकके तापनेंको तैयार हुएहैं ॥ ३१ ॥ महा वली कुम्भकर्ण रावणसे भलीभांति मिल भेंटकर उसकी प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके युद्ध करनेके छिये चला ॥ ३२ ॥ राक्षसराज रावणने उस समय उसको मंगल सुचक आज्ञीवाद दिया, उस कालमें शंख व नगाड़ोंका कठोर ज्ञन्द उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ श्रेष्ट हथियार छगाये हुए सेना चछी मेवकी समान शन्दायमान रथ, हाथी, घोड़े और रथी छोग उस सैनाके पछि २ चलने लगे ॥ ३४ ॥ सर्प, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी मृगादि पक्षियोंके ऊपर सवार होहोकर राक्षस लोग महा बलवान कुंभकर्णके पीछे २ गमन करनें लगे ॥ ३५ ॥ इस प्रकारसे वह महोत्कट रुधिरकी गन्धसे मतवाला और तीक्ष्ण शूळ धारण किये हुए देव दानवोंका शत्रु कुंभकर्ण चळा; उस काळमें उसके मस्तकपर छत्रळग रहाथा, और चारों ओरसे उसके ऊपर फूळोंकी वर्षा हो रहीथी॥ ३६॥ कुंभकर्णके पीछे २ वहुतसे पैद्छ सार-वान महा बळवान भयंकर पराक्रम कारी और भयंकर नेत्र वाले राक्षस हाथोंमें शस्त्र लिये चले ॥३७ ॥ राक्षसोंकी आँखें लाल होरहीथीं मूर्तिनीले अंजनके ढेरकी समान थी; वह राक्षस गण शूछ, खड़ फरसोंके और

दूसरे अस्त्र शस्त्र धारण करके गमन करने छगे ॥ ३८ ॥ और भिन्दि-पाल, परिव, गदा, मुसल, ताल स्कन्य बड़े २ क्षेपणीय शस्त्रादि लिये वह दुष्ट राक्षस चले ॥ ३९॥ इसके उपरान्त महावीर कुम्भकर्णने इस समस्त सैनाको साथ छे भयंकर मूर्ति धारण कर युद्ध करनेके छिये यात्रा की॥४०॥उस समय कुंभकर्णका देह रात धनुष अर्थात् तीन रात हाथही चौडाईमें था, और एक शत छैः धतुष अर्थात् ११८ हाथका छंबाथा छक-ड्रेके पहियोंकी समान नेत्र थे; और पर्वतकी समान दिखाई देताथा॥ ८९॥ भस्म हुए पर्वतकी समान बड़े भारी मुखवाला कुंभकर्ण व्यूहकी रचना करके अपनी सैनासे मृदु इँसकर बोला ॥ ४२ ॥ हे राक्षसगण। तुम लोग वानरोंके यूथ पतियोंको देखते हो हम इनकों इस प्रकारसे भरम कर डालेंगे कि जैसे आग्ने पतंगको भस्म कर देतीहै ॥ ३३ ॥ अथवा वनचारी वानरलोगोंका अपराध ही क्या है वह तो हम समान पुरुषोंकी पुरी और फुलवाडियोंके ही भूषणहैं ॥ २२ ॥ हमारे विचारमें रामचंद्र ही छंका घरनेकी मूळ हैं इसिछिये आज रामचंद्र व छक्ष्मणको भारडाछनेसे और सब अपने आपही से मर जांयगे ॥ २५ ॥ कुंभकर्ण यह बात कह ही रहाथा कि इतनेंमें ही महाबळवान योद्धा लोग समुद्रको कंपायमान ही करते से मानो वोर सिंहनाद करने छगे ॥ १६ ॥ महा बुद्धिमान कुंभकर्ण युद्धके लिये निकल रहाथा कि इतनेमे चारों ओर अति घोर दुनि मित्त होने लगे॥४७॥उल्का व वजसे युक्त मेय गण गईभकी समान अरुण रंग होगये और समुद्र वनके सहित पृथ्वी कंपायमान होने लगी ॥ ४८ ॥ घोर रूप शुगालियें जँगारोंको मुखमें दिये शब्द करने लगीं और पक्षी गण अञ्चभ मंडल वांघकर दहिनी ओर चलने लगे ॥ ४९ ॥ जबकि कुंभकर्ण मार्ग चल रहाथा तब उस समय उसके ज्ञूल पर गिद्ध बैठगया और उसका वामा नेत्र फड़ककर वांया हाथभी कंपायमान होने छगा ॥ ५० ॥ सन्मुख बडी भारी भयंकर जलती हुई उल्का गिर पडी सूर्य भगवान प्रभा-हीन होगये और जिस्से सुख प्राप्त हो सकै ऐसी वायु भी नहीं चळी॥ ५९॥ परन्तु काठवशसे प्रेरित हुआ कुंभकर्णं उन रोमहर्षण बडे २ उत्पातींको कुछभी न समझता हुआ चला ही गया ॥ ५२ ॥ पर्वताकार कुंभकर्ण पैदल ही चलकर कोटकी भीतके वाहर आया कि उसमें मेचमाला की समान

अद्भुत वानरोंकी सेनाको देखा॥ ५३॥ पर्वताकार राक्षस वीर कुंभकर्णको निहारकर पवनसे उडाये हुए मेघकी समान सब वानर छोग इघर उघर भागने लगे ॥ ५४ ॥ वीर कुंभकर्ण प्रचंड वानरोंकी सैनाको मेघ जालकी समान इधर उधर भागता हुआ देखकर हर्षके मारे मेचकी समान गंभीर शब्दसे सिंहनाद करनें लगा ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार आकाशमें मेघोंका गर्जना शब्द हुआ करता है ऐसेही कुंभकर्ण की घोर सिंहनाद सुनकर वान-रोंमेंसे बहुतसे जड़कटे शाल वृक्षकी समान पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ५६ ॥

विपुलपरिघवान्सकुंभकणोरिपुनिधनायविनिः सृतोमदातमा ॥ कपिगणभयमाददत्सुभीमंत्रभु रिवर्किकरदंडवान्युगांते ॥५७॥

इस प्रकारसे शत्रुका विनाश करनेंके लिये आया हुआ बड़ाभारी शूल हाथमें लिये हुए महा वलवान कुंभकर्ण किंकर गणोंके साथ प्रलयकालीन दंड हाथमें लिये शंकरजीकी समान वानर छोगोंको भयंकर भय उत्पन्न करानें लगा ॥ ५७॥ इ॰श्रीम्॰वा॰आ॰यु॰पंचषष्टितमःसर्गः ॥ ६५ ॥ षट्षष्टितमः सर्गः ॥

# सलंघयित्वाप्राकारंगिरिकूटोपमोमहान्॥ निर्ययौनगरात्रूणैकुंभकणीमहाबलः ॥ १॥

इसके उपरान्त पर्वताकार महावीर कुंभकर्ण छंकाके प्राकार (कोटकी-भीत ) को छांच अति शीव्रता पूर्वक नगरके बाहर निकला ॥ १ ॥ वह कुंभकर्ण समुद्रको कंपायमान पर्वतोंको चलायमान, और वज्रको परा-जित करके घोर सिंहनाद करने छगा॥ २ ॥ वानर गण, इन्द्र, यम और वरुणसेभी न मारे जाने योग्य भयंकर नेत्रवाले उस राक्षसको देखकर डरके मारे भागनें छगे॥३॥तब वालिक पुत्र अंगदजी वानरोंको भागते हुए देखकर नल नील गवास और कुमुद्देस बोले ॥ ४ ॥यह क्या। और साधारण वानर छोगोंकी समान तुम छोगभी भयके मारे विह्न छहो कहांको भागे जाते हो ? क्या तुम अपने २ परिवार और अपने२ बड़े भारी वीर्यकों भूछगये॥५॥ हेसीम्य स्वभाव वाळो! भाग करके प्राणरक्षा करनेंकी क्या आवश्य- कताहै। जो कुछभीहो इस समय तुम छोट आओ,जिसको देखकर तुम छोगः भय करतेही यह ती केवल घोखाही घोखाहै, इसमें युद्ध करनेकी सामर्थ्य नहीं है ॥ ६ ॥ हेवानर लोगो ! तुम सबके लौट आनेंपर हम सब एकत्रहो मिलकर विक्रम प्रकाश करके राक्षसोंके उठाये हुए बड़े भारी घोखेको नाश कर देंगे ॥ ७॥ अंगद्जीके ऐसे वचन सुनकर वानरगण धीरज बांधः बड़ी कठिनाईसे छौटे और वृक्ष पर्वतादि यहण करके युद्ध करनेंके लिये तैयार हुए ॥ ८ ॥ मदमाते हाथियोंकी समान वह वानर गणोंने उत्साह सहित छोटतेही कोधमें भरकर कुंभकर्णके ऊपर प्रहार करनें छगे॥ ९॥ परन्तु महाबळवान् कुम्भकर्ण बड़े २ पर्वतोंके शृङ्ग, शिला, और फूले फले हुए वृक्षोंसे ताङ्गित होकरभी क्षणभरके लियेभी चलायमान नहीं हुआ ॥ १० ॥ अधिक करके ज़िला और वृक्ष फूले हुए उसके ज़रीर पर गिर खंड २ हो पृथ्वीपर गिरनें छगे॥ १९॥ अग्निक बनको जलानेंकी समान कोधमें भरकर महा तेजस्वी कुंभकर्णभी वानरोंकी उस सैनाको अति यत्नके साथ मथनें छगा ॥ १२ ॥ उस कालमें बहुतसे वानरगण अरुण रंगके पुष्पोंसे शोभित वृक्षोंकी समान । छाछ २ रुधिरसे देह भिगाये पृथ्वीपर गिर २ कर ज्ञयन करने छगे॥ १३॥ उनमेंसे कोई २ वानर किसी ओरको न देखकर भागते हुए छांघनेंके अभिप्रायसे समु-द्रमें गिरनें छमे; और कोई २ सवन वनोंमें छिप गये ॥ १४ ॥ अधिक क्या कहैं उसकालमें अनेक वानर वीर उस राक्षस कुंभकर्णसे लीला सहित मारे जाकर मरनेके निकट पहुंच जिस मार्गसे समुद्रके पार हुएथे उसी मार्गसे भागनें छगे।। १५॥ रीछ गणभी भयके मारे विवर्ण मुखहो कोई २ गुफामें प्रवेश करगये, कोई २ वृक्षोंपर चढ़े, और कोई २ पर्वतोंपर आरोहण करते हुए ॥ १६ ॥ कोई २ पर्वतों परसे नीचे उत्तर आये और कोई २ नीचे नहीं उतरे वही पर रहे; कोई २ मृतक होगये, और कोई २ मृतक तुल्य होकर पृथ्वीपर सोरहे ॥ १७॥ तब अंगदनी वानरोंकी यह अवस्था देखकर उनसे बोले तुम लोग लौटो, हम फिर युद्ध करेंगे॥१८॥ हे वानर गण ! तुम रणभूमिको छोड़कर भागे जातेहो परन्तु हम सारी पृथ्वीपर भी तुम्हारे कहीं रहनेंका स्थान नहीं देखते कि तुम वहां भयर-हत होकर बच जाओ और अपने २ प्राणोंकी रक्षा कर सको, इसिटिये

शीघ छौट आओ; इस प्रकारकी प्राण रक्षा करनेंसे क्या होगा; क्योंकि जहां रहोगे वहां सुत्रीव तुम्हें मरवा डालेंगे॥ १९॥ हे अतुल गतिवान पौरुषयुक्त वानरों ! तुम यदि अपने आयुधोंका त्याग करके इस प्रकारसे भाग अपने प्राणोंकी रक्षा करोगे; तव तुम्हारी ख्रियें जो तुम्हारा उपहास करेंगी; वह उनका हँसना ही मृत्युकी समान होजायगा ॥ २० ॥ आश्चर्य तुम सबने बड़े २ कुळोंमें जन्म ग्रहण कियाहै सो तुम साधारण वानरोंकी समान भयभीत होकर कहां भागे जातेहो ! तुम छोग जबकि अपना विपुल विक्रम भूळकर भीत हुए हो तब तुम अति नीच और राजदोही हो ॥ २१ ॥ अपनी २ उत्रता दिखलानें, और वानर राज सुत्रीवका हित साधन करनेंके छिये तुमनें उस समय जो बड़ी २ बातें मारी थीं वह सम-स्त वातें कहां अन्तर्ध्यान होगई ॥ २२ ॥ जिसको सत्प्रुरुष छोग विकार दिया करते हैं, उस भीरुके नरकमें गिरने आदिक प्रवाद सुनाई देतेहैं इस कारण सत्पुरुषोंके सेवन करनें योग्य मार्गमें चलकर भयको त्यागदो; क्यों भय खातेहो ? ॥ २३ ॥ यदि आयुके पूरा होजानेसे हम सब शुओंसे नाज्ञको प्राप्त होकर रणभूमिमें देवात् पृथ्वीपर गिरं तौ अवीर गणोंको प्राप्त होंनेके अयोग्य ब्रह्म लोकको हम प्राप्त करेंगे॥ २४॥ और वीर गणोंके मुखसे भोग करनेंके धनको प्राप्त करेंगे, और जो समरमें शबु छोगोंका नाज्ञ करसके तौ इस छोकमें अतुछ कीर्त्तिको प्राप्त करेंगे ॥ २५॥ जिस प्रकार पतंग दीतिमान अग्निके निकट होकर अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता, वैसेही कुंभकर्णभी रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीके निकट आयकर फिर जीता हुआ छंकाको छोटकर नहीं जासकैगा॥ २६॥ विशेष करके हम लोग महावीर और बहुत सारे होकरभी यदि एक राक्ष-ससे भय पायकर भाग जांयगे और इस प्रकार अपने प्राणोंकी रक्षाकरेंगे तौ इस्से हमारा यश नष्ट होजायगा ॥ २७ ॥ कनकका बाजू पहरे शूर श्रेष्ठ अंगदर्जिके यह वचन सुन भागकर चले जाते हुए वानर लोग श्रूर गणोंके आगे निन्दा पानेंके योग्य वचन बोले ॥ २८ ॥ हे वीरश्रेष्ठ ! महा बळवान् कुम्मकर्णे अति घोर संग्राम कर रहाँहै, इस समय हम छोग उसके सन्मुख किसी प्रकारसे खड़े नहीं हो सकते हैं, जो कुछभीहो हमें अपना प्राण अत्यन्त प्याराहै;इस कारण भाग जानेमेंही हमारी भलाई है ॥ २९॥

a de la constante de la consta

वानरोंके यूथपित भयंकर नेत्रवाले भयंकर रूपवान कुम्भकर्णको आया हुआ देखकर केवल इतनाहीं कहकर चारों ओरको भागनें लगे, ॥ ३० ॥ परन्तु अंगदनीनें समझाय बुझाय लालच दिवाय, उन भागते हुए वानर गणोंके यूथनाथोंको किसी प्रकारसे फिर लौटारा ॥ ३१ ॥ तव बुद्धिमान अंगदनीने उन सब वानरोंको उत्साहित किया, और यूथपित लोगभी युद्ध करनेंके लिये वाट नोहनें लगे ॥ ३२ ॥

प्रहर्षमुपनीताश्चवालिपुत्रेणधीमता ॥ आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्चसर्वेवानरयूथपाः॥ ३३॥

इसके उपरान्त शरभ, मैन्द्र, धूम्र, नील, कुमुद्द, सुषेण, गवाञ्च, रम्भ, तार, द्विविद और पवनकुमार हनुमानादि सुख्य २ वानर अतिशीन्नतासे समरभूमिकी ओर चले ॥ ३३ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे पट्षिट्तमः सर्गः ॥ ६६ ॥

समष्डितमः सर्गः॥

तेनिवृत्तामहाकायाःश्चत्वांगदवचस्तदा ॥ नैष्टिकींबुद्धिमास्थायसर्वेसंग्रामकांक्षिणः॥१॥

अंगद्रजीके वचन सुनकर समस्त वानर छोटपडे; और अपनी मृत्युका होना मनमें ठान युद्ध करनेंका अभिछाष करते हुए ॥ १ ॥ तिसके पीछे वछवान अंगद्रजीके वचनोंसे वह सब प्रकारसे युद्ध करनेंको आरूढ हुए और उन छोगोंका वीर्य प्रदीप्त होनेसे वह सब फिर पराक्रम प्रकाश करनें छो॥ २ ॥ वह समस्त वानरगण अपने प्राणोंकी आज्ञा छोड़कर मरणमें कृत निश्चयहो कठोर युद्धका आरंभ करतेहुए ॥ ३ ॥ तिसके उपरान्त वह बड़े शरीर वाछे वानर गण, वृक्ष और पर्वतोंके शृङ्क उठायकर कुम्भ-कर्णके सन्मुख धाये ॥ ४ ॥ परन्तु वीर्यवान महाकाय कुम्भकर्ण कोधमें भर गदा उठाय शृङ्खोंको धर्षित करके चारों ओरसे उनके उपर प्रहार करने छगा ॥ ५ ॥ उस समय असंख्य वानरवीर कुम्भकर्णके प्रहारसे ताडितहो अपनी देह पृथ्वीपर पसारकर सोगये॥ ६ ॥ जिस प्रकार गरुडजी सर्णोंको भक्षण करते हैं वैसेही अत्यन्त कोधित हुआ कुम्भकर्ण, एक २ वारमें सोछह अठारह, और वीस तीसतक वानरोंको

अपनी वांहोंसे पकडकर मुखमें डालकर खाय जाताथा ॥ ७ ॥ वानर छोगभी बड़े कप्टसे सावधान चित्तहो इकट्ठे हुए और वृक्ष व पर्वतोंको हाथमें ग्रहणकर रणभूमिमें विराजमान होंने छगे ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त लंबमान वादलकी समान वानरश्रेष्ठ द्विविद एक पर्वत उलाड़के पर्वता-कार कुम्भकर्णकी ओर दौड़ा ॥ ९ ॥ उस वानर श्रेष्टनें पर्वतका शिखर उलाङ्तेही कुम्भकर्ण पर चलाया, परन्तु वह पर्वतका शिखर कुम्भकर्णके ऊपर न गिरके उसकी सैनापर गिरा ॥ १० ॥ उस पर्वत शृङ्कके गिर-नेंसे उस सैनाके अइव, गज, और रथ समस्त चूर्ण होगये । तव वानर द्विविद और एक पर्वतका शृङ्ग चलायकर और राक्षसोंका नाज्ञ करने छगे॥ ११ ॥ वानर श्रेष्ठ द्विविद्के चलाये शैल शृङ्गनें अत्यन्त वेगसे गिरकर राक्षसोंके रथ सारथियोंके सहित चूर्णकर डाळे ॥ क्षण भरमें रण भूमि राक्षसोंके रुधिरसे गीली होगई॥१२॥तब रणमें बैठे हुए महावीर राक्षस लोग भयंकर सिंहनाद करके कालाग्निकी समान बाण चलाय २वानरोंका नाज्ञ करनें लगे।। १३॥ इस ओर महा बलवान वानर गणभी बढ़े वृक्षोंको **खलाड़कर रथ, अर्व, हाथी,ऊंट, और रा**क्षसोंको विष्वंश करनें छगे ॥ ९ ४॥ महावीर हनुमानजीनें आकाश मार्गमें टिककंर पर्वतींके शृङ्ग विविध शिलाखंड और अनेक वृक्ष कुम्भकर्णके मस्तकपर चलाये ॥ १५॥ राक्षसवीर महाबळवान कुंभकर्णने देखते २ इन सब शैळ शृंगादिकोंको शूलसे खंड २ कर डाला और पलक मारतेमे वृक्षादिकोंको चूर्ण कर-दिया ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त कुंभकर्ण तीक्ष्ण शूल हाथमें लेकर वानर सैनाकी ओर दौड़ा, यह देखकर हनुमाननी एक बड़ा भारी पर्वतका शृङ्क ब्रहण करके उसके सन्मुख खंडे रहे॥१७॥तव हनुमानजीने अत्यन्त क्रोधमें भरकर वह पर्वतका शृङ्क अतिवेगसे पर्वत श्रेष्ठकी समान निज्ञाचर कुंभकुर्ण के मारा कि जिसके छगनेंसे वह अत्यन्त कातर और व्याकुछ हुआ; और उसके अंगः रुधिर और वसा ( चरवी ) से भीगगये ॥ १८ ॥ तब महावीर कुंभकर्णनें विजलीके समान प्रकाशमान और शब्दित शूल घुमायकर पर्वत जिसप्रकार जलते हुए अग्निक शृङ्गको धारण करताहै, वैसेही वह श्रूल हनुमानजीकी बाहोंमे मारा उस समय ऐसा जान पड़ा मानो कुमारने शक्ति चलायकर कौञ्च पर्वतको फोड़ डाला ॥ १९॥ अत्यन्त दारुण प्रहारसे

रणभूमिमें वानर वीर हनुमानजी अत्यन्त विह्वल हुए, उनके मुखसे अनि-वारित रुधिरकी धारा वहनें लगी; और प्रलयकालीन मेचके गर्जनकी समान अत्यन्त भयंकर गर्जन करनेंछगे ॥ २०॥ राक्षसगण हनुमानजीको अचा-नक इस प्रकार व्यथित देखकर हर्पसे सिंहनाद करनें लगे और वानरगण भयसे दुःखित हृद्यहो कुंभकर्णके निकटसे भागनेंछगे॥ २१॥ तिसके पीछे भयंकर पराक्रमकारी वानर सैनापित नीछनें सैनाको सावधान करके कुंभकर्ण पर एक बड़ा भारी पर्वतका शृंग चलाया ॥ २२ ॥ दूरसे उस पर्वतके शृङ्गको आता हुआ देखकर बलवान कुंभकर्णने घूसा मारकर उसको चूर्ण करडाला देखते २ उस पर्वत शृङ्गभेसें चिनगारियें निकलनें लगीं और न्वाला सहित उसके टुकड़े पृथ्वीपर गिरनेलगे ॥ २३ ॥ उस समय ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष, और गन्धमादन यह पांच वानरश्रेष्ट कुंभक-कर्णकी ओर धाये ॥ २४॥ यह पांचों वान्र वृक्षोंके आघातसे, पर्वतोंके प्रहारसे चपतकी मारसे लातोंकी चोटसे, और मुकोंकी मारसे पर्वताकार कुंभकर्णपर प्रहार करनेंछगे ॥ २५ ॥ परन्तु कुंभकर्ण उन सब प्रहारोंको सुलका स्पर्श समझकर कुछभी पीडित नहीं हुआ, और उसनें महावेगसे ऋषभको अपनी बांहोंसे पकड़कर अपनी छातीमे छगाछिया ॥ २६ ॥ वानर श्रेष्ठ ऋषभ कुंभकर्णकी बांहोंके प्रहारसे पीड़ित होकर उसी समय पृथ्वीपर गिर पड़ा उसके मुखसे वरावर रुधिरकी धारा वहनें लगी ॥ २७॥ **डसके उपरान्त इन्द्रके शञ्च कुंभकर्णनें रणभृमिमें मूका मारकर शरभको** जांचके प्रहारसे नीलको और लात मारकर गवाक्षके ऊपर प्रहार किया २८॥ यह सब वानर वीर अत्यन्त दारुण प्रहारसे मर्ममें घायल होकर गिरगये, उनके सब अंगोंमें रुधिरकी धारा वहनेंसे वह जड़कटे हुए टेसूके वृक्षकी समान पृथ्वीमें गिरपड़े ॥ २९॥ उन महावलवान मुरूय वानरोंके पृथ्वीपर गिरनेंसे असंख्य वानरोंकी सेना कुंभकर्णके सन्मुख दौड़ी॥ ३०॥ पर्व-ताकार वानरश्रेष्ठ गण छलांग मारकर पर्वताकर कुंभकर्णके शरीरपर सवार होकर वारंवार दांतोंसे उसको काट्नें छगे ॥ ३१ ॥ वह वानरश्रेष्ठ गण, नख दन्त मुका और बांहोंसे महाबळवान कुंभकर्णको मारनेळगे॥३२॥ े उसकालमें पर्वताकार राक्षतश्रेष्ठ कुंभकर्ण हजारों वानरोंके लिपट जानेसे े विराजित पूर्वतश्रेष्टकी समान ॥ ३३॥ गुरुडजी जिसप्रकार

सपींको भक्षण करतेहैं, वैसेही वह महाबळवान कुंभकर्ण क्रोधमें भरकर अपनी वाहोंसे वानरोंको पकड़ २ कर खानेंछगा ॥ ३४ ॥ परन्तु वानरगण कुंभकर्ण करके उसके पातालकी समान मुखविवरमें डाले जाकर नाकके छेद और कानोंमें होकर निकलने लगे॥ ३५ ॥ वह पर्वताकार राक्षसश्रेष्ट अत्यन्त कोधित होकर वानरोंको भक्षण करता हुआ समस्त वानरोंकी सै-नाको पटकर कर उसके अंग भंग करने लगा॥ ३६॥ इस प्रकार राक्षस कुंभकर्ण रणभूमिमें मांस आर रुधिरकी कीचड़ उठाय प्रख्य कालके प्रदीत अग्नि समान वानरोंकी सैनाके बीचमे घूमनें लगा॥३७॥ इन्द्रजी वज्रधारण करकै जिसप्रकार शोभित होतेहैं, फांसी हाथमें छिये यमराज जिसप्रकार शोभायमान होतेहैं वैसेही शुल धारण करके कुंभकर्णकी चमत्कार शोभा हुई॥ ३८॥ जिसप्रकार अग्नि श्रीष्मऋतुमें श्रीष्मके समयमें सुखे हुए वनको जलातेहैं, वैसेही कुंभकर्णभी वानरोंकी सैनाको भरम करने लगा॥ ३९॥ तब मोरचोंसे तितर वितर हुए वानरगण कुंभकर्णसे वध्यमान होकर भयके मारे उद्धिय मनसे विकट नादकरनें छगे ॥ ४० ॥ इस प्रकारसे वानर गण कुंभकर्णसे मारे जाकर उत्साह रहित होगये, और अत्यन्त भीतहो व्यथित मनसे श्रीरामचंद्रजीकी श्ररणमें गये ॥ ४१ ॥ वालिकुमार अंगदजी महारणमें वानरोंको कुंभकर्णके डरसे भागा हुआ देखकर वेग सहित उसके सन्मुख दौड़े ॥ ४२ ॥ उन वीर वालिकुमार अंगदनीने बड़ा भारी पर्वत-का शृंग यहणकरके कुंभकर्णके अनुगामी सब राक्षसोंको त्रासित कर॥४३॥ वह पर्वताकार शिखर कुंभकर्षके मस्तकपर चलाया इन्द्रका शत्रु कुंभक-र्ण उस शिखरके छगनेसे ॥ ४४ ॥ क्रोधके मारे अत्यन्त प्रज्वछितहो उठा और वेगसे वालिकुमार अंगदजीके ऊपर धाया॥ ४५॥ महानाद करके कुंभकर्णने समस्त वानरोंको त्रासितकर अत्यन्त रोषसे वह शूल महा-ब्छवान अंगद्जीके उपर छोड़ा ॥ ४६ ॥ परन्तु युद्धविद्याविज्ञार्द कपि श्रेष्ठ अंगदजी उस शुलको आता हुआ देख अपने शरीरको छोडकर दूरको कूद्गये, और उस शुलको व्यर्थ कर दिया ॥ ४७ ॥ तिसके पीछे वेगसे उछलकर वीरश्रेष्ठ अंगदर्जीने कुंभकर्णकी छातीमें इस प्रकार जोरसे छातमारी कि पर्वतकी समान कुंभकर्णभी उस छातक छगनेंसे मुर्छित होगया ॥ ४८॥ वियुष्ठ बल्रशाली कुंभकर्णनें क्षणभरमें

चेतना पाय हँसकर अंगदजीकी छातीमें एक मूकामारा, कि जिसके ्लगनेंसे वीरश्रेष्ठ अंगद्जी मूर्छित होकर पृथ्वीमें गिरपड़े ॥ ४९ ॥ वानर शार्दुल अंगद्जी जब पृथ्वीपर गिरकर मूर्छित होगये तब कुंभकर्ण शूल यहण करके सुत्रीवनीके सन्मुख धाया ॥ ५० ॥ वीरश्रेष्ठ वानररान सुग्रीवजी महा बळवान कुंभकर्णको आता हुआ देखकर आपही उछ्छ गये ॥ ५१ ॥ वह महा बळवान सुत्रीवजी एक पर्वतको उलाङ्कर महा बलवान कुंभकर्णके उत्पर चलाय स्वयं अतिवेगसे उसके उत्परको दोडे ॥ ५२ ॥ परन्तु कुंभकर्ण वानरराज सुत्रीवजीको वीर दर्पसे आता हुआ देखकर, अपने हाथ पांव फैलाकर सुग्रीवजीके सन्सुख हुआ ॥५३॥ महा २ वानरोंके भक्षण करनेंसे जिनके सर्वाङ्गोंमें वानरोंका रुधिर लगा हुआथा उस कुंभकर्णको सन्मुख खडा हुआ देखकर मुत्रीवनी कहनें लगे॥ ५४ ॥ हेवीर! तुमनें हमारी ओरके प्रधान २ वीरोंको मारकर वीर-ताका परिचय दियाहै, हमारी बहुत सारी सैना तुमने भक्षणभी करली है, अधिक क्याकहैं तुमने यह कार्य करके अनुपम यश प्राप्त कियाहै ॥५५॥ इसिटिये इस समय तुम इन वानरोंको छोडदो, साधारण वानरोंके साथ युद्ध करनेंसे तुमको क्या फल मिलेगा ? हे राश्वस ! जो युद्धकी वासना हों तो हम यह पर्वतका शृङ्ग चलाते हैं, तुम आज हमारे साथ युद करो ॥ ५६ ॥ वानरराज सुन्नीवजीके वीरता धीरता युक्त ऐसे वचन सुनकर राक्षस ज्ञार्दूछ कुंभकर्ण बोछा ॥ ५७ ॥ तुम प्रनापति ब्रह्माजीके पोते और ऋक्षराज वानरके पुत्रहो विशेष करके तुममें धीरता और पौरुषहै; इसीछिये तुम ऐसा गर्जन करतेहो ॥ ५८॥ तिसके पीछे वानर राज सुग्रीवजीनें राक्षसराज रावणके छोटे श्राता कुंभकर्णके ऐसे वचन सुनकर, उस पर्वतके शिखरको दुमाय कुंभकर्णके ऊपर चलाया, वज्र और अश्निके समान वह शैल शृङ्क कुंभकर्णकी छातीमें लगा ॥ ५९ ॥ परन्तु वह पर्वतका शृङ्ग कुंभकर्णकी बड़ी छातीमें लगकर सहसा चूर्ण होगया, तिसके चूर्ण होंनेसे वानरगण शोकित हुए और राक्षस गण आनं-दके मारे सिंहनाद करने छगे ॥ ६०॥ शैछ शृङ्गकी ताड़नासे कुंभकर्ण अत्यन्त कुपित हुआ वह मुख फैलायकर सिंहनाद करने लगा। इसके उपरान्त क्षण कालमें विजलीकी समान प्रकाशमान शूल ग्रहणकर व

घुमाय उसनें वानर रीछोंके पति सुत्रीवजीका प्राण संहार करनेंके छिये उनके ऊपर चलाया ॥ ६१ ॥ कि इतनेहीमें पवनकुमार हनुमानजीनें मुर्छोसे जाग अति वेगसे उछलकर कुंभकर्णकी भुजा ओंके चलाये सुवर्णकी मालासे शोभित और पैने उस शूलको दोनों बाहोंसे पकडकर तोड **खाला ॥६२ ॥ महावीर हनुमानजीने सौ भारके वने हुए उस काले लोहेके** ज्ञूलको अपनी जांच पर रखकर लीला पूर्वक तोड़ डाला जिसको देखकर वानरोंके आनंदकी सीमा न रही ॥ ६३ ॥ हनुमानजीसे शूलको टूटा हुआ देखकर वानरोंकी सैना आनंदसे सिंहनाद करती हुई आगेको धाई॥ ६४॥ त्रासितहोकर राक्षसभी युद्ध करनेंसे विमुख होगये, उनको देखकर वानर गण हर्षितहो वारंवार सिंहनाद करने लगे, और शूलको टूटा हुआ देखकर हनुमानजीकी बड़ाई करनें छगे॥ ६५॥ राक्षसपति महावलवान कुंभकर्ण शुलको इस प्रकारसे टूटा हुआ देखकर अत्यन्त क्रोधित हुआ और छं-काके समीप स्थित मलयाचलका एक शृङ्ग उखाड़कर सुग्रीवजीके निकट आय उसने इनके ऊपर प्रहार किया ॥ ६६ ॥ वानरोंके राजा सुत्रीवजी उस पर्वतके शृङ्गोंसे अत्यन्त घायल और चेतना रहित होकर पृथ्वीमें गिर पड़े उनको मूर्छित होकर पृथ्वीमें पड़ा देख निशाचरगण आनंदसे सिंहनाद करनें छगे ॥ ६७॥ उसके उपरान्त प्रचंड पवन जिस प्रकारसे वादलोंको उड़ा कर ले जाता है वैसेही कुंभकर्ण अद्भुत वीर्यवान घोर पराक्रमकारी वानरेन्द्र सुशीवके निकट आय उनको काखमें द्वाय **उडा छे च**छा ॥ ६८ ॥ उस कालमें सुमेरु पर्वतकी समान आकारवाला कुंभकर्ण, महामेचकी समान सुत्रीवजीको ग्रहण करके बड़े ऊँचे शुङ्गोंसे युक्तं चलते हुए मेरु पर्वतकी समान शोभायमान होनें लगा॥ ६९॥ और वानरराज सुत्रीवजीको पकड़ा हुआ देलकर देवता छोग अत्यन्त विस्मितहो अनेक प्रकारसे शोकका जताने वाला हाहाकार शब्द करनें छगे और वीरश्रेष्ठ राक्षसेन्द्र कुंभकर्ण उन समस्त शब्दोंको श्रवण करता हुआ निज्ञाचरोंसे बड़ाई पाता छंकाको चला ॥ ७० ॥ इन्द्रकी समान वीर्यवान इन्द्रका शाञ्च कुंभकर्ण उस समय इन्द्रकी समान वानरोंके स्वामी सुत्रीवजीको पकड़कर मनमें निश्चय करता हुआ कि, इस सुत्रीवके मरने पर रामचंद्र व छक्ष्मणके सहित समस्त वानरोंकी सैना अपने आप मर

जायगी ॥ ७१ ॥ उस समय इधर उधर भागती हुई वानरोंकी सैनाको निहार और कुंभकर्णसें पकड़े हुए सुत्रीवजीको देख वानर ॥ ७२ ॥ पवन कुमार वडे बुद्धिमान हनुमानजी अपने मनमें चिन्ता करनें लगे; कि सुत्रीवजी तौ इस भांतिसे पकडे गये अव हमको क्या करना उचितहै॥७३॥ इस समय जो कुछ करना उचितहै, हम वही समस्त पूर्ण करनेंके निमित्त पर्वताकार देह धारण करके निश्चयही निशाचर कुंभकर्णका संहार करेंगे॥ ७४॥ हम देखते हैं कि हमारे हाथके मूका लगनेंसे युद्धमें कुम्भकर्णका सब शरीर फट जायगा और वह मरजायगा तब वानरराज सुत्रीवजीके समस्त वानरोंके आनंदकी सीमा न रहेगी ॥ ७५ ॥ अथवा हमारी इस प्रकारकी सहायताका क्या प्रयोजनहै १ यह वानरराज सुप्री-नजी यदि असुर व संपाँके सहित देवता छोगोंसे पकड़े जाँय तथापि यह अपने आपहीसे अपनेको छुटाछेंगे॥ ७६॥ ऐसा जान पड़ताहै कि पर्वतके प्रहारसे अत्यन्त चोट खानेंके कारण इन सुत्रीवनीका ज्ञान छोप हुआ दोगा, इसी कारणसे स्वयं जो कुम्भकर्णसे रणस्थलमें वह पकडे गये हैं,॥७७॥इस बातको अवतक नहीं जान सकेहैं हमको निश्चय है कियह मामा सुत्रीवजी इसी सुहूर्तमें चेतनाको पाय अपना और वानर गणोंका जिस्से मंगल होगा उसकी चेष्टा करेंगे ॥ ७८ ॥ और जो अवश्यही हम महा वलवान सुत्रीवजीको ऐसे कष्टसे छुटादें तो इनकी निरंतर कीर्त्तिका नाश होगा; और इसही कारणसे हमारे साथ अनवनाव होजानाभी संभव है ॥ ७९ ॥ इसिछिये हम क्षणभर परखकर इन ज्ञान्नसे छुटे हुए वीरका पराक्रम देखें । और इतते इस भागी हुई वानरोंकी सेनाको सम-झावें बुझावें ॥ ८० ॥ पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकारकी चिन्ता करके इस वड़ी भारी वानरोंकी सेनाको किर समझा बुझाकर स्थापित करनें छगे ॥ ८९ ॥ इस ओर कुम्भकर्ण उन दीप्तिमान महा वानर सुत्री-वजीको यहण करके विमान, मार्ग, यह, और फाटको पर बैठे हुए राक्षसी करके उत्तम पुष्पोंकी वर्षासे पूजितहो छंकामें प्रवेश करता हुआ।। ८२।। तब अक्षत चंदन युक्त जलकी वर्षांसे धीरे २ सींचे जानेंके कारण और मार्गकी शीतलताई लगनेंसे धीरे २ महा बलवान सुत्रीवजीकी सूर्छो जागी ॥ ८३ ॥ इस प्रकारसे वह महा वळवान सुग्रीवजी बहुत कष्टसे

वेतना पाय अपनेको छंकापुरीके मार्ग वीच उस महा बळशाळी कुम्भकर्ण की बाहोंमें फँसा देख विचार करनें छगे ॥ ८४ ॥ कि इस प्रकारसे जब यह हमको पकड़े हुए हैं तब हमसे क्या होसकताहै । जो कुछभीहो आज इस अवस्थामें भी हम ऐसा कार्य करेंगे कि जिस्से वानर गणोंका मंगल और हितकारी कार्य सिद्ध हो ॥ ८५ ॥ यह विचारकर महा बळवान मुग्रीवर्जीनें तीखे दांत और नखेंकि आघातसे अति शींत्रता पूर्वक कुम्भ-कर्णकी नाक काट डाली, व दोनों कानभी साफ उडादिये । और अपने पावोंके तीक्ष्ण नखोंसे उसकी दोनों वगर्छे चीर फाड़ डार्छी ॥ ८६ ॥ उस समय नाक कानके कटजानेंसे नख औ दांतोंसे अली भांति विदीर्ण होनेंसे और सर्वोङ्ग रुधिर द्वारा भीवजानेंसे ड्राम्सकर्णने अत्यन्त कोवित होकर सुरीवर्जीको पृथ्वीपर पटक दिया और उनको पीसमें छगा ॥ ८७ ॥ परन्तु वानरराज सुत्रीवजी उस भयंकर बळवान कुम्भकर्ण करके पीसे जाकर व और दूसरे राक्षस लोगोंसे सर्व प्रकार मार खाकरभी गेंदकी समान छुढ़कते हुए झटपट बडे वेगसे आकाशको उछछगये और श्रीरा-मचन्द्रजीके निकट आयकर खड़े हुए ॥ ८८ ॥ उस कारूमें महा बळवान् कुंभकर्ण नाक कान विहीन होकर रुधिर उगलता हुआ बहुत सारे झर-नोंसे युक्त पर्वतराजकी समान शोभायमान होने लगा ॥ ८९॥ रुधिरसे भीगा हुआ भयंकर रूप और बड़े आकारवाला रावणका छोटाभाई कुम्भकर्ण रुधिर उगलता हुआ शोभित हुआ॥ ९०॥ महावीर कुंभ-कर्णका आकार नीले अंजनकी समान काले रंगकाथा, सन्ध्या फूलनेंके रंगसे रॅंगे हुए मेवकी समान उसकी श्लीभा अनुपमथी; ऐसे आति भयंकर रूप निज्ञाचरनें फिर युद्धभूमिमें चलनेंके लिये अभिलाप किया॥९१॥ वानरराज सुत्रीवजीके चले जानेंपर रोद मुर्ति इन्द्रका शञ्च कुम्भ-कर्ण दूसरी वार रणभूमिकी ओरको दौड़ा और अपनेको आयुध-हीन विचार कर एक मुद्रर इसनें ग्रहण किया ॥ ९२॥ इसके उपरान्त वह महाबंछवान राक्षस कुंभकर्ण सहसा छंका पुरीसे निक्छ प्रलय समयके अग्नि जिस प्रकार प्रजा गणोंको भस्म करतेहैं, वैसेही वानरोंको भक्षण करने लगा॥ ९३॥ मीस रुधिरका लालची कुंभकर्ण भूंखा हुआथा इस कारणसे मोहके मारे ज्ञानहीन होकर उत्र

वानरोंकी सैनामें प्रवेश करके, उसनें वानर राक्षस, पिशाच या राछेंामें जिसको पाया ॥ ९२ ॥ वह वीर कुंभकर्ण कोधके मारे एक दो तीन या इस्से अधिक वानर गणोंको राक्षसोंके सहित एक हाथसे उठाय अपने मुखमें डालनें लगा ॥ ९५ ॥ उस समय वसा ( चरवी ) और रुधिरकी धारा वहनेंसे उसका इारीर भींग गया, वानर गण पर्वतके शुङ्गोंसे उसको प्रहार करते जातेथे, तथापि उसनें वानरोंको भक्षण करनेंमें कोई कसर नहीं रक्ली ॥ ९६ ॥ इस प्रकारसे कुंभकर्णके कोधमें भरकर वानरोंके भक्षण करते दौडूने पर वानरगण भक्ष्यमान होकर श्रीरामचंद्रजीकी शर-णागतमें गये ॥ ९७ ॥ इस ओर कुंभकर्ण, सात, आठ, वीस, तीस वानरोंको अपने हाथोंसे पकड़ २कर उनको अपने पेटमें डालता हुआ रणभूमिमें दौड़-ने छगा ॥ ९८ ॥ इसके उपरान्त मेद, चरबी और रुचिर अंगोंमें छगाये तीक्ष्ण दांत वाला कुंभकर्ण दोनों कानोंके शेषमें आंतोंकी माला पहरे महा प्रख्यमें बढ़े हुए कराल मुर्ति कालकी समान वानरोंकी सैनापर शुल चलानें लगा ॥ ९९ ॥ उसी समयमें गोहके चर्मसे बनाहुआ अंग्रलित्राण ( गुरुताना ) पहरे वीर वेषधारी शत्रुकी सैनाका नाज्ञ करने वाले सुमित्रा कुमार रुक्ष्मणजी युद्ध करनेंके रिये आये ॥ १०० ॥ वीर्यवान रुक्ष्मण-जीनें कुंभकर्णके शरीरमें सात बाण मारकर फिर औरभी बाण यहण करके उसके ऊपर छोड़े ॥ १०१ ॥ कुंभकर्ण उन अस्त्रोंके प्रहारोसें पीडित हो उन बाणोंको हाथोंसे पकड २ अपने विक्रम प्रभावसे खंड२ करके फेंक दिये यह देख सुमित्राजीके आनंद बढानेवाछे बळवान छक्ष्मणजीनें महा कोप किया ॥ १०२ ॥ पवन जिस प्रकार संध्या समयके मेघको उड़ार्ने जाताहै वैसेही कुंभकर्णके सुवर्णमय शुभ शुक्क कवचको छक्ष्मणजीनें बाणोंसें रूंध दिया ॥ १०३ ॥ उस कालमें नीले अंजनकी समान कुंभ-कर्ण सुवर्णभूषित बाणोंसे पीड़ित होकर मेघमाला घिरे हुए सूर्यभग-वानकी समान शोभायमान होनें छगा ॥ १०४ ॥ तिसके पीछे राक्षस वीर कुंभकर्ण मनुजवीर छक्ष्मणजीसे मेचकी समान गंभीर स्वरसे निरा-दरके प्रगट करने वाले वचन कहनें लगा ॥ १०५ ॥ जिसनें संप्रामभूमिमें यमकोभी सरलतासे जीत लियाहै, उस कुंभकर्णके साथ निर्भय युद्ध करेंक तुमनें आज बड़ी भारी वीरता प्रकाशकी ॥ १०६॥ जिस समय

हम अस्त्र शस्त्र धारण करके साक्षात मृत्युकी समान घूमतेहैं, उस समय हमारे साथ युद्ध करना तो एक ओर रहे, जो हमारे सामने उस समय खड़ाभीहोजाय, वही धन्यवाद देनेंके योग्यहै ॥ १०७ ॥ कारणिक सब ओरसे देवताओंके बीचमें घिरे हुए ऐरावत हाथीपर सवार देवराज इन्द्रभी पहले कभी रणभूमिमें हमारे सामनें टिकनेको समर्थ नहीं हुए ॥ १०८॥ परन्तु हेळक्ष्मण! तुमनें बाळक होंने परभी आज अपने बळ और पराक्रमसे हमको सन्तुष्ट कर दियाहै, इसलिये हम तुम्हारी अनुमति लेकर रामचंद्रके निकट जानेका अभिलाप करतेहैं ॥ १०९॥ हम संग्राम भूमिमें तुम्हारे वीर्य बल और उत्साहसे परम संतोषको प्राप्त हुएँहैं; इस कारण तुम्हैं छोड़कर अब हम रामकेही मार डालनेंकी इच्छा करतेहैं कारणिक उसके मारे जानेंपर सैना सबही मरजायगी॥ ११०॥ राम-चंद्रके मर जानेपर बचे बचाये जो कोईश्री समरमें टिके रहेंगे, हम अपने प्रचंड वलसे युद्ध कर उनके मानकोभी मथ डालेंगे॥ १११॥ जब कुंभ-कर्णने स्तुति युक्त और बोर यह वचन कहे तौ सुमित्राके पुत्र छक्ष्म-णजी हँसते हुए यह वचन बोले॥ ११२॥ हेवीर। तुमने जो इन्द्रादि देवताओंसे असद्य पराक्रम पायाहै, वह सत्यहै, और हमने आज तुम्हारा वह पराक्रम सत्य देखा ॥ ११३ ॥ और श्रीरामचंद्रजीको जो तुमने पूछा यह द्शरथकुमार श्रीरामचंद्रजी अचल पर्वतकी समान विराजमानहो रहेहैं। यह सुन छक्ष्मणजीका अनादर कर वह निज्ञाचर चला॥ ११४॥ महाबलवान कुंभकर्ण लक्ष्मणजीको छोड़ पृथ्वीको कंपायमान करता हुआ श्रीरामचंद्रजीके सन्मुख दौड़ा ॥ ११५ ॥ इसके उपरान्त दशरथ कुमार श्रीरामचंद्रजीने चोर अख्रोंका प्रयोग करके कुंभकर्णके हृदयको ताककर उसमें तीले वाण मारे ॥ ११६॥ राक्षस कुंभकर्ण श्रीराम-चंद्रजीके वाणोंसे विधकर सहसा उनकी ओर धाया । उस समय कुंभकर्णका ज्ञारीर कोधके मारे फडकने लगा॥ ११७॥ राक्षसश्रेष्ट कुंभकर्ण रणभूमिमें श्रीरामचंद्रजीके वाणोंसे विधकर श्रीरामचंद्रजीको छोड क्रोधके मारे वानरोंको तित्तर वित्तर करता हुआ धाया ॥ ११८॥ इसी समयमें श्रीरामचंद्रजीके छोडे हुए मोरपंखोंसे शोभित उन समस्त बाणोंके कुंभकर्णकी छातीमे घुसजानेसे इस कुंभकर्णकी हाथसे गदा छुट कर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ११९ ॥ वह कुंभकर्ण औरभी जितने हथियार लगाये था वहभी सब पृथ्वीपर गिरपडे इस प्रकारसे जब उस महाबलवा-न कुंभकर्णने अपनेको आयुधहीन देखा॥ १२०॥ तब उसने मूकों और हार्थीके चपत लगायर कर बड़ाभारी युद्ध आरंभ किया जिस प्रकार पर्व-तसे झरने गिराकरतेहें वैसेही कुंभकर्णका रुधिरसे भीगाहुआ शरीर वाणो से अतिविद्ध होनेके कारण रुधिरके धाराओंको छोड़ने लगा अर्थात् उससे रुधिरकीधारें निकलने लगीं॥ १२१॥ उस समय वह वीर तीक्ष्णकोप और रुधिरकी गंधसे मुर्छित होकर वानर राक्षस और रीछोंकों भक्षण करता हुआ दौड़ने लगा॥१२२॥इसके उपरान्त यमराजके समान भयंकर पराक्रमकारी बलवान कुंभकर्णनें एक पर्वतका शृङ्क उलाड श्रीरामचंद्रजीके मारनेको चलाया परन्तु रघुनंदन श्रीरामचंद्रनी फिर धनुष चढायकर सीधे चलने वाले सात बाणोसे बीचमेंही उस पर्वतके शृङ्गको संंड २ कर देते हुए॥ १२३॥ तिसके उपरान्त धर्मात्मा भरतजीके बडे भाई श्रीराम-चंद्रजीनें सुवर्णकी फोंक लगे हुए सणोंसे उसका बड़ा भारी कवच काट कर फेंक दिया ॥ १२४ ॥ अपनी कांतिसे मेरु पर्वतके शिखरकी समान प्रकाशमान वह कवच पृथ्वीपर गिरा, और दो शत २०० वानर उसके नीचे दबगये ॥ १२५ ॥ उस समय धर्मात्मा लक्ष्मणजी स्वस्थ मनसे कुंभकर्णके वध करनेंको बहुतसे उपाय सोचते विचारते श्रीरामचंद्रजीसे बोले ॥ १२६ ॥ हे महाराज ! कुंभकर्णको इस समय वानर और राक्ष-सोंका कुछभी भेद ज्ञान नहीं है, देखिये ! यह रुधिरकी गन्धसे मतवाला होकर अपनी पराई दोनों सैनाके वीरोंको पकड़ २ कर खा रहाँहै॥१२७॥ हे राजन ! इस्से वानरश्रेष्ठगण इसके ऊपर चढ़ जानें; और प्रधान यूथ-पति इसके ऊपर चढ़कर इसको चारों ओरसे वरे रहें ॥ १२८ ॥ इस्से यह दुर्भति राक्षस वानरोंके बोझसे अत्यन्तही पीडितहो पृथ्वीपर घूमता हुआ और वानरोंको संहार नहीं कर सकेगा ॥ १२९ ॥ बुद्धिमान राज कुमार छक्ष्मणनीके ऐसे वचन सुनकर महाबलवान वानरगण कुंभक-र्णके उपर चढ़ गये ॥ १३० ॥ परन्तु वानरोंके चढ़नेंपर कुंभकर्णनें अत्यन्त पीड़ितहो हाथी जिस प्रकार अपने ऊपर चढनेंवालेको गिराताहै

ऐसेही गरदन कंपायमान करके वानरोंको गिरा दिया ॥ १३१ ॥ वान-रोंको गिरा हुआ देखकर श्रीरामचंद्रजी "कुंभकर्ण कोधित हुआहै" यह विचार उत्तम धनुष वाण धारण कर सहसा उठ खड़े हुए॥ १३२ ॥ तव मारे कोधके लाल नेत्रकर नेत्रोंसे मानों भरमही करतेहुए श्रीरामचंद्रजी उसके ऊपर अतिवेगसे देोड़े ॥ १३३ ॥ और कुंभकर्णके बलसे पीड़ित हुए उन यूथपति वानरोंको हर्षित कराया ॥ १३८ ॥ महावीर श्रीरामर्च-द्रजीके हाथमें हट प्रत्यंचा सहित सुवर्णके वेल बूटेसे बना हुआ घराष और कंधेपर उत्तम बाणोंसे भराहुआ तरकका लगाथा, वह श्रीरामचंद्रजी वानर लोगोंको समझाते बुझाते कुंभकर्णके साथ युद्ध करनेंके लिये आगे बढ़े ॥ १३५ ॥ महाबळवान वीरधुरीण श्रीरामचंद्रजीके चळनेंपर रुक्ष्मणजी उनके पीछे २ चर्छ और परम दुर्जय वानर गण उनको चारों ओरसे घरे हुए गमन करनें लगे ॥ १३६ ॥ इस प्रकार गमन करते हुए दश्ररथकुमार श्रीरामचंद्रजीनें, रुधिरसे शरीर भीगे महाबळवान महावीर्य किरीटघारी, शञ्चनाशी कुंभकर्णको देख पाया ॥ १३७ ॥ इसके संगमें असंख्य राक्षसोंकी सैनाथी, वह कोघसहित वानरोंकी सैनाको खोजतम फिरताथा, जिस प्रकार दिगपाल इस्ती कोधित होताहो; वैसेही यह राक्षस वीर सबको व्याकुछ कर रहाथा ॥ १३८ ॥ उसका आकार विन्ध्या-चल और मन्दराचल पर्वतकी समान था सुवर्णका बाजू वह पहरेहुएथा, उसके मुखसे अनिवारित रुधिरकी धारा गिर रहीथी जिसके देखनेसे वह वर्षा काळीन मेघकी समान जान पड़ताथा ॥१३९॥ जीभसे अपने रुधिर लगे दोनो गलफडोंको कुंभकर्ण वारंवार चाट रहाथा, वह यमराजकी समान आकार धारण किये बराबर वानरोंकी सैनाका संहार कर रहा था ॥ १४० ॥ पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीनें प्रन्वित अग्निकी समान उस उत्र मूर्तिवाले राक्षस कुंभकर्णको देख अपने घनुष पर टंकारदी॥१८१॥ परन्तु राक्षसश्रेष्ठ कुंभकर्ण उस धनुषकी टंकारको नही सहन करसका वरन वह दूना कोघकर श्रीरामचंद्रजीके सन्मुख दौड़ा ॥ १४२ ॥ इसके उपरान्त भुजगराजसदृश बाहुयुगळशाळी श्रीरामचंद्रजी कुंभकर्णको पवनसे उठायेहुए मेचकी समान आताहुआ देखके कहने छगे॥ १४३॥ हे राक्षसपित ! तुम विषाद न करो ! यह देखो हम धनुष हाथमें 167 .

लिये खडे हुएहैं। इमकोही राक्षसोंके कुलका अंत करनेंवाला राम जानो हे बीर! तुम इसी मुहूर्तमें जीवविहीन होगये ॥ १८८ ॥ श्रीरामचंद्रजीके ऐसा कहेंने पर" यही रामचंद्रहें" ऐसा जानकर कुंभकर्ण विकट स्वरसे हँसता हुआ क्रोधके मारे वानरोंकी सैनाको भगाता श्रीराम-चंद्रजीके सन्मुख दौड़ा ॥ १४५ ॥ इसके उपरान्त सब वनवासी वान-रोंके हृदयिवदारण करता, मेघके गर्जनकी समान विकट भयंकर स्वरसे हँसता हुआ ॥ १४६ ॥ महातेजस्वी कुंभकर्ण श्रीरामचंद्रजीसे बोला, हमको, विराध-कबन्ध खर अथवा मारीच मनमें न समझ छेना हम कुंभकर्ण आयेहैं॥१४७॥हमारा यह काले लोहेका बना हुआ बड़ा भारी मुद्गर देखो हमने इस्सेही पहले देवता और दानव लोगोंको जीत लिया है ॥ १४८ ॥ इमको नाक कान हीन हुआ जानकर तुम हमारा निरा-दर मत करना, कारणिक नासिका और कान कटजानेंसे इमको कुछभी पीड़ा नहीं हुईहै ॥ १४९ ॥ हेपापरहित इक्ष्वाकुशार्द्छ। तुम हमारे शरीर पर पहले अपना बल वीर्थ दिखाओं तिसके पीछे तुम्हारा विक्रम और पौरुष देखकर इम तुमको भक्षण करेंगे ॥ १५० ॥ कुंभकर्णके वचन सुनकर रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें फोंकलगेहुए बाण उसके ऊपर चलाये, परन्तु वज्रकी समान वेगवान उन सब वाणोंके लगनेंपरभी देवताओंका शञ्च कुंभकर्ण कुछभी दुःखी या चलायमान नहीं हुआ॥ १५१॥ जिन बाणोंसे और दूसरे राक्षस मार डाले गये और वानर श्रेष्ठ वाली मारागया. वही वजकी समान बाण कुंभकर्णके शरीरमें कुछभी व्यथा उपनानेंको समर्थ नहीं हुए ॥ १५२ ॥ इन्द्रके शत्रु कुंभकर्णनें पानीकी धाराके समान वह समस्त बाण अपने शरीरमें धारण करके अति उत्र वेगवाले मुद्गरके प्रहारसे श्रीरामचंद्रजीके सब बाणोंका वेग निवारण कर दिया ॥ १५३ ॥ इसके उपरान्त कुंभकर्ण जिस्से देवताओंकी सैनाभी भागगईथी उसी रुधिर लगे हुए उत्र वेगवान मुद्ररके प्रहारसे बड़ी भारी वानरोंकी सैनाको भगानें छगा ॥ १५८॥ यह देखकर श्रीरा-मचन्द्रजीनें वायव्य नामक श्रेष्ठ अस्त्र ग्रहणकर कुंभकर्णके ऊपर चलाय उस्से मुद्ररके सहित उसकी बांह काटडाछी और कुंभकर्णभी वांह कट जानेंसे कठोर शब्द करनें छगा॥ १५५॥ पर्वतके शृङ्गकी समान मुद्रर

युक्त श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे कटाहुआ वह हाथ वानरराज सुग्रीवजीकी सैनामें गिरा, कि जिस्से बहुतसी वानरोंकी सैना दवकर मरग-ई ॥ १५६ ॥ भागे हुए और वचे वचाये देहमें पीड़ा पाय वानर गण व्याकुल वदनसे एक बगल खड़ेहो मनुष्योंमें इन्द्र श्रीरामचन्द्रजी और राक्ष-सोंमें इन्द्र कुंभकर्णका चार संग्राम देखनें छगे ॥ १५७ ॥ इसके उपरान्त बड़े भारी खड़्नसे कटे हुए पर्वतकी समान श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे हाथ कटा हुआ कुम्भकर्ण दूसरे हाथसे एक वृक्ष उखाड़कर नरेन्द्र श्रीरामचं-द्रजीकी ओर दौड़ा ॥ १५८ ॥ परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णसे चित्रित ऐन्द्रास्त्रसंयोजित बाणसे ज्ञालवृक्षके सहित सर्पके ज्ञारीरकी समान चढ़ा उतार ऊपरको उठा हुआ उसका वह हाथभी काट डाला ॥ १५९ ॥ कुंभकर्णकी पर्वतकी समान उस कटी हुई भुजाने चेष्टाहीन हो पृथ्वीपर गिर तडपते हुए वृक्ष पर्वत और वानर राक्षसोंको चूर्ण कर डाला ॥ १६०॥ तिसके पीछे श्रीरामचन्द्रजीनें उस राक्षसको फिरभी सिंहनाद करके आते हुए देख दो तीले अर्द्ध चन्द्रवाण ग्रहण करके उसके दोनों पांव काट-डाले ॥ १६१ ॥ उसके वह दोनों पांव दिशा, विदिशा, पर्वतोंकी ग्रुफा, समुद्र छंका और वानर व राक्षसोंकी सैनाको शब्दायमान करते हुए पृथ्वीमें गिरे ॥ १६२ ॥ जैसे अन्तरिक्षमें राहु चन्द्रमाको त्रास करनेंके लिये दौड़ताहै वैसेही हाथ पांव कटा कुंभकर्ण उस समय घोड़ेके मुखकी समान अपना मुख फैलाय शब्द करता हुआ आकाश मार्गसे होकर सहसा श्रीरामचन्द्रनीकीओर दौड़ा ॥ १६३ ॥ कुंभकर्णको इस प्रकारसे आता हुआ देखकर रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीनें सुवर्णके फोंक छगेहुए वाणोंसे उसका मुख पूर्ण कर दिया, तव वाणोंसे समस्त मुख पूर्ण हो जानेंके कारण कुंभकर्ण कुछभी नहीं बोल सका और सूक्ष्मसा शब्द करके सूर्छित हो गया ॥ १६८॥ तिसके पीछे श्रीरामचंद्रजीनें सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान दीप्तियुक्त, ब्रह्मदंड और कालदंडकी सहश शत्रुओंको नाश करनेवाला अति तीक्ष्ण सुन्दर फोंकलगा प्रचंड पवनके वेगकी समान ऐन्द्र नामक बाण लिया ॥ १६५ ॥ जिसमें कि हीरे और सुर्वणकी फोंक लगीथी, प्रदीत सूर्य अग्निके समान प्रकाशित, और इन्द्रके वज्रकी तुल्य वेगवाला

यह बाण निज्ञाचर कुंभकर्णके ऊपर चलाया ॥ १६६ ॥ श्रीरामचंद्रजीकी भुजाओंसे चलाहुआ वह बाण अपनी प्रभासे प्रकाशित कराता हुआ धुंआरहित अग्निकी समान भयंकर दुईानहो, इन्द्रवत्रकी समान विक्रमकारी **उस राक्षसके ऊपर पहुंचा ॥**१६७॥ जिसप्रकार पूर्वकालमें पुरन्दर इन्द्रजीनें वृत्रासुरका मस्तक काट डालाथा वैसेही हिलतेहुए दोक्कंडलोंसे शोभाय-मान दांत निकलाहुआ कुंभकर्णका मस्तक पहुंचतेही उस बाणने काट-डाला ॥ १६८ ॥ उसकालमें कुंभकर्णका कुंडल्हीन बड़ा भारी मस्तक सूर्यके उदय होनेसे मछीन हुए आकाशमें टिके चन्द्रमाकी समान शोभा-यमान हुआ।। १६९।।राक्षस कुंभकर्णका पर्वतकी समान मस्तक श्रीरामचं-द्रजीके बाणसे कटकर जब छंकाके कोटकी भीत सैना निवास स्थान और प्राकारपर जैसेही गिरा, कि **उसके गिरतेही धमाकेसे यह ढह प**ड़े ॥१७०॥ हिमालयकी समान बड़े आकारवाले उस राक्षसका धड़ समुद्रमें जायकर गिरा, और बड़े २ याह, मीन, सर्पगण, और पृथ्वीकोभी मार्दित करता हुआ जलमें डूनगया ॥ १७१ ॥ देवता और ब्राह्मण लोगोंके शञ्च महाबल-वान उस कुंभकर्णके रणभूमिके मध्य मारे जानेंपर पृथ्वी और समस्त पर्वत कंपायमान होनेलगे और देवतालोग हर्षके मारे कठोर सिंहनाद करनेंछगे ॥ १७२ ॥ आकाशमें टिके हुए देव, देवर्षि, पन्नग, गरुड़, गुह्मक यक्ष और गन्धर्वगणोंके सहित समस्त प्राणीही श्रीरामचंद्रजीका पराक्रम देखकर परम प्रसन्न हुए ॥ १७३ ॥ राक्षसराज रावणके चिन्ताज्ञील बन्धुवान्धवगण कुंभकर्णके ऐसे दारुण वधसे अत्यन्त दुःखीहो जिसप्रकार मृगराजिंसहको देख हाथी भागतेहैं वैसेही श्रीरामचंद्रजी और वानरोंको देखकर शब्द करते हुए भागनें छगे ॥ १७४ ॥ उसकालमें श्रीरामचंद्रजी देवता छोगोंके काल स्वरूप कुंभकर्णका संयाम भूमिमें संहारकर अपनी सेनाके बीचमें बैठे राहुके मुखसे छूटे हुए सूर्यकी समान शोभायमान हुए ॥ १७५ ॥ उस भयंकर बळवान शुक्के मारे जानेपर हर्षके मारे वानर लोगोंके मुख कमलके फूलकी समान खिलगये और वह सब उस समय जगत् पूज्य श्रीरामचंद्रजीकी पूजा करनेछगे॥ १७६॥

सक्जंभकर्णसुरसैन्यमर्दनंमहत्सुयुद्धेषुकदाचना

## जितम् ॥ ननंदहत्वाभरताय्रजीरणेमहासुरं वृत्रमिवामराधिपः॥ १७७॥

अमरराज इन्द्रजी महाअसुर वृत्रासुरका संहारकरके जिस प्रकारसे आनं-दित हुयेथे वैसेही भरतजीके बड़े श्राता श्रीरामचद्रंजीनें जो कभी किसीसे महारणमें नहीं हाराया उस देवताओंकी सैनाके मईन करनेवाले कुंभक-णंका नाशकरके परम हर्ष प्राप्तिकया ॥ १७७ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये भाषानुवादे कात्यायनकुमारपंडितज्वालाप्रसाद मिश्रकृते सप्तपष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अष्टषष्टितमः सर्गः ॥

कुंभकर्णहर्तद्वाराघवेणमहात्मना ॥ राक्षसा राक्षसेद्रायरावणायन्यवेदयन् ॥ १ ॥

कुंभकर्णको महाबळवान श्रीरामचंद्रजीसे मराहुआ देखकर राक्षस छोगोंने राक्षसोंके स्वामी रावणके समीप जाकर निवेदन किया ॥ १ ॥ हे राजन्। कालकी समान आपके श्राता कुंभकर्ण कालधर्म संयुक्त हुए प्रथम रणभूमिमें पहुंचतेही पहुंचते उन्होंनें समस्त वानरोंकी सैनाको भगादिया और जब वानरगण उनके निकट आये तो सहस्रों छक्षोंको उन्होंने खा छिया ॥ २ ॥ इस प्रकार एक मुहूर्त भरतक सबको संतापितकर और आपभी संतप्त हो फिर वह कुंभकर्णश्रीरामचंद्रजीके तेजसे आपही बुझ गये उनका मस्तकविहीन देह (रुण्ड) भयंकर दर्शनवाले समुद्रमें प्रवेदा करगया ॥ ३॥ उनका नाक कान विहीन रुधिरसे सनाहुआ पर्वतकी समान मस्तक छंकाके द्वारको रूपे हुए डटा हुआहै ॥४॥ अधिक क्या कहे तुम्हारे श्राता कुंभकर्णको श्रीरामचंद्रजीके बाणोंसे पीड़ित और हाथ पाँव रहित होकर दावानल्से भस्म हुए वृक्षकी समान अनावृत देहसे प्राण त्याग करनें पड़े हैं ॥ ५ ॥ महाबळवान कुंभकर्णको रणभूमिमे मरा हुआ सुनकर रावण शोकसे संतापित हो मूर्छी खाय पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ उस देवान्तक नरान्तक त्रिशिरा और आते-काय यह सब अपने चचाके मरनेंका समाचर पाय शोकसे आतुर रोंनें

लगे ॥ ७ ॥ महोद्र और महापाइर्व यह अपने सौतेले भाईको सरल कर्मकारी श्रीरामचंद्रजीक हाथसे नष्ट हुआ सुनकर शोकसे अत्यन्त अधीर होगये ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त राक्षसश्रेष्ठ रावण वडे कप्टसें चेतना पाय कुंभकर्षके मारेजानेसे इन्द्रियोंकी व्याकुछताके वज्ञ दीनभावसे विलाप करताहुआ कहनें लगा ॥ ९ ॥ हावीर! हा शञ्जगर्वलर्वकारी हा महाबळवान।हा कुंभकर्ण। प्रारब्धके वश तुम हमको छोड़कर यमराजके भवनको चले गये ॥ १० ॥ हा महाबलवान्! तुम हमारे और व हमारे बन्धु बान्धवोंके हृदयमें गडे हुए फलके निनाही उसाडे हम सबको छोड़ श्रुकी सैनाको भगाय अकेले ही कहांको चले गये ﷺ॥१९॥ हा वीर! तुम हमारे दिहेने हाथथे इसी कारणसे हम सुर या असुर छोगोसे भय नहीं करतेथे परन्तु आज इम अपनी उस बांहके गिरनेंसे छोप होनेके निकट पहुंचगये ॥ १२ ॥ हाय। जिस कालके समयकी अग्निके समान वीरनें देवता और दानव गणोंका भी गर्व खर्व कियाथा सो एक दशरथकुमार रण भूमिमे किसप्रकारसे उसको मार डालने के अर्थ समर्थ हुआ ॥ १३ ॥ हा वज्रकी चोट खानेंपरभी जिसको कुछ पीडा नहीं ज्ञात होतीथी वही वीर किस प्रकारसे आज रामचंद्रके वाणसे पीड़ितहो पृथ्वीपर शयन कररहा है ॥ १४॥ हा ! यह देखो भइया ऋषि छोगोर्के साथ आकाशमें टिके हुए देवता गण तुमको रणमें मराहुआ देखकर हर्षके मारे सिंहनाद कर रहे हैं ॥ १५ ॥ इम निश्चय जानते हैं कि वानरगण अवसर पायकर आज ही छंकाके द्वार और दुर्गपर चढ़ आवेंगे ॥ १६॥ हमको अब राज्यसें क्या प्रयोजन है और हम सीताको भी अब छेकर क्या करेंगे कारण कि कुंभकर्णविहीन होकर अब हम जीवन धारण करनेंका भी अभिलाष नहीं करते ॥ ९७ ॥ हम यदि उस भाईके मारनेंवाले रामचंद्रको संग्राममें नहीं मार सकते तौ वृथा इस जीवनके वोझको रखनेंसे हमारे छिये मरना

<sup>\*</sup> हाय आता किघरकी सिघारे॥आजतक दुःख मैने नमाना युद्ध संसारमें भीत ठाना मुझको दिखे कही ना ठिकाना फिर जियूँगा में किसके सहारें ॥१॥ जो बड़े शूरमाथे निशाचर जिनका मुझको भरोसा सहोदर युद्धमें जो न हारे कहीं पर अब गये वीरवे सारे मारे॥२॥जो विभीषणने हमको सुनाया उसका कहना सभी आगे आया अपनो मुंह जाता अब ना दिखाया कौन धीरज बंधावै हमारे ॥३॥ जानकी काछके रूप आई गढ़कू मेरे हुई दुःखदाई उसकी माय नही जानि जाई जो छिखा है टरै वो न टारे ॥ १॥

ही भला है ॥ १८ ॥ हम भ्राताहीन होकर एक क्षणभरकों भी प्राण नहीं रखसकते इस कारण जिस स्थानमें हमारे भाई कुंभकर्ण सोये हैं हमभी आज उसी स्थानमें गमन करेंगे ॥ १९ ॥ हा! कुंभकर्ण हमनें पहले देवता लोगोंके अनेक अपकार कियेहें परन्तु आज तुम्हारे मारे जानेसे जो हम इन्द्रको नहीं जीतसकेंगे तो देवता लोग हमारी हँसी करेंगे ॥२०॥ हाय! हमनें अज्ञानक मारे महात्मा विभीषणके जो शुभ वचन नहीं माने आज उसका ही परिणाम हमारे ऊपर आय पहुंचाहे ॥ २९ ॥ जबसे हमनें कुंभकर्ण और प्रहस्तक मारेजानेंका संवाद सुनाहे तबसे विभीषण के वचन हमको लजा देरहे हैं ॥ २२ ॥ हाय! हमने धार्मिक श्रीमान् विभीषणको जो यहांसे निकाल दियाहै, आज उसी दारुण कर्मका शोक दिलानेंवाला परिणाम आय पहुंचाहै ॥ २३ ॥

इतिबहुविधमाकुळांतरात्माकुपणमतीवविळ प्यकुंभकर्णम् ॥ न्यपतद्पिदशाननोभृशार्त स्तमनुजमिंद्ररिपुंहतंविदित्वा ॥२४॥

उस समय रावण इन्द्रके शञ्च कुंभकर्णको माराहुआ सुनकर शोकाकुल मनसे दीनभावयुक्तहो अनेक प्रकारके विलाप करनेलगा, इसके उपरान्त शोकका वेग अत्यन्त प्रवल होनेसे रावण मूर्कित होकर पृथ्वीपर गिरपड़ा ॥ २४ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० यु० अष्ट्रषष्टि-तमःसर्गः ॥ ६८ ॥

## एकोनसप्ततितमःसर्गः॥

एवंविलपमानस्यरावणस्यदुरात्मनः॥ श्रुत्वाशो काभिभूतस्यत्रिशिरावाक्यमत्रवीत्॥ १॥

शोकसे व्याकुळ दुरात्मा रावणके इस प्रकारसे विलापके वचन सुन त्रिशिरा नाम राक्षस कहनें लगा ॥ १ ॥ हेमहाराज । आपनें जिस प्रकारसे कहा, हमारे ऐसे गुणसम्पन्न मध्यम चचा मारे तो अवश्य गये, परन्तु कोईभी वीर पुरुष आपकी समान विलाप नहीं करता ॥ २ ॥ हेस्वामी । आप किस कारणसे साधारण पुरुषकीनांई अपने आपही आप ऐसे

शोकसे संतापित हो रहेहो ? हम निश्चय जानतेहैं कि आप इस त्रिभुवन-काभी नाश कर सकतेहैं ॥ ३ ॥ आपके पास पितामह ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति, कवच, बाण, धनुष और मेचकी समान शब्दायमान रथहै कि जिसमें सहस्र गधे जुतेहैं ॥ ४ ॥ आपने तो विनाही शस्त्र ग्रहणिकये अनेक वार देवता छोगोंको पराजय कियाहै; इस कारण अब सर्व भांतिक आयुध धारण करनेंसे निश्चयही आप रामचंद्रके जीतनेंको समर्थ होंगे ॥ ५ ॥ अथवा आप सुखसहित विश्राम करें हम अकेलेही समरमें जायकर आपके शञ्जोंका नांश करेंगे कि जिस प्रकार गरुड़ सर्पोंका नाश करतेहैं॥ ६॥ जिस प्रकार इन्द्रनें शम्बरासुरको और विष्णुजीने नरकासुरको मार डालाथा, वैसेही हमभी रणभूमिमें रामचंद्रका संहार कर उनको पृथ्वी पर छुटा देंगे ॥ ७ ॥ राक्षसोंके स्वामी रावणनें त्रिशिराके ऐसे वचन सुन-कर कालप्रेरितहो अपना दूसरा जन्म होना मानता हुआ (अर्थात्) रावणनें तौ जान लियाकि वस अब हम मरगये, और सब आज्ञा जाती रहीथी, परन्तु त्रिशिराके वचन सुन फिर हमको आशा हुई और इस प्रकार हमनें अपना दूसरा जन्म समझा॥ ८॥ तब त्रिशिराके ऐसे वचन सुनकर तेजस्वी अतिकाय, देवान्तक; और नरान्तक युद्ध करनेंके लिये हर्ष प्रकाश करनें छगे ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त इन्द्रकी समान पराक्रम शाली राक्षसश्रेष्ठ वीरवर रावणके प्रत्र गण " आगे हम जांयगे आगे हम जांयगे " ऐसा कह गर्जन करने छगे ॥ १०॥ सबही अंतरिक्षमें चछनेंवाछे सबही सब प्रकारकी माया जाननेवाले, सबही देवता लोगोंका दर्प तोड़नें वाले, और सबही समरमें जीतनेंके अयोग्यथे ॥ ११ ॥ सबही बलशालीथे, सबहीकी कीर्त्ति फैळी हुईथी, और सबही जायकर कभी हारे हुए नहीं सुने गयेथे॥ १२ ॥ देवता, गन्धर्व, किन्नर, और उरग चाहें किसीसेभी उन्होंने युद्ध किया परन्तु पराजित नहीं हुए कारणिक युद्ध करनेमें बड़े पंडितथे ॥ १३ ॥ सबही बड़े भारी विज्ञानीथे, और सबही व्रदान पाये हुएथे ॥ १८ ॥ उस समय सूर्यकी तुल्य शृतुकी सैनाको मथनेंवाले अपने वीर पुत्र गणींके बीचमें बैठाहुआ राक्षसराज रावण दानवगर्वसर्वकारी देवता छोगोंके बीचमें बैठे देवराज इन्द्रजीकी समान ज्ञोभायमान होनें े छगा ॥ १५ ॥ इसके पीछे रावणनें अपने पुत्रोंको छातीसे लगाय उत्तमर

भूषण पहराय बड़े आज्ञीर्वाद देकर उनको समरमें भेजा॥ १६॥ राव-णनें युद्ध करनेंको उत्तम वीर सहोदर महोदर, और महापाइव दो भाइ-योंको अपने प्रत्रोंकी रक्षा करनेंक निमित्त समरमें भेजा ॥ १७॥ वह सब शत्रुओंके मारनेंवाले महात्मा रावणको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके युद्ध करनेंके लिये यात्रा करते हुए ॥ १८ ॥ वह छैः राक्षस चावको भरनें वाली बूटी और सब सुगन्धित पदार्थ रूपर्श करके संत्राममें विजय पानेंकी वासनासे चले ॥ १९॥ त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोदर, और महापाइवें, यह छैः निज्ञाचर मानो कालसेही भेजे जाकर संग्राममें गमन करते हुए॥ २०॥ नीले बादरके रंगकी समान ऐरावतके कुलसे उत्पन्न हुए सुदुर्शन नाम हाथीपर महोदर सवार हुआ ॥ २१ ॥ तरकस और बाणोंसे अलंकृत सर्वायुधघारी, वह वीर हाथीपर सवार होकर अस्ता-चलपर आरोहण करते हुए सूर्यभगवानकी समान शोभायमान होनें छगा॥ २२ ॥ रावणका पुत्र त्रिशिरा दिन्य घोड़े जिसमें जुते, और सब भांतिके अस्त्र शस्त्रभी भर रहेथे ऐसे एक श्रेष्ट रथपर सवार हुआ ॥२३॥ धनुष धारण किये हुए त्रिशिरा रथपर सवार होकर विजली, उल्का ज्वाला, और इन्द्र धंतुष युक्त वादलकी समान शोभायमान हुआ॥ २८॥ तीन सुवर्णके शृङ्गोंसे हिमवान पर्वतकी जैसी शोभा होतीहै, वैसेही त्रिशिरा अपने तीन मस्तकों पर तीन किरीट धारण करके श्रेष्ठ रथपर सवार हो शोभित होनें छगा ॥ २५ ॥ धनुष धारण करनेंवाछोंमें प्रथम गिनें जानेंके योग्य रावणका पुत्र अति तेजस्वी अतिकाय श्रेष्ट रथपर आरोहण करता हुआ ॥ २६ ॥ इस रथके पहिये और धुरे सुगठितथे अनुकर्ष और कूबरयुक्त दो विशेष अंगोंसे यह शोभितथा, इसमें बाण ज्ञासन, प्रास, खड्ज और परिव यह सबसजे सजाये रक्लेथे ॥ २७ ॥ वीरश्रेष्ठ अतिकायके शिरपर विचित्र कांचनमय मुकुटथा वह अनेक प्रकारके गहनोंसे भूषितथा; सुमेरु जिस प्रकार अपनी प्रभासे सबको प्रका-शित करताहै, वैसेही अतिकाय अनुपम शोभा पाने लगा ॥ २८॥ राक्षसज्ञार्दूळ गण उन महा बळवान राजकुमारोंको चारों ओरसे घेरे हुएथे, इस्से वह राजकुमार देवता छोगोंसे घिरे हुए इन्द्रजीकी समान शोभित होनें छंगे॥ २९ ॥ निशाचर नरान्तक उच्चैःश्रवाकी समान

एक इवेतवर्ण कनक भूषित पवनकी समान वेगसे जानेवाले एक बढे भारी बोडेपर चढा ॥ ३० ॥ तेजस्वी नरान्तक उल्काकी तुल्य भाला हाथमें लिये हुए मौरपर चढे ज्ञिक हाथमें लिये स्वामिकार्तिककी समान शोभायमान होने छगा॥ ३१॥ राक्षस देवान्तक सुवर्ण लगा हुआ एक परिच ग्रहण करके इसप्रकार शोभित हुआ, कि समुद्र मथनेंके समय विष्णु-जीनें जिस प्रकार बांहोंसे मन्द्राचळको धारण कियाथा ॥ ३२ ॥ महा तेजस्वी वीर्यवाच् महापाइवं गदा ग्रहण करके रणभूमिमें कुवेरजीकी समान शोभा धारण करता हुआ ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार देवता लोग अमरावतीसे चलते हैं; वैसेही वह वीरगणभी लंकापुरीसे युद्ध करनेंके छिये चछे, तुरंग घोडे, मातंग हाथी, और मेघकी समान शब्दायमान रथोंपर चढ़ २ कर ॥ ३४ ॥ बड़े २ आयुघळे छे२ कर महाकाय, महात्मा राक्षस छोग चले, व सूर्यंकी समान तेजस्वी महात्मा राजकुमार ॥ ३५॥ किरीट धारण किये हुए आकाशमें प्रकाशमान यहोंके समान शोभायमान हुए उन राक्षसलोगोंके हाथोंमेंकी यहणकीहुई आयुधोंकी श्रेणी (पांति)॥ ३६॥ ऐसी शोभित हुई जैसे शरदऋतुके समय आका-शमें उडती हुई इंसोकी पांति शोभायमान होती है; या तौ मरही जायँगे या शञ्जुलोगोंको ही जीतलेंगे ॥ ३७ ॥ ऐसा निश्चयकर वह सब महात्मा वीर युद्ध करनेंके लिये चले, उनमेंसे कोई २ गर्जनेंलगे कोई२ सिंहनाद करने छो और कोई २ श्रुकी ओर बाणोंकी वर्षा करनेंछगे॥ ३८॥ इस प्रकारसे रणमें दुर्मद वह महात्मा वीर चले, उन राक्षसोंके घोर सिंह नाद करनेंसे पृथ्वी कंपायमान होनें लगी ॥ ३९ ॥ वह और दूसरे राक्ष-सोंकेभी सिंहनाद करनेंसे आकाशभी मानों फूटही गया; इस प्रकारसे वह महाबलवान राक्षस हर्षयुक्त होकर समर करनेको चले ॥ ४० ॥ **उन महाबळी अत्यन्त आनंदित राक्षसोंनें वृक्ष शिलादि हाथमें लिये ऊप-**रको उठाये हुए वानरोंको देखा ॥ ४१ ॥ वानरहोगोंनेभी देखाकि राक्षसोंकी सैना, युद्ध करनेंके छिये आगे बढ़ रहीहै; यह समस्त सैना हाथी घोड़े और रथोंसे परिपूर्णथी और किंकिणियोंके शब्दसे शब्दाय मानथी ॥ ४२ ॥ इस सैनाका आकार नीछे मेवकी समानथा और इस सैनाके हाथमें अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्रथे और उसका तेज दीप्त अग्नि

और सूर्यकी समान उज्ज्वलथा॥ ४३॥ वानर लोग राक्षसोंको युद्धके लिये आया हुआ देखकर पर्वतोंको ग्रहण करके वारंवार सिंहनाद करने छगे ॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त वानर्यथपति छोगोंका घोर शब्द अवण करके राक्षस लोगोंने उसको असझ समझ और परमानंद्से सब मिलकर अपने आपही आप सिंहनाद करनेंछगे ॥ ४५ ॥ इसके पीछे वानर वीर गण पर्वत धारण करके शिखरधारी पर्वतोंकी समान राक्षसोंकी सैनामें प्रवेज्ञ करते हुए॥ ४६॥ वृक्ष और पर्वतको प्रहण करके कोई २ वानर ती कोषके मारे आकाशको चले गये और वहांसे राक्षसोंपर टूटे और कोईर वृक्ष ज़िलादि ग्रहण करके पृथ्वीपरही राक्षसोंसे जाय जुटे ॥ ४७ ॥ कोई २ वानरश्रेष्ठ बहुत ज्ञाखावाले वृक्षोंको महणकर युद्ध करने ठगे इस प्रकारसे वानर और राक्षसोंका तुमुल संप्राम होनेंलगा ॥ १८॥ वानरगण बराबर वृक्ष और शिला राक्षसोंके ऊपर वर्षारहेथे और राक्षस छोगभी वानरोंके इरीरोंमें वाण गाड़ रहेथे ॥ ४९॥ धीरेर दोनों ओरसे चोर सिंहनाद होनें छगा शिलाधारी वानर लोग शिलाके प्रहारसे राक्षसोंको चूर्ण करनें लगे ॥ ५० ॥ वानरगण रणमें कोध करके कवच धारण किये हुए राक्षसोंका संहार करनेंछगे कोई रथपर चढ़े हुए वीरोंको ॥ ५१ ॥ वानर लोग मारते हुए इस प्रकारसे असंख्य राक्षसोंकी सैना वानरोंके हाथसे मारीगई। बहुत राक्षसोंकी सैना वानरोंके हाथसे मारीगई। बहुत राक्षसोंका शरीर शृङ्गोंके प्रहारसे चूर्ण होगया, और किसी २ का नेत्र चूंसा मारनेंसे निकल पड़ा ॥ ५२ ॥इस प्रकार दारुण प्रहारसे राक्षसगण विच-लित और गिरकर कठोर आरत शब्द करनें लगे, और राक्षसलोगभी कपि कुंजरोंको तीक्ष्ण बाणोंसे मारतेथे ॥५३ ॥ज्ञूल,मुद्गर, खड्ग, भाला, शक्ति, इत्यादिसेभी मारतेथे, और दूसरे अस्त्र शस्त्रोंसे परस्पर जयकी इच्छा किये एक दूसरेको मारतेथे ॥ ५४ ॥ धीरे २ इस प्रकारका युद्ध हुआं कि वानर और राक्षसगणोंका शरीर परस्परके शञ्जोंके रुधिरसे रंगगया वानर और राक्षस लोगोंके चलाये पर्वत खड़ा इत्यादि अस्त शस्त्रोंसे ॥ ५५ ॥ केवल सहूर्तभरमें रणभूमि ढकगई और वहां पर रुधिरकी नदी वहनेंछगी, उस कालमें वानरोंसे मारेहुए रणमें मतवाले राक्षसोंके पड़े हुए पर्वताकार देहोंसे रणभूमि परिपूर्ण होगई ॥ ५६ ॥

जब मारते २ और चलाते २ वृक्ष पर्वतादि टूट फूट गये तब वानरगण अपनें अंगोंसे युद्ध करनें छगे ॥ ५७ ॥ वानरश्रेष्टगण राक्षसोंको उठाय २ राक्षसोंपर दे दे मारतेथे और राक्षसश्रेष्टगण वानरोंको उठाय२ वानरोंपर देदे मारतेथे ॥ ५८ ॥ राक्षसलोग वानरोंके चलाये शिला और पर्वतोंको बलसे प्रहण करकै उनको उनकेही उपर चलानेलगे; और वानर गणभी राक्षसोंके अस्त्र शस्त्र छीनकर उनसेही राक्षसोंका नाश करनें छगे ॥ ५९ ॥ इस प्रकारसें वह वानर और निज्ञाचरगण पर्वतोंके शृङ्गोंसे रणभूभिमें परस्पर एक दूसरेपर चोट चलाते हुए सिंहनाद करनें छगे ॥ ६० ॥ वानरोंके हाथसे राक्षसोंके धनुष टूटगये कवच किर्चर होगये, और वह मरनेंभी छगे। जिस प्रकार वृक्षसे गोंद निकछताहै वैसेही राक्षस लोगोंके देहसे रुधिरकी धारा वहनें लगी ॥ ६१ ॥ वानर लोग रथको चलाय२कर रथ तोड़नें लगे,हाथीको उठाय २ हाथीपर मारनें लगे और घोड़ोंको उठायकर घोड़ोंका संहार करते हुए ॥ ६२ ॥ वानरगण शिला वृक्षसे राक्षसोंको मारतेथे और राक्षसगण वानरेंकि छोड़े वह शिला वृक्ष, तेज छूरे अर्द्धचन्द्र और भाला आदि अस्न शस्त्रोंसे काट डाल तेथे ॥ ६३ ॥ उस समय फेंकेहुए पर्वतोंसे अस्त्र शस्त्रोंके कटेहुए वृक्षोंसे और राक्षस वानरोंके शरीरसे रणभूमि दुर्गम होगई ॥ ६४ ॥ गर्वित और हिंपत चित्त प्रदीनता युक्त समरमें अनुषंगी वानरगण भय छोड, नख, दांत, वृक्ष,ज़िला, आदि अस्त्र शस्त्रोंको चलाय २ राक्षसोंके साथ युद्ध करनें छगे ॥ ६५ ॥ इस प्रकारसे कठोर युद्धमें वानरगण हर्षित होकर जब निञाचरोंका संहार करनें छंगे; तब महर्षि और देवताछोग यह युद्ध देखकर आनंदका कुछाइछ करतेथे ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त मत्त्य जिस प्रकार महासमुद्रमें प्रवेश करताहै, वैसेही नसन्तक पवनकी समान वेगवान एक घोड़े पर सवार हुआ तीक्ष्ण शक्ति यहण करके वानरोंकी सैनामें प्रवेश कर गया ॥ ६७ ॥ उस महाबळवान वीर नरान्तकनें प्रका-शमान भालेसे सातसी वानरोंको मारडाला व एकही क्षणमें इन्द्रके शबु महात्मा इस राक्षसने वानरश्रेष्टों की औरभी बहुतसी वानरोंकी सैना मारडाळी ॥ ६८ ॥ इस महात्माको चोड़ेकी प्रीठपर संत्राम भूमिके मध्य वानरोंकी सैनामें चूमता हुआ विद्याधर और महर्षि छोगोंने देखा ॥ ६९॥

वह जिस ओरको चला जाताथा उसी ओर मार्गमें रुधिर मांसकी कीच और गिरे हुए पर्वताकार वानरोंके अरीरोंसे ढकता जाताथा॥ ७०॥ वानर छोग जिस २ स्थानमें भाग जानेंछगे नरान्तक उसही स्थानपर जाकर उनका संहार करनें छगा ॥ ७९ ॥ अग्निके वनको जलानें की समान निज्ञाचर नरान्तक जब वानरोंकी सैनाको भरम करने लगा वैसेही वनचारी वानरोनिभी वृक्ष उखाड़ने आरंभ किये और जैसेही कि उसपर चलाये वैसेही भालेसे कटकर ऐसे गिरे कि जैसे वज्रसे कटकर पर्वत गिरेथे संत्राममें नरान्तकनें प्रकाशमान उस भालेको उठाया ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ वद्द महा बळवान राक्षस नरान्तक संत्रामभूमिमें चारों ओर घूमनें लगा और सर्व वानरोंको इस प्रकारसे युद्धमें मर्दित करताथा जैसे वर्षा कालमें प्रचंड पवन झोक देकर सर्वको व्याकुल करताहै ॥ ७८ ॥ वीर्यवान् राक्षसका पराक्रम देखकर वानर छोग न तौ भागही सके न युद्धही करसके, वह घोर विषद्में विरगये, उन वानरोंनें कुछ उपाय न देखकर जैसेही कूदकर और कहीं जानेंका उद्योग किया, वैसेही अस्त्र चलाकर नरान्तकने उपरही सबको मार डाला ॥ ७५ ॥ सूर्यकी समान तेज युक्त केवल उस एकही शुलके मारनेंसे समस्त सैना भागगई और कुछ पृथ्वी-पर गिर पडी ॥ ७६ ॥ वानरहोग वज पड़नेंकी तुल्य उस भारेके प्रहा-रको न सहकर अत्यन्त दारुण आरत नाद करने छगे॥ ७७॥ जिसप्रकार वज्रके गिरनेंसे पर्वतका शुङ्क गिर पड़ताहै, वैसेही वानरोंकी सैनाने गिरकर अपूर्व मूर्ति प्रकाशकी ॥ ७८ ॥ इसके उपरान्त जो महावीर वानरश्रेष्ठ गण पहले कुंभकर्णके मारे हुए संग्राममें मूर्कित पडेथे, वह सावधान होकर सुग्रीवर्जीके निकट गये ॥ ७९ ॥ और सुग्रीवर्जीने नरान्त्कके भयसे वानरोंकी सैनाको इधर उधर भागता हुआ देखा ॥ ८० ॥ सुग्रीव-जीनें वानरोंकी सैनाको भागता हुआ देखकर दूरको निहारकर देखा कि भाला धारण किये वोडेपर सवार हुआ नरान्तक आगमन कररहा है ॥८१॥ उसको आता हुआ देखकर महा तेजस्वी वानर सुग्रीवजी इन्द्रके समान पराक्रमञाली वालिके पुत्र वीर श्रेष्ट अंगदजीसे कहनें लगे, यह घोड़े पर चढ़ा हुआ निज्ञाचर जोकि वानरेंकी सैनाको भगाताहुआ चळा आता-है, जाओ इस वीर राक्षसको तुम शीत्र मारकर आओ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥

वीर्यवान अंगदजी वानरोंके राजा सुश्रीवजीके ऐसे वचन सुनकर वानरोंकी सैनामेंसे इस प्रकार निकले, कि जिस प्रकार सूर्य भगवान घटासे निकल आतेहैं ॥ ८४ ॥ उस कालमें निविड कृष्ण पर्वतकी समान आकार वाळे वह वानरश्रेष्ठ अंगदनी वाहोंमे दो बाजू धारण कियेहुए धातुमय पर्वतकी समान शोभायमान होनें छगे ॥ ८५ ॥ केवल नख, दांतके अतिरिक्त और कोई भी आयुध नहीं धारण किये महा तेजस्वी वाछि कुमार अंगद्जी नरान्तकके निकट पहुंच कर बोले ॥ ८६ ॥ खडा रह, साधारण वानरोंके मारनेंसे क्या होगा ? इस वज्रकी समान भाटेसे तू हमारी छातीमें प्रहार कर ॥ ८७ ॥ अंगद्जीके वचन सुनकर नरान्तक अत्यन्त कोधित हुआ, और कोधके मारे छंने २ इनास छेता हुआ, दांतोसे होठोंको चाटता वालिकुमार अंगद्जीके निकट गया ॥ ८८ ॥ इसके उपरान्त प्रकाशमान भाला उठाकर उसनें अंगद्जीके ऊपर चलाया परन्तु वह भाला अंगद्जीकी वज्र समान छातीमें लगकर और टूटकर पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ ८९ ॥ गरुड़जी जिस प्रकार सर्पका शरीर छित्र भित्र कर डालते हैं: वैसेही उस भालेको चूर्ण देखकर नरान्तकके घोडेके मस्त-कमें एक छात मारी ॥ ९०॥ उस दारुण प्रहारसे उस पर्वताकार वोडेके चारों पांव टूट गये, नेत्रोंकी पुतिछयें वाहर निकल आई, जीभ मुंहसे निकल आई, मस्तक चूर्ण होगया, घोडा मृतक होकर पृथ्वीमें गिर पडा ॥ ९१ ॥ वोडेको मृतक होकर पृथ्वीपर पडाहुआ देखकर महा प्रभाव नरान्तकनें अत्यन्त कोप किया, और मुका उठायकर वाळि कुमार अंगद्जीके मस्तकमें मारा ॥ ९२ ॥ उस प्रहारसे अंगद्जीका मस्तक फट गया और उस्से गरम २ रुधिरकी घारा वहनें छगी, और वह मूर्छित होगये, परन्तु एक क्षणभरमें ही वह चेतना पाय अत्यन्त विस्मित और क्रोधसे दूने प्रन्वित होगये ॥ ९३ ॥ उसके उपरान्त उन महाबलवान वालिके पुत्र अंगदजीनें नरान्तककी छातीमें मृत्युकी समान महावेगसे पर्वतके शृङ्गकी नाई एक मूका मारा ॥ ९८ ॥ उस सूकेके लगनेसे राक्षसकी छाती उकड २ कर टूट गई; उसके मुखसे रुधिरकी धारा निकलनेंलगी सर्व शरीर रुधिरसे भीग गया, उस समय वह नरा-न्तक वज्रके गिरनेंसे टूटे हुए पर्वतकी समान पृथ्वीपर गिरकर मर

गया ॥ ९५ ॥ उस संग्राममें जब वाछिनंदन अंगदजी करके उप वीर्यवान निज्ञाचर नरान्तक मारा गया तब आकाशसे देवता गणोंका और रण भूमिमें वानरोंका बड़ा भारी शब्द होनें छगा ॥ ९६ ॥

अथांगदोराममनःप्रहर्षणंसुदुष्करंतंकृतवा न्हिविक्रमम् ॥ विसिस्मियसोप्यथभीम कर्मापुनश्चयुद्धेसबभूवहर्षितः॥ ९७॥

इस प्रकारसे भयंकर कर्म कारी अंगदजी श्रीरामचंद्रजीके हर्ष जनक इस प्रकारका कठिन विक्रम प्रगट करके श्रीरामचंद्रजीको हर्षित कराय, और फिर आप भी समर करनेंके लिये उत्साह प्रगट करनें लगे॥ ९७॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वा॰आ॰यु॰एकोनसप्ततितमः सर्गः॥ ६९॥

सप्ततितमः सर्गः ॥ नरांतकंहतंदद्वाचुकुशुर्नैर्ऋतर्षभाः ॥ देवांतकस्त्रिमूर्धाचपीलस्त्यश्चमहोदरः ॥ ९ ॥

नरान्तकको मरा हुआ देखकर देवान्तक, त्रिशिरा और महोद्दर इत्यादि निज्ञाचर गण अत्यन्त क्रोध करते हुए ॥ १ ॥ वेगवान राक्षस महोद्दर मेवकी समान हाथीपर चढ़ा हुआ वालिकुमार वीर्यवान अंगद्जीके सन्मुख दौड़ा ॥ २ ॥ और बळवान देवान्तकभी अपने भाईके वधसे अत्यन्त दुःखी होकर घोर परिच धारण करके अंगद्जीकी ओरको धाया ॥ ३ ॥ वीर त्रिशिरा उत्तम चोड़ोंसे जुते हुए आदित्यकी समान रथपर सवार होकर वालिकुमार अंगद्जीकी ओर झपटा ॥ १ ॥ उन अंगद्जीके ऊपर जब द्र्पके नाज्ञ करनेवाले तीन राक्षस श्रेष्ठ इस प्रकारसे दौड़े तब अंगद्जीने बहुत ज्ञाखाओंसे युक्त एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ डाला ॥ ५ ॥ इसके उपरान्त देवराज इन्द्रजी जिसप्रकारसे वन्न चलातेहैं; वैसही अंगद्जीनेभी देवान्तकको लक्ष करके बहुत ज्ञाखा युक्त उस वृक्षको चलाया ॥ ६ ॥ परन्तु राक्षस त्रिशिराने विषधर सर्पकी समान उसको काट डाला और अंगद्जीभी उस वृक्षको कटा हुआ देखकर कूद्गये ॥ ७ ॥ अनन्तर उन किप कुंजर अंगद्जीके पर्वत और वृक्षोंकी वर्षा करने पर, त्रिशिराने को- धित होकर उन समस्त वृक्ष पर्वतोंको काट डाला ॥ ८ ॥ दूसरी ओरसे महोदरभी वाणोंकी वर्षा करके जब उन अंगदजीके चलाये वृक्ष और पर्व-तोंको काटनें लगा, तब त्रिशिरा अवसर पाय बाण हाथमें ले वीर वालिकु-मार अंगदजीकी ओर धाया॥९॥हाथीपर सवार हुआ मदोदरनेंभी अंगदजी की ओरको झपटकर कोध सहित वज्रकी समान भालेसे उनकी छातींमें प्रहार किया ॥ १० ॥कोध युक्त देवान्तकभी अति वेगसे आय अंगदर्जीकी छातीमें परिव मारकर भागा ॥ ११ ॥ इस प्रकारसे यद्यपि तीन राक्षस वीरोंने एक साथही अंगदर्जीके मारा तथापि वालिकुमार महा तेजस्वी प्रतापवान अंगदनी कुछभी व्यथित न हुए ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त परम दुर्जय वानर श्रेष्ठ अंगद्जीनें महा वेगसे उस हाथीके मस्तकमें एक छात मारी जिसपर महोदर चढ़ा हुआथा ॥१३॥ उस छातके घोर प्रहारसे उस हस्तिराजके दोनों नेत्र बाहर निकल आये; और वह हाथी अत्यन्त दारुण श्वव्द करनें लगा और मरगया तव वालिके पुत्र महावलवान् अंगदर्जीनें उस हाथीका एक दांत निकालकर ॥ १४ ॥ देवान्तककी ओर दौड़ उस दांतसे रणभूमिमें उसको मारा जिसके छगनेसे वह तेजस्वी देवान्तक ऐसा विह्वल हुआ जैसे पवनके लगनेंसे वृक्ष कंपित होताहै ॥ १५ ॥ उसके मुलसे छालके रंग केसा बहुतही रुधिर निकलनें लगा इसके पीछे महा तेजस्वी वीर वर देवान्तकनें अति कष्टसे चेतना पाय ॥ १६ ॥ अंगदजीकी छातीमें अति वेगसे एक गदा मारी वानरोंमें इन्द्र अंगदजी गदाके प्रहारसे घायलहो ॥ १७ ॥ जांघोंके वल पृथ्वीपर गिरे, और क्षणभरके पीछे फिर उठ बैठे उनके उठनेंके समय तीन सीधे चलनेंवाले वाण ॥ १८ ॥ जो कि अति घोरथे अंगदनीके माथेमें मारे, अंगदनीको तीन राक्षस श्रेष्ठों करके षिरा हुआ जान ॥ १९ ॥ इनुमान और नीलभी उनके निकट चले आये; तब नीलनें त्रिशिराको ताककर उसके मस्तकपर एक पर्वतका शिखर चळाया ॥ २०॥ परन्तु बुद्धिमान रानणके पुत्र त्रिशिराने तीले वाणोंसे उस शिखरको खंड २ कर डाला उस कालमें शत वाणोंसे वह पर्वतका शिखर जब चूर्ण करडाला गया ॥ २१ ॥ तब चिनगारियें और अप्रि निकलता हुआ वह पर्वतका शृङ्ग पृथ्वीपर गिर पड़ा उस पर्वतके शृक्षको व्यर्थ देख हर्षितहो महावछी देवान्तक॥ २२॥ परिच ग्रहण करके

समरमें हनुमानजीकी ओर दौड़ा, उसको सामनेंसे आता हुआ देखकर कपि कुंजर हनुमानजीनें ॥ २३॥ कूद्कर वज्रकी समान मुका उसके शिरपर मारा तब उन महाकिप बलझाली बीर पवनकुमारने उसके मस्त-कपर प्रहार करके सिंहनाद किया कि जिससे समस्त निशाचर गण कंपा-यमान होनिंछगे ॥ २४॥ उस धूंसेके छगनेसे राक्षस राजके पुत्र देवान्तकका मस्तक पिसकर टूटगया दांत और नेत्र निकल पड़े और जीभ लंबी होकर मुखके बाहर निकलआई, और वह प्राण रहितहो सहसा पृथ्वीपर गिरपड़ा २५ उस राक्षस वीर प्रधान महाबळवान देवताओं के शृञ्ज देवान्तकके रणभू-मिमें मारे जानेंपर त्रिशिरानें कोधितहों नीलकी छातीको ताककर उप्र और तीखे बाणोंकी वर्षा करनें लगा ॥ २६ ॥ इस ओर वीर श्रेष्ठ महोदर कोधित होकर पर्वताकार हाथीपर सवारही सूर्य जिस प्रकार मन्दरा-चलपर आरोहण करतेहैं वैसेही नीलके सामनेको झपटता हुआ॥ २७॥ अनन्तर नीलके शरीरको बाणोंके जालसे बींधनें लगा उस समय ऐसा जान पड़ािक इन्द्र धनुष युक्त मेघ वारंवार गर्जन करके पर्वतपर जलकी वर्षा कर रहाँहै ॥ २८॥ वानरोंकी सैनाके पति नील उस बलवान राक्षससे विरकर विद्व अरीर और वाणोंसे रोके जाकर और देहमें घाव सायकर अत्यन्त व्यथित हुए, उनका शरीर अवश हुआ, चेतना जाती रही और मूर्छा आय गई॥ २९॥ परन्तु महावीर नीठनें एक क्षणभरमें चेतना पाय वृक्षोंके सहित एक पर्वत उखाड़ और कूदकर वह पर्वत महावीर महोद्रके शिरपर देमारा ॥ ३० ॥ महोद्रभी पर्वतके छगनेसे उस बढे भारी हाथींके सहित चूर्णित और प्राण रहित होकर वज्रसे छूटे हुए पर्व-तकी समान पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ३१॥ अपने चचा महोदरको मरा हुआ देखकर त्रिशिरा अत्यंत क्रोधित हुआ; और यह धनुष पर बाण चढ़ाय तीखे बाणोंसे हनुमानजीको बींधनें छगा ॥ ३२॥ तब पवनकुमार हुनुमानजीनेंभी कोधित होकर एक पर्वतका शिखर चलायांकि तिसको बळजाळी त्रिशिरानें खंड २ कर डाळा ॥ ३३॥ संत्राम भूमिमें पर्व-तके शिखरको न्यर्थे हुआ देखकर कपि श्रेष्ठ हनुमानजीने रावणके पुत्रको निशाना बनाय उसके ऊपर वृक्षोंकी वर्षा करनी आरंभकी ॥ ३८॥ परन्तु प्रतापञ्चाली त्रिशिरा उन सब वृक्षोंको तीले बाणोंके समूहसे आकाञ्चा मार्गमेंही काट कर सिंहनाद कर उठा ॥ ३५ ॥ यह देख हतु-मानजी कूदकर त्रिशिराके घोड़े पर चढ़ उस घोड़ेको अपने नखोंसे इस प्रकार चीर फाड़ डाळाकि जैसे सिंह हाथीको चीर डाळताहै॥३६॥ इसके डपरान्त रावणके पुत्र त्रिशिरानें जिस प्रकार यमराज प्रख्य कालमें काल रात्रिको पाय सब प्रजाको भक्षण कर छेतेहैं वैसेही शक्ति यहण करके पवनकुमार हनुमानजीकी ओर चलाई ॥ ३७॥ वानर शार्द्वल हनुमा-नजीनें आकाशसे छूटती हुई उल्काकी समान उस बड़ी भारी शक्तिको पकड़ कर तोड़ डाला और बड़ा भारी सिंहनाद करने लगे॥ ३८॥ उस भयंकरी शक्तिको हनुमानजीस टूटा हुआ देखकर वानर छोग हर्षसे मेंचुकी समान गर्जन करने छगे॥ ३९॥ उसके उपरान्त राक्षस श्रेष्ठ त्रिज्ञिराने खड्ग उठाय कर वानरोंमें इन्द्र हनुमानजीकी छातीमें मारा॥४०॥ वीर्यवान पवनकुमार इनुमानजीनेभी खङ्गके प्रहारसे घायळहो त्रिशिराकी छातीमें एक छातमारी ॥ २१ ॥ उस छातके छगनेसे राक्षसके हाथसे सव अस्त्र शस्त्र छूटपड़े और वह महा तेजस्वी अति शीघ्र मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ महाकपि हनुमानजी उसके हाथसे खड़ छीनकर राक्षसोंके मनमें शंका उपजाय सिंहनाद करने छो।। ४३॥ परन्तु राक्षस त्रिशिरा उस शब्दको न सहन करके उसी समय उठा और कूदकर उसने हनुमानजीकी छातीमें एक चूंसा मारा ॥ ४४ ॥ महाकपि हनुमानजी उस मुध्कि प्रहारसे अत्यन्त कोधित हुए और कोधमें भरकर उन्होंने राक्षस श्रेष्ठके मुकुटको पकड़ छिया ॥ १५ ॥ देवराज इन्द्रजीने जिस प्रकार बुत्रामुरका मस्तक काट डालाथा वैसेही इनुमानजीने अत्यन्त कोधसे उस तीक्ष्ण खड्डासे उस कुंडलसे अलंकत और किरीट शोभित उसके तीनो मस्तक काट डाले॥४६॥ जिस प्रकार आकाश मार्गसे नक्षत्र गिरा करतेहैं वैसेही उस इन्द्र शबु निशाचर त्रिशिराक प्रदीप्तअप्रिकी समान नेत्र वाले, नेत्र निकले हुए और पर्वतकी समान मस्तक पृथ्वीपर गिरे ॥ ४७ ॥ इस प्रकार इन्द्रकी समान प्राक्रम शाली हनुमानजीसे नि-शिराका संहार होंनेपर पृथ्वी चलायमान हुई वानर गणोंने सिंहनाद किया, और राक्षस लोग चारों ओरको भागने लगे ॥ १८॥ त्रिशिरा युद्धमें उन्मत्त, महोदर और महा दुर्दृष्ट देवान्तक और नरान्तककोभी मारा हुआ देख १९॥

और इस वृत्तान्तको न सहकर कोधयुक्त राक्षस श्रेष्ठ महापार्श्वने छोहेकी बनी हुई दीप्ति युक्त एक गदा ग्रहणकी ॥५०॥ इस बड़ीभारी गदामें सुवर्ण की पहियें लगी हुईथी मांस लगा हुआथा शृज्जोंका रुधिर जिसमें लगा हुआथा और लाल झागभी उसमें लग रहेथे॥५१॥ उसका अग्रभाग तेजसे प्रदीत हो रहाथा उसमें ळाळ माळा पड़ी हुई ज्ञोभायमान हो रहीथी कि जिसके देखनेसे ऐरावत महापद्म और सार्वभीम इत्यादि दिग्गजोंको भी डरलगे ॥५२॥ राक्षस वीर महापाइर्व कोधमें भरकर उस गदाकीयहण करके प्रख्यकी अग्निकी समान वानर सैनाकी ओरको धाया ॥ ५३ ॥ इसके उपरान्त वानर श्रेष्ठ ऋषभ कूदकर महापाइवैके सन्मुख आय उस-के सन्मुख खडे हो गये॥५४॥महापार्श्वनें उस पर्वताकार ऋषभको अपने सन्मुख विराजमान देखकर वह वज्रकी समान गदा उसकी छातीमें मारी ॥ ५५ ॥ राक्षसंकी चलाई उस गदाके लगनेंसे वह वानरश्रेष्ठ कं-पायमान हुआ और उसकी छाती टूटजानें से उसमेंसे बहुत रुधिर व हर्ने छगा ॥ ५६ ॥ इसके उपरान्त वानरयूथपात ऋषभ बहुत विलेबमें मूर्छासे जागा को धुके मारे उसके अधर फडकने छगे और उसने महापा-इवैकी ओरको देखा ॥ ५७ ॥ पर्वताकार उस वेगवान वानर वीरश्रेष्ठ ऋषभने अत्यन्त वेगसे सहसा आयं मुका उठायकर उसकी छातीमें मारा ॥ ५८ ॥ वृक्षकी जड कट जानेपर जो दुशा होतीहै वैसेही वह राक्षस महापाइन छोहुछुहान श्रारिसे पृथ्वीपर गिरपडा तब वानरवीर ऋषभ समय पाय उस राक्षसके हाथसे यम दंडकी समान प्रचंड गदा बहुण कर-के घोर गर्जना करने छगा॥ ५९॥ एक मुहूर्त भर तक यह राक्षस मृतक तुल्य पडारहा तिसके उपरान्त चैतन्य पाय कूदकर सन्ध्याकाळीन वादछ के रंगकी समान उस महापार्श्वनें वरुणजीके पुत्र उस ऋषभनाम वानरपर चोट चर्लाई ॥ ६० ॥ यह चोट ऐसी लगी कि वानर श्रेष्ट मूर्छित हो पृथ्वीपर गिरपडा एक मुहूर्तके उपरान्त मूर्छी जागर्नेपर वह पर्वताकार ऋषभनें राक्षस महापाइवैक हाथसे छीनीहुई गदाको खेंच अत्यन्त बलसे महापाइवेकी छातीमें मारी ॥ ६१ ॥ वह गदा देवता यज्ञ और ब्राह्मणी के बाब इस रौद्ररूप निशाचरके शरीरमें भयंकर रूपसे छगी, कि जिसके ठगनेंसें उसके शरीरसे बहुत रुधिर वहनें छगा जैसे पर्वतराज हिमवानसे गेरु आदि धातु वहा करती हैं ॥ ६२ ॥ इसके उपरान्त महात्मा ऋषभकें सन्मुख वह महापाइवें दें। इस परन्त फिर महात्मा उस वानरनें उस भयंकर गढ़ाको तोछ और जांचकर वारंवार वछ पूर्वक यहणकर ॥ ६३ ॥ महापाइवेंके शिरपर प्रहारिकया अपनी ही गढ़ासे इसप्रकार घायछहो महापाइवेंकी जीभ निकछ आई और दांतभी टूटकर बाहर आन पड़े ॥ ६४ ॥ और वह वज्रसें टूटे हुए पर्वतकी समान पृथ्वीपर गिरपड़ा उसके दोनों नेत्र निकछ पड़े और वह प्राणरिहत होगया उस राक्षस महापाइवेंके गिर तिही राक्षसोंकी सैना भागगई ॥ ६५ ॥

तस्मिन्हतेश्रातिरावणस्यतन्नैर्ऋतानांबलमणी वाभम् ॥ त्यक्तायुधंकेवलजीवितार्थंदुद्राविमं न्नाणवसन्निकाशम् ॥ ६६ ॥

इसप्रकारसे उस रावणके आता महापार्श्वके मरजानेसे वह समुद्र समान निज्ञाचरोंकी सेना अस्त्र शस्त्र त्यागकरके केवल अपना जीवही बचानेको उछलतेहुए समुद्रकी भांति चारों ओरको भागगई ॥ ६६ ॥ इ० श्रीम॰ वा० आ० यु० सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

एकसप्ततितमः सर्गः ॥ स्वब्रुंच्यथितंदृङ्घातुमुळंळोमहर्षणम् ॥ भ्रातृंश्चनिहतान्दृङ्घाशक्रतुल्यपराक्रमान् ॥ १ ॥

अति भयंकर लोमहर्षणकारी अपनी सेनाका संहार देख और इन्द्रकी समान पराक्रमकारी देवान्तक नरान्तक त्रिज्ञिरा इन तीन भाइयोंको
मृतक देख ॥ १ ॥ और अपने दोनो चचा महोदर व महापार्श्वको भी
संग्राममें मरा हुआ निहारकर ॥ २ ॥ ब्रह्माजीसे वरदान पाया हुआ
देवता दानवोंका अहंकार तो इनें वाला पर्वताकार अतिकाय नामक राक्षस समरमें बढा कोध करता हुआ॥३॥ सहस्र सूर्योंके उदय होनसे जिसप्रकार तेज होता है ऐसे ही यह राक्षस अतिकाय अति तेजस्वी था यह इस समय
रथपर चढ़कर वानरोंकी सेनाक सन्धुख दौड़ा ॥ ४ ॥ यह कुंडल से

अठंकृत और किरीटधारी वीर अतिकाय धनुष पर टंकार देता हुआ वारंवार अपना नाम सबको सुनाय घोर झोरसे सिंहनाद करने छगा।।५॥ उसके सिंहकी समान गर्जनसे वार्रवार नामके कीर्तनसे और रोदेकी टंकारका भयंकर ज्ञाब्द श्रवण करनेसे वानरोंको भयसे अत्यन्त त्रास उपजा ॥ ६॥ वानर लोग उसकी भयंकर मूर्ति देखकर"यह एक दूसरा कुंभकर्ण आया है" ऐसा विचार भयके मारे परस्पर एक दूसरेका आसरा प्रहण करने लगे॥ शाराजा बलिको छलनेंके समय विष्णुजीनें जिस मूर्तिसे तीनों लोकों का नाप लियाथा ऐसेही मूर्ति इस राक्षसकी देखकर वानरोंके यूथप इधर उधर भागनें लगे ॥ ८ ॥ वह मूढचित्त वानरगण अतिकाय राक्षसको संयाम भूमिमें आता हुआ देखकरही सबको शरण देने वाले लक्ष्मणजीके बडे आता श्रीरामचंद्रजीकी शरणमें आये ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त रचुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें देखािक राक्षस वीर अतिकायका आकार पर्वतकी समानहै, वह रथपर बैठा हुआहै, वह हाथमें प्रचंड धनुष खिये दूरसेही गंभीर गर्जन करताहुआ चला आताहै, देखनेंसे वह काल मेचकी समान जान पड़ताथा॥ १०॥ श्रीरामचंद्रजी उस मायावी अति-कायकी मूर्ति देखकर अत्यन्त विस्मित हुए, और वानरोंको समझाते हुए विभीषणनीसे बोले॥ ११॥ कि सिंहकी समान आंखोंबाला जो पर्वतकी समान धनुष धारण किये हुए वीर हजार घोड़ोंके नहेहुए विशाल रथमें सवार होकर चला आताहै, सो यह कोन वीरहै। ॥ १२ ॥ तीक्ष्ण शुळ और तीक्ष्ण भाले मुद्ररादिद्वारा सजनेंसे तौ भूतगणोंसे वेष्टित महेश्वर शिवजीकी समान जान पड़ताहै; इस वीरका क्या नामहैं।॥ १३॥ जोकि कालजिह्नाकी समान प्रकाशमान रथ और शक्तियोंको धारण किये हुए विराजमान हो रहाँहै ॥ १४॥ इन्द्रधनुष जिस प्रकार आकाशको शोभित करताहै, वैसेही यह वीर सुवर्णका सुसान शरासन धारण करके रथको सुशोभित कर रहाँहै ॥ १५॥ जो सूर्यकी समान तेजमय रथपर आरोहण करके प्रधान रथीके स्वरूपमें रणभूमिको शोभायमान करता हुआ युद्ध करनेंके छिये चळाआताहै ॥ १६॥ जिसके स्थकी ध्वजापर राहुकी मूर्तिहै,जो सूर्यकी किरणोंके समान बाण चलाय करके दुशों दिशा-ओंको दकताहुआ आगमन कर रहाहै ॥ १७॥ जो निशाचर मेचकी

समान शब्दायमान तीन जगहसे झुका हुआ सुवर्णकी पीठसे युक्त अछंकृत धनुष लियेहुये इन्द्र धनुषकी समान शोभायमान हो रहाँहै॥ १८॥ जिसका मेवकी समान शब्दायमान ध्वजा पताकासे शोभित चार सारथि-योंसे चलाया जाताहुआ स्थ घर्षराता हुआ चला आताहै ॥ ३९॥ जिस रथपर अड़तीश तर्कस भयंकर धनुषभी इतनेही और कांचनके समान पिंगल वर्णवाली जिसपर बहुतसी ज्या रक्खी हुई हैं ॥ २० ॥ जिसके दो खड़ जिसकी दोनों बगलोंको ज्ञोभायमान कर रहेहैं;जिनके चार २ हाथके कन्जेही देखकर भालूम पड़ताहै कि इन दोंनो खड़ोंमेंसे प्रत्येक दश र हाथका छैवा होगा ॥ २१ ॥ जिसके गर्छमें पड़ी हुई छारु मार्छा शोभाय-मान हो रहीहै; जिसका बदन कालकी समान है; यह महापर्वतकी समान घोर रूपवाला काले रंगका राक्षस मेचमें छिपे हुए सूर्यकी समान शोभाय-मान होरहाहै ॥ २२ ॥ जिस प्रकार हिमवान अति ऊँचे अपने दो शृङ्गोंसे शोभितहों वैसेही यह निशाचरभी सोनेके वाजू जिनमें वंधे हुए, ऐसी दो वांहोंसे वैसाही शोभायमान होरहाहै ॥ २३ ॥ इसका सुन्दर नेत्रयुक्त सुस कुंडल युगलसे ऐसा शोभायमान हो रहाहै, कि जो प्रनर्वस नक्षत्रके मध्यमें गये हुए परिपूर्ण निज्ञाकर(चंद्रमा)की समान जान पड़ताहै॥ २४॥ हे महावाहो ! जिसको देखकर वानरगण मारे भयके चारों ओरको भागे जातेहैं यह राक्षस कौन है; यह तुम हमारे निकृट प्रकाश करो ॥ २५ ॥ अमित तेजस्वी रघुवंशावतंस राजकुमार श्रीरामचंद्रजी करके इसप्रका-रसे पूछे जाकर महातेजमान विभीषणजी बोळे ॥ २६ ॥ कि दशगर-दनवाला महा तेजमान राजा कुवेरजीका छोटा भाई, भयंकर कर्मकारी राक्षसोंका स्वामी जो महात्मा रावणहै॥ २७॥ यह वीर्यवान उसकाही पुत्र, हैऔर रावणकीही समान इसमें वलहैं; वृक्षोंकी सेवा करनेवाला विख्यात बळवाळा और सव इास्त्र धारणकरनेंवाळोंमें यह अग्रुआहे ॥२८॥ यह वीर घोड़ेपर चढ़नेमें रथ अथवा हाथीपर सवार होनेंमें खड़ धनुष अथवा भालादि अस्त्र शस्त्रोंसे युद्ध करनेंमें और साम दान भय भेद विषयक राजनीति और मंत्र (सलाह) देनेंमें चतुरहै ॥ २९॥ इसकेही बाहु नळका आश्रय करके छंकापुरी निर्भय विराजमान हो रहीहै। यह धान्य माछिनी राक्षसीके गर्भसे उत्पन्न हुआहै इसका नाम अतिकायहै ॥ ३० ॥

इस निज्ञाचरनें पूर्वकालमें पवित्रभावसे बहुत सारी तपस्या करके पिताम-ह ब्रह्माजीको प्रसन्न कियाथा और उनकेही अनुग्रहसे इसने अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्र पायकर अपने शृञ्जोंको पराजित कियाँहै ॥ ३९ ॥ यह स्वयंभू प्रजापित ब्रह्माजीके वरसे सुर असुर किसीसेभी नहीं मरसक-ता इसनें तपोबलसे दिव्य कवच और सूर्यकी समान प्रकाशित रथभी पायाहै ॥ ३२ ॥ बहुत सारे देव दानवगण इसके हाथसे हारगयेहैं, इसने राक्षसोंकी रक्षा करके यक्षोंका संहार कियाहै ॥ ३३ ॥ इसनें रणभूमिमें बाणोंसे बुद्धिमान देवराज इन्द्रजीके बज्जको रोक दिया, और जलराज वरुणजीकी फांसीकोभी इसनें व्यर्थ करदिया ॥३८॥ देवता और दानवछी-गोंके दर्पका नाज्ञ करनेवाला यह वही राक्ष्मश्रेष्ठ बलवान अतिकायहै॥३५॥ हे पुरुषोत्तम। शीत्रतासे इसका विनाश करनेमें यत्न कीजिये कारण कि यह सबसे पहले वानरोंकी सैनाकोही बाणोंसे संहारकररहाहै ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त बळवान अतिकायनाम राक्षस वानरोंकी सैनाके बीचमें प्रवेज्ञा करके धनुष पर टंकारदे वारंवार सिंहनादं करने लगा ॥ ३७ ॥ भयंकराकार उस राक्षसको श्रेष्ठ रथपर चढ़ा हुआ देखकर मुखिया २ वानर गण उनके सामनेको दोड़े ॥ ३८ ॥ कुमुद, द्विविद, मैन्द, नील, शरभ यह कई एक वानरवीर इकट्ठे होकर वृक्ष और पर्वतोंके शृङ्ग धारण करके अतिकायपर एकही संग घाये ॥ ३९ ॥ परन्तु अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकायने कनकभूषित बाणोंसे उन वानरोंके चलाये समस्त वृक्ष और पर्वतोंको काटडाला ॥ ४० ॥ तिसके पीछे उस रण-पंडित अस्रविशारद बलशाली निशाचरने स्वच्छ लोहके वाणोंसे सन्मु-सको दौड़े आतेहुए उन वानरोंको ताड़ित किया ॥ ४१ ॥ वानर छोग भी अतिकायकी बाण वर्षांसे छिन्न गात्र और पराजित होकर वह इसका कुछभी बदला उस राक्षससे न लेसके ॥ ४२ ॥ युवाअवस्थाके आनेंसे गर्वित मृगराज (सिंह ) जिस प्रकार मृगके झुण्डोंको भयभीत करताहै वैसेही वह अतिकायनाम राक्षस वानरोंकी सैनाको त्रासित करने लगा ॥ ४३ ॥ जो वानर रीछ कि युद्धमें विसुल थे उनपर अतिकायनें अस्त्रका प्रहार नहीं किया इसके उपरान्त वीरवर अतिकाय धनुष धारण करके श्रीरामचंद्रजीके सन्मुखहो उनसे गर्वसहित यह वचन

बोला ॥ ४४ ॥ इम किसी साधारण वीरके साथ युद्ध करनेंका अभिलाष नहीं करते यह हम धनुष वाण हाथमें छिये बैठेहैं यदि किसीको युद्ध करना आता हो या किसीमें शक्ति हो तो वह शीत्र आकर हमारे साथ युद्ध करें ॥ ४५ ॥ राक्षस अतिकायके ऐसे वचन सुनकर शञ्चनाशी छ-क्ष्मणजी न सहकर मुसकातेहुए धनुष बाण हाथमें छेकर उठे ॥ ४६ ॥ रुक्ष्मणजीनें उठतेही तरकससे वाण यहण किया, और अतिकायके सन्ध-लही अपने बड़े धनुष पर टंकोर दी ॥ ४७॥ उनके धनुषकी टंकोरसे वहाँ की सब पृथ्वी सागर और समस्त दिशायें परिपूरित होगई, और राक्ष-सोंको बहुतही त्रास हुआ ॥ ४८ ॥ सुमित्राकुमार लक्ष्मणजीके धनुषकी टंकारका ऐसा भयंकर शब्द सुनकर महा तेजस्वी रावणका पुत्र भी अत्यन्त विस्मित हुआ ॥ ४९ ॥ अतिकायनें छक्ष्मणजीको युद्धके छिये उठाहुआ देख कोधितहो तीक्ष्ण बाण धारण कर उनसे यह कहा ॥ ५० ॥ अरे छक्ष्मण ! तुम बालकहो; इसलिये समर कार्यमें भी चतुर नहीं हो हम तौ तुम्हारे लिये कालकी समानहैं इस कारण हमारे संगमें युद्धका अभिलाष त्याग करके शीघ्र भाग जाओ ॥ ५१ ॥ तुम्हारी बात तौ दूर रहै, पृथ्वी आकाश, अथवा हिमवान पर्वत भी हमारी बांहोसे छोड़े हुए इन नार्णोका वेग सहन करनेंको समर्थ नहींहै ॥ ५२ ॥ सुलसे सोई हुई कालकी अभिको क्यों जगानेंकी इच्छा करतेहो ! क्यों हमारे हाथसे प्राण खोतेहो धनुष बाण त्यागकर शीघ्रही भाग जाओ ॥ ५३ ॥ अथवा यदि गर्वके वझ होकर छोटना नहीं चाहतेहो तो एक क्षणभर खंडे रही, वस प्राणोंका त्याग करके एक वारही सीधे यमराजके घरपर चले जाना ॥ ५२ ॥ राञ्चके दलका गर्व खर्व करनेंवाले शिवजीके त्रिशूलकी समान तपाये हुए सुवर्णसे भूषित हमारे इन तीखे बाणोंको तुम देखो॥५५॥ सिंह जिस प्रकार कोधित होकर गजराजके रुधिरको पान करताहै वैसेही शिवजीके शुलकी समान यह बाण तुम्हारा रुधिर पान करेंगे॥५६॥ बल्जाली मनस्वी श्रीमान् राजकुमार लक्ष्मणजी रणभूमिमें अतिकायके ऐसे सरोष और गर्वित वचन सुन अत्यन्त कोधित होकर बोले ॥ ५७॥ हे दुरात्मन् ! तुम केवछ वचनोंहीके कहनेंसे वीर नहीं होसकते, कारण कि केवछ अपनी बड़ाई करनेंसे छोग ग्रुणवान् कहाकर नहीं विख्यात होते यह मैं धनुष बाण हाथमें छेकर टिकाहुआहूं तुममें जितनी कुछ सामर्थ्य हो अपना पराक्रम दिखाओ ॥ ५८॥ जिसमें पौरुषहै छोग उसकोही शूर कहते हैं; इसिलये तुम वृथा अपनी बड़ाई न मार करके कार्यके द्वारा अपनेको प्रकाश करो ॥ ५९ ॥ तुम स्थपर सवार होकर अनेक प्रकारके अस्न शस्त्र छे युद्ध करनेके छिया आये हो इस समय वाण छोड़कर या और कोई अस्त्र चलायकर तुमही अपना पराक्रम दिखाओ ॥ ६० ॥ तिसके पीछे पवन जिस प्रकार पके हुए तालके पत्तेको गुच्छेसे गिरा देती है, वैसेही तीखे बाणोंसे हम तुम्हा-रा मस्तक गिरादेंगे ॥ ६१ ॥ आज हमारे तपाये हुए सुवर्णसे भूषित बाण, वाणोंसे किये हुए छेदमेंसे निकलते हुए तेरे शरीरमेंके रुधिरको पान-करेंगे॥६२॥ बालक समझकर निरादर करना उचित नहींहै हम बालकही हों या वृद्धहीहों इमारेही हाथसे रणमें निश्चय तेरी मृत्यु होगी ॥ ६३ ॥ कारणिक बालकरूपी विष्णुजीके तीन चरणोंसे त्रिलोकी नांपलीगईथी छक्ष्मणजीके हेतुयुक्त और परमार्थसमन्वित वचन सुनकर अतिकायन अत्यन्त कोधितहो श्रेष्ठ बाण चलाये ॥ ६४ ॥ उस काल लक्ष्मणजी और अतिकायका वह युद्ध देखनेंके छिये महात्मा विद्याधर, भूत, देव, दैत्य, महर्षि, और, गुह्मकगण सबही आये ॥ ६५ ॥ इसके उपरान्त अति-कायनें कोधमें भरकर धनुषपर बाण चढ़ाय मानों आकाश प्राप्त करनेंके अभिप्रायसेही रुक्ष्मणजीकी ओर चलाया ॥ ६६ ॥ परन्तु परवीरघाती लक्ष्मणजीनें उस विषधर सर्पकी समान फुंकारते हुए तीले बाणको एक अर्द चन्द्र नामक बाणसे काट डाला ॥ ६७ ॥ निज्ञाचर अतिकायने शरीर कटे हुए सपैकी समान उस बाणको कटा हुआ देखकर अत्यन्त क्रोध किया, और पांच बाण हाथमें छिये, ॥ ६८ ॥ अति शीष्र-तासे छक्ष्मणजीके ऊपर चलाये; परन्तु छक्ष्मणजीने अपने निकट पहुँचते हुए उन बाणोंको काट डाला ॥ ६९ ॥ परवीर विनाशी वीर्यवान स्थ्मणजीने अपने तीखे वाणोंसे उन सव वाणोंको काटकर एक तेजसे प्रकाशमान पैना बाण ग्रहण किया ॥ ७० ॥ उसको श्रेष्ट धनुपपर चढ़ाकर छक्ष्मणजीनें खेंचा और अतिवेगसे उस वाणको छोड दिया॥ ७९॥ अपनी कमरसे खेंचे हुए और लगभग पलक झुकगये

उस बाणको उस राक्षसश्रेष्ठके बीच माथेमें तानकर रुक्ष्मणजीने मारा ॥ ७२ ॥ वह तीक्ष्ण बाण उस भयंकर राक्षसके माथेमें विधकर रुधिरकी धारा निकलता हुआ उस समय ऐसा जानपड़ा मानों पर्वतमें रुधिरसे सनाहुआ सांप चुसरहाहै ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार पूर्व कालमें शिवजीके बाणसे त्रिपुरासुरके पुरद्वार कंपायमान हुएथे वैसेही छक्ष्मणजी-के बाणोंसे राक्षस वीर व्यथित होकर कांपा, इसके उपरान्त महावलवान अतिकाय क्षण भरमें सावधान हो मनही मनमें विचारकर कहनें छगा॥७८॥ धन्य लक्ष्मण ! तुम्हारा बाण चलांना देखकर हम तुमको बड़ाई करनेंके योग्य शतु समझते हैं। तिसके पीछे यह अतिकाय, मुख वाय, दोनों बाहैं फैलाय अपने रथपर चढ़ा हुआ रणभूमिमें इधर उधर घूमनें छगा॥ ७५ ॥ उस कालमें वह राक्षस धनुषको खेंचकर एकही वारमें एक, तीन, पांच और साततक बाण धनुषपर चढ़ायकर छोड़नें लगा॥७६॥ जिस प्रकार सूर्य नारायण आकाशमंडलको दीप्ति युक्त करते हैं वैसेही राक्षसोंमें इन्द्र अतिकायके धनुषसे छूटे हुए काळ समान सुवर्णकी फोंक वाले बाणोंने आकाशमें अग्निसी लगाकर उसको प्रदीप्त कर दिया ॥७७॥ यह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई छक्ष्मणजीने सावधान चि-त्तसे तीले बाणोंके द्वारा उसे राक्षसके चलाये हुए वह समस्त बाण काट डाले ॥ ७८ ॥ महा तेजस्वी इन्द्रके राज्ञ रावणका पुत्र अत्यन्तं कोधं करता हुआं तब उसने एक और तीखा बाण प्रहण किया ॥ ७९ ॥ उसने एक पलक्के मध्यमें वाण चढ़ायकर जैसेही छोड़ा कि वैसेही वह रुक्पणजीकी छातीमें आनकर रुगा॥ ८०॥ जन अतिकायका वह बाण छक्ष्मणजीकी छातीमें छगा तौ मतवाछे हाथीके जिस प्रकारसे मद चुआ करताहै,वैसेही महावीर छक्ष्मणजीके रुधिरकी धारा गिरनेलगी ॥ ८१ ॥ तिसके उपरान्त बहुत ज्ञीत्र लक्ष्मणने वह बाण अपनी छातीसे निकालकर अलग फेंक दिया और अपनी व्यथाको दूर कर सावधानहों मंत्र पढ़कर एक तीक्ष्ण बाण छिया ॥ ८२ ॥ अब अप्रि अस्रते उस बाणको संयुक्त किया, तब उस बाणने इन महात्मा लक्ष्मणजीके धनुषकोभी दीप्तमान किया ॥ ८३ ॥ महातेजस्वी अतिकायनेभी रोह नाण महण किया और उसको चढ़ाय कर रौद्र मंत्रसे अभिमंत्रित किया

इस बाणका आकार भुजंगकी समानथा और इसमें सुवर्णकी फोंक लग रहीथी ॥ ८४ ॥ निस प्रकार यमरान काळदंडको चळातेहैं वैसेही लक्ष्मणजीने इस दिन्यास्रसे संयोजित वाणको अतिकायपर चलाया ८५॥ निज्ञाचर अतिकायनेंभी आय्रेयास्त्रसे अभिमंत्रित वाणको अपने ऊपर आता हुआ देखकर सूर्यके मंत्रसे अभिमंत्रित हुआ अपना रौद्र वाण चलाया ॥ ८६ ॥ दोनों वाणही कोधित सर्पराजकी समान आकाज्ञामें परस्पर एक दूसरेको भस्म करने छगे दोनों बाणही तेजके प्रभावसे प्रदीत और अधिक उत्रथे वह छड़ते २ पृथ्वीपर गिरे॥ ८०॥ वह दो उत्तम बाण परस्पर एक दूसरेको जठाते हुए शिखा रहित व दीप्ति हीन होंनेंके कारण अंतमें क्षार होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८८ ॥ इसके उप-रान्त क्रोधितहो कर जब अतिकायनें त्वाष्ट्र ऐषिकास्त्र चलाया तब वीर्य-वान लक्ष्मणनीनें उसको ऐन्द्रास्त्रसे काटकर फेंक दिया ॥ ८९ ॥ ऐषिक वाणको नष्ट देखकर रावणके पुत्र अतिकायने एक वाणको यम देवताके मंत्रसे अभि मंत्रित किया॥ ९०॥ अतिकायने बहुतही शीत्र यह वाण लक्ष्मणनीके ऊपर चलायाः लक्ष्मणनीनें पल भरमें वायवास्त्रसे राक्षसके चळाये उस वाणको काट डाला ॥ ९१ ॥ इसके उपरान्त महातेजवान वीर श्रेष्ठ रुक्ष्मणजी निरन्तर राक्षसके ऊपर वाणोंकी वर्षा करने रुगे कि जिस प्रकारसे मेच जलको वर्षातेहैं॥ ९२॥ परन्तु वह वाण अतिकायुके वजमय कवचमें ज्योंही लगे कि वैसेही उनके फलके टूटगये और वह सब पृथ्वीपर गिर पड़े॥ ९३॥ परवीर घाती महायशवान छक्ष्मणजीने उन समस्त वाणोंको व्यर्थ देलकर एकही साथ हजार वाण अतिकायके छपर चळाये॥ ९८॥ परन्तु अभेद वरूतर पहरनेके कारण निशाचर श्रेष्ठ महावलवान आतिकाय संत्राम भूमिमें उन वाणोंकी वर्षासे कुछभी व्यथित न हुआ॥ ९५॥ इस भांतिसे पुरुषोत्तम छक्ष्मणजी जब किसी प्रकारसे उस निशाचरको पीडित नहीं करसके तब पवन देवतानें उनके निकट आयकर कहा॥ ९६॥ इस निशाचरने ब्रह्माजीसे वर पायाहै और इस समय यह अनेक कवच पहरे हुएहै, इस कारण ब्रह्मास्त्रसे तुम इसका वध करो; कारण, कि इस ब्रह्मास्त्रके अतिरिक्त और किसी बाणसे तुम इसको नहीं मार सकांगे॥ ९७॥ इन्द्रकी समान वीर्यवान सुमित्रा रानीके पुत्र

रुक्ष्मणजीने पवनके वचन सुन ब्रह्ममंत्रसे अभिमंत्रित कर एक उप वेगवान बाणले धनुष पर चढाया ॥ ९८ ॥ सुमित्राकुमार लक्ष्मणजीने श्रेष्ठ अभिमंत्रसे अभिमंत्रित कर जब वह तीक्ष्ण फलक युक्त बाण धनुषपर चढ़ायाः तब दिशा, विदिशा, चंद्रमा इत्यादि समस्त महा प्रह पृथ्वी व आकाश त्रासितहोगये और शब्दायमान हुए ॥ ९९ ॥ रुक्ष्म-णजीनें, रणभूमिमें यमदूत और वज्रकी समान वह तीक्ष्ण फोंक वाला बाण ब्रह्मास्त्रसे अभिमंत्रित करके इन्द्र राज्ञ रावण पुत्र अतिकायके ऊपर चलाया ॥ १०० ॥ उत्तम सुवर्णसे चित्रित वज्रकी फोंक लगा हुआ और पवनकी समान वेगसे आते हुए छक्ष्मणजीके छोड़नेंसे औरभी प्रचंड वेगवान् उस संत्राम भूमिमें अतिकायनें देखा ॥ १०१ ॥ उस बाणको वेगसे आता हुआ देखकर अतिकाय बड़ी शीत्रताके साथ अत्यन्त पैने वाणोंसे उस बाणको काटनें छगा; परन्तु गरुड़जीके समान वेगवान वह बाण बाणोंसे न रुककर अतिकायके निकट पहुँचही तौ गया ॥ १०२ ॥ महावीर रावणका पुत्र अतिकाय प्रदीत कालकी अग्निके समान उस ब्रह्मास्त्रको निकट आते देखकर उसके ऊपर यद्यपि शक्ति, ऋषि, शूछ, गदा, बाण, फरशा इत्यादि चलाकर उसको काटनें लगाः परन्तु किसी-सेभी कुछ न हुआ ॥ १०३ ॥ परन्तु उस अग्निकी समान प्रदीप्त बाणनें उन समस्त अद्भुत आयुधोंको विफल करके अति बलसे अतिकायका किरीट शोभित मस्तक काट डाला ॥ १०४ ॥ लक्ष्मणजीके बाणसे कटा हुआ और लोहेकी टोपी इत्यादि शोभित राक्षस अतिकायका शिर हिमाचलके शृङ्कके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ १०५ ॥ मरनेंसे बचे बचाये राक्षस उस वीर अतिकायको पृथ्वी-पर गिरा हुआ देखकर अत्यन्त दुःखी हुए ॥ १०६ ॥ वानर छोगोंके प्रहारसे जर्जरित विषादित मुख और दीन भाव युक्त वह निञाचर गण सहसा महा शब्दकर विकट स्वरसे शब्द करने छगे॥ १०७॥ इस प्रकारसे वह राक्षस गण अपने सैनापितके मारे जानें पर अत्यन्त दुःखित और भीत होकर अति शीव्रतासे छंकाकी ओर भागे ॥ १०८ ॥

प्रहर्षयुक्ताबहवस्तुवानराः प्र**फु**छपद्मप्रतिमान

## नास्तदा ॥ अपूजयँछक्ष्मणमिष्टभागिनंहते रिपोणीमबलेदुरासदे ॥ १०९ ॥

भयंकर और दुर्द्ध राक्षसके मारे जानेंपर वानर छोगोंके आनंदकी सीमा न रही उन वानरोंके मुखके रंगनें खिछे हुए कमछको पराजित किया। वह सबही वीर श्रेष्ठ छक्ष्मणजीकी वीरताको सराहसराहकर उनका उचित सन्मान करते हुए॥ १०९॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्ये युद्धकांडे एकसप्ततितमःसर्गः॥ ७१॥

द्विसप्ततितमः सर्गः ॥

अतिकायंहतंश्चत्वारुक्ष्मभेनमहात्मना ॥ उद्वेगमगमद्राजावचनंचेदमब्रवीत् ॥ १ ॥

महात्मा छक्ष्मणजीसे अतिकायका संहार हुआ सुनकर राक्षस राज रावण बहुतही उदास हुआ और कहनें लगा ॥ १ ॥ सर्व शस्त्रास्त्र धारण करने वालोंमें श्रेष्ठ, दारुण कोध युक्त धूम्राक्ष वीर श्रेष्ठ अकम्पन, प्रहस्त और कुंभकर्ण ॥ २ ॥ इत्यादि महाबळशाळी वीर गण जो युद्धमें अद्वितीय और संग्राम जीतनेंका अभिलाप करतेथे; यह सबही शांडके हाथसे पराजित होनें वाळे नहींथे; और सदा. शत्रुको जीततेथे ॥ ३ ॥ हाय।सरळ स्वभाव वाळे श्रीरामचंद्रजीके हाथसे सैना सहित यह सबही वीर मारे गये अनेक शस्त्र विशारद महाकाय राक्षस ॥ ४ ॥ और भी अनेक रक्षास जोकि बड़े शूरथे मारे गये और विख्यात बळ वीर्य वाले इमारे पुत्र इन्द्रजीतने ॥ ५ ॥ वरदान पाये हुए घोर बाणोंसे दोनो भाइयों को बांघ लियाथा कि जिस बन्धको महा बलवान सुर असुर कोई भी नहीं छुटा सकतेथे ॥ ६ ॥ वरन इस घोर बन्धनको यक्ष गन्धर्व पत्रग कोई भी नहीं छुटा सकतेथे, फिर इम नहीं, जानते कि अपने प्रभावसे, मायासे अथवा किसी मोहन मंत्रसे ॥ ७ ॥ वह दोनों भाई राम छक्ष्मण उस ज्ञार बन्धनसे छूट गये; और जो ग्लूर योद्धा वीर राक्षस भेजे हुए रणमें गये॥८॥ वह सबही युद्धमें महा बळवान वानरोंसे मारडाले गये; हम ऐसा किसीको नहीं देखते जो आज युद्धमें जायकर छक्ष्मणके सहित रामचंद्रको सुग्रीव व विभीषण और उनकी सैनाके सहित मार डाले ॥ ९ ॥ अहो ! जिसके विक्रमसे निज्ञाचर मारे गयेहैं; वह रामचंद्र अत्यन्त वलवानहें और उसके अस्त्र बलको भी धन्यवादहै ॥ १० ॥ [ हमको बोध होताहै कि वह अनामय वीर र्घुनंदन नारायणही होंगे, कारणिक भयसेही छंका नगरीके द्वार और तोरण सब रुके दुयेहैं ] इस समय अति सावधानीसे छंका पुरीकी रक्षा करना कर्तव्यहै जहां पर सीता देवी विराजमानहें उस अशोक वाटिकाकी भी रक्षा भर्छीभांति करनी चाहिये ॥ ११ ॥ अशोक वन राजपुर, या और कहीं सैनानिवास स्थानों में कोई आवे, या कोई बाहर जांबे, उसको वारंवारसे सर्व प्रकार परीक्षा करके देखना ॥ १२॥ सब ओरसे तुम लोग जा टिके रही और सब कहीं सेनाभी टिकी रहे, हे निज्ञाचरो वानरोंके स्थान और उनके पद सदा देखते रहो॥ १३ ॥ प्रदी-षके समय, आधीरातके समय या प्रातःकालके समय किसी समय भी वान-रोंको छोटा मत समझो कि यह हैं हीक्या?॥१४॥कारणिक हम सबके निकट वड़ी भारी वानरोंकी सैना तैयार पड़ीहै न जाने किस समय छंकापर आन कर धावा करदे यह सब राक्षस छंकापति रावणके वचन सुनकर ॥ १५॥ महा बळवान तो थेही उस रावणकी आज्ञानुसार जहां तहां टिके ॥ १६॥ राक्षस राज रावण सब राक्षसोंको ऐसी आज्ञा देकर हृदयमें शोक रूप प्रदीप्त वाण धारण किये हुए अपने भवनमें प्रवेश करता हुआ ॥ १७ ॥

> ततःससंदीपितकोपवन्हिनिशाचराणामिधपो महाबलः ॥ तदेवपुत्रव्यसनंविचितयन्सुहुर्मुहु श्चैवतदाविनिःश्वसन् ॥ १८॥

शोकसे पीड़ित निशाचर पति रावण अपने पुत्रोंकी शंकट की अवस्था विचारकर कोपसे जठवठ उठा और वारंवार ठंवे २ श्वास छेने छगा॥१८॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आ० युद्ध ९ द्विसप्ततितमःसर्गः॥ ७२ ॥

त्रिसप्ततितमः सर्गः॥

ततोहतान्राक्षसपुंगवांस्तान्देवांतकादित्रिशि रोतिकायान् ॥रक्षोगणास्तत्रहतावशिष्टास्ते रावणायत्वरिताःशसंसुः॥१॥

इसके उपरान्त जब मरनेंसे बचे बचाये राक्षसोंने देवान्तक आतिकाय और त्रिशिरा इत्यादि निज्ञाचरोंको मारा हुआ देख राक्षस राज रावणसे यह समाचार कहते हुए॥ १ ॥ तब रावण उन राक्षसोंके मुखसे यह अञ्चभ वार्ता सुनकर रोते २ मोहको प्राप्तहुआ; इसके पीछे पुत्रोंके नाज्ञ और श्राताओंके संहारकी चोर विपत्तिकी चिन्ता करते हुए कुछ समयतक ध्यान साधेरहा ॥ २ ॥ तब शोक सागरमें डूवते हुए राजा रावणको देख परम श्रेष्ठ राक्षस राज रावणका पुत्र इन्द्रजित ( मेघनाद ) बोला ॥३॥ है राक्षस नाथ ! हे पिता! इन्द्रजितके जीवित रहते आप इस प्रकार संता-पमें न जिल्ये; आप निश्चय जानें कि रणमें इन्द्रजीतके बाणसे घायल होकर कोईभी अपने प्राण नहीं रख सकता॥ १ ॥ आप देखेंगे कि लक्ष्मणजीके सहित आजही रामचन्द्रके सब अंग हमारे बाणोंसे कट जायँगे; वह मेरे अस्त्रसे प्राण त्याग करके आजही पृथ्वीपर ज्ञायन करें गे ॥ ५ ॥ आप इन्द्रजीतकी दैव और पौरुष संयुक्त यह निश्चित प्रतिज्ञा श्रवण करें, कि इम आजही छक्ष्मणके सहित रामचन्द्रको अमोच बाणोंसे नाज्ञ करदेंगे ॥ ६ ॥ अधिक क्याकहैं बिल्कि यज्ञमें वामन रूपी विष्णु-जीकी समान आज इन्द्र, यम, रुद्र, अग्नि, साध्य गण, और सूर्य यह सबही आज इमारे अप्रमाण विक्रमको देखेंगे ॥ ७ ॥ इस प्रकार रावणसे कह व उसकी आज्ञा छेकर प्रसन्न चित्तहो मेचनाद श्रेष्ट गधेजुते वायुकी समान वेगसे चलने वाले रथपर सवार हुआ ॥ ८ ॥ सूर्यके समान दिन्य रथपर सवार होकर महा तेजस्वी मेचनाद झटपट युद्ध भूमिको गया; कि जहां पर शञ्चनाशी श्रीरामचन्द्रजी विराजमानथे॥ ९ ॥ जब मेघनादकी रणमें जानेंके छिये तैयार देख श्रेष्ट धनुषधारी भयंकर विक्रमकारी अनेक महा बळवान राक्षस हर्ष सहित उस महात्माके पीछे २ चळे॥ १०॥ कोई २ हाथीपर चढ़कर चले कोई २ वोड़ेपर सवार होकर गमन करने छगे, कोई २ व्यात्रपर कोई२ 🕸 वृश्चिक पर, कोई २ मार्जार (बिछाव ) पर कोई २ गधे ऊंट और सिंहपर आरोहण करके चले ॥ ११ ॥ कोई २ पर्वताकार सिंहोंके ऊपर, और गीदडोंके ऊपर, और काक हँस और मयू-

<sup>\*</sup> वृश्चिकादि आंकरके वाहन भीथे ।

रादि पक्षियोंके ऊपर भीम विक्रम राक्षस सवार होकर, भाला, मुद्गर, निस्त्रिज्ञ, फरसा,गदा,भुज्ञुन्डि, षष्टि, ज्ञतन्नी और परिवादि आयुध उठाय सजित होकर गमन करनें लगे ॥ १२ ॥ कमसे शंख और भेरि बजनेंके ज्ञाब्दसे दुओंदिञ्ञा पूर्ण होगई इस प्रकारसे वीर्यवान राक्षस राजका पुत्र इन्द्रजित युद्ध करनेंके छिये चला ॥ १३ ॥ पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेंपर आकाशकी जिस प्रकारसे शोभा होतीहै वैसेही शब्बओंके मारने वाले इन्द्रजीतके शिरपर शंख और चन्द्रमाकी नाई उज्ज्वल श्वेत वर्णका छत्र-था ॥ १४ ॥ धतुष धारियोंमें श्रेष्ठ वह मेवनाद्के ऊपर हेम भूषित सुंदर चामर ढळ रहाथा ॥ १५ ॥ उस कालमें सूर्यकी समान तेजस्वी उस अप्रमेय वीर्यवान इन्द्रजीतके रूपसे छंका नगरी तेजसे प्रकाशमान सूर्य-नारायणसे शोभित आकाश मंडलकी नांई प्रकाशमान होने लगी॥ १६॥ अनन्तर वह अग्निकी समान शञ्ज दमनकारी महा तेजस्वी राक्षस श्रेष्ट इन्द्रजित युद्धमें जय दिलानें वाले निकुम्भलास्थित रणभूमिमें पहुंच गया और वहां पहुंचते ही उसनें अपने रथके चारों ओर सैनाको स्थापित कि-या॥ १७॥उस स्थान का नाम निकुम्भलाथा अग्नि तुल्य तेजस्वी इन्द्र-जित यहां पर उत्तम मंत्रोंसे विधि पूर्वक अग्निमें होम करनें छगा॥१८॥उस प्रतापज्ञाली राक्षसोंमे श्रेष्ठ इन्द्रजितनें प्रथम अग्निमें माला और सुगन्धित द्रव्य चढ़ायकर तिसके पीछे खीर अक्षतसे उसका संस्कार पूराकरके हवन कर्मको आरंभ करता हुआ॥१९॥उस यज्ञ कुण्डके चारों ओर जहां शर-पत विछानें चाहिये वहां उसनें सब शस्त्र विछाये व बहेडीकी छकडीका ईंधन बनाया समस्त ठाळही वस्त्र धारण किये और छोहेका सुवा बनाया कारण कि मारणमें यही पदार्थ कार्यमें आतेहैं॥२०॥ पतभालोंके ऊपर अग्निस्था-पन कर सम्पूर्ण काले वर्णका छागले उसकी गर्दन पकड़ जीवित ही उसे अग्निमें डालिंद्या ॥ २१ ॥ उस छागकी जैसेही आहुति दीगई कि वै सेही अग्नि विधूम होगई और शिखा विस्तार करके जल उठी और अग्निमें नो नयसूचक नो सब चिह्न दृष्टि आतेहैं वह सब प्रकाशितहुये॥२२॥इसके उपरान्त तपाये हुए सुवर्णकी समान आग्ने दाहिनी ओरको चूमती हुई अपनी शिखाके साथ स्वयं अग्नि कुंडमेंसे उठे और मैचनादकी दीहुई आहुती उन्होंनें ग्रहणकी ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त अस्र विज्ञारद इन्द्र-

जीतनें अपना अस्त्र धनुष रथ कवच मंत्रसे अभिमंत्रित किया ॥ २४ ॥ जब उस वीर मेघनादने अग्निमें आहुति दी और सब अस्त्रोंको ब्रह्म मंत्रसे अभिमंत्रित किया उस समय चंद्र सूर्य इत्यादि यह नक्षत्र गणोंके सहित समस्त आकाश मंडल त्रासित होगया ॥ २५ ॥ इन्द्रकी समान प्रभाव शाली और अग्निकी समान प्रदीप्त वह अप्रमेय वीर्यवाला इन्द्रजीत इस प्रकारसे अग्निमें आहुति दे धनुष वाण शूल अर्व और रथके सहित आ-काञ्चमें जाय अन्तर्ध्यान होगया ॥ २६ ॥ तिसके उपरान्त ध्वजा पताका शोभित और अर्व रथ युक्त वह राक्षसोंकी सैना भी युद्धकी वासनासे सिंहनाद करती हुई चली ॥ २७ ॥ इस सैनाके राक्षस निकुंभिलासे निक-छते ही महा वेगसे अछंकृत असंख्य बाण तोमर और अंकुशोंसे वानर वीरोंको मारने छगे ॥ २८ ॥ रावणका पुत्र मेघनाद अपनी सैनाको समर करता हुआ देखकर कोधमें भरकर कहने छगा; कि तुम सब वान-रोंका संहार करनेंकी इच्छासे युद्ध करते रहा ॥ २९ ॥ विजयकी अभि-लाषा किये हुए राक्षस गण यह बात सुनतेही वानरोंके ऊपर घोर बाणोंकी वर्षा करनें लगे ॥ ३० ॥ वानरोंकी सैनाके ऊपर आकाशमें टिका हुआ इन्द्रजीतभी नालीक, नाराच, गदा और मूसल इत्यादि अस्त्र शस्त्रोंसे वानर गणोंको विद्ध करनें छगा ॥ ३९ ॥ वृक्षोंको आयुध बनाये हुए वानर-गणभी राक्षसोंसे इस प्रकार समरमें मारे जाकर उन राक्षसोंके ऊपर पर्वत और वृक्षोंकी वर्षा करनें लगे ॥ ३२ ॥ महा तेजस्वी महा बलवान राव-णका पुत्र इन्द्रजीत इस्से अत्यन्त कोधित होकर वानरोंकी देहको छिन्न भिन्न करनें लगा ॥ ३३ ॥ वह इन्द्रजीत संत्राम भूमिमें राक्षस लोगोंको हर्षित कराता हुआ एक २ बाणसे पांच, सात और नौनो वानरोंको मारनेंळगा॥ ३४॥ इस प्रकारसे रणमें अजित इन्द्रजित सुवर्णभूषित सूर्यकी समान बाणजालसे वानर लोगोंको छिन्न भिन्न करता हुआ॥ ३५॥ मेघनादके बाण मारनेंसे पीडित और व्यथित होकर वानरोंके ज्ञारीर विंधनें लगे, देवता लोगोंके हाथसें वानर लोगोंकी नैसी अवस्था हुईथी उस कालमें रावणकुमार इन्द्रजीतके हाथसे वानरोंकीभी वही दुशा हुई ॥ ३६॥ अनेक वानरश्रेष्टगण क्रोधमें भरकर बाण रूपी किरणोंसे अलंकृत गिरते हुए सूर्यकी समान उस इन्द्रजीतके सन्धुखको घाये॥ ३७॥ और

बहुतसे वानरअपना शरीर कटाय दुःखपाय, देहींसे रुधिर वहनेके कारण ज्ञानहीनहो भागनें छगे ॥ ३८॥ परन्तु वह वानर छोग श्रीरामचंद्रजीका कार्य साधन करनेंके लिये प्राणतक अर्पण करकें वृक्ष शिला उठाय र फिर युद्ध करनेंको छोटे ॥ ३९ ॥ वह समस्त वानर मेघनादको ताक २ कर उसके ऊपर अनवरत वृक्ष और शिळाकी वर्षा करने छगे॥ ४०॥ महातेजवान रावणके पुत्र मेचनादनें इन सव वानरोंके फेंकेडुए प्राण हरनें वाले शिला वृक्ष और पर्वतोंको अपने तीले वाणोंसे खंड़ २ कर **डा**ला ॥ ४१ ॥ तब मेघनाद विषधर सर्पके समान विषे**ले और आं**प्रकी समान बाण समूहसे उस वानरोंकी सैनाको छिन्न भिन्न करनें लगा ॥४२॥ उस महावीर्यवान मेघनाद्नें अत्यन्त तीक्ष्ण मर्भ विदारण करनेंवाले अठारह वाणोंसे नीलको और नव वाणोंसे नलनाम वानरको दूरसेही खड़े रहकर रणभूमिमें मारा ॥ ४३॥ उस महावीर्यवाननें सात मर्म विदारी वाणोंसे नीलको वींधडाला और पांच वाणसे संत्रामभूमिमें गजको विद किया ॥४४॥ इस प्रकारसे दुश बाणोंसे जाम्बवानको व फिर तीस बाणोंसे नळको मर्माहत किया; इसके उपरान्त वानरराज सुत्रीव, ऋपभ अंगद और द्विविदको तीक्ष्ण वाणोंसें मारकर मृतकतुल्य कर दिया ॥४५॥ इस प्रकारसे उस मेचनाद्नें अत्यन्त घोर वरदानसे प्राप्त तीक्ष्ण वाणोंसे इन वानरोंको मारा और समस्त वानरोंकोभी असंख्य वाणोंसे मारा ॥ ४६ ॥ कोधसें कालाभिकी समान मुर्छितहों उस महा पराक्रमी मेचनादनें सूर्यकी समान प्रकाशित शीत्रगामी भली भांतिसे चलाये हुए बाणोंसे ॥ ४७ ॥ वानरोंको एक बारही मर्दित कर डाला वाणोंसे पीड़ित होनेंके कारण व्याकुल और रुधिरसेभीगी हुई वानरोंकी सैनाको ॥ ४८॥ देखकर मेव-नाद अत्यन्त हर्षित हुआ और फिर महातेजस्वी रावणका पुत्र मेव-नाद ॥ ४९ ॥ दारुण शब्द और वाणोंकी वर्षा करके वानरोंकी सैनाको यह इन्द्रजीत सब प्रकारसे मर्दित कर कंपायमान करनें लगा ॥ ५०॥ मेघनाद सहसा अपनी सैनाको छोड़कर वानरोंकी दृष्टिसे छोप होगया और अदृश्य रहकर नीला बाद्र जिस प्रकार जलकी वर्षा करताहै वैसेही वानरोंको ताककर उनके ऊपर अनिवारित बाणोंकी वर्षा करनें छगे ॥५१॥ इन्द्रजीके वज्र चळानेंसे जिस प्रकार पर्वत पंख कटाकर नीचे गिरेथे,

वैसेही वानरलोग राक्षसी मायासे मोहित होगये, इनका सब इारीर राक्षसके बाणोंसे कटगया और वह धीरे २ विकट स्वरसे शब्द करके रणभूमिमें गिरनें छगे ॥ ५२ ॥ उस समय वानरगणने सेनामें केवछ इन्द्र-जीतके छोड़े हुए अत्यन्त तीखे वाणोंको देखपायाः परन्तु मायाके बलसे छिपे हुए उस इन्द्रके शञ्ज मेचनादको न देखा कि कहां खड़ा हुआ वाणोंकी वर्षा करताहै ॥ ५३ ॥ इसके उपरान्त राक्षसपति महाबळवान इन्द्रजीत सूर्यकी समान गांसीलगे हुए वाणोंसे सब दिशाओंको छायलिया; और अत्यन्त पैंने बाणोंसे वानरोंको मारनेंभी छगा ॥ ५२ ॥ और प्रदीप्त अग्निकी समान अंगारे व चिनगारियोंसे युक्त शुल, निर्ह्मिश, और परशु इत्यादि सब आयुधोंको ग्रहण करके वानरराज सुग्रीवजीकी सैनाके ऊपर वह मेचनाद वर्षानें लगा ॥ ५५ ॥ इस प्रकार इंद्रके हाञ्च मेघनादके बाणोंसे जब वानर गणोंका श्रारेर छिन्नभिन्न होकर रुधिरसे भीग गया तब वह समस्त वानर खिछे हुए टेसूके वृक्षकी समान शोभायमान हुए॥५६॥ उस समय कोई२ वानर ऊपरको नेत्र उठाये आकाशकी ओर देखें रहेथे; कि इतनेंमेंही बाण आनकर उनकी आंखोंमें छगा; तब वह परस्पर एक दूसरेका आश्रय छेनेछगे और कोई पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५७ ॥ इसके उपरान्त हनुमान सुत्रीव अंगद गन्धमादन जाम्बवान सुषेण वेगद्शी ॥ ५८ ॥ मैन्द, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवय, केशरी, विद्युदंष्ट्र यह वानर ॥५९॥ और सूर्यानन ज्योतिर्मुख तथा द्धिमुख वानर पावकाक्ष नल और कुमुद वा-नरोंको ॥ ६० ॥ शुरू में वानरश्रेष्टोंको मारा और तीखे अभिमंत्रित बाणोसे राक्षसोंमें श्रेष्ठ इन्द्रजीत मेघनाद सूर्यकी समान वर्णवाले वाणोंसे और गदा इत्यादि अस्त्र शस्त्रोंसे वानरोंके यूथनाथोंको इस प्रकार वींघताहुआ श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजीके ऊपर सूर्यके किरणोंकें समान बाणोंकी वर्षा करनें छगा ॥ ६२ ॥ ॥ ६२ ॥ अद्भुत श्रीसम्पन्न श्रीरामचंद्रजीके ऊपर सर्व प्रकारसे वह बाणोंकी वर्षा वर्षाई गई, परन्तु वह उस समय बाण वर्षाको जलकी धाराके तुल्य विचार करके छक्ष्मणजीसे बोछे ॥ ६३ ॥ हे छक्ष्मण ! यह देखो इन्द्रका ज्ञाञ्च राक्षसोंमें श्रेष्ठ मेवनाद इन्द्रनित महा अस्त्रका आश्रय लेकर उम वानरोंकी सैनाको मार रहाँहै, यह ब्रह्माजीके वरदानसे पाये हुए बाणोंके

समूहसे फिर भी हमको पीडित कर रहाहै ॥ ६४ ॥ यह भयंकर ज्ञारीर वाला अस्त्र उठाये महा बलवान इन्द्रजित ब्रह्माजीसे वर पायकर आकाज्ञमें अन्तर्ध्यान होगयाहै, फिर भला इस प्रकार छिपे हुए रहकर युद्ध करते हुए इस राक्षस मेघनादका हम किस प्रकारसे वध करनेंमें समर्थ होंगे॥६५॥ हें बुद्धिमान ! जिन्होंनें इस विइवको बनायाहै यह सब बाणभी उन्हीं ब्रह्माजीके बनाये जान पड़तेंहैं, कि जिनका विजय चिन्तासे बाहर होंनेके कारण अपना उवार पार नहीं रखता, इसिछये पितामह ब्रह्माजीके सन्मान की रक्षा करनेंके लिये जिस प्रकार अब इम इन गिरतेहुए बाणोंको सहैं वैसेही तुम भी अव्याकुछ चित्तसे इन समस्त बाणोंको सहन करो ॥६६॥ यह देखो ! यह राक्षसोंमें श्रेष्ठ इन्द्रजीत वाणोंके जालको वर्षांकर दशों दिशाओंको छाय रहाहै, और वानरराज सुत्रीवर्जीक अनेक सैनापति मरगये हैं कि जिस्से यह समस्त वानरोंकी सैना शोभाहीन हुई ॥ ६७॥ जो हम ऐसा करके इस राक्षसके बाणोंकी वर्षा को सह छेंगे ती इन्द्रजीत हमको हर्ष रोष रहित युद्धसे निवृत्त और चेतना रहित हो पृथ्वीपर पड़ा देख संग्रामभूमिमें अपनी जय समझ निश्वयही छंकाको चला जायगा ॥ ६८ ॥ इसके उपरान्त मेघनादके बाणोंसे श्रीरामचंद्र, व छक्ष्मणजी पीड़ितहों मूर्जाखाय पृथ्वीपर गिर गये, यह देखकर राक्षस राजका पुत्र मेचनाद युद्धमें अपनी जय समझ हर्षमें भर घोर सिंहनाद करनें लगा ॥ ६९॥

> ततस्तदावानरसैन्यमेवंरामंचसंख्येसहलक्ष्मणेन ॥ निषूद्यित्वासहसाविवेशपुरींदशग्रीव भुजामिग्रप्ताम् ॥ संस्तूयमानःसतुयातुधानैः पित्रेचसर्वहषितोभ्युवाच ॥ ७० ॥

इस प्रकारसे राक्षसराजनंदन मेचनाद श्रीरामचंद्रजी और छक्ष्मणजीके सिंहत समस्त वानरोंकी सैनाको समरमें पराजित कर सहसा रावणकी बा-होंसे पाछी जाती हुई छंका प्ररीमें प्रवेश करता हुआ और यहां पर निशाचर छोगोंने उसकी बहुतही स्तुतिकी, और हुई सिंहत उसनें अपने पिताके निकट समस्त वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ७० ॥ इ०श्रीम०वा०आ०मु० त्रिसप्ततितमःसर्गः ॥ ७३ ॥

चतुःसप्ततितमःसर्गः॥ तयोस्तदासादितयोरणाग्रेमुमोहसैन्यंहरियू थपानाम्॥ सुग्रीवनीलांगदजांबवंतोनचापि किंचित्प्रतिपेदिरेते॥ १॥

श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजीको इस प्रकारसे समरंभूमिमें व्याकुल हुआ देलकर अंगद, नील, जाम्बवान व और दूसरे वानर यूथपित गणोंकी सैना निरुपाय और चेष्टा रहित होकर मोहको प्राप्त हुई ॥ १ ॥ तब बुद्धिमान छोगोंमें आगे गिनेजानेक योग्य विभीषणजी सवको ऐसा विषादित देखकर वानरराज मुत्रीवजीके वीरोंको अनुपम वचनोंसे समझानें बुझानें छगे ॥ २ ॥ हे वीरगण! तुम छोग डरो मत यह शोक करनेंका अवसर नहींहै, तुम जो इन्द्रजीतके बाणजालसे श्रीराम लक्ष्म-णजीको व्याकुल और मृतक देखतेहो भगवान स्वयंभू ब्रह्माजीको सन्मानही करनेके छिये श्रीराम लक्ष्मणजीने ऐसा कियाहै ॥ ३ ॥ स्वयंभू ब्रह्माजीनें इन्द्रजीतको यह बड़ा भारी अमोव (अव्यर्थ) वीर्य वाला ब्रह्मास्त्र दान कियाँहै, यह दोनों राजकुमार इस अस्त्रकी मर्यादा रक्षा करनेंके लियेही ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर गिरे हैं; जो कुछभी हो फिर इसमें शोक करनेंका या घबड़ानेंका क्या कारणहै ? ॥ ४ ॥ पवन कुमार हनुमानजी विभीषणजीके वचन सुनकर उनकीही कही ब्रह्मास्त्रकी मर्यादाको "यथार्थ है " ऐसा कहतेहुए बोले ॥ ५ ॥ हे राक्षसकुलतिलक ! राक्षस वीर इन्द्रजीतके चलाये हुए ब्रह्मास्त्रसे लग भग हमारी समस्त सैना मारी गई है; इस समय जो वानर कि जीवितहैं उनको समझाना बुझाना हमारा कर्तव्यहै ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त हनुमानजी और विभीषणजी यह दोनों वीर उस रात्रिमें मसाल हाथमें लेकर रणभूमिमें चूमनें लगे॥७॥ उन्होंने रणभूमिमें घूमते हुए। देखा कि हाथ जांघ, पैर, उंगळी, मस्तक और पूंछ कटे हुए अनेक वानररणभूमिमें पड़े हुए हैं; बहुत वानरोंके ज्ञारीरसे रुधिरकी घारा वहरहीहै; किसी २ वानरका भयके मारे पयःश्राव

होगयाँहै ॥ ८ ॥ पर्वताकार प्रधान २ वानरोंके गिरनेंसे रणभूमि परिपूर्ण होरहींहै और बहुतसारे अस्त्र इास्त्रभी टूटे फूटेहुए पड़ेंहैं ॥ ९ ॥ सुत्रीव अंगद्, नील, शरभ, गन्धमादन, जाम्बवन्त सुषेण और वेगद्शी ॥ १०॥ मैन्द, नल ज्योतिर्मुख और द्विविद वानरोंकोभी हनुमान और विभीषण जीनें रणभूमिमें मृतक हुए देखा ॥ १३ ॥ इस संग्रामके मध्यम दिनके पांचमें भागमें अर्थात् छैंः वर्ड़ामें ब्रह्माजीके अस्त्रसे रावणके पुत्र मेवना-दनें सङ्सढ करोड वानरोंको मार डालाथा; उन सक्को उन दोनों वीरोंनें देखा ॥ १२ ॥ हनुमानजी विभीषणजीके सहित समुद्रके प्रवाहकी समान विस्तारवाली भयंकर वानर सैनाकी यह दशा देखकर जाम्बवानको खोजनें लगे॥ १३॥ बहुत ढूंड भाल करनेंके पीछे शीष्र बुझनेंवाली अग्निके समान सेकड़ों इजारों बाणोंसे विधेहुए जराय्रसित वृद्ध प्रजापतिके पुत्र वीर जाम्बवानको ॥ १४ ॥ देखकर पौछल्त्य बिभीषणभी उनके समीप जायकर बोळे कि हे आर्थ ! इस दारुण तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षासे आपके कहीं चोट तौ नहीं छगी॥ १५॥ विभीषणनीके वचन सुनकर ऋक्षश्रेष्ठ जाम्बवानजी अत्यन्त कष्टसे वचन उचारण कर कहनें छगे ॥ १६ ॥ हे महावीर्यवान ! तीखे वाणोंसे हमारा इारीर ऐसा विद्ध हुआहै; कि हम आपको अपने नेत्रोंसे देखभी नहीं सकते हैं; केवल आपका बोल सुनकर ही हम आपको राक्षसोंका स्वामी विभीषण मानते हैं॥ १७॥ हे सुव्रत। जिनको पुत्र प्राप्त करके अंजनी सुपुत्रवती हुई है और पवन देव पुत्रवान हुएँहैं वह वानर श्रेष्ठ हनुमान क्या जीवित हैं। ॥ १८॥ जाम्बवानके वचन सुनकर विभीषणजी वोले हे आर्य । आप आर्यपुत्र श्रीरामचन्द्रजी और ळक्ष्मणजीको छोड़कर प्रथम किस कारणसे हुनुमानजीका वृत्तान्त पूछते हैं। ॥ १९ ॥ आपने रघुनंदन, वानर सुत्रीवजी अथवा अंगदजीके प्रति स्नेहानुराग न दिखाकर हनुमानजीमें जो ऐसा स्नेह प्रकाश किया इसका कारण क्याहै ? ॥ २० ॥ विभीषणजीके वचन सुनकर जाम्बवन्तर्जीनें कहा, हे राक्षसञ्चार्दूछ। इमनें जिस कारणसे और सबको छोड़कर केवल हनुमानजीका वृत्तान्त पूछा, उसका कारण श्रवण करो ॥ २१ ॥ यद्यपि यह वानरोंकी सैना मारी तो गई है, परन्तु वीर श्रेष्ठ वानर इनुमानजीके जीवित रहते, हम किसीको भी मरा हुआ नहीं

समझते परन्तु पवनकुमार इनुमानजीके मर जानेंसे हम छोग जीतेहुए भी मरेही हैं॥ २२॥ इस्से जो हनुमान जीवितहों तब हमें जीवनकी आज्ञा होगी नहीं तो जीना क्याँहै कारणिक वह पवनकी समान समरमें वेगवान हैं और वीर्यमें अग्निको समान हैं हेतात! इनुमानजीका जीना सुनकर फिर हमें जीनेंकी आज्ञा होगी ॥ २३ ॥ तव महावीर हनुमानजी वृद्ध जाम्बवानके निकट जायकर उनके चरण पकड़ विनीत भावसे प्रणाम करके अपना नाम वतायकर बोले कि हम आपकी कुपासे जीतेहैं ॥२८॥ तव हतुमानजीके वचन सुनकर रीछराज अत्यन्त कातर रहनें परभी आनन्दके मारे अत्यन्त हर्पित हो अपना दूसरा जन्म समझते हुए॥२५॥ इसके उपरान्त महा तेजमान जाम्यवानजी हनुमानजीसे वोळे कि हे वानर श्रेष्ट ! आओ प्रथम इन सब वानरोंकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्यहै॥२६॥ हे वीर! इस समय हम और किसीको नहीं देखते केवल तुमही इन लोगोंके परम सलाही और तुम्हारा पराक्रमही हन छोगोका उद्धार करनेंमें यथेष्ट होगा, विशेष करके इस समय तुम्हारे उस पराक्रम प्रकाश करनेंका समय आयाहै ॥ २७ ॥ रीछ और वानरवीरगणोंकी इस समस्त सैनाको हर्षित कराओ और पीड़ित हुए श्रीराम, व लक्ष्मणजीके अंगोंमेंसे वाण निकाल डालो ॥ २८ ॥ हे श्रञ्जदमनकारी हनुमान् ! तुम इस समय महासमुद्रके पार बहुत दूरतक गमन करके पर्वतश्रेष्ठ हिमालयपर पहुँ-चोगे ॥ २९ ॥ इसके आगे सुवर्णमय ऋपभनाम पर्वत श्रेष्टहैः हे शब् दमन कारी ! वहां पर तुम कैलास पर्वतके शिखर भी देखोगे ॥ ३०॥ वहां पर इन दोनों शिखरोंके मध्यमें समस्त औपिथयोंसे युक्त अतुल प्रभा युक्त और प्रदीत ओपिध पर्वत तुमको दिखाई देगा ॥ ३१ ॥ हे वानरज्ञार्दूछ । तुम उस पर्वतके ज्ञिखर पर चार प्रकारकी ओषधि देख पाञींगे, तुम देखोंगे कि वह अपने प्रभावसे दशों दिशाओंको प्रकाश मान कर रही होंगी ॥ ३२ ॥ उनके मृतसञ्जीवनी [ मरे हुए को जिलानें वाळी ] विञ्ञल्यकरणी [अंगोंकी व्यथा दूर करनेंवाळी ] सुवर्णकरिणी, [ याव आदिकसे हुई विवर्णताको दूरकर अंग सुन्दर करतीहै ] और सन्धानकरणी, [ लगातेही घावको भर देती है ] यह चार नामहैं ॥ ३३॥ हे गृन्यवह [ पवन ] नन्दन हुनुमान् ! तुम इन सब औषधियोंको जितनी

जलदी ला सकते हो, उतनी जलदी लेआओ, और वानरोंको प्राणदान देकर इन लोगोंको आनंदित करो ॥ ३४ ॥ उस समय पवननंदन हतु-मानजी जाम्बवन्तके वचन सुनकर पवनके वेगसे जिस प्रकार समुद्र उफन जाताहै, वैसेही प्रबल्ध वेगसे आपभी उद्धतहो उठे ॥ ३५ ॥ इसके उपरान्त कूदनेंके लियेही जब यह त्रिकूट पर्वतके आगे खड़े हुए तब दूसरे पर्वतके समान जान पड़तेथे॥ ३६ ॥ तिस काळ वानरश्रेष्ठ हनुमानजीके पांवों द्वारा अत्यन्त पीड़ित होंनेसे वह पर्वत अपने स्थानमें रहनेंको असमर्थ हो टूटकर झुक पड़ा ॥ ३७ ॥ वानर श्रेष्ठ हनुमानजीके वेगसे पीड़ित होनेसे उस पर्वतके समस्त वृक्ष पृथ्वीपर गिर पड़े और उसके समस्त शिखर फटगये कि जिनसे अग्नि निकलनें लगी और सब शृङ्गभी फट गये ॥ ३८ ॥ इस प्रकार पर्वतश्रेष्ठ त्रिकूटके सब वृक्ष टूट गये शिला ओंका चूरा होगया, और वह पर्वतभी पीड़ित होकर घूमनें छगा; उस पर्वतके रहनेंवाले वानर लोग उस पर नहीं टिकसके ॥ ३९ ॥ लंकाके गृह और पुरद्वार टूट गये, और कंपायमान होनेलगे सबही शंकायुक्त हुए; उस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि मानों राक्षसोंकी पुरी ठंका नाच रहीहै ॥ ४० ॥ पर्वताकार वानरवीर पवनकुमार पर्वतको पीड़ित करके समस्त पृथ्वीको समुद्रके सहित चलायमान कर देते हुए ॥ ४९ ॥ हनुमानजी चरणके आवातसे पृथ्वीको विदीर्ण करके घोडीके मुखकी समान प्रदीप्त मुख फैलाय राक्षसोंको इंकित करके घोर गर्जन करनें छगे ॥ ४२ ॥ छंकामें टिके हुए राक्षस छोग अचानक कठोर गर्जन सुन-कर चमक डठे, और बात तौ अलगरही उस समय किसीकोभी हिलनें **डु** छनेंतककी सामर्थ्य न रही ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त भयंकर विक्रमकारी श्राञ्चओंके मारनें वाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार क-रकै उनका कार्य साधन करनेंके छिये तैयार हुए 🛞 ॥ ४४ ॥ श्रीहतुमानजी सर्पाकार अपनी पुंछ ऊपरको उठाय, दोनों कानोंको स-कोड़ घोड़ीकी समान मुख फैलाय अति प्रचंड वेगसे आकाश मार्गमें

<sup>\*</sup> किसी किसी पुस्तकमें छिखाहै "नमस्कत्वा समुद्राय मारुतिर्भीमविक्रमः " परन्तु यह पाठ असंगतहै प्राचीन सब पुस्तकोंमें यही इछोकहै "नमस्कृत्याय रामाय मारुतिर्भीम विक्रमः । राघवार्थे परं कर्म समीहत परंतपः॥

कूदे ॥ ४५ ॥ हनुमानजीके कूदनेंके वेगसे वृक्ष, शिला, शैल, और पर्वत पर रहनें वाले छोटे वानरभी ऊपरको उछलगये; परन्तु यह सब पदार्थ क्षीणवळ होंनेंके कारण हनुमानजीका प्रवळ वेग न सहकर सबके सब समुद्रके जलमें जायकर गिरे ॥ ४६ ॥ इस ओर गरुडजीके वेगकी समान वीर्यवान पवनकुमार हनुमानजी अपनी सर्पाकार दोनों बांहैं फैछाते मानों सब दिशा ओंको खेंचते हुएसे उस पर्वतराजके सामनेंको चले ॥ ४७ ॥ उस कालमें बलझाली वह वोर हनुमानजी महातरंगोंसे व्याप्त महा सागर और उसके जलमें घूमनें वाले जल जीव समूहोंको देखते २ विष्णुजीके हाथसे छूटे हुए चक्रकी समान प्रचंड वेगसे गमन करनें छगे ॥ ४८ ॥ उस कालमें पिता पवनकी समान वेगसे गमन करनेंवाले इनुमानजीनें असंख्य पर्वत, वृक्ष, सरोवर, नदी, तट और बहुत जनोंसे समाकुल जनपद देखे ॥ ४९ ॥ पिताकी समान पराक्रम शाली वीर हतुमानजीको सूर्य भगवानका आश्रयले गमन करनेंपरभी उनको कुछभी परिश्रम नहीं ज्ञात हुआ ॥ ५० ॥ पवनश्रेष्ठ पवनकुमार हनुमानजी पवनकी समान अति वेगसे गमन करते हुए अपने शब्दसे दशों दिशाको शब्दायमान करने छगे ॥ ५१॥ भयंकर पराक्रमकारी महाकृपि हृतुमानजीनें जाम्बवानजीके वचनोंको यादकर अत्यन्त वेगसे गमन करते २ हिमवानपर्वत राजको देखा ॥ ५२ ॥ इसके उपरान्त असंख्य सोते, कन्दर, झरनोंसे युक्त और इवेतवादलके समान उनले वर्णवाला सुन्दर २ शिखर और विविध वृक्षोंसे शोभित उस पर्वत श्रेष्ठ पर इनुमानजी गमन करते हुए ५३ ॥ इनुमानजीनें अतिऊंचे सुवर्णके शृङ्गोंसे सुशोभित उस महा पर्वतपर पहुंचकर देविष गणोंसे सेवित वहांके उत्तम पवित्र महाश्रमोंका दुर्शन किया ॥ ५८ ॥ ब्रह्मकोञ्च, रजतालय, इन्द्रालय और त्रिपुरके संहार काठमें जिस स्थानसे रुद्रजीनें अस्त्र छोड़ाथा जहां भगवान हवग्रीवजी विराजमान होरहेथे, जिस स्थानमें ब्रह्मास्त्रके अधिष्ठात्रीदेवता विराज तेथे वह सब आश्रम और समस्त यमके किङ्कर गणोंको हनुमानजीने देखा ॥ ५५ ॥ अग्नि और कुवेरजीका स्थान सूर्यकी समान प्रभाशाली सूर्यगणोंका सम्मिछन स्थान, ब्रह्मा जय श्रीशंकरजीका पिनाक नामक घतु,और वसुन्धराकी नाभि, अर्थात् सब प्राजापत्य स्थानोंको देखा॥५६॥

[ महावीर पवन कुमार इनुमानजीनें उस हिमालय पर विघ्नेश्वर (गणेज्ञाजी) नंदिकेश्वर, देवता छोगोंसे वेष्टित कुमार कार्तिकेय और कन्या गणोंके साथमें दीप्तिमती हैमवती (दुर्गाजीको) देखा ] इसके उपरान्त हिमवत शिखर कैळाज्ञा; जाम्बवन्तके बताये हुए वृक्ष पर्वत श्रेष्ठ सुवर्णका पर्वत देख-कर सब औषधियोंसे प्रदीप्त औषधि पर्वत इनुमानजीने देखा ॥ ५७॥ पवनकुमार हनुमानजी कूदकर अनलकी राशिक समान प्रदीप्त उस औषधिपर्वतपर पहुंचकर जाम्बवानकी बताईहुई सब महीषिधयोंको खोजनें लगे और इन औषधियोंको अग्निक समान प्रकाशमान देख हनुमानजी विस्मितभी हुए ॥ ५८ ॥ इस प्रकारसे महाकपि हनुमा-नजी हजार योजन मार्ग चलकर सव ओषि युक्त उस पर्वतपर पहुंचकर चूमनें लगे॥५९॥परन्तु उस पर्वत श्रेष्ठके ऊपर जो समस्त महौषधिर्थी, वह यह समझकरिक हमको ढूंढ्नेंको कोई आयाहै सबही अहरूय होगई॥६०॥ उन समस्त औषधियोंको न देख पायकर कोधके मारे हनुमानजीके दौनों नेत्र अग्निकी समान छाछ होगये और वह उन औषधियोंका ऐसा कार्यन सहन करके वारंवार सिंहनाद करते हुए उस पर्वतसे बोळे ॥६१॥ हे पर्वत! तुम जो श्रीरामचंद्रजीके प्रति द्या प्रगट नहीं करते यह कैसा कार्य तुमने निश्चय कियाँहै। यदि तुमने अपनी सामर्थ्यपर भरोंसा रखेंक कार्यमें ऐसी उदासीनता प्रकाशकी तौ आज हमारे बाहुबलसे व्याकुल होकर तुम अपनेको रत्ती २ चूर्ण हुआ देखोगे ॥ ६२ ॥ यह कह कर हनुमान्नीने शृङ्ग प्रस्तर, खण्ड, मातङ्ग और सुवर्ण आदि धातुओंके उस अनेक शिलरवाछे और सहस्रों धातुओंसे प्रन्विछत शृङ्ग साबु समन्वित उस पर्वतको सहसा यहण करके आतिवेगसे उखाड़ लिया ॥ ६३ ॥ गरुड़जीकी समान अति उत्र वेगवाले हनुमानजी उस पर्वतशृङ्गको उलाङ् आकाशमें उछ्छ गये और सुरेन्द्र व असुरगणोंके सहित समस्त छोकोंको त्रासित करते२ असंख्य आकाशचारियोंसें स्तुति किये जाते हुए अतिवेगसे गमन करते हुए ॥ ६४ ॥ सूर्यकी समान रूप सम्पन्न वह वीर इनुमानजी सूर्यकी समान पर्वत ग्रहण करके सूर्यके मार्गमें उपस्थित हो दूसरें सूर्यकी समान शोभाधारण करते हुए ॥ ६५ ॥ पर्वताकार इनुमानजी उस पर्वतको ग्रहण करके अग्निकी ज्वालासे युक्त

हाथमें सहस्र धार चक्र द्वारा शोभित विष्णुजीकी समान शोभायमान होनें लगे॥६६॥ उस कालमें लंकाके मैदान में खड़े हुए वानरगण उनको देखकर सिंहनाद करने छगें और हनुमानजी भी उनको देखकर सिंहनाद कर उठे उस अत्यन्त दारुण शब्दको अवणकरकै छंका निवासी निशाचर गणभी भयंकर वोर सिंहनाद करने छगे॥६७॥ इसके उपरान्त महावछवान हनुमानजी पर्वतश्रेष्ठ त्रिकूटके ऊपर वानरोंकी सेनामें उतरकर मुख्यर वा-नरोंको प्रणाम करकै विभीषणजीको छिपटायकर मिछे ६८इस ओर मनुष्य राजकुमार राम और रुक्ष्मणजी सब महीषधियोंकी सुगन्धि सुंचकर उसी समय वाव रहित होगये और वानर वीर गणभी घावरहित हो उठ वैठे॥६९ जिसप्रकार रात्रिक आनेसे समस्त जीव सोजातेहैं और रात्रि वीत जाने पर जाग उठते हैं वैसेही एक क्षणमें समस्त वानर रोगरिहत होकर उठ वैठे और जो वानर रणमें मृतक हो गयेथे उन वानरोंकी भी देहोंमें प्राण आय गये॥ ७० ॥परन्तु उन महौषधियोंसे, राक्षस कोईभो नहीं जिया। कारण कि जबसे वानर और राक्षसों का युद्ध आरंभ हुआथा उस समयसे ही रावणकी आज्ञाके अनुसार परिमाण जाननेके छिये ॥ ७३ ॥ जो राक्षस रणमें वानर वीरोंसे मारे जातेथे वह समस्त राक्षसोके द्वारा तुरत ही सम्रुद्रमें फेक दिये जातेथे फिर भला राक्षस कैसे जियें॥ ७२ ॥

ततोहरिर्गंधवहात्मजस्तुतमोषधीशैलमुद्रयवे गः ॥ निनायवेगाद्धिमवंतमेवपुनश्चरामेणस माजगाम ॥ ७३॥

इसके उपरान्त जब सब समस्त वानर जी गये तब अत्यन्त वेग सम्पन्त गन्धवहनंदन [ पवनकुमार ] वानरश्रेष्ठ हतुमानजी उस औषधि पर्व-तको ग्रहणकरकै वेगसे हिमालय पर्वतपर जहांका तहां स्थापन करके फिर श्रीरामचंद्रजीके निकट चले आये ॥ ७३ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकांडेचतुःसप्तातितमःसर्गः ॥ ७४ ॥

पञ्चसप्ततितमः सर्गः॥

ततोब्रवीन्महातेजाःसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ अर्थ्य विज्ञापयंश्चापिहनुमंतिमदंवचः ॥ १ ॥

इसके उपरान्त वानरराज सुत्रीवजी किसी एक कार्यको विचार करके हनुमानजीसे यह कहते हुए ॥१॥ जब कि कुंभकर्ण मारा गया और रावणके पुत्र भी मारे गये तिरूपरभी यह रावण अपनी छंकापुरीकी रक्षा करनेंमें समर्थ होगा ऐसा तो हमें ज्ञात नहीं होता ॥२॥ इसल्यि इन सब वानरोंमें जो महाबळवाच् और ज्ञीत्रविक्रमकारी वानरगणहें वह वानर गण ज्ञीत्रही मसालें हाथमें लेकर लंकापुरीको जलावें ॥ ३ ॥ जब वानरराज सुत्रीवजीनें इस प्रकारसे आज्ञा दी तौ उसी दिन सूर्य छिपनेंके पीछे घोर रात्रिमें वानरश्रेष्टगण मसालें हाथमें लेलेकर लंकाके सन्मुख गये ॥ २ ॥ विरूपाक्ष राक्षसगण जोकि छंकांके द्वारकी रक्षा करतेथे वह सब वानरोंको लुके हाथमें छिये हुए देखकर चबड़ाये और वानरगणोंसे मार खाय कर भागगये॥ ५॥ तब वानर छोगोंनें हर्षित अंतःकरणसे बाहर द्वारोंपर, अटारियोंपर, छज्जोंपर, विविध चर्या और धवरहरोंपर सवही जगह अग्नि छगादी ॥ ६ ॥ उस कालमें अग्निनें उन राक्षसोंके हजारों गृह भरम कर दिये, और पर्वताकार समस्त धवरहरू भरमहो पृथ्वीपर भयराय कर गिरनेंछगे॥ ७॥ छंकाके स्थान २ में अगर, परम सुगन्धि युक्त चंदन, मुक्तामणि, उत्तम २ हीरे प्रवाल भरम होंने छो ॥ ८ ॥ अनेक प्रकारके सौम कौशेय, [ रेशमीन ] राङ्कव और उनके बने हुए वस्नादि भरम होगये, आयुध व सुवर्णके पात्रभी जलकर महीमें मिलगये ॥ ९ ॥ भांति २ अन्नादि घरनेंके स्थान घोड़ोंके व और दूसरेभी बहुत सारे अलंकार, हाथियोंके गलोंमें बांधनेंकी वस्तुयें और कमरमें बांधनेंके रस्ते, रथोंके गहने, व भोजनादिके पात्र जो कुछभी बनेठने धरेथे ॥ १० ॥ योद्धागणोंके कवच वर्ष इत्यादि, हाथी घोड़ोंके कवच, खड्ग, धतुष, प्रत्यंचा, बाण, भाला, अंकुश, शक्ति ॥ ११ ॥ उनके बनेहुए वस्त्र वालोंके बनेहुए चामरादि असंख्य व्यात्रचर्म, अण्डजात मृग मदादि और मुक्तामणि इत्यादिसे जिड़त चित्र विचित्र धवरहर ॥ १२ ॥ और विविध भांतिके अस्त्र शस्त्रादि इन सबको अग्निनें भस्म कर डाला अनेक प्रकारके चित्र विचित्र भवनभी अग्निने भस्म करिंदेये ॥ ३३ ॥ सव गृहनिवासी राक्षसोंके भवन, सुवर्णके कवचादि पहरे माला भूवण श्रेष्ठ वस्त्र धारण किये ॥ १४ ॥ मदपान करनेंसे चलायमान नेत्रवाले

मदमाते होंनेके कारण विह्वलतासे चलनेवाले स्त्रियोंके कपड़े पकडे हुए श्रुओंके उपर कोच धारे ॥ १५ ॥ गदा, श्रुष्ठ, खड़ हाथोंमें प्रहण किये भोजन पान करते अपनी २ प्यारियोंके साथ अमील विछीनोंपर शयन करते ॥ १६ ॥ भयभीतहो अपने २ पुत्रोंको साथ छेकर दशोंदिशाओंको भागते इस प्रकारसे ज्ञात २ सहस्र २ छंका निवासियोंके समूहके समूह ॥१७॥अग्निनें भस्म कर डाले; इसपरभी अग्नि प्रचंडहो धुधकरता हुआ अतिवेगसे बळरहाथा बड़े २ मोळके गंभीर गुण युक्त ॥ १८ ॥ सुवर्णके बने पूर्ण चंद्रमा, और अर्द्धचन्द्रसे युक्त उत्तम चन्द्रशाला कि जिनमें चित्र विचित्र झरोंखे वनेथे, और वह पंचमहले दुमहले वनेथे इनको ॥ १९ ॥ मणि और विद्वमके जड़ावसे चित्र विचित्र और जोकि मानो सूर्यके छूनेंहीको बनाये गयेथे। क्रीश्व और मोरोंकी समान शोभित वर्ण भूषणोंके नाद्से विनादित ॥ २० ॥ यह समस्त पर्वताकार धवर हरे अभिने जलादिये उस कालमें अभिसे दीप्तमान समस्त तोरण ॥ २१ ॥ श्रीष्म काल्में दामिनीसे विराजित घटाकी समान प्रकाश पानेलेंगे अग्नि लगनेंसे प्रकाशित समस्त यह ॥ २२ ॥ दावाशिसे प्रकाशित महापर्वतक शिखरोंकी समान शोभायमान होंनेलगे, समस्त विमानोमें सोती हुई श्रेष्ठित्रियें अग्निसे जलती हुई ॥ २३ ॥ सब अंगोंसे गहना निकाल २ कर ऊंचे शब्दसे हाहाकार करके रोदन करनें लगीं ! अग्निसे जलाये समस्त भवन भी ॥ २४ ॥ इन्द्रके वज्रसे आहत हुए महापर्वतोंके शृ-ङ्गोंकी समान गिरनें छगे वह भरम हुए समस्त धवरहर दूरसे ऐसे प्रकाशित होतेथे ॥ २५ ॥ कि मानों जलते हुए हिमवान पर्वतके शिखर जल रहेंहैं. ज्वालासे प्रज्वलित हम्योदिकोंके भरूम होनेंसे ॥ २६ ॥ फूले हुए पलाशके वृक्षोंसे पूर्ण रात्रिमें वह समस्त लंकानगरी ज्ञात होंने लगी। उस काळमें अध्यक्ष लोगोंनें अब्रिके भयसे भीत होकर हाथी और घोड़ोंको उनके थान परसे खोल दिया, उस समय ऐसा जाना गया मानों लंका-पुरी मुहा प्रलयमें यूमते हुए ब्राह् मकरादिसे पूर्ण महा समुद्रकी समान होगई है ॥ २७ ॥ किसी स्थानमें हाथी वोड़ोंको खुळा हुआ देखकर भागनें लगा और कहीं डरे हुए हाथियोंको देख घोड़ाही लौट पड़ता-था ॥ २८ ॥ जबिक लंका नगरी इस प्रकारसे दग्ध होगई, तब अग्निकी

शिखाओंकी परछांई समुद्रके जलमें पड़नेंसे समुद्र लेह कार्यको विचार करके जान पड़ताथा ॥ २९ ॥ अधिक क्या कहैं वानर गणों पागया और रावणके की हुई वह छंकापुरी एक मुहूर्त भरमें प्रख्य कालमें प्रदीत की रक्षा करनेमें समान भस्म होगई ॥ ३० ॥ उस कालमें अग्निसे संतापित ज सब वानरोंमें और रुद्द करती हुई राक्षसोंकी स्त्रियोंका शब्द सौ योजनसे स वह लगा ॥ ३१ ॥ उस समय जले अध जले जो राक्षस भागकर लंकावें ॥ ३ ॥ को आतेथे युद्ध करनेंके लिये वानर वृन्द उनके सन्मुख जायर ही दिन सूर्य मारनें छगे॥३२॥उस कालमें वानर लोगोंके उद्योगसे और निज्ञाहिकर लंकाके शब्दसे द्शोंदिशा समुद्र, और समस्त पृथ्वी शब्दायनान होने छगे।रकी रक्षा इस ओर दोनों राज कुमार महात्मा श्रीराम लक्ष्मणजी वाव बड़ाये और सावधान चित्तहो दोनोंने श्रेष्ठ घडुष धारण किये ॥ ३४ ॥ उसके गोंने हिंपूत श्रीरामचंद्रजीनें जब अपनें बड़ेभारी उत्तम धनुषपर टंकोरदी त चर्या और छोगोंका भयावह कठोर ज्ञब्द होनें छगा ॥ ३५॥ जिस समय अग्निनें उन बंद्रजीनें बड़ेभारी धनुषपर टंकोरदी; तव उस समय वह संहार त धवरहर शब्द ब्रह्मात्मक वेदमय धनुः विरूफारण कारी भगवान भवानी स्थान २ में समान जान पड़नें छगे॥ ३६॥ वानरोंके गर्जन करनें और रहें रोदन करनेंका ज्ञाब्द और श्रीरामचंद्रजीके धनुपकी टंक्क्सान राङ्कव और तीनों शब्द एक दूसरेको मूंद छेते हुएसे सुनाई दे के पात्रभी जलकर और वानर गणोंका गर्जना, निशाचर गणोंका सेन्यू के प्रारामचंद्रजी औ धनुषके टंकोर यह तीनो शन्द दशों दिशाओं में न्यात होगये॥ ३८ श्रीरामचंद्रजीके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे उस उंका पुरीके कैलास पर्वती शिखरकी समान फाटक चूर्ण होकर पृथ्वीमें गिर पडे इस ओर विमान और गृहोकों गिरता हुआ व श्रीरामचंद्रजीके वाणोंकी देख राक्षस श्रेष्टोमें भी कठोर गुद्धकी तैयारियां होने छगी ॥ ४०॥ जब राक्षस श्रेष्ट गण सिंहनाद करके संयाम करनेके लिये तैयार होने लगे तब उस समय यह त्रिकाल रात्रिकी समान जान पड़नें लगी ॥ ४१ ॥ इसी अवसरमें महा बलवान वानर सुयीवजीनें वानर श्रेष्टोंको यह आज्ञा कि "हे वानर गण! तुम छोगोंमेंसे जो वानर जिस द्वारके निकटहो उसी द्वारपर युद्ध करें ॥ ४२ ॥ श्रेणे [ मोरचा ] पर उपस्थित रहकरनित्रवाले

जो हमारी आज्ञाका निरादर करेगा, राजाज्ञाके अनादर करनेवाले उस वानरको निःसन्देह मार डालेंगे॥ ४३॥ इसके उपरान्त जब वह मुखिया२ वानर लूके हाथमें लिये सब द्वारोंको घेरेहुये खड़े रहे तब निज्ञाचरराज रावणको अत्यन्त कोध् उत्पन्न हुआ।। ४४।।जब रावणने जभाई छी तब दशों दिशा कछिषत होगई और प्रलयकालीन रुद्रके रूपवान क्रोधके समान ॥ वणके जारीरमें भी कोधके चिह्न दिखाई देनें छगे ॥ ४५ ॥ तिसक डपरान्त निशाचरपति रावणने कोधमें भरकर कुंभकर्णके पुत्र कुंभ और निकुंभको बहुत निशाचरोंके साथ युद्ध करनेके छिये भेजा ॥ ४६ ॥ रावणकी आज्ञाके अनुसार, यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजङ्घ और कंपन नामक चार राक्षस इन कुंभकर्णके दो पुत्रोंके साथ चले।। ४७॥ तब उस समय ः रावणनें राक्षसोंका भय दूर करनेंके छिये सिंहनाद करके उन महावछ-वान राक्षसोंसे कहा "हे निज्ञाचर गण! तुम सब इस रात्रिमेंही युद्ध कर-नेंके लिये जाओ"॥ ४८॥ राक्षसगण राक्षसराज रावण करके इस प्रका-रसे युद्धमें भेजे जाकर आयुध उठाय वारंवार सिंहनाद करते हुए छंकासे निकले ॥ ४९ ॥ तब राक्षसोंके धारण कियेहुए अलंकारोंसे शरीरोंके कांतिसें और वानरोने किय अग्रिसे आकाश प्रकाशित होगया ॥ ५० ॥ ऊपरसे चंद्रमा और तारागण व नीचे वानर राक्षसोंके भूषणोंकी प्रकाशमय कांतिसे दोनों सैनाओंके वीचमें टिकाहुआ आकाश प्रदीप्तमान होगया ॥ ५१ ॥ चंद्रमाकी चांदनी गहनोंकी कांति और जलतेहुए भवनोंकी अग्नि; यह सब वानर और राक्षसोंको प्रका-शित करने लगीं ॥ ५२ ॥ अग्रिसे जलतेहुए गृहोंकी दीतिकी परछाई लिब समुद्रके जलमें पड़ी तब चंचल तरंग माला शोभित समुद्र और भी अधिक शोभायमान हुआ ॥ ५३ ॥ घ्वजा पताकासंयुक्त, उत्तम खङ्ग, फरसासहित, भयंकर चोड़े व हाथियोंके साथ अनेक प्रकारके पैदलोंकें सहित ॥ ५८ ॥ प्रदीप्त शूल, गदा खङ्क, प्राञ्च, तोमर, धनुष ऐसे राक्षसोंकी घोर विक्रमकारी और पौरुषयुक्त सैनाको ॥ ५५ ॥ प्रकाशमान देखा वह सैना शत २ किङ्किणीनिनादित, प्रज्वित कुठार और सुवर्ण भूषणसे भूषित बाहु और प्रन्वित भारोंसे युक्त ॥ ५६ ॥ महाशस्त्रोंको चुमाते हुए धनुष पर बाण चढ़ाते हुए, गन्धमाला व मधुकी महकसे पवनको

मोदित करते ॥ ५७ ॥ शूरगणोंके भरे रहनेसे अतिघोर महा मेचके गर्जनकी समान शब्द करती ऐसी दुई पे राक्षसोंकी सैना आई हुई देखकर ॥ ५८ ॥ वानरोंकी सैनानें विचलित होकर ऊंचे स्वरसे सिंहनाद किया। फिर उस राक्षसोंकी बड़ी भारी सैनाके वीचमें॥ ५९॥ अतिवेगसे कूद पड़े कि जैसे पतंगे अग्निमें कूद पड़तेहैं तिन राक्षस छोगोंके भुजोंके व्यापारसे कंपायमान किये गये वज व अज्ञानिसें युक्त ॥ ६०॥ राक्षसोंकी सैना फिर अत्यन्त शोभित हुई। इसके उपरान्त युद्ध करनेके **छिये तैयार वानरलोग उन्मत्तकी समान ॥ ६**३ ॥ वृक्ष ३ौल, मूकोंसे कूद २ कर निज्ञाचरोंको मारनें छगे । तब उन कूद २ कर आते हुए वान्-रोंके तीक्ष्ण बाणोंसे ॥ ६२ ॥ भयंकरिवक्रमकारी राक्षस छोग हिर कार् टनें छंगे निज्ञाचरछोग वानर छोगोंके दांतोंसे काटे जाकर कर्ण रहित मुकोंके मारनेंसे शिर रहित और शिलाओंके प्रहारसे अंग भंगहो उस रण भूमिमें विचरण करनेंलगे।।६३॥ व दूसरी ओरसे घोर रूप निज्ञाचर गणोंने भी तीक्ष्ण खड़ासे मुख्य २ वानरोंका संहार करना आरंभ किया ॥ ६८ ॥ बळवान वानर वीरोंनेभी प्रबळ राक्षसोंका संहार किया, एक २ जनके मारनेंको जैसेही तैयारहुआ कि वैसेही एक दूसरेनें आकर उसको ढकेड दिया कोई किसीको काटरहाथा कि दूसरेने आनकर उसको काट खाया, कोई एक २ किसीकी निन्दाकर रहाथा कि वैसेही एक तीसरेनें आकर उसका निरादर किया; किसीके युद्ध चाहनेंपर दूसरा उस्से युद्ध कर रहाँहै कि इतनेहीमें कोई आयकर बोला कि हम युद्ध करेंगे "क्यों क्केशदेतेहो ! तुम यहां खड़े रहो ? रणभूमिमे तिसकाल एक दूसरेसे ऐसा कह रहेथे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ धीरे २ दोनों ओरका युद्ध अतिभयं-कर हो उठा, राक्षस छोगोंके शस्त्र व्यर्थ होनेंछगे, उनके कवच आयुध समस्त छिन्न भिन्न होगये। राक्षसंछोग बड़े २ भाले, मुप्टि, झूल, और तलवार उठाय रहगये ॥ ६७ ॥ " प्रावर्तत महारोद्दं युद्धं वानररक्षसाम् ॥ वानरान्दश सप्तेति राक्षसा जद्यराहवे "॥ ६८॥ इस प्रकारसे वानर और राक्षसोंका महा घोर युद्ध होनें लगा निज्ञाचर लोग एकही वारमें सहस्र २ वानरोंको संहार करनेंछगे ॥ ६८ ॥ " राक्षसान्दशसप्तेति वानरास्त्वभ्यपातयन् । बछं राक्षसमाछंज्य वानराः पर्यवारयन् ॥ ६९ ॥

## विप्रलंभितवस्त्रंचितमुक्तकवचध्वजम् ॥ बल्लंराक्षस मालंब्यवानराःपर्यवारयन् ॥ ६९ ॥

और वानर लोगभी इतनेही राक्षसोंको एक २ बाणसे रणभूमिमें मारते हुए और उनके वस्त्र फाड कवच तोड व्वजा नष्ट करदी, उस युद्धमें वानरगण राक्षस लोगोंकी समान बलका आश्रय करके राक्षस लोगोंको निवारण करने लगे॥ ६९॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि-काव्ये युद्धकाण्डे भाषानुवादे पंचसप्ततितमः सर्गः॥॥ ७५॥

षट्सप्ततितमः सर्गः॥ प्रवृत्तेसंकुलेतस्मिन्वीरेघोरजनक्षये॥ अंगदःकं पनंवीरमाससादरणोत्सुकः॥ १॥

जब इस प्रकारसे छोकक्षयकारी योर कठोर संयाम होनें छगा तब महावीर अंगदजी युद्धका अभिलाप करके राक्षसवीर कंपनके सन्मुख जायकर उठ गये ॥ १ ॥ वेगवान कंपननेंभी युद्ध करनेंके छिये आंग-दको पुकारकर अपनी गदासे उनको मारा कि जिस्से अत्यन्त घायछहो अंगदजी चलायमान होगये ॥ २ ॥ परन्तु तेजस्वो अंगदजीने क्षण कालमें ही मूर्छांसे जागकर एक पर्वतका शिखर उसके ऊपर चलाया कि उस प्रहारके लगतेही कंपन अर्दित होकर पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ ३ ॥ कंपनको रणमें मराहुआ देखकर शोणिताक्ष अपने रथको चलाता हुआ निर्भयहो शीव्रतासे अंगद्जीके समीप गया॥ ४॥ इसके उपरान्त अत्यन्त वेगसे अंगद्जीके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करनें छगा;वह कालकी अग्निके समान सायक वीरश्रेष्ठ अंगद्जीके शरीरमें विधगये ॥ ५ ॥ राक्षस वीरनें वानर-वीरके प्रति कमसे छुरे, श्चरप्र, नाराच, वत्सदन्त, शिलीमुख, कणीशल्य और विपाट इत्यादिक अनक प्रकारके बाण छोड़े प्रतापवान बल्झाली वालिकुमार अंगदके इारीरमें जब यह समस्त बाण छगे तब उन्होंने अत्यन्त वेगसे उस राक्षसका उम्र धनु और समस्त बाणोंको छिन्न भिन्न कर डाला॥ ६॥७॥ इसके उपरान्त शोणिताक्ष कोधमें भरकर शीन्रतासे ढाळ तरवार ग्रहण कर विना विचारे वेगसे कूद पड़ा ॥ ८ ॥ तब विपुल बल्ज्ञाली अंगदनीनें ज्ञीत्रतासे छलांग मारकर उस राक्षसको पकड़ा और उसके हाथसे बलपूर्वक ढाल तरवार छीन वारंवार सिंहनाद करनें

छगे ॥ ९ ॥ उसकाही खड्ज उसके वार्ये हाथपर इस प्रकारसे अंगदर्जीने मारा, कि यज्ञोपवीतकी नाई उसके दोलंड होगये [ वायाँ हाथ धड़में लगा रहा और दहिना हाथ शिरके संग ] ॥ १० ॥ वालिकुमार अंगदजी शोणिताक्षका संहार करके वारंवार सिंहनादकर और दूसरे शत्रुओंकी ओर दौड़े ॥ ११ ॥ यह देखकर महाबळवान यूपाक्ष कोधमें भरकर महा बली वालिके पुत्र अंगद्जीके सामने आया ॥ १२ ॥ इस ओर कनका-ङ्गदभूषित वीर शोणिताक्षभी उस खङ्गके प्रहारसे प्राणरहित न होकर फिर सावधानहो उठा और एक काळे छोहेते बनी हुई गदाको प्रहण करके दूसरीवार अंगद्जीकी ओर झपटा ॥ १३॥ महावेलशाली प्रजंवभी यूपाक्षके साथ गदा हाथमें छे वाछितनय अंगदजीके सन्मुख दौड़ा॥ १८॥ उस कालमें कपिश्रेष्ठ वालिकुमार अगदनी, इन्द्र और अग्निके बीचमें टिके हुए पूर्ण चंद्रमाकी समान शोभायमान होनें छगे॥ १५॥ मैन्द और द्विविद नामक यह दो वीर वानर अंगदके पार्श्वरक्षक थे यह दोनों परस्पर एक दूसरेका बल देखनेंकी इच्छासे अंगदनीके निकट खड़े द्वए ॥ १६ ॥ इस और खड़ बाण और गदाधारी महाकाय महाबळवान निज्ञाचरगण कोधमे भर अत्यन्त सावधानतासे उस वानरोंकी सैनाके सन्युख गमन करतेहुए ॥ ३७ ॥ उस कालमें परस्पर समर करते हुए मैन्द् द्विविद और अंगद इन तीन वानरश्रेष्ठोंके साथ प्रजंब यूपाक्ष और शोणिताक्ष इन तीन राक्षसश्रेष्ठोंका बड़ाभारी रोमहर्षणकारी संग्राम होनें लगा ॥ १८ ॥ वानरोंने बड़े २ वृक्ष लेकर राक्षसोंपर चलाये परन्तु राक्षस वीर महाबळवान् प्रजंघने उन वृक्षोंको खंड २ कर डाळा ॥ ३९ ॥ कपि श्रेष्ठ रथ, घोड़े, वृक्ष छेकर राक्षसोंपर चलाये पर्वतोंके शृङ्क जो कुछ भी पातेथे वहां चलातेथें परन्तु महाबलवान् यूपाक्षने बाण चलाय उन सबको टुकड़े २ कर डाला ॥ २० ॥ इसके उपरान्त वीर द्विविद और मैन्दने वृक्षोंको उलाङ्कर राक्षसोंके ऊपर चलाया इन सबको वीर्यवान प्रतापशाली शोणिताक्षनें अधवीचमें ही तोड़डाला ॥ २१ ॥ इसी सम-यमें वीरश्रेष्ठ प्रजंघ परम मर्मभेदी विपुछ खड़ धारण करके आति वेगसे अगदजीकी ओर घाया ॥२२॥ तब विपुछ बछज्ञाछी वानरेन्द्र वाछिकुमार अंगदर्जीनें इस राक्षसको निकट आया हुआ देखकर एक अश्वकर्णवृक्ष

छे बड़े वेगसे उसके मारा ॥२३॥ और उस राक्षसके खड़्ज युक्त हाथमें एक मूकाभी अंगदनीने माराकि उसके चोटसे उस निज्ञाचरके हाथसे खड़ गिर पड़ा ॥ २४ ॥ उस मूज्ञलकी समान खड़को पृथ्वीमें गिराहुआ देखकर महावीर प्रजंघनें वज्रकी समान मूका बांधकर अंगदजी पर उठाया॥२५॥ और महावीर्यवान वानरश्रेष्ठ अंगगजीके माथेमें वह मुका मारा उस मुकेक लगनेंसे अंगदजी एक मुहूर्तभरतक चलायमान रहे ॥ २६ ॥ परन्तु प्रतापवान तेजस्वी वालिकुमार अंगदजीने भी फिर शीघ्र चेतना पाय एक मूका मारकर प्रजंबके धड़से झिरको अछग करिंद्या ॥ २७ ॥ अप-ने चचा प्रचंडको संग्राममें मराहुआ देखकर यूपाक्ष आंखोंमें आंसू भर धनुष वाण छोड़ खड़ धारण कर रथसे उतर पड़ा ॥ २८॥ परन्तु महा बलवान वीर द्विविदनें इस राक्षसकों आताहुआ देखकर क्रोधसहित इसकी छातीमें एक शिला मारी और अत्यन्तबलसे इस राक्षसकी पकड़ छिया ॥ २९ ॥ अपने भाईको पकड़ा हुआ देखकर महातेजस्वी महा बलवान शोणिताक्षने द्विविद्वीरकी छातीमें एक गदा मारी॥ ३०॥ उस अत्यन्त दारुण प्रहारसे वानरवीर द्विविद चलायमान होगया परन्तु थोड़ीही देरमें स्थिरहो उस राक्षसकी दूसरी वार उठी गदाको देख इस वीरने छीन लिया ॥ ३१ ॥ इसी अवसरमें मैन्द अपने श्राताकी सहायता करनेंके लिये द्विविद्के निकट आय पहुंचा और शोणिताक्ष यूपाक्ष नाम इन दोनों राक्षसोंसे यह दोनों वानरश्रेष्ठ मछ्युद्ध करने छगे परस्पर एक दूसरेको खेचते चाखते झटका झोरी करते कठोर युद्धकरने लगे ॥३२॥ तब द्विविदनें अपने मुखसे नखोंसे शोणिताक्षका मुख चीर फाड़ डाला और वकोट लिया और पकड़कर अत्यन्त बलसे पृथ्वीमें द्वायकर पीस डाला ॥३३॥ तब वानरश्रेष्ठ वीर्यवान् मैन्दने अत्यन्त कोधितहो दोनों बांहोंसे यूपाक्षको उठाय पृथ्वीपर पटक दिया कि जिस्से यह राक्षस अत्यन्त पीड़ित और निहत होकर पृथ्वीमें गिरपड़ा ॥ ३८ ॥ मारनेंसे बची हुई राक्षसोंकी सैना राक्षसवीरोंको संयाममें मृतक देख अत्यन्त दुःखी हुई और अति शीव्रतासे वहां गई नहां कुम्भकर्णका पुत्र कुंभ खड़ाथा वहां जाकर इस सैनानें यह अशुभ स्वाद् कुंभसे निवेदन किया॥ ३५॥ कुंभनेंभी उस समीप भागकर आई हुई सैनाको अनेक प्रकारसे समझाया बुझाया, अति श्रेष्ठ महावीर्यवान् वानरोंसे ॥ ३६ ॥ महावीर राक्षसोंकी सैनाको मराहुआ देखकर महातेजस्वी कुंभनें संत्राममें अत्यन्त दुष्कर कर्म किया ॥ ३७ ॥ वह धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ कुंभ सावधानमनसे धनुष धारणकर विषधर सर्गोंकी समान फुंकारतेहुए देहविदारी बाण छोड़नें लगा ॥ ३८॥ उस कालमें कुंभका बाणसहित श्रेष्ठ धनुष, विजली ऐरावतके दूसरे इन्द्रधतुषकी समान शोभायमान होंने लगा ॥ ३९ ॥ उस वीर कुंभनें सुवर्णकी फोंकवाले पत्रशोभित बाणोंको कानतक खेंचकर उनसे द्विविदको मारा ॥ ४० ॥ पर्वतके शृङ्गकी समान वानरोंमें श्रेष्ठ द्विविद् उन वाणोंके छगनेंसे अत्यन्त वायलहों मुंहवाय और दोंनों पैर फैलाय विकलहो पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४१॥ मैन्द्रें अपने श्राता द्विन दको उस महासंत्राममें व्याकुल होते देख एक बड़ी भारी शिला बहण कर कुंभके अपर दौड़ा ॥ ४२ ॥ महावलवान मैन्दनें राक्षसके अपर वह शिला चलाई परन्तु महातेजस्वी कुंभनें हँसते २ पांच वाणोंसे उस शिलाकों काट डाला ॥ ४३ ॥ और विषधर सर्पकी समान एक और सुमुख वाण धनुषपर चढ़ायकर द्विविद्के बड़े भाई मैन्द्की छातीमैं कुंभनें मारा ॥४४॥ कुंभका चलाया हुआ वह वाण वानर यूथपति मैंन्द्के मर्मस्थानमें लगाकि जिस्से वह मुर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा॥४५॥ तव वानरवीर अंगदजी महाबलवान अपने दो मामा द्विविद और मैन्दको पीड़ित देखकर धनुष धारी कुंभके सन्मुख धाये ॥ ४६॥ महावत जिस प्रकार अंकुशसे हाथीको मारताहै, वैसेही कुंभनें अंगद्जीके ऊपर कालेलोहेके बने प्रथम पांच बाण, और तिसके पीछे तीन बाण चलाये ॥४७ ॥ इस प्रकारसे महावीर्यवान कुंभ अंगद्जीके उत्पर औरभी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाय उनको वींघनें छगा ॥ ४८ ॥ परन्तु उस सुवर्ण भूषित तीले रुधिरसे सने हुए अंकुठधारवाले वाणोंके अंगोंमें लगनें परभी अंगदजी कंपायमान नहीं हुए ॥ ४९ ॥ और उस निज्ञाचरके मस्तकपर ज़िला और वृक्षोंकी वर्षा करने छगे, परन्तु वह सब शिला वृक्ष वारंवार काट डाले गये ॥ ५० ॥ कुंभकर्णके पुत्र कुंभनें श्रीमान् वालिके पुत्र अंगदर्जीके चछाये सब शिला वृक्ष काट डाले, इसके उपरान्त कुंभनें उन वानरयूथ-पको आता हुआ देखकर ॥ ५१ ॥ अंगद्जीकी भौंहके बीचमें दो वाण

मारे; जिस प्रकार उल्कासे छोग हाथीको मारतेंहैं; उन बाणोंके छगनेंसे ऐसा रुधिर वहनें लगा कि अंगदर्जीके नेत्र उस रुधिरसे टकगये॥ ५२॥ वालिकुमार अंगदनीनें उस समय एक हाथसे रुधिरसे गीले नेत्रोंको ढका व दूसरे हाथसे एक बड़ाभारी शालका वृक्ष जोिक निकटही था छे छिया ॥ ५३ ॥ उस पेड्को छातीसे द्वाय एक हाथसे कुछेकनवाय उसके पत्ते व छोटी२ डालियें तोड डाली और महासंग्राममें॥५८॥ मन्दर पर्वतके सदृश और इन्द्रध्वजकी समान उस वृक्षको सव राक्षसोंके सामनें अत्यन्त वेगसे कुंभके ऊपर चलाया॥ ५५॥ कुंभकर्णके पुत्र कुंभने सात देहको भेद्नें वाळे तीले वाणोंसे अंगद्के भेजे उस वृक्षको काटडाळा व और एक बाण अतिशीष्रतासे अंगद्जीकी छातीमें मारा अंगद्जीभी उस वाणसे अत्यन्त पीड़ित और मोहित होकर पृथ्वीमें गिर पड़े ॥ ५६ ॥ समुद्रके जलमें डुवेहुएकी समान अंगदनीको उस महारणमें न्याकुल होकर मुर्छित हुआ देख वानरश्रेष्टोंने यह वृत्तान्त श्रीरामचंद्रजीके निकट जायकर निवेदन किया ॥ ५७ ॥ श्रीरामचंद्रजीने महासंत्राममें वालिके पुत्र महाबळवान अंगदजीको संग्राममें व्याकुळ हुआ सुनकर जाम्बवान इत्यादि मुख्य २ वानरोंको अंगदजीकी सहाय करनेकी आज्ञादी॥ ५८॥ यह वानर ज्ञार्टूळ गण श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञाको सुनकर क्रोधितहो धरुष डठाये कुंभकी ओर दीड़े ॥ ५९ ॥ इन सबके हाथोंमें वृक्ष और पर्वतथे; क्रोधसे इन सबके नेत्र छाछ होरहेथे यह सब अंगदनीक नीवनकी रक्षा करनेंके लिये आगे बढ़े ॥ ६० ॥ जाम्बवान् सुषेण, और वानर वेगद्शीं यह तीनों महा क्रोधकर कुंभके सन्मुख धावमान हुए ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार पत्थरोंके दुकड़ोंसे जलके सोतेको रोक दिया जाताहै वैसेही कुंभनें उन महावलवान वानरश्रेष्टोंको आता हुआ देखकर वाणोंसे उनकी गतिको रोक दिया॥ ६२॥ जिस प्रकार महासमुद्रका जल वेलाभूमिको नहीं छांच सकता वैसेही वह महाबछवान वानरश्रेष्टभी उसके वाणोंको तोड़-कर आगे बढ़नेंमें समर्थ न हुए ॥ ६३ ॥ वानरश्रेष्ठ उन वानरोंको संत्राममें वाणोंकी वर्षांसे मर्दित देख अपने मतीजे अंगदजीको पीछे छोड़ वानरराज सुग्रीवजी ॥ ६८ ॥ कुंभकर्णके पुत्र कुंभ पर झपटे जिस प्रकार वेगवान केसरी पर्वतके शृङ्गींपर चरते हुए हाथी

पर सिंह दौड़ताहै ॥ ६५ ॥ वह महाकिप सुत्रीवजी अश्व कर्णादि अनेक प्रकारके वृक्ष उलाड़ २ कर कुंभपर चलाने लगे ॥ ६६ ॥ परन्तु कुंभ-कर्णके पुत्र कुंभनें आकाशको छाछेनेवाछी दुई पे वृक्ष वृष्टिको तीसे बाणोंके समूहसे अति ज्ञीत्र खंड २ कर डाला ॥ ६७॥ वह काटे हुए दुर्द्धर्ष सब वृक्ष घोर ज्ञतिष्रयोंकी समान दिखाई देने छगे, बाणोंकी वर्षाको वीर्यवान कुंभ करके छिन्न भिन्न देख वानरोंके स्वामी श्रीमान महा सत्व सम्पन्न सुमीवजी कुछभी व्यथित न हुए ॥ ६८ ॥ वानरराज राक्ष-सके बाणसे विधकर अति सरछतासे उस दारुण आवातको सहछेते हुए **डन सुत्रीवजीनें इसके उपरान्त कुंभके हाथसे ब**ळ पूर्वक इन्द्रके धनुषकी तुल्य ॥ ६९ ॥ उसका धुनुष छीन तोङ् डाला वानरराज सुत्रीवजी ऐसा दुष्कर कर्म करके छछांग मार ॥ ७० ॥ कोपिकयेहुए दांत टूटेहुए हाथीकी समान खड़ेहुए कुंभसे जायकर बोले । हे निकुंभके बड़े भाई कुंभ ! तुम्हारे वाणोंका वेग वीर्य अति अद्भुतहै, तुममें विनय और प्रताप रावणकी नांईहैं; तुम्हारा विक्रम, बल, प्रहाद, इन्द्र कुवेर, और वरुणकी 'समान है।। ७९ ॥ ७२॥ तुम सब प्रकारसे अपने पिता कुंभकर्णके अनुरूप पुत्रहो हे महाबाहो शञ्जदमनकारी जब तुम अकेले शूल हाथमें लेकर खड़े हो जाओ ॥ ७३ ॥ तब देवता छोगभी भयभीतही तुम्हारे सन्मुख न आय सकेंगे; कि जिस प्रकारसे मनकी पीड़ा इन्द्रियोंके जीतनेंवाछे पुरुषके सन्मुख नहीं खड़ी हो सकती [ अर्थात् उसको पीड़ा नहीं देसकती ] अच्छा जो हुआ सो हुआ आज तुम इस महासंत्राममें अपना विक्रम प्रकाश करो और हमारा विक्रम देखों ॥ ७४ ॥ तुम्हारे ताऊ रावणनें ती ब्रह्माजीके बरदानके प्रभावसेही देवता और दानव छोगोंको जीताथा, परन्तु कुंभकर्णनें अपनें वीर्यके प्रभावसे सुर असुर छोगोंको पराजित कियाथा ॥ ७५ ॥ तुम प्रतापमें रावणकी समान और धनुषविद्यामें इन्द्र-जीतकी तुल्य हो, इसलिये अब राक्षसोंके बीचमें एक तुमही हमको बल वीर्यमें श्रेष्ठ जान पड़तेहो ॥ ७६ ॥ जिस प्रकार शञ्च लोगोंके साथ शम्बरा सुरका संत्राम हुआ था, वैसेही तुम्हारे साथ आज हमारा कठोर संत्राम होगाः समस्त प्राणी इस भयंकर समरको अपनी आंखोंसे देखेंगे ॥ ७७॥ तुमनें असाधारण कर्म कियाँहै; तुमनें अपने अस्त्रकी चतुरताभी बार्णो

को चलाय कर दिखाईहै, कि इन भीमविक्रमकारी जाम्बवान आदि वानरोंको वाणोंसें रोक दियाहै ॥ ७८ ॥ तुम अकेले इन बहुत सारे वान-रोंके साथ युद्ध करके थक गयेहो; अतएव इस समय वरु प्रकाश करके तुम्हारे वध करनेंपर छोग निन्दा करेंगे इसी भयसे हम तुमको नहीं मार डालते हैं. एक क्षणभर विश्राम करके तुम हमारा पराक्रम देखो॥ ७९॥ सुत्रीवजीके ऐसे सारवान् सन्मानयुक्त वचनोंसे अग्निमें आहुति लगनेंके समान कुंभका तेज और भी बढ़ा ॥८०॥ इसके उपरान्त वीर्यवान कुंभनें दोनों बाहोंसे सुग्रीवजीको पकड़ लिया, वह दोनों जने उस समय मद्चु-आते हाथीकी समान वारंवार छंबे २ इवास छेनें छगे ॥ ८१ ॥ परस्पर एक दूसरेका शरीर गांठनें लगे, दोनोंही एक दूसरेको खेंचतेथे अत्यन्त जोरसे छड़नेंकें कारण दोनोहींके मुखसे मारे परिश्रमके धुवें सहित अग्निकी शिखा निकल रहीथी ॥ ८२ ॥ दोनों वीरोंके चरणोंकी धमकसे पृथ्वी नीचे को धसनेंछर्गी समुद्रमें बड़ी तरंगें उठनें छगी और समुद्र कंपायमानर्भी हुआ ॥ ८३ ॥ तिसके उपरान्त सुत्रीवजीनें कुंभको पकड़कर मानों ससुद्रकी तली दिखलानेंके लियेही उसको अतिवेगसे लवणसमुद्रमें झोक दिया ॥८८॥ जब कुंभ समुद्रमें झोकागया तब समुद्रके जलकी राशि विन्ध्या और मन्दराचल पर्वतकी समान ऊँचा उठकर चारों ओर उफलाय उठा ॥ ८५ ॥ कुंभ एकक्षणभरके पीछे ही समुद्रसे निकडकर सुग्रीवजीके निकट आया और क्रोधमें भरकर उनकी छातीमें एक वत्रकी समान मुका मारा॥८६॥ उस भयंकर आघातसे सुग्रीवर्जीके शरीरकी खाल फट गई, अतिवेगसे रुधिरकी धारा वहनें लगी और उस महावेगसे चले हुए मुकेनें सुग्रीव-नीकी छातीकी हिंडुयें तोड़ डार्छी ॥ ८७॥ निस प्रकार वत्रके चलानेसे सुमेर पर्वतसें अग्नि निकलतीथी वैसेही उस मुकेके लगनेंसे सुत्रीवजीकी छातीकी हाडियोंमेंसे तेज निकलनें लगा ॥ ८८ ॥ महा बलशाली वीर्य-वान वानरश्रेष्ठ सुत्रीवजीने कुंभकरके इस प्रकारसे चोट खाय वजकी समान महाबलसे मूंका बांधा ॥ ८९ ॥ सहस्रकिरणोंसे समुज्वल रवि मंडलकी समान वह घूंसा कुंभकी छातीमें मारा ॥ ९० ॥ तब उस प्रहारसे कुंभ अत्यन्त ताड़ित और विद्वल होकर लपटहीन अग्निक समान पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ ९१ ॥ और वह निशाचर मुकेसे मारा

जायकर आकाशसे अपनें आपसे गिरेहुए मंगल यहकी समान गिरकर शोभायमान हुआ ॥ ९२ ॥ मुकेके प्रहारसे कुंभकी छाती टूट गई और गिरे हुए कुंभकारूप महादेवजीके मारनेंसे गिरे हुए सूर्यकी समान शोभित हुआ ॥ ९३ ॥

तस्मिन्हतेभीमपराक्रमेण छवंगमानामृषभेण युद्धे ॥ महीसशैलासवनाचचालभयंचरक्षां स्यिधकंविवेश ॥९४॥

इस प्रकार भयंकर पराक्रमकारी वानरराज करके रणभूमिमें जब कुंभ मारा गया, तब समस्त बन और पर्वतोंके साथ पृथ्वी चलायमान होगई व निज्ञाचर गण औरभी अधिक भीत हुए ॥ ९४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामा-यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्ध कांडे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ॥ ७६ ॥

## सप्तसप्तितमःसर्गः॥

निकुंभोभ्रातरंदृङ्घासुग्रीवेणनिपातितम् ॥ प्रदह न्निवकोपेनवानरेंद्रमुदैक्षत् ॥ १ ॥

वानरराज सुत्रीवजीके हाथसे अपने श्राता कुंभको निहत देखकर महावीर निकुंभ कोधसे छाछ २ नेत्रकर जछाताही हुआसा मानों सुत्रीव-जीकी ओर देखने छगा ॥ १ ॥ इसके उपरान्त उस वीरने काछे छोहेका बना हुआ पांच अंगुछके प्रमाणवाछा बन्धोंसें बँधा ज्वाछा माछासे शोभित पर्वतके शिखरकी समान एक परिच श्रहण किया ॥ २ ॥ सुवर्णके बन्ध-नोंसे बँधा हुआ हीरे मणियोंसे जड़ा देखनेंमें यमराजके दंडकी समान राक्षस छोगोंके भयका नाश करनेवाछा ॥ ३ ॥ भयंकर विक्रमकारी निकुंभ इन्द्र ध्वजाकी समान ऐसा भयंकर परिघ ग्रमाय २ विकटाकार सुखसे वारंवार सिंहनाद करनेंछगा ॥ ४ ॥ वह राक्षसवीर छातीमें निष्क भूषण पहरेथा; बांहोंमें बाजू पहरे कांनोंमें विचित्र कुंडछ धारण किये और गलेमें हार डाले हुएथा ॥ ५॥ निकुंभ इन समस्त गहनोंके पहरनेंसे और परिघ हाथमें छेनेंस ऐसा शोभायमान हुआ जैसे विजलीकी कड़क और इन्द्र धनुसे युक्त मेच शोभायमान होताहै ॥ ६ ॥ शब्दायमान धुयें

सहित अग्निकी समान उस परिचके अग्रभागसे महात्मा महाबळवान निकुंभकी आवह, प्रवह, आदि सात पवनकी गांठें खुलगई ॥७॥ यह वीर निकुंभ जब परिवको द्यमायरहाथा तब ऐसा शोभायमान हुआ मानों गन्धर्व छोगोंके सहित उत्तम भवन युक्त गंधर्वनगरी सुरगृहयुक्त अम-रावती, तारागण नक्षत्र चंद्र और दूसरे समस्त महाग्रहोंके सहित आकाश मंडलही चूमरहाहै ॥ ८॥ जो भूषणिक परिघमें शोभित हो रहेथे, उन सवकी प्रभा ऐसी बढ़ी कि कोध रूप काठसे दीतिमान निकुंभ रूप अप्नि प्रलयकालके अग्निकी समान प्रन्वलितहो उठी उस समय राक्षस अथवा वानरोंमेंसे कोईभी भयके मारे अस्न कोईभी चलानेंको समर्थ नहीं हुए परन्तु बळशाळी हुनुमानजी छातीको फैळायकर उसके आगे गये॥९॥१०॥ परिचकी समान बाहु बाले बलवान बीर निकुंभनें उस सूर्यकी समान प्रभावाले परिवको इनुमानजीकी छातीमें मारा ॥ ११ ॥ इनुमा-जीकी वत्रकी समान पुष्ट छातीमें लगकर वह शूल जात संड होगयाः और ज्ञत २ उल्काकीनांई समस्त आकाज्ञमें विथरा गया ॥१२॥ भूतलमें जिस प्रकार पर्वत अचल रहताहै वैसेही महावीर हनुमानजी परि-वके लगनें पर अचल और अटलभावसे खड़े रहे ॥ १३ ॥ परन्तु महा कृषि बलवान वानरश्रेष्ठ हनुमानजीनें निकुंभका मूका सहन कर अति बलसे मूका बांधकर ॥ १२ ॥ महा वीर्यवान महातेजस्वी निकंभकी छातीमें यह चूंसा उठायकर पवनकी समान वेगवान विक्रमशाली इनु-मानजीनें मारा ॥ १५ ॥ उस दारुण चूंसेके छगनेंसे निकुंभका वरूतर चर्म फूट गया और सब अंगोंसे रुधिरके सोते निकलने लगे मेचमालामें जिस प्रकार सौदामिनी [ बिजली ] मिलजातीहै वैसेही अकस्मात एक ज्योति निकलकर राक्षसकी छातीयें मिलगई 🟶 ॥ १६॥ निकुम्भ इस

<sup>\*</sup> किसी अंथमें इस सर्गके १६ संख्याके दछोकमें "तत्र पुस्फोर चर्मास्य " के बदले तत्र पुस्फोर वर्मास्य " यह पाठ छिलागयाहै; इस कारण बहुत अनुवाद करनेवाछोंने व- हांका कवच दूट गया ऐसा अर्थ कियाहै, हमारे विचारमें वर्मके स्थछमें चर्मपदका उन्होंका कवच दूट गया ऐसा अर्थ कियाहै, हमारे विचारमें वर्मके स्थछमें चर्मपदका उन्होंका रहनेंसे हनुमानजीके पराक्रममे गौरवके अतिरिक्त कुछ छचुता नहीं प्रकाश होगी इसिंछिये और अंथोंका पाठ युक्तियुक्त देखकर हमनें चर्मपदकाही प्रयोग किया ॥ श्रमाणके छिये वह इछोक नीचे छिलतेहैं "तत्र प्रस्फोर चर्मास्य प्रमुखाव च भोणितम । मुधिना तेन संजज्ञे मेथे विद्युदिवोत्थिता ॥ १ ॥

प्रकारसे चलायमान तो हुआ परन्तु क्षणभरमें ही सावधान होकर उसने महाबळवान हनुमानजीको पकड़ा ॥ १७ ॥ जिस समय निकुम्भ महा-वीर हनुमानजीको उठाय आकाश मार्गसे छंकाकी ओर जाने छगा, तब राक्षस छोग युद्धके इस वृत्तान्तको देखकर हिंपत मनसे कुछाहछ करने छगे॥ १८॥ इस समय महावीर हनुमानजी अपनेको राक्षसके हाथमें पड़ा हुआ देखकर अत्यन्तही छिजत हुए और उन्होंने उस राक्षसकी छातीमें वज्रकी समान एक चूंसा मारा ॥ १९ ॥ हनुमानजी उसी समय राक्षसके हाथसे अपनेंको छुटाय कूदकर पृथ्वीपर खड़े होगये और निकुं-भको पकड़कर उन्होंनें शीब्रही पृथ्वीपर पटक दिया॥२०॥वह वेगवान वीर इनुमानजी क्रोधमें भरकर निक्कंभको पृथ्वीपर पटक वारंवार पीसकर देदे मारनें छगे और आपभी कूदकर उसकी छातीपर चढ बैठे ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त अपनी दोनों नाहोंसे पकडकर उसका शिर मरोर दिया, और उस भयंकर शब्द करतेहुएका शिर उलाडुकर फेंक दिया॥ २२ 領 इस प्रकार जब पवनकुमार हतुमानजीसे संप्राममें शब्द करते न हुआ निकुंभ मारा गया तब अत्यन्त क्रोध पूर्ण श्रीरामचंद्रजीका और 🔖 बुसर्गेष श्रेष्ठ खरके पुत्र मकराक्षका युद्ध आरंभ हुआ ॥ २३ ॥

> व्यपेतेतुजीवेनिकुं भस्यहृष्टाविनेदुः प्रवंगा दिशः सस्वनुश्च ॥ चचालेवचोवीपपातेव साद्यौबेलंराक्षसानां भयंचाविवेश ॥ २४ ॥

निकंभके मारे जानें पर वानर छोगोंकी आनंद पूर्ण सिंहनाद्से दशों दिशा शब्दाय मान, पृथ्वी चछाय मान और आकाश मानों पृथ्वीपर गिर पड़ा। निकुंभको मरा हुआ देलकर वानर छोगोंका भयंकर शब्द सुनकर राक्षसोंकी सेनामें अत्यन्त भयका संचार हुआ॥ २४॥ इ०श्रीम०वा० आ०यु०भाषानुवादे सप्तसप्ततितमःसर्गः॥ ७७॥

अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥

निकुं मंनिहतं हङ्घाकुं भंचविनिपातितम् ॥ राव णःपरमामिषप्रजज्वालानलोयथा ॥ १ ॥

इसके उपरान्त लंकापति दशानन रावण निकुंभ और कुंभके मरनेकी वार्तो सुनकर अत्यंत क्रोधसे अग्निकी समान प्रन्वित होगया॥ १॥ राक्षस राज रावण, कोष और शोकसे व्याकुछ होकर विशाछ नेत्रवाछ खरके पुत्र मकराक्षसे बोला ॥ २ ॥ वत्स ! हम तुमको आज्ञा देतेहैं, तुम वड़ी भारी सैनाको साथ छेकर संत्रामभूमिमें जाय वानरोंके सहित उन रामचंद्र और लक्ष्मणको मार डालो ॥ ३ ॥ रावणके वचन सुनकर अपने को शूर माननेवाले बलझाली ढीठ खरके पुत्र राक्षस मकराक्षने "बहुत अच्छा" कहकर रावणके वचनको स्वीकार किया॥ ४॥ इसके उपरान्त वह रावणको प्रणाम कर व उसकी प्रदक्षिणा कर रावणकी आज्ञानुसार उनले वर्णके गृहोंसे निकला॥ ५ ॥ तव खरके पुत्र मकराक्षेनं समीप ही खड़े हुए सैनाके नायकसे कहाकि तुम जलदीस रथ तैयार कराओ और सब सैनाकोभी सजालाओ ॥ ६ ॥ व सैनाच्यक्षेनं मकराक्षकी यह आज्ञापाय उसका स्थ व सब सैनाको वहां सजाकर उपस्थित किया ॥ ७ ॥ निज्ञाचर मकराक्ष रथ की प्रदक्षिणा करके जीव्रही ड-सपर सवार हुआ और सारथिसे कहनें लगा सूत ! ज्ञीत्रतासे रथको च-लाओ ॥ ८ ॥ उसके उपरान्त मकराक्ष उन सब राक्षसोंको पुकार कर कहता हुआ" हे निज्ञाचर गण! तुम हमारे आगे रहकर वानरोंसे यु-द्ध करना ॥ ९ ॥ और हमको महात्मा राक्षसोंके स्वामी रावणसे सं-- त्राममें उन राम लक्ष्मण दोनोंके मारनेंको आज्ञा मिलीहै "॥ १०॥ इसिटियें हेराशसगण आज हम उत्तम वाणोंसे राम लक्ष्मण सुत्रीव व और दूसरे वानरोंकाभी प्राण संहार करेंगे ॥ ११ ॥ जिस प्रकार अग्नि सूखे हुए काठकों जलाता है, वैसेही हमभी आज शुल चलायकर वड़ीभारी वानरोंकी सैनाको भस्म कर देंगे ॥ १२ ॥ तव वीरवर मकराक्षक वच-नोंके अनुसार बळवान राक्षसगण युद्धके लिये तैयार हुए उनके हाथोंमें अनेक प्रकारके अस्त्रशस्त्र थे ॥ १३॥ वह राक्षस क्रूर स्वभाव पीछे २ नेत्र वाले कामरूपी और भयंकरदर्शनथे उनके वाल विखरे हुएथे आकार भयंकर था यह सब राक्षस मतवाले हाथीकी समान वड़ा भारी ज्ञब्द करनें लगे ॥१८॥ ऐसे वृढे २ ज्ञारीरवाले राक्षस महावीर गण मकराक्षको चरकर चलनें लगे उनके पैर धरनेकी धमक्त पृथ्वी कंपायमान होने लगी॥१५॥

उस समय भेरी शंख हजारों नगाड़ोंका और वीर लोगोंकी ताल देनेंका और सिंहनाद करनेंका बड़ाभारी शब्द हुआ।। १६।। रणभू मिमें जानेंक समय सहसा मकराक्षेक सार्थोंक हाथसे कोड़ा गिरपड़ा और अचानक रथवनकी पृथ्वीपर गिरा ॥ १७ ॥ मकराक्षेक रथमें जुते हुए दीन दशाको प्राप्त हुए घोड़े विकमहीन हो व्याकुल पवनकी चालसे आंखोंसे आंसू गिरात हुए गमन करनें लगे ॥ १८ ॥ उस दुर्मात वोर राक्षस मकराक्षेक युद्धमें जानेंक समय धूलसे युक्त दारुण कठोर पवन चलनेलगी ॥ १९ ॥ परन्तु अत्यन्त वीर्यवान वह निशाचर उन दुर्निमित्तोंको देखकर भी उनकी कुछ भी चिन्ता नकरके जिस स्थानमें श्रीराम लक्ष्मणजी विराजमानथे उसी ओरको चला ॥ २० ॥

घनगजमहिषांगतुल्यवर्णाःसमरमुखेष्वसकृ द्भदासिभिन्नाः ॥ अहमहमितियुद्धकौशला स्तरजनिचराःपरिवभ्रमुमुहुस्ते ॥ २१ ॥

युद्धकी अभिलाषा किये राक्षसोंका आकार मेघ मातंग [ हाथी ] महिष[भेंस] की तुल्यथा उन राक्षसोंकी देहों में गदा खड़ व और दूसरे अस्रों के चिह्न प्रकाशमानथे वह सबही युद्धविद्यामें पंडितथे पहले हम युद्ध करेंगे पहले हम युद्ध करेंगे समस्त इस उत्साहमें सिंहनाद करते हुए रण भूमिमे विचरनें लगे॥ २१॥ इ० श्रीम० वा० आ० यु० भाषानुवादे अष्टसप्ततितमः सर्गः॥ ७८॥

एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ निर्गतंमकराक्षंतेदृङ्घावानरपुंगवाः ॥ आष्ठ त्यसहसासर्वेयोडुकामान्यवस्थिताः॥ १॥

वानरश्रेष्ठ गण मकराक्षको युद्धकरनेके लिये निकला हुआ देखकर अति बल्से कूदते फांदते युद्धकी अभिलाषासे तैयार हुए ॥ १ ॥ इसके उपरान्त देवता लोगोंके सहित दानव गणोंके समान राक्षसोंके साथ वान-रोंका बडाभारी रोम हर्षणकारी युद्ध आरंभ हुआ ॥ २ ॥ उस समय वानर और राक्षसगण वृक्ष श्रूल गदा परिवादि चलाय २ कर परस्पर एक दूसरेको मारनें लगे॥३॥राक्षसलोग शक्ति खड़ गदा भाला सांग पटा मिन्दिपाल और वाणोंसे वानरोंको मारते हुए॥ ८॥ फिर पाज्ञ मुद्ग-रादि श्रेष्ठ २ आयुधोंसें भी उन राक्षसोंने वानरोंको मारा कि जिस्से बहुत सारे वानर शार्द्रल मर गये ॥ ५ ॥ खरके पुत्र मकराक्षके वाणोंसे इस प्रकार पींडित हो वानरगण मारे व्याकुछ हो भागनें छगे॥६॥रणविजयी राक्षस छोग वानरोंको चारोंओर भागते हुए देखकर गर्वसहित सिंहनाद करनेछेग ॥७॥ जब वानरगण इस प्रकारसें चारोंओरको भागे तब श्रीरामचंद्रजी बाणों-की वर्षा करके राक्षसोंको रोंकनेलगे ॥ ८॥ राक्षसोंको बाणोंसे रुद्ध देखकर राक्षस मकराक्षनें कोपकी अग्रिसे प्रन्वित हो यह कहा ॥ ९ ॥ हेराम। क्षणभर टिककर हमारे साथ द्वन्द्व युद्ध करो हम धनुषसे तीक्ष्ण बाण चलाय तुम्हारे प्राणोंको शरीरसे अलग करेंगे ॥ १० ॥ तुमने जब पहले दंडकारण्यमें हमारे पिताका संहार कियाथा, तबसे तुम्हारे ऊपर हमको क्रोध उपजाथा, आज तुमको आगे खड़े देखकर और अपने कार्यके साधन करनेंमें तैयार निहार हमारा वह कोध और भी बढ़ा जाताहै ॥ ११ ॥ रे दुरात्मन् ! तुम इसी समय जो हमको उस महावनमें नहीं दीखपड़े इसीलिये हमारे समस्त अंग तबसे बराबर भरम होरहेहैं ॥ १२ ॥ हे राम । भूंखे सिंहके निकटमें अपने आपहीसे मुगके चले आनेंकी समान आज भाग्यहीसे तुम हमारे देखनेंको आये हो ॥१३॥ जिन शूरवीर छोगोंको तुम पहछे समरमें मार चुके हो आज हमारे बाणों के वेगसे यमराजके भवनमें जायकर तुमभी उन सबके साथमें मिलो-गे॥ १८॥ हे रामचन्द्र। अधिक कहनेका कुछ प्रयोजन नहींहै; हम केवल इतनाही कहतेहैं कि आज सब लोक हमको और तुमको इस संत्रामभूमिमें आयाहुआ देखें॥ १५॥ हे दश्ररथकुमार! अस्त्र गदा बाहु, अथवा और जिस प्रकारके युद्धमें तुमको विश्लेष अभ्यास हो आज उसीसे तुम हमारे साथ युद्ध करो ॥ ३६ ॥ दश्ररथनंदन श्रीरामचन्द्रजी मकराक्षके यह वचन सुनकर हँसते २ उस वृथा नकवाद करनेवाले मक-राक्षसे बोळे ॥ १७ ॥ हे निज्ञाचर । किस कारणसे बहुत सारी बकवाद करके अपनी बड़ाई कर रहाँहै ? तू युद्ध न करके केवल वचनों हीसे जय प्राप्त करनेंके छिये समर्थ नहीं होगा ॥ १८ ॥ हमनें अकेलेही दंडकार-ण्डमें तुम्हारे पिता खर, त्रिशिरा, दूषण, और उनके संगी चौदह हजार

राक्षसोंका संहार कियाँहै॥ १९॥ रे पापी। आज तेराभी प्राण संहार करा जायगा और तेरा मांस तीक्ष्ण चोंच और तीक्ष्ण पंजोंवाछे गिद्ध, शृगाल और कौए खायकर तृप्त हो जाँयगे ॥ २० ॥ फिराईमुखा हृष्टा रक्तपक्षाण्डजाश्च ये । खेचरा वसुधाराश्च भविष्यन्ति च सर्वतः ॥ २१ ॥ " जो आकाशके चरनेवाछे और छाछ पंख युक्त हैं वह सब पक्षीभी अपनी चोंचसे तेरा रुधिर पान करके हिंपैतिचत्तहो पृथ्वीके अनेक स्थानोंमें घूमेंगे 🟶 ॥ २२ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीनें यह वचन कहे तब महाबल-वान् मकराक्षनें समर करनेंके लिये तैयार होकर एकहीवारमें श्रीरामच-न्द्रजीके ऊपर अगणित बाणोंकी वर्षों की ॥ २३ ॥ परन्तु श्रीरामचन्द्रजीनें अपनी बाण वर्षासे उन समस्त बाणोंको काटडाला, वह सुवर्ण की फोंक लगे, गांसीयुक्त समस्त वाण कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २४ ॥ इस प्रकारसे राक्षस खर और नरेन्द्र महाराज दृश्यरथजीके पुत्र उन दोनोंके पुत्र मकराक्ष व श्रीरामचन्द्रजीका पररूपर तेज सहित मिलने पर दोनोंका घोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ २५ ॥ तिस काळ उस रणभूमिमें आकाशमें शब्द करते हुए दो मेवोंकी समान दोनोंके धनुषकी टंकार और हाथसे खेचनें का और घनुषसे बाण छोड़नेंका ज्ञब्द सुनाई आनेंछगा ॥ २६ ॥ देव, दानव, गन्धर्व, किन्नर, और बड़े २ सर्पगण युद्ध देखनेके छिये आकाशमें विराजमान हुए ॥ २७ ॥ उस समय दोनेकि शरीर जितनेंही बाणोंसे विधे वैसेही वैसे दोनोंकी सामर्थ्य बढ़नें छगी, जब एक दूसरेको मारताथा, तब दूसराभी उसका उत्तर देनेंके छिये उसके उसी अंगमें घाव छगाताथा॥२८॥ श्रीरामचन्द्रजीनें जितनें बाण चलाये मकराक्षनें उन सबको काटडाला और राक्षस मकराक्षके छोड़े हुए बाण समूहोंको बाणोंकी वर्षा करके श्रीरामचन्द्रजीनें काट डाला ॥ २९ ॥ दोनों वीरोंके चलायेहुए बाणोंसे समस्त दिशा विदिशा भरगई, और पृथ्वी आकाश दोनोंमें अंधकार छाय गया ॥ ३० ॥ इसके उपरान्त महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीनें क्रोधित होकर मकराक्षका घनुष काटकर अठारह बाण चलायकर उसके सार्थिको

<sup>\*</sup> यह श्लोक प्राचीन पुस्तकोंमें है यद्यपि टीकाकारोंने एकार्थपितिपादक जानकर इस श्लोकको छोड़ दियाँहै परन्तु वाल्मीिकजीकी कविताका छोडना उचित नहीं इस कारण यह श्लोक यहांपर छिखागया ॥

वींघा ॥ ३१ ॥ व और बहुतसे वाणोंसे रथको भेदकर उसमेंके जुतेहुए घोड़ोंकाभी संहारिकया तव राक्षस मकराक्ष रथहीन होकर पृथ्वीपर खड़ा रहगया ॥ ३२ ॥ पृथ्वीपर खड़ेहुए उस राक्षस मकराक्षनें सर्वे प्राणियोंको भय दिलानेंवाला प्रलयकालकी समान प्रकाशित शूल अपने हाथमें यहणिकया ॥ ३३ ॥ यह शूल मकराक्षनें महादेवजीकी तपस्या करके प्राप्त कियाथा, यह भयं-कर और अतिदुर्द्धर्ष था, यह अपने तेजसे आकाशमें प्रज्वितहो-रहाथा, देखनेंसे यह शूल दूसरे संहारास्त्रकी समान जान पड़-ताथा जिसको देखकर सब देवता भयके मारे आरत हो दशों दिशाओंको भागगये; ऐसा बड़ाभारी प्रज्वित शूल घुमायकर राक्षसनें क्रोधसहित वह शूल महात्मा श्रीरामचंद्रजीके चलाया उस आते हुए खरपुत्र मकराक्षके हाथसे चलायेहुए प्रन्व-**लित ॥ ३**८ ॥ शूलको चार वाणोंसे आकाशमेंही श्रीरामचंद्रजीनें काट डाला । तपायेहुए सुवर्णसे शोभित वह दिन्यशुल श्रीरामचंद्रजीके वाणसे मर्दित और अनेक खंड होकर वड़ीभारी उल्काकी समान पृथ्वी-पर गिर पड़ा॥ ३५ ॥ उस समय सरलकर्मकारी श्रीरामचंद्रजी करके उस शूलको कटा हुआ देखकर आकाशमें टिके हुए सब प्राणी " धन्यही, धन्यहो" ऐसा कहनें छगे ॥ ३६॥ निज्ञाचर मकराक्ष शुलको कटा हुआ देख मूका उठाय" खड़े रहो खड़े रहो " ऐसा कहकर श्रीरामचं-द्रजीके सन्मुख धाया॥ ३७॥॥ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनेंभी उस राक्ष-सको आताहुआ देख मंद २ इँसते हुए धनुषको धारण किया और उस पर अग्नि वाण चढ़ाया॥ ३८॥ श्रीरामचंद्रजीके उस आग्नेयास्नसे राक्षस मकराक्षका हृदय फट गया और वह संग्राम भूमिमें गिरकर प्राण छोड़ता हुआ ॥ ३९ ॥ उस समय और सव राक्षस मकराक्षको मृतक देख राम वाणके भयसे अत्यन्त व्याकुछहो छंकाकी ओरको भागे॥ ४०॥

दशरथनृपसूनुबाणवेगैरजनिचरंनिहतंख रात्मजंतम् ॥ प्रदद्युरथदेवताःप्रहृष्टा गिरिमिववज्रहतंतथाविकीर्णम् ॥४१ ॥ इस ओर देवता छोग राजा दश्चरथजीके पुत्र श्रीरामचंद्रजी करके खरके पुत्र निशाचर मकराक्षको मृतक और वज्रसे विदारण हुए पर्वतकी समान पड़े देखकर परम प्रसन्न हुए॥ ४१॥ इ०श्रीम०वा०आ० गु० भाषानुवादे नवसप्ततितमः सर्गः॥ ७९॥

> अशीतितमः सर्गः॥ तंश्चत्वारावणःसमितिजय

मकराक्षहतश्चत्वारावणःसमितिजयः॥ रो षेणमहताविष्टोदैतान्कटकटाय्यच॥ १॥

महावीर रावण मकराक्षकी मृत्युका समाचार सुनकर अत्यन्त कोध-युक्त हुआ और दांतसे दांत पीसकर "कटकट " शब्द करनेंलगा ॥ १ ॥ इसके उपरान्त क्षणभरतक "अब क्या करना उचितहै " यह चिन्ता करके महा क्रोधकर पुत्र इन्द्रजीतको संग्राममें जानेकी आज्ञा देता हुआ ॥ २ ॥ रावणने कहा, हेवीर ! तुम सब प्रकारसे महाबळवानही इस-लिये प्रगट होकर अथवा अन्तर्ध्यान होकर दोनों भ्राता राम और लक्ष्म-णको मार डालो ॥ ३ ॥ तुमनें जो रणभूमिमें अनुपमकर्मकारी इन्द्रको जीत लियाहै फिर भला" दो मंतुष्योंको " तो देखतेही तुम मार डालोगे इसमें संदेहही क्याँहै इन्द्रजीतने राक्षसोंके स्वामी रावणकी इस प्रकारसे आज्ञा पाय यज्ञभूमिमें जाय अग्निमें यथाविधिसे होम करना आरंभ किया ॥ ४ ॥ ६ ॥ जिस स्थानमें राक्षसराजका पुत्र मेघनाद यज्ञकार्यमें दीक्षित हुआथा वहांपर कईएक छाछ वस्त्र धारण किये हुए राक्षितियें अतिसावधानीसे आयकर इस यज्ञकी सेवा करने लगीं ॥ इ ॥ उस यज्ञमें शस्त्रही शरपतके तुल्य विछरहेथे और उसके पूरा करनेंके छिये वहे-ड़ेकी लकड़ी, लाल वर्णके वस्त्र, और काले लोहेसे बना हुआ खुवा लाया गया ॥ ७ ॥ तव इन्द्रजीतनें तोमर स्वरूप शरपत्रोंसे अग्नि प्रज्वितकी और एक जीते हुए काले छागकी गर्दन पकड़ी ॥ ८ ॥ और उस छागको अग्निमें होम दिया, होम करतेही वह श्रारपत्रोंपर फैली हुई अग्नि धूम रहित होगई, और उसमें निकली हुई शिखाओंसे विजयकी सूचना देने वाले चिह्न प्रकाशित हुए॥ ९॥ और तपाये हुए कांचनकी समान अभिने दाहिनी ओरकी धूम लपटोंके सहित उठकर मेघनादकी दी हुई

आहुति ग्रहणकी ॥ १०॥ रावणका पुत्र मेवनाद इस प्रकार अग्निको आहुतिदे दे दानव, और राक्षसोंकी तृप्ति करताहुआ व किसीको न दीखनें वाळे शुभ ळक्षणयुक्त रथपर सवारहुआ ॥ ११ ॥ उस काळमें चार वोड़ोंसे चलाये जाते उत्तम रथमें संवार होकर वह वीर बड़ाभारी धनुष और तीले वाणसमूह बहुण करके परम शोभायमान होने छगा॥ १२॥ महावीर इन्द्रजीतका देही सुवर्णके वस्त्राभूषणसे शोभायमानथा उसका रथभी सुवर्णसे भूषितथा, उस रथमें मृगोंकी तसवीर बनरहीथी और अर्द्धचंद्रोंसेभी वह भली भांति अलंकृतथा ॥ १३ ॥ सोनेके वलयसे युक्त और प्रदीत अग्निकी समान उसका केतुभी वैदूर्यमणिसे सबप्रकार सज-रहाथा। १४॥ उस सूर्यकी समान रथ और ब्रह्मास्त्रसे रिक्षत होनेंके कारण महावलवान रावणका पुत्र मेचनाद अत्यन्त अजीत होगया ॥१५॥ समरविजयी इन्द्रजीत इस प्रकारसे अग्निमें होमकरके नगरसे वाहर नि-कला और राक्षसी मंत्रोंसे अन्तर्ध्यान होकर बोला ॥ १६ ॥ मिथ्या वनको निकले हुए राम और लक्ष्मणको संत्राममें मारकर हम रणमें बटोरी हुई जय अपने पिता रावणको देंगे ॥ १७ ॥ आज हम छक्ष्मणके सहित राम-चंद्रका नाज्ञकर पृथ्वीको वानरविहीन और पिताजीको परम प्रसन्न करेंगे ॥ १८ ॥ इसके उपरान्त यहावीर इन्द्रजीत रावणकी प्रेरणासे प्रेरितः होंकर कोधसहित युद्धभूमिमें आया, मेचनाद हाथमें तीक्ष्ण अस्त्र धारण करके औरभी अधिक तीक्ष्ण होगया ॥ १९ ॥ इन्द्रजीतने देखा कि वानर छोगोंके बीचमें तीन फणवाछे सर्पकीसमान श्रीरामचंद्रजी व रुक्ष्मणजी खडेहैं [ इनके बन्धनोंमें दो दो तरकस छग रहेंथे और मस्तकके साथ तीन २ शिरवांळे ज्ञात होतेथे, इस कारण तीन फणवांळा सर्प कहा ] यह श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजी वानर लोगोंके बीचमें खड़े रहकर बाणोंकी वर्षा कर रहेथे ॥ २० ॥ इन्द्रजीतने उनको देखतेही पहचानलिया और मेच जिसप्रकार जलकी धारा वर्षातेहैं वैसेही मेचनाद घनुषपर बाण चढा-यकर निरन्तर बाणोंकी वर्षा करने छगा ॥ २१ ॥ आकाशगामी रथपर सवार होकर वह बीर दृष्टिके ओझलहोकर टिका हुआ तीखे वाण समूहसे श्रीरामचंद्रजी व छक्ष्मणजीको वींबताहुआ ॥ २२ ॥ महावीर श्रीरायचंद्र व रुक्ष्मणजी राक्षसके वाण रुगनेंसे घतुष चढायकर दिव्यास्त्रका प्रयोग

करते हुए ॥ २३ ॥ यद्यपि श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजीके बाणोंसे आकाश मंडल छाय गया परन्तु वह समस्त बाण इन्द्रजीतके शरीरको स्पर्श नहीं करसके ॥ २४ ॥ राक्षसवीर इन्द्रजीतनें मायाके बलसे धुवें सहित अंध-कार विस्तार करके दशों दिशाओंको छाय छिया, और आप उस अंध-कार मंडलसे ढका रहकर किसी दूसरेकी दृष्टिमें न आनेयोग्य हो-गया ॥२५॥ उस कालमें उसके रथका वर्षर शब्द धनुषकी टंकार घोडोंके पैर धरनेंका शब्द कुछभी सुनाई नहीं आताथा और मेघनाद स्वयम्भी भली भांतिसे लोप होगया ॥ २६ ॥ उस निबिङ् अंधकारमें सब दिशा विदिशा अंधकारसे छाय गईं, महाबाहु इन्द्रजीत पत्थर वर्षानेंकी समान अद्भुत नाराच और बाणोंकी वर्षा आरंभ करता हुआ ॥ २७ ॥ मेघनाद कोंघमें भरकर सूर्यकी समान प्रदीप्त बाण समूहसे रणभूमिमें श्रीरामचंद्र-जीको मारनें लगा ॥ २८ ॥ पर्वतपर जिसप्रकारसे वृष्टि होती है वैसेही वह दोनों नर शार्दुल श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजी मेवनादके बाणोंसे ता-डित होकर घोररूप सुवर्णकी फोंक छगे बाणसमूह मेघनादके उपर चलानें लगे ॥ २९ ॥ वह समस्त कंकबाण आकाशमें मेवनादके समीप जायकर उसकी देहको भेद रुधिरसे भीग पृथ्वीपर गिरनेंछगे ॥ ३० ॥ इन्द्रजीतके बाण चलानेंसे श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजीकी दीप्ति बढ उठी कि उन्होंनेभी राक्षसके चलायेहुए समस्त बाणोंको भाले चलाकर व्यर्थ करिद्या ॥ ३१ ॥ यद्यपि श्रीराम लक्ष्मणजी इन्द्रजीतको देख नहीं पातेथे परन्तु जिस ओरसे उसके बाण चले आतेथे उसही ओरको यह दोनोंजन तीले बाण चलानें लगे ॥ ३२ ॥अतिरथ इन्द्रजीतनेंभी सर्व दिशा ओंमे रथ चलाते २ तीखे बाण समूहसे उन बाण वर्षाते हुए दोनों राज-कुमारोंको मारना आरंभ किया॥ ३३॥ उस समय वह वीरश्रेष्ठ दोनों दुश्ररथकुमार सुवर्णकी फोंक छगे मेवनादके बाणोंसे विधकर फूछे हुए दो पलाश वृक्षोंकी समान शोभायमान हुए ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार मेचसे ढके हुए सूर्यकी गति नहीं जानीजायसक्ती है; वैसेही कोईभी इन्द्रजीतकी गति, रूप, धनुष, अथवा बाण कुछभी नहीं देख सकता ॥ ३५ ॥ उस युद्धमें सैकड्रों हजारों वानर घायरु हुए और मृतक होकर पृथ्वीपर गिरपड़े ॥ ३६ <sup>॥</sup>

इसी अवसरमें कोधित होकर रामचंद्रजीके छोटे श्राता छक्ष्मणजी श्रीराम्मंद्रजीसे यह वचन बोछे कि जो आज्ञाही तो हम राक्षसोंके कुछको निर्मूछ करनेंके छिये ब्रह्मास्त्र छोड़ें; हे महावछवान! हमारी यही इच्छाहै कि इस छोकको राक्षसञ्चन्यकरहें ॥३७॥ यह वचन सुनकर श्रीरामचंद्रजी श्रुभ छक्षणयुक्त छक्ष्मणजीसे बोछेकि एक राक्षसके छिये पृथ्वीके समस्त राक्षसोंको नहीं मार डाछना चाहिये ॥ ३८॥ युद्ध न करते हुए छिपेहुए हाथ जोड़कर इरण आये हुए भागे हुए अथवा मतवाछे शञ्जका मार डाछनाही ठीक नहीं ॥ ३९॥ हेमहाभुज! इस कारण आज हम इसके वध करनेंके निमित्तही यत्नवान होकर निषधर सर्पकी समान बाण अति वेगसे छोड़ेंगे॥ ४०॥ हेवीर! मायाके वछसे अहइय रथ किये यह मायावी राक्षस जो किसी प्रकारसे वानर छोगोंकी हिष्टमें आजावे तव तो वानरोंकें यूथपही उसको मार डाछेंगे ॥ ४२॥ अधिक क्या है जो इन्द्रजीत, स्वर्ग छोक, मृत्युछोक, पाताछ, अथवा आकाश, चाहे जहां प्रवेशकर छिप जावे तथापि हमारे अस्त्रोंसे यह भस्म और प्राणरहित होकर पृथ्वीपर गिर जायगा ॥ ४२॥

इत्येवमुक्तावचनंमहार्थरघुप्रवीरः छवगर्षः भेर्नृतः ॥ वधायरौद्रस्यनृशंसकर्मणस्त दामहात्मात्वरितंनिरीक्षते ॥ ४३ ॥

महात्मा रघुवीरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजी यह महाअर्थयुक्त वचन कहकर वानरोंकी सैनाक संग खड़ेहुए ऋरकर्मकारी राक्षसका प्राण संहार करनेंके लिये अनेक प्रकारसे उपाय उठानें लगे ॥ ४३ ॥ इ ० श्रीम ० वा० यु ० अञ्जीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

एकाशीतितमः सर्गः॥

विज्ञायतुमनस्तस्यराघवस्यमहात्मनः ॥ सनिवृत्याहवात्तस्मात्प्रविवेशपुरंततः॥ १॥

महावीर इन्द्रजीत महात्मा श्रीरामचंद्रजीका ऐसा अभिप्राय जानकर उसी समय समरसे निवृत्त होकर छंकापुरीमें चलागया॥ १ ॥ परन्तु वह

शूर मेघनाद शूर कुंभकर्ण इत्यादि तेजस्वी निज्ञाचरोंके वधको विचार कोधसे लाल २ नेत्रकर फिर छंकापुरीसे निकला ॥ २ ॥ पीलस्त-कुलमें उत्पन्न हुआ देवकंटक महा वीरवान् मेघनाद बहुत सारे राक्षसोंको साथ लेकर लंकाके पश्चिम द्वारसे निकला ॥ ३ ॥ और इन्द्रजीतने वीर श्रेष्ट दोनों भाई रामचंद्र और श्रीलक्ष्मणजीको युद्ध करनेंके लिये तैयार देख वैसे उनको अजीत विचार कर मायाका विस्तार किया ॥ ४ ॥ उस समय मायावी निज्ञाचरने रथके ऊपर मायाकी सीता वनाकर स्थापितकी इन्द्रजीतके साथ बड़ी भारी राक्षसोंकी सैनाथी. इन सीताजीको मार डाळनेंकीही मेचनादकी कामना थी ॥ ५ ॥ वह दुर्मति इन्द्रजीत सबको मायासे मोहनेंके छिये उन मायामयी सीताजीका वध करनेंक निमित्त वानर छोगोंके सन्मुख गमन करता हुआ ॥ ६ ॥ इन्द्रजीतको दूसरीवार आया हुआ देखकर रणाभिलापी वनचर वानरगण अत्यन्त कोधकर शिला हाथमें ले कूद २ कर आंगे बढ़े ॥ ७ ॥ कपिकुंजर इतु-मानजी बङ्गभारी पर्वतका शृङ्ग ग्रहण करके उस दुई भें मेवनादके सामने गये ॥ ८ ॥ और उन्होंने देखािक इन्द्रजीतिक रथपर सीताजी विराज-मानहै उनका शरीर उपवास करनेंके छेशसे दुर्वल होगयाहै उनके आन्त-रमें आनंदका छेशमात्र नहींहे मस्तकपर वड़ीभारी एक वेणी पड़ीहै और वह दीन भावसे वैठी हुईहैं॥ ९॥ वह रामप्यारी जानकी जी केवल एक मलीन वस्त्र पहररहीहैं सुन्दर सुखवाली होंने परभी उनके सर्वदेहकी ज्योति घूछिके जालसे दकगई है।। १०॥ हतुमानजीनें कुछ दिन पहलेही जानकीको देखाथा इस कारण उन्होंने एक मुहूर्ततक देख भाठकरही जान ठिया कि यह जनककुमारी जानकी हैं ॥ ११ ॥ दीनभावयुक्त मैलसे शरीरयुक्त जानकीजीको स्थमें बैठा हुआ देखकर इनुमानजी अत्यन्त व्यथित हुए और उनका मुख मंडल आंसुओं के गिरनेंसे गीला होगया तव हनुमानजी यह बोले ॥ १२ ॥ इस दुर्वृत्त इन्द्रजीतका क्या अभिप्रायहै हदुमानजी उस समय मनमें अनेक प्रकारकी चिन्ता करके वानरवीर छोगोंके साथ मेवनादके सन्सुस दौड़े ॥ १३ ॥ राक्षसवीर इन्द्रजीत वानरलोगोंको आते हुए देख कोधके वश हो सङ्ग निकाल मायाकी सीताजीका शिर काटनेके लिये तैयार

हुआ ॥ १२ ॥ वह राक्षस वानरलोगोंके सामनेही सीताजिक ऊपर तल-वार चळानेको तैयार हुआ; उसकाळ मायाकी सीता "हा राम। हा राम।" कहकर रोनें छगी ॥ १५ ॥ फिर मेघनादुसे सीताजीके बाल पकड़े जाते हुए देखकर पवनकुमार हनुमानजी अत्यन्त व्याकुल हुए और दुःखके मारे उनके दोनों नेत्रोंसे आंसू निकलनेंलगे ॥ १६ ॥ श्रीराम-चन्द्रजीकी प्यारी भार्या उन सर्वाङ्ग सुन्द्री जानकीजीकी ऐसी अवस्था देखकर हनुमानजी अतिकैड़े वचनोंसे रावणके पुत्र इन्द्रजीतसे बोछे॥१७॥ रे दुरात्मन्। तू जो रघुकुलकी लक्ष्मी जानकीजीके केश पकड़ता है; सो तू अपना नाशही करनेंके छिये ऐसा करताहै ! विचार करके देख; परमपूज्य ब्रह्मिवंशमें जन्म बहुण करकै तुझको राक्षसयोनि धारण करनी हुई है ॥१८॥ तेरी जब कि स्त्रीहत्या करनेमें ऐसी स्थिर मित हुई है, तब तुझको धिकारहै, तू अतिदुर्वृत्त, निर्छज, और अनार्य है। रे पाप-पराक्रम ! यदि ऐसा न होता तो ऐसे घृणित कार्यके करनेमें तेरी ऐसी प्रवृत्ति क्यों होतींशा १ ९॥ रे निर्देयो । जिनसे गृह झूट्गया, राज्य छूटगया, और पीछेसे श्रीरामचन्द्रजीके छुट जानेंसे जो महाकष्ट पाय रहीं हैं, सो इन्होंने तेरा क्या अपराध कियाँहै; कि जिस्से तू इनका प्राण संहार करनेंको तैयार हुआहैशा२०॥ रे वध करनेंके योग्य! जबकि तू हमारे हाथों में पड़ गयाहै तब किसी प्रकारसेभी सीताजीका वध करके तू बहुत का-छतक जीवन धारण करनेंको समर्थ नहीं होगा ॥ २१ ॥ स्त्रियोंके मारनेंवा-छे जिस स्थानमें गमन करतेंहैं अथवा नरघातक चोर जिस स्थानको कछं-कित करते हैं तू उसी स्थानमें प्राणोंको छोड़कर उन्हीं सब लोकोंको जायगा ॥ २२ ॥ हनुमानजी केवल यही वचन कह आयुधधारी वान-रोंके साथ कोधमें भर राक्षसराजके पुत्र इन्द्रजीतके सन्मुख दौड़े॥२३॥ उस महावीर्यवान वानरोंकी सैनाको आताहुआ देखकर इन्द्रजीतने महा कोपकर राक्षसोंकी सैनासे उनको रुकवायाँ ॥ २४ ॥ उस समय महावीर इन्द्रजीत हजार वाण चलाय वानरोंकी सैनाको चलायमान कर वानर श्रेष्ठ हतुमान्जीसे यह वचन बोला॥ २५ ॥ राम, सुन्नीन, अथवा तुम जिस कारणसे इस स्थानमें आयेहो आज हम तुम्हारे सामनेही उन जान-कीजीका वध करेंगे ॥ २६ ॥ अरे वानर ! इसको मारकर तिसके पीछे

हम राम, रुक्ष्मण, सुत्रीव अनार्य विभीषणके सहित तुझकोभी मार डालेंगे ॥ २७ ॥ रे बंदर ! तैंने जो कहािक "स्त्रीका वध करना कर्त्तव्य नहीं " सो राजनीतिके अनुसार शृत्रुओंको जिस २ कार्यके करनेंसे पीड़ा पहुँचे वह कार्य करना उचित है उसके करनेंसे पापनहीं होता ॥२८॥ 🟶 भर्छा यह न सही परन्तु पहले रामनें किस प्रकारसे ताड़काको मार **डाळाथा ? उन्होंनें** जिस कारण यह कार्य किया हमभी इसी कारणसे इस रामकी भार्या जनककी बेटी सीताको मारडाळेंगे ॥ २९ ॥ इन्द्रजी-तनें यह वचन कहतेही तेजधारवाळे खड़्न से अपने आप उन रोती हुई मायामयी जानकीजीके ऊपर प्रहार कर किया॥ ३०॥ जैसेही मेघनाद्नें प्रहार कियाकि बड़ी नितम्बवाली प्रियदर्शन वह जानकी यज्ञोपवीतके स्थानसे कटकर छिन्न भिन्न हो पृथ्वीपर गिरी॥ ३१॥ तब इन्द्रजीतनें हतु-मानजीसे कहाकि यह देखो ? हमने अस्त्रके प्रहारसे रामचन्द्रकी प्यारी वैदेही को मारडाला ॥ ३२ ॥ फिर जब कि जानकी ही मृतक होगई तब फिर तुमलोगोंको और वृथा परिश्रम करनेका क्या फल है! ॥ ३३ ॥ इन्द्रजीत इस प्रकारसे उन मायामयी सीताजीको खङ्गसे मारकर हर्षित अंतःकरणसे अपने रथपर सवार हो घोर ज्ञब्दसे सिंहनाद करने छगा ॥ ३४ ॥ वानर छोग निकटही टिककर वज्रसमान कठोर ज्ञान्द सुनने लगे और उन्होंनें देखािक महावीर इन्द्रजीत दुर्गमें प्रवेश करके विकटाकार मुखसे कटोर हर्षकी घ्वनि कर रहाहै॥ ३५॥

> तथातुसीतांविनिहत्यदुर्मतिःप्रहृष्टचेताः सबभूवरावणिः॥तंहृष्ट्रूपंसमुदीक्ष्यवा नराविषण्णरूपाःसमधिप्रदुद्वदुः॥ ३६॥

दुर्मती रावणके पुत्र इन्द्रजीतने जब इस प्रकारसे उसमायाकी सीताका प्राण संहार किया तब वानरलोग उस हर्षित वीरको देखकर शोकाकुल हो चारों ओरको भागनें लगे॥३६॥इ०श्रीम०वा०आ०यु० एकाशीतितमःसर्गः८९॥

<sup>\*</sup> अनेक रामायणोंमें २९ संख्याका श्लोक नहीं, हम नहीं जानते कि छापनेवालोंनें इसे क्यों छोड़ दियाहै । " ताडकाया वर्ष रामः किमर्थ कृतवान् पुरा ॥ तदहं हन्मि रामस्य महिपीं जनकारमजां ॥ २९ ॥ »

### द्रचशीतितमः सर्गः॥

श्चत्वातंभीमनिह्नादंशक्राशनिसमस्वनम् ॥ वीक्षमाणादिशःसवीदुद्रवुवीनराभृशम् ॥ १॥

देवराज इन्द्रजीके वज्रकी शब्दकी समान इन्द्रजीतका वह भयंकर सिंह-नाद सुनकर वानरलोग चारों ओरको निहारते हुए भागनें लगे॥१॥ परन्तु पवनकुमार इनुमानजी उनको भयकेमारे शोकाकुछ वदन और दीन भावसे भागाहुआ देखकर सबही से अलग २ कहने लगे ॥ २ ॥ हे वानर गण! तुम सब किस कारणसे रणका उत्साह छोडकर व्याकुछ मुख किये भागे जाते हो? तुम्हारी यह शूरता कहांगई नामवाछे शूर छोगोंको भा-गना उचित नहीं है इसिछिये हम आगे २ चलते हैं और तुम सब हमारे पीछे २ चलो ॥ ३ ॥ बुद्धिमान हनुमानजी करके इस प्रकार कहे जाकर वानरोंको कोध उत्पन्न हुआ और वह सबही उत्साहसहित शिला और वृक्षोंको यहण करने छगे ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त वह सबवानरश्रेष्ठ इनुमानजीको वेरे हुए गर्जते २ महा समरके सन्मुख चले ॥ ५ ॥ वानर वीर हनुमानजी वानरोंकी सैनासे चेरे जाकर चलतेहुए जिसप्रकार अग्नि अपनी शिखाओंकें संगमें शोभायमान होतेहैं वैसेही शोभायमान होकर ज्ञञ्जोंकी सैनाको भस्म करनें लगे ॥ ६ ॥ कालान्तक यमराज की समान महाकपि इनुमानजीनें वानरसैनाकी सहायतासे बहुत सारे राक्षसोंको मार डाला ॥७॥ हनुमानजीनें शोक और क्रोधरें अधीर होकर एक वड़ीभारी शिलायहण करके रावणके पुत्र मेघनादके रथ पर चलाई ॥ ८॥ परन्तु शिलाको रथके ऊपर आता हुआ देख सारथिने संकेत [ इज्ञारा ] ही किया कि सीले सिलाये वोडे रथको दूरछे जाय कर रक्षा करते हुए ॥ ९ ॥ तव वह हनुमानजीकी चलाई हुई शिला सार-थिके सहित स्थपर बैठे हुए इन्द्रजोतको न पायकर निफल हो पृथ्वीमें घुसगई ॥ १० ॥ वह शिला इस प्रकारके वेगसे चलाई गई थी कि जिस समय वह गिरी असंख्य राक्षसोंकी सैना उससे व्यथित हुई व कुचळ-गई ॥ ११ ॥ तब उस समय सैंकड़ों हजारों बलझाली बड़े २ शरीर वा-स्टे वानरगण पर्वतोंके शिखर ओर वृक्षोंको उठाये ॥ १२ ॥ अति शीघ्र-

तासे यह भयंकर विक्रमकारी वानर इन्द्रजीतके सन्मुख दौडे और इन सम-स्त वानरोंने मेघनादुके सैनापर ज्ञिलावृक्षादिकी वर्षा करदी ॥ १३ ॥ वानर लोगोंनें राक्षसोंके ऊपर वृक्ष और पर्वतोंकी वर्षा करके उनमेंसे बहुत सारोंका नाज्ञ करदिया और विविध भांतिसे सिंहनाद करनें छगे भयंकर आकार वाले निज्ञाचर गण घोर रूप वाले निज्ञाचरोंको ॥ १४ ॥ अति वीर्यसे वृक्ष व शिलांक प्रहारसे चूर्ण करके पृथ्वीपर लुटानेलगे तब महावीर इन्द्रजीत वानरोंके हाथसे राक्षसोंको पीडित देखकर ॥ १५ ॥ कोध सहित इथियार उठाय शत्रुकी सैनामें प्रवेश करता हुआ उसने अप-नी सैनाके बीचमें खड़े होकर बाणोंकी झडी छगादी ॥ १६ ॥ कि जिस्सें बहुतसे दृढ विकमकारी वानरगण मृतक होगये जोकि शूल वज, खड़, पटा, कूट व मुद्गरादिकोंसे मारेगये ॥ १७ ॥ उस समयमें वानरगणोंने भी मेघनादकी बहुत सैना मार डाली॥ १८॥ महाबलवान् हनुमानजी स्कन्ध और ज्ञालायुक्त ज्ञाल वृक्ष और ज्ञिलाओंके प्रहारसे भयंकर कर्मकारी राक्षसोंको मारने छगे ॥१९॥ और अपने पराक्रमसे शब्र ओंकी सैनाको निवारित करते हुए अपनी सैनासे बोले कि हे वानरो। छौटच-छो अन इन राक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी आवश्यकता नहींहै ॥ २० ॥ तुम सब श्रीरामचंद्रजीका प्रिय कार्य सिद्ध करनेंकी वासनासे प्राण तक देनेको तैयार होकर पराकम प्रकाश करतेहा परन्तु जिनके छि-ये युद्ध किया जाताहै वह जानकीजीही मारडाछी गई हैं॥ २९ ॥ चलो रामचंद्रजी व सुत्रीवजीको यह समाचार सुनादें; वह जैसी आज्ञा दें वैसेही किया जायगा ॥ २२ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानजी निर्भयहो यह वचन कह समस्त वानरोंको निवारित कर धीरे २ सेनासहित संग्राम-से छोटते हुए ॥ २३ ॥ इनुमानजीको श्रीरामचंद्रजीके निकट जाता द्वुआ देखकर दुष्टात्मा राक्षस इन्द्रजीत होम करनेके छिये प्रथम नि-कुंभिला देवालयके वृक्षोंके समीप गमन करके अग्निमें होम करता हु-आ।। २४ ॥ इसके उपरान्त यज्ञभूमिमें गमन करके अग्निमें होम आरंभ करनेंसे होममें रुधिरका पान करनेवाली अग्नि प्रन्वलितहो उठी ॥ २५ ॥ उस कालमें ज्वालासे युक्त और होम तथा रुधिरसे तृप्त की हुई वह उठीहुई तीत्र अग्नि संध्यासमयके सूर्यंकी समान ज्ञान होनें लगी ॥ २६॥

### अथेंद्रजिद्राक्षसभूतयेतुजुहावहव्यंविधिना विधानविन् ॥ दङ्घाव्यतिष्ठंतचराक्षसास्तेम हासमूहेषुनयानयज्ञः ॥ २७ ॥

इस प्रकारसे राक्षसलोगोंकी उन्नतिके हेतुके विधानको जाननेवाला इन्द्रजीत जब यथाविधिसे होम करनेंछगा तब संग्राम करनेमें कुश-ल निज्ञाचरगण स्थिरभावसे बैठेहुए इस यज्ञको देखनें लगे ॥ २७ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे ब्यशीति-तमः सर्गः ॥ ८२ ॥

त्र्यशीतितमः सर्गः॥

राघवश्चापिविपुलंतराक्षसवनौकसाम् ॥ श्चत्वासंग्रामनिर्घोषंजांबवंतमुवाचह॥१॥

उस ओर रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी वानर राक्षसोंका बड़ा भारी सम-रका शब्द सुनकर जाम्बवान्से कहनेंछगे ॥ १ ॥ हे सौम्य । ऐसा जान पड़ताहै कि हनुमाननें आते दुष्कर कार्य कियाहै कारण कि अतिभारी भयंकर आयुध चलानेका शब्द सुनाई देताहै ॥ २ ॥ इस कारण हे ऋक्षराज। इन युद्ध करतेहुए वानरश्रेष्ठकी सहायता करनेंके लिये तुम अतिशीव्रतासे अपनी सैनाके साथ जाओ।। ३॥ ऋक्षराज जाम्बवानजी " बहुत अच्छा "कहकर जिस स्थानमें वानरश्रेष्ट हनुमानजी विराजतेथे अपनी सैनाके सहित उसी पश्चिमद्रारको गये ॥ ४ ॥ वहां जायकर ऋक्षराज जाम्बवानजीनें देखािक हतुमा-नजी छोटे हुये आय रहेहें और उनके साथमें जो वानराकें सैनाहै; यु-द्ध कर थिकत शरीरसे हो वारंवार छंवे २ श्वास छेरहींहै ॥ ५ ॥ हतु-मानजीनें मार्गमें उस नीछे वादछकी समान समर करनेंके छिये तैया-र भयंकर रीछोंकी सैनाको देखकर उन सबको छोटाया ॥ ६ ॥ महा-यशवान् हनुमानजी ऋक्ष और वानरोंकी सब सैनाके साथ दुः लित म-नसे श्रीरामचंद्रजीके निकट पहुचे और उनसे यह कहा ॥ ७ ॥ "हम सबनें संग्राम भूमिमें युद्ध करते २ देखा कि रावणके पुत्र इन्द्रजी-

तनें हम छोगोंके सामनेंही रोती हुई जानकीजीको मारडा्छा॥८॥ हे राजुओंका नाज्ञ करनेंवाले। उनकी ऐसी अवस्था देख हमारा चित्त उद्गा-न्त और व्याकुल होगया तिस्से हम यह आपसे वृत्तान्त निवेदन करने-के लिये यहां आयेंहें"॥ ९ ॥ इनुमानजीके ऐसे वचन सुनकर श्रीरा-मचंद्रजी यारे शोकके मुर्छितहो जड़ कटे हुए वृक्षकी समान पृथ्वीमें गिर पड़े ॥ १० ॥ देवताओंकी समान रचनाथजीको ऐसी अवस्थामें पृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर वानरश्रेष्ठ गण कूद २ कर उनके समी-प आये ॥ ११ ॥ और सीताजीका विनाश होनेंके शोकसे प्रज्वित नि-वारण करनेंके अयोग्य अग्निकी समान प्रदीप्त रचनाथजीके शरीरमें कम-लके पत्तोंको सुगन्धि युक्त जलसे छीटे मार्रने लगे ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त छक्ष्मणजी दुःखित अंतःकरणसे शोकसे पीड़ित श्रीरामचंद्रजीको अपनी दोनों बांहोंसे पकड़कर हेतु और अर्थयुक्त यह वचन बोले ॥ १३॥ हे आर्य! धर्म निरर्थक जान पड़ताहै कारण कि आपने इन्द्रियोंको जीत-कर राज्यको त्याग व पिताजीका वचन पाछनरूप जो धर्मका आचरण कियाहै, फिर धर्म तौ आपको अनर्थसे उद्धार करनेके लिये समर्थ न हुआ ॥ १४ ॥ स्थावर अथवा जंगम पशु आदि प्राणियोंके दर्शनसे जिस प्रकार उनका होना जाना जाताहै धर्मका ऐसा दुर्शन न होनेसे हमको जान पड़ताहै कि धर्महैही नहीं ॥ १५ ॥ धर्ममें अनुरागरहित स्थावर और वैसेही स्थावरधर्मविरोधी जंगम पञ्ज आदि प्राणीपुंजको जिस प्रकार सुली देखा जाताहै वैसा धर्मके आश्रयवाले सुली नहीं देखे जाते; यदि धर्मसे कुछभी भला होता तो आपकी समान धार्मिक मनुष्य कभी ऐसी विपत्तिमें नहीं पड़ते ॥ १६ ॥ यदि अधर्मसे दुःख और धर्मसे सुख प्राप्त होता तो रावण नरकमें जाता और आप ऐसे दुःखमें किसी प्रकारसे नहीं पड़ते ॥ १७॥ आपका दुःख और रावणको दुःखरहित देखकर ऐसा जान पड़ताहै कि परस्पर विरोधी धर्म और अधर्म श्रुतिविरुद्ध फल देतेहैं; कारण कि जिस प्रकार धर्मसे श्रातिविरुद्ध दुःखरूप फल प्राप्त होताहै वैसेही अधर्मसे सुखरूप फल प्राप्त हुआ करताहै ॥ १८॥ अथवा यदि धर्मसे सुख प्राप्त होता तौ रावण इत्यादि अधार्मिकगणभी दुःसमें पड़ते ॥ १९ ॥ यदि धार्मिकछोग विपदमें नपड़कर अपने आनरण

किये हुए धर्मका सुखरूप फल प्राप्त करते तौ धर्म अधर्मको विरुद्ध फल रहित कहकर निर्देश किया जाता॥ २०॥ हे वीर! जो छोग सदा अध-र्माचरण करतेहैं; उनकी श्रीवृद्धि और धार्मिकलोगोंकी विपत्ति देखकर धर्म और अधर्म यह दोनोंही निरर्थक जान पड़तेहैं ॥ २१ ॥ हे रायव ! अधर्म पाप कर्म करनेवाले पुरुषको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं होता कारण कि किया शरीर रूप तीन क्षण स्थाई हो अधर्म आपही कियाके सहित चौथे क्षणमें नष्ट होताहै; तिसके पीछे वह और किसको नष्ट कर सकै-गा? ॥ २२ ॥ यदि कर्मके छिये भाग्यको मान छिया जाय तौभी कार्यका करनेंवाला पुरुष उस पापमें लिप्त नहीं होसकता, कारण कि जिस विधा-नकी हुई विधिसे इयेनादि अभिचारिक यज्ञमें हिंसादि कार्य हुआ करतेहैं वह निधि अथवा उसका वतलानेंवालाही उसके लिये पापका भागी हो सकताहै ॥ २३ ॥ हे राञ्चनाशी । धर्म वर्त्तमान होनेपरभी वह वध इत्यादि करनेके पापमें छिप्त नहीं होसकताः कारण कि अपनी शक्तिसे अनुभूय-मान असत्करूप अप्रत्यक्षरूप धर्म स्वयं अचेतनहै, इस कारण वह स्व कर्त्तव्य शञ्जपतिकारादि कार्यको कुछभी नहीं जानताहै ॥ २४ ॥ हे साधुश्रेष्ठ! यथार्थ विचार करनेपर यदि कुछ धर्म होता तौ आपको किसी प्रकारके दुःख भोग करनेंकी संभावना नहीं होती, फिर जब कि आप ऐसा दुःख भोग कर रहेंहैं, तब हमको यह नहीं जान पड़ता कि धर्म कुछ है ॥ २५ ॥ हमारे विचारसे धर्म एक श्चुद्र पदार्थहै; उस्से कार्य साधन नहीं होता, न उसमें कोई शक्ति है, हां वह केवल कार्य करनेंके समय बलकी सहायता किया करताहै; वह सुलका साधन करनेवाला नहीं हमारी सम्मतिमें उस दुर्वेल मर्योदाहीन धर्मकी उपासना करना उचित नहीं है ॥ २६ ॥ यदि धर्म बळका सहायकही हुआ तब फिर उसकी पूजा करनें का क्या प्रयोजन। आप जो धर्मकी पूजा करतेहैं उस धर्मकी पूजा छोड़ जैसे आप धर्मकी पूजा करतेहैं वैसेही यत सहित पौरुषका आश्रय छीजिये॥२७॥ हेश्राञ्जओंके तपानेवाछे यदि सत्य वचनहीं आपके विचारमें धर्म माना गयाहो तो जब पिता दशरथजीने आपको युवराज देना चाहाथा, तब प्रथम आपनें उस वचनको अंगीकार किया और फिर आपनें उस वचनको नहीं पाछा; तब उसके छिये आपको अधर्म क्यों नहीं

हुआ!॥ २८॥ हेज्ञञ्जदमनकारी! यदि धर्म अथवा अधर्म इन दोनोंके बीचमें कोई बड़ा होता ती, इन्द्रजी विश्वरूप मुनिका वध रूप अधर्म और तिसके पीछे यज्ञरूप धर्म इन दोनोंको न करते ॥ २९ ॥ हेश्रीराम-चंद्रजी। पौरुषका आश्रय किया हुआ धर्मही शृञ्जेक विनाशादिमें समर्थहै। इसी कारणसे छोग दोनोंका अनुष्ठान किया करतेहैं ॥ ३० ॥ हेरघुनंदन! देश, कार्ल, और पात्रके अनुसार कार्य करनाही परम धर्म ज्ञात होताहै; परन्तु आपने उस कालमें राज्यको छोड़कर उस अर्थमूल धर्मकी मूल काट डाली ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार पर्वतसे निद्यें निकलतीहैं वैसेही अनेक देशसे छाये जाकर बढ़े हुए अर्थसेही सब क्रिया प्रवर्तितहुआ करती-है ॥३२॥ इसके विरुद्ध निसं प्रकार छोटी निद्यें शीष्मकालमें सुख जाती-हैं वैसेही अल्प बुद्धि अर्थहीन पुरुषकी सब किया नष्ट हो जातीहैं॥ ३३॥ अनेक वार ऐसाभी देखा जाताहै कि पुरुष प्रथम सुख साधन अर्थ छोड़कर पीछेसे सुखका अभिलाषी होताहै, और काल पायकर जब वह अभिलाष बढ़ जाताहै तब वह पापके आचरण करनें आरंभ कर देताहै कि जिस्से दोष होजाताहै॥ ३२॥ इस संसारमें जिसके पास धनहै वही पुरुषहै और मित्र व बन्धु बान्धव गणभी उसीके हैं, धनवानही पुरुषहै धन-वानहीं पंडितहै ॥ ३५ ॥ जिसके पास धनहै उसकाही विक्रमहै, जिसके पास धनहै वही बुद्धिमानहै; जिसके पास धनहै वही महावीर और वही गुणवानहै ॥ ३६ ॥ हेघीर। हमनें जो कुछ कहा धनका त्याग करनेंसे यही दोष होजातेहैं; परन्तु हम नहीं कह सकतेकि आपने किस बुद्धिके वज्ञ होकर राज्य छोड़ दिया ॥ ३७ ॥ जिसके पास धनहै उसके सबुही कुछ वुशमें है और वह सहजहींसे धर्म कामादिकोंको सिद्ध कर सक-ताहै परन्तु निर्धन पुरुष चाहै अनंत उद्योग करे उसका कोई प्रयोजनभी सिद्ध नहींहो सकता ॥ ३८ ॥ हेनरनाथ ! हर्ष, काम, गर्व, धर्म, कोध, शम, और दम, यह समस्त घनहींसे होतेहैं ॥ ३९ ॥ घनके न होनेंसे तपस्वी छोगभी इस छोकमें प्रक्षार्थरहित होजातेहैं, परन्तु जिस प्रकार वाद्र छाये हुए रातमें चंद्रमा व तारागण दृष्टि नहींआते वैसेही सुस्का साधन करनेवाला धर्म अपने आपसे दिखाई नहीं देता ॥ ४० ॥ हेवीर आप पिताजीके वचनोंके अनुसार जो वनको चले आये तभी तो राक्षसने आपकी प्राणोंसेभी अधिक प्यारी जानकीजीको हरण कर छियाहै जो आप नहीं आते तो यह राक्षस कैसे हरछेता? ॥१९३॥ हेवीर श्रीरवुनंदनजी ! आप उठ वेठें इन्द्रजीतनें जो दुःखका मूळ बड़ाभारी कार्य कियाहै, हम कार्यहीसे उस दुःखका प्रतिकार करेंगे ॥ १२ ॥ हेवड़ी २ बांहोंवाळे नर शार्द्छ। आप उठें आप वतचारी और महात्मा होकरभी किस कारणसे परमात्मभूत अपने आपको भूछतेहैं। ॥ १३ ॥

> अयमनघतवोदितःप्रियार्थंजनकसुतानिधनं निरीक्ष्यरुष्टः ॥ सरथगजहयांसराक्षसेंद्रांभृ शमिषुभिविनिपातयामिलंकाम् ॥ ४४ ॥

हेपापरहित! जानकीजीका मृतक होंना सुनकर जो कोध हमको उत्पन्न हुआहे इसी कारणसे हमने आपकी प्रियकामनासे यह सब कहा, सो जो कुछभी हो आप उठवेठें हम वाणोंके समृहसे रथ, तुरंग, मातंग और राक्षसश्रेष्टोंके सहित समस्त छंका नगरीका नाज्ञ करदेंगे॥ ४४॥ इ॰श्रीम॰वा॰आ॰यु॰ ज्यशीतितमःसर्गः॥ ८३॥

चतुरशीतितमः सर्गः॥

राममाश्वासमानेतुलक्ष्मणेभ्रातृवत्सले॥ निक्षिप्यग्रलमान्स्वस्थानेतत्रागच्छद्विभीषणः॥१॥

श्रातासे अधिक सेह करनेंवाले लक्ष्मणजी जब श्रीरामचंद्रजीको इस प्रकारसे समझा बुझारहेथे कि इसी अवसरमें विभीपणजी सेनाको उनके अपने २ नियत किये हुए द्वारोंपर स्थापित करके उस स्थानमें आये ॥ १ ॥ हाथियोंसे विरनेंके कारण, हाथियोंके यूथपितकी शोभा जिस प्रकारसे होतीहें वैसेही विभीपणजी नीले वादलकी समान विविध प्रकारके आयुधधारी चार मंत्रियोंको संग लिये हुएथे ॥ २ ॥ उन्होंनें वहां आकर देखांकि महात्मा श्रीरामचंद्रजी शोकके भारसे देवेहुएहें और वानर लोगभी रीत हुए उनके निकट बैठेहें ॥ ३ ॥ महात्मा इक्ष्माकुकुल-नंदन श्रीरामचंद्रजी मोहको प्राप्त होकर, अपने छोटे श्राता लक्ष्मणजीकी गोदमें पड़े हुएहें ॥ ४ ॥ श्रीरामचंद्रजीकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी वह शोक सागरमें डूब रहेथे, उनको देखकर मनमें दुःखीहो विभीषणजीने कहाकि यह क्या बातहैं? ॥ ५॥ तब महावीर लक्ष्मणजी, विभीषण सुत्रीव इत्यादि मुख्य २ वानरछोगोंकोभी दीनवदन देख नेत्रोंमें जह भरकर यह बोले॥ ६ ॥ हेसौम्य ! " इन्द्रजोत करके जानकीजी मार डाली गईहैं " हनुमानजीके मुखसे यह वृत्तान्त सुनतेही रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी मोहको प्राप्त हुएँहैं ॥ ७॥ जब रुक्ष्मणजी इस प्रकारसे कहरहेथे, कि विभी-षणजी उनको रोककर श्रीरामचंद्रजीसे यह भारी अर्थयुक्त वचन बोले॥ ८॥ हेमनुष्योंमें इन्द्र! हनुमानजीनें दीन भावसे जो वात आपसे कही है वह समुद्रके मुखालेनेंकी समान असंभवहै [अर्थात् समुद्रको कोई नहीं सुखाय सकता ] ॥ ९ ॥ हेमहाबाहो ! हम दुरात्मा रावणके सीताके विषयके अभिप्रायको जानतेहैं, वह कभी सीताजीको नहीं मारनें देगा॥ १०॥ हमने रावणके हितकीही कामनासे उस्से वारंवार कहाकि "जानकी श्रीरामचन्द्रजीको देदो," परन्तु उने हमारी इस वातपर कानतकभी नहीं दिया ॥ ११ ॥ सीताजीको वध करना तौ दूर रहा; महाराज ! जब कि साम, दान, अथवा भेद इन तीन उपायोंसेभी जब कोई सीताजीका दर्शन नहीं पाय सकताः तव इन्द्रजीत संयामस्थलमें किस प्रकारसे उनका दर्शन प्राप्त करनेंमें समर्थ होगा ? ॥ १२ ॥ हे महावीर ! वह मायाकी सीता इन्द्रजीतने मारडाळी होगी हम निश्चय जानते हैं कि राक्षस इन्द्रजीत इस उपायसे वानरोंको मोहित करके चला गयाहै ॥ १३ ॥ आज निकु-मिभलामें वह मेघनाद जाकर होम करैगा इन्द्रादि देवताओंके साथ अग्नि-वहां पहुँचे हैं ॥ १४ ॥ जबिक वह यज्ञमें होम करके अग्निको प्रसन्नकर छेगा तब देवताओंके सहित इन्द्रकोभी संयाममें रावणका पुत्र मेघनाइ दुर्द्धर्षहोजायगा, इम निश्चय कहतेहैं कि अपना अभिलाप सिद्ध करनेंके छिये और वानरोंको पराकमहीनही करनेंके छिये उसनें ऐसी माया प्रगटकी है ॥ १५ ॥ जनतक उसका यज्ञ समाप्त न होजायगा तनतक हम सैनाके सहित वहां पहुंचजायँगे। हे नरज्ञार्दूछ ! आप ज्ञोक संता-पका त्याग की जिये ॥ १६ ॥ कारण कि आपको शोकसे पीड़ित देख कर ही समस्त वानरोंकी सैना ज्याकुछ होरही है; इस कारण अन धीरज घर सावधान हो इस स्थानमें आप विराजमान रहें ॥ ३७ ॥

और सब सैनाके सहित छक्ष्मणजीको हमारे साथ भेज दीजिये॥ १८॥ यह महावीर नरज्ञार्द्र । छक्ष्मणजी तीक्ष्ण वाण चलाय २ कर उसके यज्ञ कार्यमें विश्व कर देंगे, जब उससे यज्ञ करना छुट जायगा तब हम उसे मार डालेंगे॥ १९॥ इनके गरुडजीकी समान अंगयुक्त वेगज्ञाली तीक्ष्ण रुधिरके पीनें वाले वाण गिद्ध इत्यादि अग्रुभ पक्षियोंकी समान उस राक्षसका रुधिर पियेंगे॥ २०॥ इसलिये हे महावीर। जिस प्रकार वज्रधर दैत्योंके मारनेंके लिये वज्रको आज्ञा देतेंहैं, वैसेही आपभी ग्रुभ लक्षणयुक्त लक्ष्मणजीको हम लोगोंके साथ जानेंकी आज्ञादे दें॥ २९॥ हे मनुजश्रेष्ट। ज्ञान्नेक मारनेंमें विलम्ब करना उचित नहीं है; इसलिये जिस प्रकार इन्द्रजी दैत्योंका वध करनेंके लिये वज्रको भेजते हैं वैसेही लक्ष्मणजीको आप हमारे संग भेजदें॥ २२॥

समाप्तकर्माहिसराक्षसर्पभोभवत्यदृश्यः समरेसुरासुरैः ॥ युयुत्सतातेनसमाप्तक मणाभवतसुराणामपिसंशयोमहान् ॥ २३ ॥

हे महाराज ! वह राक्षसश्रेष्ठ जब कार्य अर्थात् होम समाप्त करलेगा, तब सुर और असुर लोगभी उसको नहीं देख सकते; वस जबिक वह होम समाप्त करके युद्ध करनें लगेगा तब देवता लोगोंकोभी बड़ाभारी संशय उपस्थित होगा ॥ २३ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥

पञ्चांशीतितमः सर्गः॥

तस्यतद्वचनंश्चत्वाराघवःशोककर्शितः॥ नोपधारयतेव्यक्तंयदुक्तंतेनरक्षसा॥१॥॥

शोकाकुछ श्रीरामचन्द्रजी विभीषणके वचनोंको सुन करके जो वचन कि विभीषणजीनें स्पष्ट २ कहेथे उनको धारण करनेंमें समर्थ न हुए॥१॥ इसके उपरान्त परपुर जीतनेंवाछे श्रीरामचन्द्रजी धीरज धारण करके वानर छोगोंके निकट बैठे हुए विभीषणजीसे बोछे॥२॥हे राक्षसराज

विभीषण । तुमनें जो वचन कहे हम फिर उनको श्रवण करनेंकी इच्छा करते हैं, इस कारण तुमको जो कुछ कहनाहो फिरसे कहो॥ ३॥ श्रीरामचन्द्रजीके वचन श्रवण करके वाक्य विज्ञारद विभीषणजीनें जो कुछ कहाथा उसकोही उन्होंनें फिर कहना आरंभ किया, विभीषणजी बोले ॥ ४ ॥ हे महावीर! आपने जिस प्रकारसे सैनाको स्थापन करनेकी आज्ञादीथी, आपकी आज्ञानुसार उसी समय वह सैना उसी प्रकारसे श्रेणीवद्ध की गई ॥ ५ ॥ सब सैनाको सब प्रकारसे वांटकर विभागानुसार यथायाग्य सबके यूथ-पति नियत किये गये हैं ॥ ६ ॥ हे महाप्रभो। हमको और भी कुछ कह-ना है वह भी श्रवण कीजिये आप वृथाही ज्ञोकसे संतापित होरहेहैं; इसलिये हम लोगोंको भी संतापका वारा पार नहीं ॥ ७ ॥ हे राजन्। इस समय आप वृथा और अकारण शोकभारको छोड़ दीजिये कारणिक-आपको ऐसा चिन्तित देखकर शञ्च छोगोंको हर्ष बढ़ताहै।। ८ ॥ हे वीर यदि राक्षस लोगोंका नाज करना और सीताजीको फिर प्राप्त करने-की आप इच्छा रखते हों.तो आप हर्षसहित अपना कार्य सिद्ध करनें-के लिये तैयार होनांयगे ॥ ९ ॥ हे रघुनंदन! हम एक हितकी वार्ता कहते हैं आप अवण करें; कि आप बड़ी भारी सैनाके संग छक्ष्मण-जीको हमारे साथ करदें ॥ १० ॥ निज्ञाचर इन्द्रजित निकुंभिला नाम देवालयमें यज्ञकरनेंके लिये गयाहै. वीरश्रेष्ठ लक्ष्मणजी वहां जा विषधर सर्पीकी समान बाणोंको धनुषसे चल्लाय उसके यज्ञमें वित्र करें ॥ ११ ॥ वीर इन्द्रजीतने तपस्या करके ब्रह्माजीसे वरपाय ब्रह्माहीर नामक अस्त्र इच्छानुसार चलनेंवाले अरूव प्राप्त कियेहैं ॥ १२ ॥ जो इस समय निकुम्भिलासे कार्य सिद्ध करके सैना सहित समर करनेको चला आवे तो आप इम लोगोंको मृतक हुआही निश्चय कर लीजिये ॥ १३ ॥ ब्रह्माजीका ऐसा वरदानहै कि हे इन्द्रके शञ्जु! तुह्मारा निकुम्भिला नाम देवालयमें वने हुये महाकालीके क्षेत्रमें उपस्थित होकर अभिचारि होम करनेंसे, पहले जो तुमपर शत्रु भावसे चढ़ाई करेगा वही तुमको मारडालनेमें समर्थ होगा ॥ १४ ॥ हे महावीर सव लोकोंके ईश्वर प्रजा-पति ब्रह्माजीने उसको इस प्रकारका वरदान दियाहै; इसल्यि इस समय आप उसके वध करनेंका उपाय निश्चय कीजिये ॥ १५ ॥ इस कारण

आप उसका संहार करनेके छिये महाबळवान छक्ष्मणजीको आज्ञा दीजिये कारणिक इन्द्रजीतके मारे जातेही आप सन इष्ट मित्रोंके सहित रावण कोभी माराही समझिये॥ १६॥ विभीषणके वचन सुनकर श्रीरा-मचंद्रजीनें कहा. हे सत्य पराक्रम! हम उस निशाचरकी मायाको भठी भांति जानतेहैं ॥ १७ ॥ वह ब्रह्मास्त्रका जाननें वाला चतुर महावलवान मायावी वीर संत्राममें वरुण प्रमुख देवता छोगोंको भी मूर्छित कर सक-ताहै ॥ १८ ॥ हे महायशवीर। जिस प्रकार मेवके भीतर छिपनेसे सूर्यकी गीत नहीं जानी जाती वैसे जब वह वीर रथपर सवार होकर आकाशमें विचरेगा तो उसकी गतिका भी जानना कठिनहै ॥ १९ ॥ तब भगवान श्रीरामचंद्रजी विभीषणजीसे यह वचन कहकर शञ्ज इन्द्रजीतके मायाके प्रभावको जानकर कीर्तिमान छक्ष्मणजीसे कहने छगे ॥ २०॥ हे वत्स! तुम हनुमान् प्रमुख वानरवीर लोगोंको संग लेकर और समस्त वानरोंकी सैनाके साथ इन्द्रजीतका नाज्ञ करनेंके छिये युद्धमें जाओ ॥ २१ ॥ ऋक्षोंके राजा जाम्बवानजी सेना सहित तुम्हारे साथ जावें जाओ तुम राक्षस राजके पुत्र मेघनादको जो कि वडा मायावीहै जाकर मार आओ ॥ २२ ॥ महात्मा निज्ञाचर विभीषणजी उस राक्षसकी समस्त मायाको जानते हैं इसिल्ये यहभी मंत्रियोंके सहित तुम्हारे साथ जाँय ॥ २३ ॥ श्रीरामचंद्र-जीके वचन सुनकर भयंकर पराक्रमकारी रुक्ष्मणजी और विभीषणजी हाथका पहला धनुष त्यागकर और दूसरा श्रेष्ठ धनुष धारण करते हुए॥२८॥ इसके उपरान्त सुमित्रांक पुत्र ठक्ष्मणजी वरूतर, कवच, खङ्ग, व और दूसरे समस्त आयुध धारण करके श्रीरघुनाथजीके चरणछू हर्ष सहित उनसे बोले ॥ २५॥ जिस प्रकार इंसगण सरोवरमें गिरतेई वैसेही आज हमारे धनुषसे छूटे हुए बाण मेघनादके ज्ञरीरको भेदकर छंकामें गिरेंगे॥ २६॥ हमारे बड़े भारी धनुषसे छूटे हुए समस्त बाण आजही घोर राक्षसका शरीर भेदकर चीर फाड़ डारुंगे ॥ २७ ॥ दिन्यकांतिवारे रुक्ष्मणनी अपने बड़े आता श्रीरामचंद्रजीसे यह कमनीय वचन कह रावणके पुत्र इन्द्रजीतका संहार करनेंको अति शीत्रतासे गमन करते हुए ॥ २८ ॥ छक्ष्मणजी श्रीरामचंद्रजीको प्रणाम करके इन्द्रजीत करके रक्षित निकुम्भिला देवा-खयकी ओर जानेंको तयार हुए ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे राजकुमार

प्रतापवान छक्ष्मणजी अपने श्रातासे आर्रावाद पाय विभीषणजीके सहित ज्ञीत्रतासे चले ॥ ३० ॥ बहुतसारे सहस्रों वानरोंकी सेनाको साथ छेकर हनुमानजी और विभीषणजीभी अपने चार मंत्रियोंके साहित उनके साथ चले ॥ ३९ ॥ इन सबनें जाते २ द्वार रक्षा करनेंके लिये स्थापित वानरोंकी बड़ीभारी सेना और ऋक्षराज जाम्बवानजीकी सेनाकोभी देखा ॥ ३२ ॥ इस प्रकार मित्रोंका आनंद बढ़ानेंवाले छक्ष्मणजीनें बहुत दूर जाकर श्रेणीवद्ध हुई राक्षसोंकी सेनाको दूर हीसे देखा ॥ ३३ ॥ श्रीलक्ष्मणजी मायावी वीरका संहार करनेंके लिये ब्रह्मा-जीकी कीहुई विधिक अनुसार उसीस्थानमें धनुष धारण करके खड़े होगये ॥ ३४ ॥ महावीर अंगदजी पवनकुमार हनुमानजी और राक्षस-राज विभीषणजी प्रतापवान राज कुमार छक्ष्मणजीके संगये ॥ ३५ ॥

विविधममलशस्त्रभास्वरंतद्धजगहनंगहनं महारथैश्च ॥ प्रतिभयतममप्रमेयवेगंति मिरमिवद्भिषतांबलंविवेश ॥ ३६ ॥

राक्षसोंकी सैना निनिध प्रकारके चमकीले दमकीले अस्त शस्त्र धारणकरके दीप्ति पाय रहीहै, वह सैना रथ, और ध्वजाके ढंडोंसे अत्यन्त गहन व भयंकरथी उसके वेगका कुछ पार नहींथा लोग जिस प्रकार गंभीर अंधकारमें प्रवेश करतेहैं वैसेही महावीर लक्ष्मणजी शत्रुकी सैनामें प्रवेश करते हुए ॥ ३६ ॥ इत्यार्षे० श्रीम ० वा ० आ ० यु ० पंचाशीति तमः सर्गः ॥ ८५ ॥

#### षडशीतितमः सर्गः॥

अथतस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः॥ परेषामहितंवाक्यमर्थसाधकम्ब्रवीत्॥ १॥

महावीर लक्ष्मणजीनें जब श्रञ्जकी सैनामें प्रवेश किया उस समय विभीषणजी श्रञ्ज लोगोंके लिये अहित कारी और अपनी ओरके लि-ये हितकारी वचन बोले ॥ १ यह जो मेघकी समान काले रंगकी रा-क्षसोंकी सैना दिखाई देतीहै वानर लोग आति शीव्रतासे इनके साथ

शिलाओंको उठाय संयाम करें ॥ २ ॥ हे लक्ष्मणनी! आप अति शी-श्रतासे इस राक्षसोंकी सेनाको छिन्न भिन्न कीनिये, कारण निज्ञाचरोंकी सैनाके छित्र भिन्न होजानेंसे इस स्थानमें रावणका पुत्र इन्द्रजीत दि-खाई देगा ॥ ३ ॥ जबतक यह अभिचारक होम पूरा नहीं होताहै; तवतक वत्रधारी इन्द्रजीके वत्रकी समान बाणोंसे तुम राक्षसोंकी सै-नाको पीड़ा देतेरहो ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त सब छोगोंको भयके देन-वाले ऋर कर्मकारी अधार्मिक और मायावी दुरात्मा रावणके पुत्रको तुम विनाश करना ॥ ५ ॥ शुभ छक्षण युक्त छक्ष्मणजी विश्रीषणजीके ऐसे वचन सुनकर वाणोंकी ऐसी वर्षा करनें छगे कि जिससे इन्द्रजीत जानले ॥ ६ ॥ वानर और रीछभी वृक्षोंको धारण करके इकट्टेहों उस श्रेणीवृद्ध राक्षसोंकी सैनापर दौड़े ॥ ७ ॥ और राक्षस छोगभी वानरोंको मारडाछनेंकी वासनासे तीले बाण शक्ति और तोमर समूहके सहित वानरोंकी सैनाके सन्धुख हुए ॥ ८ ॥ इस प्रकारसे वानर और राक्षसोंका कठोर संग्राम आरंभ हुआ उनके बड़े भारी ज्ञाब्दसे छंकापुरी सर्व प्रकारसे गुंजारनें छगी ॥ ९ ॥ विविध प्रकारके अस्त्र ज्ञास्त्र तीले बाण और चलाये हुए घोर पर्वतोंके शृङ्क और वृक्षोंसे आकाशमंडल ढकगया॥ १०॥ विकटाकार मुखवाले राक्षसलीग वानर श्रेष्ठोंके शरीरमें अस्रशस्त्र मारकर उनको दारुण भय उपजानें छगे॥११॥ वानरगणभी शिलाहाथोंमें उठाय राक्षसोंके निकट जायररणभूमिमें उनका संहार करनें छगे ॥ १२ ॥ महाकाय महाबलवान वानर और रीछोंके संग युद्धकरते हुए राक्षसोंको बड़ाभारी भय उत्पन्न हुआ ॥१३॥ इस ओर अजे-यरावण का पुत्र मेचनाद अपनी सेनाको शत्रु छोगों करके सबप्रकारसे मर्हित और व्याकुल देखकर अपने यज्ञको बिनाही पूराकिये उठवैठा ॥१४॥ वह मेघनाद निकुम्भिला क्षेत्रके लगे हुए वृक्षोंके बने अंधकारसे निकलकर कोधसहित पहलेही जुते हुए सजे सजाये रथपर सवार हुआ॥ १५॥ उस कालमें कालेअंजनकी देरकी समान लालबदन और लालही नेत्र किये वह वीर बड़ाभारी धनुष छे सर्व प्राणियोंके संहारकारी मृत्युकीसमान प्रकाश होने लगा ॥ १६ ॥ उस मेचनादको स्थपर सवार हुआ देखतेही लक्ष्मण-जीके सहित युद्धकी अभिछाषा किये राक्षस लोगभी लौट आये; जोकि

प्रथम भागनाही चाहतेथे ॥ १७॥ उसकालमें पर्वताकार शञ्ज विनाशी वा-नरश्रेष्ठ इनुमानजी दुरासद वृक्षको उठायकर दौड़े ॥ १८ ॥ जिस प्रकार प्रखयकालकी अग्नि लोकोंको भस्म करती है; वैसेही असंख्य वृक्षोंसे महा-वीर हनुमानजीसे राक्षसोंकी सैनाको मुर्छित करनें छगे ॥१९॥ पवनकुमार इनुमानजी राक्षसोंकी सैनाको विध्वंशित देखकर सहस्र २ राक्षस उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करनें छगे ॥ २०॥ तीखाशुरू धारण करनेवाले निशाचर लोग शूलसे शक्ति हाथमें लिये निशाचरगण शक्तिसे पटाधारी पटेसे ॥ २१ ॥ व और दूसरे निज्ञाचर छोग परिष, गदा, ग्रुभदर्शन कुंभ श-तर ज्ञतन्नी और छोहेकेबने हुए मुद्ररोंसे ॥ २२ ॥ घोर फरज्ञ भिन्दिपा-छोंसेभी मारने छगे वज्रकी समान मुकोंसे और वज्रकीही समान छातोंसे वह राक्षस ॥ २३ ॥ पर्वतकी समान इनुमानजीको मारनें छगे । महावीर इनुमानजीनें भी कोथित होकर बहुतसारे राक्षसोंको मारडाला ॥२४॥ तब इन्द्रजीत पर्वताकार शञ्ज दमनकारी हनुमानजीको मारता हुआ देखकर ॥ ॥ २५॥ सार्थिसे कहने छगा कि जहांपर यह वानरहै उसस्थिनमें रथ छे चलो. कारणिक अब जो हम वहां न जायँगे तो यह हमारी सैनाका क्षय-ही करता रहेगा ॥ २६ ॥ जैसेही कि इन्द्रजीतने यह कहा कि वह इन्द्रजी-तको छेकर जहांपर हनुमानजी टिके हुएथे वहीं पर रथको छेगया।। २७॥ इन्द्रजित वहां पहुंचतेही वानरश्रेष्ठ हनुमानजीके ऊपर वाण, खद्ग, पटा, फरज्ञा इत्यादि अस्त्र ज्ञास्त्रोंकी वर्षा करनें छगा ॥ २८ ॥ परन्तु महावीर हरुमानजी उन घोर बाणेंको सहन करकै अत्यन्त कोध करकै उसी सम-य इन्द्रजीतसे यह बोळे॥ २९ ॥ रे दुरात्मा रावणके पुत्र इन्द्रजीत! तू यदि शुरता रखताहो ते। कुछ देर हमारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ होगाः परन्तु पवनपुत्र हनुमान्के हाथमें पड़कर जीता हुआ छोट जानेंको तेरी सामर्थ्यं नहीं होगी॥३०॥ तुझको जो द्वन्द्र युद्ध करनेका अभिछाष हो ती हमारेसाथ बाहुयुद्ध करके जब तू हमारा वेग सहछेनेको समर्थ होगा तब हम तुझे राक्षस छोगोंमें श्रेष्ठ समझेंगे ॥ ३१ ॥ इसी समयमें अत्यन्त चतुर विभीषणजी हनुमानजीके मारनेंको धनुष लिये तैयार मेघनादको बताकर छक्ष्मणजीसे बोछे ॥ ३२ ॥ यह देखिये रावणके जिस पुत्रनें सुर और असुर छोगोंको जीत छियाहै वही इन्द्र-

जीत फिरभी रथपर सवार होकर ह्वमानजीके मारडाळनेंकी अभिछा-प करताहै ॥ ३३ ॥ इसिछिये हे महाराज छक्ष्मणजी! आप जीवनका अंत करनेंवाळे शत्रुओंको निवारण करनेंवाळे घोर रूप अनुपम बाणोंसे इस रावणके पुत्र मेघनादको मारडाछिये ॥ ३४ ॥

> इत्येवमुक्तस्तुतदामहात्माविभीषणेनारिविभी षणेन ॥ ददर्शतंपर्वतसन्निकाशंरथस्थितंभी मबळंदुरासदम्॥ ३५॥

श्राञ्जोंके डरानेंवाले विभीषणजी करके इस प्रकार कहे जाकर म-हात्मा लक्ष्मणजी उस पर्वताकार रथपर बैठे हुए भयंकर बलवान इन्द्र-जितको देखते हुए ॥ ३५ ॥ इत्यापें श्रीम० वा० आ० यु० भा० षड्शीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

सप्ताशीतितमः सर्गः॥

एवमुक्तातुसौमित्रिंजातहर्षोविभीषणः ॥ धनु ष्पाणितमादायत्वरमाणोजगामसः ॥ १ ॥

इसके उपरान्त राक्षसराज हर्षयुक्त विभीषणजी यह कहकर धनुष धारी छक्ष्मणजीको संग छिये हुए अतिशीष्रतासे गमन करने छगे॥ १॥ विभीषणजीने थोड़ीही दूरपर जाय एक बड़े बनमें प्रवेश करके वह कमें छक्ष्मणजीको दिखाया॥ २॥ इसके उपरान्त तेजस्वी विभीषणजी नीछे बाद्रकी समान भयंकराकार बड़का वृक्ष दिखाकर छक्ष्मणजीको बोछे ॥ ३॥ कि बछवान रावणका पुत्र मेघनाद इसी स्थानमें भूतोंको बिछ देकर पछि संप्राम करनेके छिये गमन करताहै॥ १॥ और हे नरीत्तम! इसी कारण वह संप्राम भूमिमें सबकी हृष्टिसे छोपहो उत्तम बाणोंके समूहसे श्रञ्छोगोंको बांघछेताहै; और मारभी डाछताहै॥ ६॥ इसछिये जवतक वह बछवान राक्षस राजका पुत्र मेघनाद फिर इस बच्हके नीचे आवे आप तिस्से पहछेदी प्रदीप्त बाणोंसे उसका रथ काटकर सारिथेके सहित उसकोभी मार डाछिये॥ ६॥ मित्रोंके आनंद बढ़ानें-वाछ सुमित्राके पुत्र छक्ष्मणजी "ऐसाही होगा" यह कहकर विचित्र धनु-

षपर टंकार दे युद्ध करनेंको वहां खड़े होगये ॥ ७॥ इस प्रकार वल-शाली रावणका पुत्र मेघनादभी कवच और खड़ धारण करके ध्वजासे शोभित अग्निकी समान वर्णवाळे रथपर सवार हुआ दृष्टि आया ॥ ८॥ यह देखकर महा तेजस्वी छक्ष्मणजी उस अजेय रावणके पुत्र मेघना-दसे बोले" इम तुमको बुलातेहैं, तुम सब प्रकारसे हमारे साथ सं-त्राम करो"॥ ९ ॥ महा तेजस्वी चिन्ताशील रावणका पुत्र मेवनाद इस प्रकारसे कहे जाकर उस स्थानमें विभीषणको देखकर कठोर व-चन कहता हुआ ॥ १० ॥ कि और निर्बोध ! तू इसी स्थानमें जन्म बहण करके इतना बड़ा हुआ तू हमारे पिताका साक्षात् श्राता, फि-र तू हमारा चचा होकर किस प्रकारसे भतीजेका बुराचींतनेको उता-रू हुआहै ॥ १९ ॥ रे दुर्मते! तुझसे धर्म दूषित होताहै, कारणिक तुझ-को कर्तव्याकर्तव्यका विचार नहींहै; और एक उदरसे जन्म छेनेका, अथवा जाति और जाति भावका तुझको कुछभी ज्ञान नहींहै ॥ १२ ॥ रे कुबुद्धिवाले। तू अपने बन्धु बान्धवोंको त्याग करता हुआ शञ्च लोगोंका सेवक होकर साधुलोगोंमें निन्दनीय और शोचनीय हुआहै ॥ १३॥ कहांती बन्धु बान्धवों और स्वजन छोगोमें वास! कहां नीच शत्रुके सा-थ सहवास ! परन्तु तेरी बुद्धि कार्य अकार्यका विचार करनेंमें समर्थ है इसिछिये तू इन दोनो बड़ी भारी बातोंका अंतर नहीं जान सक-ताहै ॥ १२ ॥ स्वजन गुण रहित और शत्रु गुणवान होनेंपरभी गुणविहीन स्वजनही आश्रय छेनेके योग्यहैं; कारण कि शब् मित्र होनेंबाला नहीं वह सदा शत्रुही रहताहै ॥ १५ ॥ विशेष कर जो अपने पक्षको छोड़करके पराये पक्षका आश्रय श्रहणकरे, वह अपने पक्षके मारे जाने परही उसही राष्ट्रसे आपभी मारडाला जाता है ॥ १६ ॥ हे निज्ञाचर। तू रावणका छोटा सुगा भाई होकर जैसा निर्दयी कार्य करताहै. सगा जन होकर और कोईभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता ह ॥ १७ ॥ जब भतीजा मेचनाद इस प्रकारसे बोला, तो विभीषणजीने कहा, हे इन्द्रजित तुम हमारे स्वभावके विनाही जाने हुए किसलिये ऐसी वृथा वकवाद करे जातेहो। ॥ १८॥ हे असाधु राक्षस पुत्र। तुम यदि हमको चचा कहकर गौरव करतेहों ती ऐसा कठोर भाव छोडदो। हमने

क्रूर कर्मकारी राक्षसोंके कुलमें जन्म ग्रहणती कियाहै तथापि जो गुण पुरु-पोंमें प्रथम होताहै अर्थात् सतोग्रण उसी सत्वग्रणसे युक्त हमारा स्वभाव है राक्षसोंका स्वभाव नहींहै ॥ १९ ॥ न कभी दारुण कर्म करते हैं, न कभी अधर्ममें हम प्रवृत्त होतेहैं। हम तुमसे पूछतेहैं कि यदि श्राता खोटे शील वालाहो तो क्या उसका परित्यागहो सकताहै॥ २०॥ हम यदि धर्मत्यागी व पापाचारी होते तौ रावण इमको हाथपर स्थित सर्पकी समान त्यागकर सुखी हो सकता॥ २९॥ पराया धन हरनेंमें तैयार और पराई स्त्रींके हरनेंवाले दुरात्माको जलते हुए गृहकी समान त्यागकर-ना ही उचित जानकर हमनें रावणका परित्याग कियाहै ॥ २२ ॥ जो पुरुप पराया धन ग्रहण करे और पराई स्त्री जिसनें ग्रहणकी हो और जिसके लिये बन्धु बान्धव शंका करतेहीं उसका इन्हीं तीन दोषोंसे क्षय हो जाताहै, यह सब अवगुण तुम्हारे पितामें हैं ॥ २३ ॥ इस उपरान्त महर्षि-योंका घोर वध, सब देवताओंसे छड़ाई कोध वैर और विरुद्धता ॥ २८ ॥ प्राण व ऐश्वर्यका नाज्ञ करनेवाले यह सब दोष तुम्हारे पिता हमारे बड़े भाई साहवमेंहैं, सो इन दोवोंनें इनके गुणोंको ढक छिया जैसे वादल पर्वत को छाय छेते हैं ॥ २५ ॥ इन सब दोषोंको देखकरही तो हमनें तुम्हारे पिता और अपने ज्येष्ठभाई रावणको परित्याग कियाहै, अब तुम्हारे पिता तुम या छंका नगरी कुछभी नहीं रहेगी॥ २६ ॥ हे राक्षस तुम बालकगर्वित और अतिशय दुर्विनीतहो इसी कारणसे ऐसे कालके फंदेमें फंसेही, इस समय जो अभिलापही वह तुम हमको कहली।। २७॥ रे राक्षसोंमें नीच । तुमनें पहले हमको कड़ने नचन कहेथे इसीलिये तुम आज ऐसी घोर विपदमें पड़ेहो; अधिक क्याकहैं; इस समय वट वृक्षके नीचे प्रवेश करनाभी तुम्हारे छिये वड़ा कठिन कामहै ॥ २८॥ काकुतस्थ **छ**क्ष्मणजीको पराजित करके तुम आज जीवित अवस्थामें छौटनेको समर्थ नहीं होगे; तुम संग्राममें नरदेव छक्ष्मणजीके साथ संग्राम करके उनके हाथसे मृतक हो यमराजके गृहमें गमन करके देवता लोगोंका संतोष रूप वड़ा भारी कार्य पूरा करोगे॥ २९॥

निदर्शयित्वात्मबलंसमुद्यतंकुरुष्वसर्वायुधसा

# यकव्ययम् ॥ नलक्ष्मणस्यैत्यहिबाणगोचरं त्वमद्यजीवन्सबलोगमिष्यसि ॥ ३० ॥

हे इन्द्रजित! तुम सब प्रकारसे आयुध उठाय रुक्ष्मणजी पर चलाय अपनी सामर्थ्य दिखाओ, परन्तु रुक्ष्मणजीके बाण मार्गमें पतित होकर आज जीवित अवस्थाको तुम यहांसे नहीं जाय सकोगे॥ ३०॥ इ० श्री-म० वा० आ० यु० भाषानुवादे सप्ताशीतितमः सर्गः॥ ८७॥

अष्टाशीतितमः सर्गः ॥

विभीषणवचःश्चत्वारावणिःक्रोधमूर्छितः ॥ अ ब्रवीत्परुषंवाक्यंक्रोधेनाभ्युत्पपातच ॥ १ ॥

विभीषणजीके वचन सुनकर भयंकर बळवान रावणका पुत्र मेघनाद कोधसे प्रज्वित और कोधमें भर उठ कर अनेक कठोर वचन कहता हुआ ॥ १ ॥ वीर श्रेष्ठ इन्द्रजीतंके हाथमें खड़ व और दूसरे अस्त्र शस्त्र-भीथे उसके रथमें काळे रंगके घोड़े जुते हुएथे वह काळ मृत्युकी समान खड़ा होगयां ॥ २ ॥ उसके हाथमें बड़ाभारी वेगवान धतुषथा और उस पर श्रञ्जोंकि नाश करनें वाले भयंकर बाण मेघनादनें चढ़ाये॥ ३॥ इसके उपरान्त उस विपुल धरुष धारी समलङ्कत अमित्रघाती, बलझाली इन्द्रजीतनें स्वाभाविक रूपसे भूषित रुक्ष्मणजीको देखा ॥ ४ ॥ अपने तेजसे दीप्तिमान इनुमानजीकी पीठ पर सवार छक्ष्मणजीको उसनें देखा उनके देखनेंसे जानागया कि मानों उदयाचलपर सूर्य भगवान उदय हुएँहें ऐसे छक्ष्मणजीसे और उनके सहकारी विभीषणजीको॥ ५॥ व और दूसरे वानर शार्दुलोंको देख कर मेघनादनें कहाकि; हमारा पराक्रम देखो आज हमारे घनुषसे छूटी हुई दुरासह बाणोंकी वर्षा देखो,॥ ६॥ जोकि आकाशसे वर्षती हुई जल धाराकी समान दिखाई देगी और उसकी तुम सब सहोगे जिस प्रकार अग्नि रुईके देरको भस्म कर देतीहै वैसेही आज हमारे बड़ेभारी धनुषसे छूटे हुए बाणोंके समूह तुम्हारी सबकी देहोंको विदीर्ण करेंगे॥ ७॥ आज तीक्ष्ण शुल, शक्ति, ऋष्टि, पटा, व दूसरे शायक समूहसे काटकर इम तुम सबको यम लोकमें भेज देंगे ॥८॥ जिस समय इम संश्राममें वादलकी समान शब्द करके अति शीश्रतासे

वाणवर्षण करते रहेंगे तव कौन हमारे सामने खड़ा रहनेको समर्थ होगा ? ॥ ९ ॥ रेलक्ष्मण ! पहले हमारे वज्रकी समान बाणोंके प्रहारसे रात्रिके समय तुम दोनो श्राता जो अनुचर छोगोंके साथ अचेत होकर गिर पड़ेथे॥ १०॥ सो क्या अब तुम उसको भूछ गये, बोध होताहैकि भूळही गये। हम सर्पकी समान कोधमें भरकर खड़ेहैं आज इस समय जबिक तुम हमारे साथ युद्ध करतेहो तब निश्चयही आज तुम यमराजके भवनको सिधारोगे॥ ११॥ अभय वदन रघुनंदन छक्ष्मणजी राक्षसोंमें श्रेष्ठ इन्द्रजितके ऐसे गर्वित वचन सुन कोधमें भरकर कहते हुए॥ १२ ॥ अरे निज्ञाचर! तुम वचनसे कार्यके दुर्गम पार कुछ चले गये परन्तु जो कार्यसे दुर्गम पार जाय सकतेहैं वही बुद्धिमान कहे जातेहैं ॥ १३ ॥ रेदुर्मते ! कोई पुरुषभी जिसके साधनेंको समर्थ नहीं हो सकता तुम हीनार्थ होकरभी वचनोंसे हमारे पराजय रूप उस कार्यको साधन करते हुए अपनेको कृतार्थ समझतेहो ॥ १४ ॥ और तुमनें हुमारे मूर्छित करनेंके विषयमें जो कहा, तौ तुमनें उस समय संत्राममें अन्त-र्ध्यान हो कर जो कार्य किया उस कार्यकी वीर छोग प्रशंसा नहीं करते वैसा कार्य तो तस्कर छोगही किया करतेहैं ॥ १५ ॥ हेनिशाचर ! वृथा अपनी वड़ाई क्यों मारतेहो ? जिस प्रकार हम तुम्हारे बाणोंके सामने खड़ेहैं, वैसेही तुमभी सन्धुख समरमें टिककर अपने पराक्रमको दिखा-ओ ॥ १६ ॥ महाबळवान् समर विजयी इन्द्रजीतनें इस प्रकारसे कहे जाकर भयंकर धनुष पर टंकारदे तीक्ष्ण बाणोंका चलाना आरंभ किया ॥ ३७ ॥ उस कालमें मेवनादके चलाये हुए सपेके विषकी समान महा वेगवान बाणोंके समूह छक्ष्मणजीके शरीर पर गिरतेही श्वासछेते हुए सर्पकी समान पृथ्वीपर गिरनें छगे॥ १८॥ इस प्रकारसे वेगवान रावणका पुत्र इन्द्रजित महावेगवाले बाणोंके समूहसे सुमित्राके पुत्र शुभ लक्षणयुक्त लक्ष्मणजीको वींघता हुआ ॥ १९॥ मेघनादके बाण समू-हसे अंग अति विधाये रुधिरसे भीगे हुए छक्ष्मणजी धुंआ रहित अग्निकी समान शोभायमान होनें छगे॥ २०॥ तब इन्द्रजीत अपना यह वीर युक्त कर्म देख बड़ाभारी सिंहनादकर गर्वित भावसे छक्ष्मणजीसे बोला॥ २१॥ कि हेलक्ष्मण! आज हमारे बड़ेभारी धनुषसे छूटे हुए

जीवनका अंत करनेंवाछे तीखी धारवाछे वाण तुम्हारा जीवन ग्रहण करेंगे ॥ २२ ॥ लक्ष्मण! आज हम करके तुम्हारे गिरनें और मृतकं होनेंपर शृगाल, गिद्ध और बाज मांस खानेको तुम्हारे ऊपर टूटेंगे॥२३॥ परम दुर्मित क्षत्रियोंमें नीति अनार्य राम आजही तुम सरीले भक्त आता को हमसे मारा हुआ देलेगा॥ २४ ॥ हे छक्ष्मण। आज हमसे तुम्हारे मारे जानेंपर, राम तुम्हारा कवच छिन्न भिन्न धनुष टूटा हुआ और सब उत्तम अंगोंको कटा हुआ देखेंगा ॥ २५ ॥ रावणके पुत्र मेवनादनें जब े कठोर भावसे यह कड़े वचन कहे तब अर्थके जाननेवाले लक्ष्मणजीने कोधमें भरकर उनको उत्तर दिया॥ २६॥ रे क्रूरकर्मकारी खोटी बुद्धि वाले निशाचर ! ऐसा कहनेंकी क्या अवश्यकताहै ? वचन बल छोडकर कार्यसे अपने कहे हुएको पूराकर दिखा ॥ २७ रे निज्ञाचर ! विनाही कार्य किये हुए क्यों अपनी बड़ाई मारताहै । जिस्से तेरी बडाई करनेंमें हमारी श्रद्धा होसके ऐसा कार्यंकर ॥ २८ ॥ रे पुरुषोंमें नीच । यहदेख ! हम वृथा अपनी बड़ाई और किसीकी निन्दा न करके और विनाही किसीके कठोर वचनके कहे तुमको वध करते हैं ॥ २९॥ छक्ष्मणजीने यह कहकर धनुषको कानतक खेंच वेगवान अति तीखे पांच बाण इन्द्रजी-तकी छातीमें मारे ॥ ३० ॥ उस काल सुन्द्र पंखोंके लगनेंसे अति वेग-शाली और प्रकाशमान सपाँकी समान वह बाण इन्द्रजीतकी छातीमें सूर्यकी किरणोंके समान शोभापानें लगे॥ ३१॥ लक्ष्मणजीके बाणोंसे चायलहो, कोधमें भर राक्षसवीर मेघनादनेंभी तीन बाण मारकर लक्ष्मण जीको विद्ध किया ॥ ३२ ॥ इस प्रकारसे संत्राम भूमिमें परस्पर विजयकी अभिलाषा किये उन दोनों नर राक्षस सिंहोंका भयंकर और कठोर युद्ध होनें लगा ॥ ३३ ॥ दोनोंही विकराल बल संपन्न और विकमज्ञालीथे दोनोंही परम अजेय, समान बस्त, और तेजवासेथे ॥ ३४ ॥ इसिस्ये उन दोनों वीरोंके संत्राममें भिड़नें पर वह दोनोंही, वृत्रासुर और इन्द्र, व आकाशमें टिके हुए गृहोंकी समान दुराधर्ष जान पड़नें लगे ॥ ३५ ॥ महावल दो सिंहोंकी समान रणमें खड़े होकर दोनों जने असंख्य वाण चलाय असंख्य युद्ध करने लगे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार नर राक्षस राजनंदन युगल संयाममें विराजमान हो हर्षित अंतःकरणसे युद्ध करनें लगे " श्लोक

अ परस्परं तौ प्रतिवर्षतुर्भृशं शरीववर्षेण बलाहकाविव । अतीक्षमा विव्यथतुर्म्भहावली महाहवे शम्बरवासवोपमी ॥ ३७॥

## नरराक्षसमुख्यौतौप्रहृष्टावभ्ययुध्यताम् ॥ ३८ ॥

ﷺ अनुवादं" उस कालमें वासव (इन्द्र) और शम्बरासुरकी समान महावलवान दोनों वीर २ मेघोंकी समान बाणोंकी वर्षा करके एक दूसरेके ऊपर बाण वर्षानें लगे ॥ ३८ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ॰ युद्धकाण्डे भा॰अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

### एकोननवतितमः सर्गः॥

ततःशरान्दाशरथिःसंधायामित्रकर्षणः॥ सस जराक्षसेंद्रायकुद्धःसर्पड्वश्वसन् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त शत्रुओंके मारनें वाले दशरथ कुमार लक्ष्मणजी कोधितहो सर्पश्रेष्टकी समान स्वाश छोड़ते हुए राक्षसोंमें श्रेष्ठ इन्द्रजीतके ऊपर बाण चलानें लगे ॥ १ ॥ तब लक्ष्मणजीके धनुषकी प्रत्यंचाका शब्द सुनकर राक्षसोंमें श्रेष्ठ इन्द्रजितका सुख विवर्ण होगया और उसनें लक्ष्मणजीकी ओर देखा ॥ २ ॥ राक्षसश्रेष्ठ रावणके पुत्र इन्द्रजितको विवर्ण वदन और सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणजीको युद्धमें अनुरागी हुआ देख विभीषणजीनें छक्ष्मणजीसे कहा ॥ ३ ॥ हे महावीर ! रावणके पुत्र मेय-नादका मुख विवर्ण होगया व और भी जो दुर्निमित्त दृष्टि आतेहैं तिस्से निश्चय जाना जाताहै कि इसका उत्साह जाता रहा इसमें संदेह नहीं, इस छिये आप शीत्रतासे इसका वध करनेंमें यत्नवानहो॥ ४॥ विभीषणजीके वचन सुनकर सुमित्राके पुत्र छक्ष्मणजीनें तीक्ष्ण विषवाछे विषधर सर्पोंकी समान बाण धनुषपर चढ़ायकर छोड़े ॥ ५ ॥ इन्द्रजीके वजकी समान कठिन स्पर्श वाले उन बाणोंसे घायलहो रावणका पुत्र मेघनाद मुहूर्त भर-तक मुर्छित रहा और उसकी सब इन्द्रियें विकल होगई ॥ ६॥ परन्तु मुहूर्त भरके पीछेही सावधानहो चेतना पायकर उसने देखाकि वीर श्रेष्ठ लक्ष्मणजी संग्राममें खड़ेहैं तब उसनें क्रोधके मारे लाल २ नेत्र-

कर रुक्ष्मणजीके निकट ॥ ७ ॥ फिर जायकर उनसे यह कठोर वचन कहे: कि पहले युद्धमें तुम जो अपने श्राताके साथ हमारी नाहोंके वर्द्ध विंच गयेथे वह क्या तुमको याद नहींहै ? ॥ ८ ॥ जिस दिन हमारे साथ प्रथम युद्ध हुआ उस दिन हमनें नाग फांससे तु-म्हारे आताके सहित तुमको वज्रकी समान बाणोंसे बांधलियाथा, और तुम पृथ्वीपर पडे लोटतेथे क्या उस दिनको तुम भूलगये? ॥ ९ ॥ हम जानते हैं कि उस दिनकी तुमको याद नहीं रही, जो कुछभीहो, जबिक तुमनें हमारा नाज्ञ करना चाहाँहै तब यमराजके भवनमें जानेंकीही तुम्हारी इच्छाहै ॥ १० ॥ अथवा यदि पहले युद्धमें हमारा पराक्रम न देखाहो तौ क्षणभर तक ठहरो, हम तुमको इसी समय अपनी सामर्थ्य दिखलाते हैं ॥ ११ ॥ मेघनाद्नें यह कहकर सात बाण छक्ष्मणजीके मारे, और हनुमानजी पर भी तीक्ष्ण धारवाले दश वाण चलाये ॥१२ ॥ और क्रोधके मारे दूने उत्साहसे युक्त होकर उस वीयैवाननें बड़े बलसे सौ वाण विभीष-ण्जीके मारे ॥ १३ ॥ नरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीके छघुश्राता छक्ष्मणजी इन्द्रजीतका ऐसा कार्य देख उसके विषयमें चिन्ता नकर हँसते २ यह बोले कि "ऐसे बाण चलानेसे क्या फल हो सकताहै" इस प्रकार कहा ॥१४॥ निडर वदन छक्ष्मणजीनें घतुष चढाय कोधमेंभर इन्द्रजीतके ऊपर घोर बाण चलायकर कहा ॥ १५ ॥ रे निज्ञाचर! तुम्हारे अल्प वीर्यवाले और लाववयुक्त बाण हमको क्वेज्ञके देनेवाले नहीं वरन सुलहीके देनेवाले हुए हैं ॥ १६ ॥ तुमनें जिस प्रकारका प्रहार किया समरके अभिलाषी रणके बीच जाय शूर लोग युद्ध करते हुए कभी ऐसा प्रहार नहीं करते, छ-क्ष्मणजी यह कहकर बाणोंकी वर्षा करने छगे ॥ १७ ॥ जिसप्रकार तारा गणोंका समूह पृथ्वीपर गिर पड़ि, वैसेही छक्ष्मणजीके वाणोंसे इन्द्रजीत्का सुवर्णसे बना हुआ कवच छिन्नभिन्न हो विथरायकर रथके नीचे गिर पड़ा ॥ १८ ॥ उस कालमें वह वीर रावणके पुत्र मेघनादका लक्ष्मणजीके बाणोंसे जब कवचभी टूटगया, और उसके इारीरमें चावहो उनसे रुधिर निकलनें लगाः तब वह प्रभातकालीन सूर्यकी समान शोभायमान होने लगा।। १९॥ तब भयंकर विक्रमकारी वीरश्रेष्ठ रावणके पुत्र मेघनाद्वें कोधकर हजार बाण संग्राममें छक्ष्मणजीके मारे ॥ २० ॥ तब राक्षसके

वार्णोसे लक्ष्मणजीकाभी बड़ा भारी दिव्य कवच छिन्नभिन्न होगया अब दोनों वीर वरावर हुए कारण कि लक्ष्मणजीनें मेघनादके कवचको काट्रा-मेवनादनें इनकें कवचको काटा; इस्से इन दोनों जनोंकी वरावर नर हुई ॥ २१ ॥ वाणोंके छगनेंसे दोनों जने वारंवार इवास छे छेकर भयानक युद्ध करने लगे, इन दोनों जनेके बहुत देरतक तीले बाणोंसे सब प्रकार परस्पर एक दूसरेका इसीर विद्व करनेंसे दोनोंके सब अंगू कट गये और . उनसे रुधिर वहनें लगा॥ २२॥ रण करनेंमें चतुर भयंकर विक्रम-कारी, वह दोनों, महात्मा विजय प्राप्त करनेंके छिये यत्नवानहों परस्पर एक दूसरेके अंगोंको घायल करनें लगे ॥ २३ ॥ इन दोनों वीरोंके व्यक और कवच कटगये और दोनेंकि इारीरमें वाणोंके छगनेंसे वाव होगये और **उससे गरम रुधिर निकलनें लगा कि जैसे झरनेंसे जल निकलताँहै।। २८॥** जलकी वर्षा करते हुए नीले रंगके काले दो मेचोंकी समान इन दोनों जनोंने भयंकर शब्दकारी चोर वाण वर्षाने आरंभ किये ॥ २५॥ इस प्रकारसे युद्ध करते हुए इन दोनों वीरोंको बहुत समय वीतगया, परन्तु इन दोनोंमेंसे कोई नहीं थका, न रणसे विमुलही हुआ॥ २६॥ अस्र विद्या जानने वार्लोमें श्रेष्ठ दोनोंही परस्पर एक दूसरेको अपने शरीरको प्रवल दिखाते यहांतक कि इन दोनों वीरोंके चलाये हुए वाणोंसे आकाश दक गया॥ २७॥ इन दोनों नर व राक्षसोंने दोष विहीन लावव संपन्न विचित्र और उत्तम वाण चलाय, घोर कठोर युद्ध आरंभ किया ॥ २८॥ इन दोनों वीरोंका अलग २ सिंहनाद करना सुनाई आने लगा, जिसने वज्रकी समान शब्द सुना, इस घोर दारुण शब्दसे उसकाही हृदय कांप गया ॥ २९ ॥ समरमें मतवाले दोनों वीरोंका शब्द्व अत्यन्त घोर कठोर शब्द करते हुए मेवोंकी समान अवण होताथा ।। ३०॥ विजय और कीर्ति पानेंको यत्न करते हुए उन वलकालियोंके शरीरमें सुवर्णकी फोंक लगे हुए वाणोंसे वाव होगयें; और उन वाणोंसे रुधिरकी धार निकलनें लगी ॥ ३१ ॥ दोनों वीरोंकी देहोंके अंगोंसे निकले और रुधिर लगे सुव-र्णकी फोंकसेयुक्त बाण गिरकर पृथ्वीमें प्रवेश करगये॥ ३२॥ और दूसरे निज्ञाचर गण अपने तीक्ष्ण वाणोंसे आकाशमेंही हजारों दुकडे करके विथरानें लगे, और वाणोंको वाणोंसे भिडाने लगे ॥ ३३ ॥

जिस प्रकार यज्ञभूमिमें दो आग्नयों के चारों ओर कुशों के ढेर रक्खे रहते हैं; वैसे ही उन वीरों के घोर युद्धमें सब बाणराशि हुई ॥ ३८ ॥ उस
कालमें जब उन महाबलवानों की देहमें घाव होगये तब वह दोनों जन
वनमें लगे हुए पत्तों से विहीन और प्रष्पों से ढके हुए ढेसू और शाल्मली के
वृक्षों के समान शोभायमान हुए ॥ ३५ ॥ इस प्रकारसे परस्पर विजयकी
अभिलाषा किये लक्ष्मण और इन्द्रजीत वार्रवार घोर कठोर संग्राम करनें
लगे ॥ ३६ ॥ कभी लक्ष्मणजी इन्द्रजीत पर चोट चलातेथे कभी इन्द्रजीत लक्ष्मणजी पर प्रहार करताथा परन्तु इन दोनों में से कोई नहीं
थका ॥ ३० ॥ वह महावीर्य वेगवान वीर युगल शरीरमें प्रवेशित हुए
बाण समूहसे आच्छादित होकर वृक्षों के समाकुल दो पर्वतों की समान
शोभायमान होनें लगे ॥ ३८ ॥ उनके वाणसे युक्त रुधिरसे गीले समस्त
गात्र जलती हुई अग्निके समान प्रकाशित होगये ॥ ३९ ॥ इस प्रकार
युद्ध करते २ उनको बहुत समय वीतगया परन्तु उनमें से कोईभी नहीं
थका न कोई रणसे विमुख हुआ ॥ ४० ॥

अथसमरपरिश्रमंनिहंतुंसमरमुखेष्वजितस्य लक्ष्मणस्य ॥ प्रियहितमुपपादयन्महात्मास मरमुपेत्यविभीषणोवतस्थे ॥ ४१ ॥

इतनेमें ही महात्मा विभीषणजी संत्राममें अपराजित छक्ष्मणजीके रणका परिश्रम दूर करनें के छिये उनका प्रिय और हित साधन करनें की वासनासे उनके निकट आय विराजमान होनें छगे ॥ ४९ ॥ इ०श्रीम॰ वा॰आ॰यु॰भा॰एको न नवतितमःसर्गः ॥ ८९ ॥

नवतितमःसर्गः॥

युध्यमानौततोदङ्गाप्रसक्तौनरराक्षसौ ॥ प्रभि न्नाविवमातंगौपरस्परजयैषिणौ ॥ १ ॥

परस्पर जीतनेंकी इच्छा किये मदसे अन्धे दो हाथियोंकी समान युद्ध करते हुए व एकमें सटे हुए राक्षस श्रेष्ठ और मनुष्य श्रेष्ठको ॥ १ ॥ परस्पर समर करते हुए देखनेकी इच्छासे महाबळवान व श्रूर रावणके भाई

विभीषणजी आप संत्राममें खड़े हुए ॥२॥ इसके उपरान्त अपने श्रेष्ठ धनुष पर टंकारदे उन्होंनें राक्षस लोगोंके ऊपर तीक्ष्ण वाण चढाये॥ ३॥ जिस प्रकार वत्र महा पर्वतोंको विदारण करता है वैसे ही अभिके समान इन सव बाणोंनें सावधानीसे गिरकर राक्षसोंके देहोंको विदीर्ण करनें छगे॥ ४॥ विभीषणके अनुचर राक्षसश्रेष्ठ गणभी, शूळ, अप्ति, और पटेसे, राक्षसोंको मारने छगे ॥ ५ ॥ उस कालमें विभीषणजी उन साचिवराक्षसोंसे परिवृत्त होकर हिरस करनें वाले हाथींके वचोंसे परिवेष्टित महामातंगकी समान शोभायमान होनें लगे ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त काल जाननें वाले राक्षस श्रेष्ठ विभीषणजी राक्षसोंके वधकरनेंमें अभिछाषी वानर छोगोंको पुकारकर समयानुसार यह वचन बोले॥ ७॥ कि यह इन्द्रजीतही राव-णका एक मात्र आश्यहै, इसके साथमें जो सैना है वहभी थोडीहीसी है फिर भला इस समय तुम लोग निश्चन्त और चेष्टारहित क्यों हो ॥ ८॥ इस पापी राक्षसके संत्राममें मारे जाने पर रावणके सिवाय मानों और सबही मारडाले गये ॥ ९ ॥ वीर प्रहस्त मारा गया, महा बलवान निकुंभ कुंभकर्ण, कुंभ, निज्ञाचर धूम्राक्ष ॥ १० ॥ जंबु महामाठो तीक्ष्ण वेग अञ्चानिप्रभ, सुतन्न, यज्ञकोप, राक्षस वज्रदंष्ट्र ॥ ११ ॥ संह्राद, विकट, अ-रिघ्न, तपन, व मंद, प्रवास, प्रजंच, जंच, ॥ १२ ॥ दुर्द्धर्ष, अग्निकेतु, वीर्यवान रिहमकेतु, विद्युन्निह्न, द्विनिह्न राक्षस, सूर्यशञ्ज, ॥ १३ ॥ अकंपन, सुपार्ख, राक्षस इक्रमाली, कंपन, सत्ववंत, देवान्तक, नरान्तक ॥ १८॥ इत्यादि बलवान राक्षस श्रेष्ठोंको मारकर तुम अपनी बांहोंसे समुद्रको पार कर चुकेहो, इन व शीन्रता से इस गोवधकी समान छोटे जलके पार तुमलोग होजाओ ॥ १५ ॥ हे वानरगण ! वल दर्पित समस्त राक्षस मारे गुँगे हैं तुम छोगोंको जीतनेंके छिये केवल एक यही वचा हुआहै ॥ १६॥ चचकि स्थानमें होकर पुत्रकी समान इन्द्रजीतको मार डालना अकर्तव्य होनें परभी हम श्रोरामचंद्रजीके लिये घुणा त्यागकर अपनें भतीजेका विनाज्ञ करेंगे ॥ १७ ॥ हेवानरश्रेष्टगण । हम स्वयंही इसके वध कर-नेंका अभिलाष करतेंहैं; परन्तु आंसुओंका जल दोनों नेत्रोंको रोक छेताहै इस कारण महाबाहु छक्ष्मणजी इसका वध करें ॥ १८ ॥ और

तुम सब आगे बढकर अगल बगलकी रक्षा करनेवाले इसके अनुचर लोगोंको मार डाले। इस प्रकार जब अतितेजस्वी विभीपणजीने कहा तो ॥ १९॥ वानर छोग अत्यन्त संतुष्ट हुए और हर्षित अंतःकरणसे अपनी २ पूंछ उठायकर कंपायमान करने छो। इसके उपरान्त भेषको देखकर मोर गण जिस प्रकारसे शब्द करतेहैं, वानर शार्द्ध गणभी वैसेही सिंहनाद और अनेक प्रकारके शब्द करनें छगे ॥ २० ॥ इसी अवसरमें ऋक्षराज जाम्बवानजी अपने दलके साथ आगे बढ़े और उनकी सेनानें, नल, दांत, चलाय, और पत्थरोंकी वर्षांसे राक्षसोंको पीड़ित करना आरंभ किया ॥ २१ ॥ राक्षस छोग रीछोंके हाथसे अपना नाज्ञ होता देखकर अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्र धारण करके निर्भयहो रीछोंको आच्छादितकर लिया ॥ २२ ॥ बाण, तीक्ष्ण फरसे, पटा, यष्टि, तोमर आदि आयुधोंसे राक्षसोंकी सैनाको मारते हुए जाम्बवानजीको समरमें सब राक्षस मारने लगे ॥ २३ ॥पूर्वकालमें देवता और अमुरलोगोंका जिस प्रकार बड़ाभारी सिंहनाद युक्त वोर युद्ध हुआथा उसी प्रकारसे रोष पूर्ण वानर और राक्ष-सोंका घार युद्ध होने लगा ॥ २४ ॥ इसी अवसरमें महाबीर हनुमानजी-नेंभी पीठपर सवार हुए रुक्ष्मणजीको विश्राम करनेंके लिये भूमिमें उतार कोधमें भर पर्वतका शृक्ष उखाइ ॥ २५ ॥ दुरासंह सहस्रों राक्षस लोगोंका बड़ाभारी नाज्ञ करने लगे इसी समयमें वली इन्द्रजीत अपने च-चासे घोर युद्ध करके॥२६॥ फिर परवीरघाती छक्ष्मणजीके सामने धाया तब फिर उन वीरश्रेष्ठ नर और राक्षसका युद्ध आरंभ हुआ ॥ २७ ॥ महावळी वेगवान दोनो वीर बाणोंके समुद्द वर्षण करते परस्पर एक दूस-रेको चोट पहुंचाने छगे और दोनोही क्षण २ में अन्तर्ध्यान होनें छगे॥२८॥ चंद्रमा और सूर्य जिस प्रकार मेघमें छिप जातेहैं लक्ष्मण और इन्द्रजीतभी वैसेही कभी वाणोंके जालसे ढक जाते और कभी प्रकाशित होंने लगते यह दोनों वीर इस प्रकार छच्च इस्ततासे कार्य करतेकि धनुषका ग्रहण करना और बाण चढाना और छोड़ना किसीनें नहीं देखपाया॥ २९॥ उस कालमें कन धनुष ग्रहण करतेहैं व कन हाथ बदलतेहैं कन नाण छेते हैं कब तीरको खेंचतेहैं कब मुड़ी बांघतेहैं और कब निज्ञाना मारतेहैं यह किसीनेंभी नहीं जाना ॥ ३०॥ इस प्रकार अन्तर्ध्यान रहकर अपनी २

इस्त लाघवता दिखाते जब दोनों जने युद्ध करने लगे; तब उनके धनुषके वेगसे छूटे हुए बाण जालसे ॥ ३१ ॥ आकाश मंडल व्याप्त होगया कि जिस्से सबही अहर्य होगये कोई किसीको नहीं देखताथा केवल लक्ष्मणजी, रावणके पुत्र मेघनादको और मेघनाद लक्ष्मणजीको ताक कर बाण मारतेथे ॥ ३२ ॥ उस समय उस युद्धमें यह अपनी ओरका है यह पराई ओरका है इस बातके जाननेंमें घोर असुभीता हुआ, वह दोनों वीर अत्यन्त वेगसेती तीले बाण चलाय रहेथे ॥ ३३ ॥ उनसें आकाशभी अंतर हितहो घोर अंधकारसे ढक गया; उन दोनोंके छोड़े तीले सैकड़ों इजारों बाणोंसे ॥ ३४ ॥ सब दिशा विदिशा बाणोंसे व्याप्त होगई सब दिगन्तर भयंकर अंधकारसे पूर्ण होगया ॥ ३५॥ इस ओर सूर्य नारायणके छिप जानेंसे औरभी महा अधियारा छाया. और वहांपर रुधि-रकी हजारों बड़ी बड़ी निदयें वहनें छगीं ॥ ३६ ॥ मांसके खानें वाछे क्रूर पक्षीगण सब कहीं घोर शब्दसे चिल्छातेथे वहां पर वायु नहीं चलतेथे! अग्निभी नहीं जलतीथी ॥ ३७॥ यह देखकर महर्षि गण और चारण छोगोंके सहित सिद्ध गणभी "सब छोगोंका मंगछहो " यह वचन कहते २ उस स्थानमें आये ॥ ३८॥ इसके उपरान्त सुमि-त्राके पुत्र रुक्ष्मणजीने चार बाणोंसे राक्षसोंमें सिंह इन्द्रजोतके सुवर्ण भूषित काळे रंगके। चारों घोडोंको वींधडाळा ॥ ३९ ॥ तिसके पीछे भालेसे जोकि पीत और पैनाथा और आते जोरसे खेंचकर चलाये हुये और सुवर्ण सम प्रकाशित ॥ ४० ॥ इन्द्रके वज्रकी समान बहुतसे वाणोंसे इधर उधर रथ दौड़ाते हुए सार्यिका उसी अज्ञिनिकी समान वाणसे जोकि प्रत्यंचाके शब्दसे नाद कर रहाथा ॥ ४१ ॥ अति जल्द वाजीके साथ श्रीमान् छक्ष्मणजीने उसका शिर काटडाला, सार्थिके मारे जानेंपर महा तेजमान मंदोदरीका पुत्र इन्द्रजित ॥ ४२ ॥ ॥ स्वयं सारिथका कार्य करने लगा और धनुषकोभी चलाता हुआ । उस कालमें जिन्होंनेभी वह उसका सार्थीपनका कार्य देखाः वह सबही उसको अद्भुत माननें छगे ॥ ४३॥ जब मेघनाद सारिथका कार्य करता तब छक्ष्मणजी उसके ऊपर वाणोंकी वर्षा करते । और जव वह सारिथ होकर युद्ध करता, तब उसके घोडोंके ऊपर वाणोंकी झड़ी लगादी जा-

तीथी ॥ ४४ ॥ इसी समयमें महा बीर छक्ष्मणजी इन्द्रजितको निर्भय विचरण करते देखकर ज्ञीत्रतासे वाणोंको छोड़ उसको वींघने छगे॥४५॥ सारथिको इस प्रकारसे मरा हुआ देख और आपभी इस प्रकारसे वा-णोंसे पीड़ितहो रावणका पुत्र मेघनाद मनमें मलीन हुआ और उसका युद्ध उत्साह जातारहा ॥ ४६ ॥ वानरोंके यूथपति उस निशाचरको पीड़ित और उदास देख परम प्रसन्नहो छक्ष्मणजीकी बहुतही प्रशंसा करते हुए ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त प्रसाथी, रसभ, शरभ, गन्धमादन, 🦠 यह चार वानरोंके यूथप राक्षस वीर मेचनादका वीरपन न सहकर उसके साथ युद्ध करनें छगे ॥ ४८ ॥ यह सब वानर बड़े वेगसे अपने संपूर्ण बलसे अपरको कूद उसके चारों घोड़ोंपर अति भयंकर विक्रम करके कूदे ॥ ४९ ॥ उन पर्वताकार वानरेंन्द्रोंके घोड़ोंकी पीठपर कूदेंनेंसे चारों घोड़ोंके मुखसे रुधिरकी धारा वहने छगी॥ ५०॥ वह घोड़े मथित होगये उनकी देह टूट गई, और वह मृतक होकर पृथ्वीपर गिरपड़े जब उसके घोड़ेभी मरगये और बड़ाभारी स्थभी टूटगया ॥ ५१ ॥ तब यह सब वानर अतिवेगसे कूद्कर लक्ष्मणजीके पाइवेंमें आगये ॥ ५२ ॥ जब घोड़े मरगये और सारथीभी मारागया तब इन्द्रजित रथसे उतर कर बाणोंकी वर्षा करता हुआ सुमित्रानंदन रुक्ष्मणजीकी ओर धाया ॥५३॥

ततोमहेंद्रप्रतिमःसलक्ष्मणःपदातिनंतंनिहतैई योत्तमेः ॥ मृजंतमाजौनिशिताञ्छरोत्तमान् भृशंतदाबाणगतैर्व्यदारयत्॥ ५४॥

यह देखकर सुरराज इन्द्रकी समान छक्ष्मणजी उस तीखे वाण चलाते हुए घोड़े मरजानेंसे पैदल हुए इन्द्रजीतको वाणोंके समूहसे वारंवार विदारित करनें लगे ॥५८॥ इ०श्रीम०वा०आ०यु०नविततमः सर्गः ॥९०॥

एकनवतितमः सर्गः ॥

सहताश्वोमहातेजाभूमौतिष्ठन्निशाचरः ॥ इंद्र जित्परमञ्जुद्धःसंप्रजज्वालतेजसा ॥ १ ॥

चारों रथके घोड़ोंके मरजानें और भूमिमें पैदल चलना होनेंके

कारण निशाचर इन्द्रजित अत्यन्त क्रोधित हुआ और तेजसे प्रन्वितहो-उठा ॥ १ ॥ दो श्रेष्ठ हाथियोंके समान वह दो धनुषधारी श्रेष्ठ विजय की अभिलाष करकै परस्पर एक दूसरेको बाण मारने लगे॥ २॥ वानर और निशाचर गणभी अपने २ स्वामीको न छोड़ करकै उनके निकट-ही टिके रहे और परस्पर एक दूसरेको मारडालनें लगे ॥ ३॥ इसके डपरान्त रावणका पुत्र मेघनाद अति हर्षसे राक्षसोंको हर्षित कराता और समझाता हुआ कहनें छगा॥ ४॥ हे राक्षस श्रेष्ठ गण! सब दिशाओं में चीरतर अंधकार छा जानेके कारण रणभूमिमें अपना पराया कुछभी नहीं जानाजाताहै ॥ ५ ॥ इसलिये वानर गणोंको मोहित करनेंके लिये तुम निर्भय युद्ध करो और इतनेंमें मेंभी रथपर सवार होकर आया ॥ ६ ॥ तुम लोग वानर लोगोंके साथ ऐसा घोर युद्ध करोकि हमारे नगरमें प्रवेश करनेंके समय यह लोग युद्ध करके जिससे हमारी गति नहीं रोक-सकें ॥ ७ ॥ यह कहकर रावणका पुत्र शञ्जनाशी मेवनाद वानरोंको घोखादे रथके हेतु छंका पुरीमें प्रवेश करता हुआ ॥ ८ ॥ बहुतही शीव उसका मेह भूषित रथ सजकर तैयार होगया, और मेघनादने उसमें दिव्य घोड़े जुतवाये और उस रथमें, प्रास, खड़ व अनेक प्रकारके अस्त्र रास्त्रभी रक्ले ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त हितका उपदेश देने वाला अस्त्र शस्त्र निपुण एक योग्य सार्थीके कर्ममें नियत करके महातेजस्वी मेघनाद रथपर सवार हुआ ॥ १० ॥ मन्दोद्रीका पुत्र मेघनाद प्रधान राक्षसोंसे विष्टित और कालकी फांसीसे वँधकर अति शीव्रता पूर्वक अपनी पुरीसे निकला ॥ ११ ॥ रावणका पुत्र मेचनाद, इस प्रकार अत्यन्त तेजमानहो नगरी छंकासे निकछ जिस स्थानमें विभीषण और छक्ष्मणजी विराजमानथे उसी ओर गमन करता हुआ॥ १२॥ मेघनादको स्थपर सवार हुआ देखकर रानी सुमित्राके पुत्र छक्ष्मणजी, राक्षस विभीषणजी, और महावीर वानरगण ॥ १३॥ उस बुद्धिमानके कार्यकी ज्ञीत्रता विचार अत्यन्त विस्मित हुए इस और मेघनाद कोधित होकर रणमें वानर यूथपोंको॥१४॥ बाणोंसे मार कर एकही बारमें सैकड़ों हजारोंको गिरानें छगा, समर विजयी मेचनाद अपने धनुषको मंडलाकार कर ॥ १५ ॥ वानरोंको बड़ी जल्द-बाजीके साथ मारने लगा। वह वानर गण भयंकर विक्रमकारी नाराचोंसे

वध्यमानहो ॥ १६ ॥ छक्ष्मणजीकी शरणमें प्राप्त हुए, जिस प्रकार प्रजाप-तिकी शरणमें प्रजा जातीहै, तिसके उपरान्त समरमें क्रोधसे प्रज्वितहो रघुनंदन छक्ष्मणजीनें अपने हरूतकी शीष्रता दिखाय मेघनादका धनुप काट डाला ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त जितनें ज्ञीत्रता पूर्वक दूसरा धनुष ब्रहण किया और उसपर रोदाचढ़ाताही था कि छक्ष्मणजीनें तीन बाणोंसे उसकोभी खंड २ कर डाला ॥ १८ ॥ इस प्रकारसे जब रावणके प्रत मेघनादका धनुष कट गया तब सुमित्रानंदन छक्ष्मणजीने विषधरे सर्पकी समान पांच बाण उसकी छातीमें मारे ॥ १९ ॥ छक्ष्मणजीके बड़े भारी धनुषसे छूटे हुये इन सब बाणोंनें उस निज्ञाचरकी देहमें प्रवेश किया, और रुधिरसे भीगे छाछ वर्णवाछे सपींकी समान पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २० ॥ जब धनुष कट गया और यह पांच बाण छगे तौ मेघनादके मुखसे रुधिर निकलनें लगा; और फिर उस बलवान दढ़ रोदेसे युक्त बड़ा प्रचंड श्रेष्ठ धतुष ग्रहण किया ॥ २१ ॥ और जिस प्रकार देवराज इन्द्रजी जल वर्षातेहैं वैसेही लक्ष्मणजीको ताककर अति लाववतासे मेवनाद बार्णोकी वर्षा करनें छगा ॥ २२ ॥ मेवनादकी छोड़ी हुई बार्णोकी वर्षा यद्यपि बड़ी कठिनतासे सहनेके योग्यथी परन्तु राष्ट्र दमनकारी लक्ष्मणजीनें सरलतासे उस बाण वर्षाको रोक दिया ॥ २३ ॥ उस समय महातेजस्वी संभ्रान्त चित्त छक्ष्मणजीका, मेघनादके बाण काटनेंका यह वीर जनोंके योग्य कार्य देख सब्ही विस्मित हुए और जिस कार्यको जहांतक संभव होसका सबने मनमें अद्भुत समझा ॥ २४ ॥ उस संग्राममें सुमित्रा नंदन छक्ष्मणजीनें अपनी शींत्रता दिखाय कोधमें भर प्रत्येक राक्षसके तीन २ बाण मारे; और असंख्य बाणोंसे राक्षस नंदन मेघनादको पीड़ित किया ॥ २५ ॥ रावणका पुत्र मेघनादभी इन बळवान ज्ञात्रु करके समरमें अति वायलहो लक्ष्मणजी पर निरन्तर बाणोंकी वर्षा करनें लगा ॥२६॥ परन्तु परवीरवाती धर्मात्मा रष्टश्रेष्ठ रुक्ष्मणजीने उन समस्त वाणींकी अपने निकट आते २ अधनीचमेंही काट डाला ॥ २७॥ और उसके सार्थिका शिर बड़ेभारी तीक्ष्ण भालेसे काट डाला, जब वह घोड़े, सारथिसे हीन होगये तनभी निह्नल होकर ॥ २८॥ ऐसी मंडलाकार गतिसे रथको छेकर घूमनें छगा कि वह घूमना अद्भुतकी समान जान

पड़ा, यह देखकर हढ़ विक्रमकारी लक्ष्मणनी रोषके वज्ञ हुए॥ २९॥ और सबको त्रास उपनाय मेयनादके रथ घोड़ोंको बाण मारकर विद्ध किया, यह कर्म देख रावणका पुत्र मेघनाद रणमें कोध करता हुआ॥३०॥ और दश बाणोंसे उसनें रोम हर्षणकारी सुमित्राके पुत्र छक्ष्मणजीको माराः वह विषधर सर्पोंकी समान वज्रतुल्य बाण छक्ष्मणजीके सुवर्णकी समान प्रभावाले कवचपर गिरकर खंडर होगये ॥ ३१ ॥ तब रावणके पुत्र मेघ-न।द्नें उनके कवचको अभेद समझ उनके माथेमें तीन बाण मारे; जिनमें श्रेष्ठ फोंक लगी हुईथीं ॥ ३२ ॥ इस प्रकारसे अपने वाणोंकी चलानें की शीवता कोधकर उसनें प्रगटकी उस शुभ माथेमें तीन बाणोंके गड़-नेंसे रघुनंदन छक्ष्मणजी ॥ ३३ ॥ समरको अभिलाषा किये रणमें तीन शृङ्गवाले पर्वतकी समान शोभायमान हुए राक्षस इन्द्रजित करके रणमें इस प्रकार आचात पाय, ॥ ३४ ॥ छक्ष्मणजीनेंभी अति शीव्रता पूर्वकं पांच बाण मेघनादके मारे; यह बाण इस प्रकारसे खेंचकर छक्ष्यसे मारे गये कि कुंडल शोभित इन्द्रजीतके मुलमेंही लगे॥ ३५॥ इस प्रकारसे भयंकर विक्रमकारी महा धनुषधारी वीरश्रेष्ठ छक्ष्मणजी और इन्द्रजित परस्पर एक दूसरेको बाणसे घायल करनेंलगे॥ ३६ ॥ उस कालमें इन दोनों बीरोंकी देह रुधिरमें भीगजानेंसे फूळेडुए टेसूके दो वृक्षोंकी समान शोभायमान होनेंछगे ॥ ३७ ॥ वह दोनोंही विजयकी अभिलाषा करके धनुपकी चतुरता दिखाय घोर रूपी बाण छोड़ परस्पर एक दूसरेके सर्व शरीरमें मार पीड़ा देने लगे॥ ३८॥ इंसके उपरान्त रावणके पुत्र मेघनाद्नें क्रोधसे पूर्णहो अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे बिभीषणजीके ग्रुभ वदनको वींघ **डाळा ॥ ३९ ॥ छोहेकी गांसी छगे तीन बाणोंसे इन्द्र बिभीषणजीको** वींध मेघनादुनें एक २ बाणसे समस्त वानर यूथपोंको वींध डाला। ४०।। तब महातेजस्वी बिभीषणजीनें अत्यन्त कोधित होकर गदाके प्रहारसे दुरात्मा इन्द्रजीतके चारों घोड़ोंको मारडाला ॥ ४१ ॥ जब रावणके पुत्र मेघनादका सारथी मरगया और घोड़ेभी नाशको प्राप्तद्वए, तब वह रथसे कूद एक शक्ति ग्रहणकर अपने चचा विभीषणपर चलाता हुआ ॥ ४२ ॥ परन्तु सुमित्रांके आनंद बढ़ानेंवाछे छक्ष्मणजीनें उस शक्तिको गिरताहुआ देलकर तीले बाण चलाय उसके दश दुकड़े कर

दिये कि जिस्से वह पृथ्वीपर गिरपड़ी ॥ ४३ ॥ धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ विभीपणजीनेंभी उस अङ्वविहीन मेघनादकी छातीको निज्ञाना बनाय वज्रकी समान दारुण स्पर्शवाले पांच बाण चलाये॥ ४४ ॥ वह निज्ञा-नेको भेद करनेवाले सुवर्णकी फोंक लगे समस्त वाण मेवनादकी देह फोड़ छाछ वर्णवाछे महा सर्पीकी समान अरुण रंगके होगये ॥ ४५ ॥ तव इन्द्रजितनें अपने चचा विभीषणजीके छपर महाकोध करके यम-राजका दिया हुआ महाबलसे युक्त उत्तम बाण ग्रहण किया ॥ ४६ ॥ भीम पराक्रमकारी महातेजस्वी छक्ष्मणजीनें रोपयुक्तहो इन्द्रजीत करके चढाया हुआ वह महा बाण देख एक और बाण उठाया ॥ ४७ ॥ यह वाण स्वप्नमें अमितात्मा कुवेरजीनें छक्ष्मणजीको दियाथा; वह वाण जैसे दुर्नेयथाः वैसेही सुर असुर किसीके सहनेंके योग्य नहींथा॥ ४८॥ उस कालमें इन दोनोंकी परिघाकार दोनो वांहों करके दोनों ओरसे खेंचे जायकर दोनों धनुष दो कौञ्चपक्षियोंकी समान शब्द करनें लगे ॥ ४९ ॥ **रन दोनों नीरों करके श्रेष्ठ धनुषोंपर चढ़ेहुए वह उत्तम तेजसे प्रदीप्त** दोनों बाण खेंचे जायकर प्रकाशमान होनें छगे ॥ ५० ॥ जैसेही कि वे दोनों बाण खेंचकर छोड़ेगये वैसेही वह आकाशको प्रकाशमान करेत हुए अतिवेगसे चले, और परस्पर एक दूसरेके मुखमें टक्कर मार वेगम भरे , रहनेंके कारण गिर पड़े॥५१॥तब उन घोर रूपवान उन दोनों बाणोंके पर-स्पर विसर्नेसे उनसे चिनगारियें और धुंआयुक्त दारुण अग्नि निकटनें लगी ॥ ५२ ॥ परस्पर टकरायेहुए दो महायहोंकी समान वह बाण युगल संत्राममें सैकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वीमें गिरपड़े॥५३॥ दोनोंको संत्राममें प्र-स्पर टक्कर खानेसे खंड २देखकर छक्ष्मण और इन्द्रजीत दोनोही छज्जित और कोिधत हुए ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मणजीने कीर्ध्रमें भरकर वरुणास्त्र लिया और समरित्रय मेवनादनें रुद्रास्त्र उठाया और दोनोंने एक दूसरेके ऊपर चलाया ॥ ५५ ॥ तब मेघनादके चलाये हुए रौद्रास्त्रको छङ्मणजीके छोड़े हुए वरुणास्त्रने नष्ट कर दिया, तब समर विजयी महातेजस्वी इन्द्रजीतने मानों सब छोकोंका नाश करनेंहीके छिये आग्नेय बाण ग्रहण किया ॥ ५६ ॥ परन्तु वीर छक्ष्मणजीनें सौर्यास्त्र चलाय उसको निवारण करडाला, अस्त्रको निवारितहुआ देख मेवना-

द कोधसे मुर्छित होगया॥ ५७॥ और उसनें शृतुओंका विदारण कर-नेवाला तीक्ष्ण एक आसुरी बाण अहण किया; जैसेही उसने वोह बाण अहण किया वैसेही उसके धनुषसे प्रभायुक्त कूट, मुद्रर ॥ ५८ ॥ श्रूछ, भुशुण्डी, गदा, खड्ग, फरसे, इत्यादि निकलनेंलगे तिस अस्नको समरमें देख रुक्ष्मणजीनें अत्यन्त चोर और दारुण ॥ ५९ ॥ किसी प्राणीसे निवारण न होंनेंवाला सर्व शस्त्रोंको विदारण करनेंवाला द्युतिमान माहे-श्वरास्त्र चलाय उस वाणको निवारण कर दिया ॥ ६० ॥ इस प्रकार पर-रुपर रोमहर्पणकारी तुमुल संत्राम होनेंलगा तब आकाशमें टिकेहुए सब प्राणी लक्ष्मणजीकी रक्षा करने लगे ॥ ६१ ॥ जब इस प्रकार भयंकर ज्ञ-ब्द युक्त वानर और राक्षसोंका महा वोर संत्राम हुआ तब इस युद्धके देखनेका बहुतसे प्राणी स्वर्गसे आये कि जिनके आनेंसे आकाश मंडल शोभायमान होनें लगा ॥ ६२ ॥ गरुड़, समस्त पितृगण और ऋषि, देव गण गन्धर्व गण और उरगगण देवराज इन्द्रजीको आगे करके रणमें रुक्ष्मणजीकी सबही रक्षा करनेंरुगे ॥ ६३ ॥ इसके उपरान्त वीरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीने अग्निकी समान स्पर्शवाला एक श्रेष्ठ धनुष मेघनादका संहार करनेंको धारण किया ॥ ६४ ॥ जिसके पूर्व ओरके पंख अति शोभायमानथे, जो बड़ा भयंकरथा, प्राणका नाश क-रनेंवाला था, क्रमसे गोलाकारथा, जिसमें सुवर्ण मढ़ाथा ॥ ६५ ॥ किसीसे भी निवारण होनेंके अयोग्य भयंकर सहनेके अयोग्य राक्षसोंको भय पहुँ-चानेवाला विषधर सर्पकी समान विषीला देवतालोगभी जिसकी पू-जाकिया करतेहैं ॥ ६६ ॥ जिस करके महातेजस्वी महावाहन, वीर्यवा-न इन्द्रजीनें पूर्वकालके समय देवासुर संत्राममें दानवोंके दलको दलन कियाया ॥ ६७ ॥ संग्राममें अपराजित नरश्रेष्ठ छक्ष्मणजीने अपने श्रेष्ठ धनुषपर वह शरश्रेष्ठ ऐन्द्रास्त्र चढ़ाया और बोले ॥ ६८ ॥ लक्ष्मीवाच महात्मा छक्ष्मणजी अपने अर्थको साधन करनेंवाछे यह वचन बोछे कि " दुशरथ कुमार श्रीरामचंद्रजी जो धर्मात्मा व सत्यवादी होवें और उनका पौरुष यदि प्रतिपक्षी वीररहितहो तौ हे बाण! तुम इस राव-णके पुत्रका विनाश करो "॥ ६९॥ लक्ष्मणजीने यह कहकर कानतक खेंच वह वाण समरमें इन्द्रजीतके ऊपर छोड़दिया ॥ ७० ॥ वाण त्या-

ग करनेके समय परवीरवाती छक्ष्मणजीने उस अख्नको ऐन्द्राह्मसेभी संयोजित किया॥ ७१ ॥ उस बाणको चलायकर लक्ष्मणजीने कुण्डल गु-गलसे सजा तुल्यमान कुंडी आदि शिरस्त्राण सहित उसके शोभा युक्त मस्तकको काट शरीरसे अलग कर पृथ्वीपर गिरा दिया॥ ७२ ॥ उस कालमें राक्षसराजनन्दन मेचनादका वह अलग हुआ घड़ और रुधिर निकलताहुआ बड़ा भारी मस्तक गिरकर तेजसे प्रदीप्त होनेकी समान दृष्टि आनेलगा ॥ ७३ ॥ इस प्रकारसे कवच, कूंडी आदि शिरस्रा-ण और शरासन युक्त रावणका पुत्र इन्द्रजित नाशको प्राप्त होकर पृथ्वी पर गिरपड़ा ॥ ७४ ॥ जिस प्रकार देवता छोग वृत्रासुरके वधसे आनं-दित हुएथे, वैसेही इन्द्रजीतके मारे जानेंपर विभीपण प्रमुख २ वानरगण आनंद करनेंलगे ॥ ७५ ॥ और आकाशमें महात्मा देव, दानव, गन्धर्व, महर्षि और अप्सरागणोंका " जय जय " शब्द उठा ॥ ७६ ॥ इस प्रकार इन्द्रजितके मारे जानेंपर राक्षसोंकी बडी भारी सैना विजयी वानर वृन्दों करके बनाय मारनेके निकट पहुँचकर चारों ओरको भागने छगी॥ ७७॥ वह राक्षसोंकी सैना वानर गणोंसे मार खाय कुछभी प्रतिकार न करसकी, और अस्त्र शस्त्र छोड़ वेगसे छंकाकी ओरको दौड़ी ॥ ७८ ॥ असंख्य नि-शाचर भयके मारे, पटा, फरशा, इत्यादि अपने २ आयुध डाळ जिसका जिस ओरको अभिलाप हुआ वह उसी ओरको भागा॥ ७९॥ वानर छोग करके मर्दित हो कोई छंकामें प्रवेश करताहुआ कोई समुद्रके जलमें गिरपडा, और कोई भयभोतहो पर्वतपर चढ़कर आश्रय ग्रहण करता हुआ॥ ८० ॥ अधिक क्या कहैं उस कालमें इन्द्रजीतके मृतक हो जानेंको देख, और उसको पृथ्वीपर पड़ा निहार सहस्र २ राक्षसोंमेंसे किसीनें रणभूमिकी ओर एक वार निहारसकाभी नहीं ॥ ८१ ॥ जिस-प्रकार सूर्य भगवानके छिप जानेंपर उनकी किरणभी उनके साथहीसाथ चली जाती हैं; वैसेही इन्द्रजितके मारेजानेंपर निशाचरगणभो दशोंदि-शोंमें छिप गये ॥ ८२ ॥ उस कालमें ऐन्द्रास्त्रसे जीवनरहित वह महावीर इन्द्रजीत बुझीहुई अग्निके समान और किरणरीहत सूर्यकी समान ज्ञात होने लगा॥ ८३॥ तिसके मरनेपर सबको बड़ी भारी शान्ति हो गई, इस शत्रुके मारे जानेंपर संसारहर्षित हुआ, और सब लोकपतिभी

रावणके पुत्र मेघनादके मारे जानेंसे हर्षित हुए ॥ ८४ ॥ और महर्षियोंके साथ देवराज इन्द्रजीभी परम प्रसन्नता प्राप्त करते हुए; जबकि वह पाप-कर्म करनेवाला राक्षस मारा गया॥ ८५॥ तब आकाश् मंडलमें श्रेष्ठ आश्यवाले देवताओंके नगाडोंके बजानेंकी व्वनि होनें लगी और अप्सरायोंका व महात्मा गन्धर्वींका नाच होनें छगा ॥ ८६ ॥ देवता छोग फूलोंकी वर्षा करनेंलगे यह कर्य बड़ा अद्भुतसा हुआ, पृथ्वीपरकी **उड़ती हुई धूळ उस ऋर कर्मकारी राक्षसके मरतेही शान्ति होगई** ॥८७॥ जिल निर्मेल होगया, आकाशभी स्वच्छ होगया देवता दानव गण अत्यन्त इर्षित हुए, यह देवतादिक संपूर्ण संसारके भयदायक उस राक्षसके मरने पर वहां आये ॥ ८८ ॥ व देवता, दानव, गंधर्व, एकत्र हो संतोष पाय सब कहनें रूगे " अबसे ब्राह्मणगण निरुपद्रव और पापरहित हो सुख पू-र्वक विचरण किया करें" ॥ ८९ ॥ इसके उपरान्त वानरयूथपातिगण उस अनुपम बळवाळे राक्षसश्रेष्ठ मेघनादको मृतक देखकर हार्पेत अंतः-करणसे छक्ष्मणजीकी बड़ाई करनेंछगे ॥ ९० ॥ विभीषण, हनुमान, और ऋक्ष यूथपति जाम्बवान, " जयहो" ऐसा कह वंदनकर छक्ष्मणजीकी बहुतही प्रशंसा करतेहुए ॥ ९१ ॥ यह सुअवसर प्राप्तकर वानरगण किछकिछानें छंगे, नाद करनें छंगे, गर्जनें छंगे और छक्ष्मणजीके चारों और एकत्र होकर लड़े होगये॥ ९२॥ उनमेंसे कुछेक वानर मारे आनं-दुके अपनी पूंछको कंपायमान करनेंछगे, और कोई २ अपनी पूंछको पटककर ताल देनें लगे, और "लक्ष्मणजीकी सदा जयही" ऐसा वचन सब को सुनानेंछगे ॥ ९३॥ चौपाई॥ हर्षित है भेंटहि सब वानर, गावहिं छखन चरित गुण आगर ॥ ९४ ॥

तदसुकरमथाभिवीक्ष्यहृष्टाःप्रियसुहृदोयुधिलं क्ष्मणस्यकर्मे ॥ प्रमसुपलभन्मनःप्रहृषविनि हृतमिद्ररिपुनिशम्यदेवाः ॥ ९५ ॥

दोहा-हितू छलनेक देवगण, निहत देख मचवारि॥ भये सुदित रण बीच यह, दुष्कर कर्म निहारि॥ ९५॥ इ० श्रीम॰ वा॰ आ० यु० एक-नवतितमः सर्गः॥ ९९॥

## द्विनवतितमः सर्गः ॥ रुधिरक्किन्नगात्रस्तुलक्ष्मणःग्रुभलक्षणः ॥ बभू बहृष्टस्तंहत्वाशञ्चलेतारमाहवे ॥ १ ॥

निसने पहले देवराज इन्द्रजीकोभी जीत लियाया रुधिरसे ज्ञारीर भिगोय ग्रुभ छक्षण युक्त छक्ष्मणजी उसी इन्द्रजितका वध करके परम प्रसन्न हुए ॥१ ॥ इसके उपरान्त रुक्ष्मणजी वीर्यवान हनुमान, व जाम्बवान व और दूसरे सर्व वानर गणोंके सहित ॥ २ ॥ विभीषण और हनुमानजीसे भेंटकर जहां सुत्रीव और श्रीरामचंद्रजी विराजमानथे वहां आय पहुंच गये ॥ ३॥ लक्ष्मणजीनें वहां पहुंचकर श्रीरामचंद्रजीकी प्रदक्षिणाकी और प्रणाम करके अपने आताक समीप बैठगये, जैसे इन्द्रजीके समीप । वामनजी बैठतेंहें ॥ ४ ॥ वीर विभीषणजी मानों इन्द्रजितके घोर वधकी वार्ता प्रकारते २ आये और महात्मा श्रीरामचंद्रजीके निकट उसको निवेदन किया ॥ ५ ॥ विभीषणजीनें हर्षित अंतःकरणसे श्रीरामचंद्रजीके समीप आयकर कहाकि "महाबलवान लक्ष्मणजीकरके रावणके पुत्र इन्द्रजीतका मरूतक काट डाला गया " ॥ ६ ॥ महावीर्यवान श्रीरामचंद्रजी, रुक्ष्मणजीके हाथसे मेचनादका माराजाना सुन अत्यन्त आनंद प्राप्त करते हुए लक्ष्मणजीसे उस समय बोले॥ ७॥ लक्ष्मण तुम्हें धन्यहै! तुम्हारा दुष्कर कर्म देखकर हम परम प्रसन्न हुएँहें क्योंकि जब रावणका पुत्र मारागया तब हमारी जय होनेंमें कुछभी संदेह नहींहै ॥ ८॥ श्रीरा-मचंद्रजीनें यह वचन कहकर कीर्तिवर्द्धन श्राता छक्ष्मणजीका शिर संघ-छिया; यद्यपि रुक्ष्मणजी रुजाये जातेथे परन्तु वीर्यवान श्रीरामचंद्रजीनें ब्लपूर्वक उठाकर अपनी गोदमें बैठाला ॥ ९ ॥ और उनको भली भांतिसे गाढ़ आर्डिंगन किया और हृदयसे छगाया व वारंवार सेहकी दृष्टिसे निहारा ॥ १० ॥ और श्रीरामचंद्रजीने देखांकि छक्ष्मणजीका सब ज्ञारीर छिन्न भिन्न हो रहाहै; और बाणोंकी गांसीके गड़नेंसे व्यथितहैं; और वह युद्धके श्रमसे थक वारंवार छंबे २ श्वास छे रहेहें, और कप्टसे अत्यन्त संतापितहें ॥ १९ ॥ पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजी वारंवार श्रीलक्ष्मणजीका ज्ञारीर सूंचकर उनके सब अंगोंपर हाथ फेरनें छंगे; और उनको धीरज

वँधाते हुए यह वचन वोछे॥ १२ ॥ सैनाके योग्य परमकल्याणकारी कार्य आज तुमनें कियाहै, क्योंकि जब रावणका पुत्र मारा गया, तब रावण तो जानो मरहीचुका ॥ १३ ॥ दुरात्मा इन्द्रजीतके मृतक होनेसे अब हम अपनेको रणविजयी समझतेहैं, हेळक्ष्मण! बड़े भाग्यकी बातहै कि तुमनें दुष्ट रावणका समरमें ॥ १८ ॥ दहिना हाथ उस अवलंबके साथ काट छिया; और विभीपणजी व हतुमान इन दोनोंनेंभी संत्राममें बड़ाभारी कर्म किया॥ १५॥ जनकि तीन दिन व तीन रात्रिमें यह शबु किसी प्रकारसे मार् डाठा गया; तव आज तुमनें हमको शत्रुरहित कर दिया कारणिक प्रत्रका मारा जाना सुन रावण ॥ १६ ॥ बड्डीभारी सैनाको साथ छेकर युद्ध करनेंको आवेगा पुत्रका मरना सुन बड़ीभारी सैनाको साथले ॥१७॥ वह राक्षसरान पुत्रके वधसे संतप्तहो बड़ीभारी सैनाको साथले नैसेही यहां आवैगा; वैसेही हम उस दुर्जेयको मार डालेंगे ॥ १८॥ हेइन्द्रजितका नाशकरनें वाले! रणके बीच तुम्हारे सहायक रहते हमको सीता या, वसुमती (पृथ्वी) का प्राप्त करलेना कुछभी दुल्लभ न रहेगा ॥ ३९॥ श्रीरामचंद्रजीनें यह कह अपने श्राता छक्ष्मणजीको धीरज बँधाया और उनको हृदयसे छगाय हुप सहित सुपेणसे यह वचन बोछे ॥ २०॥ हे महाप्राज्ञ ! मित्रवत्सल सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणजी जिस्से शीव्र घाव रहितहो सावधान होजाँय इस प्रकारकी औषधि तुमदो॥ २१॥ मित्र वत्सळ ळक्ष्मणजीको जलदीसे याव रहितकर महावीर रीछ और वानरोंकी सैना जो वृक्षोंको उठायकर युद्ध करतीहै ॥ २२ ॥ व इनके सिवाय और भी जो कोई युद्ध करतेहों और उनके वाणोंके छगनेसे वाव हुएहों इन सबको तुम अति यत्न करकै सुखीकर दो ॥ २३ ॥ जब महात्मा श्रीराम-चन्द्रजीने वानरयूथप सुवेणको ऐसी आज्ञादी तब छक्ष्मणजीको सुवेणने परम औषधिका नासदिया ॥ २८ ॥ इस नासके सुंघतेही छक्ष्मणजीके अंगोंमें जो बाणोंकी गासियें गड़ रहीथीं, वह सब निकल गई, वावभर आये, पीड़ा जातीरही और घानोंके चिह्नभी जाते रहे ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त सुषेणनें श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषण प्रसुख सुहृद वर्ग और वानरयूथपतिगणोंकी चिकित्सा की ॥ २६ ॥ इस प्रकारसे रानी सुमित्राके पुत्र छक्ष्मणजी क्षणभरमें सावधान, वावरहित, श्रमहीन, और

विगतज्वर होकर आनंदित हुए ॥ २७ ॥ सुमित्रानंदन रुक्ष्मणजीको रोगविहीनहो उठा हुआ निहार रच्चनंदन श्रीरामचन्द्रजी वानरराज सुशीवजी और ऋक्षराज जाम्बवान अपनी २ सेनाके साथ सबही परम प्रसन्नताको प्राप्त करते हुए ॥ २८ ॥

> अपूजयत्कर्मसलक्ष्मणस्यसुदुष्करंदाशरिय महात्मा ॥ वभूवहृष्टोयुधिवानरेंद्रोनिशम्य तंशक्रजितंनिपातितम् ॥ २९॥

महात्मा द्श्रिथकुमार श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणजीके उस कठिन कार्यं की बहुत बड़ाई करते हुए और इन्द्रजीतके मारे जानेसे वानरोंके स्वामी सुश्रीवजीनें यथार्थ प्रसन्नता प्राप्तकी ॥ २९ ॥ इति वा वा भाषा- तुवादे कात्यायनगोत्रोद्धव पं ज्वालाप्रसादिमश्रकृते युद्धकाण्डे द्विनवित्तमः सर्गः ॥ ९२ ॥

त्रिनवतितमः सर्गः॥ ततःपौल्रस्त्यसचिवाःश्रुत्वाचेंद्रजितोवधम्॥ आचचक्षुरवज्ञायदशग्रीवायसत्वराः॥१॥

उधर मेचनादके वधका समाचार रावणके मंत्रियोंने राक्षसोंसे सुन और फिर रणभूमिमें जाय उनकी छोथ देख प्रत्रके वधका समाचार न जाननें वाळे रावणके समीप जायकर कहा ॥ १ ॥ हे महाराज! हमनें देखािक छक्ष्मणजीनें विभीषणको सहायतासे रणमें आपके उस तेजस्वी पुत्र इन्द्र-जीतको मारडाछा ॥ २ ॥ हे राजन्। जो वीर रणभूमिमें कभी किसीसे पराजित नहीं हुआ, आपका वही श्रूर श्रेष्ठ देवताछोगोंको जीतनेंवाछा पुत्र छक्ष्मणजीसे मार डाळा गया॥ ३ ॥ वह छक्ष्मणको वाणोंसे तसकर वीरछोकको चळागया, इस प्रकार अपने प्रत्रका दारुण व भयंकर वध सुन ॥ ४ ॥ इन्द्रके जीतनेंवाछेको मरा सुन रावणको एक साथ वड़ीभारी मूर्छा आयगई; तिसके उपरान्त बड़ी देरके पीछे मूर्छा जागीतो राक्षसोंमें श्रेष्ठ राजा रावण ॥ ५ ॥ पुत्रक्षोक्वयाकुछ और विकछेन्द्रिय हो दीनभावसे विछापकर कहनें छगा, हा वत्स! हा राक्षससैनापते। हा

महा बळवान ! ॥ ६ ॥ तुम इन्द्रकोभी पराजित करके आज किस प्रकार लक्ष्मणके हाथसे मारे गये, हे पुत्र! तुमतो कोधित होकर चाहते ती बाणोंसे कालकोभी मारडालते ॥ ७॥ मन्दराचलके शृङ्गोंकोभी तोड़ फोड़देते; फिर लक्ष्मणकी तो युद्धमें बातही क्याथी, आज हम उन वैव-स्वत यमराजको फिर बड़ाईके योग्य समझते हैं ॥ ८॥ कि जिस करके महाबाहु तुमभी कालधर्मसे संयुक्त हुए। तुम जिस मार्गके यात्री हुएही वीर छोग और देवता छोग उसी मार्गके अभिछाषी हुआकरते हैं कारण कि जो पुरुष स्वामीके लिये प्राण छोड़ताहै वह निश्चयही स्वर्गको जाता है ॥ ९ ॥ हाय। आज इन्द्रजीतको मृतक हुआ देखकर समस्त देवता महर्षि लोकपालगण भयरहितहो सुखकी नींद सोमेंगे ॥१०॥हा! एक इन्द्रजितके न रहनेंसे आज यह वनयुक्त पृथ्वी अथवा यह समस्त त्रिछो-कीभी हमको सूनी जान पड़तीहै ॥ ११ ॥ जिस प्रकार हथनियें पर्वतकी कन्दरामें हाथियोंके मारेजानेंपर रोतीहैं, वैसेही आज हमारे रनवासमें राक्षस छोगोंकी स्त्रियोंका रोना सुन पड़ेगा॥ १२॥ हे शबुदमनकारी! तुम योवराज्य छंकापुरी, राक्षसकुछ, पिता, माता, और अपनी स्त्रीको त्याग करके काहां चलेगया।। १३॥ हा। वीर कही तो हमारे परलोकमें चलेजानें पर तुम हमारा प्रेतकार्य करते, और कहां इसके विपरीत हमकोही तुम्हारा प्रेतकार्य करना पड़ा ॥ १८ ॥ हा पुत्र! सुत्रीव, रामचंद्र और छक्ष्मणके जीवितरहते तुम हमारा कांटा विनाही निकाले कहाँ चलेगये। ॥ १५ ॥ राक्षसोंका राजा रावण इस प्रकारसे विलाप और संताप कर रहाथाकि इतनेमें उसके हृदयमें पुत्रके शोकसे भयंकर कोष रूपी अग्नि उदय हुई॥ १६॥ जिस प्रकार ग्रीष्मकालमें किरणें अपने आपसे प्रदीप्त सूर्यके तेजको अधिक वढ़ा देती हैं, वैसेही पुत्रके वधसे उत्पन्न दारुण मनकी व्यथा उस स्वभावसेही कोपी रावणको औरभी संतप्त करनें लगी ॥ १७ ॥ जिस प्रकार वृत्रामुरके मुखसे, अग्नि निक-लीथो नैसे ही क्रोधके मारे जँभाई लेते हुए रावणके मुखसे धुवेंके सहित अग्नि निकलनें लगी ॥ १८॥ इसके उपरान्त पुत्र वधसे सन्तप्त शूरश्रेष्ट रावणने शोकके वश हो बहुत देरतक चिन्ताकरके जानकीजीको वध करनेका अभिलाप किया॥ १९॥ उसके घोरतर स्वभावसेही लाल

दोनों नेत्र कोधकी ज्वालासे और दूनें लाल होगये और अधिक प्रदीत हो उठी ॥ २० ॥ एकतौ रावणका रूप स्वभावसेही वोरथा तिसपर क्रोधा-शिसे मुर्छितहो वह छोकसंहार करनेके छिये तैयार क्रोधित रुद्रकी समान होगया ॥ २१ ॥ जिस प्रकार जलतेहुए दो दीपकोंसे अग्निकी शिखाके सहित तेलकी बूंदें गिरतींहैं वैसेही उस कोधित रावणके दोनों नेत्रोंसे लालर आसुओंकी बूंदें गिरनें लगीं ॥ २२ ॥ रावण कोधके मारे दांतसे दांत रगड़कर कटकटानें लगा ॥ समुद्र मथनेंके समय जब मन्दराचल सर्प रूपी रस्सीसे खेंचा गयाथा; और उस खेचनेंसे जिस प्रकारका भयंकर शन्द उत्पन्न हुआथा, रावणके दांतोंका शन्दभी वैसाही हुआ ॥ २३ ॥ उस कालमें उस सर्वलोकभयदाता वीरको कालान्तक यमराजकी समान कोधित देखकर सबही चारोंओरको देखनें छगे, परन्तु उसके निकट नहीं जाय सका॥ २४॥ इसके उपरान्त राक्षसोंके स्वामी राजा रावणनें अत्यन्त कोधित हो राक्षस छोगोंको संप्राममें पठानेंका अभिलाष करके कहा ॥ २५॥ कि हमनें कई हजार वर्षतक बड़ी भारी तपस्या की है, और उसी अवकाशमें ब्रह्माजीकोभी प्रसन्न कियाहै ॥२६ ॥ और उस तपस्याका फुळ स्वरूप हमने उनके निकटसे ऐसा वर पायाहै कि देवता अथवा असुरगणसे हमको कभी भय पहुंचनेंकी संभावना नहीं ॥ २७॥ पितामह ब्रह्माजीनें सूर्यकी समान प्रकाशमान जो कवच हमको दियाँहै; वह कवच बज़सेभी उस समय नहीं टूटा जबकि देवता लोगोंसे और इससे संग्राम हुआथा ॥ २८॥ इस वही कवच धारण करके रथपर सवारहो; जब संयाममें जांयगे, तब साक्षात् इन्द्रकी समान होनें परभी आज कौन हमारे सामने हो सकैगा! ॥ २९॥ जो बड़ा भारी धनुष वाण हमको देवता व दैत्योंके साथ छड़ते देख प्रसन्न होकर नहा। जीनें दियाहै।। ३० ।। हे राक्षसगण। महासंत्राममें, राम और छक्ष्म-णका वध करनेके रिये आज सैकडों हजारों तुरही आदि मंगल वानोंको बनाहें २ हमारे उस धनुषको तुम छोग उठा छाओ ॥ ३१ ॥ पुत्रके वधसे संतापितहुआ कूर रावण यह कह क्षणभरतक चिन्ताकर कोधके वशीश्वतहो सोताजीकेही मार डाठनेका अभिटाप प्रगट करता हुआ ॥ ३२ ॥ वह दीनदशायुक्त वोरदर्शन दुराशय रावणवीर

कोधके मारे लाल २ नेत्रकर समस्त निशाचर गणोंसे कहनें लगा॥३३॥ वत्स इन्द्रजीतनें मायाका आश्रय ग्रहणकर वानरोंको घोला देकर कुछ मार यह कह दियाथा कि यह सीताका वध हुआ ॥ ३४ ॥ हमारे शत्रु मेघनाद्नें जो कुछ झूंठ कहाथा आज हम सत्य सत्यही क्षत्रियोंमें नीच रामचंद्रमेंही जी लगाये हुए जानकीको मारकर अपना हित साधन करेंगे मैत्रियोंसे ऐसा कह उसने अतिशीव्रतासे अपने खड़ापर हाथ फेरा ॥३५॥ यह खद्ग विमल गगनकी समान निर्मल था इसकी धार बड़ी तेजथी निमेषमात्रमें वेग सहित अपने मंत्री और अपनी स्त्रियोंके साथ ॥ ३६॥ रावण पुत्र शोकके मारे व्याकुछ व चेतनारहितहो खङ्ग उठायकर सहसा वहांको चला जहां जानकीजी थीं ॥ ३७॥ क्रोधमें भरे हुए रावणको जाता हुआ देखकर राक्षस छोग सिंहनाद करनेंछगे और परस्पर एक दूसरेको भेटकर यह कहनें छगे ॥ ३८॥ इन महाराजनें जब कि क्रोधित होकर पहले चारों लोकपालोंको जीतलियाथा, और दसरे असंख्य शत्रुलोगोंका रणमें संहार कियाथा, तब आज इनका ऐसा रूप देखकर वह दोनों भाई राम और छक्ष्मण निश्चयही व्यथा पामेंगे॥ ३९॥ त्रिलोकोंके बीचमें कोईभी इसकी समान विक्रमकारी या बलवान नहीं है कारणिक त्रिभुवनके समस्त रत यही हरण करके भोगते हैं॥ ४०॥ वह राक्षसगण आपसमें इस प्रकारसे कहते २ जब अज्ञोकवनमें आये तब रावण क्रोधसे मूर्छितहो जानकीजीकी ओर घाया ॥ ४१ ॥ यद्यपि जानकीजीपर झपटनेंके समय हितकारी मंत्रियोंने " यह कर्त्तव्य नहीं है" ऐसा कहकर उसको समझायाभी, परन्तु मंगल यह निस प्रकार आका-शमें राहिणीकी ओर दौड़ताहै, रावणभी वैसेही श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी जानकोजीकी ओर दौड़ाही चलागया ॥ ४२ ॥ जानकीजी राक्षसियोंसे रक्षितथीं, इन अनिंदिता जानकीजीनें दूरसे देखािक रावण कोथितही खड़ धारण करके उनके सामनें झपटकर आयरहाहै॥ ४३॥ सुहद छोगों करके वारंवार निवारण किये जानेंपरभी न छोटे हुए खड़ हाथमें लिये रावणको देखकर जानकीजी अत्यन्त दुःखी हुई ॥ ४४ ॥ और अति दुःखस जानकीजी विलाप कर कहनें लगीं, कि, जबकि यह दुर्मित

ţ

कोधमें भरकर इमारी ओर चला आताहै, कि सनाथ होनेंपरभी आज यह हमको अनाथाकी समान वध करैगा ॥ ४५ ॥ यद्यपि हम अपने स्वामीमेंही चित्त लगायेहुए हैं, परन्तु इसनें वारंवार हमसे " हमारी भायों होवो " ऐसी प्रार्थनाकी, परन्तु हमने इसके वचनोंको नहीं माना ॥ ४६ ॥ तौ जानपड़ताहै कि हमने जो इसके वचनोंको अंगी-कार नहीं किया, इसी कारण यह निराज्ञ और कोधके वज्ञहो निश्चयही हमारा वध करनेंके छिये तैयार हुआहै ॥ ४७ ॥ अथवा वह नरव्यात्र दोनों भाता श्रीरामचन्द्रनी व लक्ष्मणनी हमारे लिये आन संग्राममें इस अनार्य करके आज मार डालेगयेंहें ॥ ४८ ॥ कारण कि असंख्य हर्षित निशाचर गणोंका अपने किसी प्यारेके छिये दुन्द मचाते बडाभारी भरव सिंहनाद हमनें सुना ॥ ४९ ॥ हा ! हमें भेषकार है; हमारे छियेही वह दोनों राजकुमार मारे गये, अथवा पुत्रशोकसे व्याकुल होनेंके कारण श्रीरामचन्द्रजी व छक्ष्मणजीको न मार पायकर ॥ ५० ॥ यह रौद्र पाप निश्चय राक्षस हमारेही मारनेंको यहां आयाहै, हारे। हम ओछे स्वभाव वालीनें हनुमानके वचनानुसार कार्य न किया ॥ ६१ ॥ हम यदि श्रीरा-मचन्द्रजीसे विनाही जीते जाकर हतुमानजीकी पीठपर खढ़कर चळी जाती तौ स्वामीकी गोदमें रहकर आज हमको ऐसा शोक नहीं करना पड़-ता ॥ ५२ ॥ हे भगवान् । एकपुत्रवाली कौशल्यानी नव अपने इकलौते पुत्रको संग्राममें मृतक हुआ सुनैगी तो निश्चयही उनका हृदय फट जाय-गा॥५३॥वह रोदन करके उस समय पुत्रका बालपन, युवा अवस्था और समस्त धर्म कार्योंको याद करके आंधुओंके जलमें डूब जांयगी॥ ५४॥ हमको निश्चय जान पड़ताहै कि "पुत्रमृतक होगये" वह कौशल्याजी निराश और ज्ञानहीन हो किसी प्रकारसे उनका श्राद्ध करके अग्निमें जल जांयगी अथवा जलमें कूद पड़ैंगी ॥ ५५ ॥ हाय! जिसके लिये कौशल्याजीको ऐसा शोक प्राप्त हुआ उस असती और पापिनी कुबरी मन्थराको धिका रहै। ॥ ५६ ॥ चंद्रमाके समान और प्रहेक वशमें पड़ीहुई रोहिणीकी समान श्रीजानकीजीको इस प्रकारसे विलाप करते देखकर ॥ ५७॥ इसी अवसरमें रावणका मंत्री; शीलवान शुद्धवान बुद्धिशाली सुपार्श्व नाम और दूसरे मंत्रियोंसे रोके जाकर राक्षसश्रेष्ठ रावणसे यह वचन

नीला ॥ ५८ ॥ हेदश्यीन । आप कुनरनीके साक्षात छोटे भाई होकरभी किस प्रकारसे धर्मको छोड़ कोधके नशहो जानकि नध करनेका अभिलाप करतेहैं ॥ ५९ ॥ हेनीर राक्षसेश्वर । यथानिधि वत अनलंनन करके नेदादिक निद्या पढ़कर और उसके अनुरूप अग्निहोत्रादि अपने कर्ममें अनुरागी रहकरभी आप किसलिये स्त्रीका नध करनेको तैयार हुएहैं ॥ ६० ॥ हे महाराज । आप सुन्दर रूपनाली जानकीको छोड़कर हम लोगोंके साथ संत्राममें उन रामचंद्रके उपर कोध प्रकाशकी जिये ॥६१॥ हेराक्षसराज । आज कृष्णपक्षकी चतुर्दशिहैं; इस कारण आज युद्धका सामान करके कल अमानस्याको सैनाको साथ ले निजयके लिये यात्रा की जिये ॥ ६२ ॥ हेराजन । आप श्रुर, बुद्धिमान, और महारथी हैं, इसलिये हम निश्चय कहते हैं कि आप श्रेष्ठ स्थपर सनारहो खद्भसे दशरथकुमार रामको संहार कर जनककुमारीको प्राप्त करेंगे ॥ ६३ ॥

सतद्वरात्मासुहृदानिवीदेतंवचःसुधर्म्यप्रतिगृ ह्यरावणः ॥ गृहंजगामाथततश्चवीर्यवान्पुनः समांचप्रययोसुहृहृतः ॥ ६४ ॥

इसके उपरान्त दुरात्मा वीर्यवाच् रावण अपने मंत्रा सुपार्श्के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर अपने गृहको छोट गयाः और फिर सुद्धद छोगोंसे विष्टित होकर सभागृहमें प्रवेश करता हुआ॥ ६४॥ इ०श्रीम व्वाच्या० यु•भाषानुवादे त्रिनवतितमः सर्गः॥ ९३॥

चतुर्नवतितमः सर्गः ॥

सप्रविश्यसभाराजादीनःपरमदुःखितः॥ निषसादासनेमुख्येसिहःकुद्धइवश्वसन्॥१॥

इसके उपरान्त राक्षस राज रावण कोधित सिंहकी समान छैंने २ इनासले दीन वदनसे अपने सिंहासनपर जायकर नैठगया ॥ १ ॥ प्रत्रके शोकसे अति दुर्बल और दुःखीहो रावण बलवान सन मुख्य २ राक्षस नीरोंसे बोला जोकि हाथ जोड़े खड़ेहुएथे ॥ २ ॥ आज तुम लोग सबही बचे हुए रथ, पदाति, हस्ती और समस्त अश्वोंके सहित संग्राम करनेंके

छिये जाओ ॥ ३॥ बादछोंके जल वर्षानेकी समान आज तुम लोग हर्षित अंतःकरणसे संयाममें बाणोंकी वर्षा करके केवल एक रामकोही वध करनेका यत्न करो ॥ २ ॥ अथवा हमही तुम छोगोंके साथ कुळ महासमरमें तीक्ष्णबाणोंसे सबके सन्मुख रामचंद्रका कर डालेंगे ॥ ५ ॥ राक्षस लोग रावणकी ऐसी आज्ञा पाय चतुरं-गिणी सैनाको साथछे शीष्रही निकले ॥ ६ ॥ और वानरलोगोंको ताककर शरीरका अंत करनेंवाछे परिच, पटा, फरशे, बाण और खड़ इत्यादि, आयुध उठायकर चळानेंळगे ॥ ७ ॥ वानरोंनेभी राक्षसोंके ऊपर वृक्ष और पर्वत चळाने आरंभ किये ॥ ८ ॥ इस प्रकार सूर्यभगवानके उदय होतेही वानर और राक्षस छोगोंका घोर कठोर भयंकर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ९ ॥ उस कालमें वानर और राक्षस गण विचित्र, पटा, प्रास, फरज्ञा, खङ्ग इत्यादि आयुधींसे परस्परी एक दूसरेको मारने छगे ॥ ५०॥ उस रणभूमिकी उड़ीहुई बड़ी भारी अद्भुत घूछ वानर और राक्षस छोगोंके शरीरोंसे बड़ी भारी र-धिरकी धारा निकलनेंसे ज्ञान्त होगई ॥ ११ ॥ वहां जो रुधिरकी निद्यें वहनें लगीं उन निद्योंके रथही मानों किनारे थे, बाणही मच्छ थे,ध्वजाही इसके किनारोंपरके वृक्ष थे, और इस नदीसें मृतक देह काठकी समान तैरते थे ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त वानरगण राक्षसेंके प्रहारसे छित्र भित्र और छोहू छुहानहो कूद कूदकर उनके ध्वज, चर्म, रथ, घोड़े, व सब अ-स्र शस्त्रोंको चूर्ण और तोड़ताड़कर फेंकनें छगे ॥ १३ ॥ और तीक्ष्ण-नख, और दांतोंसे काट २ कर राक्षसोंके केश, कान, माथा और नाक इत्यादि अंग काटनेंछगे ॥ १४ ॥ जिस प्रकार बहुत सारे पक्षी फर्छे हुए वृक्षकी ओर दौड़तेहैं वैसेही एक २ गक्षसके ऊपर मैंकड़ों वानर दौड़े ॥ १५ ॥ यह देखकर पर्वताकार निशाचरगण, भाले खड़ फर हो और बड़ी २ गदा, उठाय २ घोर रूपवाले वानरोंको मारनें लगे॥ १६॥ तब वह बड़ीभारी वानरोंकी सैना राक्षस छोगों करके मार खाय शरणके देनेवाछे श्ररणागतवत्सल दश्ररथकुमार रामचंद्रजीकी श्ररणमें गई ॥१७॥ इसके उपरान्त महा तेजस्वी वीर्यवान् श्रीरामचंद्रजीने धनुष ग्रहण करके राक्षसोंकी सैनामें पैठ बाणोंकी वर्षा करनी आरंभकी ॥ १८ ॥ मेव जि-

स प्रकार, तपतेहुए सूर्यभगवानके निकट नहीं ठहरसकता, वैसेही श्रीरामचंद्रजीके वाणप्रहारसे राक्षसोंका इारीर जलनेके कारण वह श्रीरामचंद्रनीके सन्मुख नहीं ठहरसके ॥ १९ ॥ वह राक्षस लोग केवल श्रीरामचंद्रजीका किया हुआ घोर कठिन कार्य देखनें छगे ॥ २० ॥ जि-स प्रकार शरीरमें लगेनेसे वनकी पवन जानीजातीहै, वैसेही रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीभी राक्षसोंकी सैनाको चलायमान और महारथी लोगों-को दलन करके उन लोगोंसे अनुमान किये जानें लगे परन्तु किसीनें उनको देखा नहीं ॥ २१ ॥ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी कमसे सब राक्षसों-की सैनाको छिन्न भिन्न वाणोंसे विद्य पीड़ित, मर्दित और नाज्ञ करनें लग सवनेही इन सब कार्योंको देखा, परन्तु किसीनेभी शीप्र कर्मकारी श्रीरामचंद्रजीको नहीं देख पायाः जिस प्रकार सब प्राणी समस्त इन्द्रि योंके स्वामी प्राणात्माको नहीं देखपाते, वैसेही श्रीरामचंद्रजी सबके शरीन रोंमें वाणोंका प्रहार करतेथे, परन्तु कोईभी उनको नहीं देख पा-ताथा॥ २२॥ २३॥ यह देखो राम हाथियोंकी सैनाका संहार करताहै, यह महारथी लोगोंका नाज्ञ करताहै यह तीक्ष्ण वाणोंको चलाय घोड़ोंके साथ पैदलोंकी सैना मार रहाहै ॥ २४ ॥ इस प्रकारसे वह सब राक्षस ऐसा शब्द कर करके रणमें रामरूपधारी निशाचर लोगोंको साहर्य वज्ञ रामचंद्रनी समझकर मार्गे लगे ॥ २५ ॥ महात्मा श्रीरामचंद्रजीनें गन्धर्व नामक परमास्त्रसे सब राक्षसोंको मोहित किया, यद्यपि श्रीरामचंद्रजी इसी अस्त्रते राक्षसोंकी समस्त सैनाको भस्म करभी रहेथे परन्तु तौभी उनको किसीने नहीं देखा॥ २६॥ वह निज्ञा-चर लोग कभोती रणमें इजार२ श्रीराम देखनें लगे और कभी उन्होंने देखा कि उस महा संग्राममें केवल एकही श्रीरामचंद्रजी विराजमान हैं॥ २७॥ किसी २ समयमें उन राक्षमोंने देखाकि उन महात्मा श्रीरा-मचंद्रजीके धनुषकी वनैटीके चक्रकी समान सुवर्णमयीकोटिही चूमतीहै; परन्तु रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी दृष्टि नहीं आते॥ २८॥ फिर श्रीरामचंद्र-जीका शरीरही मानों जिसकी नामिंहै, जिनका बलही ज्वालाहै वर्णही जि सके मानो आरागजहै प्रत्यञ्चा और तलका शब्दही मानों जिनका तेजहै, और बुद्धिही मानों गुणोदयहै॥ २९॥ दिव्यास्त्रही मानों जिसका प्रत्यं- चाके अंतहें इसप्रकार रणमें चूमताहुआ राक्षसोंने राम रूप चक्रको राक्षसोंका नाज्ञ करतेंहुए देखा ॥ ३० ॥ इस प्रकारसे वायुकी समान वेगयुक्त दशहजार रथी छोगोंकी अनी सवारोंके साथ अठारह हजार हाथी ॥३१॥ सवारोंके सहित चौदह हजार घोडे, और दो छक्ष पैदछ राक्षसोंको ॥३२॥ जोिक कामरूपीथे दिनके आठवें भागमें अग्रिकी शिखाकी समान वह समूहोंसे अकेछे श्रीरामचंद्रजीनें मारडाछा ॥ ३३ ॥ तब उस समय बचे बचाये निज्ञाचरगण, अड्ब, रथ, और ध्वजादिविहीन उत्साहसे रहित हो छंकापुरीको भाग गये ॥ ३४ ॥ उस काछमें वह रणभूमि, मृतक, तुरंग मातंग और पैदछ छोगोंके देहोंसे पूणें होनेंके कारण कोधसे पूणें महात्मा रुद्र (शिव) जीकी कीडा भूमिके समान होगई ॥ ३५ ॥ आकाजमें विराजमान, देवता, गन्धवं, सिद्ध, और परमिं छोग श्रीरामचंद्रजीके उस कर्मकी "धन्य धन्य" कहकर बड़ाई करनें छगे ॥ ३६ ॥ इस उपरान्त धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी, सुग्रीव, विभीषण व हतुमानजीसे बोछे ॥ ३७ ॥ वानरश्रेष्ठ। जाम्बवान मैन्द द्विविदसेभी श्रीरामचंद्रजी बोछे कि "इसप्रकान्सका भ्यंकर अस्रका बछ यातौ हममें है, या श्रीमहादेवजीमें है"॥ ३८ ॥

निहत्यतांराक्षसराजवाहिनींरामस्तदाशकस मोमहात्मा ॥ अस्त्रेषुशस्त्रेषुजितक्कमश्चसंस्तू यतेदेवगणैःप्रहृष्टेः ॥ ३९ ॥

इस प्रकारसे अस्त्र और शस्त्रके जाननेंमें देवराज इन्द्रजीकी समान महा-त्मा श्रीरामचंद्रजी उस राक्षसराज रावणकी सैनाका नाश करते हुए और देवता लोग हर्षित होकर उनकी स्तुति करनें लगे ॥ ३९॥ इ०श्रीम॰ वा॰आ॰यु॰भाषा॰चतुर्नवितितमःसर्गः ॥ ९४॥

## पञ्चनवतितमःसर्गः

तानिनागसहस्राणिसारोहाणिचवाजिनाम ॥
रथानांत्वियवर्णानांसध्वजानांसहस्रशः॥ १॥

सवार जिनपर बैठे ऐसे सहस्रों हाथी व इसी प्रकार सवार सहित हजारों घोड़े हजारों रथ कि जिनमें ध्वजायें लगरही और रथी बैठे व घोड़े जुत रहे

थे॥ १॥ हजारों राक्षस जो कि गदा और भाला लेकर युद्ध करनेंवालेथे सुवर्णके चित्रविचत्र रूपवाछे कामरूपी औरभी अनेक शूर राक्षस ॥ २ ॥ रावणके भेजेहुए इन सबकोही सरछ कर्मकारी श्रीरामचंद्रजीने सुवर्णभूपित तीखे वाणोंसे मारडाळा ॥ ३ ॥ इन सब राक्षसोंको मराहुआं देख व सुनकर मरनेसें वचे बचाये राक्षस व निज्ञाचरी सब इकट्ठे हो बैठे, और सबहीका मुख चिन्ताके मारे व्याकुछथा ॥ ४॥ इस समयमें जिनके पुत्र मरगयेथे, और जिनके पति मारेगयेथे, वह दुःखके वेगके मारे यह सब राक्षसोंके साथ एकत्रहो बैठकर दुःखसे विछाप करनेंछगीं ॥५॥ हाय! किसकु घड़ीमें नीचे पेटवाली कराल वदनयुक्त बूढ़ी शूर्पणलानें वनमें कामदेवकी समान रूपवान रामचंद्रजीको देखाथा ॥ ६ ॥ हाय! जिसको देखतेही छोग वध करनेंकी अभिलाषा करके, वह कुरूपयुक्त शूर्पणखांभी सब प्राणियोंके हितकारी महाबळवान् श्रीरामचंद्रजीको देखें उनके प्रेमकी अभिलापिनी हुईथी ॥७ ॥ हाय! उस राक्षसीनें सर्वेग्रण विहीना व कुमुखी होकरभी किस प्रकारसे ऐसे महातेजस्वी ग्रुणवान श्रीरामचंद्रजीका कामके वशहो अभिलाप कियाथा ॥ ८ ॥ राक्षस लोगोंके दुर्भाग्यसे जरासे जीर्ण और इवेत केशवाळी शूर्पणखानें यह बड़ाभारी कुकार्य किया जोकि सब छोकोंमें निन्दनीय और इँसाईके योग्यथा ॥ ९ ॥ राक्षस गण खर दूषणका विनाश करनेंका श्रीरामचन्द्रजीका धर्षणरूपही शूर्प-णला श्रीरामचन्द्रजीको देख ऐसी कामसे आरतहुईथी॥ १०॥ उस शूर्पणखाहीके रहनेंसे राक्षस छोगोंके वधके कारणकोही दशानन रावणनें सीताको छाय यह बङ्गभारी वैर बांधा ॥ ११ ॥ रावण जानकीजीको छे तौ आया, परन्तु उनको किसी प्रकारसेभी नहीं पायसकेगा अब उनके ही छिये रामचन्द्रमें इस रावणका चोर वैर बंध रहाहै ॥ १२ ॥ रावण जो जानकीजीको नहीं पावेगा, एक मात्र रामचन्द्रजी करके विनाशको प्राप्त, ब्रह्माजीसे वर्दान पायेहुए जानकीजीकी इच्छा करनेंवाला विराधमी उसमें प्रमाण है ॥ १३ ॥ जबिक उन महावीर श्रीरामचन्द्रजीने जनस्था-नमें भयंकरकर्मकारी चौदह हजार राक्षसोंको अग्निकी शिखांक तुल्य बाण चलायकर मारडाला तब यही उनकी वीरताका भरपूर प्रमाणहै १ ८॥ जबिक युद्धमें खर दूषण और त्रिशिरा इत्यादि वीरंगण रामचन्द्रके सूर्य

समान बाण जारुसे मारेगये, तब यही उनके बळ वीर्यका पूरा प्रमाण है ॥ १५ ॥ चार कोशकी छंगी बाहोंवाला, रुधिरपान करनेवाला कवन्य क्रोंघमें भराहुआ और सिंहनाद करताहुआ जब मारडालागया तब श्रीरामचन्द्रजीकी पुरुषोत्तमतामें यही पूरा प्रमाण है ॥ १६ ॥ रामच-न्द्रजी करके बलगाली मेघकी समान देवराज इन्द्रनंदन वालिही जब मारा गया, वस फिर अधिक दृष्टान्त देनेंकी कुछ आवश्यकता नहीं॥ १७॥ उस रामचंद्रजीनें जो ऋष्यमूकपर्वतपर टिकेहुए दीनभावापन्न मनोरथ टूटे सुप्रीवको जो राज्य दिया वस यही उनके छिये पूरा दृष्टान्त है ॥ १८ ॥ हाय ! विभोषणनें राक्षसलोगोंका हित साधन करनेंकी वासनासे, धर्म, अर्थ, युक्त, युक्ति, समन्वितही वचन कहेथे परन्तु राक्षसराज रावणको वह वचन नहीं भाये ॥ १९ ॥ यदि कुवरका छोटा भाई रावण विभीषणके वचनानुसार कार्य करता तौ यह दुःखसे व्याकुल समस्त लंकानगरी कभी मरघट भूमिकी नांई नहीं होती ।।२०।।हाय। श्रोरामचंद्रजी करके महाबलवान कुंभकर्ण का मरना सुन और लक्ष्मणजीसे दुद्धपे अतिकाय और प्रियपुत्र इन्द्रजितको मृतक सुन करभी ॥ २३ ॥ क्या रावणनें रामचंद्रके पराक्रमको नहीं जाना।।।२२।।[ श्लोक"पुरा हतुमता छंका दग्धा लाङ्गूलबह्निना॥ इतमक्ष कुमारञ्च हृष्ट्वासौ नावबुद्धचते ॥ २३॥ " (अनुवाद) जबिक पहले अकेले वानर इनुमाननें छंका पुरीमें प्रवेश करके कुमार अक्षका प्राण संहार किया और पूंछकी लगी हुई आगसे लंका पुरीको जलाया, तनभी राक्षस र्राज रावणको समझ नहीं आई॥२३॥]हाया हमारा पुत्र,हमारा भइया हमारा स्वामी रणमें मारागया, हाय! यह हमें छोड़कर कहां चलेगये, "लंका पुरीके घर २ में राक्षसियोंका इस प्रकारसे रोना सुनाई आताहै ॥ २४ ॥ हजार हजार रथी अश्व, हाथियोंके सवार और पैदलगण श्रूर श्रीरामचंद्रजी करके रणमें मार डाले गयेहैं ॥ २५ ॥ जान पड़ताहै कि रुद्र विष्णु देवराज इन्द्र, अथवा आप यमराजही रामरूप धार रणमे हमारा विनाज्ञ कर रहेहें ॥ २६ ॥ हाया रामचंद्रनी करके वीरोंका नाज्ञ होनेके कारण हम सब जीनेकी आज्ञा निराज्ञहो और भयंकर अंत न देखकरही ऐसा विलाप करतीहैं ॥ २७ ॥ श्रूरश्रेष्ठ रावणने ब्रह्माजीके निकटसे जो

बड़ाभारी वर पायाहै उसी गर्वके मारे रामचंद्रजीसे जो महाचार अय आयाहै, वह उसको नहीं जानताहै ॥ २८ ॥ जबिक रणमें रामचंद्र उसके मारनेंका निश्चय कर चुकेहैं तब देवता गन्धर्व पिशाच अथवा राक्षसोंमेंसे कोईभी उसकी रक्षा नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ प्रति संप्राममें रावणकी ओर दुर्निमित्त दिखाईदेतेहैं और माल्यवान इत्यादि वृद्ध राक्षसगण रामचंद्रजीसे रावणका वध होना प्रगट करतेहैं ॥ ३० ॥ पहले जब ब्रह्मा-जीनें प्रसन्न होकर रावणको देव दानव और राक्षससे अभयहृप वरदान दियाथा, परन्तु उस समय रावणनें मनुष्यकी कोई बातही नहीं उठा-ईथी ॥ ३१ ॥ हमको ती ऐसा ज्ञात होताहै कि रावणके दुर्भाग्यसे स्वयं उसका और राक्षसोंके प्राणोंको अन्त करनेवाला यह मनुष्यहर आयाँहै ॥ ३२ ॥ एक समय वरदान पायकर गर्वित हुए रावणके अत्या-चारसे पीड़ित होकर देवता लोगोंने कठिन तप करके ब्रह्माजीकी उपा-सना कीथी ॥ ३३ ॥ देवता लोगोंका हित करनेंके लिये पितामह महात्मा ब्रह्माजीने देवताओंकी तपस्यासे संतुष्ट होकर सबसे यह बड़े गौरवयुक्त वचन कहे ॥ ३४ ॥ कि आजसे दानव और राक्षसगण भयके मारे विद्वल होकर त्रिभुवनमें विचरण करते रहा करेंगे ॥ ३५ ॥ उसके उपरान्त इन्द्रादि छोगोंने मिछकर त्रिपुरारी वृष्ध्वन महोद्वजीका तप कियाथा ॥ ३६ ॥ पशुपति महादेवजी देवता छोगोंके तपसे पसन्न होकर बोले कि हे देवताओं! तुम्हारे मंगलके लिये राक्षस कुलका नाज्ञ करनेंवाली एक स्त्री उत्पन्न होगी॥ ३७ ॥ जिस प्रकार पहले समयमें क्षुधा नामक स्त्रीनें देवता छोगों करके नियोजित हो दानव छोगोंको भक्षण कियाथा, सो जान पड़ताहै इस राक्षमनाशिनी सीतानेभी वैसेही देवतालोगोंकरके नियुक्तहो हम लोगोंको भक्षण करनेंके लियेही जन्म यहण कियाहै ॥३८॥ हाया दुर्गति दुर्विनीत रानणकी खोटी नीतकेही वशर्से यह वोर ज्ञोकयुक्त विनाज्ञ उपस्थित हुआहै ॥ ३९ ॥ हा। जिस प्रकार युगक्षय होनेंके समय कालके पंत्रेमें फँसे हुए जीवोंकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, वैसेही हम सब रामचंद्रके वश्रमें पड़कर ऐसा किसीकोभी नहीं देखतीहैं जो हम छोगोंकी रक्षा करनेमें समर्थहों ॥ ४० ॥ हाय! वनके बीच दावामिसे चिरी हुई हथनियोंकी समान हम इस बड़ीभारी

विपदमें पड़कर किसीकोभी अपना रक्षक नहीं देखतीहैं ॥ ४९ ॥ हाय! जिनसे हम सबको यह बड़ाभारी भय जान पड़ताहै महात्मा पौळस्तय विभीषण यथा समयमेंही उनकी श्ररणमें गयेहैं॥ ४२ ॥

इतीवसर्वारजनीचरिस्तयःपरस्परंसंपरिरभ्य बाहुभिः॥ विषेदुरातीतिभयाभिपीडिताविने दुरुचैश्चतदारुसुदाणम् ॥ ४३॥

भयके बोझसे पीड़ित शोकसे आरत राक्षसोंकी स्त्रियें ऐसा विला-प करती हुई परस्पर एक इसरीको बांहोंसे चिपटायकर दारुण शब्द करके रोनेंछगीं ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ॰ यु॰ भा॰ पंचनवतितमः र्योः॥ ९५॥

षण्णवतितमः सर्गः॥

आर्तानांराक्षसीनांतुलंकायांवैकुलेकुले ॥ रावणःकरुणंशब्दंशुश्रावपरिदेवितम्॥१॥

तब राक्षसोंके राजा रावणनें छंकाके भवन २ में राक्षसोंकी स्त्रियोंका तुमल करुणासहित आरत अन्द सुना ॥ १ ॥ रावण छंवे २ इवास
लेकर सुदूर्तभरतक चिन्ता करता रहा इसके उपरान्त कोषके मारे
क्रारा कांपनेसे उसको सूर्ति भयंकर होगई ॥ २ ॥ वह वीर राक्षसोंका
स्वामी रावण कोषसे छाल २ नेत्र कर दांतोंसे होठोंको काटताहुआ मूर्ति
कालकी अग्निके समान राक्षस छोगोंके अर्थभी आति कठिनसे देखनेंके
योग्य हुआ ॥ ३ ॥ इसके पीछे मानों नेत्रोंसे सर्व प्राणियोंके जलानेंके
अभिप्रायसेही कोषके मारे छड़खड़ाती वाणीसे समीपमें बैठे हुए
निज्ञाचरोंसे यह कहनें छगा ॥ १ ॥ रावणनें महापार्श्व, महोदर,
और विरूपाक्ष इत्यादि राक्षसोंसे कहा, कि हमारी आज्ञाके अनुसार हुन्
म सैनाको निकलनेंके लिये कहो ॥ ६ ॥ रावणके यह वचन सुनकर भय
पीड़ित निज्ञाचरोंनें राजाकी आज्ञासे आज्ञानुसार निर्भय निज्ञाचरोंकी सैन्
नाको अति ज्ञीत्र तैयार होनेंके लिये कहा॥६॥भयंकर राक्षसोंकी सैनाभी
युद्ध करनेंके लिये तैयारहो" बहुत अच्छा " कह अनेक प्रकारके मंग-

ठाचार मनाय संत्रामकी ओरको चली॥ ७ ॥ व और दूसरे महारथी लोगभी हाथ जोड़कर रावणकी यथाविधिसे पूजा करके उसकी विजय मनाय तैयार हुए॥८॥ इसके उपरान्त कोध मूर्छित रावणनें हँसते २ निज्ञाचर महोदर, महापार्श्व और विरूपाश्चसे कहा ॥ ९ ॥ कि आज हम युगान्त कालीन सूर्यकीनांई [ युगक्षय होनेंके समय जो सूर्य उदय होतेहैं ] प्रदीत, धनुषसे, छूटे हुए बाणोंके समूहसे राम छक्ष्मणको यम-राजके भवनमें पठावेंगे॥ १०॥ आज वैरियोंका वध करके खर, कुंभ-कर्ण, प्रहस्त, और इन्द्रजितके वधका बदला लेंगे ॥ ११ ॥ आज हमारे बाणरूप वादछोंके जाछसे छायकर आकाश, दशों दिशा, अन्तरिक्ष अ-थवा सागर इनमेंसे किसीमेंभी प्रकाश न रहेगा ॥ १२ ॥ इस धनुष और श्रेष्ठ फोंकलगेहुए बाणोंसे आज इम भाग्यहीन वानरोंके यूथ-पति छोगोंका संहार करेंगे ॥ १३ ॥ आज पवनके वेगकी समान र-थपर सवार होकर धनुष रूप समुद्रसे उत्पन्न हुई बाण रूपछहरोंके द्वारा इम वानरोंको सैनाको मर्दित करेंगे॥ १८॥ हम हाथीकी समान होकर केञ्चर रूप रोमरानि विरानित और मुखरूप खिले हुए कमलफूलोंसे युक्त वानर रूपी तड़ागोंको मथ डार्लेगे ॥ १५ ॥ आज संत्रामधूमि-में वानर छोगोंके वाणयुक्त समस्त वदन डंडीसहित कमलकी स-मान पृथ्वीको शोभित करेंगे॥ १६ ॥ अधिक क्या कहैं आज हम एक बाणको चलायकर सैकड़ों हजारों वृक्षोंसे युद्ध करनेवाले वानरों-को पृथ्वीपर छुटादेंगे॥ १७ ॥ जिन स्त्रियोंके श्राता, स्वामी, अथवा पुत्रगण मारे गयेहैं हम आज अब लोगोंका वध करके उनके आंसुओं-को पोछदेंगे ॥ १८ ॥ आज संयाममें अपने बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर पड़े चेतना रहित वानरोंसे पृथ्वीको हम ऐसा ढक देंगे, कि विशेष यत्न करनेपर किसी प्रकारसेभी पृथ्वी दृष्टि न पड़े ॥ १९ ॥ कौए, गि, द्ध, व औरभी जो मांस खानेंवाछे पशु पक्षोंहैं आज बाणोंसे मृतक हुए वैरियोंके मांससे उन सबही पिक्षयोंको हम छाय देंगे ॥ २० ॥ शीप्र हमारा रथ तैयार करो, और धनुष लाओ, और वचे बचाये निशाचर छोग हमारे साथ समरमें चलनेके लिये तैयार होनांय ॥ २१ ॥ राक्षस-राज रावणके वचन सुनकर महापाइवैनें सब सैनाको शीवता करानेंके

लिये समीप खड़े हुए सैनाध्यक्षको आज्ञादी ॥ २२ ॥ शीव्रतासे कार्य करनेंवाले सैनाध्यक्षोंने मिलकर लंकानगरीके घर२में घूम निज्ञाचर गणोंको यह संवाद दिया ॥२३ ॥ इसके उपरान्त एक मुहूर्तभरके पछि भयंकराकार राक्षस लोग अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्र धारण करकै घोर गर्जन करतेर आये ॥२४॥ उन राक्षसोंमेंसे किसीके हाथमें खड्ग , किसीके हाथमें पटा, कि-सीके हाथमें गदा, किसीके हाथमें शूल, किसीपै मूसल,किसीपै हल, किसीपै शक्ति, किसीपै कूट, मुद्गरथे॥२५॥कोई २ विविध प्रकारके छट्ट, चक्र तीक्ष्ण फररो, भिन्दिपाल व रातन्नी आदि औरभी अनेक प्रकारके श्रेष्ठ आयुष लिये हुए आये ॥ २६ ॥ इसके पीछे सैनाध्यक्ष लोग रावणकी आज्ञासे द्रा लाख रथ, तीस लाख हाथी ॥ २७॥ साठ करोड़ घोड़े गधे और ऊंट, असंख्य पैदल राजाकी आज्ञासे निकले ॥ २८ ॥ सैनापति लोगोंने राजाके आगे सैना स्थापनकी और उसी अवसरमें सारथिने उस रथको स्थापन किया ॥ २८ ॥ दिव्यास्त्र करके युक्त अनेक भूषणोंसे भूषित बहुत सारे हथियारोंसे समन्वित किंकिणीजालसे शोभायमान ॥ ३० ॥ अनेक भांतिके रत्न छगे हुए रत्नमय खंभोंसे विराजित, सुवर्णके हजार कछज्ञों करके शोभित ॥ ३१ ॥ ऐसे रथको देखकर सब राक्षस बहुत विस्मयको प्राप्त हुए; उसको देख राक्षसोंका राजा रावण तुरन्त उठ खड़ा हुआ ॥३२॥ करोड़ सूर्यकी कांतिसम प्रकाशमान जलतीहुई अधिके समान चमकता हुआ शीव्रतासे आठ घोड़े जोड़कर ऐसा रथ सार्राथ छे आया अपने तेजसे दोतिमान भयंकरदर्शन रावण उसपर सवार होगया॥ ३३ ॥ वह राक्षस सहसा बहुत राक्षसोंके साथ निकला। रावण सत्व और गंभीर-तासे मानों पृथ्वीको विदारणही करताहुआ चला॥ ३४॥ उस समय बड़ाभारी शब्द भेरीका चारों ओरसे होने छगा, और अनेक राक्षस मृदंग, पटह, शंख, कछह, बजानेलगे ! ॥ ३५ ॥ इस प्रकार वह राक्षसोंका राजा सीताका हरनेवाला, कुचाली, ब्राह्मणोंको मारनेवाला, देवताओंको कंटक स्वरूप, छत्र चामर संयुक्तहो रामचंद्रसे युद्ध करनेको आरहाहै! यह ध्वनि चारोंओरसे सुनाई आनेलगी, ॥ ३६ ॥ उस बड़ेभारी शन्दसे पृथ्वी कंपायमान होने लगी। और अकस्मात् उस शब्दको सुनकर वानर लोग भयसे भागनेलगे ॥ ३७ ॥ महाबाहु महातेजस्वी रावण

संयामभूमिमें युद्ध करनेके वास्ते जयकी इच्छा करके आया॥ ३८॥ जब रावणकी आज्ञाके अनुसार महापाइर्व, महोद्र, दुईर्ष और विरूपाक्ष यह चार राक्षसभी रथपर सवारहुए॥ ३९॥ यह सब मनमें हिषतहो जयकी आज्ञासे मानों पृथ्वीको मेद करतेही हुएसे घोर सिंहनाद करके गमन करनें छगे ॥ ४० ॥ तेजस्वी रावण राक्षसोंकी सैनाके साथ घनुषको उठाय कालान्तक यमराजकी समान युद्ध करनेको चला ॥ ४१ ॥ तिसके ्र उपरान्तः अतिवेगवान् घोड़े जुतेहुए स्थपर सवार हुआ रावण उसी द्वारसे दोकर निकला कि जिसके सन्मुख श्रीरामचंद्र व लक्ष्मणजी विराज-मानथे ॥ ४२ ॥ उसी समय सर्यंकी ज्योति मछीन होगई दशों दिशा-ओंमें अंधकार छायगया, अञ्चभ कारी पक्षी चारों ओर वोर शोर करनें छगे, पृथ्वी चलायमान होगई ॥ ४३ ॥ घोर रूप पक्षी और शृगालियें अञ्चभ शब्द करनेंछगीं घोड़े वारंवार ठोकरें खानेंछगे और वादछोंसे रुधिरकी वर्षा होंने लगी रावणकी ध्वजाके आगे गिद्ध गिर पड़ा ॥ ४४ ॥ रावणकी वाणी कुछ बिगड़ गई, वदन विवर्ण होगया, वायां नेत्र फड़कनें छगा, वांया हाथ कंपायमानहुआ ॥ ४५ ॥ जब राक्षसश्रेष्ठ रावण युद्ध करनेंके लिये चला, तौ उसका मृतक होना प्रगट करनेंके लिये यह सर्व कुञ्गगुन होंने लगे॥ ४६॥ बडी २ उल्का वत्रकी समान शब्द करतीं अन्तरिक्षसे गिरनेंछर्गी; और कौओंके साथ मिछकर गिद्धगणोंनेंभी अञ्जुभ चिल्लाइट करनी आरंभकी ॥ ४७ ॥ परन्तु द्शानन काल्प्रेरि-तकीनाई मोहके वहा अपने वधके निमित्तही प्रगट हुए इन सब घोर उत्पातोंको देखकरभी न समझताहुआ युद्ध करनेंके लिये चलाही गया ॥ ४८ ॥ उस अवसरमें महाबळवान निशाचर छोगोंके रथोंका शब्द श्रवण करतेही वानरोंकी सैना युद्ध करनेंके लिये तैयारहुई, इसके उपरान्त परस्पर एक दूसरेको छड़नेके छिये पुकारते हुए निशाचर और वानरोंका तुमुल युद्ध आरंभ हुआ ॥ ४९ ॥ तब रावणने कीघ करकै सुवर्ण भूषित बाणोंसे वानरोंकी सैनामें बहुतसे वानरोंको मार डाला ॥५०॥ रावणके प्रहारसे किसीका मस्तक कटगया किसीका हृदय फटगया किसीका कान कटगया॥ ५३॥ और कोई २ इवासहीन हो २ कर गिर

पड़े किसी २ की वगलेंही चीर फाड़डाली गई किसी २ के मस्तक फूटगये, और किसी २ के नेत्रही फूटगये॥ ५२॥

दशाननःकोधिववृत्तनेत्रीयतोयतोभ्येतिरथे नस्ंख्ये ॥ ततस्ततस्तस्यशरप्रवेगंसोढुंनशे कुईरियूथपास्ते ॥ ५३ ॥

उस कालमें रावण कोधके मारे दोनों नेत्रोंको घुमाता रथको चलाता जिस २ स्थानमें जाताथा, उसी २ मोरचेके वानरगण उसके बाणोंका वेम प नहीं सहनकरसकतेथे ॥ ५३ ॥ इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आहि-कान्ये युद्धकांडे भाषानुवादे षण्णविततमः सर्गः ॥ ९६ ॥

> सप्तनवतितमः सर्गः ॥ तथातैःकृत्तगात्रैस्तुदशग्रीवेणमार्गणैः॥वभू

तयातः कृतगानरपुदरात्रापणनागणः ॥ ४५ ववसुधातत्रप्रकीणहिरिभिस्तदा ॥ १ ॥

इस प्रकार रावण करके बाणसमूहसे छित्र शरीर हुए वानर गणोंसे रणभूमि परिपूर्ण होगई।। १॥ जिस प्रकार पतंग जलती हुई आगकी छपटको नहीं सहसकते वैसेही किसी ओरके वानरभी रावणके बाण वर्षा-नेंको नहीं सहसके ॥ २ ॥ अग्निकी ज्वालामें विरकर जलतेहुए हाथि-योंकी समान तीखे बाणोंसे पीडित हुए यह वानरगणभी रोते २ भाग खड़े हुए ॥ ३ ॥ जिस प्रकारसे पवन बड़ी भारी मेघमालाकोभी उडाकर ले जाताहै वैसेही राक्षसराज रावण बाणोंके समृहसे वानर लोगोंको विष्वं सित करता हुआ आगे बढ़नेंछगा ॥ ४ ॥ राक्षसोंमें इन्द्र रावण आति वेगसे वानरोंकी सैनाको पीड़ित करता और वेगसे गमन करता, रण भूमिके मध्यमें विराजमान श्रीरामचंद्रजीको देखताहुआ ॥ ५ ॥ इस ओर सुत्रीवजी रणमें वानरोंको भागा हुआ और तित्तर वित्तर देख सुवेणको मोरचेपर स्थापितकर रणमें गमन करनेका अभिछाष करतेहुए ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त वह वीर सुग्रीवजी अपनीही समान वीर वानरको अपनी श्रेणीपर स्थापितकर वृक्ष हाथमें छे शत्रुकी ओर दौड़े ॥ ७ ॥ व और दूसरे वानर यूथपतिगण बड़े भारी पर्वतोंके शिखर और विविध भातिके वृक्ष ग्रहण करके उन सुग्रीवजीके अगल बगल और पीठकी औरका भी

श्रय करके गमन करनेंछगे॥ ८॥ रणमें पहुंचतेही सुग्रीव बड़े ऊंचे शब्दसे गर्जे और बहुतसे राक्षसोंको मारने पीटने छगे ॥ ९ ॥ बड़े शरी-रवाले वानरोंके राजा सुश्रीवजी युगक्षय होंनेके समय पवन जिस प्रकार बड़े वृक्षोंको चूर्ण करके तोड़ताड़देताहै वैसेही राक्षसोंको मार २ कर फेंका ॥ १० ॥ वाद्छ जिसप्रकारसे वनमें पक्षियोंके ऊपर ओछे वर्षातेहैं वैसेही सुत्रीवजी राक्षसवाहिनी (सेना) के ऊपर पत्थरोंकी वर्षा करनें रुगे ॥ ११ ॥ वानरराज सुत्रीवजीके चलाये पत्थर और वृक्षोंसे राक्ष-सोंके ज्ञिर फटगये और वह पृथ्वीपर इस प्रकार गिरनेंछगे कि जैसे इन्द्रजीके वत्र चलानेंसे पर्वत फूटकर गिरेथे ॥ १२ ॥ इस प्रकार महावीर सुत्रीवजी सिंहनाद करके राक्षसोंकी सैनापर धावा मार उसकी श्रेणीको तीड़ डाला, और उसको पराजित करके छिन्नभिन्न कर दिया॥ १३॥ इसी अवसरमें राक्षसवीर विरूपाक्षनें विरुपाक्षहुं; इसप्रकार अपना नाम सबको सुनाय रथसे कूद हाथीपर सवार होगया ॥ १८ ॥ हाथीपर चढा हुआ महाबळवान् विरूपाक्ष भयंकर वोर शब्दसे सिंहनाद करता हुआ वानर लोगोंके ऊपर दौड़ा ॥ १५ ॥ और सैनाके मुखमें विराजमान होकर सुत्रीवजीके ऊपर चोर बाणोंकी वर्षा करता चबरायेहुए राक्षसोंको हर्षित करके फिर रणमें स्थापित करताहुआ॥ १६॥ वानरराज मुत्रीवजी उस राक्षस करके तीले बाणोंसे अति विद्धहो कोधमें भर वारंवार अति शब्दकर उस राक्षसके वध करनेका अभिलाष करतेहुए॥ १७॥ इसके उपरान्त शूर समर, विशारद वानरश्रेष्ठ सुत्रीवजीने एक वृक्ष उलाड़ दोड़कर उस हाथीके मस्तकपर मारा जिसपर विरूपाक्ष चढ़ा हुआ-था॥ १८॥ जब वह महागज मुग्रीवजीके प्रहारसे अत्यन्त व्याकुळहो तीन हाथ पीछेको हटगया और आरत नाद करके चिंचाडताहुआ पृथ्वी-पर बैठगया ॥ १९ ॥ वीर्यवान निज्ञाचर विरूपाक्ष जीव्रतासे छलांग मार मथित हुए हाथीसे उत्तर अपने शबु वानरराज सुग्रीवजीकी ओर धाया ॥२०॥वह अति शीत्र कर्मकारी वीर विरूपाक्ष गेंडेकी ढाल और खड़ ग्रहण करके सामने खड़े हुए सुग्रीवजीकी निन्दा करता हुआ उनके निकट पहुं-चा॥२ १॥यह देखकर वानरराज सुत्रीवजीनेंभी कोधितहो मेघाकार एक बड़ी भारी शिला ग्रहण करके विरूपाक्ष राक्षसपर चलाई॥२२॥उस विपुल विकम

कारी राक्षसश्रेष्ट विरूपाक्षनेंभी शिलाको अपने ऊपर गिरताहुआ देख किसी प्रकारसे उसको बचाय सुत्रीवजीके ऊपर खड़का प्रहार किया॥२३॥ वानरराज सुत्रीवजी वलशाली निशाचरके उस खङ्गप्रहारसे वायलहो क्षण कालके निमित्त मूर्छितहो पृथ्वीपर गिरपड़े ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त झटफट उठ मुका बांध सुत्रीवजीने उस महासंत्राममें वह चूंसा विरूपासकी छातीमें मारा ॥ २५ ॥ निज्ञाचर विरूपाक्षनें चूंसा लाय अत्यन्त कुद्धहो सव सैनाके सामनें खद्गसे सुग्रीवजीका॥ २६॥ कवच काटकर गिरा दिया, तव सुत्रीवजी दोनों पैरोंको सकोड़ते हुए पृथ्वीपर गिरपड़े और फिर झटपट उठकर उस राक्षसकी छातीमें ॥ २७ ॥ वत्रकी समान एक लात बड़े भयंकर शब्दसे मारी, परंतु सुत्रीवजीकी उठाई हुई उस लातसे राक्षस बचगया ॥ २८ ॥ क्योंकि वह युद्धमें बड़ा निष्ठणथा और वानरराज सुत्रीवजीकी छातीमें उसने एक चूसा मारा, तब वानरराज सुत्रीवजी बहुत कोधित हुए ॥ २९ ॥ क्योंकि इनके प्रहारसे वह राक्षसं बचगया। उसी बीचमें अवसर देख विरूपाक्ष राक्षसके सुत्रीवजीने॥३०॥माथेपर और एक छात बड़े बळसे मारी इन्द्रके वज्रकी समान उस छातके छगनेंसे॥३१॥ पृथ्वीपर रुधिरसे भीगाहुआ और रुधिरही उगलताहुआ वह राक्षस गिर पड़ा, राक्षस विरूपाक्ष इस प्रकारसे गिरा जिस प्रकार सोतेसे जल गिराताहुआ पर्वत गिरे ॥ ३२ ॥ तब वानर छोगोंने झाग सहित रुधिरसे सने और बड़े २ नेत्र फैळाये राक्षस विरूपाक्षके निकट जायकर देखा कि ॥ ३३ ॥ उसके घूमते हुए दोनों नेत्र कंपायमान होतेहैं, और वह वीर सब देहमें रुधिर लगाये, इधर उधर करवटे लेता आरतवाणींसे चिछाय रहाँहै ॥ ३४ ॥ उस कालमें राक्षस और वानर गणोंकी सैना समर करनेंके छिये अपने सामने खड़ोहुई वेगवान और भयं-कराकार समुद्रकी समान पुछ टूटे हुए दो महासमुद्रोंकी समान कठोर शब्द करनें लगी ॥ ३५॥

> विनाशितंप्रेक्ष्यविरूपनेत्रंमहाबलंतंहरिपा थिवेन ॥ बलंसमेतंकपिराक्षसानामुहृत्तगं गाप्रतिमंबसूव ॥ ३६ ॥

और वानरराज सुश्रीवर्जी करके महाबळवान विरूपाक्षको मृतक देखकर कपि और राक्षसोंकी सैना बढ़ीहुई तरंगसहित गंगाजीके जलकी समान होगई॥ ३६॥ इत्यार्षे श्रीम॰वा॰आ॰यु॰सत्तनविततमःसर्गः॥९७॥

## अष्टनवतितमःसर्गः॥

हन्यमानेबलेतूर्णमन्योन्यंतेमहामुघे ॥ सरसीवमहाघर्भसूपक्षीणबभूवतुः॥१॥

उस कालमें तिस महासमरके बीच दोनों ओरकी सैना परस्पर एक दूसरेसे मारी जायकर श्रीष्म समयके क्षीण जलवाले सरोवरकी समान होगई ॥ १ ॥ इस ओर अपनी सेनाका नाज्ञ और विरूपाक्षको मृतक देखकर राक्षसराज रावण दूना कोधितहुआ ॥ २ ॥ रावण अपनी सैनाका क्षय और वानर छोगोंके हाथसे उन वछी मुख्योंका मरना देख समझता हुआ कि भाग्यही उलटाहै इसी कारणसे वह मनमें बहुतही व्यथित हुआ ॥ ३ ॥ और इसके पीछे अपने समीपही खड़े हुए महोदर से बोळाकि, हे महावीर। इस समय तुमही हमारी जयप्राप्तिक एक आजा रूपहो ॥ ४ ॥ इसल्यि हे वीर । तुम युद्धकी यात्रा करके अपना विक्रम दिखायकर शञ्जकी सैनाको संहार करो हमने इतने समयसे तुमको अन्न दान करके पाला पोसाहै इस समय तुम्हारा प्रत्युपकार करनेका यथार्थ समय आन पहुंचा है ॥ ५ ॥ राक्षस रावणके यह कहनेंपर राक्षसोंमें इन्द्र महोद्र बहुत अच्छा कह शुकी सैनामें प्रवेश करताहुआ कि जिस प्रकार पतंग अग्निमें प्रवेश करताहै॥६॥इसके उपरान्त उस महाबळवान महोदरने अपने स्वामीके वचन व अपने बड़ेभारी तेजसे वानरोंकी सैनाको मार विथराय दिया ॥ ७॥ महाबळवान वानर छोगभी बड़ी २ शिळायें यहण-कर भयंकर शत्रुओंकी सैनामें प्रवेशकर राक्षस गणोंका नाश करने छगे॥८॥ उस महासंत्राममें महोदरनें क्रोधित हो अपनी सुवर्णकी फोंकवाले तीखे बाणोंसे वानरोंमेंसे किसीका हाथ काटडाला और किसी २ की जांघें काटकर फेंक दीं ॥ ९ ॥ उस काल वानरगण राक्षस महोदरके प्रहारसे व्याकुल हो दशोंदिशाओंको भागनेलगे, और कुछ एक भयसे भीतहो

सुत्रीवजीकी ज्ञरणमें गये ॥ १० ॥ तव वानरराज सुत्रीवजी अपनी सैनाके वानरोंकी छिन्नभिन्न दुशा देख उनको पीछे रख आप स्वयं महो-दरके सन्मुख जानेको आगे बढ़े ॥ ११ ॥ महातेजस्वी वानरराज सुप्रीव-जोनें राक्षस महोदरका प्राण संहार करनेंके लिये पर्वततुल्य एक नड़ी भारी शिला यहण करके उसके ऊपर चलाई ॥१२॥ परन्तु महोद्रने उस शिलाको सहसा अपने ऊपर आताहुआ देखकर सावधानियत्त हो वाणोंसे उसको खंड २ करडाला ॥ १३ ॥ निशाचर महोदरसे बाण द्वारा हजारों , दुकडे हुई वह शिला व्याकुल हुए दलबांधे गिद्धोंके चककी समान पृथ्वी-पर गिरपड़ी ॥ १२ ॥ शिलाको खंड २ हुआ देखकर सुत्रीवनी अत्यन्त कोधित हुए, और एक बड़ा भारी शालका वृक्ष उस राक्षसपर चलाया परन्तु राक्षसनें उसकेभी खंड २ कर दिये ॥ १५ ॥ और उस निज्ञाचरने श्रव्यांकी सैनाको पीड़ा पहुंचानेवाले उन सुत्रीव श्रुरको बहुत वाणोंसे मारा, तव सुत्रीवजीने वहुत कोधितहो पृथ्वीपर पड़ाहुआ एक परिष देखा ॥ १६ ॥ और उसको जल्दीसे यहणकर और निशाचरको दिखा-यकर, उस उत्र वेगवाले परिवसे उस राक्षसके श्रेष्ठ घोड़ोंको मारडाला ॥ १७ ॥ घोड़ोंके मरजानेंपर वीर राक्षस महोदर कूदकर उस अञ्चिविहीन महारथसे उतरपड़ा और उसने कोधमें भरकर एक महागदा यहणकी ॥ १८ ॥ उस कालमें विजलीसे युक्त दो वादलोंकी समान और दे। वैलोंकी समान एक गदा लिये एक परिव धारण किये वह दोनों वीर सिंहनाद कर २ के परस्पर समर करने लगे ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त निज्ञाचर महोद्रने कोघसे लाल २ नेत्रकर वह गदा वानरराज सुत्रीव जी पर चलाई इस गदाका तेज सूर्यकी समानथा और यह प्रदीत होकर आगेको चळी ॥ २० ॥ कोधसे छाछ २ नेत्र किये महा बळवान वानरराज सुग्रीवजीने गदाको अपने ऊपर आताहुआ देख परिघ उठाय ॥ २१ ॥ उसकी गदाके ऊपर चलाया, परन्तु वह परिघ ही गदाके प्रहारसे टूटगयाः और वह गदाभी व्यर्थ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त तेजस्वी सुत्रीवजीने एक काळे छोहेका बनाहुआ घोररूप मूसछ पृथ्वीः परसे उठाय छिया कि जो चारोंओर सुवर्णसे भूषित हो रहाथा, उस सुसलको उठायकर सुत्रीवजीने चलाया॥ २३॥ यह देखकर महोदरनेभी

टसके विफल करनेंके लिये एक गदा चलाई, परस्पर एक दूसरेसे ट-करानेंके कारण गदा और मुसल दोनों चूर्ण होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त दोनों वीर अपने २ अस्त्र इस्लोंको व्यर्थ देसकर घूसमयासासे युद्ध करनेंके छिये तैयार हुए, यह दोनों ही वीर अतिशय तेजस्वी देखनेमें प्रदीप्त अग्निकी समानथे ॥ २५ ॥ और दोनोही परस्पर एक दूसरेके ऊपर चोट चलाय २ वार्रवार सिंहनाद करनेंछगे। और दोनेंहि। एक इसरेको छात मारकर पृथ्वीपर गिरानेंछगे॥ २६॥ फिर ज्ञीत्रही उठकर परस्पर एक दूसरेकी मारते और एक दूसरेकें ऊपरको हाथ चलाते परन्तु परस्पर कोईभी नहीं हारा ॥ २७ ॥ शृज्जवाती दोनों वीर इस प्रकारसे बहुत देरतक बाहुयुद्ध करतेरहे पर कोईभी किसीसे नहीं हारा, और दोनोंही थकगये तब महोदर राक्षसने एक निकटही पड़ाहुआ खड़्न हाथमें लिया, और एक ढालभी यहणकी॥ २८॥ वेगज्ञालियोंमें श्रेष्ट वानरवीर सुत्रीवजीनेंभी ढालके सहित पृथ्वीपर पडाहुआ एक वड़ाभारी खड़ा ग्रहण किया, इस प्रकार ढाळ तळवार प्रहण करने और चलानेंमें बड़े चतुर दोनोंबीर हर्षितहो खड़ डठाय बड़े शब्द करतेहुए एक दूसरेके ऊपरको दोड़े॥ २९ ॥ दक्षिणावर्त मंडल और इधर उधर दोनों वीर कावा देनेलगे दोनों अपनी २ विजयका अभिलाष करके कोध किये हुएथे॥ ३० ॥ उसीसमयमें अपनी बड़ाई चाहनेवाले शूर दुर्भीत महोदरनें महावेगसे वड़ाभारी खड़ सुत्रीवजीके वड़े वरुत-रमें मारा ॥ ३१ ॥ वह खड़ लगकर सुत्रीवजीके वरूतरमें उलझ गया जैसेही वह राक्षस उस वर्ममेंसे खड़को खेंचनेलगा वैसेही वानरराज सुग्री-वजीने कुंडल शोभित और कूंडी आदि शिरस्राणसे युक्त उसका मस्तक काटकर फेंक दिया ॥ ३२ ॥ उसके मस्तकको कटकर पृथ्वीपर पड़ा देखकरही उस राक्षसेन्द्रकी सैना भागनें लगी ॥ ३३ ॥ महोद्रके मारेजानें पर वानरोंके सहित वानरराज सुत्रीवजी आनंदित हुए, रावणने कोप, किया और श्रीरामचंद्रनी हर्षित होकर प्रकाश पाने छगे ॥ ३४ ॥ सब् राक्षसगण भयसे विह्नलहों और शोकाकुल मुखसे और दीन मनसे चारों ओरको भागनें छगे ॥ ३५ ॥ इस प्रकारसे महा पर्वतके विदीर्णहुए एक भागकी समान महोदरको पृथ्वीपर गिराय विजयी सूर्यके पुत्र वानरेन्द्र

सुश्रीवजी अपने तेजसे दुर्द्धर्ष सूर्यकी समान शोभायमान हुए॥ ३६॥

अथविजयमवाप्यवानरेंद्रःसमरमुखेसुरसि द्वयक्षसंघैः ॥ अवनितलगतैश्चभृतसंघेहरु षसमाकुलितैर्निरीक्षमाणः ॥ ३७ ॥

तिस अवसरमें आकाशमें टिकेहुए देवता सिद्ध और राक्षसगण और पृथ्वीपर स्थित हुए सबही प्राणी हर्षसे प्रफुछेनत्रहो रणमें विराजमान उन वीर सुग्रीवजीको देखनें लगे ॥ ३७ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वालमीकीयें आदिकान्ये युद्धकाण्डे भाषानुवादे अष्टनवतितमःसर्गः ॥ ९८ ॥

नवनवतितमः सर्गः॥

महोदरेतुनिहतेमहापार्श्वेमहाबलः ॥ सुग्री वेणसमीक्ष्याथकोधात्संरक्तलोचनः ॥ १॥

सुत्रीवजीसे महोदरको मृतक देख महाबळवान निशाचर महापाईव कोधके मारे लाल २ नेत्रकर सुत्रीवजीको देखनेलगा ॥ १॥ और गणोंके समूहसे अंगद्जीकी भयंकर रूप सैनाको पीड़ित करनेंछगा मुख्यर वानर छोगोंके उत्तम २ अंगोंमें बाण मार वह राक्षस ॥ २ ॥ काट २ गिरानेंछगा जिस प्रकार पवन गुच्छेसे फलको गिराताहै, उस राक्षसने किसी२ की बाँहैं काटडार्छी ॥३॥किसी वानरकी वगर्छे चीर फाड़ डार्छी इस प्रकार वानर गण महापार्श्वकी बाण वर्षांसे अत्यन्त पीडित होगये॥ १ ॥ वानरगण विषादित होगये उनको कार्याकार्यका विचारभी नहीं रहा, और वह सबही भागने लगे,तब महा वेगवान अंगद्जी अपनी सैनाको बलसहित राक्षस महापाइवीसे मर्दित और उदास देख ॥ ५॥ पूर्णमासीके समुद्रकी समान वेग धारणकर सूर्यकी किरणोंके समान प्रभावाला एक काले लोहेका बनाहुआ परिष ब्रहण किया॥६॥ और वानरश्रेष्ठ अंगदनीनें वह परिव संत्राममें महापाई राक्षसपर चलाया उस परिघके प्रहारसे महापाइवे चेतनाविहीनहो सार-थिके सहित पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ७ ॥ उसी अवसरमें नीले अंजनके ढेरकी समान महावीर्ययुक्त तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवान मेचकी समान अपने दलसे कूदकर निकल आये ॥ ८॥ जाम्बवानजीने अत्यन्त कोष

करके पर्वतके शृङ्ककी समान एक बड़ीभारी शिला ग्रहण करके महा-पार्श्वके रथपर दे मारी, कि जिस्से क्षणभरमें महापार्श्वका रथ चूर्ण २ होगया और घोड़े मृतक होगये ॥ ९ ॥ महा वलवान महापार्श्वभी एक मुहूर्त्तभरमें चेतना पाय असंख्य वाण धनुषपर चढ़ाय अंगद्जीके मारता हुआ ॥ ९० ॥ और उसने तीन वाण ऋक्षराज जाम्बवानजीकी छातीमें मारे; और गवाक्षकोभी वहुत वाणोंसे वींधडाला ॥ ११ ॥ गवास व जाम्बवानजीको वाणोंसे पीड़ित देखकर क्रोधसे अधीरही एक योर परिचयहण किया ॥ १२ ॥ और अंगर्जीनें छाछ २ नेत्र करके वह छोहेसे बनाहुआ सूर्यकी किरणोंकी समान प्रभावाला परिव दूर खड़ेहुए राक्षस ॥ १३ ॥ महापाइर्वके वध करनेंके अभि-रुापसे वालिकुमार अंगदनीनें दोनों धुनाओंसे पकड़ अति वेगसे घुमाय महापार्श्वेक ऊपर चलाया ॥ १४ ॥ अतिवेग और बलसे छूटेहुए उस परिवर्ने उस राक्षसका धनुप खंडित किया, नाण काटडाळा कुंडी आदि शिरस्नाण गिरादिये॥ १५॥ यह देखकर प्रतापवान् अंगदर्जीने अति वेगसे उसके निकट जाय क्रोधमें भर उसके कुंडलशोभित कानके मूल अर्थात् कनपटोमें एक लात मारी ॥ १६॥ तब महाद्युतिमान् महापार्श्ने कोधित होकर एक हाथमें एक बड़ाभारी फरशा लिया ॥१७॥ यह फरशा तेळ लगायकर साफ कियागया पर्वतसारसभी अतिप्रष्ट्या, राक्षसने परम कोधसे वह फरज़ा अंगदजीके मारा ॥१८॥ परंतु कोधपूर्ण अंगदजीनें अतिवलसे वांयीओर गिरेहुए उस फर्ज़ेको व्यर्थ करदिया ॥ १९॥ अनन्तर पिताकी समान पराक्रमज्ञाली वीर अंगदनीने कोधित होकर वज्रकी समान मुका बांधकर ॥ २० ॥ राक्षसके हृदयमें मर्गके जाननें वाले अंगद्जीने इन्द्रके वज्रकी समान स्पर्श करनेवाला वह सूका मारा ॥ २१ ॥ उस मुकेके छगनेसे निशाचरका हृदय विदीर्ण होगया और वह प्राणरहित होकर रणमें पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ इस महापार्श्वके निहत होकर पृथ्वीपर गिरनेंपर उसकी सैना भाग खड़ी हुई, तंव रावण अत्यन्त कोधित हुआ ॥ २३ ॥ उस समय देवराज इन्द्रजीके सहित देवता छोगोंका और अंगदजीके सहित हर्षित वानर गणोंका ऐसा

उँगुरु सिंहनाद होनेंलगा कि अटा अटारी और समस्त फाटकोंके सहित लंका नगरी मानों उस शब्दसे फूटीजातीथी ॥ २४ ॥

> अथंद्रशत्रुस्त्रिदशालयानांवनौकसांचैवमहा प्रणादम् ॥ श्रुलासरोषंयुधिराक्षसेंद्रःपुन श्रयुद्धाभिमुखोवतस्ये ॥ २५ ॥

इन्द्रका राञ्च राक्षसोमें इन्द्र रावण संग्राममें शूर और वानर लोगोंका वह यड़ाभारी सिंहनाद सुनकर अत्यन्त कोधितहो फिर संग्राम करनेंको तैयार हुआ ॥२५॥ इ०श्रीम०वा०आ०यु०भा० नवनविततमःसर्गः॥९९॥

शततमः सर्गः॥

महोदरमहापाश्वींहतौदृष्टासरावणः॥त स्मिश्चनिहतेवीरेविरूपाक्षेमहाबळे॥१॥

वह रावण महोद्र व महापार्श्वको मारागया देखकर व महावछी वीर विरूपाक्षकोभी मराहुआ देखकर ॥ १ ॥ रावणको महाकोधही आया और सारिथको ज्ञीन्नसे प्रेरणा करता हुआ यह बोळा ॥ २॥ आज हम राम छक्ष्मणको मारके मंत्रियोंके मारेजानेका और प्रराक्त घरे जानेका हुःख दूर करेंगे ॥ ३ ॥ इस समय रणमें रामरूपीवृक्षके उखाड़ डारुनें-हीका मेरा अभिछाषहै,सीता इस वृक्षका प्रुप्प और फर्छहे, उसकी ज्ञाला टहिनयें सुन्नीव, जाम्बवान, कुमुद, नरु ॥ ४ ॥ द्विवद, मैन्द, अंगद, गंध-माद्न, हनुमान, सुषेण व और सब वानरयूथहें ॥ ६ ॥ अतिरथ बड़ें-आज्ञयवाला रावण यह वचन कह रथके ज्ञान्दसे द्ञोदिज्ञाओंको ज्ञान्य यमान करता रचुनाथजीके सन्मुख दौड़ा ॥ ६ ॥ उस कालमें उस ज्ञान्ति वनीं पर्वत और वनींक सहित समस्त पृथ्वी परिपूर्ण होकर कंपायमान होगई, और मृग व पक्षीगण अत्यन्त ज्ञासित हुए ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त राक्षसराज रावण अत्यन्त चोर अति दारुण तामस अस्त्र चलाय वानर लोगोंको सर्व प्रकारसे मस्म करनेंछगा ॥ ८ ॥ ब्रह्माजीनें स्वयं उस असको बनायाथा इस कारण वानरगण उसको नहीं सहसके और श्रेण

योंसे कूद २ कर भागनेंछगे, कि जिनके भागनेंसे पृथ्वीपर बड़ी भारी धूल उड़ी ॥ ९ ॥ तब वानरॉकी बहुत सारी सैनाको रावणके उत्तम बाणोंसे चोट खाय इधर उधर भागतीहुई देख श्रीरामचन्द्रजी आगे बढ़े ॥ १०॥ तब राक्षसञार्दुछ रावणनें इस प्रकार वानरोंकी सैनाको भगाय वहांपर श्रीरामचन्द्रजीको विराजमान देला जोकि कभी किसीसे हारे नहींथे॥ १ १॥वह अपने आता छक्ष्मणजीके सहित विराजमानथे, जैसे विष्णु-जीके साथ इन्द्रजी बैठेहों; जो कि बड़ाभारी धनुष उठाये मानों आकाज्ञको रपर्शही कर रहेथे॥१२॥ कमछद्छको समान विशाल नेत्रवाले बड़ी २ बाहीं वाले शञ्चनाशी महातेजस्वी महाबली श्रीरामचंद्रजीनें लक्ष्मणजीके सहि-त॥२३॥वानरोंको रणमें भागते हुए और रावणकोभी बङ्गिभारी तैयारीके साथ आताहुआ देखा;यह देखकर श्रीरामचंद्रजीनें हर्षितमनसे धनुष प्रहण किया ॥ १४ ॥ और उस श्रेष्ठ घनुषको धारण करके उसपर टंकार देने छगे; और महावेगसे पृथ्वीको भेदकरही मानों सिंहनाद करनेंछगे ॥१५॥ उस कालमें रावणके बाण वरसानेंसे और श्रीरामचंद्रजीके धनुषपर टंकार देनेंसे इन दोनों तुमुल शब्दोंसे सैकड़ों हजारों राक्षस पृथ्वीपर गिरनें ल-गे ॥१६॥ उस समय दो महाराजकुमार श्रीराम, रुक्ष्मणजीके वाणोंके मार्गमें प्राप्त होकर राक्षसराज रावण चंद्र सूर्यके समीप पहुंचेहुए राहुप्रहकी समान शोभायमान होनिलगा ॥ १७॥ श्रीलक्ष्मणजी तीसे बाणोंके द्वारा प्रथमहीं रावणके सहित युद्ध करनेंका अभिलापकर धनुषपर टंकारदे अग्निकी शिलांके समान बाण रावणके ऊपर चलानेलगे ॥ १८॥ परन्तु महातेजस्वी रावणनें अपने बाणोंके समृहसे धनुष धारियोंमें श्रेष्ट उक्ष्म-णजीके चलाये हुए उन समस्त बाणोंको आकाशमेंही रोकदिया ॥ १९॥ रावणनें अपने हाथोंकी शीव्रता दिखाकर शरसे एक बाण, तीन सायकसे तीन वाण, और दश नाराचोंसे दश वाणोंको खंड २ करके फेंकदिया ॥ २० ॥ रावण इस प्रकारसे समरविजयी छक्ष्मणजीको छोड़ दूसरे पर्वतकी समान विराजमान श्रीरामचंद्रजीके निकट गया ॥ २१ ॥ उनको देखतेही क्रोधके मारे रावणके नेत्र छालहोआये और यह श्रीरा-मुचंद्रजीके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने छगा ॥ २२ ॥ परन्तु रघुनंदन श्री-रामचंद्रजीनें रावणके धनुषसें छूटोहुई उस बाणधाराको आताहुआ

देख भाले यहण किये ॥ २३ ॥ और उन तीक्ष्ण भालोंसे रावणके उन कोधित सर्पकी समान फुंकार मारतेहुए दीप्तिमान महा घोर वाणोंकी काटकर फेंक दिया॥ २४॥ तिसके पीछे श्रीरामचंद्रजी और रावण परस्पर एक दूसरेको ताककर अत्यन्त तीक्ष्ण अनेक प्रकारके वाणोंकी वर्षी करनेलगे ॥ २५ ॥ वह परस्पर एक दूसरेके बाणोंका वेग वचाय कूदतेहुए वांई और दाहिनी ओरको मंडलाकारहो घूमने लगे, परन्त कोईभी पराजित नहीं हुए ॥ २६ ॥ उस समय दोनों वीर यमराज और अन्तककी समान रौद्रमूर्ति धारण किये वाणोंको चलाय २ महायुद्ध करतेथे, उनकी वह मूर्ति देखकर जीवलोक त्रासके मारे ्उठा ॥ २७ ॥ उसकाल ग्रीष्मऋतुके अंतमें विद्युन्मालाविलासित [ वि-जली सहित ] मेघोंकीनांई इन दोनो वीरोंके चलायेहुए विविध बाणोंसे आकाञ्चमंडल छायगया ॥ २८ ॥ उन दोनों वीरोंके गिद्धपक्ष युक्त महावेगसे उड़नेंवाळे तीक्ष्ण बाणजाळकी वर्षा होनेंसे मानों आकाश झ-रोखा युक्त होगयाथा [ अर्थात् आकाश झझरी होगया ] ॥ २९ ॥ उठे हुए दो महामेघोंकी समान उन दोनों वीरोंनें दिनके समयभी बाणोंकी वर्षा करके आकाशमंडलको महाअंधकारसे छायलिया ॥ ३० ॥ पहले समय वृत्रासुर और इन्द्रका युद्ध जिस प्रकारसें हुआथा वैसेही परस्पर एक दूसरेके वधकी इच्छा किये इन दोनों वीरोंका आचिन्तनीय अपूर्व वड़ा भारी युद्ध होनेंछगा ॥ ३१ ॥ यह दोनोही वीर युद्धविशारदथे धतुष धारियोंमें श्रेष्ठ और अस्त्र जाननेंवाछोंमें आगे गिनेजानेंके योग्य थे, दी-नोंही विविध भांतिकी गतिसे गमन करनेलगे ॥ ३२ ॥ जिस २ मार्गमें वे दोनों वीर जातेथे, उस २ स्थानमें ही पवनके वेगसे उछली हुई समुद्र-की तरंगोंकी समान बाणरूपी तरंगें उछलनेलगीं ॥ ३३ ॥ इसके उप-रान्त बाण चळानेमें व्यस्त लोकोंके रुवानेवाले रावणनें श्रीरामचंद्रजीके माथेको ताककर उसमें बहुतसे बाण मारे॥ ३४॥ परन्तु रघुनंदन श्री-रामचंद्रजीनें नीछोत्पछद्छ [ नीछे कमछ ] की समान प्रभायुक्त और रावणके बड़े भारी रौद्र धनुषसे छूटेंहुए उन सब बाणोंको मस्तकपर धारण कर लिया और कुछभी व्यथित नहीं हुए॥३५॥ इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजीनें रौद्रास्त्रका प्रयोग करनेके लिये कोधमें भरकर फिर बहुत

सारे बाणोंको ग्रहणकर उनको अभिमंत्रित किया ॥ ३६ ॥ अन्तररहित वाणवर्षणकारी महातेजस्वी वीर्यवान् श्रीरामचंद्रजी उन समस्त वाणों-को ग्रहण करके राक्षसोंके स्वामी रावणपर चलातेहुए परन्तु यह सव अस्त्र व्यर्थ होगये ॥ ३७॥ राक्षसराज रावणका शरीर महा-मेयकी समान कवचसे रक्षितथा इसकारणसे श्रीरामचंद्रजीके बाण रावणके ज्ञारीरपर गिरकरभी उसको कुछभी पीड़ा नहीं देसके ॥ ३८॥ यह देखकर सर्व अस्त्र शस्त्रोंके चलानेमें कुशल रघुनंदन श्रीरामचं-द्रजीनें तीक्ष्ण परमास्त्रसे फिर रावणके माथेको वींघडाला ॥ ३९ ॥ वे पांच मस्तकवाळे सर्पकी समान छोड़ेहुए वाण रावणके वाणोंद्रा-रा रोकनेंपरभी रावणके माथेमें जाय लगहींगये, परन्तु कुछ घाव न करसकके पृथ्वीमें प्रवेश करतेहुए ॥ ४० ॥ रावणने इस प्रकारसे श्रीरामचंद्रजीके वाणोंको निवारण किया और क्रोधमें भर श्रीरामचंद्र-जीके ऊपर आसुरी वाण चलाये ॥ ४३ ॥ यह सब आसुरी वाण कोई सिंह और कोई न्यात्रके मुलकी समानथे, बहुत कंक और काकमु-खकी समानके, कुछ एक गिद्ध, वाज, और गीदड़की समान मुखवा-छेथे ॥ ४२ ॥ और कितनें ही बाणोंका भेड़ियोंके मुखकी समान अत्य-न्त भयानक मुख्या जो कि अपने भयानक मुखोंको फैलायरहेथे, और बहुत पंचमुखी बाणये जो कि इधर उधरको जीभ लपलपा रहेथे, इस प्रकारके अनेक बाण रावणनें चलाये ॥ ४३ ॥ इनमें अनेक बाणोंके मुख गधोंकी तुल्यथे शुकरोंके मुखोंवाले कुत्तोंके व मुरगोंके मुख और महाविषधर सपींकी समान जिनके मुखका आकारथा ॥ २४ ॥ महा ते-जस्वी रावणनें यह व औरभी अनेक अस्त्र अपनी मायाके प्रभावसे उत्पन्न करके श्रीरामचंद्रजीपर चलाये कोधित सर्प जिसप्रकारसे गमन करता-है वह बाणभी वैसेही फुंकार करतेहुए श्रीरामचंद्रजीकी ओर गमन करने लगे ॥ ४५ ॥ अग्नितुल्य तेनस्वी श्रीरामचंद्रनी आसुरीवाणोंसे विर कर अतिउत्साहसे आग्नेयास्त्र छोड़ते हुए ॥ ४६ ॥ निस आग्नेयास्त्रमें अनेक वाणोंके मुख अग्निकी समान प्रन्वितिये और बहुत सूर्यकीनाई प्रकाशित मुखवालेथे, अनेक वाण चन्द्राकार व अर्द्धचन्द्राकार मुखयुक्तथे और अनेक बाणोंका आकार केतुके मुखकी समानथा बहुत बाण यह

और नक्षत्रोंकी समान वर्णके थे, अनेक बड़ीभारी उल्काओंकी भांतिथे ॥ ४७ ॥ और बहुत बाणोंकी जीभ बिजलीके समान आकार
वालीथी, इस प्रकार विविध भांतिके बाण श्रीरामचंद्रजीनें चलाये ।
श्रीरामचंद्रजीके चलायेहुए बाणोंसे अति घोर बाण हत होकर ॥ ४८ ॥
आकाशमेंही नष्ट होकर सब टूट फूट गये, सरलकर्मकारी श्रीरामचंद्रजीके बाणोंसे रावणके अस्त्रोंकों नष्ट देखकर ॥ ४९ ॥ कामरूपधारी
सब वानरलोग बहुतही हिषैत हुए सुत्रीवादि मुख्य २ वानर गण श्रीरामचंद्रजीके निकट आये और उनको भेंटकर अत्यन्त हिषैत हुए ॥ ५० ॥

ततस्तदस्रंविनिहत्यराघवःप्रसह्यतद्रावणबाहु निःसृतम् ॥ मुदान्वितोदाशरिथमहात्माविने दुरुचैर्मुदिताःकपीश्वराः ॥ ५१ ॥

इस प्रकारसे महात्मा रघुनंदन दश्ररथकुमार धनुषधारी श्रीरामचं-द्रजी अपने अस्त्रोंके प्रभावसे रावणकी बांहसे छूटे हुए अस्त्रोंको विफल्ड-कर अत्यन्तही आनंदितहुए और कपीइवर गण ऊंचे स्वरसे सिंह-नाद करनें लगे ॥ ५९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि कान्य भाषानुवादे युद्धकांडे शततमः सर्गः १००॥

एकाधिकशततमः सर्गः॥

तिस्मन्प्रतिहतेस्रेतुरावणोराक्षसाधिपः॥ क्रोधंचद्विग्रणंचक्रेक्रोधाचास्रमनंतरम्॥१॥

राक्षसराज रावणने अपने उस अस्रको विफल देखकर दूना कोध किया, व इसके उपरान्त मारे कोधके ॥ १ ॥ श्रीरामचंद्रजीके उपर मयनाम दानवका बनाया महाभयंकर द्युतिमान अस्र लेकर छो-डा ॥२॥ जिस अस्रमेंसे ग्रूल, गदा, मूसल, वत्रकी समान दृढ़ व दीतिमान औरभी बहुतसे अस्र शस्त्र निकले ॥ ३ ॥ उस अस्रमेंसे मुद्रर, कूट, पाश, प्रकाशित अञ्चानि, यह सब सन २ करते ऐसे वेगसे निकले कि जैसे युगान्तमें पवन निकलकर चलताहै ॥ ४ ॥ परन्तु अस्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ट महाद्युतिमान् श्रीरामचंद्रजीनें श्रेष्ठ गान्धवास्त्रसे इस रावणके अस्र-

को काट डाला ॥ ५ ॥ जबिक मयका बनायाहुआ मायास्त्र वि-फल होगया, तब रावण मारे कोधके अभिकी समान होगया, तब उसनें ठालर नेत्र कर सोर अस्र चलाया॥ ६॥ निस अस्रसे आति प्रव्वलित व-ड़े २ सहस्रों लक्षों चक्र निकले, यह सब भयंकर वेगवाले चक्र रावणके धनुपसे निकलनें लगे ॥ ७॥ उन दीप्तिमान चक्रोंसे समस्त आकाश प्रकाशित होगया प्रदीत चन्द्र सूर्य और तारागणोंसे वेष्टित होनेंपर जो आकाशको अवस्था होतीहै उस समय रावणके बाणोंसे अन्तरिक्षभी वैसाही होगया॥८॥ परन्तु रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें समस्त सैनाके सामने रावणके चलाये वह चक्र और समस्त विचित्र आयुध काट **डारुं ॥ ९ ॥ राक्षसराज रावणनें उस अस्त्रकोभी** न्यर्थं देख-कर दश बाण छेकर श्रीरामचंद्रजीके मर्मस्थानमें मारे॥ १०॥ यद्यपि श्रीरामचंद्रजीके शरीरमें महातेजस्वी रावणके महाधनुष-से छूटे हुए बाण छगे परन्तु वह कुछभी कंपायमान न हुए॥ ११॥ जब समरविजयी श्रीरामचंद्रजीनें अत्यन्त क्रोध करके राक्षसके सर्व शरीरमें अति पैने बहुतसे बाण मारे॥ १२॥ इसी अवसरमें कोधित श्रीरामचंद्रजीके छयु श्राता, बळी, परवीरघाती; छक्ष्मणजीनें सात बाण हाथमें छिये ॥ १३ ॥ और उन दींतिमान तीक्ष्ण वाणोंसे छक्ष्मणजीनें रा-वणकी मनुष्य चिह्नित रथकी ध्वजाके अनेक खंड कर दिये॥ १४॥ परम श्रीयुत लक्ष्मणजीनें राक्षस रावणके सारिथका प्रकाशमान कुंडल सहित शिरभी काट डाला ॥ १५ ॥ इसके उपरान्त लक्ष्मणजीनें हाथीके शुण्डके समान आकारवाळा राक्षसराज रावणका धनुषभी पांच तीले वाणोंसे काट डाला ॥ १६॥ इसी समयमें विभीषणजीनें कूदकर गदासे राक्षसराज रावणके नील मेच और पर्वताकार उत्तम चारों घोडोंका संहार किया ॥ १७ ॥ अपने स्थमें जुतेहुए घोडोंको मराहुआ देख स्थसे उत-रकर रावणने अपने भ्राता विभीषणपर अत्यन्त कोप किया ॥ १८ ॥ महाशक्तियुक्त प्रतापवान् रावणने प्रदीप्त वज्रकी समान महाशक्तिछे विभीषणके ऊपरको चलाया ॥ १९ ॥ परन्तु उस शक्तिको विभोषण-जीके ऊपर गिरते २ छक्ष्मणजीने तीन वाणांस समरमें काट डाला वानर-छोग रावणकी शक्ति व्यर्थ देखकर समरमें घोर सिंहनाद करने

छंगे ॥ २० ॥ चिनगारियोंसे युक्त प्रकाशमान बड़ीभारी उल्का जिस प्रकारसे आकाशसे गिरपड़ती है वैसेही सुवर्णकी मालासे भूपित राव-णकी वह शक्ति तीन खंड होकर पृथ्वीमें गिरपड़ी ॥ २१ ॥ इसके उप-रान्त महावीर रावणनें एक और दूसरी शक्ति ग्रहणकी, यह शक्ति अपने तेजसे आपही प्रकाशमानथी और यमराजके छियेभी कठोर व सहनेके अयोग्यथी ॥ २२ ॥ उस कालमें महातेजस्वी बलशाली दुरात्मा रावण करके अत्यन्त वेगसे युमाईहुई वह प्रदीप्त वज्रकी समान प्रभायुक्त शक्ति अन्वलित होगई ॥ २३ ॥ इसी अवसरमें सुमित्रानंदन वीर लक्ष्मणनी विभीषणके प्राण वचनेंमें संज्ञय देखकर उनकी रक्षा करनेंके छिये जीव्र-तासे उस शक्तिके सन्मुख आगये ॥ २८ ॥ राजकुमार लक्ष्मणजी विभी-पणजीका प्राण बचानेके छिये शक्तिधारी रावणके ऊपर अपने धनुषको नवाय बाणोंकी वर्षा करनेंछगे ॥ २५ ॥ महात्मा बलवान लक्ष्मणजीके वाणवेगसे रावण ऐसा चवड़ागया, कि वह अपने आता विभीषणजीके वधका उत्साह छोड़ वैसा उन पर कुछ पराक्रम न दिखलासका ॥ २६ ॥ रावण अपने भ्राताकी रक्षा लक्ष्मणजीसे होते देखकर उनके सामने जाय कर खड़ा होगया और उन लक्ष्मणजीसे गर्वसहित यह वचन बोला।।२७॥ हे अपने बळकी बड़ाई चाहनेंवाले। तुम्हारे रक्षा करनेंसे हमारा भाई विभीषण तौ वचगया, परन्तु इस समय इसको छोड़कर यह शक्ति अव हम तुम्हारे ऊपर गिरातेहैं ॥ २८ ॥ परिचकी समान मेरी बाहोंसे छूटी हुई ञञ्जका रुधिरपान करनेवाली यह शक्ति तुम्हारा हृदय भेदकर प्राण निकाल बाहर आवैगी ॥ २९ ॥ यह कहकर रावणने शक्ति चलाई यह श्राञ्चषातिनी मयदानवकी मायासे बनीहुई थी इसमें आठ घंट लगे हुएथे ओर चोर शब्द निकल रहाथा ॥ ३० ॥ वह लक्ष्मणजीका प्राण, संहार करनेके छिये अपने तेजसे दीप्तिमानथी रावणने अत्यन्त घोर सिंहनाद करके यह शक्ति छोड़ी ॥ ३१ ॥ भयंकर वेगसे छूटीहुई और वज व अञ्चानिकी समान वह इाक्तिभी रणमें विराजमान छक्ष्मणजीकी ओर अतिवेगसे दौड़ी ॥ ३२ ॥ उस शक्तिको गिरताहुआ देखकर श्रीरामचंद्रजीनें भयरहित होकर कहा-कि छक्ष्मणजीका मंगलहो और यह शक्ति विकल और इतोद्यम होजावै ॥ ३३ ॥

श्रीरामचंद्रजी यह कहही रहेथे कि इतनेमें विषधर सर्पकी समान रावणकी घोर शक्ति रावणके हाथसे छुटकर वह वछवान छक्ष्मणजीकी छातीमें लगी ॥ ३४ ॥ देखते २ सर्पराज वासुकीकी जिह्नाकी समान दीतिमान यह भयंकर शक्ति महाद्युतियुक्त छक्ष्मणजीके हृदयमें बहुतही प्रवेश कर गई ॥ ३५ ॥ आते वेगसे चलाई और शरीरमें वहुत पैठी हुई उस रावणकी छोड़ी शक्तिसे भिन्न हृदयहो छक्ष्मणजी पृथ्वीपर गिर पड़े ॥३६॥उस समय महावीर श्रीरामचंद्रनी छक्ष्मणनीकी ऐसी अवस्था देखकर भायपनके स्नेहके वज्ञ होकर हृदयमें व्यथा पातेहुए ॥ ३७ ॥ श्रीरामचंद्रजी इस प्रकार नेत्रोंसे आंसू बहाते एक मुहूर्तभरतक चिन्ता करके युगान्तकाछीन अप्रिकी समान अत्यन्त क्रोधित हो उठे॥ ३८॥ श्रीरामचंद्रजी छक्ष्मणजी को देखकर और यह विपादका समय नहींहै ऐसा विचारकर रावणका वध करनेंके लिये सर्व प्रयत्नसे युद्ध करनेंका अभिलाप करतेहुए ॥ ३९॥ इसके उपरान्त रणके वीच टिके हुए अचल पत्रगकी समान लक्ष्मणजीके निकट पहुँचकर श्रीरामचंद्रजीने देखा कि उनके सन शरीरमें शक्तिके छगनेंसे रुधिर निकल रहाहै, और उनका हृद्य विदीर्ण होगयाहै ॥ ४० ॥ कपिश्रेष्ट गण वलज्ञाली रावणकी छोड़ीहुई उस ज्ञाक्तिके उद्धार करनेंमें किसी प्रकारसे समर्थ न हुए ॥ ४३ ॥ क्योंकि वेगवान जन उस शक्तिके डठानेंकी चेष्टा करतेथे तब राक्षस राजनें वाण समूहसे उनको मारा कि जिस्से वह पीड़ित होगये वह ज्ञांकि रुक्ष्मणजीको भेद पृथ्वीमें प्रवेज्ञ किये जातीथी ॥ ४२ ॥ बळवान श्रीरामचंद्रजीनें कोधमें भरकर संग्राममें दोनों हाथोंसे पकड़ और मरोर कर उस भयंकर शक्तिको तोड डाला ॥ ४३ ॥ श्रीरामचंद्रजी जिस समय उस शक्तिको लेंच रहेथे उसी समय बळ्ञाळी रावणने मर्मभेदी बाणोंसे उनके सर्व मर्भ स्थानोंको विद्ध किया ॥ ४४ ॥ परन्तु रघुनंदुन श्रीरामचंद्रजी उन सब वाणोंकी कुछ चिन्ता न करतेहुए छक्ष्मणजीको हृदयसे छगाय महाकापि सुप्रीव व हुनुमानजीसे वोले ॥४५॥ हे वानरश्रेष्ठगण! यह इमारा बहुत दिनोंका चाहा विक्रम प्रकाश करनेंका समय आय पहुंचाहै, इसलिये तुम सब जन लक्ष्म-णजीको घर यहां टिके रहकर इनकी रक्षा करो ॥४६॥ श्रीष्मकालमें प्यासे चातकके जळपानेंकी समान बहुत दिनोंसे अभिलाषित यह पापात्मा पाप-

निश्चय रावण यहां हमारे सामनें आयाहै इस कारण शीव इसका वध करनाही कर्तव्यहै॥४७॥हे वानरगण! बहुत दिन हुए कि तुम छोगोंके आगे जो प्रतिज्ञा की है आज इसी मुहूर्त्तमें हम उस सत्य प्रतिज्ञाकी मर्यादाकी रक्षा करेंगे तुम लोग शीन्रही इस पृथ्वीको रामचंद्रसे शून्य या रावणसे शून्य देखोगें॥१८॥ राज्यका नाहा होना, वनवास, दंडकारण्यमें प्रवेश, सीताहरण,और राक्ष-सोंके सहित युद्ध, यह जो सब दुःख पड़ेंहें ॥ ४९ ॥ और हमने घोर तर मानसिक क्केश, और नरककी पीड़ाके समान जो शारीरक कष्ट पायेहैं,आज 🕟 रणमें रावणका संहार करके हम उन समस्त दुःखोंको भूळ जांयगे ॥ ५० ॥ हम जिस कारणसे वानरोंकी सैनाको यहांपर छायेहैं, और जिसके कारणसे हमने नालिका प्राण संहार करके सुत्रीनका राज्याभिषेक किया ॥ ५३ ॥ और जिसके लिये सेतु बांधकर महासमुद्रके पार हुएँहैं ॥ ५२ ॥ यह वही पापी रावण आज हमारी दृष्टिक सन्मुख आयाहै अब हमारी दृष्टिके सामने आय रावण जीताहुआ नहीं वच सकता ॥ ५३ ॥ दृष्टिविषवाले सपैकी दृष्टिमें जिस प्रकार किसीके जीवनकी रक्षा नहींहोसकती, जिस प्रकार गरुड़जीकी दृष्टिमें आजानेंसे सर्पका निस्तारा नहीं वैसेही यह दुरात्मा रावण हमारी दृष्टिको प्राप्त हुआहै, अर्थात् अव यह जीता नहीं वचैगा ॥ ५४ ॥ हे दुर्द्धर्भ वानरश्रेष्ठगण ! तुम छोग विना घवड़ाहटके पर्वतके ऊपर बैठकर हमारा और रावणका युद्ध देखो ॥ ५५ ॥ आज पर्वत गणोंके सहित सिद्ध, गन्धर्व, चारण इत्यादि त्रिलोकवासी प्राणीगण संग्राममें मुझ रामका रामपन देखें ॥ ५६ ॥ आज हम इस प्रकारका कर्म करेंगे कि जितने दिन पृथ्वी प्राणियोंको धारण किये रहेगी तबतक देवतालोगोंके साथ चराचर लोक सबही इस युद्धको कहा करेंगे॥५७॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीनें सावधानीसे यह वचन कह सात सुवर्णभूषित तीले बाणोंसे संग्रामके बीचमें टिके हुए रावणको मारा ॥ ५८॥ मेव जिस प्रकार जलकी धारा वर्षाताहै वैसेही रावणभी प्रसिद्ध २ वाणों और मूसल इत्यादि अस्त्र शस्त्रोंकी वृष्टि श्रीरामचन्द्रजीपर करने लगा ॥५९॥ उसकाल परस्पर एक दूसरेके मारनेंकी इच्छा किये जाकर राम रावणके चलायेहुए श्रेष्ठ बाण और मूसलोंका कठोर शब्द उत्पन्नहुआ ॥ ६०॥ राजा रावणके प्रदीत मुखवाछे बाण परस्पर टकराय २ टूट फूटकर आका-

शसे पृथ्वीपर गिरनेंलगे ॥ ६१ ॥ श्रीरामचन्द्रजी व रावण प्रत्यंचाका जो बड़ाभारी शब्द करतेथे, सब प्राणीही अति आश्चर्य युक्त होकर उसको देखनें लगे ॥ ६२ ॥

विकीर्यमाणःशरजालदृष्टिर्महात्मनादीप्तधनु ष्मतार्दितः ॥ भयात्प्रदुद्रावसमेत्यरावणीय थानिलेनाभिहतोबलाहकः ॥ ६३ ॥

परन्तु रावण धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकरके बाणोंकी वर्षांसे ढककर व पीड़ित होकर भयके मारे पवनकी टकराये बादलकी समान भाग गया ॥ ६३ ॥ इति श्रीम॰वा॰आ॰यु॰भाषानुवादे एकाधिकज्ञततमः सर्गः ॥ १०१॥

द्यधिकशततमः सर्गः ॥

शक्तयानिपातितंदद्वारावणेनबळीयसा ॥ लक्ष्मणंसमरेशूरंशोणितीवपरिष्ठतम्॥१॥

क्वान रावण करके संग्राममें शिक्त गिरे हुए श्रूर लक्ष्मणजीको रुधिरसे डूबेहुए देखकर भी॥ १॥ दुरात्मा रावणके सहित तुमुल युद्धकों करके बाण समूहको छोड़ श्रीरघुनाथ सुपेण वानरसे बोले ॥ २॥ यह वीर लक्ष्मण रावणके वीर्यसे पृथ्वीपर गिरकर हाथ परहीन सपेकी समान जो चेष्टा करते हैं यह देखकर हमको अत्यन्त शोक होताहै॥ ३॥ अब हममें युद्ध करनेंकी शिक्त नहीं है, कारण कि प्राणसेभी अधिक प्यारे इन वीरको रुधिरमें डूबा हुआ देखकर हमारी आत्मा व्याकुल होरही है॥ १॥ यह समरमें बड़ाई पानेंक योग्य शुभलक्षण श्राता लक्ष्मण्यही यदि मृतक होगये तो फिर सुखके भोगनेंसे या जीवन धारण करनेंसे हमको क्या फलहे १॥ ६॥ इस समय हमारा बलवीर्य मानों लिजत हो रहाहै हाथसे धनुष मानों गिरा पड़ता है, और सब अस्त शस्त्र मानों छूटे पड़ते, हैं व हिए आंसुओंसे रुकीजातीहै॥ ६॥ सब अंग इस प्रकार कंपायमान होतेहैं कि जैसे बुरा स्वप्त देखनेंसे रात्रिमें कांपते हैं। और बड़ी भारी चिन्ता हमको बढ़ीही चली जाती है, मरनेंकी इच्छाभी होतीहै ॥७॥

दुरात्मा रावण करके आचात पाये और मर्म स्थान विदीर्ण हुए अपने भात। लक्ष्मणको दुःखसे आरतहो विकृत शब्द करते देख हमारे मर्ममें अत्यन्त पीड़ा हुई है ॥८॥ रणकी धूरिमें छोटते हुए अपने श्राता छक्ष्मणनीको गिरा हुआ देख श्रीरामचंद्रजीकी इन्द्रियें व्याकुछ होगई और वह शोकाकुछ होकर फिर विलाप करनेलगे ॥९॥ हा ! शूर लक्ष्मणके न रहनेंपर विजयका प्राप्त होनाभी हमको प्यारा नहीं छगता, कारण प्रजा प्रजको आहादित करतेहैं इस्सेही तौ निशाकरका नाम चंद्रमाहै परन्तु अस्त होकर चंद्रमा प्रजाओंको हर्षित नहीं करते ॥ १० ॥ अथवा जब यह भ्राता रुक्ष्मणही मृतक तुल्य होकर रणभूमिमें शयन कियेहुएहैं तब फिर युद्धकी कुछ आवश्यकता नहीं कारण कि युद्ध करना और प्राण रखना इन दोनों-हीसे कुछ प्रयोजन नहीं ॥ ११ ॥ हमारे वनको आनेंपर जिस प्रकार यह महाद्युतिमान् हमारे पीछे २ आयेथे वैसेही हमभी प्राणोंको त्याग कर इनका साथ देंगे ॥ १२ ॥ हा ! बन्धुजन जिनको सदा इष्टथे और जो सदाही हमारी आज्ञा पाछन करनेंमें तत्पर रहतेथे वही वीर छक्ष्मण मायासे युद्ध करनेवाळे निज्ञाचरों करके ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए-हैं ॥ १३ ॥ प्रति देशमें स्त्री और बांधव मिल सकतेहैं, परन्तु जहां सही-दर आता प्राप्त होजाय ऐसा देश हम कहीं नहीं देखते ॥ १४ ॥ जब दुर्द्धर्ष छक्ष्मणही नहीं, तब फिर राज्यकी हमको कुछ आवश्यकता नहीं। हाय। हम किस प्रकारसे प्रत्र वत्सला माता सामित्राजीसे लक्ष्मणजीकी मृत्युका समाचार कहेंगे॥ १५ ॥ जननी कौशल्या और माता कैके-यींसे हम क्या कहैंगे और माता सुमित्राजी जो हमारा तिरस्कार करें-गी, उसकोभी हम किस प्रकारसे सहेंगे॥ १६॥ हा। महाबळवाच भरत अथवा श्रृञ्जन व हमसे" भैया छक्ष्मण आपके साथ वनको गयेथे, पर न्तु आप अब उनको विनाही साथ छिये कैसे छौट आये? "ऐसा पूछर्ने-पर हम उन्हें क्या उत्तर देंगे। १७॥ इस समय बन्धु बान्धवोंमें जाकर निन्दित होनेसे हमारा यहीं मरजाना अच्छाहै, हाया न जाने हमने प-हले जन्ममें कौनसा पाप कर्म कियाथा ॥ १८॥ कि जिससे यह ह मारे धर्मात्मा भाई हमारे आगेही मृतकसे होकर पड़ेहैं ॥ हा भइया छक्ष्मण। हे मनुज श्रेष्ठ ! हे शूर छोगोंमें प्रथम गिननेके योग्य। ॥ १९ ॥

तुम किस कारणसे इमको यहां छोड़ अकेले परलोकको चलेजातेही? हा भइया! हम तुम्हारे लिये ऐसा विलाप कररहेंहैं तथापि तुम किस कारणसे उठकर हमसे नहीं बोलते 🕸 ॥२०॥ अरे श्राता। इस समय उठो, और आँखे खोलकर एक बार अपनें दीन भाईकी ओर निहारो तो॥ शोकसे आरत और प्रमत्त होकर पर्वतोंमें और वनोंमें चूमते २॥२१॥ जब हम शोक करतेथे; हे महाबाहो। तब तुमही हमको समझाते बुझा-तेथे, श्रीरामचंद्रजी शोकके मारे व्याकुलेन्द्रिय होकर जब इस प्रकारसे. विलाप कर रहेथे ॥ २२ ॥ तब सुषेण उनको समझाते बुझातेहुए यह परम वचन बोले हे नरज़ार्दूल! विकलताकी करनेंवाली इस बुद्धिका. त्याग कर दीजिये ॥ २३ ॥ छक्ष्मीके बढ़ानेंवाछे छक्ष्मणजी मृतक नहीं होगयेहैं, ज्ञोक छोड़ दीनिये यह शत्रुके चलाये बाणोंसे पृथ्वीपर मृतकसे होकर पड़ेहें, परन्तु वास्तवमें मृतक नहीं हुएहैं ॥ २४॥ क्यों-कि इनके मुखमें कुछभी विकार प्राप्त नही हुआहै, न इसपर इयामता आईहै, और न प्रभाहीनहीं हुआहै, वरन इनका मुख सुन्दर और प्र-भायुक्त दिखाई देताहै ॥ २५ ॥ इनके हाथोंकी हथेछियें कमछपत्र-की समान लालवर्ण युक्तहैं; नेत्र प्रकाशमानहैं, हे प्रजापालक। मृतक पुरुषका रूप ऐसा नहीं दिखाई देताहै ॥ २६ ॥ हे वीर। शत्रुदमनकारी। विषाद न कीजिये! लक्ष्मणजी अभी जीवितहैं; क्योंकि शीतल अंग किये और पृथ्वीपर सोतेहुए॥ २७॥ छक्ष्मणनीका श्वास सहित हृदय अभी वारंवार कंपायमान होताहै । महाप्राज्ञ सुषेणजी श्रोरामचंद्रजीसे ऐसा कहकर ॥ २८॥ समीपमेंही खड़ेहुए महाकपि हनुमाननीसे यह वचन बोछे कि हे सौम्य। शीघ्र उस महोदय पर्वतको ॥ २९ ॥ कि जिसको पह-छेही वीर जाम्बवाननें तुमको बतायाथा जिसके दक्षिणशिखरपर महौ-ष्धियें उत्पन्नहोतींहैं उसको जायकर छे आओ ॥ ३०॥ विश्वल्य करणी (जिसके सुंघातेही शरीरसे गड़े बाण निकल आतेहैं) सावर्ण्यकरणी [ जिसके सुंघातेही घाव भर आतेहैं ] संजीवकरणी [ इसके सुंघानेसे मू-

<sup>\*</sup> चौ॰-सुत वित नारि भवन परिवारा, होंहिं जाहिं जम वारहिं वारा ॥ अस विचार जिय जागहु ताता, भिल्लाहें न जगत सहोदर आता ॥

तक जी उठताहै] सन्धानकरणी [इसके सुंघनेंसे सब अंगोंमें प्रथमसे अधिक बल होजाताहै] नामक जो चार महीपधियें हैं ॥ ३१ ॥ वीर वत्स-ए लक्ष्मणजीको जीवित करनेके लिये इन औषधियोंको तुम लेआओ जब सुषेणने हनुमानजीसे ऐसा कहा तो हनुमानजो औष्धिपर्वतः पर गये, परन्तु महीषधियोंको न पहँचाननेके कारण इनको बड़ी चिन्ता हुई ॥ ३२ ॥ तब अमितवलशाली अंजनीकुमार इनुमानजीन मनहीं सनमें स्थिर किया कि अनर्थक चिंता करनेका कुछ प्रयोजन नहीं छाओ अभी इस पर्वतक सम्पूर्ण शिखरकोही छिये चळतेहैं॥ ३३॥ ' सुषेणजीने विस प्रकारके रुक्षण बतायेथे उन रुक्षणोंसे तो यही जान पड़ताहै कि इसी शिखरपर बहुत सुखकी देनेत्परि, औषधियाँ हैं ॥ ३१ ॥ यदि हम वहां इन औषधियोंके ठक्षण पूछनेको जांथ और इस समय विशलयकरणीको न छेजांयगे तौ समय वीतजानेसे देशभी होगा और बड़ीभारी विकलताभी आनपड़ेगी ॥ ३५ ॥ महाबईवान हनुमानजीनें इस प्रकारकी चिन्ता करके शीव्रजाय उस पर्वतर्श्वको धारणकर तीन वार कंपायमान किया ॥ ३६ ॥ इस शिखरपर वृक्षाल रहेथे इसको महाबळवान हनुमानजीने उखाङ्खिया, वानरशाहुँ इनुमानजीने दोनों हाथोंसे उठाय इसको तोलिलया ॥ ३७ ॥ जलसेऔ हुए नीछे वाद्छकी समान उस पर्वतके शिखरको ग्रहण करके हनुमानजे आकाशमें कूदगये ॥ ३८ ॥ इसके उपरान्त अत्यन्त वेगसे छंकामें पहुं पर्वतके शिखरको रख और क्षणभरतक विश्राम करके सुषेणसे कहत हुए ॥ ३९ ॥ हे वानरश्रेष्ठ । तुमने जिन सब दवाइयोंको बतायाथा हम उन सबको न पहँचान कर सारे पर्वतके शिखरकोही यहां उठा छाये हैं ॥ ४० ॥ जब पवनकुमार इनुमानजीने ऐसा कहा तब वानरश्रेष्ट सुषेणने उनकी प्रशंसा करके शिखरपरसे औषधिये उखाड़ठीं॥ ४१॥ देवताओंसेभी जो न होसके ऐसा हुनुमानजीका यह विचित्र कर्म देखका समस्त वानरश्रेष्ठगण विस्मित हुए ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त महाद्युति मान वानरोंमें श्रेष्ठ सुषेणजीनें उस औषधिको पीस लक्ष्मणजीकी नारि कामें उसका नज्ञा दिया ॥ ४३ ॥ परवीरघाती शक्तिसे पीड़ित लक्ष्म णजी उस औषधिकी सुगंधिको सुंघकर घावरहित, व्याधिहीन शीप्र

पृथ्वीपरसे उठवैठे ॥ ४४ ॥ लक्ष्मणजीको पृथ्वीपरसे उठताहुआ देखकर समस्त वानरलोग आनंदसहित "धन्यहो, धन्यहो " ऐसा कहकर लक्ष्म-णजीकी बड़ाई करने छगे ॥ ४५ ॥ परवीरघाती श्रीरामचंद्रजीने "आओ, आओ " यह पुकार नेत्रोंमें आँसूभर भली मांति लक्ष्मणजीको अपने हृदयसे लगाया॥ ४६॥ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी सुमित्रासुत लक्ष्मण-जीको इस प्रकार हृदयसे लगायकर बोलेकि हे वीर! हमने भाग्यक बलसेही तुमको मृत्युसे फिर नीवित होते देखा ॥ ९७ ॥ विनयलाभ, सीता, अथवा जीवनधारण यह सब हमारे किसी काममेंभी नहीं आते । कारण कि तुम्हारे मृतक होजानेंपर हमारे प्राणधारण करनेंसे क्या फल होता? ॥ ४८ ॥ महात्मा रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें जब यह वचन कहे, तव रुक्ष्मणजी दुःखित अंतःकरणसे और करुणाकी वाणीसे बोरे ॥४९॥ है सत्यपराक्रम ! पहले वह प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थरहित छोटे दुर्वल पुरु-षकी समान आपको ऐसा कहना उचित नहीं है ॥ ५० ॥ प्रतिज्ञा पाछन करनाही महत्त्वका उक्षण है; सत्यवादी महात्मा छोग कभीभी प्रतिज्ञाको भंग नहीं करतेहैं ॥ ५१ ॥ हे वीर ! हमारे छिये आप इतने उत्साहहीन क्यों होतेहैं। आज आप रावणका संहार करके अपनी प्रतिज्ञाको पालनकी-जिये ॥ ५२ ॥ हम जानतेहैं कि आपके वाणके वशमें होकर किसी शश्चके प्राणोंकी रक्षा नहीं होसकती। जो सिंह तीक्ष्ण दांत निकाल गर्जकर आवै; तब महागज विचारेकाभी क्या प्राणहै जो उससे अपनी रक्षाकर सके॥ ५३॥ जबतक सूर्य भगवान् अपना पूरा कार्य करके अस्ताचलको नचळेजाँय आप तिस्से पहळेही शीव्रतासे इस दुरात्माका वध कर डाळें: ऐसी हमारी इच्छाहै॥ ५८॥

यदिवधमिच्छासरावणस्यसंख्येयदिचकृतांहितवे च्छिसप्रतिज्ञाम् ॥ यदितवराजसुताभिलाषआर्य कुरुचवचोममशीघ्रमद्यवीर ॥ ५५ ॥

हे आर्य ! यदि संग्राममें रावणका नाज्ञ करना और अपनेको सत्य प्रतिज्ञ कहलानेकी आप इच्छा रखतेहो; और जो राजकुमारी जानकी जीके लाभ करनेका आपको अभिलाप हो तो शीव्रतासे हमारे कहनेके अनुसार आप कार्य करें ॥ ५५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ यु॰ भा॰ व्यधिकञ्चततमः सर्गः ॥ १०२ ॥

## त्र्यधिकशततमःसर्गः॥

लक्ष्मणेनतुतद्वाक्यमुक्तंश्चत्वासराघवः॥ संद्धेपरवीरघ्रोधनुरादायवीर्यवान्॥१॥

छक्ष्मणजीके कहें हुए यह समस्त वचन सुन करके परवीरवाती वीर्य वान रघुनद्न श्रीरामचन्द्रजी दिव्य धनुष धारणकर उसपर बाण चढाय॥१॥ सब सैनाके सायनेही रावणके ऊपर बाणोंकी घोरवृष्टि करनेंछगे। इस ओर राक्षसराज रावणभी दूसरे स्थपर सवार होकर राहु जिस प्रकार सूर्यके ऊपर दौड़ताहै वैसेही वह श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर दौड़ा जिस प्रकार मेच जलकी धारासे महापर्वतपर जलकी वर्षा करतेहैं, वैसेही रथपर वैठाह आ रावण वत्रकी समान वाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीको मारनेंछगा ॥ २ ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीनेंभी अतिसावधानीसे प्रदीत अग्निकी समान सुवर्णभूषित बाणोंसे रावणको मर्दित करना प्रारंभ किया ॥ ४ ॥ परन्तु आकाशमें विराजमान हुए देवता गन्धर्व, और किन्नर गण, परस्पर इस प्रकारसे कहनें छगे कि रचुनंदन तौ पृथ्वीपर लड़े होकर संश्राम करते हैं और रावण स्थ-पर वैठकर युद्ध कररहाहै। इस कारण इन दोनों जनोंका युद्ध समान नहीं है ॥ ५॥ देवताओं के ऐसे वचन सुनकर देवताओं में श्रेष्ठ श्रीमान इ-न्द्रजी मातलीको बुलायकर बोले ॥ ६ ॥ हे मातले । शीप्र हमारा रथ पृथ्वीपर छेजाय रणमें विराजमान रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके निकट जाय उनको इस रथपर बैठायकर कहना कि देवराज इन्द्रनें यह रथ भेजाहै, इसपर चढ़कर आप देवताओंका कार्य सिद्ध कीनिये॥ ७ ॥ देवसारिय माति हे देवराज इन्द्रजी करके इस प्रकार कहे जाकर उनको शिर झुकाय कर प्रणाम करके बोला ॥ ८ ॥ कि इम आपकी आज्ञाके अनुसार शीय जायकर श्रीरामचंद्रजीका सारथ्य कार्य करतेहैं, मातिलनें यह कहकर उस **उत्तम रथमें हरे रंगके घोड़े जोते वह रथ सुवर्णसे चित्रित होरहाथा** ै सैकड़ों किंकिणियोंसे यह भूषितथा ॥ ९ ॥ प्रातःकालके सूर्यकी प्रकाशितथा उसके कूबर वैदूर्यमणिक बनेथे अच्छे घोड़े और

सुवर्णके भूषणोंसे भूषितथा, इसमें इवेत रंगके चमरादि धरेथे॥ १०॥ सूर्यकी समान प्रकाशित हरे रंगके वोड़े निसमें जुतरहेथे, सुवर्णके भूषण जिसमें सर्व प्रकारसे लगरहेथे, उसकी व्वजाका वांस सुवर्णका बना हुआथा ऐसा श्रीमान् देवराज इन्द्रजीका श्रेष्ट रथ था॥ ११॥ इस प्रकारसे इन्द्रका सारिथ मातिल देवराज इन्द्रजीकी आज्ञा पाय स्थपर सवार हो स्वर्गसे उतरा और श्रीरामचन्द्रजीके निकट आया॥ १२ ॥ चाडुक हाथमें लिये रथपरही बैठा हुआ हजार नेत्रवाले इन्द्रजीका सारिथ हाथ जोड़कर श्रीरामचंद्रजीसे यह वचन बोला॥ १३॥ हे महासत्वसम्पन्न श्राञ्जदम-नकारी श्रीरायचंद्रजी ! आपकी विजय प्राप्तिके लिये देवराज इन्द्रजीनें यह रथ भेजाहै ॥ १८ ॥ और इन्द्रजीने आपको यह ऐन्द्र धनुः अग्निकी समान कवच सूर्यकी समान बाण और यह विमल तीक्ष्ण शक्ति दीहैं॥ १५॥ है देववीर रघुनाथजी! हमारे सार्थिपनकी चतुरतासे देवराज इन्द्रजी जिस प्रकार दानवाँका दछनकरते हैं, वैसेही आपभी इस रथपर सवार होकर्रं राक्षस रावणका विनाज्ञ कीजिये॥ १६॥ जव मातिलेनें इस प्रकारसे कहा तब श्रीरामचन्द्रजीनें उस रथकी प्रदक्षिणाकी और अपनी कांतिसे सब छोगोंको विराजमान करके उसपर सवार हुए ॥ १७॥ उस समय राक्षस रावण महावीर श्रीरामचंद्रजीका अद्भुत और रोमहर्षणकारी द्वैरथ युद्ध होनें लगा ॥ १८ ॥ परम अस्त्रोंके जाननेवाले श्रीरामचंद्रजीनें गान्धर्वास्रसे सव गान्धर्व वाणोंको और दैवबाणसे सब देवास्रोंको काटडाला ॥१९॥ राक्षसोंके राजा निज्ञाचर रावणने परमक्रोधित होकर महाचोर राक्षसास्त्र चलाया॥२०॥ रावणके धनुषसे छूटे हुए काञ्चनभूषित महाविषधर सर्पका रूप धारण करके श्रीरामचंद्रनीकी देहमे आनकर छगे ॥ २१ ॥ यह बाण अपने प्रदीत मुखसे प्रदीत आग उगलते हुए मुख फैलाये हुए श्रीरामचंद्र-जीके सन्मुख आयकर चिपटनें छगे ॥ २२ ॥ उस कालमें उनका प्रका-ज्ञित महा विषवाछे वासुकी नामकी समान स्पर्शकारी वाणोंसे सब दिशा विदिशा भरगई ॥ २३ ॥ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीने उन पन्नगरूप समस्त वाणोंको आता हुआ देखकर घोर भयका देनेवाला गरुडनामक अस्त छोड़ा ॥ २८ ॥ वह श्रीरामचंद्रजीके धनुषसे छूटाहुआ अमिकी समान प्रभा वाला सुवर्णकी फोंकसे युक्त सर्पशञ्ज वाण सुवर्णके पर लगाये गरुड

रूप हो चारोंओर चूमनेंछगा ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजीके उसकामरूप धारी गरुडजीके रूपवाले वाण रावणके सर्पाकार वाणीकी काटनेंलगे ॥ २६ ॥ अपनें अस्त्रको व्यर्थहुआ देखकर राक्षसोंका राजा रावण क्रोधित श्रीरामचंद्रजीके ऊपर बाणोंकी घोर वर्षा करनेंछगा॥२७॥ सरळ कर्मकारी श्रीरामचंद्रजीको हजार वाणोंसे पीड़ितकर व औरभी बहुतसे बाण मार मातिकिकी ओर दौड़ा ॥ २८ ॥ और इन्द्रकी ध्वना पर एक बाण चलाया, और रावणनें उस सुवर्णमय ध्वनाको रथके निकट गिराकर ॥ २९ ॥ बाणोंके नालसे इन्द्रके वोड़ोंको मारा, तब देवता गन्धर्व, व चारण, दानवोंके सहित विषादित हुए ॥ ३० ॥ पर-मपि सिद्ध छोगभी रावणसे श्रीरामचंद्रजीको पीडित देख व्याकुछ हुए और वानरराज सुग्रीव विभीषणभी अत्यन्त व्यथित हुए ॥ ३१ ॥ उस कालमें रामरूप चंद्रमाको रावणरूप राहुसे असित देखकर चंद्रमाके अति प्रिय रोहिणी नक्षत्र पर ॥ ३२ ॥ बुध यह जायकर झटपट होरहा; जोकि ऐसा होनेपर प्रजापुञ्जोंके अत्यन्त अशुभका देनेवाला होजाताहै धुएके सहित छहरोंसे प्रज्वाछितसा होताहुआ समुद्र ॥ ३३ ॥ क्रोधकर मानों सूर्यके छूनेके कारणही उपरको उछला. सूर्यभगवान रूसे और इयाम वर्णके घेरेमें घिरगये, और उनकी किरणें मन्द होगई ॥ ३४॥ और के-तके युक्त होनेसे उस समय उनमें कबंध दिखाई देनेलगा इक्ष्वाकुवंशि-योंके सदा ग्रुभकारी इन्द्रामिदैवत विक्षत्र ॥ ३५ ॥ विज्ञाखापर झटपट आयकर आकाशमें मंगल बैठगया। उस कालमें दशमुख और वीस भुजा वाला रावण धतुष धारण करके विराजमान होनेलगा ॥ ३६ ॥ उस समय रावण अहरूय मैनाक पर्वतकी समान जानपड़नेंछगा । पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रजी राक्षस रावण करके॥३७॥ दूर किये जाकर संग्राममें वाणांसे अपनेको नहीं छुटायसके व कोषके गारे भेंहिं चढ़ाय कुछ एक छाछ २ नेत्र करते हुए ॥ ३८॥ कि मानों निज्ञाचरगण उस भुकुटिके टेढ़े होनेसे भरम होने लुगे, उस समय बुद्धिमान रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीका वह कोघ पूर्ण वदन देखकर पृथ्वी कंपायमान होनेलगी और सब प्राणियोंको त्रास उपजा ॥ ३९ ॥ वृक्ष चलायमान हुए सिंह व शार्टूलयुक्त पर्वत वारवार कांपने छगे और निद्योंका पात समुद्र अत्यन्त खळवळायगया ॥ १०॥

गमें बड़ा कठोर शब्द करनेंख्गे और उत्पातकी करनेंबाछी बादछोंकी घटा दारुण शन्द करती हुई संपूर्ण आकाशमण्डलमें यूमनेलगीं ॥ ४१ ॥ अधिक क्या कहें; उस कालमें क्रोधित श्रीरामचंद्रजीको और इन समस्त कठोर उपद्रवोंको देखकर सब प्राणियोंको त्रास हुआ और रावण-भी भयभीत हुआ, विमानोंमे बैठेहुए देवता गन्धर्व, उरग, ऋषि, दानव, दैत्यगण, व यहआदि नक्षत्रगण ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ उस महाप्रस्यकी समान युद्धको देखनें छगे । वह दोनों वीर अनेक प्रकारके भयंकर रूपे अस शस्त्र चलाय परस्पर युद्ध करतेथे ॥ ४४ ॥ उस महासंग्रामके देखने वाले देवता और असुर लोगोंके वीचमें राम रावणका जय पराजय विष-यक संदेह उपस्थित होनेपर असुर छोग हुई सहित वारवार "रावणकी जयहो" और देवता लोग वार्रवार " श्रीरामचंद्रजीकी जयहो" इस प्रका-रसे कड्नेंडगे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ इसी समयमें महावीर रावणनें श्रीरांम-चंद्रजीके ऊपर अत्यन्त कोपकर उनके विनाश करनेंकी इच्छोंसे एक प्रचंड ज्ञूल ग्रहण किया ॥ ४७ ॥ यह ज्ञूले वज्रकी समान सारवान् महाज्ञाह्य करताहुआ; सर्वे ज्ञाञ्जदमनकारी पर्वतके शिखरकी समान कि जिसके देखनेंहीसे डरलगे ॥ ४८ ॥ घुएसहित दीते प्रख्यकी अग्निके समान कालकरकेभी बड़े दुःससे सहनेके योग्य अतिभूयोनक अत्यन्त तीक्ष्ण और अन्यर्थ ॥ ४९ ॥ सर्व प्राणियोंको त्रांस देनेवाला, सबका विदारण और भेदन करनेवाला इस प्रकारका शुल रोपसे जलते हुए रावणने यहण किया ॥ ५० ॥ यह शुरू परम कोधित होकर वीर्य-वान रावणने ग्रहण किया, रणके वीचमें असंख्य शूर राक्षसोंसे घेरे जाकर ॥ ५१ ॥ बड़े भारी इारीरवाले रावणने उस झूलको उठाय बड़ा भारी नाद किया । क्रोधके मारे ठाउँ र नेबंकर इसर्ने अपनी सेनाको इर्षित कराया॥ ५२ ॥ रावणके उस चीर सिंहनाद्से पृथ्वी अतंरिक्ष, दिशा, विदिशा सबही कंपायमान होनेलगी ॥ ५३॥ अतिकाय दुरात्मा रावणके सिंहनादसे सब प्राणियोंको बास उपना, और समुद्र खळवंटा गया॥ ५८ ॥ महावीर्यवान् रावण उस शूलको शहण करके महाशब्दसे सिंहनाइकर श्रीरामचंद्रजीसे कठोर वचन कहने छगा ॥ ५५ ॥ हे राम! इस कोधमें भरकर यह शूछ बहुण करके तुम्हारे ऊपर चलातेहैं यह शूछ

आताके सहित तुम्हारे प्राणोंको इरण करेगा॥ ५६ ॥ समरमें अपनी वड़ाई चाहनेवाले राम! संश्राममें जितनें शूर राक्षस मारे गये हैं आज तुम्हारा विनाश करके हम उन सबका बदला लेंगे॥ ५७॥ इसलिये क्षण भरतक टिकेरहो छो हम यह शूछ चलातेहैं, यह कहकर राक्षसोंके राजा रावणनें वह सूछ चळाया ॥ ५८ ॥ दामिनीकी श्रेणीकी समान चमकता हुआ वह आठ पंटे लगाहुआ भयंकर ज़ूल रावणके हाथसे छूटकर महाशब्द करता आकाशमें प्रकाशितही शोभायमान होनें लगा ॥ ५९ ॥ महावीरवान रघुनंदन श्रीरामचद्रजीने उस योरदर्शन प्रज्वित शूलको देख धनुष झुकाय असंख्य बाण चलाये॥ ६०॥ जिस प्रकार इन्द्रजी जल वर्षायकर उठीहुई प्रलयकी अग्निको बुझाते हैं, वैसेही श्रीरामचंद्र-जीनें वाणोंसे उस झूळको रोकनेका अभिळाप किया॥ ६९ ॥ परन्तु अग्नि जिस प्रकार पतंगोंको भस्मकर देतेहैं वैसेही रावणके छोड़ेहुए उस शूलनेंभी श्रीरामचंद्रजीके धनुषसे छूटे उन सब बाणोंको डाला ॥ ६२ ॥ जब श्रीरामचंद्रजीने देखािक हमारे चलाये आकाशमें गये हुए बाण उस अद्भुत शुलसे टकरायकर चूर्णहो भस्म होगये तव श्री-रामचंद्रजीनें अत्यन्तही कोप किया ॥६३॥ और इन्द्रजोकी दी हुई शक्ति कि जिसको मातिल लायाया, उसको महा क्रोधितहो रघुनंदन श्रीराम-चंद्रजीनें ग्रहण किया ॥६४॥ग्रुगान्तकालोन उल्काकी समान प्रभासहित चंटेके शब्दसे युक्त वह शक्ति बलवान श्रीराभचंद्रजी करके तोली जायकर आकारा मंडलको प्रकाशित करतीहुई॥ ६५॥ इसके उपरान्त श्रीराम-चंद्रजीकी चलाईहुई वह जाकि राक्षसोंमें इन्द्र रावणके ज्ञूल पर गिरी, और वह महाशुलभी उस शक्तिके लगनेंसे तेजहीन होकर पृथ्वीपर गिरप-ड़ा ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजीनें सीधे चलनेंवाले और वत्रकी समान तीक्ष्ण वाणोंसे रावणके रथके घोड़ोंका संहार किया॥ ६७॥ इसके पीछे फिर महाराज रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें बहुतसे तीखे वाण रावणकी छातीमें मारे और तीन बाण अतिजोरसे उसके माथेमें मारे ॥ ६८ ॥ राक्षसश्रेष्टोंके मध्यमें विराजमान राक्षसराज रावण जब वाणोंसे विद्ध हुना तव उसके सब अंगोंसे रुधिर निकलने लगा उस कालमें वह फूले हुए अज्ञोक वृक्षकी समान ज्ञोभायमान होने लगा ॥ ६९ ॥

सरामवाणैरतिविद्धगात्रोनिशाचरेंद्रःक्षत जार्द्भगात्रः ॥ जगामखेदंचसमाजमध्ये कोधंचचक्रेसुभृशंतदानीम् ॥ ७० ॥

इस प्रकारसे जब संग्रामके मध्य राक्षसराजके सब गात्रोंमें रामचंद्रजीके वाण बहुतही छगे; तब वह रुधिरमें डूबकर अतिशय खिन्न होगया परन्तु एक क्षणभर में ही अत्यन्त कोधनें आकर उसके चित्तपर चढ़ाईकी॥७०॥ इ०श्रीम०वा०आ०यु०भा०त्र्यधिकशततमःसर्गः॥ १०३॥

चतुरिधकशततमःसर्गः॥ सतुतेनतदाक्राधात्काकृत्स्थेनार्दितोभृशम्॥ रावणःसमरश्चाचीमहाक्रोधसुपागमत्॥१॥

इसके उपरान्त राक्षसराज रावण श्रीरामचंद्रजीके वाणोंसे व्याकुछ और अत्यन्त पीड़ित होकर अत्यन्त क्रोध करताहुआ ॥ १ ॥ इसकी दोनों आंखें कोधके मारे छाछ २ होगई; वह वीर्यवान् रावण धनुष उठाय महा समरमें श्रीरामचंद्रजीके सन्युख दौड़ा ॥ २ ॥ और मेच जिस प्रकार आकाञ्चासे जलधारा वर्षायकर तालाबोंको भरदेतेहैं वैसेही वह सहस्र २ बाणरूप धारासे श्रीरामचंद्रजीको परिपूर्ण करताहुआ ॥ ३ ॥ परन्तु मह पर्वतकी समान कांपनेके अयोग्य वीर्यवान् श्रीरामचंद्रजी रणमें रावणके धनुषसे छूटेहुए उन वाणोंसे पूरित होकर कंपायमान नहीं हुए॥ ४ ॥ अधिक करके वीर्यवान् रामचंद्रजीनें संग्राममें टिककर वाणोंके समूहसे उनमेंसे वहुत वाणोंको निवारण कर दिया और शेष वाणोंको सूर्यकी किरण समझकर ग्रहण कर छिया॥ ५॥ तत्र छघुहस्तवाछे निज्ञाचरने महाक्रोधकर महावीर्यवान् श्रीरामचंद्रजीके हृदयमें वह हजार बाण मारे ॥ ६ ॥ इन बाणोंके प्रहारसे छक्ष्मणजीके बड़े भाईका शरीर रक्तसे छा**छ होगया निससे ज्ञात होनें**छगा कि मानों फूलाहुआ टेसू खड़ाहै॥७॥ महा तेजस्वी काकुत्स्थकुलितलक श्रीरामचंद्रजीने वाणके प्रहारसे कोधित होकर प्रख्यकालके सूर्यकी समान तेजयुक्त वाण ग्रहण किये॥ ८॥ इस प्रकारसे वह वीरयुगल राम रावण कोधमें भरकर परस्पर एक दूसरेके छपर इस प्रकारकी बाणवृष्टि करनेंछगे कि उन बाणोंसे उत्पन्न

हुए अंधकारसें परस्पर कोईभी किसीको नहीं देखसका॥ ९ ॥ इसके उपरान्त दशरथकुमार वीर श्रीरामचंद्रजी कोधितहो हँसकर कठोर वचन रावणसे कहनेंछगे ॥ १० ॥ हे राक्षसोंमें नीच ! तुम जनस्थानसे हमारे विनाजाने वज्ञमें पड़ीहुई हमारी भार्याको हरण करके छ आये हो इसकारण तुमको वीर्यवान् नहीं कह सकते ॥११॥ हम दोनों भाइयोंमेसे कोईभी कुटीमें नहींथे; वस फिर जानकी उस महावनमें अकेटी दीन भावसे टिकरहीथीं तुम उनको वैसी अवस्थामें बळपूर्वक हरण करके अपनेको ग्रूर समझते हो ॥ १२ ॥ अरे ग्रूरा नाथविहीन स्त्रियोंके उपर परदाराहरणरूप कायरपुरुषोंका कार्य करके तुम अपनेको ग्रूर समझते हो ॥ १३ ॥ हे मर्यादारहित निर्ठज दुश्चरित्र! तुम गर्वके मारे अपनी मृत्युको छायकरभी अपनेको शूर कहकर मानतेहो ॥ १८ ॥ आहा। तुमने ज्ञूर प्रवल बलजाली और कुबेरके छोटे श्राता होकरभी जो बड़ाईके योग्य वर्ड़ाभारी कार्य किया है इस कार्यके करनेंसे तुम्हारा यश बहुतही बढ़ेगा [ यह निन्दाके वाक्य हैं ]॥ १५ तुमने गर्वके वशमें पड़कर जो निन्दित और अहित कार्य कियाहै अब उसका बड़ाभारी फल तुमको मिळेगा ॥ १६॥ रे खोटी मतिवाले! तुम चोर्की समान सीताको हरण करके जो अपनेको शूर समझते हो उस्से क्या तुमको लाज नहीं आती है?॥ १७॥ जिस समय हम कुटीमेंथे उस समय जो तुम बलपूर्वक सीताको हरण करते तौ उसी बड़ी तुम हमारे बाणोंसे मृतक होकर अपने श्राता खरको देखते ॥ १८ ॥ रे दुमेते । तू मेरे नेत्रके सामने आयाहै यह बहोत सुभाग्यकी बातहै, आज में तुझकू त्रिक्ण बाणोंसे यमराजके वरमें भेजदूंगा ॥ १९ ॥ आज मेरे वाणोंसे वींघाडुआ यह दीप्तिमान् कुंडलवाला तेरा मस्तक इस रणके घूलिमें गिर जायगा, और उसको मांस खानेवाले जीव खेंचेंगे ॥ २०॥ आज हम वाणोंके फलकोंसे तुम्हारे हृदयमें जो छेद करेंगे और तुम पृथ्वी-पर गिर जाओंगे, तब प्यासे गिद्धगण तुम्हारे हृदय में बैठकर उसी छेद्से निकलाहुआ रुधिर पान करेंगे ॥ २१ ॥ जिस प्रकार ग रुडजी सर्पोको खेंचतेह वैसेही आज तुम जब हमारे वाणोंसे घायलही व मृतकहो गिरजाओंगे तव पक्षीगण दुम्हारी आंतोंको खेंचते कि

रेंगे ॥ २२ ॥ शत्रु दमनकारी वीर श्रीरामचंद्रजी समीप खड़े हुए रा-क्षसोंके स्वामी रावणसे यह वचन कह बाणोंकी वर्षा उसके ऊपर करनें-छगे॥ २३ ॥ जब श्रीरामचंद्रजीनें रणमें शबुके वध करनेंका अभिलाष किया, तब उनका वीर्यं, वरु, हर्षं, अस्त्र वरु दूना होगया ॥ २८ ॥ यद्यपि महातेजस्वी श्रीरामचंद्रजी सर्वज्ञथे तथापि सर्व अस्त्रोंके अधिष्ठाता देव-ता लोग उनके निकट आये और वह आनंदके मारे औरभी आते शीन-तासे बाण छोड़नेंछगे ॥ २५ ॥ तब राक्षसोंके मारनेंबाछे रघुनाथजी अ-पने यह शुभ उक्षण देखकर फिर रावणको बाणोंसे पीड़ित करने छगे ॥ २६ ॥ तव वानरलोगोंक छोड़ेहुए पत्थर और श्रीरामचंद्रजीके बाणोंसे वध्यमान होकर रावणका हृदय मानों घूमनेंछगा ॥ २७ ॥ पर-न्तु इस प्रकारको मूर्छित अवस्थापर जबिक रावण बाण चलाने और धुनुष खेंचनेंमेभी असमर्थ हुआ, उस समय श्रीरामचंद्रजीनें उसके वधके छिये किसी प्रकार वीर्य प्रकाशितनहींकिया ॥ २८ ॥ परन्तु तौभी उसकी मुछाँसे पहले जो इन्होंने विविध भांतिके अस्न शस्त्र छोड़ेथे उ-स्सेही राक्षसराजका प्राण जानेपर होगया; और रावणकी अन्तिम दशा आयगई॥२९॥तव उसके रथका चलानेंवाला सार्थि उसकी ऐसी अवस्था देखकर सावधानचित्तहो धीरे २ संयामसे उसका रथ अछग छेगया॥३०॥

रथंचतस्याथजवेनसारिथनिंवार्यभीमंजल दस्वनंतदा ॥ जगामभीत्यासमरान्मही पतिनिरस्तवीर्यपतितंसमीक्ष्य॥३१॥

राक्षस पातिको वीर्यहीन और गिरा हुआ देखकर सारिथ भयके मारे, उस वादलकी समान शब्द करनेवाले रथको छिपायकर संग्रामभूमिसे अलग लेगया ॥ ३१ ॥ इत्यार्षे श्रीम॰ वा॰ आ॰ यु॰ भा॰ चतुर धिकशत्ततमः सर्गः ॥ १०८ ॥

पञ्चाधिकशततमः सर्गः ॥ सतुमोहात्सुसंकुद्धःकृतांतबलचोदितः ॥ क्रोधसंरक्तनयनोरावणःसृतमब्रवीत्॥१॥ काल्से प्रेरित रावण एक सुहुर्तभरमें मूर्छासे जाग क्रोधसे लाल २ नेत्र कर सार्थिसे बोला ॥ १ ॥ इमको वीर्यहीन, अस्त्र चलानेंमें अस-मर्थ, पौरुषविवर्जित, अल्पचित्त डरपोक, सत्वहीनके तुल्य तेजसे र हित ॥ २ ॥ राक्षसीमायाने क्या हमको छोड़ दिया। क्या हम अस्र विद्याको नहीं जानते। रे खोटी बुद्धि वाले। तू क्या अवभी बुद्धिसे हमको साररहित समझकर इच्छानुसार हमारा निरादर करताहै और अपनी इच्छानुसार चेष्टा करताहै।॥ ३॥ हमारा अभिप्राय न जानकरही नि राद्र करके तू किसकारणसे हमारा रथ शबुके सामने रणभूमिके म-ध्यसे अलग ले आया। ॥ २ ॥ रेअनार्य। सब लोक हमको जो शूर क-हुआ वह यहा, वीर्य विक्रम, और श्रूरपनेका विश्वास तूने नष्ट कर दिया ॥ ५ ॥ प्रख्यात वीर्यवाला और विक्रमानुरागी शञ्च मेरे सामने खडा रहकर युद्ध करताथा और वहा मैंभी उसके साथ युद्ध करनेंमें छुन्ध होगयाथा. रे नीच। तूनें मुझकूं शत्रुके सामने कायरपुरुष किया है ॥ ६ ॥ रेखोटीमतवाले। जब कि तू भूलकरभी संग्रामसे ले आयाहै और अब वहां नहीं छे जाता, तब हमारा यह अनुमान असत्य नहीं जान पड़ता कि तूने शृञ्जसे उत्कोच[रिशवत-यूस] ग्रहणकर ऐसा कार्य कियाहै ॥ ७ ॥ कारण कि तैंने शत्रुकी समान जो कार्य कियाहै ऐसा-कार्य हितकी अभिलाषा किये सुद्धद लोग कभी नहीं कर सकतेहैं॥८॥ जो कुछभी हो तू बहुत कालतक हम करके पालागयाहै इसलिये जो हमारे उपकार तुझको स्मरणहों तो जबतक हमारा शबु यहांपर पहुंचे उस्से पहलेही तुम हमारा रथ संत्रामभूमिमें उसके सामने शीव छोटाय कर ले चलो ॥ ९ ॥ इस प्रकारके कठोर वचन जब दुर्मित रावणने कहें, तब ग्रुभ बुद्धिवाला सारथि रावणसे यह हितकारी विनययुक्त वचन बोला॥ १०॥ न में डराहुआहूं, नमूढहूं, नमतवालाहूं, न स्नेहको भूलाहूं, न इम आपके कियेद्वुए सत्कारको भूलेहैं, न शबुके कहनेंसे हमने यह कार्य कियाहै ॥ १९ ॥ रणभूमिस रथका अलग करना अकर्तन्य होने परभी हमनें आपके यशकी रक्षा करनेंके लिये हित साधन करनेंकी वासनासे स्नेह युक्त हृदय द्वारा हित समझकरही यह अप्रिय कार्य किया है॥ १२॥ हे महाराज! हम सदा आपका प्रिय और हितकारी कार्य

किया करते हैं इस कारण अब इसके अर्थ ओछे आज्ञयवाले अश्रेष्ठ पुरु-षकीसमान आपका हमारे ऊपर दोप लगाना कर्तव्य नहींहै॥ १३॥ निसप्रकार चंद्रमाके उदयसे बड़ी हुई समुद्रकी जलराशि नदीके वेगको छौटा देतीहै, वैसेही हमनें आपके रथको जो संग्रामसे छौटायाहै इसका कारण आप अवण करें ॥ १८ ॥ जब हमनें देखािक आप युद्धमें घोर परिश्रम करके थक गयेहैं और उससमय आपकी शक्ति श्रञ्जकी शिक्तसे निस्तेजभी होरहींहै ॥ १५ ॥ इसके अतिरिक्त घोड़ेभी बहुत देरतक रथमें जुते २ बहुत थकगये और उनकी देह पसीनेमें डूब गईथी और उस समय वह अश्व ऐसे व्याकुलथे जैसे अकालकी वर्षामें भीगनेसे गायें व्या-कुल होतीहैं॥ १६॥ जितनेभर दुर्निमित्त वहां होरहेथे उनको देखकर जान पड़ाकि यह समस्त मानो हमारे अमंगळके छियेही होरहेहैं ॥ १७ ॥ हे राक्षसराज। सारथिको अनेक वातोंपर दृष्टि रखनेंका प्रयोजनहै, देश कालका जानना, ग्रुभ अग्रुभ लक्षण, संकेत, दीनता, हर्ष, खेद, और रथीका वलावल जानते रहना सार्थिका कर्तव्य कर्महै ॥ १८॥ पृथ्वीके ऊंचे नीचे स्थानोंको देखना, सम, विषम, ऊंचे, खाली, आदि स्थानोंको भो जानेरहना, युद्धका समय जानना, शत्रुके छिद्रोंको देखते रहना ॥१९॥ और किस समय शत्रुके सन्मुखको रथले जाना चाहिये, और किस समय छीटायकर भगाना चाहिये, और कर शत्रुके सामने ठहरना उचितहै, और कवतक राष्ट्रके पीछे खड़ा रहना उचितहै,यह सब बातें रथके हांकने वालेको जाननी योग्यहैं ॥ २० ॥ हमनें आपको विश्राम देनेंके लिये और रथमें जुते हुए घोडोंका दारुण श्रम दूर करनेके लियेही यह हितकारी कार्य कियाहै ॥ २१ ॥ हे स्वामी । हे वीर! मैं अपनी इच्छासे रणभूमिमेंसे रथको नहीं छाया, स्वामीके स्नेहके वज्ञ होकरही मैंनें यह कार्य किया है ॥ २२ ॥ हे वीर ! श्रञ्जदमनकारी ! इस समय आप जो कुछ आज्ञा देंगे वह सबही कार्य करके मैं आपका ऋण चुकादेऊंगा॥ २३॥ सारथिके इस प्रकार वचन कहनेंपर रावण अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ और उसकी बहु-तसी बड़ाई करके युद्धकी वासनासे बोला ॥ २८ ॥ हे स्त! शीव रामचंद्रके सामनेको रथ चलाओ, आज रावण संग्राममें शृञ्जोंका विना विनाश किये नहीं छौटेगा ॥ २५ ॥ राक्षस रावणनें हर्षित अन्तःकरणसे

यह वचन कह सारथीको एक ग्रुभजनक उत्तम भुजामें पहरानेका गहना दिया, और सारथिनेंभी रावणके वचनानुसार रथ छोटाया॥ २६॥

> ततोद्वतंरावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामासह यान्ससारथिः ॥ सराक्षसेंद्रस्यततोमहारथः क्षणेनरामस्यरणाय्रतोभवत् ॥ २७ ॥

इसके उपरान्त राक्षसोंके स्वामी रावणका वह महारथ सारथि रावणके वचनसे शीत्रताकर घोड़ोंको चलाताहुआ क्षणभरमें संग्रामके वीचमें खड़े हुए श्रीरामचंद्रजीके सन्मुख आय गया ॥ २७॥ इ० श्रीम० वा० आ० भा० यु० पंचाधिक शततमः सर्गः ॥ १०५॥

षडिधकशततमः सर्गः॥

ततोयुद्धपरिश्रांतंसमरेचितयास्थितम् ॥ राव णंचाय्रतोदृङ्घायुद्धायसमुपस्थितम् ॥ १ ॥

तव रघुनाथजीको समरमें थकाहुआ और चिन्ता युक्त व रावणको युद्ध करनेंक छिये सन्मुख खड़ा हुआ देख ॥ १ ॥ देवता छोगोंके सहित युद्ध देखनेंक छिये आयेहुए ऋषियोंमें श्रेष्ठ भगवाच् अगस्त्यजी श्रीरामचन्द्रजीके समीप आयकर कहनें छगे ॥ २ ॥ हे वत्स महावीर रामचन्द्रा जिस्से तुम इन शाउछोगोंको हरानेंमें समर्थ होओ हम वैसाही एक सनातन अति गोपनीय स्तोत्र कहतेहैं श्रवण करो ॥ ३ ॥ हे रामचन्द्र ! तुम, सर्व शाउओंका विनाश करनेंवाछा अक्षय और परममंगछकारी "आदित्य हृदय"नामक स्तोत्रका पाठकरो, तौ निश्चयही जय प्राप्तकरसकोगे ॥१॥ हेवत्स ! जो सब मंगछोंके निदान हैं, पापपुञ्जके क्षयकारी चिन्ता और शोकके नाश करनेंवाछे और परमायुके बढ़ानेंवाछे हैं ॥ ५ ॥ तुम उन्ही देवता व असुर छोगोंके नमस्कार करनें योग्य उद्य होतेहुए मरी चिमाछी भास्तर और भुवनेश्वर आदिनामोंसे प्रसिद्ध सूर्य भगवानकी पूजा करो ॥ ६ ॥ यह सर्वदेवमय तेजस्वी दिवाकर ज्ञानरिमयोंते (ज्ञानकी किरणोंसे ) सब छोकोंको प्रकाशित किया करते, और समस्त किरणोंहीसे देवता व असुरगणोंकी रक्षा किया करते, और समस्त किरणोंहीसे देवता व असुरगणोंकी रक्षा किया करते हैं ॥ ७ ॥

यह दृश्यमान देव दिवाकर, अतुल ऐश्वर्य और समस्त विद्याओंकी सृष्टि करनेके लियेही योगके द्वारा दर्शनीय ब्रह्मरूप, अपने रचेहुए सब पदार्थीका पालन करनेके लियेही विष्णुरूप, और उनका विनाज्ञ करनेके लियेही शिवरूप धारण करनेंके कारण ब्रह्मा, विष्णु, और महेश्वरके नामसे पुकारे जातेंहैं । सब इन्द्रियोंको स्कन्दित अर्थात् सुलाय देते हैं इसी कारणसे स्कन्द, अपनी शाकिसे सबको उपादान स्वह्रप और कारण वस्तुमात्रके अधीश्वर होनेंसे प्रजापति, सुवर्णमय सुमेरके शिलर-पर अमण और वजादि अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं इसल्यि महेन्द्र ! सबके अन्तरकी धन अर्थात्चित्त शक्ति देतेहैं; इस कारणसे धनद,अपरोक्ष बुद्धिकी वृत्तिको कार्य विशेषसे कलित अर्थात् चलाते हैं,इसी लिये काल सबके अंतर्यामी होनेसें यम, अमृत छोड़ते हैं इस कारण चंद्रमा,जल राशिको क्षय और वृद्धि करते हैं इस्से वरुण ॥८॥ सब प्रकारके बीज प्रदान करतेहैं इसीसे वीजके देनेवाछे पितृगण,सब धनोंकी खानिहैं इसी कारणसे वसुगण प्रधान हो नेंके कारण योगी लोग सदा साधना किया करते हैं, इस लिये साध्यगण सब रोगोंको ज्ञान्ति करनेंवाले हैं, इसी कारणसे अद्दिनी कुमार; सब जीवोंके प्राण स्वरूप होनेंके कारण मरुद्गण, सर्वज्ञ होंनेसे मनु निरन्तर गमन करते रहते हैं इस्से वायु अपनी महिमामें आपही प्रतिष्ठित रहकर अपनी प्रभाको वहन करते हैं इसी कारणसे विद्व, सब जीवात्मा इनसेही जन्म यहण करते हैं; इस कारण प्रजा प्राणयात्राके प्रवर्त्तक होनेंसे प्राण; ऋतु अर्थात् ज्ञान और वसन्तादि सब ऋतुओंके उपादान होनेंसे ऋतु कर्ता और सब लोगोंको प्रकाशित करते हैं इसीलिये प्रभाकर कह-लाये जाते हैं, इसलिये उनको नमस्कार करना कर्तव्यहै॥ ९॥ हे देव! तुम सब विषयोंको दान करके भोगते हो, इस्से आदित्य; अंत:-क्रणकी उपाधिसे चिदात्मवर्गको और अपनी किरणोसे उठे हुए मेवा-दिद्वारा अत्रादिकी मृष्टि करतेही इसी कारणसे सविता, सबको कार्यमें नियुक्त करतेहो, इसी अर्थ सूर्य, महाकाज्ञ और सर्वोके हृदयहूपी आका-शमें विचरण करतेही इस कारणसे खग समस्त जीवोंको पाछन करतेही इस्से पूषाः सर्वेव्यापिनी छक्ष्मोजी विष्णुजीकी समान तुम्हारा आश्रय किये द्वए हैं; इस निमित्त गभस्तिमान; तुम्हारा वर्ण सुवर्णकी समान है

इसिंछिये सुवर्ण सहश सब छोकोंको प्रकाशित करतेही इसिंछियेभानुः हिरण्य अर्थात् सुवर्ण, और उसका उपजानेवाला पाराही तुम्हारा रेत अर्थात् अण्डोपादक है इसी कारणसे हिरण्यरेता, और सब वस्त ओंको प्रकाशित करतेहो इसीसे तुम्हारा नाम दिवाकर हुआहै तुमको नमस्कारहै; ॥ १० ॥ तुम सब दिशाओंमें व्यापरहे हो और तुम्हारे घोड़ोंका रंग हरा है, इसी कारणसें हरिदश्व, तुम्हारे ज्ञानकी सीमा नहीं किरणेंभी हजार प्रकारकी हैं; इस निमित्त सहस्राचि; तुमही दोनो नेत्र, दोनों कान नाकके दोनोंस्वर और मन इन प्राणात्मक सात इन्द्रियोंको विषयदेशमें लगा देतेहो इसी निमित्त सप्तसप्तीः किरणोंकी खानि होनेसे मरीचिनामः अज्ञानरूप अन्धकारका नाज्ञ करतेहो इसलिये तिमिरो-न्मथ, अपवर्गादि रूप परमानंद तुमसेही होते हैं इसलिये शम्भुः भक्त वृन्दोंकी उत्पत्ति और विनाशरूप अनर्थ जनित दुःखका नाश करतेही इसलिये त्वष्टा, प्रलय होनेंके पीछे मृत अण्ड अर्थात् ब्रह्माण्डको फिर जिल्लातेही इसल्लिये मार्त्तण्डकः और विश्वमें व्यापकर विराजमान हो रहेहो इस कारणसे तुम्हारा अंग्रुमान नामहै; तुमको नमस्कारहै ॥ ११ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्र स्वरूप होकर समस्त जगत्की उत्पत्ति स्थिती, और प्रख्य करतेहो, इसीलिये हिरण्यगर्भ तीन तापके सतायेहुओंको विश्रामके स्थान होनेंके कारण शिशिर, स्वभावसेही सर्वेश्वर होनेंके कारण अहस्करः ब्रह्मादिककोभी वेदविषयक उपदेश देतेही इससे रवि, कालाग्नि रुद्र तुमसेही उत्पन्न हुए हैं इस लिये अग्निगर्भ, अविना शिनी ब्रह्मविद्यासे तुम प्राप्त होतेहो; और देवमाता अदितिके गर्भसे तुमनें जन्म छियाथा इसिछिये अदितिपुत्र, परमानंद और गगन इन दोनोंके आत्मा स्वरूपहो इसिंखये शंख, और शिशिर अर्थात जाड़े और हिमको दूर करतेहो इसल्यि तुमने शिशिर नाशन नाम धारण कियाहै तुमको नमस्कार है ॥ १२॥ तुमने अकाशकी सृष्टिकी है इसलिये व्योमनाथ अंधकारका नाज्ञ करतेही इसिल्ये तमीभेदी; ऋक्, यजु, और साम इन तीन वेदोंके और इनके शिरोभाग समस्त उपनिषदोंके एक मात्र प्रतिपाद्य इसिलये ऋग्यजुः सामपारग, बादलके जल वर्षानेकी समान भक्तीकी बराबर कर्मोंका फल देतेहो इस कारण चनवृष्टि, चैतन्य दानसे सात्विक

गणोंका उपकार करते और जलके उपजानेंसे अपांमित्र, और दुर्गम ब्रह्म-नाड़ी मार्गमें वानरकी नांई शीवतास श्रमण करतेही इसिछये विनध्यवी थिप्रुवङ्गम तुम्हारा नामहै; सो आपको नमस्कार है ॥ १३॥ तुमने सव प्रकारसे जगत्के निर्माण करनेंका संकल्प कियाथा, इसल्ये आतापी, मंडल अर्थात् कौरतुभादि मणि धारण करतेहौ। इसलिये मंडली; सब भां-तिसे मृत्युके सम्पादक होनेंके कारण मृत्युः, पिङ्गलनाड़ीके लौटानेंसे कर्म मार्गप्रवर्तक, और पीतवर्ण, इसिछिये पिङ्गछ; सवकाही संहार करतेही इसलिये सर्वतापन सर्वज्ञ, और कायके कर्ता होनेसेकवि विइवरूप होनेंसे विश्व, तुम्हारा स्वरूप वड़ाहै इसिछये महातेजमान पाछन करनेंसे सबको अनुरागी करतेहो इस लिये कार्यवर्गके उत्पत्ति हेतुहो, इसीलिये सर्व भवोद्धव नाम धारण कियाँहै; सो आपको नमस्कारहै॥१४॥ तुम अन्तर्यामी रूपसे नक्षत्र यह तारा युक्त इस विश्वको सब भांतिसे पाछन करतेहो इसिछिये विरुवभावन, तुम अन्नादि समस्त तेज पदार्थके स्फूर्ति साधक चिन्मय तेजस्वरूपहो, इसी निमित्त तेजस्तेजस्वी, और तुम्हारा स्वरूप वारह प्रकारकाहै इसल्यि तुम्हारा द्वादशात्मा नामहै तुमको नमस्कारहै ॥ १५ ॥ तुम पूर्वागिरि और पश्चिमगिरि नक्षत्रगणोंके पति गणपति और दिनके पतिहों सो तुसको नमस्कारहै॥ ३६ ॥ तुम ब्रह्म छोकतक सब छोकोंको जयके देनेवाछेहो और जयनामक ब्रह्मद्वारपाछ तुम्हारी मूर्तिहै; इसोलिये जय; ब्रह्मलोकादि जयसे लाभ किये मंग-छात्मक और जयभद्राख्य द्वितीय ब्रह्मद्रारपालभी तुम्हारीही मूर्तिहै इ-सिंखे जयभद्र, तुमनें पहले कल्पमें जब राममूर्ति धारण कीथी त-व वानरश्रेष्ठ हरुमान तुम्हारेही अश्व अर्थात् वाहन हुएथे इसीसे हर्या-इव, सहस्र २ जीव तुम्हारे अंशहें इस छिये सहस्रांश, और प्रधान होनेके कारण आदित्य नाम तुमने धारण किया, इसल्चिये तुमको नमस्का-रहै ॥१७॥ तुम वलवान इन्द्रियोंको जीतलेतेहो इसीलिये उम, पाणियोंको विविध भांतिकी चेष्टा करनेंमें छगादेतेही इसलिये वीर! प्राणसें प्रतिपाद्यही इसीलिये सारंग, कमछ दल और हृदय कमल इन दोनोंको खिलातेहो इसिलिये पद्मप्रवोध और सब कार्योंमें समर्थ व अतिक्रोधी होनेंके

कारण तुमनें प्रचंड नाम धारण कियाँहै; तुमकी वारंवार नमस्कार-है ॥ १८ ॥ तुम, सृष्टि स्थिति और संहार करनेवाले ब्रह्मा नारायण और रुद्रको अपने २ कार्यमें छगातेहो इसिछिये ब्रह्मेशानाच्युतेशः सुर त्रहा ज्ञानके मार्गहो इसलिये आदित्यवर्चा, सचेतन, और अचेतन स-बको प्रकाशित करतेहो; इसलिये भारवान्, सबका नाज्ञ करते-हो इसल्यि सर्वभक्ष, और अज्ञान संहार समर्थ ज्ञानस्वरूपहो इसिंठिये तुम्हारा रौद्रवपुष नामहै; तुमको नमस्कार है ॥ १९ ॥ तुम तमन्न अंधकारनाञ्चक हिमन्न, शृञ्जन हो, तुम्हारा स्वरूप काल और देशके परिच्छेदसे रहितहै, इसिल्चि जो अमितात्मा भगवतका किया उपकार भूल जातेहैं तुम उन्हीं अज्ञानी संसारियोंको संसाररूप अनर्थमें गिराकर नाश करतेहो, इसीलिये कृतन्न; चिदानन्दके ज्योतिस्वरूपहो इसिछिये देव और ज्योतिपतिनाम धारण कियाहै इसकारण तुमको नमस्कारहै ॥ २० ॥ तुम तप्तकाञ्चनकी समान होनेके कारण तप्तचामी कराभ, सब अज्ञानको हरण कर छेतेहो इसछिये हरि, सब विश्व तुम्हारा कर्म है इसिछिये विश्वकर्मा, सब प्रकारके अंधकारका नाज्ञ करतेही इस्से तमोभिनिन्न, विलक्षण दीप्तिमानहो इसलिये रुचि, और दृश्य पंचकको साञ्चात् देखतेहुए सब छोगोंके पाप पुण्यके साञ्ची होनेके कारण तुम्हारा छोकसाक्षी नामहै, तुमको नमस्कारहै ॥ २१ ॥ यह प्रभु दिवाकरही प्रा-णियोंको उत्पन्न, पालन और संहार करतेहैं, सुर्य भगवानही अपनी किरण माळासे उनको संतापित करते और सींचतेहै ॥ २२ ॥ सबके सो जानेंपर प्राणियोंके अन्तर्यामी रूप दिवाकरही जागते रहाकरतेहैं, और यही अग्निहोर्जेहें, और यही उसका फर्टीहें ॥ २३ ॥ लोकमें नो अश्वमेषादि जो सब यज्ञहैं, यज्ञके अधिदेवता, यज्ञ फल व औरभी समस्त कियाहैं, परम प्रभु दिवाकर सूर्य भगवान उन सबमें ही वर्तमानेहैं ॥२४॥ हे रावव! जो पुरुष मृत्युके मुखमें पड़ाहो, ज्वरादि रोगोंसे ग्रस्तहो, चोरादि भयसे व्याकुछहो, दुर्गम स्थानोंमें घिरगयाहो, यदि वह पुरुषभी सूर्य भगवानका स्तोत्र पढेगा तो वहभी कष्ट नहीं पावेगा॥ २५॥ हे राषचंद्र। तुम एकात्रमनसे इन जगत्पति देवदेव सूर्य भगवानकी पूजा करके तीनवार यह "आदित्यहृदय" पाठकरो तो तुम्हारी निश्चय

युद्धमें विजय होगी ॥ २६ ॥ हे महावीर! हम निश्चय कहते हैं कि ऐसा करनेंसे तुम इसी मुहूर्तमें रावणको संहारकर डालोंग" अगस्त्यजी यह वचन कहकर जिस स्थानसे आयेथे, फिर उसी स्थानको चलेगये ॥२७॥ महातेजस्वी श्रीरामचंद्रजी यह वचन सुनकर मनकी व्याकुलता दूर करतेहुए और चिन्ता रहित मनसे चित्तको वश्चमें कर उस मंत्रको धारण करतेहुए ॥ २८॥ पवित्र भावसे आचमन करके तीन वार इस मंत्रका जपकर अत्यन्त सन्तुप्ट हुए, उससमय लोकसाक्षी सूर्य भगवान उतरकर उनके हिए आये॥ २९॥ इसके उपरान्त महावीर श्रीरामचंद्रजी धनुष धारण करके राक्षसराज रावणको सन्मुख आया हुआ देख उसका वध करनेंके लिये यतन करनें लगे॥ ३०॥

अथरविरवदन्निरीक्ष्यरामंमुदितमनःपरमंत्रहः ष्माणः ॥ निशिचरपतिसंक्षयंविदित्वासुरग णमध्यगतोवचस्त्वरेति ॥ ३१ ॥

इसी समयमें मूर्य भगवान रावणका मृत्युकाल आपहुंचा हुआ विचा-रकर अत्यन्त हिंदित हुए, और देवता लोगोंके बीचमें टिककर श्रीरामचं-द्रजीको देख बोलेकि वत्स! तुम इस समय रावणका वध करनेंमें जीवता करो॥ ३१॥ इत्यापें श्रीम० वा० आ० यु० भा० पहुत्तरज्ञत-तमः सर्गः॥ १०६॥

सप्ताधिकशततमः सर्गः॥ सारथिःसरथंहृष्टःपरसैन्यप्रधर्षणम्॥ गंध र्वनगराकारंसमुच्छितपताकिनम्॥ १॥

इस ओर रावणका सार्थि हिंपित मनसे रणभूमिमं श्रृष्ठकी सैनाको भयभीत करानेंवाला रथ लेगया, यह रथ देखनेमें गृन्धवंनगरीकी तुल्य-था, इसमें अति ऊंची पताका शोभायमानथीं ॥ १ ॥ इस रथमें सुवर्णके गहने पहनेहुए काले रंगके घोड़े जुतरहेथे और यह अनेक प्रकारकी गहने परिपूर्णथा व औरभी अनेक प्रकारकी घ्यजा पताका इसमें युद्ध सामग्रीसे परिपूर्णथा व औरभी अनेक प्रकारकी घ्यजा पताका इसमें लग रहींथीं ॥ २ ॥ यह इतना ऊंचाथा कि जिस्से ज्ञात होताथा कि

मानों आकाशके लीलनेकोही तैयार हुआहै इसके शब्दसे पृथ्वी कंपा-यमान होतीथी वह अपनी सैनाका आनंद बढानेंवाला और शत्रुकी सैना-का नाज्ञ करनेवालाथा॥ ३ ॥ ऐसे रावणके रथको ज्ञीत्रहीं सार्थि लाया, इसको सहसा आतेहुए अन्दायमान महाध्वजासे युक्त ॥ ४ ॥ राक्षसराज रावणका रथ नरराज श्रीरामचंद्रजीनें देखा इसमें काले रंगके वोड़े जुतेहुएथे और भयंकर तेजसे युक्तथा ॥५॥ और आकाशमें प्रभाकर-की समान दीतिमान विमानकी समान यह रथ था विजलीके आकारकी पताकाओंसे सघन व इन्द्र धनुपके आकारवाले आयुधोंकी प्रनासे युक्त ॥ ६ ॥ और वाणोंकी धारा छोड़ताहुआ जलधारा छोड़ते हुए मेचकी समान इस आतेहुए रथको देखा ॥ ७ ॥ वज्रसे विदीर्ण होनेपर पर्वतका चोर ज्ञोर जिसप्रकारसे होताहै वैसेही यह स्थ वर्षर शब्द करता हुआ रणमें आयगया, दोयजके चंद्रमाकी समान टेढा धतुष वेगसे शन्द करते हुए ॥ ८ ॥ सहस्र नेत्रवाले इन्द्रके सारिथ मातलिसे श्रीरामचंद्रजी बोले, मातलि। देखो शत्रुका रथ चला आताहै ॥ ९ ॥ यह देखो फिर वाई ओरको झुकाहुआ अतिवेगसे संग्रामभूमिमें चलाआताहै, जान पड़ताहै कि रावण समरमें हमारा संहार करनेके विचारसेही चलाञाताहै ॥ १० ॥ इसलिये तुम शत्रुके सामने गमन करके आति सावधानीसे टिके रही, कारणिक सूर्यभगवान जिस प्रकार उठेहुए मेघको उड़ा देतेहैं वैसेही हमभी इस रावणके वध करनेकी इच्छा करतेहैं ॥११॥ तुमं क्षुभित या व्याकुछ न होकर अचछहृदयसे और अव्यय नेत्रोंसे व छगाम को धारणकर शीष्रतासे रथको चलाओ ॥ १२ ॥ तुम देवराज इन्द्रजीके सारथीहों इसिछिये तुमको कुछभी कहनेंकी आवश्यकता नहींहै; तौभी युद्धाभिलाषी होकर जो कहाहै, यह केवल तुम्हारे याद करनेके छिये सिखानेंके छिये नहीं ॥१३॥ सुरसारथी श्रेष्टमात् छिनें श्रीराम-चंद्रजीके ऐसे वचन सुन परम प्रसन्नहों घोड़ोंको हांका ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त रावणके बड़ेभारी रथको माति छने दांयी ओर रखकर पहियोंकी उडीहुई धूरसे उस रथको ढांप दिया ॥ १५ ॥ तन दशवदन रावण कोधमें भरकर छाछर नेत्र फैछाय, श्रीरामचंद्रजीक सामने रथ छोटायकर उनेक ऊपर वाणोंकी वर्षा करनें छगा ॥ १६ ॥ परन्तु श्रीरामचंद्र<sup>जीने</sup>

संत्राममें उस रावणके वाणजाळसे पीड़ित होकर कोधमें भर किसी प्रका-रसे धीरज घर बड़ेभारी वेगसे युक्त इन्द्रका धनुष महण करके ॥ १७ ॥ सूर्यकी किरणोंके समान दीतियुक्त महावेगवान वाण छोड़े। इस प्रकार कोधित हो दो सिंहोंकी समान परस्पर सन्मुख खड़ेहुए, और एक दूसरेके मार डालनेंकी अभिलापा किये उन दोनों वीरोंका युद्ध आरंभ हुआ॥ १८॥ उस समय रावणका विनाझ चाहनेवाले देव गन्धर्व, सिद्ध और परमधि लोग उन दोनों रथियोंका युद्ध देखनेंके लिये एकत्रहुए ॥ १९ ॥ इसके **उपरान्त उसी समय श्रीरामचंद्रजीकी विजयके छिये और रावणकी क्षयके** लिये दारुण रोमहर्पण उत्पात उत्पन्न होंने लगे ॥ २० ॥ बादल राव-णके स्थपर रुधिरकी वर्षा करनेंछगे और रावणके वांई ओर तीव्र वायु मंडल चलनें लगा ॥ २१ ॥ रावणका रथ जिस २ ओरको जाताथा आकाश मंडलमें चूमते हुए गिद्धगणभी उसी २ ओरको चूमते २ चल तेथे ॥ २२ ॥ दिनके समयभी वह लंकानगरी जवाके फुलकी समान संध्याके रंगकी समान रंगजानेंसे समस्त छंकाद्वीप बळताहुआसा जान पड़नें लगा।। २३।। राक्षसराज रावणके अञ्चभकी सूचना देनेवाली बड़ी २ उल्कायें वज्रकी समान शब्द करके महाशब्दसे गिरकर राक्षसोंको विपादित करनेंखगीं ॥ २४ ॥ जिस स्थानमें रावणथा वहांकी पृथ्वी वारंवार कंपायमान हुई और राक्षस योद्यागणोंकी बांहें मानों किसीनें पकड्ळीं ॥ २५ ॥ राक्षसराज रावणके आगे पर्वतसे निकलीहुई सब धातुओंकी समान छाछ, पीछी, श्वेत और काछी सूर्यकी किरणें दिखाई देने लगीं ॥ २६ ॥ अत्यन्त अमंगलजनक शृगालियें गिद्धोंके आगे २ चलकर मुखसे आगकी लपटें छोड़ती रावणके मुखको देखती कोधसे ज्ञाब्द करने लगीं ॥ २७ ॥ पवन रणभूमिमें भूरि उडायकर राक्षसराज रावणकी दृष्टिको छिपाय प्रतिकूछभावसे चछनेछेग ॥ २८ ॥ विनाही मेघके घोररूप इन्द्रका वज्र सहनेक अयोग्य विकट शब्द करके सब प्रकार रावणकी सैनापर गिरनें छगा ॥ २९ ॥ धूलकी बड़ीभारी वर्षा होनेसे सब दिशा विदिशा घोर अंधकारसे ढकगई, और प्रकाश मंडल लोप हो गया ॥ ३० ॥ सेंकडों हजारों मैना पक्षी दारुण क्वेश करते २ रावणके स्थपर गिरनेंछगे ॥ ३१ ॥ रावणके स्थमें

जो घोड़े जुतेथे उनकी जांघोंसे अग्निकी चिनगारियें और नेत्रोंसे अग्निकी जिल्य गरम आंसू वहनें छगे ॥ ३२ ॥ उस समय रावणके नाज्ञकी सूचना देनेवाले इस प्रकारके बहुतेरे भयानक दारुण उत्पात होंनेलगे ॥ ३३ ॥ श्रीरामचंद्रजीके विजयकी सूचना देनेवाले और मंगल सूचक सब प्रकारके छुनिमित्त उत्पन्न हुए, ॥ ३४ ॥ उस समय श्रीरामचंद्रजीके पक्षवाले रामचंद्रजीकी विजय बतानेंवाले इन सुनिमित्तोंको देखकर प्रसन्न हुए और सबने रावणको मराहुआही समझा ॥ ३५ ॥

ततोनिरीक्ष्यात्मगतानिराघवोरणेनिमित्तानि । निमित्तकोविदः ॥ जगामहर्षचपरांचिनर्दतिंच कारयुद्धेह्यधिकंचिवक्रमम् ॥ ३६ ॥

सब निमित्तोंके जाननेवाले श्रीरामचंद्रजी आत्मगत इन समस्त सुनिमित्तोंको देखकर सावधान और आनंदित होकर युद्धमें अधिक विक्रम प्रकाश करनें लगे ॥ ३६ ॥ इ०श्रीम॰वा०आ०यु०सतोत्तर श्राततमःसर्गः ॥ ९०७ ॥

अष्टाधिकशततमःसर्गः ॥ ततःप्रवृत्तंसुऋूरंरामरावणयोस्तदा ॥ सु महद्वैरथंयुद्धंसर्वलोकभयावहम्॥ १॥

इसके उपरान्त फिर रामचंद्रजी और रावणका सब छोकोंका भय देनेंवाछा बड़ाभारी द्वैरथयुद्ध आरंभ हुआ ॥ १ ॥ उस समय राक्षस और वानर
गणोंकी सैना अस्त्र शस्त्र और वृक्षादि धारण करके युद्ध करनेंके छिये
तैयार होनेंपरभी चेष्टा रहितहो खड़ी रहगई ॥ २ ॥ उस समय वह
बछवान नर रामचंद्र और राक्षस रावण जब परस्पर युद्ध करनेंछगे तब
सबही अत्यन्त विस्मित हुए और सबके चित्त दृग्धायगये ॥ ३ ॥ वह
बड़ी २ बांहोंवाछे सैनाके योद्धा इन दोनो वीरोंको देखकर बहुतसार
अस्त्र शस्त्र उठाये खड़े रहगये परन्तु परस्पर कोई किसीके साथ समर
नहीं करताथा ॥ ४ ॥ राक्षसोंकी सैना रावणको और वानरोंकी सैना
श्रीरामचंद्रजीकी ओर विस्मित भावसे देखने छगीं, तो उस समय यह

दोनों सेना चित्र छिखीसी जान पड़तीथी ॥ ५ ॥ राम और रावण निमित्त देखकर निश्चन्तबुद्धि हुए और क्रोधसे विचिछित न होकर निर्भय युद्ध करनेंलगे ॥ ६ ॥ इन दोनोंमेंसे श्रीरामचंद्रजीनें तौ जान छिया कि "इम जीते हींगे " और रावणनें मनमें ठानिलया कि "इमको मरनाही है" इस प्रकार निश्चय करते, शक्तिके अनुसार अपनी सामर्थ्यको दोनों जनें दिखानेंछगे॥ ७॥ इसके उपरान्त रावणनें बड़ा क्रोध करके रामचंद्रजीके रथकी ध्वजाको ताक धनुषपर वाण चढाय छोडे ॥ ८ ॥ परन्तु वह समस्त बाण इन्द्रके रथकी ध्वजाको प्राप्त न हो-कर अद्भुत शक्तिवाले रथपर लग पृथ्वीपर गिरपड़े ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजीनें कोधके मारे छाल नेत्रहो धनुष धारण करके इसका बदला छेनेको रावणके विरुद्ध वाण चलानेका निश्चय किया ॥ १०॥ उन्होंने रावणकी ध्वजाको ताककर बाण चळाया, यह वाण अपने तेजसे आपही प्रदीतथा, और महासर्पकी समान अत्यंत भयंकरथा ॥ ११ ॥ तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीका ध्वजापर ताककर चलायाहुआ वह बाण रावण के रथकी ध्वजाको खंड करकै पृथ्वीमें प्रवेश करगया ॥ १२ ॥ और वह कटीहुई ध्वजाभी पृथ्वीपर गिर पड़ी महाबछवान रावण रथकी ष्वजाको कटा हुआ देखकर ॥ १३॥ कोषके कारण उपजीहुई अग्निसे प्रन्वितहो समरमें अग्निके समान प्रकाशित हुआ, और क्रोधके वक्ष हो-कर मानों सबको भस्मही करनें लगा ॥ मारे कोधके रावणनें श्रीरामचं-द्रजीके ऊपर बाण वर्षाये ॥ १८ ॥ उसनें प्रथम प्रकाशमान बाणोंसे श्रीराय-चंद्रजीके घोड़ोंको मारा परन्तु वह दिव्य वोड़े चलायमान्भी न हुए न उन्हें व्याकुछता आई॥१५॥जिस प्रकार कमछफूछोंकी माछाके छगनेसे कु-छ पीड़ा नही होती वैसेही वे घोड़े व्यथा रहित रहे उन घोड़ोंको रावण व्या-कुछता रहित देखकर॥ १६॥कोधित होकर फिर रावण बाणोंकी वर्षा करनें ळगा,गदा, परिघ, चक्र, मूसल ॥ १७॥ पर्वतोंके शिखर, वृक्षु, श्रूल, फरझे, व औरभी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलानेलगा, उस रावणने थेकावटरहित हृदयसे, आते उद्यमसे माया करके यह हजार अस्त्र शस्त्र चलाये॥ १८॥ इस प्रकारसे डरपोकोंको त्रासका उपजानेवाछे भयंकर प्रतिशब्दसे युक्त, भ-यावने और बहुतसारे अस्त्रोंकी जिसमें वर्षा होरहीथी ऐसा कठोर युद्ध

होनें लगा ॥ १९ ॥ उस समय रावणनें प्राणोंकी आज्ञा छोड़ श्रीरा-मुचंद्रजीके रथको त्याग बाणोंके समूहसे वानरोंकी सैना और आकाश संडलको सब प्रकारसे छाय दिया॥ २०॥ विना अन्तरके रावणने र-णमें बाण छोड़कर मानों बाणोंकी झड़ी लगादी, रावणको वानरोंकी सै-नाके ऊपर निरन्तर वाणोंकी वर्षा करतेदेख ॥ २१॥ इँसते २ श्री-रामचंद्रजीनें तीक्ष्ण बाण धतुपपर चढ़ाये। व हजारों लाखों बाण राव-णके ऊपर छोड़े ॥ २२ ॥ यह देखकर राक्षसराज रावणनेंभी बाणोंके समूहसे आकाशमंड छको छाय छिया कि कहीं भी आकाश नहीं उस कारुमें दोनोंकी कीहुई प्रदीत बाणोंकी वर्षाते ॥ २३ ॥ मानों आका-शमें औरभी एक बाणमय आकाश बनगया ॥ श्रीरामचंद्रजीनें राव-णपर, और रावणनें श्रीरामचंद्रजीपर जो बाण चलाये उनमेंसे कोईभी बाण उत्साहरहित निरर्थक, या प्रभेदक नहीं हुआ ॥ २४ ॥ संत्राममें राम रावणके छोड़ेहुए बाण परस्पर एक दूसरेको तोड़तेहुए पृथ्वीपर गिरनें छगे॥ २५॥ वोह दोनों वीर संत्राममें अनुरागी हो वायें दायें दोनों ओरको धृतुष चलातेहुए बाणोंको ऐसी घोर वर्षा करतेहुए कि जिस्से आकाञ्च छिद्ररहित होगया ॥ २६ ॥ रावण बाण चलायकर श्रीराम-चंद्रजीके और श्रीरामचंद्रजी बाण चलायकर रावणके घोड़ोंको वींधनें लगे इस प्रकारसे एक चोट करता और दूसरा उसका बदला है-ताथा ॥ २७ ॥ इस प्रकार दोनों वीर एक मुहूर्त भरतक उत्तम तुमुछ रोमहर्षणकारी युद्ध कर्तेरहे ॥ २८ ॥

प्रयुध्यमानौसमरेमहाबङौशितैःशरेरावण्छ क्ष्मणायजौ ॥ घ्वजावपातेनसराक्षसाधिपो भृशंप्रचुकोधतदारघूत्तमे ॥ २९ ॥

इस प्रकारसे यह दोनों महाबळवान वीर रावण और लक्ष्मणजीके वहें भाई श्रीरामचंद्रजी तीले वाण चलाय २ युद्ध करनेंलगे ॥ परन्तु राधकी ध्वजा कटजानेसे राक्षसराज रावण रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीके उपर अत्यन्त क्रोध करताहुआ ॥२९॥ इ० श्रीम० वा० आ० यु० भाषा वृत्तारे अधा धिकज्ञाततमः सर्गः ॥ १०८ ॥

१ यहां सर्गकी समाप्तिकीहै, परन्तु युद्ध विषय पूरा नहीं होनेंसे सर्गस्य श्लो । संस्था आगेको चलती है,

## नवाधिकशततमः सर्गः॥ तौतथायुध्यमानौतुसमरेरामरावणौ॥ दहशुः सर्वभूतानिविस्मितेनांतरात्मना॥ ३०॥

राम और रावणको युद्ध करतेहुए देखकर सबहो प्राणी विस्मित नेत्रों से इस संत्रामको देखनेंलगे ॥ ३० ॥ इन दोनों वीरोंके वह दोनों उत्तम रथ कोध सहित परस्पर एक दूसरेकी ओर दौड़ परस्पर एक दूसरेको अर्दित करनेंछगे ॥ ३१ ॥ परस्पर एक दूसरेका वध करनेमें तैयारहो मंडलाकार सीधे तीखे तिरछे बाण इधर उधरते, और उधरते इधर घूमनें छगे ॥ ३२ ॥ और दोनों रथोंके सार्थि अपनी सार्थिपनको चतुरता भली भांति दिखातेथे। रावण रामको पीड़ित करता और श्रीरामचंद्रजी रावणको पीड़ित करतेथे ॥ ३३ ॥ कभी वेगयुक्त मायाकी गतिसे छौटकर और इटकर एक दूसरेको पीड़ित करतेथे वह दोनोंही वीर परस्पर एक दूसरेके उत्तम स्थपर वाणोंकी वर्षा करतेथे ॥ ३४ ॥ इस्से वह दोनों वीर परस्पर ब्रसतेहुए दो मेघोंकी समान दिखाई देनें छगे इसप्रकारसे संग्राममें अनेक प्रकारकी गति दिलाय ॥ ३५ ॥ फिर परस्पर एक दूसरेके सामनें अपने २ रथ छे जायकर खड़े होगये तौ उसके रथकी धुरीसे इनके रथकी धुरी मिलगई और घोडोंके मुलभी एक दूसरेके चोड़ोंसे मिलगये॥ ३६॥ और एकके रथकी पताका दूसरेके रथकी पताकासे मिलगई । तब श्रीरामचन्द्रजीने धनुषसे छूटेहुए तीक्ष्ण ॥ ३७ ॥ दीतिमान चार वाणोंसे रावणके चार घोड़ोंको मारा कि यह घोड़े बड़ी दूरतक पीछेको हटगये, घोड़ोंके पछडनेंसे बड़े कोधके वशर्ने हो ॥ ३८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर रावणने बहुत सारे तीले वाण चलाये, तब बलवान श्रीरामचन्द्रजी रावणके वाणोंसे अतिविद्ध हो-कर ॥ ३९ ॥ न तौ कुछ विकारहीको प्राप्तहुए और न कुछ पीड़ितही हुए। फिर वज्रकी समान शब्द करतेहुए सारवान् बाण छोड़े॥ ४०॥ रावणनें यह वाण इन्द्रके सारथी मातळीको ताककर छोड़ेथे। यह सब बाण अतिवेगसे मातलीके द्वारोरपर गिरे ॥ ४१ ॥ परन्तु यह वाण मात-लिको न कुछ निकलताही देसके न कुछ पीड़ाही इन बाणोंने दी, जिस पर प्रहार करना उचित नहींथा, उस मातलिको रावणसे घर्षित देख ॥४२॥

श्रीरामचन्द्रजीनें अत्यन्त कोधकर वाणोंकी वर्षा करके अपने शृजुको विमुख कर दिया। वीस, तीस) साठ, सौ और हजार २ ॥ ४२॥ ४३॥ वाण श्रीरामचन्द्रजी वीर शञ्चके रथपर चलानेलगे यह देखकर स्थपर वैठा हुआ राक्षसोंका राजा रावण कोधितहुआ ॥ ४४ ॥ और रणमें श्रीरा-मचन्द्रजीके ऊपर गदा और मूस्टकी वर्षा करनेंलगा। इस प्रकार फिर इन दोनों वीरोंका तुमुल रोमहर्षणकारी युद्ध होंने लगा ॥ ४५ ॥ गदा मूसल, परिचादि अस्त्र शस्त्रोंके शब्दसे, और बाणोंके पंखोंकी पवनसे सात समुद्र खल्बलायगये ॥ ४६ ॥ समुद्रोंके खल्बलानेंसे पातालवासी समस्त दानव और पत्रग जोिक हजारों थे व्यथित हुए ॥ ४७ ॥ पर्वत वन और उपवन सहित समस्त पृथ्वी कांपनेंछगी सूर्य भगवान् प्रकाशसे हीन हुए, और पवनका चलना बंद होगया ॥ ४८ ॥ जिस समय देवता, गन्धर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और समस्त बड़े २ सर्पगण अत्यन्त चिन्ता युक्त हुए ॥ ४९ ॥ "गो ब्राह्मणोंका मंगलहो सब लोग निर्विष्ठहो विराजमान होरहैं, श्रीरामचन्द्रजीकी जयहो, और रावणका नाज्ञहों"॥ ५० ॥ इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीकी विजय कामना करतेंहुए देवतागण और ऋषिगण, राम रावणका चोररूप रोमहर्षणकारी संग्राम देखने छगे ॥ ५१॥ गन्धर्व और अप्सरायें सब मिलकर यह उपमारहित युद्ध देख कि " उस युद्धमें सागर अथवा आकाञ्चमें कोई विशेषता नहीं दीखती ॥ ५२ ॥ राम रावणके युद्धको उपमा नहीं; वस यह युद्धकी इसकी उपमाहै।" ऐसा कहकर उस राम रावणके युद्धको देखनें छगे ॥ ५३ ॥ इसके उप-रान्त रचुकुछकी कीर्ति बढ़ानेंवाछ महावीर श्रीरामचन्द्रजीने धनुषपर विषधर सर्पकी समान बाण चढाया ॥ ५२ ॥ और रावणका शोभा युक्त कुण्डलोंके पहरनेंसे उज्ज्वल मस्तक काटडाला त्रिभुवनके समस्त पाणि-योंने उस मस्तकको पृथ्वीपर गिरतेहुए देखा॥ ५६ ॥ परन्तु श्रीरामचन्द्रः ज्िनें जैसे उस म्स्तकका काटाहै, कि वैसेही एक और उसी प्रकारका मस्तक निकलकर उसके धड़पर लगगया उसकोभी बड़ी शीव्रतासे शीव्रकर्म करने वाले श्रीरामचन्द्रजीनें॥५६॥रावणके उस दूसरे मस्तककोभी बाणोंसे काट्र डाला। इस शिरकेभी काटतेही रावणके एक और शिर लगाहुआ दिलाई दिया।।६७।।उस मस्तककोभी श्रीरामचंद्रजीनें वज्रकी समान बाणोंसे काटडी ला। इस प्रकारसे एकसे रूपवाले शत मस्तक रावणके, श्रीरामचंद्रजीनें की

टे॥५८॥तथापि रावणके जीवनका अंत दिखाई नहीं दिया।तब सब अस्त्र इा-स्रोंके जाननेंवाछे कौशल्यानंदवर्द्धनकारी ॥५९॥ हाथमें बाण और तरकश लगाये श्रीरामचंद्रजी बहुत भांतिकी चिन्ता करनें लगे कि जिन बाणोंसे हमनें मारीचको मारा, खर दूषणका संहार किया॥ ६०॥ और क्रौश्च वनमें रहनेवाले विराध, और दंडकवनवासी कबंधको मारडाला और जिनसे सात तालके वृक्ष एकही साथमें गिराये गये, पर्वतोंको भेद डाला, वालि मारागया, और जिन बाणोंसे समुद्रको खलबलायदियाथा॥ ६१॥ इस युद्धमें भी हमारेपास वही सब अमोच बाणहैं, परन्तु यह समस्त बाण जो रावणसे तेजहीन होगये इसका कारण क्यांहै?॥ ६२ ॥ श्रीरामचंद्रजी इस प्रकारकी चिन्ताके वज्ञ होकरभी अति सावधानीसे रावणकी छातीको ताककर बाणोंकी वर्षा करनेंछगे ॥ ६३ ॥ रथपर बैठा हुआ राक्षसोंका राजा रावणभी गदा और मुसलोंको वर्षा करके श्रीरामचंद्रजीको पीड़ित करनें लगा ॥ ६४ ॥ इसप्रकार फिरसे आकाश,भूमि, और कभी पर्वत शिखरके ऊपर भागमें उन दोनों कामचारी रथी श्रेष्टोंका तुम्रुछ और रोम हर्षणकारी वड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ ॥ ६५ ॥ उस बड़े भारी युद्धको देखते २ देवता, दानव, यक्ष, पिञाच, उरग, और राक्षसोंको सात रात्रियें वीतगई ॥ ६६ ॥ इसमें रात्रि, दिन, मुहूर्त अथवा क्षणभरके लियेभी तौ यह राम रावणका युद्ध बंद नहींहुआ ॥ ६७ ॥

दशरथसुतराक्षसेंद्रयोस्तयोर्जयमनवेक्ष्यरणे सराघवस्य॥ सुरवररथसारथिर्महात्मारणर तरामसुवाचवाक्यमाञ्च॥६८॥

उस काल राक्षसोंमें इन्द्र रावण और दशरथकुमार रामचन्द्र इन दो-नोंके युद्धमें श्रीरामचंद्रजीको विजय प्राप्त करते हुए न देखकर देवराज इन्द्रका सारिथ महात्मा मार्ताल संग्राम करतेहुए श्रीरामचंद्रजीसे यह वचन बोला ॥ ६८ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० यु० मा० नवोत्तर इततमः सर्गः ॥ १०९ ॥

द्शाधिकशततमः सर्गः ॥ अथसंस्मारयामासमातलीराघवंतदा ॥ अजा

## नन्निविंकवीरत्वमेनमनुवर्तसे ॥ १ ॥

माति छेनें श्रीरामचंद्रजीको याद दिलानेंके लिये यह कहा, हे वीर! आप अजानकी समान यह क्या चिन्ता करतेहैं॥ १॥ हे प्रभी। देवता लेगोंनें इसके विनाज्ञकालकी वार्ता कहीथी वह समय अब आयगयाहै: इसकारण अब रावणका वध करनेके लिये आप ब्रह्मास्त्र छोड़िये॥२॥ मातिल सारिथनें जैसेही यह वात थाद दिलाई कि वैसेही श्रीरामचंद्रजीनें ब्रह्मास्त्र यहण किया, यह अस्त्र तेजक समान प्रदीतथा और क्रोधित सर्पकी समान इवास छे रहाथा ॥ ३ ॥ वीर्यवान् श्रीरामचंद्रजीको पहले यह अमोच ब्रह्मदत्त अस्त्र ऋषिश्रेष्ट भगवान अगस्त्यजीने दियाथा ॥ ८ ॥ पहले अमिततेजस्वी पितामह ब्रह्माजीने त्रिलोकविजयाभिलाषी सुर-पति इन्द्रके लिये यह अस्त्र बनायाया और उनकोही दियाया ॥ ५ ॥ इस अञ्जूके वेगमें पवन, फलकमें अग्नि और सूर्य, सब अंगोंमें ब्रह्माजी, और भारी पनमें मेरु, और संदराचलके अधिष्ठाता दो देवता वास कर-तेथे ॥ ६ ॥ यह अस्त्र अपने प्रभावसे आपहो सूर्यकी समान प्रदीतशा सब महाभूतोंका सार अंश निकालकर बनाया गयाथा, इसके पंख सु-भोभित्थे और वह सुन्द्र व सुवर्णसे भूषितथे ॥ ७ ॥ यह प्रदीप्त विष-धर सर्पकी समान धुवेंसहित कालाग्निकीसमान हाथी घोड़े व रथोंके समू-होंको विदारण करनेंमें चतुर और अत्यन्त ज्ञीत्र कार्य करनेंवाला ॥ ८॥ इसके तेजसे द्वार, (गोपुर) परिच, और पर्वततक चूर्ण होजातेथे, उसमें रुधिर व मद लगाहुआथा और अत्यन्तही भयंकर था ॥ ९ ॥ यह वज्रकी समान सारवानं और वज्रहीकी समान शब्द युक्तथा और सब प्राणियोंको भय उपजाने वालाया, और वह इवास छेते हुए सर्पकी समान दिखलाई देताथा॥ १०॥ कंक, गिद्ध, वगले, गीदड़, व राक्षसोंका नित्य रणमें भक्षण करनेवाला यमकी समान त्रास उपजानेवाला॥ ११ ॥ वानर यूथपोंको आनंदका देनवाला राक्षसोंका मारनेवालाथा, गरुडजीक अनेक प्रकारके पंखोंसे जिसके पंख बनेहुएथे ॥ १२॥ इक्ष्वाकुवंशियोंके भयका नाज्ञ करनेवाला, ज्ञाञ्जोंकी कीर्तिका हरणकरनेवाला, अप-नोंको हिंपत करानेंवाला ऐसे उत्तम बाणको ॥ १३ ॥ महाबलवान श्रीरामचंद्रजीने प्रहण करके वेदके मंत्रोंसे इसको अभिमंत्रित किया

और बलसे धनुपपर चढ़ाया॥ १४॥ जब उस उत्तम गाणको श्रीरामचं-द्रनीनें धनुषपर चढ़ाया, तब सब प्राणियोंको मय उपना और पृथ्वी कंपायमान हुई ॥ १५॥ इसके उपरान्त श्रीरघुनायजीने क्रोध करके अतियत्नपूर्वक धनुपको झुकाय वह मर्मविदारी बाण रावणके छपर चलाया ॥ १६ ॥ वजकी समान दुईर्ष इन्द्रकी बांहोंसे छूटेहुएकी समान वह किसीके रोकनेंसेभी न रुकनेंवाला कालकी नांई वह बाण रावणकी छातोमें छगा ॥ १७ ॥ महावछी रघुनाथजी करके छोड़े हुए उस शरीरका अन्त करनेवाला महावेगयुक्त बाणनें दुरात्या रावणके हृद्यको भेदडाला ॥ १८ ॥ रुविरसे सनाहुआ और वेगसे शरीरकी इति करनें वाला यह वाण रावणके प्राणोंको छेताहुआ प्रथम तौ पृथ्वीमें प्रवेश करगया ॥ १९ ॥ वह बाण रावणके मारनेका कार्य पुराकरके रुधिरसे गीलाहो फिर श्रीरामचंद्रजीके तरकसमें आगया॥ २० अस्रके लगनेंके कारण रावणका जीवन शेष होजानेंसे उसका प्राण बाणयुक्त ध्रुषके साथ छूटकर पृथ्वीपर गिरपड़ा 🐲 ॥ २१ ॥ और महाद्युतिमान राक्षसराज रावणभी प्राणरहित हो वज्रके छगनेसे वृत्रासुरकी समान महावेगयुक्त हो रथसे पृथ्वीपर गिरपड़ा ॥ २२ ॥ राक्षसराज रावणको

<sup>\*</sup> दोहा-असुर सुभट रचुवीरसों, भिरत कोध सरसाय । अमर होनहित मरतहैं, समर सामुहे आय ॥ १ ॥ कवित्त-गज रथवाछे घट सामुहे परैं जु कहूं गरद मिलाइवेंमें हौसिला बटतहें ॥ रावरे बदनपै नरेश रामचन्द्र वर छाली रस वीरकी बहाली में चढतहें ॥ लाकिराम अचरज धूम धाम वारी यह देवछोक दुंदुभी दे विरद पढतहैं॥ म्यानते कृपान तेरी आरे छर श्रानसंग समरमें दोड एक वारही कहतहैं ॥ १ ॥ दरशन पान वृषभानको मरीचैं मान खरू दछ कम्प होत देख प्रखय माईसी ॥ वांके गढ़ टूट फूट वैरिनर्क प्राण छूट कालसी कराल कालकूटमें बुझाईसी ॥ भनत हदेश राम लच्छमत तेरी तेगकाटि २ जात फौज फाटि जात काईसी ॥ काटि नाति टोप शीश पांयनलो फाटिनात चाटिनात झिलम झपाटन मलाईसी॥३॥ रनवनवीचवर वडवाअनलरूप गजव गनीमनके ऊपर परतहे ॥ मारतंड भोर सुर मंडली सरोजनेप ज्वालपुर्ली ज्वालद्वे दरीन विहरतहै॥सल दल नाशन विराग पन्नगेशफन लिछराम लालीके तरङ्गन करतहै ॥ मण्डित प्रताप राम रावरो अखण्ड फैलि चौदंहो भुअनमें प्रचण्ड विचरतह ॥ ४ ॥ कठिन कठोर कवजाको वर जोर घोर वसन मरोर रंग रोशनतरीरको ॥ गुनन गहीलो गहगहो गरवीलो गरुवर चापतै रंगीलों प्रमा भीरको ॥ वीर तीर वरसै सुनीर ते गभीर रन पीर उपजावत अधीर करि घीरको ॥ देवसुखदायक सहायक विहारी सदा मारी छंकनायकसी घनु रचुवीरको ॥ ५॥ दोहा-धनुषधारि शरकरण छगि, खैंच्यो राम महीरा । दोऊ एकहि संग छुटे, धनुतें शर रिप्रशीश ॥ ६ ॥

देखकर मरनेंसे वचेहुए निज्ञाचरनाथविहीन और भयके मारे विह्नरु हो सब ओरको भागनेलगे ॥ २३ ॥ वृक्षोंसे युद्ध करनेवाले वानरलोग सिंहनाद करतेहुए उनके मारनेंको उन राक्षसोंके पीछे २ दौड़े । परन्तु दुश्त्रीवका मरना और श्रीरामचंद्रजीकी विजय देख ॥ २४ ॥ और वानरोंकी मार पीटसे अत्यन्त कातरहो व किसीका आश्रय न देखकर दीनवदनहो आंसुओंको छोड़ते २ सब राक्षस छंकापुरीमें प्रवेश करते हुए ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त विजयी वानरवृन्द हर्षित अंतःकरणसे रावणका मरना और श्रीरामचंद्रजीकी विजयकी वार्ताको प्रकाश करनें रुगे ॥ २६ ॥ आकाशमें मंगलकी पुकार करनेंवाले देवताओंके नगाड़े वजनेंछगे, और सुलकी देनेंवाछी दिव्यगन्ध वहनें छगी ॥ २७ ॥ आकाश मंडलसे मनोहर व दूसरेके लिये दुर्लभ ऐसी फूलोंकी वर्षाने गिरकर श्रीरामचंद्रजीके रथको ढक लिया ॥ २८ ॥ आकाशसे महात्मा देवता लोगोंकी स्तुति संयुक्त "धन्यहो! धन्यहो!!" यह श्रेष्ठ वाणी सुनाई आने छगी ॥ २९ ॥ सर्व छोकोंके अयको देनेवाछे रौद्र रावणके मारेजानेपर चारण लोगोंके सहित देवतालोग आनंदकी सीमातक पहुंचगये॥ ३०॥ इस प्रकारसे श्रीरामचंद्रजी राक्षसश्रेष्ट राणका वध करके प्रसन्नहुए और सुग्रीव व अंगद और विभीषणकी मनोकामना पूरीहुई ॥ ३१ ॥ राक्षसराज रावणके मारे जानेंपर मरुद्रण ज्ञान्त होगये, सब दिज्ञायें निर्मेल होगई, आकाञ्चमंडल विमल हुआ, पृथ्वी कंपायमान न होकर अ-चल होगई, पवन सुखदाई वहनेलगी, और सूर्य स्थिर प्रभासे युक्त हुए ॥ ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त सुत्रीव, विभीषण, अंगदादि सुहृद लोग लक्ष्मणजीके सहित हर्षित मनसे जयके आनंदमें मन्नहो समर में दुर्जय श्रीरामचंद्रजीके निकट आयकर यथाविधिसे उनकी पूजा करते हुए॥३३॥

सतुनिहतरिपुःस्थिरप्रतिज्ञःस्वजनबलाभिष्ट तोरणेब्भव ॥ रघुकुलनृपनंदनोमहोजास्त्रि दशगणेरभिसंवृतोमहेंद्रः ॥ ३४॥

।। चौपाई ॥ दृद्रप्रतिज्ञ रघुराज कुषारा । तेजवान श्रीराम उदारा॥ शत्रु विनाज्ञ स्वजन गण संगा । उद्दत यहै छवि अटल अभंगा ॥ सब देव न युत मनहु सुरेशा ॥ त्यौंही सखन सहित अवधेशा ॥ ३४ ॥ इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकांडे कात्यायनगोत्रोद्धव पंडितज्वालाप्रसादिभिश्रकृतभाषानुवादे दशाधिकशूततमः सर्गः ॥ ११० ॥

एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥

भातरंनिहतंदद्वाशयानंनिर्जितंरणे ॥ शोकवे गपरीतात्माविछछापविभीषणः ॥ १ ॥

श्राताको संयाममें पराजित और मृतक होकर पृथ्वीमें शयन करता देख विभीषण शोकके वेगसे अधीर होकर विलाप करतेहुए बोले॥ १॥ हावीर! हाविक्रमी! हा विख्यात! हा प्रवीर! नीतिमें चतुर। आप तौ बड़े मोलके विछोनोंपर शयन करनेंका अभ्यास किये हुएथे, फिर किस निमि-त्त आज मृतक होकर पृथ्वीपर शयन कर रहेहो। ॥ २ ॥ हावीर।आपका सूर्यकी समान प्रभावाला मुकुट रामचंद्रके वाणोंसे छिन्न होगयाहै, और बाजूसे भूषित तुम्हारी छंबी बाहेंभी चेष्टारहित होकर पड़ीहैं॥ ३॥ हा शूर। पहले हमेंने जो कुछ कहाथा, और काम व लोभके वश होकर जिसमें तुमनें अपनी सम्मति नहीदीथी आज वही बात तुम्हारे आगे आईहै ॥ ८ ॥ हाय। पहले गर्वके वश प्रहस्त, इन्द्रजित, अतिरथ, कुंभ-कर्ण, अतिकाय, नरान्तक आपनें स्वयंभी व और राक्षसोंने जिस उपदे-शको नहीं माना यह उसहीका फलंहै ॥ ५ ॥ हा । आप मारेजांकर धार्मिकगणोंके सेतु, धर्मकी सूर्ति, सत्य गुणोंके आश्रय वीरगणोंको प्राप्त हुएँहैं ॥ ६ ॥ हा वीर ! अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ ! आपके गिरनेसे सूर्य पृथ्वीमें गिरे हुए, चंद्रमा राहुके उदरमें पड़ेहुए, और अग्निको ज्ञत जलके वड़ोंसे बुझाहुआसा हम देखतेहैं ॥ ७ ॥ हा राक्षसशार्द्छ । आपके रणकी घूरिमें पड़े रहनेंसे अब यह बचेहुए राक्षस गण सत्वही-नसे जान पड़तेहैं अब इनकी क्या गति होगी? ॥ ८॥ हा। आज धैर्य युक्त पल्लव, सहजञ्जीलता युक्त पुष्प, तपस्या रूप फल, और शूरता युक्त हट्रमूळ समन्वित राक्षसराजरूप वृक्ष संग्राममें राम रूप पवनसे मर्दित हुआ ॥ ९ ॥ हा तेज रूप दांत, पिताओंके पितामहादिक पूर्व पुरुषोंकी परम्पराकी पीठवनाये, कोपही देहके दूसरे अंग बनाये और

प्रसन्नता रूप ग्रुण्ड युक्त मतवाला हाथी रायरूप सिंहसे मृतक होकर पृथ्वीपर शयनकररहाहै ॥ १० ॥ हाय ! पराक्रम और उत्साह सूचक फैळीहुई लपटोंसे युक्त, विश्वास रूप धुआं और अपने वलक्रप भस्म करनेंकी शक्तिसे समन्वित रावणरूप अग्नि रामरूप येवसे बुझा डाला गयाहै ॥ ५॥ हाय । राक्षस गणरूप पूंछ, स्कन्ध, और सींग समन्वित, पव-नकी समान विक्रमी उत्साह शाली शबुओंका विजय करनेंवाला रूप वृषभ (बैछ) रामरूप सिंहसे निहतहो व्याकुछ और विकलेन्द्रिय हुआहै ॥ १२ ॥ विभोषणजीने शोकसे न्याकुल होकर जब इस प्रकारके हेतुयुक्त और अर्थ सहित वचन कहे तव श्रीरामचंद्रजीने कहा ॥ १३॥ यह प्रचंडपराक्रमी राक्षसराज रावण रणभें सामर्थ्यहीन या निश्चेष्ट होकर नहीं मारा गयाहै, यह अतिशयवलकाली, और मृत्युके भयसे हीनथा यह ती दैवके वज्ञ होकर रणभूमियें गिराहै ॥ १४ ॥ श्रीको वृद्धिही जिनको प्रार्थनीयहै, ऐसे यहात्मा क्षत्रिय धर्म परायण वीर गणोंके संप्रापमें मरनेसे उनको यह नहीं समझना चाहिये कि यह मृतक होगये, और इनके लिये शोक करनाभी उचित नहीं ॥ १५ ॥ यह बुद्धिमान इन्द्रादि देवता छोगोंके साथ त्रिभुवनको पराजित करकै काछ पाय काछधर्मके वंशमें हुआहै इस कारणसे इसकेलिये शोक करना ठीक नहीं ॥ १६ ॥ ऐसा कभी नहीं देखा गया कि युद्धमें सदा जयही होतीहो, चाहें जैसा वीर क्यों नही कभी रुणमें शत्रको पराजित करताहै, और कभी स्वयंभी उससे पराजित होजाताहै ॥ ३७ ॥ सन्धुख संग्राममें देह त्यागनकरनाही प्राचीन मन्वादिक क्षत्रियभी कहते चर्छे आयेहैं;इसकारण रणभूमिमें क्षत्रिके मारे जानेंपर उसके छिये शोक करना उचित नहींहै॥ १८॥ हे बि-भीषण हमने जो कुछ कहा इसको तुम ठीकही ठीक जानो, और धीरज धारण करके सावधान हो जाओ, व अब जो आगेको कर्तव्यहो उसके छिये विचार करो ॥ १९ ॥ राजकुमार विक्रमकारी श्रीरामचंद्रजीने जब यह कहा तौ शोकसे संतापित विभीषण अपने आताकी प्रशंसा करते हुए यह वचन बोले ॥ २० ॥ जो पहले कभी इन्द्रादि देवता लोगोंके साथभी संग्राममें नहीं हारा नहीं आज आपसे संग्राममें मन्न होगया, जैसे महासमुद्रको जल वेलाभूमिको पाय फिर अपने भंडारमेंको लौट जाता

है ॥ २१ ॥ इसने जानित रहते निधि पूर्वक अग्निमें होम किये, सन भोगांको भोगा, नौकर चाकरोंको सन्तोषित किया, मित्रोंको धन दिया; और इाइ छोगोंसे अपना नैर छेकर निहत कियाहै ॥ २२ ॥ इसने महातप कियाथा, यह महा तेजस्वीथा, और इसनें सन डपनिषत पढ़के समस्त अग्निहोत्रादि कार्य पुरे कियेथे इस कारण अन आपकी आज्ञाके अनुसार हम इसके प्रेत कर्मोंके कर्रनेंकी इच्छा करतेंहैं ॥ २३ ॥ साधु श्रेष्ठ निभीपणजीनें करुणासहित वाणींसे जन इसप्रकार निवेदन किया तन राजकुमार महात्मा श्रीरामचंद्रजीनें राह्यसराज रावणके स्वर्ग जानेके छिये उसके मृतक कर्म करनेंकी आज्ञादी ॥ २४ ॥

### मरणांतानिवैराणिनिवृत्तंनःप्रयोजनम् ॥ कि यतामस्यसंस्कारोममाप्येषयथातव ॥ २५॥

श्रीरामचंद्रजीनें कहा, निभीषण! मरनेही तक वैर रहताहै, परन्तु अव प्रयोजनके सिद्ध हो जानेसे यह जैसा तुम्हारा वन्धुहै वैसाही हमारा वन्धु हुआ; इसळिये इसका संस्कार करो ॥ २५॥ इत्यापें श्रीम॰ वा॰ आ॰ यु॰ भा॰ एकाद्शाधिक शततमः सर्गः॥ १९१॥

#### द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥ रावणंनिहतंदद्वाराघवेणमहात्मना ॥ अंतः पुराद्विनिष्पेतूराक्षस्यःशोककर्शिताः ॥ १ ॥

"महात्मा श्रीरामचंद्रजीसे रावण मारडाला गयाहै" यह समाचार सुन राक्षिसर्थे शोकके मारे विद्वल हो रनवाससे निकल खडी हुई ॥ १ ॥ वह सब स्त्रियें वारंवार रोकी जानेंपरभी मृतवत्सा गायकी समान शोकसे पीड़ितहो वालकोले रणकी घूरिमें लोटनें लगीं ॥ २ ॥ यह समस्त राक्ष-सियें लंकाके लत्तरवाले द्वारसे राक्षसोंके संग निकलीं, और रणभूमिमें प्रवेश करके अपने मरे हुए पतिको ढूंड़ने लगीं॥ ३ ॥ वह सव "हा आर्यप्रत्र! हा नाथ!" यह कहती रुधिरकी कीचसे परिपूर्ण कनंधोंसे युक्त रणभूमिमें इधर लघर फिरनें लगीं॥ ४ ॥ वह सव स्त्रियें स्वामीके शोकसे शोकाकुलथीं, लनके नेत्र आंसुओंसे भरे हुएथे, और वे यूथपतिहीन हथ- नियों की नांई निधर तिधर अपने स्वामीको खोजती फिरतींथीं ॥ ५ ॥ इसके उपरान्त उन्होंने देखािक निकटही महावीर्य, महाकाय, महाद्युति-वान रावण रणभूमिमें शयन किये पड़ाहै, उसकी मूर्ति नीले अंजनके ढेर-की समानथी ॥ ६ ॥ रणकी धूरिमें पड़े हुए पतिको सहसा देखकर यह सन स्त्रियें टूटी हुई वनवेलिकी समान राक्षसराज रावणके शरीरपर गिर पुड़ीं ॥ ७ ॥ रावणकी इन सब स्त्रियोंमें कोई २ बड़े गौरवसे रावणको आखिंगन करनें छंगीं, और कोई दोनों पांव या श्रीवाको श्रहण करके रोनें लगीं॥८॥कोई अपने दोनों हाथ फैलायकर पृथ्वीपर लोटगई, और कोई२ मृतक पतिका वदन मंडल देखकर मुर्छित होगई ॥ ९ ॥ कोई स्त्री उसका शिर अपने अंगमें रखकर देखतीं ओस की नाई आमुओंकी बूंदोंसे उसका कमळकी समान मुख गीळा करनें छगीं॥ १०॥ इस प्रकार वह सब स्त्रियें मृतक पतिको पृथ्वीपर पड़ा देख बहुत सा रोय२विलाप कलाप करके कहनें लगीं ॥ ११ ॥ जिन्होंनें इन्द्रको ज्ञासित किया यम जिसके. भयसे शंकित रहताथा,जिन्होंनें वैश्रवण कुबेरका विमान बलसे छीन लिया॥१२॥ और देवता, गन्धर्व व ऋषि इत्यादि महात्मा छोगोंको संयाममें भयसे व्याकुल कियाथा, वही आज निहतहो रणभूमिमें ज्ञायन कर रहेंहें ॥ १३॥ अहो। राक्षसराजने, सुर असुर अथवा पत्रगोंसे जिस भयकी इांका नहीं कीथी आज मनुष्यसे उनको वही भय हुआ ॥ १८ ॥ हाय । यह देव दानव और राक्षसोंसे अवध्य होकरभी एक पैदल मनुष्यसे मारडाले जाकर रणभूमिमें शयन कर रहे हैं ॥ १५ ॥ हायरे। देवता, असुर, अथवा यक्षठोगभी जिसको वध नहीं करसके वह एक मनुष्यसे साधारण प्राणीकी समान मारागया ॥ १६ ॥ रावणकी स्त्रियें दुःखित मनसे इस प्रकारसे विलाप करके व्यथित हृदयहो क्षणभर रोकर फिरभी विलाप करके कहनें रुगीं ॥ १७ ॥ महाराज। तुमनें हितकी कहने वार्छ सुहृद रोगोंके वचनों पर ध्यान न देकर अपनी मृत्युके छिये ही सीताहरण कियाथा और इसी कारणसे सब पक्षियोंका वघहुआ; व इसीसे इस समय हमभी मूळ सहित निर्मूछ हुई ॥ १८॥ हा! तुम्हारा मंगल चाहने वाले भ्राता विभीषणनें हित वचन कहेंभी; परन्तु तुमने मोहके वज्ञ अपने वधके छियेही उनको कठोर वचन कहेथे, कि उन कठोर वचनोंका फल अब दिखाई देताहै ॥ १९॥

हा। यदि तुम उन निर्भापणके वचनोंको मान जनककुमारी सीता श्रीरामचंद्रजीको दे डालते, तो न यह हमारा मुलु, नाझ होता, और न यह
बड़ीभारी निपद हमपर पड़ती॥ २०॥हा प्राणेश्वर। जो तुम सीताको दे
देते तो निर्भापण, राम, और तुम्हारे मित्र कुलकी कामना पूरी होती
और हम सबको यह निधनापनकी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, व तुम्हारे
झाउ लोगभी आनंदित नहीं होसकते॥ २९॥ परन्तु तुमनें तुष्टकी
समान कार्य करके नलपूर्वक सीताको रोक एकही समयमें अपने
आपको, हम सबको, और राक्षसोंको मरना डालाँ॥ २२॥ अथना है
राक्षसश्रेष्ठ! तुम्हारी स्वेच्छाचारीका कुछभी दोष नहीं कारणिक सबही
देवकी चेष्टा है, तुम देन करके मारडाले गयेथे, अन रामचंद्रने तो निमित्त
मात्र होकर तुम्हारा वध किया॥ २३॥ हे महानीर असंख्य। राक्षस,
नानर और तुम्हारी मृत्यु, यह सब देवशक्तिका ही कार्य है और देव
योगसे ही हुआ है॥ २८॥ जनकि देवगित फलनेंको होती है, तन अर्थ
काम निक्रम और आज्ञा किसीसेभी उसका निवारण नहीं होता॥ २५॥

विलेपुरेवंदीनास्ताराक्षसाधिपयोषितः॥क्रर र्थइवृद्धःखार्ताबाष्पपयोक्कलेक्षणाः॥ २६ ॥

इस प्रकारसे वह राक्षसराज रावणकी स्त्रियें दुःखसे आरतहो दीनभाव और नेत्रोंमें आंस् भरभरके कुरीं पक्षियोंकी समान विलाप करनें लगी॥२६॥ इ॰श्रीम॰वा॰ आ॰यु॰भा॰ द्वादशाधिकशततमःसर्गः ॥ ११२॥

त्रयोदशाधिकशततमः सूर्गः

तासांविलपमानानांतदाराक्षमयोषितः॥ ज्येष्ठपत्नीत्रियादीनाभर्तारंसमुदेक्षत्॥१॥

इस प्रकारसे विलाप करती हुई रावणकी सब स्त्रियोंमें उसकी पटरानी प्यारी नारी दीन हो अपने स्वामीको देखनें लगीं ॥ १ ॥ अचिन्त्यकर्म-कारी श्रीरामचंद्रजीसे अपने पित रावणको मृतक हुआ देखकर मन्दो-दरी कृपणचित् हो विलाप करने लगीं ॥ २ ॥ हे महावीर । कुवेरके लोटे भाई राक्षसेश्वर। पहले जब तुमको कोधित होतेथे तो देवराज पुरन्दरभी तुम्हारे सन्सुख खड़ा होनेसे उरता ॥ ३ ॥ और महर्षि यज्ञस्वी गन्धर्व

गण और चारण छोग तुम्हारे भयसे दुशो दिशाओंको भागते ॥ ४ ॥ परन्तु आजभी वही तुम केवल मनुष्य रामचंद्रकरके संग्राममें पराजित होकर नहीं छजाते, हे राक्षसनाथ इसका कारण क्या है। ॥ ५ ॥ हाय! तुमनें वीर्य बलसे त्रिलोकी को जीत करके बड़ीभारी सम्पत्ति वटोरीथी परन्तु आज तुमको एक वनवासी मनुष्यने मार्डाला यह बङ्गी असहनीय बातहै ॥ ६॥ तुम इच्छानुसार अनेक प्रकारके रूप धारण करके मनुष्य लोगोंको अगम छंकापुरीमें विचरण करते हो इसलिये तुम्हारा विनाश किसी प्रकारसे संभव नहीं होसकता ॥ ७ ॥ तुम संबद्दी स्थानोंमें विजयको प्राप्त करतेथे इस कारण अब संप्राममें तुम्हारा यह विनाश करना रामचन्द्रजीका यह कार्यहै, ऐसा इमको विश्वास नहीं होता ॥ ८ ॥ ऐसा समझ पड़ताहै कि कृतान्त स्वयंही मायांके बलसे रामरूप धारणकर तुम्हारे वध करनेंको आयाथा सो तुमने यह नहीं जाना ॥ ९ ॥ अथवा हे महाबळवान ! तुम क्या इन्द्रसे धर्षित हुयेहो; सो यहभी नहीं, क्योंकि इन्द्रमें इतनी शांकि कहां है कि वह रण भूमिमें तुम्होरे सामने खड़ा हो सकै ॥ ३० ॥ अथवा और संदेह करनेंकी क्या आवर्यकताहै ? हमको निश्चयजान पड़ताहै कि महा बळवान महा वीर्य युक्त देवताओंके शञ्जओंका नाश करनें वाले, वह महायोगी, परम पुरुष सनातनही होंगे ॥ ११ ॥ आदि, अंत, मध्यसे रहित बड़े परम महान, इससे नित्य वर्तमान शंख, चक्र गदाधारी ॥१२॥ जिनकी छातीमें श्रीवत्स शोभायमानहै, जो नित्यहै जिनको कोईभी नहीं जीत सके, क्षय रहित परिमाणञ्जून्य सत्य पराक्रम विष्णुजीही ॥१३॥ वानररूपधारी सब देवता-छोगोंके साथ अवतार छेकर आये हैं; सब छोगोंके ईइवर श्रीमान्नें सर्व छोगोंके हितकी कामनासे ॥ १४ ॥ भयके देनेवाले देवज्ञाञ्च राक्षसको परिवारके सहित मारडाला, अथवा हम जानतीहैं कि तुमने सब इन्द्रियों-को जीत फिर त्रिभुवनको जीताथा ॥ १५ ॥ सो जानपड़ताहै कि इन्द्रि-योंने उसी वैरको याद करके अब तुमको पराजित कियाहै। हाय! जबकि जनस्थानमें बहुत सारे राक्षसोंके साथ ॥ १६ ॥ तुम्हारे श्राता खर मारे गयेथे, हमनें तबही जानाथाकि रामचन्द्र मनुष्य नहीं हैं, जबकि देवता छोगोंके प्रवेश करनेके अयोग्य छंकापुरीमेंभी ॥ १७ ॥ हनुमाननें बछसे

प्रवेश करके सबका मान महेन किया, तबही हम सब समझ गई कि अब कोई महा प्रचण्ड शञ्च आया, उस समय जो हमनें कहाथा कि रघुनाथ-जीसे विरोध न करो ॥ १८ ॥ परन्तु तुमनें हमारी बातको एकभी न माना, यह उसकाही फल आनकर प्राप्त हुआहै, हे राक्षसश्रेष्ठ ! तुम अक-स्मात् जो सीताके प्रति अभिलाषी हुएथे॥ १९॥ तिससे तुम अपने स्वजन देह और ऐइवर्यके साथ मूळ सहित नाशको प्राप्त होगये। हे दुर्मते। अरुन्धती व रोहिणीसेभी सब प्रकारसे श्रेष्ट ॥ २०॥ पूजा करनेंके योग्य सीताजीको तुम हरण करकै लाए इह बडा अनुचित कर्म हुआ । अधिक क्या कहैं, वह सहनज्ञीलताके गुणमें पृथ्वीको घारण करनेवाली पृथ्वी हैं, ळक्ष्मीकी लक्ष्मी और अपने स्वामीकी प्यारीहैं॥ २१॥ तुमने पतिकी प्यारी सर्वाङ्मसुंद्री दीन सीताको जनरहित वनसे बळपूर्वक हरण कर लिया और अपने प्राणोंका नाज्ञ किया ॥ २२ ॥ हे प्रभो ! तुमने सीताके सहवासकी कामनाकीथी परन्तु वह पूर्ण नहीं हुई । वरन उस पतिव्रताकी तपस्यासें तुम भस्म होगये ॥ २३ ॥ तुमनें जिससमय उस पतली कमरवाली जानकीका हरण कियाथा, तुम तो उसी समय भरम होजाते, परन्तु इस्से भरम नहीं हुए कि इन्द्र व अग्नि प्रमुख देवता तुमसे भय करतेथे ॥ २४ ॥ छोग जो पापकर्म करतेहैं कालके वशसे पकनेंका समय आनेपर अवश्यही उसका फल प्राप्त होताहै कारणिक उसका कोई कर्ता नहींहै॥ २५॥ जो अच्छे कार्य करतेहैं वह ग्रुभ फल,जो बुरे कार्य करतेहैं वह बुरे फलको प्राप्त होतेहैं इसी कारणसे विभीषण सुखी और तुम अत्यन्त दुःखमें गिरे ॥ २६ ॥ तुम्हारे यहां तौ सीतासे अधिक रूपवती औरभी अनेक स्त्रियंथीं, परन्तु तुमनें कामाधीन मोहके वज्ञा उन सबका निरादर किया॥ २७॥ ह्रप, कुछ, या चतुरतामें जानकीका हमसे श्रेष्ठ होंना तौ दूररहै, वह हमारी समान होर्नेक योग्यभी नहींहै परन्तु तुम मोहके वश होकर यह नहीं देख-तेथे ॥ २८॥ जानकी हरणमें तुम्हारी मृत्युका कारण जान पड़ती हैं कारणिक निमित्तके विना कोईभी प्राणी मृत्युको प्राप्त नहीं होताहै ॥२९॥ तुमनें अपने आपही उस सीता निमित्त मृत्युको दूरसे व्हरण कियाथा, अव जानकी शोकहीनहो श्रीरामचंद्रजीके साथ विहार करेंगी ॥ ३०॥

परन्तु हम जो थोड़े पुण्यवालीहैं इसलिये शोक सागरमें डूबगई। कैला-समें, मंद्रमें, मेरु पर्वतमें, तथा चैत्ररथमें ॥ ३१ ॥ और देवता लोगोंके सब उद्यानोंमें हमनें तुम्हारे सहित अतुल शोभायुक्त अनुरूप विमानोंमें चढ़कर विहार किया ॥ ३२ ॥ उन विमानोंपर चढ़े हुए हमनें अनेक देश देखे और माला चन्दनादि विचित्र चित्र वस्त्र देखती व भोगती हुई विद्वार करतीथी। हे वीर। अब तुम्हारे मारे जानेके कारण हम कामके भोगोंसे नीचे गिरा दी गई ॥ ३३ ॥ अब वही हम और साधारण स्त्रियोंके समान होगई, इससमय हमनें जाना कि राजश्री आतिशय चंचल होतींहै इस कारण ऐसी श्रीको धिकारहै। हा राजन्। आते सुकुमार, सुन्दर भौंहवाला ॥ ३४ ॥ सुन्दर त्वचासहित ऊंची नाकवाला कीर्ति श्रीप्रदीप्त चंद्रकमल व सूर्यके समान शोभायमान, किरीटसे शोभित, ताझवत्, अरुण, व प्रकाशमान कुंडलोंसे युक्त ॥ ३५ ॥ मदसे व्याकुळ होनेंके कारण चंचल नेत्र सहित जो मुख मदपानभूमिमें हो जाताथा। विविध भांतिकी पुष्पमालाओंसे शोभित और मनोहर वचन युक्त तुम्हारा सुख है ॥ ३६ ॥ इससमय हे स्वामी ! वही तुम्हारा मुख शोभित नहीं होता, रामचंद्रके वाणोंसे छिन्नभिन्नहुआ लालक्षिरसे सनाहुआ ॥ ३७॥ मस्तक फट जानेंसे वसा व सिरका गृदा दिखाई देताहै, व ऊपरसे रथकी धूल पड़नेसे रूखासा दिखाई देताहै, हाय। आज इमको सबसे पिछली विधवापन देनेहारी दशा प्राप्त हुई ॥ ३८ ॥ जिससे मन्दबुद्धिवाली हमनें कभी स्वप्नमेंभी नहीं सोचाथा। इमारे पिता दानवराज मय स्वामी राक्षस राज ॥ ३९ ॥ पुत्र इन्द्रका जीतनेवाला इन्द्रजित था यही जानकर हम गर्वितथीं। अहंकारी शृञ्जोंके मथनेंवाले, ऋर, वल पौरुषमें विख्या-त ॥ ४० ॥ किसी भयसे न डरनेंवाछे हमारे यह नाथहैं, वस यही हमारी मति सदा रहतीथी। सो इस प्रकारके प्रभाव वाले तुम राक्षसश्रेष्टोंको॥४९॥ मनुष्योंसे ऐसा एकाएक विना विचारा हुवाश्मय किस प्रकारसे प्राप्त हुआ! हा नाथाचिकनी इन्द्रमणिकी समान नील वर्णः महापर्वतकी समान ऊँचा ॥४२॥ केयूर, वाजू, वैदूर्य, मुक्ताहार और पुष्पमालासे उज्ज्वल विहारके समयमें अति रमणीय संत्रामभूमिमें प्रदीत ॥ ४३ ॥ दामिनीके संयोगसे मेचकी शोभा जिस प्रकार होतीहै वैसेही यह इन सब गहनोंकी प्रभासे सजा हुआ

रहता, हे देव! आज वही आपका शरीर असंख्य तीक्ष्ण वाणोंसे कटकुट-कर विधगयाहै ॥ ४४ ॥ इसल्यि इस शरीरका स्पर्श दुर्लभ होजायगा, यह जानकरभी हम इसको नहीं चिपटाय सकतीं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकारके बाण छगनेसे यह सेईके कांटोंसे युक्त होनेके समान शोभितहै ॥ ४५॥ और मर्भमें छगेहुए गहरे नाणोंसे तुम्हारा शरीर रत्ती २ विंधरहाहै सन न-सोंके बंधन टूट टाट गयेहैं हेराजन्! तुम्हारे काले रंगका रुधिर निकलनेसे युक्त ॥ ४६ ॥ वत्र प्रहारसे गिरकर टूटे हुए पर्वतकी समान प्रकाशित होताहै हाया सबही स्वप्नकी समान जान पड़ताहै क्योंकि तुम रामचंद्रसे किस प्रकार मारेगये ॥ ४७ ॥ तुम तौ मृत्युकेभी मृत्यु स्वरूपथे फिर किस प्रकारसे मृत्युके वहा हुए। हाय। जिसर्ने सब त्रिङोकीके भोगोंको भोगा, जिसने त्रिभुवनको महा चवड़ादिया ॥ ४८ ॥ जिसनें छोक पर-छोकोंकोभी जीत छिया, महादेवजीकोभी जिसनें उठाछिया, गर्व करनेंवालोंको जिसनें पकड्लिया, जिसनें सब पराक्रमोंको प्रकाशित किया ॥ ४९ ॥ जिसनें लोकोंको खलबलाय दिया और सिंहनाद करकै सब प्राणियोंको विदारण किया। शुञ्जोंके सामनें अत्यन्त तेजसे गर्वित वचन जो रावण तुम कहतेथे ॥ ५० ॥ संबंधी और सेवकोंकी रक्षा करनें वाछे भयंकर कमकारियोंके मारनेवाछे हजारों यक्ष दानवोंका संहार करनेवाले॥ ५३ ॥ संग्राममें निवातकवच नाम दानवोंके पकड़नेवाले सब यज्ञोंके छोप करनेंवाछे अपने छोगोंकी रक्षा करनेंवाछे ॥ ५२ ॥ धर्मकी ब्यवस्थाके उद्धंघन करनेंवाछे रणभूमिमें मायाके रचनेवाछे अनेक स्थानोंसे मनुष्य, देव, व असुरोंकी कन्याओंको हरण करनेंवाछे॥ ५३॥ शञ्जकी स्त्रियोंको शोक देनेवाले, अपनी सैनाको शिक्षा देनेवाले । ग्रप्त छंकापुरीकी रक्षा करनेंवाले अयंकर कर्मकारी ॥ ५४ ॥ हम सर्वोंका काम व उपभोगोंके देंनेवाले, रथिश्रेष्ठ, ऐसे प्रभाव सम्पन्न स्वामीको श्रीरामचन्द्रजी करके निहत और पतित देख ॥ ५५ ॥ प्यारेके मारे जानेंपर अवतकभी जीवन धारण करके देहका वोझा ढोती हैं। हे राक्ष-सेश्वर ! तुम तो बड़े मोछके विछोंनोंपर ज्ञायन करतेथे ॥ ५६ ॥ परन्तु आज इस किंकड़ीसे युक्त पृथ्वीपर तुम किस प्रकार सोरहेहो । हाय ! जब हमारा पुत्र कुमार इन्द्रजित रणमें छक्ष्मणसे मारडाला गया॥ ५७॥

उस समय तौ हमनें केवल तीक्ष्णरूपसे आघातही पायाथा, परन्तु तुम्हारे मृतक होनेंसे हमभी मरगई । हाय ! हम वही मन्दोद्री होकरभी अब वन्धु जन तुम्हारे समान नाथके मारे जानेंपर ॥ ५८ ॥ कामभोगसे विहीन होकर अनंत कालतक शोक करतीरहैंगी। हा राजन ! तुम दुर्गमदूरके मार्गमें चले जातेहो ॥ ५९ ॥ इसिलये इस दुःखिनीकोभी अपने साथ ले चलो क्योंकि तुम्हारे विना हम प्राण नहीं रखसकेंगी। अरे! हम कृपण विचारीको त्याग तुम कैसे गमन करनेंकी इच्छा करतेही॥ ६०॥ हम मंदभागिनी कातर होकर दीनभावसे विलाप कर रहीं हैं, सो तुम हमसे क्यों नहीं बोलते। महाराज ! यह देखकर क्रोधित क्यों नहीं होते कि हम बिना पर्देंके ॥ ६१ ॥ नगरके द्वारसे निकलकर यहांपर पैदलही चली आई हैं। हे स्वामी ! देखो तुम्हारी स्त्रियें छाज और चूंचटको त्याग॥६२॥ सबही यहांपर चछी आईहैं सो यह देखकर तुम क्रोध नहीं करते यह देखो। जोकि कीडाके समय तुम्हारी निरन्तर सहायता करतीथीं सो तुम्हारी वही सब स्त्रियें अनाथ होकर वारंवार विलाप करती हैं ॥ ६३ ॥ सो उनका सन्मान करना तो दूर रहै, तुम उनको समझाते बुझातेभी नहीं हों; हे राजन् ! जिन कुळिस्त्रियोंको तुमने विधवा किया ॥ ६४ ॥ पति-वता, धर्ममें रत, बड़े जनोंकी सेवा करनेंवाछी उन्होंनेही शोकसे संतापित हो पराये वद्यमें पड़ ॥ ६५ ॥ तुमसे अपकार पाय उन्होंने जो ज्ञाप तुम-को दियाँहै, वही आयाँहै; इसीछिये आज तुम श्रुके हाथसे मारे गये। यह जो प्रवाद संसारमें है सो हे राजा । आज वह तुमनें सम्पूर्ण सत्य किया वह यह है कि ॥ ६६ ॥ किसी अनर्थका कारण न होनेंपर अनर्थक पति-वता स्त्रियोंके आंसु पृथ्वीपर नहीं गिरते हे राजन् । अपने पराक्रमसे तीनों छोकोंको जीत छिया फिर कैसे १॥ ६७॥ अब यह नारीहरण रूप चोरी का कार्य तुमनें किया क्योंकि तुम जो अपनेको शूर मानतेथे, तुम जो कपटमृगके द्वारा रामचन्द्रको आश्रमसे दूरकर ॥६८॥ और फिर छक्ष्मण-जीकोभी आश्रमसे दूरकर रामचंद्रजीकी स्त्री जानकीजीको जो हर छायेथे। युद्धमें तुम्हारा इस प्रकारसे कातर होना तौ हमें याद नहीं आता ॥ ६९ ॥ तौभी जब तुमनें ऐसा किया तो भाग्यके क्रमसे यह आनेवाछी मृत्युकाही उक्षणथा। भूत, भविष्यत, वर्तमान इस त्रिकाल ज्ञानमें पंडित ॥ ७० ॥

जानकीको हरणके द्वारा यहांपर आया हुआ देख बहुत देरतक छंबी श्वास छ चिन्ताकर महावीर हमारे देवर विभीषणनें हमसे यह सत्य वचन कहे ॥ ७१ ॥ कि यह राक्षसमुख्योंके विनाशका समय आगयाहै सो सत्यही हुआ, काम, कोधसे उत्पन्न व्यसनके प्रसंगसे ॥ ७२ ॥ तुमसे जो यह परस्रीहरण रूप दुःख प्राप्त हुआ इससे बड़ेभारी राक्षसोंके कुछ का मूळ कट गया और यह सब राक्षसोंका कुछ अनाथभी होगयाहै ॥७३॥ जो कुछभीहो तुम बरु और पौरुषसे त्रिसुवनमें बड़ीभारी प्रसिद्धता पाईथी इस कारण तुम्हारे लिये शोक करना कर्तव्य नहींहै, परन्तु स्त्री स्वभावके वज्ञ हमारी बुद्धि शोकमें डूब रहीहै ॥ ७४ ॥ तुम अपनें पाप पुण्यको लेकर स्वर्गकी गतिको प्राप्त हुए, परन्तु हमको तुम्हारे नाज्ञके होनेसे दुःखित अपनी आत्माको कळपाना पड़ा ॥ ७५ ॥ हा दशाननः मारीचादि हित चाहनें वाले सुद्धदय और भाई बन्धुऑनें सब भांतिसे तुम्हारा मंगल करनेके लिये अनेक बातें कहीथीं परन्तु तुमनें **उनको एक नहीं माना ॥ ७६ ॥ इमारे देवर विभीषणजीनें तुमसे ज्ञान्त** भाव जो समस्त श्रेष्ट जनक विधि सहित हेतु युक्त वचन कहेथे तुमनें उन-कोभी यहण नहीं किया॥७७॥ मारीच, कुंभकर्ण, और हमारे पिताजीके वचनोंको जो तुमनें अपने वीर्यके वमंडसे नहीं माना, इस समय उसकाही यह फल हुआहै ॥ ७८ ॥ नीले बादरकी समान, पीताम्बर धारे, शुभ बाजू पहरे अपने शरीरको इधर उधर फैलाये रुधिरमें साने क्यों यहाँ पड़ेही ॥ ७९ ॥ प्राणप्यारे ! तुम न सोकर भी सोते हुए की समान किस कारण हमसे नहीं बोळतेहो। महावीर! सब कार्योंके करनेंमें चतुर जो रणस्थळसे कभी नहीं भागा ॥ ८० ॥ उस राक्षस श्रेष्ठ सुमाळीकी धैनती तुमको पुकाररहीहै; तथापि तुम उतर क्यों नहीं देतेही। नई हार होनेसे क्या इस प्रकार सो रहतेहैं? उठो उठो ॥ ८१ ॥ देखों आज तुम्हारे नई हारको देखकरही निर्भयहो सूर्यकी किरणोंने छंकामें प्रवेश कियाहै जिस्से शृञ्जको मारतेथे समरमें सूर्यकी किरणोंकी समान ॥ ८२ ॥ वज्र-धारी इन्द्रजीके वज्रकी समान वही यह तुम करके पूजित हुआ रणमें बहुत आयुधोंसे युक्त सुवर्णके जालसे ढका हुआ ८३ ॥ वही परिष रामचंद्रजीके वाणोंसे कटकर हजारों खंडहो वड़ेभारी रणमें पड़ाहै हाय !

तुम प्यारीकी समान रणभूमिको हृदयसे छगायकर सो रहेहो ॥ ८४॥ परन्तु हम किस कारणसे ऐसी कुप्यारी हुई जो तुम हमारे साथ बोलनेकी इच्छा नहीं करते। हमारे हृदयको धिकारहै! हा! अवतक इसके हजार दुकड़े नहीं होगये ॥ ८५ ॥ तुम्हारे मृतक हो जाने परभी यह शोकसे पीड़ित नहीं हुआ । इस प्रकार विलाप करती हुई मन्दोदरी नेत्रोंमें आंसूभर ॥ ८६ ॥ मारे स्नेहके स्नेहको कंपायमान कर मूर्छित होगई और दुःखसे अत्यन्त हतहो रावणकी छातीपर गिर पड़ी ॥ ८७ ॥ मन्दो-द्री संध्याके समयेक रंगीन बाद्रमें विजलीकी समान शोभायमान हुई मय नंदिनीकी ऐसी अवस्था देख उसकी सौतौंने जो शोकसे व्याकुछ हो रहीथीं उसको उठाया ॥८८॥ रोदन करते २ उस रोती हुई मन्दोदरीको उठाय सावधान करनेंके लिये उन्होंने कहाकि, हे देवी! क्या तुम नही जानती कि छोकोंकी स्थिति अनित्यहै ॥ ८९ ॥ विशेष करके पुण्य परिपाक कालकप दशा विशेषकी राजलक्ष्मी जो सदा चंचल रहतीहै यह क्या आपकी विचार इाकिसे सिद्ध नहीं होता? जब इस प्रकार उन सबोंने कहा तौ वह मंदोदरी फिर बड़ा शब्द करके रोंने छगी॥९०॥ अपने आंसु ओंसे अपने निर्मेळ कुच भिगोती हुई रावणका आश्रय ठे फिर रोई इसी अवसरमें श्रीरामचंद्रजीने विभीषणसे कहा ॥ ९१ ॥ कि हे विभी-षण। रावणकी सब स्त्रियोंको समझा बुझायकर तुम अपने आताका संस्कार करो रामचंद्रजीके ऐसे वचन सुन बुद्धिमान विभीषणजी यह वचन ॥ ९२ ॥ श्रीरामचंद्रजीके मनकी यथार्थ बात जाननेंके लिये धर्म अर्थ युक्त और अपने हितकारी वचन बोले, धर्मको त्यागे हुए ऋर स्वभाव, निर्छज, मिथ्यावादी ॥ ९३ ॥ परस्त्रीगामी महादुष्ट इस राव-णका संस्कार इम नहीं करेंगे,यह नामको हमारा श्राताथा परन्तु इसने सदा शाञ्चकी समान कार्य हमारे साथ कियेहैं ॥९४॥ इसलिये बढप्पनके गौरवसे युक्त होकरभी यह हमसे पूजेजानेंके योग्य नहींहै हे श्रीरामचंद्रजी। जो लोग हमको श्राताका संस्कार न करनेंके कारण प्रथम क्रूर कहेंगे॥ ९५॥ परन्तु वहीं सब जब इस रावणके बड़े २ दुर्गुणोंको सुनेंगे तब हमारे किये हुए कार्यको धन्यवाद देंगे । धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी विभीषणके ऐसे वचन सुनकर परम प्रसन्न हुए ॥ ९६ ॥ और उन वाक्यके जाननेवाले रामचं-

द्रंजीनें वाक्य विशारद विभीषणजीसे यह कहा "तुम्हारा प्रिय हमको कर्तव्य है, क्यों कि तुम्हारे प्रभावसे हमने जय पाई है ॥ ९७॥ इसल्पिये तुमको भला उपदेश हम अवस्य देंगे" हे राक्षसेश्वर यद्यपि अधर्म और मिड्यामें यह निशाचर तत्पर रहा ॥ ९८ ॥ तथापि यह बड़ा तेजस्वी बळवान शूर और संग्राममें सदा प्रवल रहताथा हमने इसको इन्द्रादि देवतोंके सामनेभी हारता हुआ नहीं सुना ॥ ९९ ॥ महात्मा वल सम्पन्न सव छोकोंको रुलानें वाला यह रावणथा भरनेही तक वैर रहता है, परन्तु अव हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जानेंसे ॥ १००॥ यह जैसा तुम्हारा वन्धुया वैसाही हमारां वन्धु हुआ इसलिये इसका संस्कार करो, हे महावीर! तुम विधिपूर्वक इस रावणका संस्कार ॥ १०१ ॥ अति ज्ञीघ और धर्मानुसार करो, ऐसा करनेंसे तुम सब ठोकोंमें यश पाओगे श्रीरामच-द्रजीके वचन सुन शीव्रता युक्त हो विभीषणजी।। १०२ ॥ अपने संव्रा-ममें मारे गये श्राता रावणका संस्कार करनें छगे । राक्षसों में इन्द्र विभीष-णुजी छंका पुरीमें प्रवेश करके ॥ ५०३ ॥ अति शीव्रतासे उन्होंने राव-णके अग्निहोत्रको निकाला। छकड़ोंमें काष्ठके पात्र यज्ञाग्नि व यज्ञ करानें बाले लोग ॥ १०४ ॥ और चंदनकी लकड़ी व औरभी विविध मांतिके काठ अगर आदि सुगन्धित पदार्थ औरभी बहुतसी सुगन्धियें ॥ १०५ ॥ मणि मोती, मूंगे यह सब विभीषणजी छाये यह सब पदार्थ एक मुहूर्त भरमें आये और विभीषणजी राक्षसोंके साथ आयगये॥ १०६ ॥ और माल्यवान राक्षसके साथ सब किया करने छगे. प्रथम उत्तम दिव्य शि-विका मँगाय उसपर रेशमीन वस्त्रोंमें छपेट मृतक देहको चढ़ाया॥ १०७॥ इस प्रकार उसपर राक्षसोंके राजा रावणको चढ़ाय रोते हुए वह राक्षस चले ॥ १०८ ॥ आगे २ नगाड़े बनानेंवाले व स्तुति करनें वाले छे। पताकासे चित्रित और फूछेंसेभी चित्रित शिविकाको निभी-षण इत्यादि राक्षस गणोंनें उठालिया ॥ १०९ ॥ हाथोंमें काठलेले कर सबही दक्षिणको मुखकर चर्छे॥ अध्वर्य्यु छोगोंने अग्निको प्रव्वित किया और अग्निले रावणके संग २ चले॥ ११०॥ और सब शरणागत पुरुषभी रावणके मृतकके पीछे २ चले । अंतः पुरीकी समस्त स्त्रियें अति शीवतासे रोतीहुई ॥१११॥रावणके पीछे २ गिरती पड़तीहुई चर्छी राक्षसगण दुःखित

मनसे राक्षसराज रावणको किसी पवित्रस्थानमें स्थापितकर॥११२॥चन्दन, कमल,उज्ञीरआदि सुगन्धि पदार्थी व और दूसरे काठोंसेभी चिता बनाय उस पर रंकुनाम मृगका चमडा वेदके मंत्रोंसे अभिमंत्रित कर विछाया ॥ ९९३॥ और राक्षसोंके राजा रावणका पितृमेध यज्ञ करनें छगे; प्रथमतो दक्षिण पूर्वके कोंनोंपर वेदी बनाय उसपर अग्नि स्थापनकी ॥ ११४ ॥ और जुसपर रावणका मृतक अरीर्धर दही व घीसे भर खुव कांधेपर छोड़ा, पात्र अरणी और उत्तरारणी मुझल शास्त्रके अनुसार जो जहां चाहिये यथा स्थानपर स्थापित किया गया ॥ ११६ ॥ फिर शास्त्रकी रीतिसे और महर्षियोंकी कही हुई रीतिसे रावणके अर्थ पवित्र पशुका वध किया गया ॥११७॥ राक्षस राज रावणके अर्थ घृत युक्त अभ्र परिस्तरणिका प्राप्त किया । फिर दीनमनवाछे रावणको गँध व माछाओंसे सजाया गया ॥ ११८ ॥ विविध मांतिक वस्त्रोंको उसके ऊपर डाला विभीषणजीनें नेत्रोंमें आंसु भरकर रावणके ऊपर अक्षतोंकी वर्षाकी ॥ ११९ ॥ और विभीषणनें विधिपूर्वक उस चितामें अग्नि लगादी इसके पछि स्नानकर भीने वस्नही पहरे हुए तिल और दर्भ मिश्रित ॥ १२० ॥ और जलभी हाथमें छे सब विधिपूर्वक रावणको तिलाञ्जलि देने लगे। तिसके पीछे **डन सब स्त्रियोंको वारंवार समझाया ॥ १२**२ ॥ कि अब सब नगरको जाओ, तब यह समस्त नगरमें प्रवेश करती हुई। जब सब स्त्रियें नगरमें प्रवेश करती हुई तब राक्षसोंमें इन्द्र विभीषणजी श्रीरामचंद्रजीके निकट आय विनीत भावसे खड़े होगये ॥ १२२ ॥ वत्रधारी इन्द्रजीनें जिस प्रकार वृत्रासुरका वध करके हर्ष प्राप्त कियाथा, वैसेही श्रीरामचंद्रजी, सुत्रीव, लक्ष्मण, और सब सैनाके सहित रिप्रका संहार करके अत्या-नंदित हुए ॥ १२३ ॥

ततोविमुक्तासशरंशरासनंमहेंद्रदत्तंकवचं सतन्महत्॥ विमुच्यरोषंरिपुनिग्रहात्ततो रामःससौम्यत्वमुपागतोऽरिहा॥ १२४॥

इसके पीछे शबुओंके मार्गेवाले श्रीरामचंद्रजी इन्द्रका दिया, हुआ

<sup>×</sup> परिस्तरणिका अर्थात् वपा रावणके मुखर्मे डाली॥

बड़ाभारी धनुप, बाण कवच और शञ्चके जीतनेंका क्रोध त्याग करके फिर सौम्य सूर्ति धारण कर छेते हुए ॥ १२८॥ इ० श्रीम० वा० आ० यु० भाषा० त्रयोदशाधिक शततमः सर्गः॥ ११३॥

चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः॥

तेरावणवधंदृङ्वादेवगंधर्वदानवाः॥ जग्मुःस्वैः स्वैविमानस्तेकथयंतःशुभाःकथाः॥ १॥

इस ओर रावणका वध देखकर देव, दानव, और गन्धर्व छोग अपनेर विमानोंपर चढ़के बहुत सारी श्रेष्ठ वातें करते २ वहां आये ॥ १ ॥ राव-णका चोर मारा जाना श्रीरामचंद्रजीका पराक्रम, वानरोंका श्रेष्ट युद्ध, सुत्रीवजीकी मंत्रणा ॥ २ ॥ रुक्ष्मण और हनुमानजीका अनुराग, वीर्यं और पराक्रम और जनककुमारी सीताजीका पातिव्रत्य॥ ३॥ कहते हुए सब महाभाग हर्षित चित्तसे वहां आये । श्रीरामचंद्रजीनेंभी इन्द्रके दिये हुए दिव्य और अग्निकी समान प्रभावाळे रथको ॥ ८ ॥ जानेंके छिये आज्ञा दे, फिर महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीनें मातिछकी पूजाकी । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीनें इन्द्रके सारथी मातिलको जानेंकी आज्ञा-दी ॥ ५ ॥ कि अब तुम इस दिव्य रथको छेजाओ मातिछ श्रीरामचन्द्र-जीकी ऐसी आज्ञा पाय उस रथपर सवारहो आकाशको चलागया, वह सुर सार्थि श्रेष्ठ जब देव मार्गको चलागया ॥ ६ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने परम प्रसन्नतासे सुग्रीवजीको भेंटा । और सुग्रीवजीसे जब भलीभांति मिल भेंट चुके तब रुक्ष्मणजीनें आयकर प्रणाम किया ॥ ७ ॥ और सबवानर छोगोंसे पूजित होकर श्रीरामचन्द्रजी वहां गये जहां कि सब सेना पड़ीथी, और श्रीरामचन्द्रजी वहां आय अपने निकट वालोंसे बोले ॥ ८ ॥ उन्होंने सुमित्रानंदन शुभ छक्षण युक्त छक्ष्मणजीसे कहा कि हे सौम्य ! इस समय तुम विभीषणजीको छंकाके सिंहासनपर प्रतिष्ठित करो ॥ ९ ॥ यह हमारे अनुरागी हैं, भक्तहें, तथा पहले हमारे साथ उपकारभी किये हुए हैं। यह हमारी बहुतही बड़ी कामनाहै सो हम रावणके छोटे भाई विभीषण-जीको ॥ १० ॥ हे सौम्य । छंकाके राज्य सिंहासनपर अभिषेकित देखें ।

जब रुक्ष्मणजीसे महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा ॥ ११ ॥ तब लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीके वचनको सुन यह कहाकि ऐसाही करेंगे; यह कह रुक्ष्मणजीनें हिषतहो एक सुवर्णका चड़ा यहण किया, व वैसेही चार कुछशोंको मनकी समान वेगवाले वानरेन्द्रोंको दिया ॥ १२ ॥ और उन महा पराक्रमी वानरोंको चारों समुद्रोंका जल लानेंके लिये आज्ञादी वह मनकी समान वेगवाले वानर अति शीघ्र वहां गये ॥ १३ ॥ और चारों समुद्रोंसे जल प्रहण करके वह वानर श्रेष्ठ वहांपर आगये। वानर लोग तो कई २ घड़े जलले आयेथे पर उनमेंसे एक २ घड़ा लेकर परमासन पर रक्ला भया ॥ १४ ॥ एक घड़ेको यहण करके छक्ष्मणजीनें विभीष-णजीका अभिषेक किया, छंकामें राक्षसोंके मध्यमें विभीषणको श्रीरामचं-द्रजीकी आज्ञासे राजा किया ॥ १५ ॥ विधि पूर्वक मंत्रोंसे सब सुहद गणोंके साथ सब राक्षस वानर विभीषणजीका अभिषेक करते हुए॥ ३६॥ जब बिभीषणका अभिषेक श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे छक्ष्मणजीनें किया त्तव विभीषणजीके मंत्री और नौकर चाकरोंके आनंदकी सीमा नहीं रही ॥ १७ ॥ राक्षसोंमें इन्द्र विभीषणजीका छंकामें अभिषेक हुआ देख-कर श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणजीके सहित परम प्रसन्नताको प्राप्त करते हुए ॥ १८ ॥ इसके उपरान्त राक्षस राज विभीषणजी सब प्रजाको समन झाय बुझाय ढांढस बंधाय जब श्रीरामचन्द्रजीके निकट आये, तब दिध चावल, लडू, खींलैं, व फूल ॥ १९ ॥ पुरवासी लोग हिंपत अंतःकरणसे उनके सामनें छानें छंगे, उन सबको यहण करके दुर्द्ध विभीषणजीनें श्रीरामचन्द्रजीको निवेदन किया ॥ २० ॥ और इन सब मंगलकारी मंग-ल द्रव्योंको वीर्यवान् लक्ष्मणजीको निवेदन किया. श्रीरामचन्द्रजी विभी-मणको समृद्धिशाली और कृतकार्य देखकरही उन सब द्रव्योंको उनकी प्रसन्नताकी कामनासे प्रहणकर छेते हुए ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त सन्मुख ही हाथ जोड़कर खड़े हुए पर्वताकार वानर श्रेष्ठ हनुमानजीसे श्रीरामचं-द्रजी बोले ॥ २२ ॥ तुम सौम्य महाराज विभीषणजीकी आज्ञासे लंका-प्ररामें प्रवेश करो, और जानकीजीसे कुश्रू समाचार पूछकर छोट् आओ ॥ २३॥ इसके उपरान्त सुत्रीव, लक्ष्मण, और हमारी कुशल वात्ती कहकर फिर यहभी कह देना कि छंकेश्वर रावण युद्धमें मारा गया॥ २४॥

# प्रियमेतिदिहाख्याहिवैदेह्यास्त्वंहरीश्वर ॥ प्रतिगृह्यतुसंदेशसुपाविततुमईसि ॥ २५॥

हे वानर श्रेष्ठ ! तुम जानकीजीको महा प्रिय समाचार देकर उनका संदेशाले शीत्रही यहांपर चले आओ ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ यु॰ चतुर्दशाधिक शततमःसर्गः ॥ ११४ ॥

पंचदशाधिकशततमः सर्गः ॥ इतिप्रतिसमादिष्टोहतूमान्मारुतात्मजः ॥ प्र विवेशपुरीलंकांपूज्यमानोनिशाचरैः॥ १॥

पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकारसे आज्ञा पाय जब छंकापुरीमें प्रवेश करते हुए, तब राक्षसोंने उनका बहुत आदर सत्कार क़िया ॥ ९ ॥ विभीषणजीको आज्ञा छेनेको इतुमानजी छंकापुरीमें गये और उनकी आज्ञाले वृक्ष वाटिकामैं गये ॥ २ ॥ वहां पहुंचतेही जानकीजीनें इनको पहँचाना, इन्होंने देखािक स्नानादि विहीन शंकारहित रोहिणीकी समान ॥ ३ ॥ वृक्ष मूळमें आनंद रहित राक्षसियोंके वेरेमें पड़ी सीताजी बैठी हैं, यह देख हनुमानजी चुपचाप उनके निकट चल्ले गये और शिर झुकाय विनीतहो प्रणामकर खड़े होगये॥ ८ ॥ देवी जानकीजीभी महाबळवान हनुमानजीको आया हुआ देख प्रथम न पहँचानकर कुछ देरतक चुपचाप रहीं, और फिर याद करके बहुतही आनंदित हुई ॥ ५ ॥ तब वानर श्रेष्ठ हतुमानजी उनका वह सौम्य मुख देखकर श्रीरामचंद्रजीक कहे वचनोंको आरंभ करते हुए बोछे॥ ६॥ कि हे वेदेही। महानुभाव श्रीरामचंद्रजी लक्ष्मणजी और सुत्रीवजीके सहित कुशल पूर्वकहैं, इस समय वह शत्रुका संहार करके कृत कार्य हुएँहैं; उन्होंने आपका कुश्ल समाचार जाननेके छिये इमको भेजाँहै॥ ७॥ हे देवि। वानर छोगोंके सहित विभीषणजी और छक्ष्मणजीकी सहायतासे श्रीरामचंद्रजीने वीर्थ-वान रावणको मार डाला ॥ ८॥ हे देवि। यह प्रिय समाचार हम तुम-को सुनातेई और फिर अपनी प्रज्ञंसा कहतेई कि तुम्हारेही प्रभावसे धर्मके जाननेवाले श्रीरामचंद्रजीने महासंग्राममें ॥ ९ ॥ विजय पाई अव सब न्यथा दूरकर, तुम सावधान होवो, क्योंकि शञ्च रावण मार डाला

गया और छंका अपने वद्यामें हुई ॥ ३० ॥ श्रीरामचंद्रजीनें कहाहै कि; हमनें तुम्हारा अपमान होनेंके हेतु जो प्रतिज्ञाकीथी, तबसे हमनें नींदको दूरकर दियाथा, और समुद्रमें सेतुभी बांधाथा, सो आज हम उस प्रति-ज्ञासे छूटे ॥ १९॥ इमनें छंका जीतकर विभीषणको सब ऐश्वर्य दान कर दियाहै; अब तुम रावणके स्थानमें रहनेसे कुछ भय न करो।। १२॥ इस समय तुम सावधान होकर ऐसा समझोकि मानों हम अपने घरहीमें टिकी हुई हैं, तुम्हारे दर्शनोंकी इच्छासे हिषैत हो विभीषण इसी समय तुम्हारे निकट जांयगे ॥ १३ ॥ हनुमानजीके ऐसे वचन सुनकर चंद्रमुखी सीताजी कुछभी नहीं कहसकी, आनंदके मारे मानो उनका कंठ रुक गया।। १८ ॥ तब सीताजीको कुछ न बोलते हुए देखकर वानरश्रेष्ठ हुनुमानजी बोले, हे देवि ! क्या चिन्ता करतीहो; हमसे संभाषण क्यों नहीं करतीहो। ॥ १५ ॥ हबुमानजी करके इस प्रकार कही जाकर धर्म मार्गमें टिकी हुई जानकीजी परम प्रसन्नता प्राप्तकर गर्२ वाणीसे उत्तर देती हुई ॥ १६ ॥ कि तुम्हारे मुखसे अपने स्वामीकी विजय मिश्रित यह वार्ता सुन, अत्यन्त हर्षके कारण क्षणभरके लिये हमारी वचन शक्ति छोप होगईथी ॥ १७ ॥ हे वानर ! तुमनें जिस प्रकारका प्यारा समाचार दिया, तिससे तुमको क्या इनाममेंदें, यही हम सोच विचार रहीथी, परन्तु हम ऐसा कुछभी नहीं देख पातीं ॥ १८ ॥ हे इनुमन्! हम पृथ्वीपर ऐसा कोईभी पदार्थ नहीं देखतीं कि जो तुम्हारी समान प्रिय समाचार देनेंवाछेको दिया जावै ॥ १९॥ हे पवनकुमार ! हिरण्य सुवर्ण, बहुत सारे रत,अथवा त्रिलोकीका राज्यभी दे डालें तौभी यह सब तुमको कुछ अधिक नहीं दिया जाय ॥ २० ॥ जनककुमारी सीताजी करके इस प्रकारसे कहे जाकर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी उनके सामने खड़े होकर बोछे॥२१॥ हे प-तिकी प्यारी हितकारी, स्वामीकी विजयको चाहनेवाछी निन्दारहित सीते! आपकी समान स्त्रीही ऐसे रनेदमय वचन कह सकतीहैं, औरकी सामर्थ्य नहीं॥२२॥हे देवि। इम तुम्हारे स्निग्ध, और प्रिय वचनोंके निकट धन, वि-विध प्रकारके रत्न और देवराज्यकोभी अधिक नहीं समझते ॥९॥ जबकि त्रिलोक विजय करनेवाले श्रीरामचंद्रजीको हमने शत्रुका संहार करते देखा है,तब वास्तवमें इमनें देवराज इन्द्रजीसेभी अधिक पाय छियाहै ॥२॥"

हनुमानजीके यह वचन सुनकर जनककुमारी सीताजी पवन-कुमार हनुमानजीसे शुभ वचनबोछी ॥ २३ ॥ हे पवनकुमार। तुमने शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, छह । तर्क ) अपोह ( तर्कविशेष ) अर्थ विज्ञान, और तत्त्वज्ञान इन आठों गुणोंसे युक्त. अष्टाङ्ग बुद्धिसे युक्त विचारकर व्याकरणके मतसे पदोंको परस्पर जोड़ जो मधुर वचन कहे हैं यह तुम्हारेही योग्य हैं ॥ २४ ॥ तुम पवनके विख्यात पुत्रहो, परम धार्मिक हो, इस कारण बड़ाई करनेंके योग्य हो, बल, शूरता, वीरता, विक्रम कारियोंमें उत्तम हो ॥ २५ ॥ तेज, क्षमा, धीरता, स्थिरता, विनीत-ताभी तुममें है इसमें कुछ संज्ञय नहीं, यह सब ग्रुण व औरभी सब ग्रुण तुममें शोभित हैं ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त सीताजीके वचनसे कुछभी चलायमान न होकर हतुमानजी फिर हिषत चित्तसे हाथ जोड़ सन्मुख खड़े हो जानकीजीसे बोले॥ २७ ॥ कि हमारी बहुतही अभिलाषा है। ति जिन राक्षित्योंनें पहले आपको बहुत सताया है, यदि आपकी आज्ञा हो तौ हम इन सबको मारडालें ॥ २८॥ आप पतिकी चिन्तामें दुवेल होकर जबतक अशोक वाटिकामें रहतीहुई सहनेंके अयोग्य जो कष्ट भोग्-तीथी; इस समय यह सब घोरहूप वालो निर्लंज अति कुटिल हूपवाली राक्षित्रयें सदाहीं आपको डरातीं धमकातीथीं ॥ २९॥ हे देवि। इम देख गयेथे कि यह विकटाकार मुखवालो राक्षसियें रावणकी आज्ञासे आपकी सदा कठोर वचन कहा करतींथीं ॥ ३०॥ हमारी इच्छा होतीहै कि इन विकटाकार मुखवाली कूर स्वभावसे युक्त और कूर दर्शन रूखे केशवाली समस्त राक्षिसियोंको हम विविध प्रकारके प्रहारकरके मारडाछे॥ ३१॥ जिन रार्क्षासयोंने दारुण वचन कहकर आपको दिक्क किया है हम ऐसा वर चाहते हैं कि घूंसोंसे, छातोंसे, और बड़ी २ वांहोंसे ॥ ३२ ॥ व जंघाके प्रहारसे और दांतोंसे पीड़ा देकर कान नाकोंको काटकर केशोंको खसोठकर ॥ ३३ ॥ इन राक्षसियोंको इम मार्खाला चाहते हैं कि जिन्होंनें तुम्हारा कुप्यारा कार्य किया है। हे यशस्विन । ऐसे प्रहारांसे व औरभी अनेक प्रकारके प्रहारोंसे ॥ ३४ ॥ हम इन दुष्टिनयोंको तीत्रभांतिसे मारडाला चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपको पहले बहुत दुःख दिया है। हनुमानजीके यह कृपासागर वचनसुन दीनवत्सल ॥ ३५ ॥ जानकीजी हुनुमानजीसे विचारकर धर्मयुक्त वचन बोर्छी राजसेवाके वदा पराई आज्ञासे कमें करती हुई ॥ ३६ ॥ इन विचारो रावणके यहांसे पेटपाल-ती दासियोंके ऊपर है वानरोंमें श्रेष्ठ तुमने क्यों कोपिकया? भाग्यकी विषमताके दोषसे, और पहले किये दुष्कर्मोंसे ॥ ३७ ॥ यह सब मुझको प्राप्तद्वए हैं, क्योंकि सबही अपने किये कर्मीको भोगते हैं। हे महावीर अब ऐसा मत कहो, दैवकी गति अति विचित्र है ॥ ३८ ॥ दशाके अनुसार सबही फल भोगकरने होते हैं, हमनें यह बात निश्चयकरली है, रावणकी दासियोंका क्रोधभी हम अति दुर्बछनें सहा ॥ ३९॥ हे पवन-कुमार! इन राक्षसियोंने रावणकी आज्ञाके अनुसारही हमको पीड़ा दीथी इस समय रावण मृतक हो गया है, इस्से अब यह हमको पीड़ित नहीं करेंग़ी ॥ ४० ॥ हे वानर ! किसी समय एक व्याधा व्याव्रकरके ताड़ित हो रीछ करके आश्रय किये हुए जब एक वृक्षके ऊपर चढ़गया; तब व्याञ्जनें वहां आय उस व्याधेको पेड़पैसे गिरानेके छिये रीछसे वारंवार कहा, तब रीछनें व्यात्रसे जो धर्म श्लोक कहाथा वह सुनो ॥ ४९ ॥ चतुर पुरुषको अपकार करनेवालेके साथ प्रत्युपकार करना नहीं चाहिये इसल्टिये हमनें जो नियम कियाँहै उसको कभी नहीं तोड़ेंगे कारण कि चरित्रही साधुलोगोंका भूषण है ॥ ४२ ॥ इस कारण हे हनुमन् ! हमें इन राक्षसियोंने भला बुरा जो कुछभी कियाहो, और चाहें यह मार डाल-नेंके योग्यभीहों तौभी साधुळोगोंको इनका वध करना कर्त्तन्य नहीं है, कारण कि संसारमें निरपराधी कोईभी नहीं पायाजाता ॥ ४३॥ लोकोंकी हिंशा करनाही जिन निदुर पापात्माओंका खेल और आनंदहै, उनके विविध उपकार करनें परभी उनके ऊपर अञ्चभ कार्य नहीं किये जा सकते ॥ २२ ॥ जब वचन बोरुनेंमें चतुर इनुमानजीसे जानकीजीनें ऐशा कहा तब निन्दा रहित श्रीरामचन्द्रजीकी स्त्री सीताजीको हनुमानजी उत्तर देते हुए ॥ ४५ ॥ हे देवि । श्रीरामचंद्रजीकी धर्ममयी भायाको इस प्रकारकी ग्रुणवालीहोनाही कर्त्तन्यहै सो अब हमको आज्ञा कीजिये कि श्रीरामचन्द्रजीके समीप जाँय ॥ ४६ ॥ मिथिलाराजकुमारी जानकीजी हतुमानजी करके इस प्रकार पूछी जाकर कहनें छगीं कि " हम शीप्रही

धर्मनत्सलपितको देखनेंकी इच्छा करतीहैं ॥ ४७ ॥ महामितवान पननकुमार इनुमानजी जनककुमारी श्रीजानकीजीके ऐसे वचन सुन उनको आनंदित करते हुए बोले ॥ ४८ ॥ हे देवि ! इन्द्राणी जिस प्रकार इन्द्रजीका दर्शन करती हैं, वेसे ही आपभी लक्ष्मणजीके सिहत श्रञ्जोंका नाश किये हुए मित्र लोगोंसे विरेहुए पूर्णचंद्रमाकी समान मुखवाले श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करेंगी ॥ ४९ ॥ महातेजस्वी वानरश्रेष्ट हजु-मानजी साक्षात लक्ष्मीजीकी समान श्रोभायुक्त जानकीजीसे यह वचन कह श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये ॥ ५० ॥

सपदिहरिवरस्ततोहत्तमान्प्रतिवचनंजन केश्वरात्मजायाः ॥ कथितमकथयद्यथा क्रमेणत्रिदशवरप्रतिमायराघवाय ॥५१॥

और उनके निकट आय नानकी जीनें जिस प्रकार कहाथा वही वचन हनुमानजीनें इन्द्रसेभी अधिक श्रीरामचन्द्रजीके निकट वह यथा कमसे निवेदन किये ॥ ५९ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पंचद्शाधिक शततमः सर्गः ॥ १९५ ॥

पोङ्शाधिकशततमः सर्गः॥ तसुवाचमहाप्राज्ञःसोभिवाद्यस्रवंगमः॥ रामंकमलपत्राक्षंवरंसर्वधनुष्मतास्॥१॥

महापंडित वानरश्रेष्ठ हरुमानजी धरुप धारियोंमें अग्रणी कमल लोचन श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके बोले ॥ १ ॥ जिनके निमित्त यह सब तैयारियें की गई और जो समुद्रमें सेतु बांधनें, और रावण वधादि कार्योंका कथारूपेंह, आप जीवर उन जोकसे संतापित देवी जानकीजीका दर्जन कीजिये ॥ २ ॥ जोकसे तपाई हुई जानकीजीनें आपकी विजय वार्ता सुन आनंदके आंसू छोड़ते २ आपको देखनेंका अभिलाप किया॥३॥ उन्होंने पहले समयकी पहँचानके वज्ञ विश्वासी हृदयसे और व्याङ्गल नेत्रोंसे हमसे केवल यही कहा कि इम जीवपितको देखनेंकी इच्ला करती हैं ॥ १ ॥ धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजी हनुमानजी करके इस प्रकार कहे जाकर नेत्रोंमें नीर भरकर विन्ता करनें लगे॥६॥ इसके पीछे धृपिको

निहार छंबेरऔर गरम २ इवास छेकर सन्मुख खड़े मेघाकार विभीषणजीसे बोछे॥ ६॥ कि सीताको स्नान कराय दिव्य उवटन लगवाय, दिव्यवस्त्र और गहनोंसे भूषित करके शीघ्र इस स्थानमें छेआओ; विखम्ब मतकरना ॥ ७॥ श्रीमान राक्षसोंके राजा बिभीषणजीनें श्रीरामचंद्रजीकी ऐसी आज्ञा पाय शीत्र अन्तःपुरमें अपनी स्त्रियोंसे सीताजीके पास समाचार कहला भेजा ॥ ८ ॥ इस पछि सनाथ विभीषणजी महाभाग सीताजीके समीप जाय विनीतता सहित शिरसे हाथ जोड़कर कहते हुए ॥ ९ ॥ हे देवि ! आपका मंगळहो! आपके स्वामी आपको देखनेंकी अभिळाषा करतेहैं, इसकारण उत्तम रूपसे उवटना छगाय, दिव्य वस्त्रालंकारसे भूषितहो शीत्र आप विमानपर चढ़ें ॥ १० ॥ जनककुमारी जानकीजी इस प्रका-रसे कही जाकर विभीषणजीसे बोळीं, हे राक्षसेश्वर! अब हमसे विलम्ब नहीं सही जाती इसिल्ये विना स्नान कियेही हम स्वामीके देखनेंकी इच्छा करतीहैं ॥ ११ ॥ उनके ऐसे वचन सुन विभीषणजीनें कहा, स्वामी श्रीरामचंद्रजीनें जो कुछ आज्ञाकी है आपको वही करनी चाहि-ये ॥ ३२ ॥ विभीषणजीनें जब यह वचन कहे तौ पतिकोही देवतासम-झती हुई पतित्रता सीताजीनें पतिकी भक्तिके वज्ञ उत्तर दिया, अच्छा ऐसाहीही ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त विभीषणजीने अपनी दासियोंके द्वारा जानकीजीको स्नान कराय, उवटना छगाय, भांतिरके गहने और बड़ेर मोलके दिन्य वस्त्र पहरायकर ॥ १८ ॥ आसनोंसे युक्त पालकीपर सवार कराया, उस पाळकीमें राक्षस कहार छगे हुएथे ऐसी पाळकीको हजारों राक्षसोंसे रक्षितकर विभीषणजी वहां छाये॥ १५॥ सर्वज्ञ होकरभी ध्यान करते हुए महात्मा श्रीरामचंद्रजीके समीप हर्षित अंतःकरणसे वि-भीषणजीने प्रणामकर सीताजीक आनेक समाचारको किया ॥ १६ ॥ परन्तु राक्षसके घरमें बहुत काछतक टिकी हुई सीता-जीको आता हुआ सुन शञ्चिनाज्ञी श्रीरामचंद्रजी एकही समयमें रोष हर्ष और दीनतासे युक्त हुए ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त पाछकीपर चढ़ी आती हुई सीताजीके विषयमें सोच विचारकर कुछेक हिंपतहो विभीषण-जीसे श्रीरामचंद्रजीनें यह वचन कहे ॥ १८॥ हे हमारी विजयको चाह्नें वाळे सौम्य राक्षसेश्वर! जानकीजीको ज्ञीव्रतासे इमारे निकट छे

आओ ॥ १९॥ श्रीरामचंद्रजीके वचन सुन धर्मात्मा विभीषणजीने वहांसे सब किसीके हटानेंका उपाय किया॥२०॥ जास और पगड़ी धारी कंचुकी लोग देंत और छड़ी हाथमें ले सब भीड़को हटाते हुए चारों ओर यूमने छगे॥ २१ ॥ तत्र ऋक्ष वानर और राक्षस छोगोंने ताड़ित होकर दूर२को भागना आरंभ किया ॥ २२ ॥ जब वह सब जन इस प्रकारसे हटाये गये तब पवन करके उछल पुछल किये हुए महासमु-द्रकी समान बड़ा भारी शब्द हुआ॥ २३॥ इन सबको बळसे हटाये जानेंके कारण उदास देख द्यांके मारे उन सक्का अनाद्र न सहकर श्रीरामचंद्रजीनें रोक दिया ॥ २४ ॥ क्रोधयुक्त हो मानों नेत्रोंसे जलातेहीसे श्रीरामचंद्रजी कुछ निन्दा करते हुए महाप्राज्ञ विभीपणजीसे वोछे॥ २५ ॥ कि तुम किस कारणसे इन सबको क्रेश देकर हमारा अनादर करतेहो ? अभी इन छोगोंकी ववड़ा-हटको ज्ञान्त करो, क्योंकि यह सबही हमारे संगेहैं ॥ २६ ॥ गृह, बस्न, प्राकार, अथवा लोकिक परदे स्त्रियोंके नहीं हैं, अपने स्वामीसे सत्कारित होंनाही स्त्रियोंका परदाहे, सो जानकीके पास वही परदाहे॥ २७॥ विशेष करके विपद्के समय, पीडाके समय, युद्धके समय, स्वयंवरके समय यज्ञ और विवाहके समय ख्रियोंका जन समाजके सन्धुल होना दोषयुक्त नहींहै ॥ २८ ॥ जानकीजीभी वड़ीभारी विपद और क्वेशमें पड़ीहैं, इस कारण ऐसे समय विशेष करके हमारे सन्मुख उनका दर्शन दोषयुक्त नहीं होगा ॥ २९ ॥ इस कारण सीता पालकीको छोड़कर हमारे निकट आवे और यह समस्त वानरगण उनके दर्शन करें ॥ ३० ॥ श्रीरामचं-द्रजीके यह वचन सुन निभीषणजी दुःखित और नम्रभावसे सीताजीको पैदलही लानेके लिये गये ॥ ३१॥ लक्ष्मण वानरश्रेष्ट् सुत्रीवजी, और इनुमानजी श्रीरामचंद्रजीक ऐसे वचन सुनकर व्यथापाते हुए ॥ ३२ ॥ इस ओर जनककुमारी सीताजी लाजके मारे सिकुड़ती हुई मानों अपने श्रीरमेंही पैठी जाती हुई विभीषणजीके पीछे २ आती हुई श्रीरामचंद्र-जीके समीप आई ॥ ३३ ॥ सुन्द्रमुखवाछी एक पतिकोही देवता समझनें वाली श्रीजानकीजी विस्मय हुई और स्नेहके मारे बहुत देरतक अपनें पातिका सुन्दर मुख देखती रहीं ॥ ३४ ॥

## अथसमपनुदन्मनःक्कमंसासुचिरमहष्टमुदी क्ष्यवैप्रियस्य ॥ वदनमुदितपूर्णचंद्रकांतं विमलशशांकनिभाननातदासीत्॥ ३५॥

अपने प्यारे प्राणनाथका पूर्णमासीके चंद्रमाकी समान सरल मुख मंडल बहुत देरतक देखकर जानकीजीक मनका शोक दुःख जाता रहा उस समय उसका बदन मंडल निर्मल चंद्रमाकी समान शोभायमान होने लगा ॥ ३५ ॥ इ० श्रीम ० वा० आ० यु० भाषानुवादे षोड़शाधिक शततमः सगः॥ १९६॥

> सप्तदशाधिक शततमः सर्गः॥ तांतुपार्श्वोस्थितांप्रह्वांरामःसंप्रेक्ष्यमैथिलीम्॥ हृदयांतर्गतंभावंव्याहर्तुमुपचक्रमे॥ १॥

जब जानकीजीको अपनी वगलमें आया हुआ देखकर श्रीरामचंद्रजी अपने मनका भाव प्रकाशित करना प्रारंभ करनें छगे ॥ ३ ॥ श्रीराम-चंद्रजी बोले भद्रे। संश्राममें शबुका वध करके हमने तुम्हारा उद्धार किया बळसे जो कुछ करना उचितहै यह सब हमने किया ॥ २ ॥ तुम तौ राजा रावण करके धर्षित हुईथी इम वह अवमानना और शत्रुके मूलको ्विनाज्ञ करके उस क्रोधको दूसरी वारको प्राप्त हुएँहैं ॥ ३ ॥ आज हमारा अम सफल हुआ और सब लोकोंने हमारा पौरुष देखा अधिक करके प्रतिज्ञासे उत्तीर्णहो हमनें अपनेको कृतार्थ समझा॥ २॥ हमारे आश्रममें न रहनेंपर चंचल चित्तवाले निज्ञाचरनें जो तुमको हरण कियाथा वह े दैवका किया हुआथा सो आज हमने मानुष होकर उस दैव कृत दोषको दूर किया ॥ ६ ॥ जो पुरुष अपमानको प्राप्त होकर अपने पौरुषसे उसको दूर न करे उसको बलका क्या प्रयोजनहै; वह यदि बड़ाभीही तौभी उसको अल्प तेजस्वी कहतेहैं ॥ ६ ॥ इनुमानजीका समुद्रको ळांचना और छंका जलाना इत्यादि बड़ाई करनेंके योग्य जो सर्व कार्य उन्होंने किये आज वह सफल हुए ॥७॥ सैनाके सहित सुयीवजीने जो हित कारी परामर्श दीथी और युद्धमें जो पराक्रम प्रगट कियाथा आज उसका

श्रम सार्थक हुआ ॥८॥ जो आपसेही वीरंश्रेष्ठ श्राताको छोड़कर हमारे निकट आयेथे आज उन विभीषणजीकीभी परामर्श सफल हुई ॥ ९॥ जन श्रीरामचंद्रजी यह कह रहेथे तन सीताजी यह सन श्रवण करती हुई मृगीकी समान उत्फ्रिछ लोचनवाली हो आंसू छोड़नें लगीं ॥ १०॥ परन्तु श्रीरामचंद्रजीने प्राणप्यारी जानकीको निकट उपस्थित देख छोकापवादके भयसे उनका हृदय दुवधामें पड़गया॥ ११॥ इस कारण श्रेष्ठमुखयुक्त कमलनयनी काले घुंचरारे केश वाली, मंद २ चाल चलने वाली सीताजीसे संमरुत राक्षसों और वानरोंके सामने श्रीरामचंद्रजी बोळे॥१२॥ कि अपमा-नको दूर करनेके लिये मनुष्यको जोकुछ कर्तव्यहै अभिलाष न रहनेपरभी हमने रावणका विनाशकरकै उस अपमानको दूर करदिया ॥ १३॥ तप-स्वियोंमें श्रेष्ठ मुनिवर अगस्त्यजीनें जिसप्रकार दुराधर्ष दक्षिण दिशाको जय कियाथा वैसेही हमनेभी युद्ध करकै तुमको रावणसे जीतालिया ॥ १८॥ हे-भद्रे। तुम्हारा मंगलहो और तुम निश्चय जानलोकि हमने सुहद लोगोंके वीय बलसे रणमें जो दारुण परिश्रम कियाहै यह परिश्रम हमनें कुछ तुम्हारे निमित्त नहीं किया ॥ १५ ॥ तुम्हारे हरण होनेका अपनाद दूरकरने और विख्यात रघुवंशियोंका बल वीर्य दिखानेकेलिये ही हम ऐसा कार्य करनेको तैयार हुए॥ १६॥ हेसीते। तुम्हारे चारेत्रमें हमको सन्देह पड़गयाहै इस कारण आंख दुःखने वाले रोगीक सामने रक्खेहुए द्रीपककी समान तुम इमको सहनेको अयोग्य पीड़ाही देरहीहो ॥ ९७ ॥ इसिलिये भद्रे जनकनंदिनी। यह दशो दिशा खुली पडी हैं इन-मेंसे जिस दिशामें तुम्हारा अभिछाप हो उस ओरको तुम चछी जाओ तुमसे अब हमारे कोई प्रयोजन नहीं ॥ १८॥ कौन श्रेष्ठ वंशमें उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुरुष बहुत समय तक पराये घरमें रही हुई अपनीं भार्याको सुद्धद समझकर फिर यहण कर सकताहै ॥ १९ ॥ रावणने तुमको कुटाष्ट्रस देखाहै और अंकमें खेंचाहै भला फिर इम तुमको प्रहण करके किसप्रकारसे अपने सुन्दर और बड़े कुलको कलंकित कर सकतेहैं॥२०॥ जिसिल्ये तुमको जीत लिया हमारा वह अभिप्राय सिद्ध हो गया इस कारण अब तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं जहां इच्छाहो वहीं चली जाओ ॥ २१ ॥ हे भद्रे सीते । इमनें कर्त्तव्य निश्चयकरकेही तुमसे यह

कहा यि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम छक्ष्मण भरत या शृत्रुघ्नके निकट रहसकतीहो ॥२२॥ अथवा हेसीते! तुम सुग्रीव वा विभीषणको या जहां तुम आत्म समर्पण करसकती हो या जहां तुम स्वछन्दता समझो उसी स्थानमें चछी जाओ ॥ २३ ॥ तुम रावणके गृहमें बहुत दिनोतक रही हो तिसके ऊपर फिर तुम्हारा रूप असाधारण है हेसीते! तुम्हारा दिव्य रूप देख और ऐसा सुग्रोग पाय, और ऐसा सुग्रवसर पाय रावणका तुमको क्षमा करना असंभवहै ॥ २४ ॥

ततःप्रियार्हश्रवणातदप्रियंप्रियादुपश्रुत्य चिरस्यमानिनी॥ मुमोचबाष्पंरुदतीतदा भृशंगजेंद्रहस्ताभिहतेववछरी॥ २५॥

जिन्होंने सदाही प्यारे वचन सुने वही माननी जानकीजी प्राणनाथके सुखसे ऐसे कुप्यारे वचन सुनकर श्रेष्ठ हाथीकी शुण्डसे खेंची बेळिकी समान वारंवार कंपायमान होकर नेत्रोंसे जल गिराने लगी ॥ २५ ॥ इ० श्रीम० वा॰ आ॰ यु॰ भाषानुवादे सप्तदशाधिकशतत्मः सर्गः ॥ १९७ ॥

अष्टदशाधिकशततमःसर्गः॥

एवमुक्तातुवैदेहीपरुषंरोमहर्षणम् ॥ राघ वेणसरोषेणश्चत्वाप्रव्यथिताभवत् ॥ १ ॥

रचुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें कोधयुक्त होकर जब ऐसे रोमहर्षणकारी कठोर वचन कहे तब जानकी अत्यन्त व्यथित हुई ॥ ३ ॥ उनने सबोंके सामने स्वामीके ऐसे पहले कभी न सुने हुए वचन सुनकर लिजतहो बहुतही झुक गई ॥ २ ॥ और अपने अंगोंमें ही प्रवेशकर जाती हुई जानकीजी वचन न रूप बाणोंकी गांसी हृदयमें लगनेसे अति पीड़ितहुई ॥ ३ ॥ तिसके पीछे आंसु ओंसे युक्त अपना मुख पोंछ घीरे २ गदगद वाणीसे श्रीजानकीजी ने अपने स्वामीसे कहा ॥४॥ हेवीर प्राकृतपुरुष प्राकृत स्त्रीको जिस प्रकारसे वचन कहताहै सो आपभी वैसेही दारुण व रूखे वचन हमको सुनातेहैं ॥५॥ हे महावीर । आप हमको जिस प्रकारसे अपमानित करते हैं सो हम अपने चरित्रसे शपथ करके कहती हैं कि हम वैसी नहीं। इसलिये आप

हमारे कहनेंका विश्वास कींजिये॥ ६॥ प्राकृत स्त्रियोंका चरित्र देखकर आप स्त्री जातिके ऊपर शंका करते हैं, परंतु आपने तौ अनेक वार हमारी परीक्षाली है इस कारण इस शंकाको छोड़ दीजिये ॥ ७ ॥ हे प्राणनाथ ! जब रावणनें हमारे श्रारिको स्पर्श कियाथा तब हम अपने वशमें नहींथी, सो हमारी इच्छानुसार उसनें हमारा अंग नहीं छुआ; इसमे तो दैवही अप-राधी है ॥ ८ ॥ हे नाथ ! जो हमारे आधीनहै उस हृदयको तो कोई नहीं छूसका, वह हृदय तो बराबर आपमेंही छगा हुआहे, परंतु सब अंग हमारे वशमें नहीं है, फिर रक्षकके न होनेंसे रावणने इन अंगोंको छुआ इसमें हमारा क्या अपराधहै ? ॥ ९ ॥ बहुत कालतक एक साथ रहनेंसे आपका और हमारा अनुराग एक दूसरेपर बहुत बढ़ गयाथा, परन्त इतनें दिनोंतक संग रहनेंसेभी जो आप हमारे स्वभावको नहीं जाना हम इस्सेही अनन्त दुःखमें गिरी ॥ १० ॥ हे वीर ! जब आपने वीरश्रेष्ठ हतुमानजीको हमारे देखनेंको भेजाया तबही हमको क्यों नहीं छोड़दिया?॥ १३॥ जो हनुमान हमको हमारे छोड़नेंकी वार्ता अवण कराते तौ हम उसी समय इनके सन्मुखही अपने प्राणोंको छोड़ देती ॥ १२ ॥ हे महाराज रामच-न्द्रजी जो हम उसी समय प्राण छोड़देती तो आपको ऐसे जीवनसंशय-कर युद्धमें परिश्रम न करना पड़ता और वृथा सुहृद छोगोंकोभी ऐसा कष्ट नहीं पड़ता ॥ १३ ॥ हे राजशार्द्र छ। आपने कोधके वशही प्राकृत मनुष्योंकी समान हमकोभी साधारण स्त्री मनमें समझ लिया ॥ १८ ॥ हम जनकजीके औरससे पैदा हुई हैं कुछ इससे छोग हमको "जानकी मैथिली " इत्यादि नामोंसे नहीं पुकारते; हम उनकी यज्ञ भूमिसे उत्पन्न हुईथीं; इसी कारण अयोनिजा होनेंपरभी वह इमको इन २ नामोंसे पुकारा करते हैं। परंतु हे कृतज्ञ ! आपनें हमारे ऐसे संस्कारित पवित्र चरित्र-कोभी हमारे यहण करनेंका हेतु नहीं समझा ॥ १५ ॥ हमारी भक्ति और सचरित्रता इत्यादि गुणग्रामोर्ने आपके निकट आदर नहीं पाया ऐसा समझ पड़ताहै कि आपनें जो हमारा बालकपनमें पाणि यहण कियाथा, इसकोभी आप इसके पीछे अस्वीकार करेंगे ॥ १६ ॥ जनककुमारी सीताजी गदगद वाणीसे घ्यान करती हुई चिन्ता युक्तहो रोती हुई, दीन भाव युक्त रुक्ष्मणजीसे बोली ॥ १७ ॥ हे रुक्ष्मण । ऐसी मिथ्या निदासे

यसितहो अब हम जीना नहीं चाहतीहैं इसलिये ऐसे रोगकी एकही औष-धिरूप चिता तुम बनाओ ॥ १८ ॥ स्वामीनें हमारे ग्रुणोंसे अप्रसन्न होकर जन समुहके बीचमें हमको छोड़ दिया, इसिछये अब हम अग्निमें प्रवेश करकै अपने अनुरूप गतिको प्राप्त करेंगी ॥ १९ ॥ जानकीजीके वचन सुन परवीर चाती वीर्यवान् छक्ष्मणजीनें कोधमें भरकर श्रीरामचन्द्रजीके मुखकी ओर देखा ॥ २० ॥ और आकार व संकेतोंसे श्रीरामचन्द्रजीके मनका अभिप्रायं जान उनके अभिलाषानुसार चिता बनाई ॥ २१ ॥ उस कालमें कोईभी उन कालान्तक यमराजकी समान श्रीरामचंद्रजीकी किसी प्रकार विनय करनेंपर अथवा उनके साथ बात करनेंमें या उनकी ओर देखनेंमें कोईभी साहसी नहीं हुआ ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त जान-कीजी नीचेको मुख करकै खड़ेहुए श्रीरामचंद्रजीकी प्रदक्षिणाकर प्रज्वित अग्निके निकटगई ॥ २३ ॥ जानकीजी देवता लोगोंको व ब्राह्मणोंको प्रणाम करके हाथजोड़ अग्निक समीप जाय बोली ॥ २४ ॥ जबकि हमारा मन कभी श्रीरामचंद्रजीसे चलायमान नहीं हुआ, तब सब लोकोंके साखी आग्ने सब प्रकारसे हमारी रक्षाकरें ॥ २५ ॥ हमारा चरित्र शुद्ध होनेंपरभी श्रीरामचंद्रजी हमको दुष्टा समझते हैं वैसेही सब छोकके साक्षी आमि सब प्रकारसे हमारी रक्षाकरें॥ २६ ॥ सीताजी यह वचन कहती हुई प्रदीत चिताकी प्रदक्षिणा करके निःशंक हृदयसे उसमें पैठीं ॥ २७ ॥ इक्ट्रे हुए बालक स्त्री इत्यादि सब भीड़नें देखांकि श्रीजानकीजी प्रदीप्त अग्निमें प्रवेश करगई ॥ २८ ॥ तपाये हुएं सुवर्णकी समान उज्वल कान्तिवाछी जानकीजी सब छोकोंके सामनें प्रज्वित पावकमें प्रवेश करतीहुई ॥ २९॥ सबनेही देखपाया कि बड़े २ नेत्रोंवाली जनक क्रुंसारी वानकीजी सुवर्ण वेदिकाकी समान अग्निमें पैठीं ॥ ३० ॥ जब महीभागों सीताजीने अग्निमें प्रवेश किया तव त्रिभुवनक समस्त देवता गंधर्व छोकोंने जानाकि मानो यज्ञकुंडमें सम्पूर्ण आहुति दीगई॥ ३१॥ त्रिलोकी रहनेंवाली स्त्रियां सीताजीको परम मंत्रसे संस्कारित व सुधाराकी समान अग्निमें पैठीहुई देलकर श्रीरामचंद्रजीकी निन्दा करने लगीं॥ ३२ ॥ देवता, गन्धर्व, और दानव लोगोंने ज्ञापसे

स्वर्गसे नरकमें गिरतीहुई स्वर्गाधिष्ठात्री देवाकी समान जानकीजीको अग्निमें गिरते हुए देखा॥ ३३॥

> तस्यामिंप्रविशंत्यांतुहाहेतिविपुलःखनः॥ रक्षसांवानराणांचसंवभूवाद्धतोपमः॥३८॥

इस प्रकारते जब श्रीजानकीजीने अग्निमें प्रवेश किया तब वानर और राक्षस लोगोंके अद्भुतहाहाकारका बङ्गाभारी शब्द छठा ॥ ३४ ॥ इ० श्रीम॰वा॰आ॰यु॰भाषा॰अप्टादशाधिकशततमःसर्गः ॥ ११८॥

एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः॥ ततोहिदुर्मनारामःश्चत्वैववदतांगिरः॥ दग्यौ मुहूर्तधर्मातमावाष्पव्याकुळळोचन ॥ १ ॥

धर्मीत्मा श्रीरामचंद्रजी उन सवका ऐसा हाहाकार शब्द श्रवणकरके उदासहो नेत्रोंमें आंसूभर चिन्ता करनें छगे ॥ १ ॥ उसी समयमें यक्षराज कुवेरजी सब पितृ लोगोंके साथ, धर्मराज यम, सहस्राक्ष ( हजार नेत्रवाले ) इन्द्रजी जलकेराजा वरुण ॥ २ ॥ भगवान, वृषध्वज, त्रिलोचन महादेवजी, और सर्वे छोकोंके रचनें वाछे वेदवादियोंमें श्रेष्ठ भगवान ब्रह्माजी ॥ ३ ॥ व औरभी देवता छोग सूर्यकी समान प्रकाशित अपने २ विमानोंपर चढ़ छंकार्द्रशीमें उपस्थितहो श्रीरामचंद्रजीके समीपआये॥ ४॥ इन सब देवताओंको देखकर जब श्रीरामचंद्रजी हाथ जोड़कर खड़े होगये तब वह श्रेष्ट देवता गण अपने २ हाथके गहनोंसे युक्त विशालवाहु उठाकर कहनें छगे ॥५॥ आप सब छोकोंकी सृष्टि करनेंवाछेहैं, और सब कुछ जानने वालोंके आप स्वामीहैं; और विशु होकरभी किस कारण अग्निमें गिरती हुई जानकीजीकी उपेक्षा करतेहैं। आप देवताओंमें श्रेष्ठ होकरभी किस कारणसे अपनेको भूछे हुएहैं ॥ ६ ॥ आप पहले कल्पमें वसुलोगोंमेसे प्रजापति ऋतुधा नाम वसुथे, आप तीनों छोकोंके कर्ता स्वयं प्रभु प्रजापतिहै ॥ ७ ॥ रुद्रोंके बीचमें अप्टमरुद्र महादेव तुमही हो. और साच्याणोंमें वीर्यवान नामक पंचम साध्यहर तुमनेंही धारण कियाहै, हे देव जब आपनें विराटक्रप धारण कियाथा, तब दोनों अश्विनी कुमार,

आपके श्रवण और चंद्रमा सूर्य आपके नेत्र हुएथे ॥ ८ ॥ हे देव ! आप प्राणियोंके आदि अंत दोनोंमें विराजमान रहतेहैं, इस कारण सब कुछ जानकरभी आज आप प्राकृत मनुष्यकी समान जानकीजीको क्यों त्यागतेहैं ॥ ९ ॥ धार्मिक श्रेष्ठ छोकनाथ श्रीरामचंद्रजी इन सब श्रेष्ठ छोक-पार्लोके वचन सुनकर कहनें छगे ॥१०॥ कि " हम तौ अपनेको महाराज दशरथका पुत्र रामनाम मनुष्य जानतेहैं। सो हम कौनहैं यह आप प्रकाश करके कहिये "॥ १९ ॥ जब श्रीरामचंद्रजीनें यह कहा तब ब्रह्म-वादियोंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी बोले "हे सत्य पराक्रम। इम सत्यं कहते हैं आप अवण करें ॥ १२ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी! आपही जलमें शयन करनेंवाले विराटरूपी नारायणहें । शंख चक्र गदा और पद्मधारी श्रीमान् देवदेव विष्णु, और जन्म मृत्युरूप शत्रुका नाश करनेवाछे एकदंत वाराह स्वरूपहैं ॥ १३ ॥ जो सब छोकोंके आदि, अन्त, मध्यमें सब कहीं विरा-जमान रहतेहैं, आप वही सत्य स्वरूप वही अक्षर ब्रह्म और सब छोकोंके परमधर्म स्वरूप चतुर्भुज विष्वक्सेनहैं ॥ १४ ॥ शृङ्गरूप कालही आपका धनुषर्हे, इसल्जिये शार्क्नधन्नाः सब इन्द्रियोंके नियन्ताहो इसीसे ह्मषिक्रा, आपका जन्म नहीं है, और अक्षरसभी आप उत्तमहैं इसीलिये पुरुषोत्तमः, पाप और श्राञ्चलोग आपको नही जीत सकते, इसीलिये अजित, आप नन्दक नामक खड्ज धारण करतेहैं, इसीसे खड्जधृक, सर्व च्यापकहैं, इस्से विष्णु, कृष्ण वर्ण होनेके कारण कृष्ण, और इस समस्त ब्रह्माण्डको आप गेंद खिळौनेंकी समान धारण कियेंहैं इसीसे आपका बृह-द्वल नामहै ॥ १५ ॥ आपही सैनानी, त्रामणी, सत्य, निश्चयात्मिका बुद्धिवार्छेहैं, आप भक्तोंका अपराध सह छेतेहैं; इसीसे क्षमा, इन्द्रियोंका नियह करनेंवाछेहैं, इसीसे दम, मृष्टिक उत्पन्न करनेंवाछेही इससे प्रभव, विनाज्ञ न होनेसे अन्ययः उपेन्द्र और मधुसूदन तुम्हारा नामहै ॥ १६॥ दिव्य महर्षिगण आपकोही इन्द्रकर्मा, महेन्द्र, रणान्तकृत, शरण और श्रुपय नामसे पुकारतेहैं॥ १७ ॥ आपही सहस्रशाखा समन्वित वेद रूप होनेंके कारण सहस्रशृङ्ग वेदात्मा विधिमयहैं; बहुत शिरवाले हैं इस छिये शतशीर्ष हैं, श्रेष्ठतमहैं इसछिये महर्षभ और त्रिलोकी सृष्टिके उत्पन्न करनेवाले होनेंसे आपका स्वयंप्रभु आदि कर्ता नामहै॥१८॥

आप सबसे पहले केहैं; सिद्ध साधक छोगोंको आप आश्रय देनेवाले हैं और आप यज्ञ, वषट्कार, ॐकार और परात्पर स्वरूप हैं ॥ १९॥ त्राह्मण गो इत्यादि अन्तर्यामी आपको जन्म और अन्त कोई नहीं जानता कि आप कौनहैं सर्व प्राणी, ब्राह्मणजाति, ॥ २० ॥ दशोंदिशा, आकाश पर्वत और नदी सबही कहीं आप अन्तर्यामी रूपसे प्रवेश किये हुए हैं, आप हजार शिरवाले, हजार नेत्रवाले हैं ॥ २१ ॥ आपही सब प्राणियोंके साहित और समस्त पर्वतोंके सहित इस पृथ्वीको धारण करते हैं और पृथ्वीके अन्तमें अर्थात् प्रलयके पीछे जलपर आप शेषश्चयापर शयन करते दिखाई देंगे ॥ २२ ॥ हे राम । आपही विराट्मूर्ति होकर देव गन्धर्व, और दानवयुक्त त्रिभुवनको धारण करते हैं । हे राघव ! हम आपके हृदय देवी सरस्वती आपकी जीभ ॥ २३ ॥ और हमारे उत्पन्न किये हुए सब देवता लोग आपके शरीरके रोमहैं, तुम्हारा पलक मारना रात्रिहै, और दिन आपका उन्मेष (देखना है ) ॥ २४ ॥ सब वेदही आपके संस्कार हैं; जगत् आपके सिवाय और कोई है ही नहीं; सब जगत आपका ज्ञारीरहै; पृथ्वी आपकी स्थिरताहै ॥ २५ ॥ अग्नि आपका कोपहै चन्द्रमा आपकी प्रसन्नताहै; आप श्रीवत्सलक्षण युक्तहैं; आपने पहले अपने तीन चरणसे तीन छोक नाप छियेथे ॥ २६ ॥ आपनेही दारुण स्वभाववाछे राजा बछिको बांध इन्द्रजीको देवताओंका राजा कियाथा सीता देवी साक्षात् छक्ष्मीजी है; और आपही यह प्रजापाछक स्वयं-प्रकाश कृष्णवर्ण विष्णुर्जीहैं ॥ २७ ॥ आपने रावणका वध करनेंके लियेही यह मनुष्य देह धारण कियाँहै; हे धार्मिकश्रेष्ठ ! आपने जिस कारणसे अवतार छिया हमारा वह इच्छित कार्य सिद्ध होगया॥ २८॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! इस समय रावण मारागयाहै; इस कारण कुछ काछतक हर्षित चित्तसे मनुष्य छोकमें विचरण करते हुए पीछे ब्रह्म छोकको सिधा-रिये, हे देव ! आपका वीर्य अमोघहै ? आपका पराक्रम निष्फल नहीं होता॥ २९॥ हे राम। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता; और आपकी स्तुतिभी कभी निष्फल नहीं होती, और जो लोग भिक्तपूर्वक आपकी आराधना किया करते हैं; उनकोभी अमोघ फल प्राप्त होताहै३०॥ आप साक्षात् पुराण पुरुष पुरुषोत्तमहैं; इस कारण जो आपका अकपट

चित्तसे ध्यान करतेंहैं; वह इस लोक और परलोक दोनों जगहही अभिल-षित फल पातेंहैं ॥ ३१ ॥

> इममार्षस्तवंदिव्यमितिहासंपुरातनम् ॥ येन राःकीर्तयिष्यंतिनास्तितेषांपराभवः॥ ३२॥

जो पुरुष इस दिन्य, अतिश्रेष्ठ मंत्रोंसे कहे हुए, सग्रुण और निर्ग्रुण श्रह्मविद्या प्रकाशक पुराण इतिहास प्रतिपादक स्तोत्रको पढेंगे क्या इस छोकमेंक्या परलोकमें उन लोगोंकी कहींभी पराजय नहीं होगी॥ ३२॥ इ० श्रीम० वा० आ० यु० भाषा० एकोनिवंशाधिकशततमः सर्गः॥ १९९॥

विंशत्यधिक शततमः सर्गः ॥

एतच्छुत्वाञ्चभंवाक्यंपितामहसमीरितम् ॥ अंकेनादायवैदेहीमुत्पपातविभावसुः॥ १॥

पितामह ब्रह्माजीक कहे हुए यह शुभवचन सुनकर, अग्निदेवता सीताजीको गोदीमें छेकर अपनी ज्वाछाके भीतरसे निकछे॥ १॥ हव्य वाहन (अग्नि) मूर्ति धारे चिताको कंपाते हुए जनककुमारी वैदेही-जिको छेकर शीघ्र निकछे॥ २॥ तरुण सूर्यकी समान तपाये हुए सुव-णेके गहने पहने छाछही रेशमीन वस्त्र पहरे, और युंचरारे वाछोंसे युक्त उस समय श्रीजानकीजीथीं॥ ३॥ खिछे हुए फूछोंकी निर्मछ माछा पहनें हुएथीं वह उनका रूप निंदारहितथा, ऐसी जानकीजीको गोदमें छेकर अग्निनें रामचंद्रको दिया श्री ॥ १॥ इसके पीछे सब छोकोंके साक्षी भगवान अग्निजीनें श्रीरामचंद्रजीके हाथमें सोंपकर कहा—यह तुम्हारीही जानकीहै इनमें कोई पाप नहीं है॥ ५॥ हे चरित्रका गर्व करनेंवाछे। इन श्रुभ छक्षणयुक्त अच्छे चरित्रवाछी सीताजीनें, वचन, मन, बुद्धि, और नेत्रोंसेभी कभी आपको नहीं उछांचाहै॥ ६॥ निर्जनवनमें जब आप निकट नहींथे तब यह उपाय रहित और विवश्थीं; इस कारण वछगरिंत रावण वछपूर्वक इनको हरण करके छेगयाथा॥ ७॥ यह अंतःपुरमें रोकी गईथीं और अपने वंद्व बान्धवींके संबन्धसे अछगथीं, भयंकर आकार

<sup>्</sup>र कुर्मेपुराणादि काभी इस विषयमें लेखहै कि जानकी खर दूषणके वध उपरान्त अग्निमें .प्रवेश करगईथीं मायाकी सीताका रावणने हरण किया अब वही अग्निदेव लाये।

वाली राक्षसियें सदा इनका पहरा दिया करतीथीं; इनका चित्त सदा तुम-मेंही लगा रहताथा, तुम्हारे सिवाय इनके चित्तनें और किसीको आश्रय नहीं किया ॥ ८ ॥ इनको अनेक प्रकारका धमकाना और लोभ दिखायाँ गया परन्तु इन्होंने किसी प्रकारसेभी तौ रावणको कुछ नहीं समझा, कारण कि इनका अन्तरात्मा तौ एकान्त भावसे आपमें छगा हुआ है।। ९ ॥ इनका अंतःकरण शुद्धहै; इसकारण यह पापरहितहैं; वस आप इनको ग्रहण करें; और इस विषयमें आप कुछ न करें सुनें यही हम आपको आज्ञा देतेहैं ॥ १० ॥ अग्नि देवताके यह वचन सुनकर वचन बोलनें वालोंमें चतुर श्रीरामचंद्रजी प्रसन्न हुए उनके नेत्र हर्षके मारे खिल गये और एक मुहूर्त भरतक चिन्ता करते रहे ॥ १९ ॥ फिर महा तेजस्वी महा विक्रमकारी धृतिमान् धार्मिकश्रेष्ठ दशरथ कुमार श्रीरामचंद्रजी देवता ओंमें प्रधान अग्नि देवतासे बोले ॥१२॥ जान-कीजी तीनों छोकोंमें सबसे अधिक पवित्रहैं;इसमें कुछ सन्देह नहीं, परन्तु इन्होंने रावणके रनवासमें बहुत दिनों तक वास कियाथा सो जो हम भली भांतिसे परीक्षा न करकेही उनको प्रहण कर छेते तो ॥१३॥ "दश-रथका पुत्र राम अत्यन्त कामके वशहै; और संसारी व्यवहारोंको कुछभी नहीं जानताहै"। ऐसा सब लोग हमको जानकीके यहण करनेपर कहते ॥ १४ ॥ हम प्रथम हीसे जानतेथे कि जानकीजी अपने मनसे और किसीको कुछभी नहीं समझतीं और हमीमें सदा चित्त लगाये रहकर सद्। हमारे चरित्रकी रक्षा करतीहैं, परन्तु उन्होने सब सभाके सन्मुख जो अग्निमं प्रवेश किया तो केवल त्रिधुवनके विश्वासक निमित्तही हमने उस समय इनको त्यागाथा ॥ १५ ॥ जिस प्रकार महा समुद्र वेलाभूमिको अतिक्रम नहीं कर सकता वैसेही रावणभी अपने तेजसे रिक्षत हुई इन बड़े २ नेत्र वाली जानकीजीको अतिक्रम नहीं करसका ॥ १६ ॥ हम जानतेहैं कि वह दुष्टात्मा रावण प्रदीत अग्निकी शिखाके समान इन प्राप्त होंनेके अयोग्य जानकीजीतें धर्षण करनेका अभिछाषभी नहीं क्रसका ॥ १७ ॥ सूर्यकी प्रभाके समान जानकीजीभी हमसे अभिन्नहैं,सो यह रावणके अंतःपुरमें वास करके व्याकुरुहो किसी औरमें हृदयको लगा-मेंगी यह बात बिळकुळ असंभवहै ॥ १८॥ जिस प्रकारसे आत्मवान पुरुष

कीर्तिको नहीं छोड़ सकताहै वैसेही हमभी त्रिलोकीमें ग्रुद्ध जनककुमारी सीताजीको त्याग करनेंमें असमर्थ हैं ॥ १९ ॥ आपनें और हितकी कहनें वाले लोकपाल लोगोनें स्नेह सहित जो हितकारी, वचन कहे वह हमको अवश्य कर्तव्यहैं ॥ २० ॥

> इत्येवमुक्ताविजयीमहाबंछःप्रशस्यमानः स्वकृतेनकर्मणा॥ समेत्यरामःप्रिययाम हायशाःसुखंसुखाहाँऽनुबभूवराघवः॥ २१॥

महा बलवान महायशस्वी सुखपानेके योग्य श्रीरामचंद्रजीनें यह वचन कह अपने कर्मसे लोकपाल गणोंसे प्रशंसित हुए, और प्राणप्यारी जानकीजीसे फिर मिलनेंके कारण अत्यन्त प्रसन्नता पाई ॥ २१ ॥ इ ० श्रीम ० वा ० आ ० यु ० भाषा ० विंशोत्तर शततमः सर्गः ॥ १२० ॥

एकविंशत्यधिकशततमः सर्गः॥

एत्तच्छुत्वाशुभंवाक्यंराघवेणानुभाषितम् ॥ ततःशुभतरंवाक्यंव्याजहारमहेश्वरः॥ १॥

श्रीरामचंद्रजिके उचारण किये हुए ऐसे ग्रुभवचन सुनकर महेश्वर महोदेवजी यह ग्रुभ युक्त वचन बोळे ॥ १ ॥ हे धार्मिक श्रेष्ठ कमळ छोचन! महावीर विशालछातीवाळे श्रुचाती श्रीरामचंद्रजी ! आपने भाग्यके बळसेही ऐसा बड़ा कार्य सिद्ध कियाहै ॥ २ ॥ हे रामचंद्रजी सब ळोकोंके सौभाग्यसेही रावणसे उत्पन्न हुआ मयरूप दारुण अंधकार दूर होगया ॥ ३ ॥ हेराम! अव दीन भरत यशस्विनी कौशल्याजी और माता कैकेयी व सुमित्राको दर्शन दिखायकर समझाओ बुझाओ ॥ ४ ॥ हेमहाबळवान् इसके पिछे अयोध्याका राज्य प्राप्त कर इष्ठ मित्रोंको आनंदितकर इक्ष्वाकु कुळमें अपना वंश स्थापनकर ॥ ५ ॥ अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानसे ब्राह्मणोंको घन दान करनेंसे उत्तम पद्पाय आपका स्वर्गमें आगम्म होगा ॥ ६ ॥ हे श्रीरामचद्रजी! जो पिता होनेंके कारण मनुष्य छोकमें सुम्हारे महा ग्रुक्थे; यह देखो वही श्रीमान महाराज दश्ररथजी विद्यमान खड़े हुएहैं ॥ ७ ॥ यह तुम सरीखे पुत्रके तारनेसे इन्द्र छोकको प्राप्त हुएहैं

तुम श्राता रुक्ष्मणजीके सहित इनको प्रणाम करो ॥ ८॥ महादेवजीके वचन सुनकर रघुनन्दन श्रीरामचंद्रजीनें छक्ष्मणजीके सहित विमानके शिखरपर बैठे हुए पिता दशरथजीको प्रणाम किया ॥ ९ ॥ श्रीरामचंद्र-जीनें छक्ष्मणजीके सहित देखा कि पिता दशरथजी निर्मेछ वस्न पहर करके अपने तेजसे दीतिमान होरहेहैं ॥ १०॥ विमानपर बैठेहुए महाराज द्शरथजीभी प्राणसे अधिक प्यारे प्रत्रको देखकर आनंदकी शेष सी-माको प्राप्त करलेतेहुए ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त उत्तम आसनपर बैठे उन महावीर राजा दशरथजीनें उनको गोदमें छे दोनों बाहोंसे पकड़ हट-दयसे लगालिया ॥ १२ ॥ वत्स रामचंद्र। हम शपथ करकै कहतेहैं; कि तुम्हारे विना हमको स्वर्गः अथवा श्रेष्ट देवता लोगोंकी समानता पाना यह कुछभी अधिक सुखका कारण नहीं लगता॥ १३॥ हे वचन बोल-नेंवालोंमें श्रेष्ठ! तुम्हारे वनवासके लिये जो दारुण वचन कैकेयीने क-हुथे, वह सब अवभी हमारे मनमें जागरहेहैं ॥ १८ ॥ जो हुआ सो हुआ; आज तुमको कुश्रू देख व लक्ष्मणको हृदयसे लगाय, हम कुहरसे छूटे हुए सूर्यकी समान दुःखसे छूटे॥ १५॥ हे पुत्रा जिस प्रकार अष्टा वक्रजीसे कहोळनामक धर्मात्मा तरगयेथे वैसेही हमभी वैसेही सुपुत्रोंसे तर गयेहैं ॥ १६॥ हे सौम्य ! तुम साक्षात् पुरुषोत्तम होकरभी देवता छो-गोंका कार्य सिद्ध करनेंकी वासनासे रावणका संहार करनेंके लिये हमारे पुत्रक्षपहो गूढ़भावसे अवतारथे; यह सब बातें अब हमको जान

# अप्टावकके जन्म होनेपर इनके पिता द्रव्यके निमित्त जनकजीके यहां गये उस समय उनकी सभामें एक वंदीविष किये महापंडित विद्यमानया यह वरुणका पुत्र छछसे बंदीका विष कियेथा वरुणजीके यहां यज्ञ होताथा ब्राह्मणोंकी आवश्यकताथी स्वयं कोई जाना स्वीकार नहीं करताथा इसने यह प्रतिज्ञा कर छीथी जो हारेगा वह सागरमें डाछा जायगा इस वातको कोई नहीं जानताथा जो शास्त्रार्थ करने आते हार कर सागरमें डाछ जाते वहांसे वरुणके दूत इनको छेजाते ऐसे यज्ञमें बडे ब्राह्मण पहुंच गये द्वादश वर्षके होनेपर अप्टावकजीने सुनाकि मेरे पिताभी सागरमें डाछ गये उसी समय जनककी सभामें जाय बंदी को परास्त कर उसकेभी हाथ पैर वांधकर सागरमें डाछनेको कहा तब उसने कहा मुझे मत मारो अभी तुम्हारे पिता सहित सब ब्राह्मण आतेहैं पिता वरुणके यहां यज्ञथा सो आज पूर्ण होगया यह वार्ता होही रहीथी कि सम्पूर्ण ब्राह्मण अष्टावकके पितासिहत आगये और उन्होंने पुत्रको इदयसे छगाया और जनकरायसे संमानितही धनपाय घर आये वरुणपुत्र जलमें अन्तर्धान होगया॥

पड़ीहैं॥ १७॥ हे श्रञ्जदमनकारी रामचंद्रजी ! कौशलयाकेभी अभिलाष पूर्ण होंगे, कारण कि जब तुम बनसे छौटकर घरको जाओगे तौ वह हिंपत मनसे तुम्हारा वदनसरोज देखेंगी ॥ १८ ॥ हे राम! तुम अयोध्यापुरीमें जाय राज्यपर जब प्रतिष्ठित होंगे तौ उस समय जो तुमको अभिपेकित हुए देखेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होजायँगी ॥ १९ ॥ हे राम ! अनुरागी बळवान, पवित्र, धर्मचारी भरतके सहित तुम्हारा समागम देखनेंकी हमारो इच्छाहै ॥ २० ॥ हे सौम्य ! तुमनें हमारी प्रसन्नताके लिये सीता और रुक्ष्मणजीके सहित सम्पूर्ण चौद्ह वर्षतक वनमें वास कियाहै॥२१॥ इस समय तुम्हारा वनवास वीत गयाहै, तुम्हारी वह भारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगई है; रणमें रावणको मारकर तुमनें देवतालोगोंकोभी प्रसन्न किया-है ॥ २२ ॥ इस समय तुम्हारा कार्य सिद्ध होगयाहै। हे ज्ञाञ्जनाञ्जी ! वांछनीय यशभी तुमको मिल्रगयाहै, इस समय राज्यपर बैठकर सब श्राताओंके साथ वड़ी आयुको पाओ ॥ २३ ॥ जब राजा दश्ररथजीर्ने इस प्रकारसे कहा तब श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर उनसे बोले कि है धर्मज्ञ ! आप कैकेयी और भरतके प्रति प्रसन्न होवें ॥ २४ ॥ हे पितः ! आपने कैकेयीको " पुत्रके सहित तुमको त्याग कर दिया " यह जो कहाथाः सपुत्रा कैकेयीको यह घोररूप शाप रूपर्श न करसकै ॥ २५॥ तब राजा द्शरथजीनें हाथ जोड़कर खड़े हुए खड़े श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि " ऐसाही होगा"और छक्ष्मणजीको फिर हृदयसे छगायकर कहा॥२६॥ कि हे धर्मज्ञ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रसन्न रहनेंसे तुम बड़ा पुण्य, विपुछ यश्, उत्तम महिमा, और स्वर्ग प्राप्त कर सकोगे ॥ २७ ॥ हे सुमित्राके आनंद बढ़ानेंवाले। रामचंद्र सदा सब लोगोंका हितकरनेंमें अनुरागी हैं इस कारण तुम इनकीही सेवा करो, बस इससेही तुम्हारा मंगल होगा॥ २८॥ सिद्धः, परमर्षिः, व इन्द्रादि देवगण सब इन महात्मा प्रुरुषोत्तम रामचन्द्र-जीको प्रणामादि करकै पूजा किया करतेहैं॥२९॥वेदमें जो अव्यक्त अक्षय ब्रह्मका देवता छोगोंका हृदय और ग्रप्तकर कीर्तन कियाहै शृत्रु विनाशी राम वही अक्षर ग्रुप्त हैं ॥ ३० ॥ हे छक्ष्मण । तुमनें धीरज धरके सीताजीके हितसजो रामचंद्रजीकी सेवाकी है तिस्से तुमको परम धर्म और विपुछ यश

प्राप्त हुआहै॥३१॥महाराज द्शरथजी लक्ष्मणजीसे यह वचन कहकर फिर सामने हाथजोड़ कर खडी हुई पुत्रवधू जानकीजीसे धीरे२यह मधुर वचन बोले॥३२॥िक वेटी वैदेही। रामचंद्रजीक ऊपर कोधन करना कारण कि इन्होंने तुम्हारे हितका अभिलाष करकेही विशुद्ध के लिये यह कार्य किया है॥३३॥वेटी। तुमने सचरित्र प्रमाण करनेंके लिये जो दुष्कर कार्य किया यह और स्त्रियोंके लिये बड़ा कठिनहैं तुमने जो कुछ किया तिस्से समस्त नारीजातिकोही यश प्राप्त होगा॥ ३४॥ यद्यपि स्वामीकी सेवाके सम्बन्ध में तुम्हें कुछभी सिखानेकी आवश्यकता नहीं है तौभी हम अपना कर्तव्य समझकर कहतेहैंकि यही तुम्हारे परम देवता हैं॥ ३५॥ राजा दशरथ जी दोनों पुत्रोंको और पुत्रवधू सीताजीको इस प्रकारकी आज्ञा करके विमान पर सवारहो इन्द्रलोकको चलेगये॥ ३६॥

> विमानमास्थायमहानुभावःश्रियाचसंहष्ट तनुर्नुपोत्तमः ॥ आमंत्र्यपुत्रौसहसीत याचजगामदेवप्रवरस्यलोकम् ॥ ३७ ॥

इस प्रकारसे तेजसे प्रकाशमान महानुभाव राजश्रेष्ठ दशरथजी सीताजी-के सहित दोनो पुत्रोंको शिक्षादे हर्षित मनसे विमानपर चढ इन्द्रठोकको चल्छे गये॥ ३७॥ इ० श्रीम० वा० आ० यु० भा० एकविंशाधिक श्राततमः सर्गः॥ १२१॥

द्वाविंशत्यधिकशततमःसर्गः ॥

प्रतिप्रयातेकाकुत्स्थेमहेंद्रःपाकशासनः ॥ अब्रवीत्परमप्रीतोराघवंप्रांजिंहियतम् ॥ १ ॥

जब महाराज दश्रथजी स्वर्गको चलेगये तब देवराजजी परमप्रसन्नतासे हाथजोड़ खडे हुए श्रीरामचंद्रजीसे बोले ॥ १ ॥ हे शञ्चिवनाशी श्रीराम चंद्रजी! तुम्हारे साथ हम लोगोंका दर्शन विफल नहीं होना चाहिये, इस कारण हम प्रसन्नतासे कहते हैं कि जो तुम्हारें मनमें कोई अभिलाप हो तो कही ॥२॥जब महात्मा इन्द्रजीनें प्रसन्न होकर यह कहा तब श्रीरामचंद्रजी

अत्यन्त प्रसन्न व हर्षित होकर विनीत भावसे यह वचन बोले॥ ३॥ हे वचन बोलनेमें श्रेष्ठ देवराज इन्द्र! जो आप इमसे प्रसन्न हुएँहैं तौ जो कुछ हम कहतेहैं, हमारे वहीं वाक्य सफलहों ॥ ४ ॥ हे देवराज ! जो वानरगण हमारे छिये पराक्रम प्रकाश करके यमपुरको चलेगयहैं वह समस्तही उठ बैठें ॥ ५ ॥ हे मानद ! हमारी यह अभिलापहै कि जो हमारे लिये पुत्र स्त्रीहीन हुयेहैं वह फिर जीवितहो विचरतेहुए प्रसन्नतापूर्वक फिरैं॥६॥ हे पुरन्दर! जो विक्रमकारी शूर वानरगण हमारी विजयके लिये अपनी मृत्युको कुछ न समझतेहुए अत्यन्त यत्न करकै मृतक हुएँहें आप उन सबको जिला दीजिय ॥ ७ ॥ हे देवराज ! हम यही वर चाहतेहैं कि जिन वानरोंनें हमारे हितके लिये अपनी मृत्युको कुछभी नहीं समझा; वह सब आपके प्रसादसे हमारे साथ मिछें ॥ ८ ॥ हे मानद ! हम इन ऋक्ष, गोपु-च्छ और वानरोंको पहलेकी समान निरोग, प्राणसहित, और बल व पौरुष युक्त देखनेकी इच्छा करतेहैं ॥ ९ ॥ और जिस स्थानमें यह वानर छोग रहैं, वह स्थान अकालमेंभी कंद मूल फल और पुष्पोंसे परिपूर्णरहे, और वहांकी निद्यां सब निर्मे जलवाली रहें ॥ ३० ॥ महात्मा श्रीरामचंद्र-जीके यह वचन सुनकर इन्द्रजीनें प्रीतिसे पूर्ण वचनोंसे उत्तर दिया॥ १॥ हे तात ! रचुश्रेष्ठ! तुमनें दुर्रुभ वरकी प्रार्थनाकीहै, परन्तु हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता इस कारण तुमनें जो कुछ मांगा नही होगा॥१२॥ जो रीछ और गोपुच्छ वानर्गण राक्षस कुल करके बाहोंके कटजानेसे या शिरके फट जानेंसे मृतक हुएँहैं, वह सबही जीवित हो जाँय ॥ १३॥ समस्त वानरगण पहलेकी समान बल वीर्य सम्पन्न हो,रोगरहित व वावही-नहो इस प्रकारसे उठबेठैं मानों सोतसे जागेहैं॥ १४ ॥ यह सब सुहद्-बान्धव जाति सुजन सलाओंके साथ परम प्रीतियुक्तहो फिर तुम्हारे साथ मिळेंगे ॥ १५ ॥ हे महाधनुष धार्ण करनेंवाले। यह वानर नहीं कभीभी वासकरेंगे, उस स्थानके वृक्ष विनाऋतुके आयेभी फल उत्पन्न करेंगे, और उनमें फूछ छगैंगे,व निद्योंमें सदाही जल भरा रहा करैगा॥१६॥ इनकी देहोंमें चाव हुएहैं परन्तु इस समय यह घावराहित और पहलेकी समान सानधान होजांयगे, इन्द्रजीके यह वचन कहतेही मृतक हुए

वानरश्रेष्ठ गण सोते हुएकी समान उठने छगे श्री ॥१०॥ यह देखकर सब वानर छोग यह क्या हुआ। कहकर विस्मित हुए, इसके उपरान्त समस्त उत्तम देवताछोग परम हिंदित होकर कार्य सिद्ध किये श्रीराम छक्ष्मणजीकी बड़ीभारी प्रशंसाकर श्रीरामचंद्रजीको निहार ॥ १८ ॥ परम प्रीतिके सिहत स्तुति करतेहुए श्रीरामचंद्रजीसे बोछे कि, हे राजन ! इस समय इस स्थानसे अयोध्याको जाइये और वानरछोगोंकोभी अपने २ स्थानपर पठाइये ॥ १९ ॥ व अनुरागिनी यशस्विनी जानकीजीको समझाइये चुझाइये, और तुम्हारे शोकके मारे मुनियोंके त्रतका आचरण करतेहुए अपने श्राताभ रतजीसे तुम मिछो ॥ २० ॥ महात्मा श्रुष्ठम्न और माता ओंको जायकर दर्शन दीजिये, और राज्यपर अभिषेकितहो पुर वासी व मंत्रियोंको आनंदित कीजिये ॥ २० ॥ छक्ष्मणजीके सिहत श्रीरामचंद्रजीसे यह वचन कहकर हिंदत मनसे और सब देवताओंके साथ सूर्यकी समान चमकवाछे विमानपर चढ़कर इन्द्रजी चछेगये ॥ २२ ॥ श्रीरामचंद्रजीनेभी श्राता छक्ष्मणजीके सिहत उन सब देवताओंको प्रणाम कर सब सैनाको टिकानंकी आज्ञा दी ॥ २३ ॥

ततस्तुसालक्ष्मणरामपालितामहाचमूईष्टज नायशस्विनी ॥ श्रियाज्वलंतीविरराजसर्व तोनिशाप्रणीतेवहिशीतरिसना ॥ २४ ॥

उस कालमें राम लक्ष्मणजीसें पालित वह तेजयुक्त यशस्विनी वड़ी-भारी प्रसन्नता युक्त वानरी सैना चंद्रमा युक्त रात्रिकी समान सब ओर कान्तिसे प्रकाशित होती शोभायमानहुई ॥ २४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामा-यणे वा॰ यु॰ द्वाविंशाधिकशतत्मःसर्गः ॥ १२२ ॥

त्रयोविंशत्यधिकशततमःसर्गः॥ तांरात्रिम्रुषितंरामंसुखोदितमरिंदमम्॥

<sup>\*</sup> जो अमृत वर्षांकर इन्द्रने वानर जिवाये ऐसा अर्थ कियाजाय तो यदि राक्षसोंके जी उठनेकी शंका प्राप्त हो सो नहीं करनी क्योंकि मरे हुए राक्षसोंको निशाचर दग्ध करके उनकी भस्म सागरमें फेंक देतेथे अथवा उनके शिरींको सागरमें डाल देतेथे जिस्से यह रावणको विदित होकि राक्षस नहीं मारेगये जैसा पूर्व लिख आये हैं इस कारण राक्षसोंके जीनेकी संभावना नहीं.

## अबवीत्प्रांजिलविवयंजयंप्रद्वाविभीपणः॥१॥

श्रीरामचंद्रजी उस रात्रिको सुलसे विताय जब दूसरे दिन प्रातःकालको **उठे तब विभीषणजीनें "जयजय" करकै हाथ जोंड़ उनसे कहा ॥ १ ॥** स्नान करनेके लिये उत्तम २ अंगराग ( उबटन ) वस्नाभूपण और विविध भांतिके दिव्य चंदनकी मालायें ॥ २ ॥ पहरानेंमें बड़ी चतुर कमल नयनी स्त्रियें वह सब पदार्थ िलये आपके सामने खड़ी हैं हे राघव! यह आपको स्नान करायकर भूषित करेंगी सो क्या आज्ञा होतीहै १॥ ३ ॥ जब विभीषणजीने ऐसा कहा तौ औरामचंद्रजी विभीषणजीसे बोले कि तुम सुर्यावादि वानर श्रेष्ठोंके लिये स्नानादिका सत्कार करो ॥ ८ ॥ है सला! सत्यनिष्ठ महावीर सुख पानेके योग्य भरत हमारे ही लिये सत्यमें टिके व्याकुल मनसे रहतेहैं ॥ ५ ॥ सो हम जबतक उन् धुमात्मा किकेयोंके पुत्रकों नहीं देखतेहैं तबतक स्नान या वस्न भूषणादिको हम अच्छा नहीं समझते 🛞 ॥ ६ ॥ इस कारण जिससे शीत्रही हम अयोध्या नगरीमें पहुँचे ऐसा उपाय देखों कारणिक जानेका मार्ग अति दुर्गम है॥।।। जब श्रीरामचंद्रजीने यह कहा तब विभीषणजी बोले कि हे राजकुमार! आपका मंगळहो हम आपकी अतिशीष्ठ अयोध्यानगरीमें पहुँचा देंगे ॥ ८॥ हमारे श्राता कुनेरजीका पुष्पक नामक जो सूर्यकी समान विमान था, सो रावण बलपूर्वक उसको हरण कर लायाथा॥ ९ ॥ हे अतुलविकम्। युद्धमें जीतकर लायाहुआ वह कामगामी दिव्य रक्ला है ॥ विमान आपके छिये ही तैयार मेचकी समान विमान इस छंकापुरीवेंही रक्खा हुआहै आप उस विमान्पर चढकर सरलतासे अयोध्यापुरीमें पहुंच जांयगे ॥ ११ ॥ है प्राज्ञ श्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजी! इस समय जो हमारे ऊपर अनुग्रह करना कर्त-व्य समझतेहों, यदि हमारे समस्त गुण आपको याद हों और यदि आप हमको अपना सुद्धद् समझतेहों॥ १२ ॥ हे महाराज! रामचंद्र! तौ आप रुक्मण औ जानकीजीके सहित कुछ थोड़ेसे दिन इस स्थानमें टिक

<sup>\*</sup> दोहा-तोरकोश गृह मीर सब, सत्यवचन सुनतात । दशा भरतकी सुमिर मीहिं, प्रति कल्प समजात ॥ १ ॥ तापसवेष सरीर कुझ, जप निरन्तर मोहि । देखों वेग सो यत्नकर, सखानिहोरों तोहि ॥ २ ॥ जो जहीं वीते अविध, जियंत न पाऊंवीर । दशाभरतकी सुमिर मस, प्रति २ प्रस्क शरीर ॥ ३ ॥

हमारी पूजा ग्रहणकर अयोष्याको जांय ॥ १३॥ हे महाराज! हम प्रीति साहित आपकी पूजा करेंगे, आप अपनी सैना व सुद्धद छोगोंके साथ श्रीतिसे की हुई हमारी इस सित्कयाका शहण की जिये॥ १४॥ हे रघुनं-दन! हम आपको आज्ञा नहीं देते, प्रीति, मान, और सुहृदताके वज्ञ सेवककी समान आपकी प्रसन्नता पानेंकी अभिलाषा करतेहैं॥ १५॥ विभीपणजीनें जब इस प्रकारसें कहा तब श्रीरामचंद्रजी समस्त वानर राक्षरोंके सन्मुख वोले ॥ १६ ॥ हे वीर ! सब प्रकारसे चेष्टा करके यत्न सहित मंत्रीपन और सुहृदताहींसे तुम करके हम भली भांति पूजेगये हैं ॥ १७ ॥ हे राक्षस नाथ । भाता भरतके देखनेको हमारा मन अत्यन्त चाह रहाहै, इसीकारण हम तुम्हारा कहा नहींकरसकते ॥ १८॥ भर-तजी हमको छौटानेंके लिये चित्रकूटतक आये, और हमारे चरणोंपर गिरकर उन्होंने प्रार्थनाभी की परन्तु हमने उनकी प्रार्थनाके अनुसार कार्य नहीं किया इसलिये हमारा मन अत्यन्त व्याकुल होरहाहै ॥१९॥ अव यज्ञास्विनी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, व मित्र ग्रहको और सब पुर वासियोंके सहित जनपदोंको हम बहुत शीघ देखाचाहतेहैं ॥ २०॥ इस कारणसे हे सौम्य विभीषण ! हमको विदा दो ! हे विभीषण ! हम तुम्हारी मुद्धदतासेही पूजे जायचुके; हे सखे। हमनें तुम्हारी प्रार्थना न मानी इस्से कुछ दुःखित न होना॥ २१ ॥ विशेष करकै हमारा कार्य सिद्ध होगयाहै, फिर भला इस स्थानमें और अधिक दिनतक रहना किस प्रकारसे संभव होसकताहै। तुम शीव्रही उस विमानको यहांपर छे आओ ॥ २२ ॥ रामचंद्रजीके यह वचन मुनकर राक्षसराज विभीषणजीनें अतिज्ञीत्रतासे सूर्यकी समान वह विमान मँगवाया ॥ २३ ॥ सब अंगोंमैं कंचनसे चित्रित वैदूर्यमणियोंसे जड़ा हुआ, वेदीयुक्त भांतिरके शाला गृहोंसे रक्षित सब जगह चांदीकी कांतिवाला ॥ २४ ॥ श्वेत वर्णकी घ्वजा पताकाओंसे अलंकृत, कनककमल विभूषित कंचनकी अटाअटारियोंसे युक्त ॥ २५ ॥ किंकिणीजालसे शोभित मणियुक्तामय झरोंखोंके सहित, और स्थान २ पर उसमें मधुर मधुर ज्ञब्द करनेंवाले घंटे लगरहेथे ॥२६॥ मेरु पर्वतके शिखरकी समान आकारवाला विश्वकर्माका बनायाहुआ चांदी और मोतींसे बने अनेक धवरहरोंसे समन्वित ॥ २७ ॥ जिसका

नीचेका सब फरज़ स्फटिक मणिका बनाथा, और वैदूर्यमणिसेभी बड़ेर मोलके विछोने विछे हुएथे, स्थानरपर धन भराहुआथा ॥ २८॥ इस प्रकारका मनके वेगकी समान चलनेवाला और धर्षण न होनेंवाला विमान जब आया तब राक्षसराज विभोपणजी श्रीरामचंद्रजीको यह विमान निवेदन करके खड़े होगये॥ २९॥

> तत्पुष्पकंकामगमंविमानमुपस्थितंभूध रसन्निकाशम् ॥ दङ्घातदाविस्मयमाज गामरामःससौमित्रिरुदारसत्त्वः॥३०॥

कामनाके अनुसार चलनेवाले पर्वतकी समान पुष्पक नाम विमानको देखकर उदार चित्तवाले श्रीरामचंद्रजी लक्ष्मणजीके सहित अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ३० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा० आ० यु० भाषा० त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ ३२३ ॥

> चतुर्विंशत्यधिकशततमःसर्गः॥ उपस्थितंतुतंकृत्वापुष्पकंपुष्पभूषितम्॥ अविदूरेस्थितोराममित्युवाचिबभीषणः॥१॥

पुष्पोंसे सजेहुए पुष्पक विमानको बहुतही निकट खड़ाकर और घोरेही खड़ेहो श्रीरामचंद्रजीसे विभीषणजी बाले ॥ १ ॥ हाथ जोड़कर विनीतभावसे राक्षसोंके राजा विभीषणजी बड़ी जीव्रतासे बोले कि हे रघुनंदन। अब हम क्या करें १॥ २ ॥ महातेजस्वी श्रीराम-चन्द्रजी यह वचन सुनकर लक्ष्मणजीके साथ परामर्ज्ञकर स्नेहसहित विभीषणजीसे बोले ॥ ३ ॥ कि हे बिभीषण ! इन वानर और रीछ लोगोंनें अतियत्नसहित कार्य कियाहै, इस कारण अनेक प्रकारके रत्न, घन, और बस्लादि देकर उनको सन्तुष्ट करो ॥ ४ ॥ हे राक्षसनाथ ! इन सबनें प्राणोंका भय छोड़ हर्षित अंतःकरणसे युद्ध कियाथा, संप्रामसे इन सबोंने कभो मुख नहीं मोड़ा हमनें इन्हीं सबकी सहायतासे इस लंकापुरीको जीता कि जिसको पहले किसीनें नहीं जीताथा ॥ ५ ॥ इस कारण तुम इन कार्य सिद्ध किये समस्त वानर और रीछोंको धन रत्न दान करके इनका परिश्रम सफल करो ॥ ६ ॥ तुम कृतज्ञताके सहित इनका इस प्रकार यथाविधिसे सन्मान करोगे तौ यह वानरयूथपतिगण आनंदित और कृतज्ञ हो जाँयगे ॥ ७ ॥ तुमको दान करनेंमें रत, और न्यायानुसार यथा समयमें करत्राहक, कृपापरवज्ञ व कृतज्ञ जानकर सबही तुम्हारे ऊपर अनुराग करेंगे इस कारणही हम तुमसे ऐसा कहते हैं ॥ ८॥ हे राक्षसराज ! कामनियें जिस प्रकार रतिज्ञिक्तिहीन पतिको त्याग देती हैं, वैसेही सैना दानमानादिसे सैनाको न प्रसन्न करनें वाले और समरमें वृथा सिपाहियोंका नाश करानेंवाले राजाको उदास हो त्याग देतीहै ॥ ९॥ श्रीरामचन्द्रजोसे इस प्रकार कहे जाकर विभीषण जीनें विभागके अनुसार रत्न व धनादि दान करके सब वानरोंका सन्मान किया ॥ १० ॥ धन और रत्नसे वानर और यूथपति लोगोंको पूजित देखकर वहां श्रीरामचन्द्रजी उस श्रेष्ठ विमानपर चढे ॥ १३ ॥ गोद्रमें, चिन्ता शील व लिजतहुई जानकीजीको बैठाय आता लक्ष्मणजीके सहित धनुषधारी विकमकारो श्रीरामचन्द्रजी चढ़े ॥ १२ ॥ जब विमान पर महावीर रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी बैठगये तब महावीर्ययुक्त विभीषण और सुग्रीव प्रमुख वानरोंसे श्रीरामचंद्रजी बोले ॥ १३ ॥ हे वानरश्रेष्ट गण ! भित्रको जो कुछ करना चाहिये यह सबही तुमने किया, अब हमारी आज्ञासे इच्छानुसार तुम छोग अपने २ स्थानको जाओ ॥ १४ ॥ है सुत्रीव ! हितैपी सलाको जो कुछ करना उचित है, तुमनें धर्मके डरसे व स्नेहके वशहो वह समस्त पूरा किया ॥ १५ ॥ अव तुम अपनी सब सैनाके साथ किष्किन्धापुरीको जाओ हे निभीषणजी ! तुम उसी हमारे दिये हुए अपने राज्यको भोगते रहो, और सब प्रजाको नीति मार्गमें चलाते रही, हमारे प्रभावसे तुमको इन्द्रादि देवता लोगभी धर्षित नहीं कर सकेंगे ॥ १६ ॥ हमभी आप सब जनोंको आमंत्रणकर और आप सब् जनोंकी आज्ञाले अपने पिताकी राजधानी अयोध्यापुरीमें जानेंका अभिठाप करते हैं ॥ १७ ॥ जब श्रीरामचंद्रजीने इस प्रकारसे कहा, तब महाबळवान वानर छोगोंने और राक्षसराज विभीषणजीनें हाथ जोड़कर निवेदन किया ॥ १८ ॥ इम सबभी अयोध्यानगरीमें चळकर हर्ष सहित वहांके वन उपवनोंमें विचरण करनेंकी इच्छा करते हैं; इस कारण

आप हम सब लोगोंको अपने संगले चलें ॥ १९ ॥ हे राजश्रेष्ठ ! हम आपका राजतिलक देखकर और कौशल्याजीको प्रणाम कर हम सब बहुतही शीन्र अपने २ स्थानोंको छौट आमेंगे ॥ २० ॥ विभीषण और वानरों करकै इस प्रकार कहे जाकर धर्मात्मा श्रीराम-चन्द्रजी राक्षसराज व सुग्रीव प्रशुख वानरोंसें बोळे ॥ २१ ॥ हम यदि तुम सरीखे सुहद छोगोंके साथ अयोध्या नगरीमें जायकर आनंद पायसकैंगे तौ दूनी प्रसन्नताकी वातहै॥ २२ ॥ इस कारणसे सुग्री-ष! शीव्रवानर गणोंके सहित विमान पर चढ़आओ सखे राक्षसेन्द्र विभी-षणजी ! तुमभी मंत्री और सुद्धद छोगोंके साथ विमानपर आओ ॥ २३॥ इस प्रकारसे श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञा पायकर वानरोंके साथ सुश्रीवजी और मंत्रियोंके सहित विभीषणजी आनंदयुक्त हो उस दिन्य पुष्पकं विमानपर चढे।।२८॥ इस प्रकारसे जब सब कोई चढ चुके तव कुवेरजीका वह दिन्य निमान श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञा पाय आकाशको उठा ॥ २५ ॥ उसकाल उस तेजसे प्रदीप्त इंसयुक्त विमानमें सवारही आकाशमें जाय-कर श्रीरामचंद्रजी ऐसे रोमहर्षित और हर्षितचित्त हुए कि वह कुवेरकी संमान शोभायमान होने छगे ॥ २६ ॥

> तसर्वेवानरक्षश्चिराक्षसाश्चमहाबलाः॥ यथासुखमसंबाधंदिव्येतस्मिन्नुपाविशन्॥२७॥

इस प्रकार वह महाबळवान् रीछ और राक्षसगण उस दिन्य विमान पर सुख सहित विनाक्केशके बैठे ॥ २७॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ यु॰ भा॰ चतुर्विशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२४॥

पंचावेंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥

अनुज्ञातंतुरामेणतद्भिमानमनुत्तमम् ॥ इंसयुक्तमहानादमुत्पपातविहायसम्॥१॥

इसप्रकारसे हंसयुक्त वह दिव्य विमान श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञा पायकर महाज्ञव्द करताहुआ आकाशको उठा ॥ १ ॥ तब रघुनंदनजी चारों श्रीरको निहारकर चन्द्रमुखो जानकीजीसे बोळे ॥ २ ॥ वैदेही । कैळासप-

र्वतके शिखरकी समान त्रिकूट शिखरपर स्थापित हुई छंकापुरीकी ओर देखो, विश्वकर्मानें इस प्रशिको बनायाथा ॥ ३ ॥ हे सीते ! वानर और राक्षसोंका जिसमें बड़ाभारी वध हुआ है ऐसी रणभूमिको तुम देखो, यह मांस और रुधिरको कीचड़से पूर्ण होरहीहै ॥ ८ ॥ हे विशालनेत्रींवाली! यह देखो वरदान पानेसे गर्वित, छोगोंका मर्दन करनेवाला राक्षसोंका राजा रावण तुम्हारे निभित्तही हमसे निहत हो रणभूमिमें शयनकर रहा है ॥ ५ ॥ यह देखो। इस स्थानमें निज्ञाचर श्रेष्ठ कुम्भकर्ण, इस स्थानमें राक्षस सैनापित प्रहस्त और इस स्थानपर वानरश्रेष्ठ हनुमानसे धूम्राक्ष मारा गया है ॥ ६ ॥ इस स्थानमें महात्मा सुषेणनें विद्युन्माछीको नाज्ञ कियाहै, और इस स्थानमें रुक्ष्मणजीसे रावणका प्रत्र इन्द्रजित मारा गयाहै ॥ ७ ॥ अंगद्नें इस स्थानमें विकटनामक राक्षसका वध कियाथा दुष्त्रेत्, विरूपात्, महापार्थ, महोदर, ॥ ८ ॥ अकंपनमी मारागया व औरभी बहुत सारे बछी राक्षस मरे। जैसे कि त्रिशिरा, अतिकाय, देवा-न्तक, नरान्तक, ॥ ९ ॥ राक्षसश्रेष्ठ युद्धोन्मत्त मत्त कुंभकर्णके पुत्र बळ्जाळी कुंभ और निकुम्भ ॥ १० ॥ वत्रदृष्ट् दृष्ट् अनेक राक्षस मारे गये और दुर्द्धप मकराक्षभी हमसे मारागया ॥ ११ ॥ अकंपनभी मारा गया, वीर्यवान शोणिताक्ष, यूपाक्ष और प्रजंघभी इस स्थानमें वड़ाभारो, संयाम दरके मारे गये॥१२॥भयंकर दर्शन निशाचर विद्युनिह्न, यज्ञश्रञ्ज व महावलवान सुप्तमभी मारा गया ॥ १३॥ सूर्य शृञ्जकाभी वध हुआ, उसके पीछे ब्रह्मश्रञ्ज मारा गया, हे सीते। इसी स्थानमें रावणकी भार्या मन्दोदरीनें रावणके छिये विछाप कियाथा ॥ १४॥ जब मन्दोदरीनें विछाप कियाया तौ उस समय उसके साथ इजारों सोतेंभी थीं। हे श्रेष्ठ मुखवाली।यह समुद्रका तीर्थ स्थान दिखाई देता है ॥ १५ ॥ समुद्रको उतरकर हम उसी स्थानमें वसेथे यह सेतु हमनेही छवणसागरमें बांधा॥१६॥ हे विज्ञालाक्षि! तुम्हारे लियेही यह बड़ा दुष्कर कर्म नलनें किया, जो पुल बांघा. हे वैदेहि ! अचल वरुणालय समुद्रको देखो ॥ १७ ॥ अपार गर्जन करता हुआ, शंख, शुक्तियुक्त यह साग्रहै। हे जानिक ! हिरण्यनाभ पर्वतोंका राजा सुवर्णमय इस मैनाक पर्वतको देखो ॥१८॥ यह हनुमानजीको विश्राम देनेके छिये समुद्रसे अपने आप उठाथा। यह

समुद्रका कच्छेहै यहींपर सैनाकी छावनी पड़ीथी ॥ १९ ॥ और इसी रूथानमें सेतु बांधनें के छिये विभ्रु महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हुएथे । यह देखो समुद्रके इस स्थानमें हमनें सेतु बांधना आरंभ करके उसकी निर्विघ्न समाप्तिके छिये महाराज शिवजीको स्थापन कियाथा 🐉 ॥ २०॥ हे देवी। आगेको यह स्थान "सेतुबन्ध" नामक त्रैलोक्य पूजित तीर्थ वि-रूयात होगा, यह स्थान परम पवित्रहै और इसके प्रभावसे लोग महा पातकसेभी छूट सकेंगे॥ २१॥राक्षसराज विभीषण इसी स्थानमें आय-कर हमसे मिलेथे, हे सीते। यह विचित्रवनयुक्त किष्किन्धापुरी दिखाई देतींहै ॥ २२ ॥ सुम्रीवजीकी यही रमणीक पुरीहै, यहीं हमनें वालिको माराथा वालिपालित किष्किन्वापुरीको देखकर सीताजी ॥२३॥ प्रीति-युक्त व आदरसहित वचन श्रीरामचंद्रजीसे बोळीं कि हे रघुश्रेष्ट! हे आर्य युत्रः तारा इत्यादि सुश्रीवकी प्यारी ह्रियें ॥ २४ ॥ व और दूसरे वानर श्रेष्ठेंकी सब स्त्रियोंके साथ हम तुम्हारे सिहत अयोध्याकी राजधानीमें जानेंकी इच्छा करतीहैं॥ २५॥ यह बात सुनकर श्रीरामचंद्रजीनें सीताजीसे कहा कि ऐसाही होगा । यह कह उन्होंनें किष्किन्धापुरीमें पहुंच विमानको ठहराया ॥ २६ ॥ और विमानको ठहराहुआ देख-कर सुत्रीवजीसे कहा कि हे वानरराज। तुम समस्त वानरश्रेष्ठोंसे कहो कि वह सब अपनी २ स्त्रियोंके साथ अयोध्याजीको चर्छे॥ २७॥ क्योंकि सीतानी इन सब वानरोंकी स्त्रियोंके साथ अयोध्यानीको चलेंगी और हे महावलवान् तुमभी अपनी सब स्त्रियोंको ज्ञीत्रही ले आ-ओ ॥ २८ ॥ हे वानरराज सुत्रीव। ज्ञीत्रता करो हमको अभी जानांहै अमित तेजस्वी श्रीरामचंद्रजीने जब सुत्रीवजीसे इस प्रकार कहा ॥ २९॥ तौ वानरोंके राजा श्रीमान् सुत्रीवजी सब वानरोंको साथ छेकर ज्ञीव्रता-से अपनें जनानेमें प्रवेश करते हुए और वहां ताराको देखकर बो-छे ॥ ३० ॥ हे प्रिये! सीताजीकी प्रियकामनासे श्रीरामचंद्रजीनें आज्ञा

<sup>\*</sup> सेतु वांधनेसे प्रथम रवनाथजीने सेवुकी सिद्धि और रावणसे जय प्राप्त करनेके निमित्त शिविछिंगका स्थापन कियाथा जो कि पवित्र और दर्शन करनेसे समस्त पापका नाशकहैं कविने जयन्तकी कथाकी समान अंतमें इस तीर्थका उद्घेख कियाहै कूर्मपुराणादिमें स्पष्ट शिव छिंग स्थापनकी कथा विद्यमानहै ॥

. .

दीहै कि तुम सब प्रधान २ वानरोंकी स्त्रियोंको छेकर ॥ ३१ ॥ ज्ञीत्र आ-ओ; हम वानरोंकी स्त्रियोंको अयोध्यापुरी, और महाराज दशरथजीकी रानियोंको दिखामेंगे ॥ ३२ ॥ सुश्रीवजीके वचन सुनकर सब अंगोंसे शोभायमान तारानें वानरश्रेष्टोंकी समस्त स्त्रियोंको बुलाकर कहा ३३॥ सुत्रीवजीकी आज्ञासे तुम सब अयोध्यापुरीके देखनेको चलोगी तौ हमारा वड़ा प्यारा कार्य करोगी ॥ ३४ ॥ कारण कि अयोध्या पुरीके देखनेका हमको बड़ाभारी अभिलापहै, चलो हम सब पुरवासियों व जन पदवासियोंके साथ रामचंद्रजीकी प्रशीमें प्रवेश करें, और महाराज दश-रथनीकी स्त्रियोंकी विभूति देखें ॥ ३५ ॥ ताराकी इस प्रकारसें आज्ञा-पाय वानरोंकी स्त्रियें विधिपूर्वक आभूपणादि पहर शृंगार कर उस विमा-नकी प्रदाक्षणा करके ॥३६॥ सीताजीके देखनेकी वासनासे शीष्रही उस विमानपर चढ़ीं तब तारा आदि स्त्रियोंको छेकर उस विमानको शीव्रतासे आकाशमें उठाहुआ देख रामचन्द्रजी ॥ ३७॥ ऋष्यमूकके समीप पहुंच कर फिर जानकीजीसे बोले कि है जानकि । यह बड़ाभारी बिजलीकी श्रेणींसे युक्त वादलकी समान ॥ ३८ ॥ पर्वतश्रेष्ठ कांचनादि धातुओंसे युक्त ऋष्यमृक पर्वतंहै, इसी पर्वतपर वानरराज सुत्रीवजीसे हमारा मिलाप हुआथा ॥ ३९ ॥ और यहींपर हमनें वालिका संहार करनेंकी त्रतिज्ञा कीथी, यह चित्रकानन शोभित पंपासरसी दिखाई देताहै ॥४०॥ हे प्रिये। तुम्हारे विरह दुःखसे कातरहो हमनें यहां बहुतही विलाप कियाथा इसी पंपाके तीरपर इमनें धर्मचारिणी शबरीको देखा ॥ ४१ ॥ इसी स्थानपर हमने चारकोशकी छंबी बांहवाछे कवंधको माराथा, हेसीते ! यह वही उस जनस्थानकी शोभायमान वनस्पती दिखाई देतीहै ॥ ४२॥ हेविलासिनी। तुम्हारेही लिये महातेजस्वी पक्षियोंमें श्रेष्ट बलवान जटा-युभी इसी स्थानमें रावणके हाथसे मारागया ॥ ४३ ॥ हे श्रेष्ठमुख वाळी। यह हमारा वही आश्रमपद्है, हे श्रुभद्शेने वह पर्णकुटी अवभी पहलेहीकी समान सुन्दर दिखाई देती हैं ॥ ४४ ॥ राक्षसराज रावण इसी पर्णज्ञालासे बलपूर्वक दुमको हरण करके लेगयाथा यह नही निर्मेल जलवाली रमणीक गोदावरी दिखाई देतीहै ॥ ४५ ॥ कदलीवनसे युक्त यह अगस्त्यजीका आश्रम दिखाई देताहै। वैदेही। यह देखो महर्षि

शरभंगका बड़ाभारी आश्रमहै ॥ ४६ ॥ देवराज इन्द्रजी इसी स्थानमें आयेथे हेदिव ! हे तनुमध्यमे। यह वही सब तपस्वी दिखाईदेतेहें ॥ ४० ॥ सूर्यकी अग्निक समान कुछपित अग्निजी इसी स्थानमें वास करतेहें इसी देशमें हमनें बड़े शरीरवाछे विराधको मार डाछाथा ॥ ४८ ॥ हेसीते ! इसी स्थानमें तुमनें उन धर्मचारिणी तपस्विनी अनस्याजीको देखाथा, हेसुतनु ! यह देखो पर्वतराज चित्रकूट दिखाई देताहै ॥ ४९ ॥ इसी स्थानमें कैकेयीके पुत्र भरत हमको प्रसन्न करनेंके छिये आयेथे यह देखो दूरसे विचित्र कानन युक्त यसुना नदी दिखाई देतीहै ॥ ५० ॥ हे मैथिछी ! महर्षि भरद्राजजीका श्रोश्रायमान आश्रमभी दिखाईदेताहै । हे सीते ! यह देखो पुण्यमयी त्रिपथगामिनी गंगाभी दृष्ट आती हैं ॥ ५० ॥ यह वही शृङ्गवेरपुर है कि जहां हमारा सखा ग्रह रहताहै । हे सीते ! वह हमारे पिताको राजधानी अयोध्यापुरीभी दिखाई देतीहै, जानिक ! फिर छोटकर आईहो इस समय अयोध्याजीको प्रणाम करो ॥ ५२ ॥ श्रीराम-चन्द्रजीके यह वचन सुनकर समस्त वानर और राक्षसगण व विभीषणजी वारंवार हिंत चित्तते उचकरकर अयोध्याजीको देखनें छगे ॥ ५३ ॥

ततस्तुतांपांडुरहर्म्यमालिनींविशालकक्ष्यां गजवाजिभिर्वृतास् ॥ पुरीमपश्यन् भवगाः सराक्षसाःपुरींमहेंद्रस्ययथामरावतीस् ॥५४॥

इस प्रकारसे वह वानरगण पुरी अमरावतीकी समान उस इवेतवर्ण की अटा अटारियोंसे अलंकृत तुरंग व हाथियोंसे समाकुल, और बड़े र राजमार्गीसे शोभायमान उस अयोध्यानगरीको देखकर परम प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ॥ ५८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पंचिवंशत्यिधकशततमः सर्गः ॥ १२५ ॥

षड्शत्यधिकशततमः सर्गः॥ पूर्णेचतुर्दशवर्षेपंचम्यांछक्ष्मणाय्रजः॥ भरद्वाजाश्रमंत्राप्यववंदैनियतोष्ठिनस्॥१॥

इस प्रकारसे पूर्ण चतुर्द्श वर्षके पछि पंचमों तिथिको श्रीरामचंद्रजी भरद्राजजीके आश्रममें पहुंचे और छुनिजीके निकट जायकर प्रणाम

करते हुए ॥ १ ॥ रघुनंदन, भरद्वाजजीसे प्रणाम करके बोलेकि हे भग-वन् ! अयोध्या नगरीमें सब कोई कुश्रू तो हैं। दुभिक्षादिक मारे वहां किसीको कुछ क्केश तो नहीं हुआ। ।। भरतजी धर्मके अनुसार प्रजापालन तो करतेहैं। हमारी मातायें कुश्लसे तो हैं। श्रीरामचंद्रजीके वचन सुनकर महासुनि भरद्राजजी यहा आनंदित हो कुछ सुसकुरायकर कहनें लगे॥ ३ ॥ तुम्हारे घरपर सबही कुश्र पूर्वकहैं, भरतजी जटा वल्कल धारण करके तुम्हारी आज्ञानुसार उन दोनों खड़ाउँओंको आगे धरे आपके आनंकी राह परख रहेहें ॥ ४॥ हे वीर रामचंद्रजी। चीर वस्त्र धारणकर अपनी स्त्री व छक्ष्मणजीको संग छिये केवळ धर्मकीही कामनासे राज्य छोडे हुए॥ ५॥ पिताके वचन पाछनार्थ सब धन छोड़ सव भोग विलासके पदार्थींसे मुख मोड़ स्वर्गसे गिरे हुए देवताकी समान प्रकाशमान ॥ ६ ॥ कैकेयीके वचन मान, वचनको बन्धन मूळ फलादि भोजन करते कराते; पांवपयादे तुमको वन जाते हुए देख हमको बड़ी करुणा हुईथी॥ ७॥ अव तुम शृतुओंको जीतकर समृद्धि प्राप्तकर बन्धु, वान्धवोंके सहित यहां छोटकर आयेहो, यह देखकर हमने अनुपम प्रस-न्नता प्राप्तकी ॥ ८॥ हे राघव । तुमने जनस्थानमें वास करके जो विपुछ सुख दुःख भोग कियाँहै, वह समस्तही हम जानतेहैं ॥ ९ ॥ तुम ब्राह्मण धर्ममें नियुक्त रहकर समस्त तपीस्वयोंकी रक्षा करतेथे, उससमय राव-णनें तुम्हारी निन्दारहित भार्याको हरण कियाथा यह समाचारभी हमको ज्ञातहै ॥ १० ॥ फिर मारोचका आना तुम्हारा उसके पीछे २ जाना, जानकीका हरण, कवन्धका दुईंन, पंपाके समीप आपका आगमन ॥१९॥ सुत्रीवसे तुम्हारी मित्रता व प्यार, तुम करके, वालिका संहार, पवन कुमार हनुमानजीका सीताजीको समाचार छेनेको जाना ॥ १२ ॥ सीता-जीकी सुधि पानेंपर नलका सेतु बांधना, फिर वानरयूथपोंका हिंपतहो लंकाको जलाना ॥ १३ ॥ पुत्र, बांधव, मंत्री सैना, और वाहनेक सहित युद्धमें वल्पवित रावणका मारा जाना ॥ ३४ ॥ देवताओंके कंटक राव-णके मारे जानेंपर देवताओंका आना, और उनका वर देना ॥ १५॥ हे धर्मवत्सल ! तपके बलसे इस यह सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों जानते हैं, और समाचार छेनेके छिये हमारे शिष्य छोगभी आश्रमसे सदा अयो- घ्याको जातेआतेरहतेहैं ॥ १६ ॥ हे शस्त्रधारियों अष्ठ ! देवतानें तुमको जो जो वरदान दियेहैं हमभी तुमको वही सब वरदान देतेहैं, तुम आज इस स्थानमें टिक हमारी पहुनाई ग्रहण करके कछ अयोध्याजीको चछेजाना ॥ १७ ॥ राजकुमार श्रीमान् रामचंद्रजी भरद्राजजीके वह वचन शिर माथे चढ़ाय और अंगीकार करके हिंपतमनसे यह वर मांगतेहुए ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन् ! वृक्ष अकाछमें फछें और उनमेंसे मधु टपके और उनके समस्त फछ अमृतकी समान सुगन्धिवाछे होजांय और सब मार्ग धनसे पूर्ण होंजाय ॥ १९ ॥ जिस्से अयोध्याजीको जाते हुये मार्गमें यह आपकी महिमा दिखाई दे, जब श्रीरामचंद्रजीनें इस प्रकारका वर मांगा, तब ऋषि श्रेष्टके " तथास्तु" कहतेही वहाँके समस्त वृक्ष स्वर्गीय कल्पवृक्षकी समान हुए जिन सब वृक्षों में फछ फूछ नथे वह सब फछ फूछ युक्त हुए॥२०॥२१॥और जो सूख-गयेथे उनमें पत्ते छगगये और समस्त वृक्षोंसे मधु टपकनें छगा, अयोध्याके जानेके मार्गमें बारह २ कोसतकके समस्त वृक्ष इस मांतिक होगये॥ २२॥

ततःप्रहृष्टाः छवगर्षभास्तेबहृनिदिव्यानि फलानिचैव ॥ कामादुदाश्रंतिसहस्रश स्तेमुदान्विताःस्वर्गजितोमुदेव ॥२३॥

तब वह हजार २ वानरश्रेष्ठगण हार्षित अंतःकरणसे अनेक भांतिके दिन्य फल भक्षण करते मानो स्वर्ग विजय करनेंवालोंके समान घूमने लगे ॥ २३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धका- ण्डे भाषानुवादे पिंड्युत्तरज्ञाततमः सर्गः ॥ १२६ ॥

सप्तविंशत्यधिकशततमः सर्गः॥

अयोध्यांतुसमालोक्यचितयामासराघवः ॥ त्रियकामःत्रियंरामस्ततस्त्वरितविक्रमः॥ १॥

विमानके शिखरपरसे जब अयोध्या नगरी दिखाई देने छगी तब शीष्र विकमकारी प्रियकार्य कर्ता रामचंद्रजी सुत्रीवादिका सत्कार करनेके

अर्थ ॥ १ ॥ एक क्षणभर चिन्ताकर वानरलोगोंकी ओर निहार बुद्धिमान तेजस्वी श्रीरामचंद्रजी वानरश्रेष्ठ इनुमानजीसे बोले॥२॥हे वानरोत्तमः तुम शीघ्र अयोध्यानगरीमें जाकर राजमंदिरकी कुश्चल जान आओ कि वहां सव कुश्रुलहै या नहीं ॥३॥ तुम पहले तौ शृङ्गवेर पुरमें जायकर वनचारी निपादराज ग्रहसे हमारे आनेंका समाचार कहो ॥४॥ ग्रह हमारा प्राणोंकी समान प्रियसखाहै हम रोगादिविहीन हो स्वच्छन्दिचत्तसे कुञ्छ सहित हैं यह सुनकर वह परम प्रसन्न होगा ॥ ५॥ वह निषादराज ग्रह हर्षित मनसे त्रम्हें अयोध्याजीका मार्ग दिखावैगा और भरतजीकाभी सब वृत्तान्त कहैगा ॥६॥ तुम अयोध्यानीमें नायकर हमारी ओरसे भरतनीकी कुज्ञल पूछना और कहनाकि हम पिताजीके सत्यको पाछन कर छक्ष्मण और जानकीके सहित आतेहैं ॥ ७ ॥ हे सौम्य ! बलवान रावण करके जानकी-जीका हरण सुशीव से समागम संशाम में वालिका वध ॥ ८ ॥ फिर जिस प्रकार जानकीजीके खोजनेको तुम गये और महा समुद्रको छांचा वें जानकीका पता लगाया ॥९॥ समुद्रके तीर वानरलोगोंकी यात्रा समुद्रका दुईान करना पुरु बांधना रावणका मारा जाना ॥ १० ॥ ब्रह्मा, इन्द्र, और वरुणजीसे वरदान पाना महादेवजीके प्रसादसे पिता दुश्र्यजीके साथ हमारा मिळना ॥ ११ ॥ यह समस्त समाचार भ्रतजीसे ठीक २ कहकर कहना कि इम राक्षसराज और वानरराजके सहित नगरके निकट आय गयेंहैं॥ १२ ॥ तुम भरतजीसे यह भी कहना कि राम श्रृञ्जोंको जीत श्रेष्ठ यश पाय पिताजीकी आज्ञाका पालन कर पूर्णमनोरथहो महाबळवान मित्रोंके साथ आतेहैं ॥ १३ ॥ हेवीर। यह समस्त समाचार उनके मुखसे सुनकर भरतका जैसा आका-रहो या उनसे जैसा भाव प्रकाशित हो वह समस्त तुम जान छेना॥ १४॥ आकारसे, चेष्टासे, दृष्टिसे, और वचनसे भरतका समस्त वृत्तान्त तुम ठीकर जानलेना ॥ १५ ॥ हाथी, घोड़े, व रथोंके समूहसे परिपूर्ण सर्व कामसमृद्ध, पिता पितामहादिकोंका राज्य किसके मनमें फेर नहीं डा-छ सकताहै ? ॥ १६ ॥ बहुत समयतक राज्य पाछन करकै रघुनन्दन श्रीमान भरतजी जो राज्यकी चाहना रखतेहीं तो वह समस्त पृथ्वीका

पालन करें ॥ १७॥ हे वानरश्रेष्ठ! हम जबतक बहुत आगे न बेंहें, तु-म तिस्से पहले ही उनकी बुद्धि व उनका विचार जानकर शीघ्र यहाँ फिर आना ॥ १८ ॥ वीर्यवान् पवनकुमार इनुमानजी इस प्रकारसे आ-ज्ञां पाय मनुष्य रूप धारणकर शीव्रतासे अयोध्याजीकी ओर चले॥१९॥ गरुड़जी जिस प्रकारसे महासर्पके ऊपर दौड़ते हैं वैसेही पवनकुमार हर्जुमाननी अतिवेगसे आकाशमार्गको उछल गये॥ २०॥ फिर छाया यार्ग और श्रेष्ठ पक्षियोंके उड़नेके स्थानको नांव गंगा यमुनाके भयंकर संयाम स्थानके पार हो ॥ २१ ॥ शृंगवेर पुरमें पहुंचे, वीर्यवान हतु-मानजी वहां ग्रहसे मिले उससे हिंपतवदनहों शुभ वचन बोले॥ २२॥ तुम्हारे सखा सत्य पराक्रम रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें सीता और लक्ष्मण जीके सहित, तुमसे अपनी कुश्रू कही है ॥ २३ ॥ रघुनंदन श्रीरामचंद्र जी मुनिश्रेष्ठ भरद्राजजीकी आज्ञानुसार आज पाँचमीकी रात उनके आ-श्रममें रहकर आवेंगे। तुम कल प्रभातही उनको देखोंगे॥ २४॥ यह वचन कहकर महातेजस्वी विचारवानं हनुमानजी रुयें फुछाय मार्गके श्रमको कुछभी न समझ आनंद सहित फिर बड़े वेगसे आकाशको उछ-छगये ॥ २५ ॥ और फिर शीव्रतासे एक २ करके परशुरामतीर्थ वालु-किनी नदी, वारूथी, व गोमती नदी, और भयंकर शालवन इनुमान्जी-नें देखा ॥ २६ ॥ और बहुत सारी प्रजासे भरे हुए श्रेष्ठ जनपदींको दे-ख किपकुंजर हनुमानजी बहुत दूरतक चले ॥ २७॥ फिर चैत्ररथ औं-र इन्द्रके नंदनवनमें उत्पन्न हुए देववृक्षोंकी समान नंदियामके निकट वाले वृक्षोंको प्राप्त हुए ॥ २८ ॥ सुन्दर शृंगार बनाय सैकड़ों स्त्रियें वस्त्रा भूषणोंसे शोभायमान बेटे पोतोंके साथ इन सब वृक्षोंसे फूल चुनचुन आ-नंद कर रहीथीं, तिसके पीछे अयोध्याजीसें एक कोश दूर पर टिके हुए जटा चीर धारी ॥ २९ ॥ दुर्बल अपने आताके दुःखसे दुःखी दीनभावसे युक्त शरीरमें मैळ लगाये आश्रमवासी भरतजीको देखा ॥ ३० ॥ फलमूलआहारी जितेन्द्रिय धर्मचारी मुनिव्रतधारी, जटा रखाये, भोजपत्र और मृगचर्म विछाये ॥ ३१ ॥ इन्द्रियोंको जीते सिद्धस्वरूप ब्रह्मर्षियोंके समान तेजस्वी राजगद्दीपर रामकी खड़ाऊं धर उनकी आज्ञासे पृथ्वीको शासन करते ॥ ३२ ॥

ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र चारों वर्णके छोगोंकी सब भांतिसे रक्षा करते पवित्र चित्तवाळे मंत्रि और पुरोहितोंको समीप बैठाये॥ ३३॥ और सब सैनापतिगण व ऊनी वस्त्र पहरे दूतोंको निकट लिये इस प्रकारके भरत-जीको देखा । राजकुमार भरतजीनें चीर और मृग चर्म पहर रक्खा-था ॥ ३४ ॥ इस कारण उनको त्याग कर धर्मवत्सल राजकर्मचारियों-नेभी सुख भोग करना उचित नहीं समझा तब धर्मकी दूसरी मूर्तिकी स-मान धर्मके जाननेवाले भरतजीके निकट ॥ ३५ ॥ पवनकुमार हनुमा-नजी हाथ जोड़कर वोले कि जटा वलकल धारण करके दंडकारण्य में वास करनेंके कारण ॥ ३६ ॥ आप जिनके छिये ज्ञोक करतेंहैं उन्हीं रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें आपके पास कुश्रू समाचार कहला भेजाहै, हे देव! हम आपको शुभ समाचार देने आयेहैं इस कारण आप अब दारुण शोकका त्याग कीजिये॥ ३७॥ आप बहुतही शीत्र अपने श्रा-ता श्रीरामचंद्रजीसे मिलैंगे, श्रीरामचंद्रजी रावणको मार सीताको पाय, ॥ ३८ ॥ सिद्धमनोरथ हो महाबळवान भित्रोंके साथ आगमन कर रहेहें महातेजस्वी छक्ष्मणजी और यशस्वी सीताजीशी आईहें। इन्द्रके सहित इन्द्राणी शचीकी समान सीताजी श्रीरामचंद्रजीके सहित कुश्ल सहितहैं ॥ ३९ ॥ हनुमानजीके यह वचन सुन कैकेयीपुत्र भरत एका-एकी हर्षमें भर मुखितहो गिरपड़े॥ ४० ॥ एक मुहूर्तके पीछे फिर चेतना पाय सावधान हो भरतजी त्रिय समाचारके देनेवाले हनुमानजी-से बोछे॥ ४९॥ प्रथम तो प्रीतिमें भर अति आदरसे श्रीमान् भरतजीनें इनुमानजीको भेंट विपुल आंसुओंकी बूंदोंसे उनको भिजोदिया॥ ४२॥ और बोले, हे सौम्या क्या तुम मंतुष्यहो। या कृपाके वहा होकर कोई दे-वताही यहाँपर आयही। तुम जो कोईभी हो; तुमने जैसा सुखका समाचार सुनायाहै वैसेही तुमको पुरस्कारके देने छायक हम कोईभी वस्तु नहीं देखतेंहैं ॥ ४३ ॥ अच्छा तुम्हारे योग्य न होनेपरभी एक लाख गाय एक लाख गांव, कुंडलादि भूषण धारण किये श्रेष्ठ आचारवाली कंन्या कि जिनकी सोलह २ वर्षकी उमरहै, भार्या वननिके लिये॥ ४४ ॥ सुवर्ण सम रंगवाली श्रेष्ठ नासिका व श्रेष्ठ जांघोंवाली चंद्रवदनी सब गहने पहरे हुए श्रेष्ठ कुछ जातिवाछी यह सब क्षियें हम तुमको देतेहैं ॥ ४५ ॥

निशम्यरामागमनंतृपात्मजःकपिप्रवीरस्य तदाद्धतोपमम् ॥ प्रहर्षितोरामदिदृक्षया भवत्पुनश्चहर्षादिदमब्रवीद्वचः ॥ ४६ ॥

इस प्रकारसे राजकुमार भरतजी वानरश्रेष्ठ हनुमानजिके मुखसे अ-चानक श्रीरामचंद्रजीके आनंका समाचार सुन श्रीरामचंद्रजीका दर्शन करनेंकी वासनासे प्रसन्नताकी सीमातक पहुंच गये और फिर हर्षमें भर-कर यह वचन बोळे ॥ ४६ ॥ इ ० श्रीम ० वा ० आ ० यु ० सप्तविंशत्यिषकञ्चततमः सर्गः ॥ १२७॥

> अष्टाविंशत्यधिकशततमः सर्गः॥ बहूनिनामवर्षाणिगतस्यसुमहद्रनम्॥ शृणोम्यहंप्रीतिकरंममनाथस्यकीर्तनम्॥१॥

बड़े श्राता श्रीरामचंद्रजी बहुत वर्ष हुए वनमें वास करतेहैं; आज बहुत दिनोंके पीछे उनका समाचार पायकर हम परम प्रसन्न हुए ॥ १ ॥
अहो! "मनुष्यभी जीवित रहे तो सो वर्षके पीछेभी आनंद पासकताहे"
यह कहावत जो संसारमें चछी आतीहे वह आज कल्याणदायक ज्ञात होतीहे ॥ २ ॥ अच्छा तुमने जो कहा कि रामचंद्र सुश्रीवादि वानरोंके सहित आतेहें सो श्रीरामचंद्रजीका और बानरोंक किस स्थानमें कैसे समागम हुँ जो पद्ध समस्त वार्का ती मससे कहा । ३ ॥ जब भरतजीने इस प्रकारसे पूछा तो हनुमानजी कुज्ञके आसःपर बैठकर श्रीरामचंद्रजिके वनवासचरित कहनेंछ्ये ॥ ४ ॥ हनुमन्जी बोछे कि महाराज दश्ररथजीनें आपकी माताको वरदान देकर दिस प्रकार रामचंद्रजीको वनवास दियाथा और वह जिस प्रकार प्रत्रके शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए॥६॥मामाके घरसे दूत जिस प्रकार आपको शावतासे बुद्याकर छाये, आपनें जिस प्रकार अयोध्यामें आय राज्य ग्रहणनहीं करना चाहाथा ॥६॥ साधुओंके योग्य धर्मका प्रतिपालन करके चिक्कट पर्वतपर जाय राज्य ग्रहण करनेंके जिस प्रकार आपनें अपने श्रात श्रीरामचन्द्रजीसे विनय किथी ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीनें जिस प्रकारसे तित्रके सत्यमें टिककर

वहांपर राज्यका त्याग कियाथा, और फिर आप उन श्रेष्ठ भाईकी खडाऊँ यहण करके अयोध्याको लोट आयेथे ॥ ८ ॥ हे महावीर ! यह समस्त वृत्तान्त तौ आप जानतेहीं हैं, अव वह सुनिये कि जो कुछ आपके स्रोट आनेंपर हुआ है ॥ ९ ॥ जब आप छीटआये ती मृग, और पक्षियोंके तासके मारे वह वन अत्यन्त पीड़ितहो उठा ॥ १० ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजी, सिंह व्यात्र व मृगोंसे व्यात और अपनी सैनाके हाथियोंसे मथेहुए उस चित्रकूटको छोड़ मनुष्यरिहत बड़ेभारी दंडकारण्यमें अवेश करते हुए ॥ ११ ॥ उन्होंने उस घने वन में जाते २ देखा कि विराध राक्षस महासिंहनाद करताहुआ सन्मुख चलाआरहाहै ॥ १२ ॥ परन्तु रामचन्द्रनें वांह उठाये नीचेको मुख किये शब्द करतेहुए हाथीकी समान उस निज्ञाचरको गढ़े में डालकर पाट दिया ॥ १३ ॥ इस प्रकारसे वह दोनों श्राता राम और लक्ष्मणजी इस प्रकारका कठिन कार्य करके सन्ध्या-के समय ऋषिश्रेष्ट ज्ञरभंगके रमणीय आश्रममें पहुँचे ॥ १८ ॥ वहांपर जब शरभंग रामचन्द्रजीके दर्शनकर स्वर्गको चले गये तब सत्यपराक्रम कारी श्रीरामचन्द्रजी और सब मुनियोंको प्रणाम करके जनस्थानको चले गये ॥ १५ ॥ तिसके पीछे महात्मा श्रीरामचन्द्रजीनें जनस्थानमें वासकर वहांके रहनेंवाले चौदह हजार राक्षसोंका संहार कर डाला ॥ १६ ॥ उस समय चौदह सहस्र राक्षस इकट्ठे तौ हुए परन्तु अकेले श्रीरामचन्द्र-जीनें संग्राममें दिनके पिछछे पहरमें उन समस्त राक्षसोंका विनाश किया था ॥ १७॥ इस प्रकारसे वह दंडक वनके रहनेवाले तपमें विघ्न करनेंवाले महावली महावीर्यवान निञाचर गण श्रीरामचन्द्रजीने मारडाले ॥ १८॥ जब इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीनें राक्षसोंको मारा, खरका संहार किया;व प्रथम दूषणको मार फिर त्रिशिराका वध किया ॥ ३९ ॥ इसके पहिले उस स्थानमें शूर्पणला नाम एक राक्षती श्रीरामचन्द्रजीके निकट आई, तव श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे छक्ष्मणजीनें एकाएकी उठकर ॥ २० ॥ खड़ हे उसके नाक कान काटडाहे, तब शूर्पणखा अत्यन्त शोकसे पीडित हो रावणके निकट गयी ॥ २१ ॥ फिर रावणके सेवक मारीच नाम राक्ष-सनें सुवर्णमय मृगरूप घारणकर जानकीजीको छुमाया ॥ २२॥ जानकी-जीनें इसको देखकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहाकि आप इस मृगको ग्रहण

कीजिये, यह मनोहर कान्तिवाला मृग पकड़ालियेजानेपर हमारे आश्रमकी अपूर्व शोभा होगी ॥ २३ ॥ यह सुन श्रीरामचन्द्रजीनें धनुष धारण किया व उसके पीछे धाये और वाणसे उस मृगको मारडाला।।२४॥ हे सौम्य ! जब रामचन्द्रजी तौ इस प्रकारसे मृगके पीछे गये और रुक्ष्म-णजी उनके ढूंड्नेंको गये तब रावणनें आश्रममें प्रवेश किया ॥ २५ ॥ जिस प्रकार आकाशमें मंगलबह रोहिणीको ब्रसले ऐसेही रावण जानकी-जीको ग्रहण करताहुआ जटायुपक्षीनें सीताजीके छुटानेंकी चेष्टाकीथी उसकोभी रावणनें संयाममें मारडाठा ॥ २६ ॥ उस समय सहसा सीता-जीको छेकर रावण चलागया उस शीघतासे जातेहुएको पर्वतके शिखर परसे ॥ २७ ॥ सीताजीको ग्रहण करकै जातेहुए पर्वताकार राक्षसोंके स्वामी रावणको वानरोंनें देखा और देखकर वह विस्मित हुए ॥ २८ ॥ मनके वेगकी समान चलनेंवाले पुष्पक विमानपर सीताजीके सहित सवारहो महाबळवान रावण अति शीन्नतासे चला ॥ २९ ॥ और वह राक्षसोंका राजा रावण लंकामें प्रवेश करताहुआ। सुवर्णकी चाहरदिवा-रीसे युक्त बड़ेभारी स्वच्छ गृहमें ॥ ३० ॥ जानकीजीको रावण वचनोंसे ृबहुत समझाता बुझाता हुआ जानकीजीनें रावणके उन समझानें 🛾 बुझानेंको और उसको तिनकेकी समानभी ग्रहण न किया ॥ ३९ ॥ फिर रावणनें जानकीजीको अञ्चोकवाटिकामें रख्खा। इधर श्रीरामचंद्र वनमें मुगको मारकर ॥ ३२ ॥ आश्रमको छौटे और आश्रममें जानकी-जीको न देखकर व्याकुल हुए फिर आगेचल गिद्धको देख रघुनंदनजी व्यथित हुए पिताकी समान प्यारे गिद्धको मराहुआ देख श्रीरामचंद्रजी उसकी किया करते हुए ॥ ३३ ॥ फिर जानकीजीको खोजतेहुए छक्ष्म-णजीके सहित श्रीरामचंद्रजी गोदावरी नदीके तीर पुष्पित वनोंमें जानकीजीको ढूंड़ते २ ॥ ३४॥ कवंधनाम राक्षसके सन्मुख महावनमें आयपड़े उसको रामचंद्रजीनें मारभी डाला फिर उसी कवंधके वचनोंसे सत्य पराक्रमी श्रीरामचंद्रजी ॥ ३५ ॥ ऋष्यमूक पर्वतपर जायकर सुत्रीवजीके साथ मिछे । संभाषण होनेके पहलेही उन दोनोंमें परस्पर अतिगादी मित्रता होगईथी ॥ ३६ ॥ सुम्रीवजी अपने क्रोधित भाता वारि करके निकालगयेथे इस कारण परस्पर एक दूसरेका वृत्तान्त जानकर

दोनोंका प्रेम परस्पर वढ़ गया ॥ ३७ ॥ श्रीरामचंद्रजीनें अपने वाहोंके वीर्यसे महाकाय और महाबलवान् वालिको संग्राममें वध करके ॥ ३८॥ सुत्रीवजीको उनके राज्यपर सब वानरोंके साथ स्थापित किया तब सुत्री-वजीनें श्रीरामचंद्रजीके साथ प्रतिज्ञाकी कि हम राजकुमारी जानकीजीको ढूंढेंद्रेगे ॥ ३९ ॥ तव वानरोंमें इन्द्र महात्मा सुग्रीवजीकी आज्ञासे दस किरोड़ वानर दशों दिशाओंमें भेजेगये॥ १०॥ परन्तु उनमेंसे हम कुछ एक वानर जानकीजीको ढूंढतेहुए विन्घ्यापर्वतकी एक ग्रुफामें घुस गयेथे; और हमको वहाँ बहुत दिन छगगये । निकलनेका मार्ग न देख पायकर हम सब बहुत डरे ॥ ४१ ॥ इतनेहीमें गृदराज जटायुके आता वीर्यवान संपातिनामगृद्धने हम छोगोंसें कहा कि जानकीजी रावण पृहमें है ॥ ४२ ॥ तब हम अपने शोकसें संतापित बंधु बान्धवोंका दुःख दूर करनेंके लिये छलांग मार शत योजनके फाटवाले समुद्रके पार होगये। और छंकाके मध्य अशोकवाटिकामें पहुँचकर हमनें देखा ॥ ४३॥ केवल एक रेशमीन मलीन सारी पहरे आनंदरिहत दृढ़ पातिव्रत प्रतिपालन करतीहुई एकांतमें टिकीहुई हैं; वहां हमने उन जानकीजीसे विधानसें कुशल पूंछी ॥ ४४ ॥ और उनको निशानीरूप रामचंद्र नामां-कित अंगूठी दी; और उनसें स्नेहस्वरूपमणि ब्रहण कर सिद्धकामहो हम छोट आये ॥ ४५॥ हमनें छोटकर सरहकर्मकारी श्रीरामचंद्रके हाथमें वह स्नेह स्वरूप दीप्तियुक्त मणी दी ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार पीड़ित पुरुष अंत समयमें अमृत पीकर जीवित होजाय वैसेही श्रीरामचंद्रजी जानकीजी का वृत्तांत सुनकर मानो जीवित होगये॥ ४७॥ उसके उपरांत श्रीराम-चंद्रजीनें प्रख्य कालमें सब लोकोंको भस्म करनेंकी अभिलापा किये अग्निकी समान राक्षसोंके वधका अभिलाषकर सैना एकत्र करनेंकी आज्ञादी ॥ ४८ ॥ इसके उपरान्त समुद्रके निकट पहुंच नलसे सेतु वंधवाया तब समस्त वानरोंकी सैना इस पुछके ऊपर होकर समुद्रके पार हुई ॥ ४९ ॥ इसके पछि जब युद्ध आरंभ हुआ तब नीलनें प्रहस्तको रुक्ष्मणनें रावणके पुत्र इन्द्रजितको, और स्वयं रामचंद्रजीने कुंभकर्ण व रावणका वध किया॥ ५०॥ तिसके पीछे देवराज इन्द्र, यम, वरुण, महेश्वर, ब्रह्मा, राजा दशरथ, यह वहां आये ॥ ५१ ॥ और श्रीमान् देव,

षि व महर्षिगण श्रीरामचंद्रजीके निकट आये और श्राञ्चवाती श्रीरामचंद्र-जीको विविध भांतिके वरदान दिये ॥ ५२॥ इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजी परम प्रसन्नतासे वानरगणोंके सहित पुष्पकविमानपर सवारहो किष्कि-न्धामें आये ॥५३॥ वहांसे वह गंगाजीके तीरपर आगमन करके इस समय भरद्राजजीके आश्रमपर ठहरेहुएँहैं; सो आप कल पुष्यनक्षत्रके योगमें श्रीरामचंद्रजीके दर्शन प्राप्त करेंगे ॥ ५४॥

> ततःसवाक्यैर्मधुरैईन्सतोनिशम्यहष्टोभ रतःकृतांजिलः ॥ उवाचवाणींमनसःप्र हिषणींचिरस्यपूर्णःखळुमेमनोरथः॥५५॥

इनुमानजीके ऐसे मधुर वचन सुनकर भरतजीनें आनंदकी अंतिम सीमा प्राप्त करली और सबके अंतरात्माको परिपूर्ण करतें हाथ जोड़कर वोले; अहो ! बहुत दिनोंसे जो अभिलाप हमारे मनमें था आज वह पूर्णहुआ ॥५५॥ इ॰श्रीम॰वा॰आ॰यु॰भाषा॰अष्टाविंज्ञत्यधिकज्ञततमःसर्गः ॥ २२८ ॥

> एकोननिशद्धिकशतत्मःसर्गः॥ श्रुत्वातुपरमानंदंभरतःसत्यविक्रमः॥ हृष्टमाज्ञापयामासशत्रुघ्नंप्ररवीरहा॥१॥

परवीरघाती सत्यिविकम भरतनी इनुमाननीके ऐसे प्रसन्नता उपना-नेवाछे वचन सुनकर आनंदितहो श्रञ्जनिसे बोछे॥ १॥ कि तुम यह डोंडी फिरवादो कि विशुद्ध वेशवाछे और शुद्धाचारी पुरुष सुगन्धिमाछा ओंसे कुछदेवताओंके मंदिरोंको और साधारण देवस्थानोंको सनावें, और सब स्थानों में अनेक प्रकारके बाने बनतेरहें॥ २॥ स्तुति पुराण-निपुण सूत और वैताछिक वाद्यशास्त्रके नाननेवाछे वनवेंय, व नृत्यगीत करनेवाछी वेश्यायें॥३॥ और सब मंत्रियोंके साथ हमारी मातायें, अपनी २ स्त्रियोंके सहित सैनाके सिपाही छोग, ब्राह्मण, क्षत्री, मुखिया २ वैश्य छोग व औरभी नातियें॥ १॥ यह सबही श्रोरामचंद्रनीका चंद्रमुख दर्शन करनेके छिये नगरसे बाहर चछें॥ भरतनीके ऐसे वचन सुनकर परवीर घाती श्रञ्जनीनें॥ ५॥ असंख्य सेवक छोगोंको बुछाय इन सब कार्यों-

को वांटदिया और कहा कि, जो स्थान ऊंचे नीचे हैं उन सबको काटपाट खोद खादकर वरावर करदो ॥ ६ ॥ और अयोध्यासे छेकर नंदिग्रामतक समस्त मार्ग साफ सुथरा करो. और वरफकी समान ठंडा जल वहांसे यहां तककी पृथ्वीपर छिड़क दो॥ ७॥ और सब स्थानमें खीलें और सुग-न्थित पुष्प बखेरदो, और झंडी लगाकर नगरीके सब मार्ग शोभायमान करो ॥ ८ ॥ सूर्य निकलनेंके पहलेही इस नगरीके समस्त भवन और राजमार्ग माला, फूल, और सोनें चांदीसे सजादिये जांय ॥ ९ ॥ और सेकडों हजारों पहरेदारभी हटानेके छिये राजमार्गीपर बूमते रहें । हर्षित हुए शञ्जनिकी ऐसी आज्ञा सुनकर ॥ १० ॥ धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल; सुमंत्र यह आठ मंत्री चले ॥ ११ ॥ और सूर्य निकलनेके पहलेही राजमार्गको शोभित करतेहुए, घ्वजा शोभित सजे सजाये असंख्य मतवाले हाथियोंके साथ चले, और बहुतसे सुनहरी अम्भारी व झुलसे ज्ञोभित हथनियोंपर व साधारण हाथियोंपर चढे ॥१२॥ और बहुतसे छोग घोड़ोंपर चढ़कर चछे, और बहुतसे बड़े २ रथोंपर चढकर चले. और वहुत सारे शक्ति, ऋष्टि, पाशः व घ्वजा पताकादि ले लेकर चले ॥ १२ ॥ सहस्र २ घोड़ोंकी सैना और अगणित प्रधान २ पैदलोंकी पलटनोंके साथ वीरगण चले॥ १४ ॥ तिसके पीछे दश्रथजीकी सब स्त्रियें यथायोग्य रथोंपर सवार होकर कौशल्या और सुमित्राणीको आगेकर चर्छी ॥ १५ ॥ इसके उपरान्त गुरुष २ त्राह्मणोंको संग लिये और सब मुखिया २ मंत्री व महाजनोंको साथले, माला, मोदक, (लडू ) हाथमें लिये विणकोंके साथ ॥ १६ ॥ शंख भेरियोंका शब्द कराते वंदी लोगोंसे वंज्ञावलीका वर्णन कराते, श्रीरामचंद्रजीकी खड़ाऊं शिरपर धर धर्मपंडित ॥ १७ ॥ श्वेतछत्र छिये मालाओंसे शोभित और शुक्क वालोंके सवर्णकी डंडी लगे राजयोग्य दो चमर हाथमें लिये ॥ १८ ॥ उपवास करनेंसे दुर्वेछ हुए, दीन भावसे युक्त चीर व मृगचर्म धारण किये श्राताका आगमन सुन प्रथम हर्पितहो ॥ १९ ॥ महात्मा भरतजी मैत्रियोंके संग पैदछही श्रीरामचंद्रजीके छिवानेको चले घोड़ोंके खुर ज्ञान्द और रथोंके वर्षर ज्ञान्दसे ॥ २०॥ और शंख व नगाड़ोंके नाद्से पृथ्वी कंपायमान होगई। हाथियोंके चिंवाड़नेसे शंख व दुन्दुभीके

नाद सहित ॥ २१ ॥ सब अयोध्यावासी व राजसमाज नंदीगांवमें पहुंच गया इन सबको आयाहुआ देख भरतजीनें हनुमानजीसे कहा ॥ २२ ॥ वानर छोग स्वभावसेही चंचछचित्त होतेहैं तुमने वही अपनी जातिके स्वभावसे तौ हमसे यह बात नहीं कही, हमको यही भय होताहै कदा-चित् हम आर्यको न देख पावें ॥ २३ ॥ और कामरूपी वानरगणभी दिखाई नहीं दिये हनुमानजी ऐसे संदेहयुक्त वचन सुनकर बोले॥ २८॥ हुनुमानजी अपने वचनोंकी यथार्थता जतलानेंके लिये सत्यविक्रमी भरत जीसे बोले कि; फूले फले हुए और मधुचुआतेहुए वृक्षहैं ॥ २५ ॥ और इन पर भीरे मृतवाले हों गुंजाररहेहैं यह सब भरद्वाजनीका प्रसादहै सो देखो शञ्चघाती इन्द्रजीनें उन भरद्वाजजीको यह वर दियाथा ॥ २६ ॥ अब सब गुणवान् महर्षि भरद्वाजजीनें उस वरकी पोषकता करके सैना साहित श्रीरामचंद्रजीकी पहुनई की्हें, यह हिंपत हुई वानरोंकी सैनाका बड़ाभारी शब्द सानिये॥ २७॥ ऐसा जान पड़ताहै कि इस समय वह वानरोंकी सैना गोमती नदीके पार होरहीहै, । यह देखिये शालवनसे खठा हुआ बड़ाभारी धुन्धुकार दिखाई देताहै ॥ २८ ॥ ऐसा जान पड़-ताहै कि वानरोंकी सैना रमणीक शालवनको हिलाडुलारहीहै। यह देखिये बहुत दूरपर चंद्रमाकी समान विमान दिखाईदिया ॥ २९ ॥ दिव्य मनकी समान चळनेंवाळे पुष्पक विमानको ब्रह्माजीनें बनायाः इस विमानको महात्मा श्रीरामचंद्रजीनें बन्धु बान्धवोंके सहित रणमें रावणको मार रामचंद्रजीनें पाया ॥ ३० ॥ प्रभात कालके सूर्यकी समान यह विमान श्रीरामचंद्रजीको अपने ऊपर चढ़ायेहुए लिये आताहै; कुवेर जीके प्रसादसे यह विमान मनके वेगकी समान चळनेंवाळाहै ॥ ३१ ॥ इस विमानमें जानकीजीके सहित दोनों श्राता राम छक्ष्मणजी और महा तेजस्वी सुत्रीवजी व राक्षसराज विभीषणजी बैठे हुएहैं ॥ ३२ ॥ हनुमा-नजी इस प्रकार कहही रहेथे कि इतनेमें वहां, स्त्री, बालक, युवा और वृद्ध छोगोंका आकाशन्यापी श्रीरामचंद्रजी यह आयगये इस प्रकार बड़ाभारी शब्द हुआ ॥ ३३ ॥ तब सबजन हाथी घोडे रथोंपरसे पृथ्वीपै उतरक्र आकाशमें टिके हुए चंद्रमाकी समान विमानपर बैठे श्रीरामचंद्रजीकी देखने छगे ॥ ३४ ॥ भरतजीनें हर्षित मनसे हाथ जोड़ श्रीरामचंद्रजीके

सामनें खड़ेहो कुज्ञल प्रश्न किया और पाद्य व अर्घादि देकर उनकी पूजा की ॥ ३५ ॥ उस समय विशाललोचन भरतजीके बड़े श्राता श्रीरामचंद्रजी ब्रह्माजीकें मनसे वने उस विमानपर बैठे हुए वज्र हाथमें छिये देवराज इन्द्रजीकी समान शोभायमान होनें छगे ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त भरतजीनें विमानपर बैठेहुए अपने श्राता श्रीरामचंद्रजीसे प्रणाम किया कि जिस प्रकार सब छोग मेर पर्वतके शिखरपर स्थित हुए सूर्य भगवानको प्रणाम करतेहैं ॥ ३७ ॥ वह इंसोंकरके चलायाजाता हुआ महा वेग युक्त अत्युत्तम विमान श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञा पाय पृथ्वी-पर उत्रा ॥ ३८ ॥ तब सत्यविक्रमी भरतजीनें श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञासे उस विमानके ऊपर सवारहो प्रसन्न मनसे फिर रघुनंदनको प्रणाम किया ॥ ३९॥ श्रीरामचंद्रजीभी बहुत दिनोंके पीछे भरतजीको देखकर परम प्रमन्न हुए और उनको चरणों परसे उठाय अंकमें धारण किया ॥ ४०॥ इसके पीछे भरतजीने आनंदसहित जानकीजीके समीप जाय अपना नाम सुनायकर उनको प्रणाम किया और छक्ष्मणजी उनको प्रणाम करते हुए ॥ ४१ ॥ फिर भरतजीने यथाक्रमसे सुत्रीव जाम्बवान अंगद, मैन्द द्विविद, नील, ऋषभ इन सबको हृदयसे लगाया ॥ ४२ ॥ और फिर सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, और पनससे मिले ॥ ४३ ॥ उन कामरूपी वानरठोगोंनें मनुज्योंका रूप धारण करके हर्षित अंतःकरणसे भरतजीकी कुइाल वार्ता पूछी॥ ४४॥ इसके उपरान्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ट राजकुमार भरतजी वानरश्रेष्ट सुग्रीवजी और विभीषणजीसे समझाते बुझाते हुए बोले ॥ ४५ ॥ हे सुत्रीव उपकारादि रूप सुदृद्दाके वश मित्र और अपकारादिसे अमित्र हुआ करते हैं परन्तु तुम अपने किये कमींसे आज हम चारों श्राताओंके पांचने हुए ॥ ४६॥ हेराक्षसराज। बढे भाग्य की वातहै कि आपकी सहायतासें रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीनें ऐसा दुष्कर-कार्य कियाहै ॥ ४७॥ इसके उपरान्त वीर श्राञ्चन्नजी ठक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचंद्रजीको प्रणामकरके विनययुक्त हो सीताजीके चरण युगल ग्रहण करते हुए॥ ४८॥तिसके पीछे श्रीरघुनाथजीनें शोककर्षिता विवणीं माता कौशल्याजीके निकट जाय उनको हर्षितकर प्रणाम किया ॥ ४९॥ फिर यशस्वी कैकेयी और सुमित्राको प्रणाम करकै सब माताओंके सहि-

त पुरोहित विश्वाखनीके स्थानपर गये॥ ५०॥ हे महावीर हे कौशल्याजी के आनंद बढानेवाले! आपका आना मंगलकारी हो इस प्रकार हाथ जोड़ कर सब नगरवासी कहतेथे ॥ ५९ ॥ इस प्रकार जयध्विन करते रहनें पर नगरवासियोंकी असंख्य अंजलियें खिलेहुए फलोंकी समान जान पड़नें-लगीं ॥ ५२ ॥ घार्मिकश्रेष्ठ भरतजीनें वह दोनो खडाऊं ग्रहण करके अपने आपही नरनाथ उन श्रीरामचंद्रजीके दोनो चरणोंमें पहरादी ॥५३॥ फिर भरतजी श्रीरामचंद्रजीसे हाथ जे। इकर बोले जोराज्य आपने हमको थातीकी समान सौंपाथा आज इम फिर उस आपकी थातीको आपके समर्पण करते-हैं॥ ५९॥ आज हमारा जन्म सार्थक हुआ और मनोरथभी पूर्ण होगये क्यों-कि अयोध्याजीके राजाको आज हमनें फिर अयोध्याजीमें आया हुआ दे-खा ॥ ५५ ॥ आप धनागार कोषागार गृह सैनाकी भछीभांति देख भाछ करलीजिये आपके तेज बलसे ही हमने इन समस्त वस्तुओंको दश्गुण कर रक्खा है ॥ ५६ ॥ भरतजीका ऐसा भायपन देख और उनके ऐसे वचन सुनकर वानरगण और विभीषणजी आनंदके मारे आंसू डा**लने लंगा।५७**॥ इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजी हर्षित हो भरतजीको अंकमें भर विमानपर चढ़ भरतजीके भवनकी ओर चले ॥ ५८ ॥ जब रघुनाथजी सैनाके सहित भरतजीके आश्रममें आये, तब विमान परसे उतर पृथ्वीपर खड़े हुए॥५९॥ और उस श्रेष्ठ विमानसे श्रीरामचंद्रजी कहनेलगे कि हम आज्ञा देतेहें तुम इस समय इस स्थानसे जायकर कुबेरजीको वहन करो ॥६०॥ जब श्रीरामचंद्र-जीनें इस प्रकारसे आज्ञादी तब वह उत्तम विमान कुबेरजीके स्थानपर जानेंको उत्तर दिञ्ञाकी ओर चला ॥ ६३ ॥ पहले राक्षस रावणनें जिस **पु**ष्पक नामक दिन्य विमानको बलसे ग्रहणकर लियाथा वही अ**ब** श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञा पायकर फिर कुबेरजीके समीप गया॥ ६२ ॥

पुरोहितस्यात्मसखस्यराघवोबृहस्पतेःशक्रइ वामराधिपः ॥ निपीडचपादौष्टथगासनेशुभे सदैवतेनोपविवेशवीर्यवान् ॥ ६३ ॥

फिर देवराज इन्द्रजी जिसप्रकारसे बृहस्पतिजीके चरण ग्रहण करते हैं वैसेही वीर्यवान् श्रीरामचंद्रजी ब्रह्मके जाननेवाले प्ररोहित विशष्टजीके चरण ग्रहण करते हुए उनके समीप विछेहुए एक शुभ आसनपर विरा-जमान हुए ॥ ६३ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० यु० भाषा० एकोन त्रिशा-धिक शततमः सर्गः ॥ १२९ ॥

त्रिंशदधिकशततमःसर्गः॥

शिरस्यंजलिमाधायकैकेयीनंदिवर्धनः॥ बभाषेभरतोज्यष्टंरामंसत्यपराऋमस्॥१॥

इसके उपरान्त कैकेयीके आनंद बढ़ाने वाले भरतजी शिरसे हाथ-जोड़ सत्य पराक्रम बड़े आता औरामचंद्रजीसे बोळे॥ १ ॥ हे शह ओं-के तपाने वाले? पहले आपने हमारी माताका मान रखकर जो राज्य हम-को देदियाथा, इम इस समय आपको धरोहर स्वरूप रख्ला हुआ वहीं-राज्य सौंपतेहैं ॥ २ ॥ जिसप्रकार एक किशोर वछड़ा बळवान धुरन्धर दो बैळोंका त्याग किया हुआ बड़ाभारी वोझानहीं उठाय सकता, वैसे-ही हम इस राज्य भारके उठानेमें असमर्थ हैं॥ ३ ॥ राज्यमें बहुतसारे छिद्र होतेहैं, जिस प्रकार जलका वेग पुलको तोड़कर उछलताहै, वैसेही इस राज्यके छिद्रोंका बंद करना कठिन है ॥ ४ ॥ हेवीर शञ्जदमनका-री। गधा घोड़ेकी, और कौआ इंसकी गति नहीं पाय सकता, वैसेही हम-भी आपकी पदवी अवलंबन करनेंको असमर्थ हैं ॥ ५ ॥ हे महावीर श्री रामचंद्रजी। जैसे किसीने अपने घरकी फुळबागियामें भछा वृक्ष छगाया जब बड़ा भारी होने पर उस वृक्षकी शाखा प्रशाखा बड़ी और उसमें पत्तभी बहुत हुए ॥ ६ ॥ और फूलभी उसमें बहुत लगे परन्तु फल आनेंके पहलेही वह टूटकर गिर पड़ा, तब उस पेड़के लगानें बालेका अर्थ जिस प्रकारसे विफल हो जाता है ॥ ७॥ हे महावीर ! इसी प्रकार हम सरीखे सेवकों का आपनें राजा होकर प्रतिपाछन किया तो ऊपर क-ही हुई उपमा आपही पर छगैगी, सो आप इस उपमाका अर्थ भछी भांतिसे जानतेही हैं ॥ ८॥ हे रघुनंदन ! दुपहरियाके प्रतापशाली प्रदीप्त सूर्यकी समान राजगद्दीपर बैठे हुए आज आपको सब संसार देखे ॥ ९॥ आप राजा ओंके योग्य सेजपर शयन कीजिये, नगाड़ोंपर डंका पड़नेंके ज्ञाब्द, क्षुद्रवंटिका, नूपुर, आदिकी आवाज, और ललित गीतोंके शब्द, से जागा कीजिये ॥ १०॥ जवतक यह ज्योतिषचक व्रमता रहे, तवतक आप समस्त पृथ्वीके राजा होकर सब लोकोंका पालन करते रहिये॥११॥ परपुरिवजयकारी श्रीरामचंद्रजी भरतजीके वचन सुन " तथास्तु" कह स्वीकार कर शुभ आसनपर वैटे ॥ १२ ॥ अनन्तर श्रुष्ट्रजीकी आ-ज्ञासे बड़े निपुण हाथवाले नाई लोग प्रणाम करके श्रीरामचंद्रनिके निक-ट उपस्थित हुए ॥ १३॥ पहले उन नाइयोंने भरतजीको महा बल-वान रुक्ष्मणजीको, वानरोंमें इन्द्र सुत्रीव, व राक्षसोंमें श्रेष्ठ विभीषण को-स्नान कराया।। १४॥ तिसको पीछे रामचंद्रजीने शिरकी जटा अलग कराय स्नानकर चित्र विचित्र माला उवटन लगाय मृल्यवान वस्नोंसे सुशोभितहो अपने शरीरकी शोभासे चारों ओर प्रकाश करने छगे॥१५॥ वीर्यवान, रुक्ष्मीवान, इक्ष्वाकुकुरुके बढ़ानेवारे श्रुष्ठप्रजीने रुक्ष्मणजीके और श्रीरामचंद्रजीके सब अंगोंमें मनोहर गहने पहराये॥ १६॥ बड़े मन-वाली राजा दशरथजीकी ख्रियोंने अपने हाथसे सीताजीके सब अंगोंमें मनोहर गहने पहराये ॥ १७॥ पुत्रवत्सला कौशल्यानीने हिंवत मनसे शोभायमान भूषण पहराय वानरोंकी स्त्रियोंको शोभित किया ॥ १८॥ इसके उपरान्त शत्रुव्रजीके वचनसे सारथी सुमंत सब अंगोंसे शोभायमान रथको जोतकर उस स्थानमें छाये॥ १९॥ परपुरविजयी महावीर श्रीरामचंद्रजी अग्नि और सूर्य भगवानकी समान दीतमान इस रथके निकट आय शीत्र उसपर सवार हुए॥ २०॥ इन्द्रजीकी समान शोभा-यमान ग्रुभकुंडलधारी सुग्रीन व हनुमानजी स्नान करके दिव्य वसन भूषणोंसे सुर्शोभितहो श्रीरामचंद्रजीके साथ २ चले॥ २१ ॥ समस्त आभरणोंसे शोभायमान शुभकुंडल पहरे हुए जानकीजी और सुग्रीवजीकी स्त्रियें नगर देखनेकी वासनासे उत्कंठितहो उनके पीछे २ गमन करने रूगीं ॥ २२ ॥ इधर अयोध्यात्रीमें राजा दश्रय-जीके सब मंत्री विशिष्ठजीको आगे करके मंत्रणा करने छगे॥२३॥अञ्चोक विजय और सिद्धार्थ प्रमुख श्रीरामचंद्रजी वृद्धिअभिषेक और नगरको सनानेके लिये परामर्का करते हुए ॥ २८ ॥ उन्होंने सेवक लोगोंको आज्ञा दीकि "श्रीरामचंद्रनीकी विजय और उनके अभिषेक करनेंके लिये जो जो मंगलाचार करने चाहिये, तुम सङ जने मिलकर उनके करनेका

यत करो"॥ २५॥ पुरोहित विशिष्ठजी और मंत्री छोग कार्याधिकारि-योंको इस प्रकारकी आज्ञा देकर श्रीरामचंद्रजीके दर्शन करनेकी वास-नासे शीव्रता पूर्वक नगरसे निकले ॥ २६ ॥ इस ओर पापरहित श्रीरामचंद्रजीभी इन्द्रकी समान श्रेष्ठ घोड़ोंसे चळाये जाते हुए रथपर सवारहो नगरकी ओर गमन करने छगे॥ २७॥ उस कालमें भरतजीने बोड़ोंकी लगाम; और शत्रुव्नजीनें छत्र धारण किया, व लक्ष्मणजी श्रीरामचंद्रजीके मस्तकपर चमर हिलाने लगे ॥ २८ ॥ राक्षसराज वि-भीषणजी चंद्रमाकी समान इवेतवाळोंका एक चमर धारण करकै श्रीरा-मचंद्रजीकी बगलमें आय बैठे ॥ २९ ॥ उस काल अन्तरिक्षमें टिके हुए ऋषि और मरुद् छोगोंके सहित देवता छोगोंका श्रीरामचंद्रनीकी स्तु-तिका सूचनादेनेवाला मधुर शब्द हुआ ॥ ३० ॥ तिसके पीछे महा ते-जस्वी वानरोंमें इन्द्र सुग्रीवजी महाराज दशरथजीके शत्रुञ्जय नामक हाथीपर चढ़े ॥ ३३ ॥ व दूसरे वानरलोग मनुष्योंका रूप धारण कर वस्त्राभूषणोंसे भूषितहो नौ हजार हाथियोंके ऊपर सर्वार होकर गमन करनें छगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकारसे पुरुषशार्द्रछ श्रीरामचंद्रजी शंख और नगाडोंके शब्दके साथ उस धवरहरोंसे शोभायमान अयोध्यापुरीमें प्र-वैश करते हुए ॥ ३३ ॥ वह नगरवासी लोग अपने शरीरकी दीप्तिसे विराजमान उन अतिरथ श्रीरामचंद्रजीको सब साज समाज सहित आतें हुए रथपर देखनें छगे॥ ३४॥ उन नगरवासियोंने आताओं-के साथ उन महात्माओंको जय अन्द्रसे परिवर्द्धित किया, तब श्रीरामच-द्रजीनेभी उनको प्रणामादि किया, तब सब पुरवासी आनांदित होकर उनके पीछे २ चले ॥ ३५ ॥ उस कालमें श्रीरामचंद्रजी प्रजापुक्ष ब्राह्मण और मंत्रियोंके साथ तारागणोंसे युक्त चंद्रमाकी समान शोभा पाने छगे॥ ३६॥ इस प्रकारसे श्रीरामचंद्रजी, आगे चलते हुए नगाड़े आदि बजानेवाळे,करताळ, व झांझ आदि बजानेवाळे और मंगळ पाठ करनेवाळे लोगोंके साथ २ जानें लगे ॥ ३७॥ गो,कन्या, चावल और सुवर्ण हाथमें छिये हुए,ब्राह्मणगण छड्डू हाथमें छिये सब मनुष्य श्रीरामचंद्रजीके आगेर चले ॥ ३८ ॥ उस समय श्रीरामचंद्रजी मंत्रीलोगोंके सामने सुत्रीवजीकी मित्रता, हनुयानजीका प्रभाव, और वानरोंके अद्भुत कार्यका वृत्तान्त

वर्णन करनें लगे॥ ३९ ॥ अयोध्यानगरीके समस्त रहनेंवाले राक्षस लोगोंका बल और वानर लोगोंका इस प्रकारका कार्य मुनकर विस्मित हुए ॥ ४० ॥ वानर लोगोंके साथ द्युतिमान श्रीरामचंद्रजी वानरोंके परा-क्रमकी यह समस्त वार्ता कहते २ हृष्ट पुष्ट मनुष्योंसे परिपूर्ण अयोध्या नगरीमें पैठे ॥ ४१ ॥ पुरवासियोंनें वर र झंडियां लगाईं, और श्रीरामचं-द्रनीभी इक्ष्वाकु कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषोंसे सेवित अपने पिता दृश्य-जीके गृहमें प्रवेश करते हुए ॥ ४२ ॥ वहांपर पहुंचते २ श्रीरामचंद्रजी अर्थ युक्त मधुरवाणीसे धर्मचारियोंमे श्रेष्ट भरतनीसे बोल्ले ॥ ४३ ॥ महात्मा रामचंद्रजीने पिताजीके भवनमें पैठ कीशल्या, सुमित्रा, और कैकेयीको प्रणाम किया और फिर भरतनीसे कहाकि,-॥ ४४ ॥ मुक्ता और वैदूर्यमणियोंसे परिपूर्ण और अज्ञोकवाटिकासे युक्त हमारा जो बड़ा भारी गृहहै नहीं गृह सुत्रीनजीके लिये देदो ॥ ४५॥ सत्यिनकमकारी भरतजी श्रीरामचंद्रनीकी आज्ञा सुनकर सुग्रीवनीका हाथ पकड़ उस गृहमें गये ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त सेवक छोग श्रञ्जन्तीकी आज्ञापाय तेजसे जरुती हुई मसार्छ पर्छग, और विछीने छेकर इस गृहमें शीवतासे प्रवेश करते हुए ॥ ४७ ॥ तब महातेजस्वी श्रीरामचंद्रजीके छोटे श्राता भरतर्जानें सुत्रीवर्जासे कहाकि अब श्रीरामचंद्रजीके अभिषेकार्थ जल छानेके लिये दूतोंको आज्ञा दीनिये ॥ १८॥ भरतनीके ऐसे वचन सुन-कर सुत्रीवनिने चार वानर श्रेष्टोंको चार घड़े दिये, जो घडे सब रहोंसे भूषित हो रहेथे, यह घड़े देकर सुत्रीवनीने कहा ॥ ४९ ॥ हे वानरगण जिस्से कल प्रभातके समय चारों समुद्रोंका जल ले आय सको, ऐसा करनेमें तुम यत्नवानहो ॥ ५० ॥ सुत्रीवजीकी इस प्रकारसे आज्ञापाय इस्तीकी समान वरुवान और गरुड़जीकी समान वानरगण जीव्रतासे ऊपरको कूदे ॥ ५१ ॥ वानस्त्रेष्ट इन्रमाननी वेगदर्शी ऋषभ, और नाम्बवान यह चार नने कल्झोंमें भरकर नल लाये॥ ५२॥ यह चारों जन पांच शत निदयोंका जल वड़ोंमें भरकर लाये पूर्वके समुद्रसे कल-शमें नल भरकर लायागया ॥ ५३ ॥ सन रहोंसे विभूपित इस कलशर्मे जल भरकर सत्यसंपन्न सुषेणजी लाये । वानर ऋपभ दक्षिण समुद्रसे समुद्रका जल लाये ॥ ५२ ॥ यह जल लालचंदन और मुवर्णसे लेपित

कंचनके घड़ेमें लाया गया । गवय नाम वानर पश्चिमके समुद्रसे जल लाया ॥ ५५ ॥ पवनकी समान विक्रमकारी गवय यह जल बड़े भारी रत्नजटित घड़े में लाया उत्तरके समुद्रसेभी जल आया। यह जल अति . ज्ञीत्र गरुड् व पवनकी समान विकसी॥ ५६॥ धर्मात्मा सर्व ग्रुणयुक्त पवन कुमार हनुमानजी लाये तब वानरश्रेष्ठों करके लाये हुए उस जलको देखकर ॥ ५७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके अभिषेकके लिये शहुन्नजीनें सब मंत्रियोंके साथ बैठे हुए पुरोहित श्रेष्ठ विश्वष्ठनीसे और सुहद लोगोंसे कहा ॥ ५८ ॥ श्रृष्ठजीके वचन सुनकर वृद्धग्रुरु विज्ञाष्ट्रजीने व और दूसरे ब्राह्मण छोगोंनें श्रीरामचन्द्रजीको सीताजीके सहित रत्नमय सिंहासनपर बैठाया ॥ ५९ ॥ विश्वष्ठ, विजय, कइयप, कात्यायन, गौतम, और वामदेव ॥ ६० इत्यादि महर्पियोंने निर्मल और सुगन्धित जलसे पुरुष व्यात्र श्रीरामच-न्द्रजीका अभिषेक किया, कि जैसे वसु लोगोंने इन्द्रका अभिषेक किया-था।। ६९ ॥ प्रथम ऋत्विक ब्राह्मणोंने तिसके पीछे कन्याओंने, फिर मंत्री पुरवासी, और विनयोंनें हर्षित मनसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया ॥ ६२ ॥ फिर आकाश में टिके हुए देवताओंने चारों छोकपाछोंके साथ मिलकर सब औषधियोंसे युक्त जलसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया ॥ ६३ ॥ इसके उपरान्त पितामह ब्रह्माजीनें अपने बनाये हुए जिस रत्नमय मुकुटसे पहले अति तेजस्वी राजा मनुका अभिषेक कियाथा ६८॥ और मनुजीके पीछे इनके वंशके राजा छोगोंकाभी कमसे जब अभिषेक कराया गयाथा उन सबके शिरपर सुवर्ण निर्मित महाधनोंसे शो-भित ॥ ६५ ॥ अनेक प्रकारके रत्नोसे चित्र विचित्र होनेंके कारण सुशो-भित अनेक प्रकारके रत्नोंसे जड़ी हुई चौकियोंपर बैठाय २ विधि विधा-नसे धारण कराया गया ॥ ६६ ॥ वही मुकुट अभिषेक होनेंके पीछे महात्मा विशष्टजीनें श्रीरामचन्द्रजीके मस्तकपर धारण कराया, व ऋत्विक छोगोंनें और गहनोंसे श्रीरामचन्द्रजीको सुसज्जित कर दिया॥६७॥ श्रुव्रजीने उनके मस्तकपर मंगलसूचक इवेतछत्र, और वानर राज सुत्री-वर्जीनें इवेत चमर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर विजन किया ॥ ६८॥ और

दूसरा चन्द्रमाकी समान इवेत वाळोंका चमर राक्षसोंमें इन्द्र विभीपणजीनें ग्रहण किया ज्ञतपद्म ज्ञोभित प्रकाज्ञमान ज्ञरीरको ज्ञोभायमान करने वाली माला ॥ ६९ ॥ इन्द्रजीसे प्रेरित होकर वायुनें श्रीरामचन्द्रजीको दी, सर्वरत्नोंसे जिंदत मणियोंसे विभूषित ॥ ७० ॥ एक मोतियोंका हारभी पवनजीनें इन्द्रकी प्रेरणासे रघुनाथजीको दिया । आकाशमें गन्ध-र्वींने गाना आरंभ किया, व अप्तरायें नृत्य करनें लगीं ॥ ७९ ॥ बुद्धि-मान श्रीरामचन्द्रजीके उस अभिषेक में उसके योगही यह सब हुआ, उस कालमें पृथ्वी धान्यसे युक्त हुई वृक्षोंमें फल लगे ॥ ७२ ॥ और फूल सुगन्धियुक्त होगये यह सब कुछ श्रीरामचंद्रजीके अभिषेकके उत्सव में हुआ। एक छाल घोड़े, नई न्याई हुई गायें व औरभी गायें॥ ७३ ॥ और शत बैठ प्रथम ब्राह्मणोंको मनुष्यश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीनें दिये, और फिर ब्राह्मणोंको तीस करोड़ अज्ञारिकयें दीं ॥ ७४ ॥ फिर श्रीरामचंद्रजीनें बडे मोलके अनेक भांतिके बस्चाभुषण सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित मणियोंसे जड़ी सुवर्णसे बनी ॥ ७५ ॥ दिन्यमाला सुग्री-वजीको मनुजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीनेंदी फिर वैदूर्यमणिसे चित्रित चंद्रमाकी किरणोंसे विभूषित ॥ ७६ ॥ धृतिमान वालिकुमार अंगद्जी-को दो अंगद (बाजू) दिये, मणिश्रेष्ठोंसे जड़ित श्रेष्ट मोतियोंका हार ॥ ७७॥ चंद्रमाकी किरणोंके समान प्रभावाला सीताजीको दिया, दिन्यवस्त्र युगल निर्मल जो कभी पुराने नहीं और शुभ गहनें ॥ ७८॥ सीताजीनें हरुमानजीके पहले किये उपकारको याद्कर हरुमानजीको देदिये, और अपने कंठका हार निकालकर जानकीजीनें॥ ७९ ॥ सब वानरोंकी ओर और अपने पति श्रीरामचंद्रजीकी ओर वारंवार देखा। यह देखकर संकेत व इंगितके जाननेंवाळे श्रीरामचंद्रजीनें जानकीजीसे कहा ॥ ८० ॥ हे शुभगे ! हे भामिनी ! जिसपर तुम प्रसन्न हुई हो उसकी यह हार दे डालो । इसके उपरान्त कमलको समान नेत्रवाली सीताजीनें वह हार पवनकुमारको दिया ॥ ८९ ॥ कि जिनमें तेज, धृति, यश, निपुणता, सामर्थ्य, विनय, नय, पौरुष, विक्रम और बुद्धि इत्यादि गुण सव सदा वर्तमान रहते हैं ॥ ८२ ॥ उन्ही वानरश्रेष्ठ पवनकुमार इन्जमानजीको वह हार सुभगा सीताजीने दिया, उस कालमें चंद्रमाकी

समान वानरश्रेष्ट हनुमाननी वह गौरवर्णका हार धारण करके इवेत वादरोंसे युक्त पर्वतकी समान शोभायमान होनेंलगे॥ ८३॥ और दूसरे वानर लोग जोकि वृद्धथे व और यूथपति लोग वसन भूपणादिसे यथायोग्य रूपसे प्रतिपूजित हुए॥ ८४॥ इस प्रकारसे विभीषण, सुप्रीव, जाम्बवान, हतुमान, व और दूसरे वानर यूथपित गण सरल कर्मकारी श्रीरामचं-द्रजीसे ॥ ८५ ॥ वड़े २ मोलके रत्न और माला चन्दनादि द्वारा सत्कृत हो हिंपेत मनसे अपने २ टिकनेके स्थानपुर गये॥ ८६ ॥ इसके पीछे श्रृञ्जदमनकारी महीपति श्रीरामचंद्रजीनें, मैन्द्र, द्विविद और नीलकी इच्छानुसार सब कामना पूरणकी ॥ ८७ ॥ इस प्रकारसे यह समस्त वानर श्रेष्टगण महात्मा मनुजनाथ श्रीरामचंद्रजीका अभिषेक दर्जन करके उनसे विदाहो फिर किष्किन्धा पुरीको आये ॥ ८८ ॥ वानरोंमें श्रेष्ठ सुत्रीवजी रामाभिषेक देखकर श्रीरामचंद्रजीसे सन्मानितहो किष्किन्धा पुरीमें प्रवेश करते हुए ॥ ८९ ॥ महायशवान धर्मात्मा राक्षसोंमें श्रेष्ठ विभीपणजी राज्य और धन रत्न पायकर राक्षस श्रेष्टोंके सहित छंका पुरीमें चले आये॥ ९० ॥ इस ओर धर्मवत्सल उदारस्वभाव महा यशस्वी श्रीरामचंद्रजी शृञ्जको विजयकर वड़ाभारी राज्यपाय परमानंदसे प्रजापालनमें नियुक्तहो धर्मके जाननेवाले लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ ९१ ॥ हमारे पूर्व पुरुपाओंने वलपूर्वक जिस राज्यको अपने आधीन कियाथा तुम हमारे सहित उस राज्यको भोगो हे वीर ! पुरुषाओंने जो धुरी पहले धारणकीथी तुमभी यौवराज्यमें अभिषेकित होकर वैसेही धुरीको उठाओं अर्थात् राज्यका कुछ भार संभालो ॥ ९२ ॥ परन्तु इस भांतिसे कहे सुने जानेंपरभी जब सुमित्रानंदन छक्ष्मणजीनें युवराज पदवीपर अभिपेकित होंनेंकी वासना नहींकी, तब धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीनें भरत-जीको युवराज पदवीपर अभिषेकित किया ॥ ९३ ॥ राजकुमार श्रीराम-चंद्रजीनें पीन्डरिक अञ्चमेध व औरभी बहुतसारे यज्ञकरके देवता लोगोंको तृप्त किया ॥ ९४॥ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीने द्शसहस्र वर्ष राज्य पालन करके एक २ करके श्रेष्ठ अइवोंसे युक्त और बहुत सारी दक्षिणा देकर दश अञ्चमेध यज्ञ किये ॥ ९५ ॥ इस प्रकारसे वह आजानुरुम्बितवाहु जांबोतक जिनकी बाहें छटकती हों चौडी

छातीवाले प्रतापवान श्रीरामचंद्रजी लक्ष्मणजीके सहित राज्य पालन करनें लगे ॥ ९६ ॥ धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीनें उत्तम राज्यको पायकर पूर्णमनोरथ हो श्राता सुद्धद और वान्धवोंको सहित अनेक प्रकारके यज्ञ किये ॥ ९७ ॥ जब श्रीरामचंद्रजी राज्य करतेथे उस समय नती किसीस्त्रीको विधवापनका शोक करना पड़ा और रोग व सर्पादिकसे **उत्पन्न भय तौ उसका**लमें लोप होगयेथे ॥ ९८ ॥ चोरोंका तौ नमा भी नहीं था इस कारण किसीका भी कुछ धनादिक चोरी नहीं जाताथा उस समय वृद्धलोगोंको वालकोंके मृतक कर्भ नहीं करने पड़तेथे॥ ९९॥ सबही कोई रामचंद्रजीका दर्शन पाय धर्मकी चिन्तामें लगे हुए परमा नंदसे समय वितातेथे और कोईभी किसीकी हिंसा नहीं करतेथे ॥ १००॥ उन श्रीरामचंद्रजीके राज्यमें सबही रोग शोकसे हीनथे और सबहीकी सहस्र वर्षकी परमायु होतीथी ॥ १०१ ॥ उस कालमें सब वृक्ष सदौ पुष्प फल और मूल उत्पन्न करतें जब लोगोंकी इच्छा होती तभी वादल जल वर्षा देते,और पवन भी उस समय सुखका देनेवाला चलताथा ॥ १०२ ॥ श्रीरामचंद्रजीके राज्यमें उनकी धर्मपरायण प्रजा सन्तुष्ट मनसे अपने २कार्य में लगी रहती व धर्माचरण करती कोईभी अन्यायाचरण नहीं कर-ता ॥ १०३ ॥ सबही समस्त रुक्षणोसे युक्त और धर्मवानथे इस प्रकारसे दशहजार वर्षतक श्रीरामचंद्रजीनें राज्य किया ॥ १०४ ॥ धर्म यज्ञ व आयु वलका वढानेवाला राजा लोगोंको विजय देनेवाला यह आदिकाव्य महर्षि वाल्मीकिजीनें बहुत दिनहुए बनाया यह काव्य वेद सम्मत है ॥ १०५ ॥ इस लोकमें जो पुरुष इसको सदा श्रवण करता रहै वह सब पापोंसे छुट जाता है। इस आदिकाव्यके अवण करनेसे पुत्र चाहनेवाला पुत्र और धन चाहनेवाला धन पावैगा ॥ १०६ ॥ इस लोकमें रामाभिषेकयुक्त इस काव्यके अवण करनेसे राजा छोग अपने शृञ्जोंको जीतेंगे और समस्त पृथ्वी जीतने को समर्थ होंगे ॥ १०७ ॥ जिस प्रकार से रामचंद्र रूक्ष्मण भरत शाद्वित्रको पुत्र पायकर कौशल्या सुमित्रा कैके-यी सुपुत्रवाली हुईथीं वैसेही समस्त स्त्रियें इस आदिकाव्यके अवण करनेसे सुपुत्रवती होंगी ॥ १०८ ॥ पूर्ण पराक्रमी श्रीरामचंद्रजीके इस् विजय चरित्रकी रामायणको जो कोई पुरुष श्रवण करता है उसकी दीर्घा

यु होतीहै ॥ १०९ ॥ जो कोई इस प्राचीन काव्य वाल्मीकिके निर्माण कियेको श्रवण करते हैं और श्रद्धासे कोध रहित हो इसका अनुसरण करतेंहैं सो बड़े २ कष्टोंसेभी मुक्त होजातेंहैं ॥ ३३० ॥ जो प्राचीन समयके बनाये हुए इस वाल्मीकिकृत काव्यका अवण करते हैं; वह प्रवासके अंतमें कुश्रल पूर्वक आनकर अपने कुटुम्य बान्धवींके सहित आनंदको प्राप्त होते हैं ॥ १ १ १ ॥ जो इस चरित्रको अवण करते हैं वे रामचंद्रके प्रसा-दसे सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त होते हैं, और इसके श्रवण करनेंवाछोंसे सब दे-वता प्रसन्न होतेहैं ॥ ११२ ॥ जिसके घरमें यह प्रस्तक रहतीहै उसके यहाँ विघ्न करनेवाले देवता उपद्रव नहीं करते किन्तु शान्तहोजातेंहैं, राजा पृथ्वी-की जय प्राप्त करते, प्रदेशी कल्याणको प्राप्त होते हैं ॥ ११३ ॥ रज-स्वला स्त्री ग्रुद्धिस्नान दिनसे सोल्हवें दिनतक रामायणको नियमसें श्रवणकर उत्तम पुत्रोंको उत्पन्न करती हैं, और जो इस पुरातन इतिहासके पूजन करते व पाठ करते हैं ॥ ११४ ॥ उनके पाप दूर होकर दीर्च आयुकी प्राप्ति होतीहै शिरसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करके क्षत्रियोंको यह कथा ब्राह्मणसे श्रवण करनी चाहिये॥ ११५॥ जो इसको सुनैंगे उन्हें पेइवर्य और प्रत्रप्राप्ति निश्वयहागी इसमें संदेह नहीं जो कोई इस रामायणको सम्पूर्ण सुनते तथा पाठ करतेहैं ॥११६॥ उनके ऊपर वही आदि देव बड़ी भुजावाले स्वामी नारायण सनातन विष्णु रामचंद्रजी सदा प्रसन्न रहतेहैं ॥ ११७॥ यह प्राचीन आख्यान संपूर्ण श्रोताओंको मंगळकारी है इसे निरंतर श्रवणकर निष्णुजीके बळ वीर्यका गान करते रहें ॥ ११८ ॥ इस रामायणके श्रवण करनेंसे और पढ़नेसे समस्त देवता और पितृलोक प्रसन्न होतेहैं ॥११९॥ जो मनुष्य इस ऋषिप्रणीत श्रीराम संहिताको छिलैंगे,वह छोग स्वर्गमें वास पावेंगे॥१२०॥ पुरुष और स्नियें इस मंगलमय सुख जनक महाअर्थयुक्त वचनोंको अवण करनेसे सब प्रकारकी सिद्धि पार्वेगी,और उनके कुटम्ब व धन घान्यादिकी वृद्धि होगी ॥ १२१ ॥

> आयुष्यमारोग्यकरंयशस्यंसौभ्रातृकंबु द्विकरंशुभंच ॥ श्रोतव्यमेतन्नियमेनस द्विराख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः॥ १२२॥

इस ग्रुभ आख्यानके अवण करनेसे आयु बढ़ती है; शरीर रोगरहित रह-ताहै; यशका विस्तार होताहै इसके अवण करनेसे आतुभाव स्थिर रह ताहै, खुद्धि, वृत्ति बढ़ती है, तेज बढ़ता है, इस कारण सब ग्रुभाभि-छाषी पुरुषोंको नियम सहित इसका पाठ करना चाहिये ॥ ३२२ ॥

दोहा-असुर निकन्दन भय हरण, श्रीपित श्रीरघुनार्थ निज भक्तन कहँ एकही, पुनि पुनि नावों माथ ॥ १ ॥ कृपायतन अवधेश प्रभु, विनय करों दिन रैन । पलक न एक विसारहू, विजु देखे नाईं चैन ॥ २ ॥ सदा दासहित सकल विधि, करत अमित उपकार । दीन दुसह दुख टारि वो त्रनिक न छावत वार ॥ ३॥ कारुणीक तव नाम प्रभु, अरु करुणा कर ऐन । भक्त पाछ भव भय हरण, सदा सुमंगल दैन ॥ ४ ॥ जनक लली जगनाथ तुम, प्रीयळखन कर भ्रात, पितु दश्चरथ कर नैन इव, चहीं दर-श नित प्रात ॥ ५ ॥ दीनबन्धु करुणायतन, कारण रहित कृपाल । भय-मोचन छोचन कमछ, करहु मुक्त जंजाछ ॥६॥ पाणि जोरि चरणन परौं, कोड विधि कीने पार । निह रक्षक तुम विन कोऊ, बूड़त कष्ट मझार ॥७॥ कृपासिन्धु रघुवीर मम, काट्हु भवके पास । काम कोध मद छोभतें छुटकारहु पुनि दांस ॥ ८॥ दिनक्र कुल कमलापति, सुन्दर रूप स्वरूप। सहज सुद्धोचन पुछक तनु, भर्जी अवध सुत भूप॥ ९॥ जरुज नयन करुणानिधि, विनौं पाणि युग जोर । छखन सहित सिय उरवसौ हे अवधेश किशोर!॥ १०॥ जोरि पाणि विनवत सुनौं, शीलिसन्धु म-म वैन । नहि विवेक कछु बुद्धि मोहिं, दरश देहु सुखदेन ॥ ११॥ करु-णाकर सानुज, सिया मम उर कीजे वास । निज्ञा दिवस मोचित रहत तुम्हरी प्रभु इक् आस ॥ १२ ॥ मद मोचन दोषन हरण, नयन कंज रयुनाथ। दीन ईश कुछ मण्डनम्, पुरुकित नावर माथ ॥ १३॥ धन्वाधर कोमल प्रिय, सेवत देव सुरेश । तव शुभ पद साद्र नमी, राखहु शरण हमेश ॥ १४॥ अतुलित वल परताप तव, मैं मित मन्द अजान । कथन चहीं पै सक नहीं, नाहें कथ योग महान ॥ १५ ॥ सुनहुँ नाथ निज दास कहँ, अति आरत सह वान। भिक्त हीन बुधि-हीनप्रभु, निह कछ राखत ध्यान ॥ १६ ॥ तद्पि याहि मन राखि कै; चहौं दरञ्ज पद तीर, सेवक स्वामि न छाँड्ही, यदीप मन्द धन

घोर॥ १७ ॥ भव दुख भंजन हेप्रभो,! हरहु जगत्की पीर । धन्यनाथ ! तो समनहीं, सब जग जानत बीर ॥ १८ ॥ विनय करों अतिप्रेमसों सुनहु नाथ चित लाय । अन्त समय शुभ ते कढै, रामहि रघुकुल-राय ॥ १९॥ हे रंजन जन मन सदा । धरणीधर ! गोविन्द ! ॥ हे पाछक ! घालक अरी !, राखहु निजकुल इन्द ॥ २० ॥ ज्यहि श्रुति गावत रैन दिन, मुनिवर राखत ध्यान। ज्येहि सुमिरत कलिमल नही, करहु सोई कल्या-न ॥ २१ ॥ ज्येहि कहँ भाषत श्रुति सदा, अगम अनादि अनंत । जेहि कहँ व्यापक विरज अज, रक्षहु सोइ भगवन्त ॥ २२ ॥ हे जगनायक ! विश्वपति,! जगत पिता! जगदीशः। तारक भक्त सनेह सह, देव! दिवा-कर ईज् । ॥ २३ ॥ अन्तर्यामी तुम प्रभु, आदि अंत नहिं तोर, सत्यसिन्धु उपमा रहित, हेरहु ममदिशि कोर ॥ २४ ॥ मुखसागर सीता रमण, शो-भाकर रघुरान । रविकुछ कैरव चंद पुनि, राखहु मोकहँ छान ॥ २५ ॥ विपद काल रक्षक तुमहि, तुमहिं छांड़ि नहिंकोड । यासो रक्षहु प्रेमसह, छखन सीय सह दोड ॥ २६॥ किमि वरणै मतिमन्द किन, रघुवर इिछ सनेह ! । शेष शारदा मुख थक्यो, वर्णत प्रभुता नेह ॥ २७ ॥ यह अभि-छाषा मोरमन, वरनों तो सन आज । तव पद अम्बुज रज छहउँ, सिद्धि होंहिं सब काज ॥ २८॥ नहिं धन तृष्णा बळ नहीं, नाहें तिय सुत कर चाहि। नहिं प्रभुता जगमें चहीं, तव पद नेह सदाहि ॥ २९॥ कविजन मन आनँद करन, गुणियनके शिरमोर । सदा निरतरत भक्तपथ, न्यायिक जगमें सोर ॥ ३०॥ गोद्धिज रक्षक ज्ञील निधि, धर्म धुरन्धर धीर । खेमराजको जान जन, कृपा करहु रघुवीर ॥ ३३ ॥ सियाल्वन, श्रुड्झ, अरुः भरत श्रातके साथ । जन ज्वाला प्रसाद उर, बास करहु रघुनाथ ! ॥ ३२ ॥ दोयज ग्रुक्क आषाढ़की, ग्रुभग आज ज्ञानिवार ॥ युद्धकांड भाषािकयो निजमतिके अनुसार॥३३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये कात्यायन कुमार पं॰ ज्वालाप्रसादिमश्रकृते भाषानुवादे चतुर्विशतिसह-म्निकायां संहितायां श्रीमद्युद्धकांडे पंचिवशेह्नि वर्तमान कथा प्रसंगःसमाप्तः॥ इसके पीछे उत्तरकांडहे जिसका पहला श्लोक यहहै ॥ प्राप्तराज्यस्यरामस्यराक्षसानांवधकृते ॥ आजग्रमुम्नियःसर्वेराघवंप्रतिनंदितुम् ॥ १ ॥ राक्षस कुलको निर्मृल करके जब श्लीरामचंद्रजी राजगद्दीपर बैठे तब मुनिलोग उनके वैभवकी प्रशंसा करनेकी वासनासे उनके निकट आये॥१॥

## इति श्रीमद्रायायणे युद्धकांडं समाप्तम्

यह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासनें सुम्बई में "श्रीवेंकटेश्वर" छापाखानेमें छापकर प्रीसेद्ध किया संवत् १९५०



यह पुस्तक सन् १८६७ के ऐक्ट २५ के वमूजब राजिएरी कराके सर्व प्रकारका हक यन्त्राधिकारीने अपने स्वाधीन रक्सा है.

पुस्तक मिलनेका ठिकाना. खेमराज श्रीकृष्णदास "श्रीवेङ्कटेश्वर" छापालाना बम्बई.

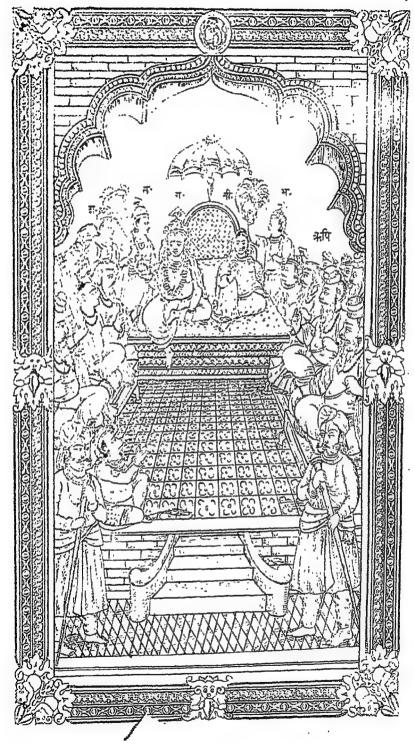

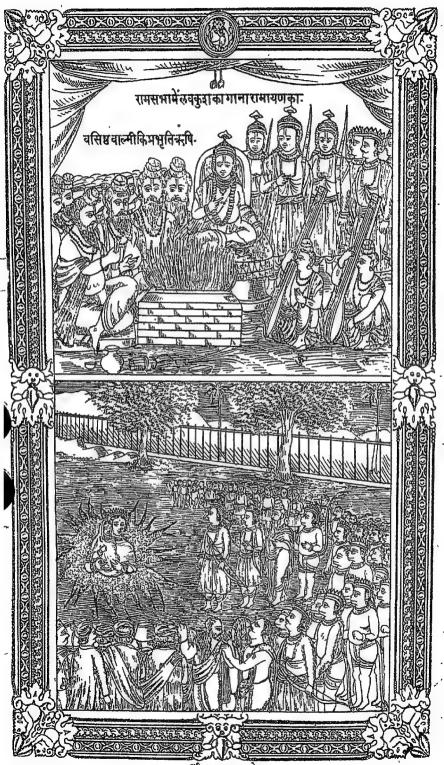

सीनापाताल प्रवंडा

## श्रीवाल्मीकीयरामायण उत्तरकांडभाषा ॥

दोहा—भरत रुखन शञ्चन्न सह, दशरथ राजकुमार ॥
राजत सीताराम प्रभु, सब सुखमा आगार ॥ १ ॥
सुर नर मुनि वंदन करत, योग समाधि विसारि ॥
शञ्चजीत निज जननके, दिये सकल दुख टारि ॥ २ ॥
मुखकी दुति छिबसों छई, कही कौनपैजाय ॥
या झलकन मन किनको, लियो चुराय रिझाय ॥ ३ ॥
धनुषधार सब महीको, दीनों भार उतार ॥
तिन रघुनायक स्वामिको, वन्दों वारम्वार ॥ ४ ॥
सीता रामकी वंदना ॥
छुप्पय ॥

जयित जयित जय जनिन छड़ेती जनक जानकी॥जयित जयित प्रिय-तमा राम करुणानिधानकी ॥ जयित जयित सिय सती तीयगण माण-गणनीया॥जयित २ छछना छछाम अतिशय कमनीया॥ जयित २ छीछा छित मनुज जन्म पावन धरिण ॥ जयित २ दुःख हरिण सब मम इच्छा पूरण करिण ॥ १ ॥ जयित जानकी रमण जनक कन्या प्रिय हित रत ॥ जयित अनुज जाया समेत धृत कठिन तपोत्रत ॥ जयित वाट वट विटप क्षीर कृत जटा जूट छट ॥ जयित उरज संकट विचित्र श्रित चित्रकूट तट ॥ जय जयित क्षुटिछ प्रति भट जनित जटिछ विकट संकट हरण ॥ जय जयित पीत पुट धरण ममइच्छा पूरण करण ॥ २ ॥

प्रथम सर्गः॥

प्राप्तराज्यस्यरामस्यराक्षसानांवधेकृते॥ आजग्मुर्भुनयःसर्वेराघवंप्रतिनंदितुम्॥१॥

श्रीगणेशायनमः ॥ राक्षस कुछको निर्मूछ करकै जब श्रीरामचंद्रजी राज्यगद्दीपर बैठे तब मुनिगण उनके बैभवकी प्रशंसा करनेकी वासनासे **उनके निकट आये ॥ १ ॥ कौक्षिक, यवकृत, गार्ग्य, गा**रुव, कण्व, और मेधातिथीके पुत्र प्रभृति जोकि पूर्व दिशाके रहनेंवालेथे ॥ २ ॥ स्वस्त्या-त्रेय, भगवान नमुचि, प्रमुचि, अगस्त्य, अत्रि, भगवान सुमुख और विमुख ॥ ३ ॥ इत्यादि जो कि दक्षिण दिशामें वास करतेथे आये नृपङ्ग-कवरी, धौम्य, महाऋषि कौषेय ॥ ४ ॥ इत्यादि यह सबही पिर्चम दि-ब्रांके रहनेवाले अपने शिष्योंके सहित आये। विश्वष्ठ, कर्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, ॥ ५ ॥ जमद्ग्नि भरद्वाज, और सप्तर्षि जो कि सा-तों नित्य उत्तर दिशामें वास करतेथे ॥६॥यह सब महात्मा श्रीरामचंद्रजीके स्थानपर आये इन सब अग्निकी समान प्रभावाळोंको प्रतिहारियोंनें भ-ली भांति बैठाया ॥ ७ ॥ वेद वेदाङ्गके जाननेवाले अनेक शास्त्र विशारद म्रुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्यजी द्वारपाल्से वोले॥ ८ ॥ कि हम समस्त ऋषि यहांपर आयेहैं, यह समाचार तुम श्रीरामचंद्रजीसे निवेदन कर दों। अगस्त्यजीके वचन सुनकर प्रतिहारी अति शीव्रतासे चला ॥ ९ ॥ वह शीष्रही महात्मा श्रीरामचंद्रजीके समीप प्रवेश करता हुआ नीति और मनकी बात जाननेवाला श्रेष्ठ व्रत युक्त चतुर व धीर्यवान् ॥ १०॥ वह द्वारपाल पूर्ण चंद्रमाकी समान श्रीरामचंद्रजीके दर्शन करके कहनें लगा कि भगवन् ऋषि श्रेष्ठ अगरूत्यनी यहांपर आयेहैं ॥ १५॥ सूर्यकी समान उन समस्त छोगोंका आना सुनकर श्रीरामचंद्रजीने द्वार-पाल्से कहा कि तुम आदर सन्मान सहित उनको यहांपर छे ओ ॥ १२ ॥ जब मुनि छोग वहांपर आगये तब श्रीरामचंद्रजी हाथ जोड़कर खड़े होगये, और पाद्य अर्घ्यंसे आदरसहित उनकी पूजा कर प्रत्येकको गोदान किया ॥ १३ ॥ श्रीराम्चंद्रजीने अति यत् सहित सब्-को प्रणाम करके बैठनेंको आसन दिये, उन सुवर्ण चित्रित बड़े श्रेष्ठ ॥ १४ कुज्ञासनोपर और मृग चर्मादिपर यथा योग्य आसन विछा-य २ सब मुनिश्रेष्ठ बैठे ॥ १५ ॥ फिर श्रीरामचंद्रजीनें उन सबसे कुश्-छ मंगल पूछा तब वेदके जाननेवाले शिष्योंके सहित महर्षिगण बोले है महावीर रचुनंदन ! हमारा सब प्रकारसे मंगळहै ॥ १६ ॥ अधिक करकै आप राष्ट्रओंका संदार कर कुराल सहितहैं यह देखकर हमको अत्यन्त आ-नंद हुआ। हे राजन्। आपने बड़े भाग्यसेही छोकोंके रुवानेंवाछे रावणको

मारा॥१७॥हे श्रीरामचन्द्र । इसमें कुछ संदेह नहीं कि आप धनुषकी सहाय तासे त्रिलोकीकोभी जीत सकतेंहैं फिर पुत्र पौत्र सहित रावणका नाज्ञ करना तौ एक साधारण बात है॥१८॥ हे श्रीरामचन्द्रजी! आपनें भाग्यसेही प्रत्र पौत्र सहित रावणका संहार किया और हमनेभी आज वड़े भाग्यसेही सीतार्जिक सहित आपको विजयी देखा॥ १९॥ हे धर्मात्मन् । आपके हितकारी आता लक्ष्मण, माता, व और वन्धु बान्धवोंके साथ आपको बड़े भाग्यसेही आज हम लोगोंने देखा १॥ २०॥ हे राजन् । प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर, और अकम्पन इत्यादि दुर्द्धर्ष राक्षसोंको आपने भाग्यसेही संहार कियाहै ॥ २९ ॥ जिसके शरीरके प्रमाणसे बड़ें प्रमा-णके ज्ञरीरवाला और राक्षस इस जगत्में नहीं हैं आपनें बड़े भाग्यसेही ऐसे रारीर घारी कुम्भकर्णको संत्राममें विनाज्ञ किया ॥ २२ ॥ हे राम ! त्रिञ्चिरा, अतिकाय, देवान्तक, और नरान्तक इत्यादि महावीर्यवान निज्ञा-चरोंको आपनें भाग्यहीसे वध कियाहै ॥ २३ ॥ देवता छोगोंसेभी अवध्य राक्षसराज रावणके सहित द्रन्द्रयुद्ध करके आपने विजय पाई है यह बड़े आनंदकी बातहै ॥ २४ ॥ हे महावीर । संग्राममें रावणका जीत लेना तौ कुछ नहीं है परन्तु इन्द्रजीतका मार डालना आते कठिन कार्य-था, सो आपनें उस मेचनादको द्वन्द्व युद्धमें प्राप्तहो भाग्यसेही उसका संहार कियाहै ॥ २५ ॥ हे वीर ! आप कालकी समान दृष्टि न आयकर ऊपर दौडनेवाळे देवताओंके शत्रु इन्द्रजीतके अस्न वंधनसे भाग्यहीसे छूटे और उसपर विजय पाई, इस कारण इन्द्रजितका वध सुनकर हम अत्यन्त आनंदित हुए ॥ २६ ॥ हे वीर ! संत्राममें इन्द्रजीत अनेक प्रकारके मायारूप धारण करताथा, विशेष करके वह सब प्राणियोंसे अवध्यथा, उस इन्द्रजीतके विषका वृत्तान्त सुन हम सब आपकी बड़ाई करते हैं ॥ २७ ॥ इन्द्रजितका संहार छन हम सबको परम विस्मय होता-है, हे बीर । यह बड़े भाग्यकी बातहै कि आपने इस प्रकारसे रावसकुछ निर्मूल करके जगत्को शान्ति देनेवाली परम पुण्य अभय दक्षिणादी. हे ज्ञाञ्जोंके खेंचनेंवाले रघुनंदन! बड़ाही भाग्य है कि आप इसप्रकार विजय पाय बढ़े हैं ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्मज्ञान सम्पन्न मुनि लोगोंके वचन मुनकर अति विस्मितहो हाथ जोड़कर

बोले ॥ २९ ॥ हे भगवन् । महावीर निञ्चाचर रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर आप किस कारणसे रावणके पुत्र इन्द्रजितकी बड़ाई करते हैं ? ॥ ३० ॥ महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, मत्त, उन्मत्त, दुर्द्धर्ष, देवान्तक नरान्तक इत्यादि महावीर राक्षसोंको छोड़कर आप किस कारणसे रावणके पुत्र मेघनादकी प्रशंसा करते हैं ? ॥ ३९ ॥ अतिकाय, त्रिशिरा, धूआक्ष, इत्यादि महावीर निञ्चाचरोंको त्यागकर आप किसलिये रावणके सुतकी बड़ाई करते हैं ? ॥ ३२ ॥ उस वीरका प्रभाव कैसाथा ? बल के साथा और उसमें पराक्रम कितनाथा, व वह इन्द्रजित किस कारणसे रावणसे बल्वीयमें अधिकता ॥ ३३ ॥ यह सब वृत्तान्त जो छिपानेंके योग्य नहीं और आप लोगोंकोभी इसके कहनेंमें वाधानहों, तो हम इसके अवण करनेंकी इच्छा कहते हैं कुछ आपको यह आज्ञा नहीं दीजाती है ॥ ३४ ॥ हे सुनि श्रेष्ठ ! इन्द्रजितनें इन्द्रको किस प्रकारसे जीत लिया और उसनें किस उपायसे वरपाया ? पुत्र बलवान हुआ, परन्तु उसका पिता रावण वैसा बल्वान क्यों न हुआ ? ॥ ३५ ॥

कथंपितुश्चाप्यधिकोमहाहवेशकस्यजेताहिक थंसराक्षसः ॥ वराश्चलब्धाःकथयस्वमेद्यपाप्र च्छतश्चास्यमुनींद्रसर्वम् ॥ ३६ ॥

और वह राक्षस संत्राममें अपने पितासे क्यों अधिक पराक्रमी हुआ। किस प्रकारसे इन्द्रको जीता, किस प्रकारसे वर प्राप्त किया। हे मुनिश्रेष्ठ! इम पूछते हैं आप इन सब बातोंका उत्तर दीजिये॥ ३६॥ इ० श्रीम॰ बा॰ आ॰ उत्तरकाण्डे भा॰ प्रथमःसर्गः॥ १॥

द्वितीयः सर्गः॥

तस्यतद्भचनंश्चत्वाराघवस्यमहात्मनः॥ कुंभ योनिर्महातेजावाक्यमेतदुवाचह ॥ १ ॥

हे महावारे उत्पन्न हुए महातेजस्वी अगस्त्यजी महात्मा रघुनंदन श्रीराम-आप शञ्जोंक वचन सुनकर बोले॥ १॥ हे श्रीरामचंद्र ! रावणके पुत्रनें नंद हुआ।हे राजन् शञ्जोंका संहार कियाथा, और जिस कारण वह

समस्त राञ्जओंसे अवध्यथा, हम उसके बड़े भारी उस बळ वीर्यका वृत्तान्त ठीक २ कहेंगे ॥ २ ॥ हे रघुनाथजी! प्रथम जो रावणके कुछ, जन्म, और जिस प्रकारसे उसनें वर पायाथा वह समस्त तुम्हारे निकट यथार्थ २ वर्णन करताहूं आप श्रवण करें ॥ ३ ॥ हे राम ! सत्ययुगमें पुछ स्त्यनामक प्रनापतिके एक पुत्र हुए, ब्रह्मिष पुलस्त्यनी तपके प्रभावसे साक्षात् ब्रह्माजीकी समानथे॥ ४ ॥ क्या धर्ममें, क्या शीलमें, उनकी गुण राज्ञिका वर्णन करना असाध्यहै, तौभी इस नाम मात्रसे उनकी गुण राशिका वर्णनहो सकताहै कि वह प्रजापतिके प्रत्र हुए ॥ ५ ॥ वह महा मतिमान पुलस्त्यजी प्रजापतिकी संतान होनेके कारण देवता लोगोंके अत्यन्त प्यारेथे, वरन विमल ग्रुणोंसे वह सब लोकोंमें पूज्य हुएथे ॥ ६ ॥ परन्तु वह धर्मात्मा मुनिश्रेष्ट तप करनेंकी इच्छासे महा पर्वत मेरुकी वगरुमें तृणविन्दुके आश्रममें जाय वसते हुए॥ ७॥ वह पुलरूत्यनी वेदाध्ययनकर अपनी इन्द्रियोंको जीत तपर्या करने रुगे, इतनेहीमें कंन्यागण आश्रमके निकट आय उनके तपमें विघ करनें छगीं ॥ ८॥ राजिंथोंकी छड़िकयें ऋषियोंकी पुत्रियें नागोंकी वेटी व अप्सरागण विहार करते २ उस स्थानमें आय पहुँची॥ ९॥ वह वन समस्त ऋतुओंमेंही विहार करनेके योग्यथा और अत्यन्त सुहा-वना मन भावनाथा, इसीकारण यह सब छड़कियें उस वनमें आयकर नित्य खेळ कूद करनें छगीं॥ १०॥ जिस स्थानमें वह ब्राह्मण पुळस्त्यजी रहतेथे उसी देशमें रमणीय होनेंके कारण यह सब कन्यागण गाती ब-जाती और भांति २ के विलास दिखातींथीं ॥ ११ ॥ इस प्रकारसे यह निन्दा रहित कन्यागण उन तपस्वीकी तपस्यामें विघ्न करनें लगीं, तब महा तेजस्वी महामुनि पुछस्त्यजी क्रोधित होकर बोळे॥ १२॥ कि "जो हमारी दृष्टिके सामने आवेगी वह उसी समय गर्भ घारण करेगी " वह सब इन महात्मा ऋषिके वचन सुनकर ॥ १३ ॥ ब्रह्मशापके भयसे भीतही फिर उस स्थानमें न गई; परन्तु राजिं तृणविन्दुकी पुत्रीने यह वचन नहीं सुन पाया ॥ १८ ॥ इस कारण वही उस आश्रममें जायकर निर्भय घूमनें लगी; परन्तु वहां उसनें अपनी किसी संखीको आते हुए न देखा॥ १५॥ उस कालमें महा तेजस्वी महर्षि प्रजापुत्र पुलस्त्यजी

तपके प्रभावसे प्रदीप्तहो आश्रममें वेद पढ़ रहेथे ॥ १६ ॥ वह राजकुमारी वेदध्वनिके श्रवण करनेंकी अभिलाषा करके जैसेही उन तप निधानका दुईन करती हुई वैसेही उसका शरीर पीछा पड़गया और गर्भके छक्षण प्रकाशित होगये॥ १७॥ वह अपने शरीरमें इन लक्षणोंको देखकर उदास तौ हुई परन्तु अपने शरीरकी अवस्था जान पिताके आश्रममें जायकर कहनें छगी ॥ १८॥ परन्तु तृणिबन्दुनें कन्याकी अवस्था देख-कर कहा तुमने कंन्यापनके अयोग्य अंग क्यों धारण कियाहै।॥ १९॥ उस कंन्यानें अत्यन्त दीन भावसे हाथ जोड़कर उन तपे।धन पितासे कहा है पितः। जिस कारणसे हमारा ऐसा रूप हुआ उसको हम कुछभी नहीं जानती हैं ॥ २० ॥ परन्तु इस्से पहले हम अपनी सिखयोंको टूंड़तेर ब्रह्मचिन्तापरायण महर्षि पुलस्त्यजीके रमणीय आश्रममें अकेली चली गईथीं ॥२१॥ वहां हमनें किसी सखीकोभी आता हुआ न देखा परन्तु रूप-का यह पछट जाना देखकर हम भयके मारे यहां चछी आई हैं॥ २२॥ तब तपके प्रभावसे युक्त राजर्षि तृणबिन्दुनें ध्यान धरकर दिव्य नेत्रोंसे गर्भका सबकारण देख पाया कि ऋषिके कर्म बलसेही यह सब हुआ है ॥ २३ ॥ बह् ब्रह्मचिन्तापरायण महर्षि पुरुस्त्यजीके शापका वृत्तान्त जानकर कंन्याके सहित वहां जाय पुरुस्त्यजीसे बोरे ॥ २४ ॥ किहे भगवन्! अपनेही गुणोंसे भूषित हमारी पुत्री आपही यहां पर आई है सो आप भिक्षाके लिये इसको ग्रहण कर लीजिये ॥ २५ ॥ हे महर्षि। तपस्या करते २ जब आपकी इन्द्रियां थक जाया करेंगी, तब यह सदा आपकी सेवा किया करैगी,इसमें कुछभी संदेह नहीं है।। २६ ॥ उसकारुमें ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त्यनीने धार्मिक रानिषके ऐसे वचन सुन उसे अंगीकार कर छेते द्वुएकि "अच्छा इम इसका पाणियहण कर छेंगे" ॥ २७॥ राजिष कन्यादान करके अपने आश्रमको चले आये, और कंन्याभी अपने गुणोंसे पतिको सन्तुष्ट करके वहां वास करनें छगी ॥ २८ ॥ इसी अवसर में सुनि श्रेष्ठ उस कंन्याके सचरित्र व्यवहारसे संतुष्ट हुए, और वह महातेजस्वी त्रसन्न होकर यह बोळे ॥ २९ ॥ हे सुश्रोणि । इस तुम्हारे गुणोंसे परम त्रसन्न हुएहैं इसकारण हे देवि! आज तुमको अपनी समान पुत्र देंगे; यह धुत्र पौल्रस्त्यनामसे विख्यात हो पिता और माताके वंशकी वृद्धि

करेगा ॥ ३० ॥ हमारे वेद पढ़नेके समयमें तुमकरके वेद सुना गयाथा, इसकारण तुम्हारे इस पुत्रकानाम विश्रवा होगा, इसमें संशय नहीं ॥ ३१ ॥ वह देवी इस प्रकारसे वर पाय अपने मनके सहित अत्यन्त हर्षित हो, थोड़ेही दिनोमें तिल्लोक विख्यात यशवान और धर्मवान विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न करती हुई ॥ ३२ ॥

> श्रुतिमान्समदर्शींचव्रताचाररतस्तथा ॥ पिते वतपसायुक्तोअभवद्रिश्रवामुनिः ॥ ३३ ॥

श्रुति ज्ञान युक्त विश्रवाजी मुनि सब बातोंमें समद्शीं हुए, और व्रता चारमें रतहो अपने पिताकी समान तपस्या करने छगे॥३३॥इत्यापें श्री-मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषानुवादे द्वितीयः सर्गः२

तृतीयः सर्गः॥

अथपुत्रःपुलस्त्यस्यविश्रवामुनिपुंगवः॥ अ चिरेणैवकालेनपितेवतपसिस्थितः॥ १ ॥

इसके उपरान्त पुलस्त्यजीके पुत्र मुनियों में श्रेष्ठ विश्रवाजी बहुत थोड़े समयमें पिताकी समान तपवान हुए ॥ १ ॥ वे सत्यवान, शिल्वान इन्द्रियोंको जीतनें वाले, वेदाध्ययन में तत्पर पित्रज्ञ, सब भोगके पदार्थों से चित्तको हटाये और अपने धर्मों में नित्य परायणथे ॥ २ ॥ महा मुनि भरद्राजजीनें विश्रवाके ऐसे चिरित्र ज्ञान, देख देववर्णिनी नामक अपनी कन्या उनको भार्या बनानेके लिये देदी ॥ ३ ॥ धर्मानुसार भरद्राजजीके कन्याको ग्रहणकर प्रजा लोगोंके ग्रुभाकांक्षी हो अधिक करके ज्योतिष ज्ञानके प्रभावसे उन्होंने होनेंवाले पुत्रकी भलाई विचार ॥ ४ ॥ अति हर्षसे ग्रुक्त हो मुनियोंमें श्रेष्ठ विश्रवाजीने उस अपनी भार्यामें वीर्य सम्पन्न परम अद्भुत पुत्र ॥ ५ ॥ ब्राह्मणोंके सम्पूर्ण ग्रुणोंसे ग्रुक्त इन धर्मज्ञनें उत्पन्न किया। इस पुत्रके जन्म ग्रहण करनेंसे इसके पितामह पुलस्त्यजी अत्यन्त हर्षित हुए ॥ ६ ॥ और उस पुत्रकी कल्याण कारिनी बुद्धिके देखनेसें परिमाणमें इसका धनाध्यक्ष होंना जान परम प्रसन्न चित्तसे देविष लोगोंके सिहत उस पुत्रका नाम करण करते हुए ॥०॥

विश्रवाके सहित पुत्रका साहर्य हुआ है इसिल्ये यह पुत्र वैश्रवणके नामसे प्रसिद्ध होगा॥ ८॥ उस कालमें वैश्रवण तपोवनमें रहकर आहुती हुने हुए महा तेजस्वी अभिकी समान बढ़ेने छगे ॥ ९ ॥ आश्रममें रहनेंके समय उन महात्माको ऐसा ज्ञानका उदय हुआ कि धर्मही परमगति है इस कारण हम परमधर्मका आचरण करेंगे ॥ १०॥ उन्होंने इस प्रकारसे विचार तपस्यांके उत्तम नियमोंके वशहो महा वनमें हजार वर्षतक घोरतप किया ॥ ११ ॥ जव सहस्रवर्ष पूर्ण होगये तव कभी जल ही पीकर रहजाते, कभी पवन ही पीते, और कभी २ निहारही रहकर तंपस्या करनें छगे इस प्रकारक्षे वह हजारवर्ष एक वर्षकी समान वीतगये ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त महा तेजस्वी पितामह ब्रह्माजी प्रसन्न हो इन्द्रादि देवताओंके साथ उनके आश्रममें आयकर यह वचन बोले ॥ १३ ॥ वत्स ! तुम्हारे इस कार्यसे हम प्रसन्न हुए हैं । हे सुन्नत! तुम अत्यन्त बुद्धिमान और वरदानके योग्य पात्रहो इस कारण बरमांगों तुम्हारा मंगल होगा ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त वैश्रवण आये हुए ब्रह्माजीसे बोंछे कि हे भगवान! हम धनरक्षक छोकपाछ होनेकी वासना करते हैं ॥ १५ ॥ ब्रह्माजी सब देवताओं के साथ प्रसन्नीचत्तहो वैश्रवणके वचनोंको हर्षसहित अंगीकारकर उनसे बोले॥ १६ ॥ कि हे बत्सा इम चौथा छोकपाछ सुजन करनेंको तैयार हैं; इन्द्र, यम, और वरुण-जीकी तुम्हारी छोकपाछ पदभी (ईप्सित) है सो तुम उसकी ग्रहण करो ॥ १७ ॥ हे धर्मज्ञ! तुम धनाध्यक्षकापद प्राप्तहोकर इन्द्र, वरुण, और यममें चौथे छोकपाल होगे॥ १८॥ सूर्यकी समान प्रभावाला पुष्पक नामक यह निमान अपने चढ़नेंके लिये ग्रहण करके तुम देवता-ओंकी समानतापाओ॥ १९॥ हेतात। तुमको दोवर देकर हम कृतकृत्य हुए इस समय इम जिस स्थानसे आये हैं उसी स्थानको जाते हैं, अब ताम्हरा मंगलहो ॥ २० ॥ यह कहकर ब्रह्माजी सब देवताओंके साथ अपने स्थानको चंछे गये ब्रह्मादि देवगण जब आकाशमंडलको चूले गये॥२१ ॥ तब धनेश सावधान चित्तहो हाथ जोड़कर पिताजीसे बोछे कि हे भगवना हमनें पितामह ब्रह्माजीसे मनमाना वर पाया है॥ २२ ॥ परन्तु उन देव प्रजापतिनें हमारे रहनेंको कोई वासस्थान

नहीं बताया । हे प्रभु भगवन् । जहां रहनेसे किसी प्राणीको पीड़ा पहुंचनेंकी सम्भावना नहीं हो आप हमारे लिये ऐसाही श्रेष्ठ वासस्थान लोज देखिये ॥ २३ ॥ मुनि श्रेष्ठ विश्रवाजीनें धर्मज्ञ पुत्रके ऐसे वचन सुनकर उनसे कहा हे श्रेष्टा सुन ॥ २४ ॥ दक्षिण समुद्रके तीरपर त्रिकूट नाम पर्वत है, उसके शिखरपर इन्द्रनीकी समान पुरी वसती है ॥ २५ ॥ विश्वकर्माकी वनाई हुई उस रमणीकपुरीकानाम छंकाहै, यह पुरी राक्षस लोगोंके रहनेंके लियेही मानों इन्द्रकी अमरावती पुरी है॥ २६॥ तुम उसी छंकापुरीमें जायकर वासकरो, तुम्हारा मंगल होगा इसमें कुछ संदेह नहीं; सुवर्णकी कोटकी भीत है ; चारों और खाई खुदी हैं यंत्र (कलें) और इास्त्रोंसे भरीपुरी है ॥ २७ ॥ उसके समस्त फाटक सुवर्ण और वैदूर्य माणिक वने हैं। इस रमणीकपुरीको पहले समयमें विष्णुजीके भयसे भीतहो राक्षस छोग छोड़ गये ॥ २८ ॥ वह सबही राक्षस इस पुरीको सुना करकै पातालको चले गये; अब लंकापुरी सुनी है उसका स्वामी कोई नहीं है ॥ २९ ॥ हे पुत्र ! तुम वहां वासकरनेंके छिये छलसे गमन करो; तुम्हारा वहां रहना निदाप होगा, वहां रहनेंमे तुम्हें कोई बाधा नहीं दे सकेगा॥ ३०॥ धर्मात्मा, कुवेरजी पिताके ऐसे धर्म युक्त वचन सुनकर पर्वतके शिखरपर बसी हुई छंकानगरीमें वास करनें छगे ॥ ३१ ॥ सहस्र २ राक्षसगण हार्पित होकर उनके साथ गये, कुबेरजीके पाछन करनेंसे छंकानगरी बहुत थोड़े कालमेंही समृद्धि युक्त होगई ॥ ३२ ॥ तब नैर्ऋतवर धर्मा-त्मा विश्रवाजीके पुत्र कुवेरजी प्रसन्नहो समुद्रहर खाईसे विरी छंका नगरीमें वास करनें लगे॥३३॥धर्मात्मा धनेइवर कुवेरजी पुष्पक विमानपर सवार होकर विनीत भावसे समय २ पिता माताके निकट आतेथे॥ ३४॥

> सदेवगंधर्वगणैरभिष्टतस्तथाप्सरोन्द्रत्यविभू षितालयः॥ गभस्तिभिःसूर्यद्वावमासन्पि तुःसमीपंप्रययौसवित्तपः॥३५॥

उस कालमें देवता व गन्धर्व लोग उनकी स्तुति करते रहते, अप्सरा

गण उनके पुष्पक विमानमें नांचती रहतीथीं किरणोंको माला बनाये सूर्यकी समान शोभायमान होकर कुबेरजी पिता माताके समीप आतेथे॥ ३५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तर काण्डे तृतीयः सर्गः॥ ३॥

चतुर्थः सर्गः ॥

श्चत्वागस्त्येरितंवाक्यंरामोविस्मयमागतः ॥ कथमासीत्तुलंकायांसंभवोरक्षसांपुरा॥१॥

महामुनि अगरूत्यजीके यह वचन मुनकर अत्यन्त विस्मितहो श्रीराम-चंद्रजी मनही मन चिन्ता करनें छगे कि कुवेरजीके बसनेंसे पहलेभी छंकापुरीमें राक्षसोंका रहना किस प्रकारसे संभव होसकताँहै? ॥ ९ ॥ फिर ज़िर कंपाय श्रीरामचंद्रजी तीन अग्निकी समान देह धारे अगस्त्य-जीको वार २ निहार विरुमतहो उनसे बोले ॥ २ ॥ हे भगवन् पहलेभी इस छंकापुरीमें राक्षस छोगही वास करतेथे, आपका यह वचन सुनकर इमको अत्यन्त विरूमय हुआहै ॥ ३ ॥ हमने तौ यही सुन रख्लाथा कि पुरुस्त्यजीके वंशसेही राक्षसोंकी उत्पत्ति हुईहै परन्तु इस समय आपने यह कहा कि औरसे राक्षसोंकी उत्पति हुईहै ॥ ४ ॥ रावण कुंभक-र्ण, प्रहस्त, विकट और रावणके पुत्रोंसें क्या वह अधिक बळवानथे? ॥ ५ ॥ हे भगवन्। इन छोगोंका पूर्व पुरुष कौनथा ? उसका नाम क्याथा? और बळ कैसाथा?और किस अपराधसे भगवान विष्णुजीनें इनको वहांसे निकाल दियाथा ॥६॥ इनका समस्त वृत्तान्त विस्तार सहित वर्णन कीजिये । हे पाप रहित। सूर्य जिस प्रकार अंधकारका नाज्ञ करतेहैं वैसेही आप हमारे इस कौतूहरुको दूर कीनिये ॥ ७ ॥ श्रीरामचंद्रजीके यह व्याकरण की रीतिसे शुद्ध और अलंकार युक्त वचन सुनकर अगरूत्यजी विस्मितहो श्रीरामचंद्र-जीसे बोले ॥ ८ ॥ कि पूर्व समयमें पृथ्वीके आधे भागकी बराबर जलको उत्पन्न कर उस्से प्रनापतिजी उत्पन्न हुए, पद्मयोनि ब्रह्माजीने अपने बनाये प्राणियोंकी रक्षा करनेको कुछ एक जीव उत्पन्न किये ॥ ९ ॥ यह समस्त प्राणी भूंख प्याससे और भयसे पीड़ितहो सृष्टि उत्पन्न करनेंवाले ब्रह्माजीके निकट जाय विनीत भावसे बोले कि हम लोग क्या करें? ॥ १०॥

तव प्रजापित ब्रह्माजी हँसते हुए उन सव प्राणियोंको प्रकारकर वोले कि हे प्राणियो ! तुम छोग यत्न सहित मनुष्योंकी रक्षा करो ॥ ११ ॥ उन-मेंसे कुछ एक भूले प्राणी " रक्षाम " और कुछ एक क्षुधा रहित प्राणी "यक्षाम" इस प्रकारसे कहते हुए॥ १२॥ तिसके पीछे भूत भावन प्रजापित ब्रह्माजी उनसे बोले कि तुम सबमेंसे जिन्होंनें "रक्षाम " कहाहै वह राक्षसहों, और जिन्होंनें " यक्षाम " कहाहै वह यक्षहों ॥ १३ ॥ उन राक्षसोंमेसे उनके स्वामीरूप होते और प्रहेति नामक मधुकैटभकी समान शब दमनकारी दो श्राता जन्म छेते हुए ॥ १४ ॥ उन दोनोंमेसे प्रहेति धर्मात्मा हुआ, इस कारणसे वह विरागीहो तपोवनको चलागया, परन्तु हेति उस समय विवाह करनेंकें छिये अतिशय यत करनें छगा ॥ १५ ॥ अमेयात्मा महामतिवान हेतिनें आपही कालके निकट जाय प्रार्थना करके कालकी वहन भयानामक महा भयावनी कन्यासे विवाह किया॥ १६॥ फिर पुत्रवानोंमें प्रथम गिनें जानेंके योग्य राक्षस हेतिनें उस स्त्रीके गर्भसे विद्युत्केश नामक विख्यात प्रत्र उत्पन्न किया ॥ १७ ॥ महातेजस्वी हेतिका पुत्र विद्युत्केश प्रदीप्त सूर्यकी समान अत्यन्त तेजवानही जलमें लगे हुए कमलकी समान वढने लगा।। १८।। जब वह निशाचर शोभायमान यौवनको प्राप्त हुआ तब उसके पिता हेतिने उसका विवाह करना निश्चय किया ॥ १९ ॥ किर राक्षसश्रेष्ठ हेतिने सन्ध्याकी समान प्रतापनाली सन्य्याकी पुत्रीको पुत्रके छिये सन्ध्यासे मांगा ॥२०॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! "कन्या अवश्यही किसीको देनी होगी" सन्ध्याने यह विचार विद्युत्केशको अपनी वेटी देदी ॥ २१ ॥ राक्षस विद्युत्केश सन्ध्याकी पुत्रीको पाय उसके साथ विहार करनें छगा, जैसे इन्द्राणीके साथ इन्द्रजी विहार करते हैं ॥ २२ ॥ हे राम ! कुछकारुके पीछे वह सारुकटङ्कता विद्युत्केशसे गुर्भ धारण करती हुई, जैसे समुद्रसे वादछोंकी राशि गर्भ धारण करती हैं ॥ २३ ॥ फिर गंगाजीनें जिस प्रकार तेजसे उत्पन्न महादे-वजीके गर्भको त्यागन कर दियाथा वैसेही उस राक्षसीने मन्दर पर्वतपर गमन करके जलगर्भ मेघकी समान प्रभावाला गर्भ उत्पन्न किया, इसके पीछे वह विद्युत्केशकी रतिके अभिलावसे पुत्रके उत्पन्न होतेही ॥ २४ ॥ अपने पुत्रको छोड़कर स्वामीके साथ विहार करनेमे रत हुई उसका त्यागा

हुआ वह पुत्र वही मेघकी समान शब्द करनें छगा ॥ २५ ॥ परन्तु शारदीय सूर्यकी समान द्यातमान वह बालक पिता माता करके त्यागा हुआ मुंह में अंगूठा देखकर धीरे २ रोनें छगा ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त महादेवनी श्रीपार्वतीनीके साथ बैठपर चढ़कर गमन करते २ आकाश मार्गमें यह रोनेका शब्द सुनते हुए ॥ २७ ॥ फिर रोते हुए इस राक्षस पुत्रको दोनोनें देखाभी और करुणांक वशहो पार्वतीनीके कहनेंसे त्रिपुर दमनकारी महादेवनीने॥२८॥उस राक्षसके पुत्रकी अवस्था उसकी मातांक समान करदी; उस अवसरमें महादेवनीनें उसकी अमरभी करदिया ॥२९॥ और पार्वतीनीकी प्रियकामनासे उसे एक आकाशमें चळनेंवाळा पुरभी दिया, हे राजकुमार ! पार्वतीनीनेंभी राक्षितयोंको यह वरदान दिया ॥ ३०॥ कि राक्षित्यें पतिका संयोग होतेही शीव्र गर्भ धारण करें, और शीव्रही प्रसव करें, और शीव्रही उनका बाळक माताकी समान अवस्थावाळा हो जाया करे ॥ ३०॥

> ततःसुकेशोवरदानगर्वितःश्रियंप्रभोःप्राप्यह रस्यपार्श्वतः ॥ चचारसर्वत्रमहान्महामतिः स्वगंपुरंप्राप्यपुरंदरोयथा ॥ ३२ ॥

महामितवाला राक्षस श्रेष्ठ विद्युत्केश यह वर पाय अत्यन्त गर्वित हुआ; अधिक करके स्वामी शिवके निकट लक्ष्मी और आकाश गामी विमान प्राप्त होकर वह सब जगह चूमनें लगा कि जिसप्रकार इन्द्रजी विच-रण करतेहैं ॥ ३२ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० उत्तरकाण्डे भाण्च चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ॥

सुकेशंधार्मिकंदङ्वावरल्ज्धंचराक्षसम् ॥ ग्राम णीनीमगंधवीविश्वावसुसमप्रभः॥ १॥

सूर्यकी समान तेजस्वी त्रामिणी नामक गन्धर्व राक्षस सुकेशको धार्मिक और वरदान पाया हुआ देखकर ॥ १ ॥ रूपयौवनमें त्रिअवन विख्यात और दूसरी छक्ष्मीकी समान अपनी प्रत्री देववती नामक क

न्याको ॥ २ ॥ उसनें धर्मातमा राक्षसराज सुकेशको राक्षसोंकी छक्ष्मीके समान दानदी । शिवजीसे वरदान पानेंके कारण सुकेश ऐश्वर्यशाली हो गयाथा, ऐसे प्रियपतिको पाय ॥३॥ देववती परम प्रसन्न हुई जैसे निर्धन पुरुष धनको पायकर प्रसन्न होताहै, वह राक्षसभी उसके संग ऐसे शोभायमान होनें लगा ॥ ४ ॥ कि जैसे हथनीके संग अंजन नामक दिग्गजसे उत्पन्न हुए महागनकी अतिशोभा होतीहै, हे रघुनंदन ! राक्षस पति सुकेशनें देववतीके गर्भसे तीन अग्नियोंकी समान मूर्तिमान तीन पुत्र इत्पन्न किये ॥ ५ ॥ माल्यवान, सुमाली, और बलवानोंमें श्रेष्ठ माली, राक्षस पतिसुकेशनें तीन नेत्रोंकी समान यह तीन पुत्र उत्पन्न कियेथे॥ ६॥ एक स्थानपर स्थित तीन अग्निकी समान अन्यत्र हुए तीन छोककी समान अतिउत्र तीन मंत्रोंकी समान वात पित्त कफसे उत्पन्न हुए तीन रोगोंकी समान घोर ॥ ७ ॥ व तीनों अग्नियोंकेही समान तेजस्वी सुकेशकें वह तीन पुत्र इस प्रकारसे बढ़नें छंगे कि जैसे विना औषधि किये रोग दिन२ वढताहै ॥ ८ ॥ वह तीनों राक्षस पुत्र तपके बरुसे पिताको वरपाया देखा और तपके प्रभावसे उस ऐश्वर्यके पानेको जान तप करनेका संकल्प मनमें ठान मेरु पर्वतपर चले गये॥ ९॥ हे नुपश्रेष्ठ। वह तीनों राक्षस उस समय कठोर नियमोंका आश्रय छेकर सब प्राणियोंको भय उपजानें वाला घोर तप करनें लगे ॥ १० ॥ सत्य बोलना सबसे सरलता रखना, इन्द्रियोंको सब ओरसे आकर्षणकर अपने वशमें रखना, इस भांतिसे औरभी पृथ्वीतलपर दुर्लभ तपोंको करके उन लोगोंने देवता, दैत्य, मनुष्यु, सहित तीनों छोकोंको संतापित करिदया॥ ११॥ इसके उप-रान्त विश्व भूतभावन चतुरानन ब्रह्माजी विमानपर चढ़कर सुकेशक सव पुत्रोंसे बोळे कि "हम वरदान देनेको आयेहैं"॥ १२॥ इन्द्रादि देवता लोगोंके साथ ब्रह्माजीको वरदान देनेको तैयार देख वह सब राक्षस वृक्षोंकी श्रेणीकी समान कांपते हुए हाथ जोड़कर उनसे बोले॥ १३॥ हे देव! तप करके आराधना किये जानेंपर जो आप वर देनेको आयेहैं, तो हमारा परस्पर महा अनुराग रहै, कोई हम छोगोंको जीत न सकै, शबुको हम लोग संहार किया करें, और अनर अमर हों आप हमें यह वरदान दीजिये ॥ १८ ॥ ब्राह्मणत्रिय निमु ब्रह्माजी नोलेकि "तुम लोग ऐसेही

होंगे" यह वर्दान सुकेशके पुत्रोंको दे ब्रह्मा ब्रह्मलोककी ओर चले गये ॥ १५ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी इस प्रकारसे वह राक्षस वरदान पायकर अत्यन्त निर्भयहो देवता व असुर छोगोंको पीड़ा देनें छगे॥ १६॥ देवता छोगोंनें, ऋषि, व चारणगणोंनें राक्षसोंसे वध्यमानहो नरकमें पड़े हुए मनुष्यकी समान अपना उद्धार करनेवाछा किसीकोभी न देखा ॥ १७॥ हे रचुश्रेष्ठ उन राक्षसोंनें हर्षितचित्तसे आगमन करके शिल्पियोंमें श्रेष्ठ चिरंजीवी विश्वकर्माजीसे कहा॥ १८॥ हे महामते ! शुभगुणसमन्वित, तेजस्वी, बळवान, महान, सब देवताओंके उनके मनमाने आपही बनानेवाले हैं ॥ १९ इस कारण हम छोगोंके छियेभी मनमाना भवन आपही बनादें, मेरुम-न्दर अथवा हिमालय पर्वतका अवलंबन करकै ॥ २० ॥ शिवजीके स्थानकी समान इमारा बड़ाभारी गृह आप बनाइये। तिन महाबळवान राक्षसोंके वचन सुन विश्वकर्माजीनें॥ २१॥ उन छोगोंके रहनेंको इन्द्रकी अमरावतीकी समान निवास स्थान बताया कि दक्षिण समुद्रके तीर त्रिकूट नाम पर्वतंहै ॥ २२ ॥ हे राक्षसगण! और इस त्रिकूटकोही समान सुवेल नामक दूसरा एक पर्वतहै उस पर्वतका बीचवाला शृङ्ग मेचकी समानहै ॥ २३ ॥ जिसपर पक्षीभी किसी प्रकारसे नहीं जा सकते क्यों-कि उसके सब ओर विदीर्ण पत्थर फैले हुएहैं। तीस योजनकी विस्तार वाली, और सौ योजनकी चौड़ी ॥ २४ ॥ सुवर्णकी छहर दिवारीसे युक्त और सुवर्णकेही फाटकोंसे समन्वित इस प्रकारकी छंका हमनें इन्द्रकी आज्ञासे बनाईथी ॥ २५ ॥ हे दुर्द्धर्ष राक्षस छोगो। स्वर्गवासी इन्द्रादि देवता लोग जिस प्रकार अमरावतीमें वास करतेहैं तुमभी वैसेही उस लंकानगरीमें जायकर वसी ॥ २६ ॥ हे शानुओंका संहार करनेंवाले राक्षस वृन्दो! तुम सन बहुत सारे राक्षसोंके साथ छंका गढ़में टिककर शत्रु लोगोंके लिये दुराधर्ष होओगे ॥ २७ ॥ इसके उपरान्त वह सब राक्षसश्रेष्ठ, विश्वकर्माजीके वचन सुनकर सहस्र २ सेवकोंके साथ जायकर उस पुरीमें वसे ॥ २८ ॥ दृढ गढकी भीत व खाईसे युक्त सैकडों हजारों . सुवर्ण गृह मालासे अलंकत लंकानगरीको प्राप्त होकर राक्षस गण हिंपित चित्तसे वास करनें छगे ॥ २९ ॥ हे रामचंद्रजी! इसी समयमें नर्मदा

नामक एक गन्धर्वी अपनी इच्छासे उत्पन्न हुई ॥ ३० ॥ इसके ह्वी श्री और कीर्तिकी समान द्यतिवाली तीन कन्या हुई। उस नामकी राक्षसीनें ज्येष्टके कमसे राक्षसोंको ॥ ३३ ॥ कन्यादेदीं । उसने हर्षित होकर पूर्ण-मासीके चंद्रमाकी समान मुखवाली तीन कंन्या उस गन्धवींनें तीन राक्षसश्रेष्टोंको दीं ॥ ३२ ॥ उस महाभागानें अपनी तीनों कन्याओंको पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें उन राक्षसोंको दियाथा हे राम ! वह सुकेशके पुत्र अपनी स्त्रियोंके संग ॥ ३३ ॥ उस कालमें अप्सरा ओंके सहित देवता छोगोंकी समान विहार करनेंमें रत हुए सुन्दरी नामक माल्यवानकी सुन्दरी भार्याथी ॥ ३४ ॥ माल्यवानने उस सुन्दरी नामक भार्यामें जो जो पुत्र उत्पन्न कियेथे वह मैं कहताहूं । वत्रमुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुर्भुख ॥ ३५ ॥ सुप्तन्न, यज्ञकोप, मत्त, उन्मत्त, हे राम! यह तौ सुन्दरीके पुत्र हुए, और अनला नामक एक सुन्दरकंन्याभी उसके हुई ॥ ३६ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी! सुमाछीकी भार्याका नाम केतुमतीथा नहभी पूर्ण चंद्रमाकी समान विमेळ वदनवाळी और उस राक्षसकी प्राणोंसेभी अधिक प्यारीथी ॥ ३७ ॥ हे महाराज। निज्ञाचर सुमार्छीने केतुमतीके गर्भसे जिस सन्तानको जन्म दिया आप उन सबके नाम क्रमानुसार इमसे सुनिये॥ ३८॥ प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिकासुख, धूम्राक्ष, दंड, महावली सुपार्श्वः ॥ ३९ ॥ संह्वादि, प्रवस, और भासकर्णराक्षस यह तौ महाबळवान सुमाळीके पुत्रहुए और कुम्भीनसी, कैकसी, राका, और पुष्पोत्कटानामक कंन्याभी सुमालीकी पुत्रीहुई ॥ ४० ॥ हे प्रभो दक्षसुताकी समान अत्यन्त रूपवाछी वसुदानामक गन्धवी माछीकी भार्याथी, उसके नेत्र कमछद्छकी समान विशालथे, और दृष्टि मधुर थी॥ ४१॥ हे राघव। सुमाठीके छोटे श्राता मार्टीनें उस स्त्रीके गर्भसे जो जो सन्तान उत्पन्नकी हम उनका वर्णन करते हैं आप श्रवणकरें ॥ ४२ ॥ अन्छ,अनिछ, हर, और सम्पाति, यह माछीके पुत्रथे और यही निशाचर विभीषणके मंत्री हुए ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त राक्षस श्रेष्ठ माल्यवान सुमाली, अधिक बळवान होनेसे गर्वित हो सैकड़ों हजारों निशाचर पुत्रोंके साथ इन्द्रादि देवगण, ऋषिगण, और राक्षस छोगोंको पीड़ादेने छगे ॥ ४४॥ जगद्धमंतोऽनिलवहुरासदारणेषुमृत्युप्रतिमा

## नतेजसः ॥ वरप्रदानादिपगर्विताभृशंक्रतुकि याणांप्रशमंकराःसदा ॥ ४५ ॥

वह सब पवनकी समान दुर्द्ध होकर सदा सब संसारमें घूमते हुए। अधिक क्या कहें वह सब राक्षस छोग संग्राम भूमिमें काछकी समान अपार तेजस्वी और वह धन पानेंसे अत्यन्त गर्वितहो सर्वदा यज्ञादि क्रियाओंका नाझ करनें छगे॥॥ ४५॥ इ० श्रीम ० वा० आ ० उ० भाषानुवादे पंचमः सर्गः॥ ५॥

षष्ठः सर्गः॥

## तैर्वध्यमानादेवाश्चऋषयश्चतपोधनाः ॥ भया तीःशरणंजग्मुर्देवदेवंमहेश्वरम् ॥ १ ॥

राक्षसोंसे पीड़ित होकर देवता छोग और तपोधन मुनि गण भयसे अ-त्यन्त संतापितहो दैवाधिदेव महादेवजीकी शरणमें गये॥ १॥ जो म-हादेवजी जगत्के उत्पन्न करनेंवाले और संहारकारी, अव्यक्तस्वरूप अज (जो कभी उत्पन्न नहीं होते, और सबसे अलग जिनका स्वरूपेंहे) सब लोकोंके आधार, आराधना करनेके योग्य और परम गुरु ॥ २ ॥ कामके शत्रु, त्रिपुरके दहन करनेवाले त्रिनेत्र महादेवजीके निकट एकत्र-हो सब देवता हाथ जोड़ भयके मारे गदगद वचनोंसे बोछे॥ ३॥ भग-वन् प्रजाध्यक्ष ! सुकेशके पुत्रगण ब्रह्माजीके वरप्रभावसे वड़े ढीठही श्राञ्जोंके मलनेंकी वासनासे प्रजापतिकी सब प्रजाको पीड़ा देते हैं ॥४॥ हमारे रक्षाके स्थान सब आश्रमोंको उन्होंनें अरक्षाका स्थान कर दिया, वह स्वर्गसे देवता लोगोंको निकाल कर स्वयं आय स्वर्गमें देवताओंकी समान विहार करतेंहैं ॥ ५ ॥ हमही विष्णु-हमही ब्रह्मा, हमही देवराज इन्द्र, हमही यम, हमही वरुण, हमही चंद्रमा, और हमही सूर्यहैं ॥ ६ ॥ इस प्रकारसे कहकर माली, सुमाली, माल्यवान, यह तीन राक्षस संत्राममें उत्साहीहो जिसको सामने पातेहैं उसकोही मारडाळतेहैं ॥ ७ ॥ इस कारण हे देव! भयसे आरत हम लोगोंको आप अभय दीजिये । आप रोड़ मूर्ति धारण करके इस समय

इन समस्त देवकंटकोंका संहार कीनिये॥ ८॥ प्रभु नीछ छोहित महा-देवजीनें देवता लोगोंके इस प्रकारसे वचन सुनकर सुकेशपर दयाकर देवताओंसे बोलें।। ९ ॥ हे देव गण! वह हमसे नहीं मारे जायँगे इस कारण हम उनको नहीं,मारेंगे,परन्तु जो उनको मारडाँछैगा हम उसका उपाय बताय देतेहैं ॥ १० ॥ हे महर्षियो। कुछभी विलम्ब न करके उस उद्योगमें ही आप सब जन विष्णुजीकी शरणमें जाँय; वही इनका संहार करेंगे ॥ १९ ॥ तिसके पीछे राक्षसोंके भयसे पीड़ित हुए देवता गण जय शब्दसे महादेवजीकी वन्दना कर भगवान विष्णुजीक समीप आये ॥ १२ ॥ उन शंख चक्रधारी देवता विष्णुजीको अधिक सन्मानसे प्रणामकर सुकेशके प्रजोंपर कोप किये और चबड़ाकर सब देवता यह वचन बोछे ॥ १३ ॥ हे देव! तीन अग्निकी समान अत्यन्त तेज्छंज सुकेशके तीन पुत्रोंनें वर पानेसे चढ़ाईकर हमारे सब स्थान छीन छियेहैं ॥ १४ ॥ त्रिकूट पर्वतके शिखरपर एक छंका नामक पुरी वसी हुईहै, निज्ञाचर गण उसी पुरीमें रहकर हम सबको सतातेहैं॥ १५॥ हे मधुसूदन। आप हमारा हित करनेंकी कामनासे उनको मारडालिये, हे सरेश्वर। हम आपकी जारण आये इस कारण आपही हमारे आश्रयहै। ॥१६॥ उनका वदनकम् अपने चक्तरे काटकर आप यमको सोंपदै, आपके सिवाय भयके समय इमको आश्रयका देनेवाला और कोई नहींहै॥ १९॥ हे देव! सूर्य भगवान जिस प्रकार अंधकारका नाज्ञ करतेहैं, वैसेही आप इवित चित्तसे मदसे उद्धत समस्त राक्षसोंको उनके सेवकोंके साथ संग्रा-ममें मारकर हमारा भय दूरकीजिये॥ १८ ॥ शबुओंके भय देनेवाले देव जनाईन देवताओंके ऐसे वचन सुनकर सबको अभय देकर बो-छे कि ॥ १९ ॥ इम सुकेश राक्षसको जानतेहैं और उसके सब पुत्रभी हमारे जाने हुऐहैं उन सबमें वड़ा माल्यवानहै ॥ २० ॥ उन समस्त राक्ष-स अधर्मीने छंकाकी मर्यादाको तोड़ दियाहै, इस कारण हम क्रोध सहित उनको संहार करेंगे; हे सुरगण! तुम निडर होनो ॥ २१ ॥ सम-स्त देवताओंके शिरोमणि विष्णुजीके यह वचन सुनकर सब देवता हर्षितहो जनार्दनजीकी बड़ाई करते हुए अपने २ स्थानोंको गये॥ २२॥ परन्तु निज्ञाचर माल्यवान देवता छोगेंकि इस उद्योगका वृत्तान्तसन

अपने दो वीर श्राता ओंसे कहता हुआ ॥ २३ ॥ देवता लोग, और ऋपि वृन्दोंने हमारे वध करवानेंकी वासनासे शिवजींके निकट जायकर उनसे ऐसा कहाहै कि ॥ २४ ॥ हे देव! चोररूपी सुकेशकी सन्तान एकती वैसेही गर्वित है और विशेष करके वरदान पानेंसे उद्धत दो वह प्रतिक्षण इमको पीडा देतीहै ॥ २५ ॥ हे प्रजारक्षक! उन दुरात्मा राक्षसों करके निराद्र पानेंसे ववड़ाय उनके भयसे हम अपने २ स्थानोंमें रहनें कोभी तौ समर्थ नहीं हैं ॥ २६ ॥ इसकारण हे त्रिलोचन! हमारे हितके लिये आप उनका संहार कीजिये। हे भस्म करनें वालोंमें श्रेष्ट । आप हुंकार सेही उन सब राक्षसोंको भस्म कर डालिये॥ २७॥" अंधकासुरके मार-डालनें वाले त्रिलोचन महादेवजी देवता लोगोंके ऐसे वचन सुन कान, हाथ, और शिरकंपाय कर बोले कि ॥ २८ ॥ " हे देवगण। वह सुकेशके पुत्र हमसे अवध्य हैं, जो उनको संग्राम में मारैगा, हम तुमको उसका चपाय बताये देतेंहैं ॥ २९ ॥ कि तुम सब गदाधर चक्रपाणि, पीताम्बर थारी जनार्दन श्रीमाच् नारायण हरिकी ज्ञारण में जाओ " ॥ ३० ॥ वह देवता लोग महादेवजींसे इस प्रकारसे जपायजान कामके शञ्ज महादेव-जीको प्रणाम कर नारायणजीके निकट आय उनसे सब वृत्तन्त निवेदन करते हुए ॥ ३१ ॥ तव नारायणजीनें इन्द्रादि देवता छोगोंसे कहा कि है देवगणा! " तुम सब निर्भय होवो, हम उन देवतालोगोंके शञ्ज राक्षसोंका संहार कर डालेंगे" ॥ ३२ ॥ हे दोनों राक्षस श्रेष्ठो। अयसे भीत हुए देवता ओंसे नारायणजीनें हम छोगोंके मार डाछनें की प्रतिज्ञाकी है इस छिये अब जो कुछ उचित हो सोकरो ॥ ३३॥ नारायणकरकै हिरण्य-कशिप, व औरभी देवता ओंके शञ्ज मारे गये हैं; उनके सिवाय नमुचि कालनेमि, वीर श्रेष्ठ संन्हादर ॥ ३४ ॥ बहुत सारी माया जानने वाला राधेय, धार्मिक छोकपाछ, यमछ, अर्जुन, हार्दिक्य, शुम्भ, निशुम्भ ॥३५॥ इत्यादि वळसम्पन्न महा वळवान असुर व दानवगण समस्तही उनवि-ष्णुजिक निकट संग्राममें पराजित हुएँहैं ॥ ३६ ॥ विशेष करके वह सबही मायाके जाननें वाले थे और सबही सब आस्त्रोंमें पारदर्शीथे, सनही राजु ओंके लिये भयंकर थे,और सनहींने सैकड़ों यज्ञभी कियेथे॥३७॥ परन्तु नारायणजीने उन सैकड़ों हजारों देवता ओंके शत्रुओंको मार

डालाहै। इस कारण यह जानकर सबका जिसमें भलाही वही तुम सबको करना चाहिये, परन्तु जिन्होंने हमारे मार डाठनेंकी वासनाकी है, उन नारायणका जीतना अत्यन्त कठिन है ॥ ३८ ॥ इसके उपरान्त सुमाली, माली , माल्यवानके बचन सुनकर अपने बड़े आतासे बोले जैसे दोनों अर्हिवनी कुमार इन्द्रजीसे बोळते हैं ॥ ३९ ॥ हम छोगोंनें भछी भांतिसे वेद पढ़ा बहुतेरे दान दिये, ऐरुवर्य बढ़ाय कर उसका पालनभी बहुत किया और रोग रहित आयुर्वे पाय उसके अनुसार धर्मकी स्थाप-नाकी ॥ ४० ॥ अधिक करकै देवरूप अचल समुद्रोंमें शस्त्रसमूहों-से स्नानकर अप्रमाण बळवाळे शत्रुओंको हमनें जीता, तिस्से अव हमको मृत्युकाभी भय नहीं रहाहै ॥ ४९ ॥ नारायण रुद्ध, इन्द्र अथवा यमराज सनही हमारे सन्मुख खड़े होते हुए सदा डरते हैं ॥ ४२ ॥ हे राक्षसराज इमारे प्राति विष्णुजीके द्वेष होनेंका कोई कारण नहीं है, देवता छोगोंके दोषसेही विष्णुजीका मन इस प्रकारसे चलायमान हुआ है ॥ ४३ ॥ इसळिये हम सब और सब राक्षसोंके साथ इकड़े होकर आज उनके सहित देवता छोगोंको मार डाछेंगे क्योंकि उनछोंगोंसेही यह दोष उपना है॥४४॥ राक्षस लोग परस्पर इस प्रकारकी सलाह करकै युद्धके उद्योगका इंड्रोरा फिरवा देते हुए और सब सैनाकी उपासना करनें लगे॥ ४५॥ फिर वृत्रामुर और जम्भामुरकी समान युद्ध करनेंके लिये निकले, हे राम! इसप्रकार सळाह और उद्योग करके वह राक्षस ॥ ४६ ॥ युद्ध करनेंके छिये निकले, वह सब बड़े २ शरीर वालेथे, और महा बलवानथे; उनमेंसे कोई रथोंपर, कोई हाथीपर कोई हाथोकी समान ऊंचे घोडोंपर ॥ ४७॥ कोई गधोंपर कोई बैल जुड़े हुए रथोंपर, कोई ऊटोंपर, कोई शिशुमार सर्पोंपर, कोई मछिटयों, कच्छपों, और गरुड़जीकी समान वेगवाले पक्षि-योंपरभी कोई २ सवार हुए ॥ ४८ ॥ कोई २ सिंह, व्यात्र, वराह, समर व चमरपर चढे २ छंकाको त्यागकर बछसे गर्वित द्वए राक्षस छोग चल्ले ॥ ४९ ॥ इस प्रकारसे देवता लोगोंके शत्रु राक्षस लोग युद्ध करनेंके िखे । देव लोकको कंपायमान करते हुए उन राक्षसोंके गमन करनेके समय लंकाके रहनेवाले और दूसरे प्राणियोंने बड़ी भारी उथलापयली

देखी॥ ५०॥ उसकाळ छंकामें जितनें भयद्शीं प्राणीये सबके सब उदास चित्त होगये। श्रेष्ट रथोंपर चढ़कर सैंकड़ों हजारों॥ ५१॥ राक्षस लोग अति यत्नके सहित देवताओंके लोकको शीव्रतासे चले। देवता छोगभी राक्षसोंकी यात्राके संगही वहांसे निकले॥ ५२॥ भय उपजानें वाळे पृथ्वी आकाशमें समस्त उत्पात काळसे प्रेरितहो राक्षस नाथोंकी पराजयके लिये उठनें लगे ॥ ५३॥ मेघ गरम २ रुधिर और हड्डियोंकी वर्षा करनें छगे । समुद्र अपनी मर्यादाको छोड़कर उछछनें छगा, और पर्वतगण चलायमान होनें लगे ॥ ५८ ॥ सब प्राणी मेवोंकी समान गंभीर स्वरसे अदृहास करनें छंगे; अति घोर शृगाछियें दारुण शब्दसे चिछानें छगीं।।५५॥ सब प्राणी कम कमसे गिरकर दिखाई देनें छगे, गिद्धगण बड़ेर मंडल बाँधकर मुखसे ज्वाला उगलते हुए ॥ ५६ ॥ राक्षसोंके ऊपर कालकी समान घूमनें लगे। कबूतर और लाल २ पांववालीमैंनायें लड़ २ कर राक्षसोंपर टूटनें लगीं ॥ ५७ ॥ दो पैरवाले कीए और विक्लियें वहांपर चिछानें छगे। इन सब उत्पातोंको कुछभी न समझते हुए बर्छ दर्पित राक्षस छोग ॥ ५८ ॥ आगेको चलेही गये; लौटे नहीं क्योंकि वह मृत्युकी फांसीमें वंध रहेथे। माल्यवान, सुमाछी और महा बळवान माली ॥ ५९ ॥ यह तीनों सब राक्षसोंके आगे जलती हुई अमिक समान चळतेथे। उनमें माल्यवान पर्वतके समान माल्यवानका सब कोई ॥६०॥ राक्षस आश्रय करकै चले जैसे देवता लोग विधाताका आश्रय ग्रहण करें। वह राक्षस श्रेष्टोंकी सैना महा घनकी समान गर्जती हुई ॥ ६१ ॥ मालीके वशमें रहकर जयकी अभिलाषासे देवताओं के लोकमें गई, राक्षसोंकी इस तैयारीको नारायण प्रभुने ॥ ६२ ॥ देव दूर्तक मुखसे सुनकर नारायणजी युद्ध करनेके छिये गमन करते हुए सन आयुधोंसे सज तरकश धारणकर गरुङ्जी पर सवारहे। ॥ ६३ ॥ सहस्रसूर्यकी समान द्यतिवान दिव्य कवचसे अपने शरीरको आवृतकर बाणोंसे पूर्ण विमल दो तरकश ॥६४॥ कमछनेत्र नारायणने कमछ बांधनेकी डोरी विमछ खडू, शंख, चक्र, गदा धनुष और खङ्गादि श्रेष्ठ आयुष धारणकर ॥ ६५ ॥ सम्पूर्ण पर्वतकी समान गरुड़जीपर सवारहो राक्षस छोगोंके विनाज्ञ करनेंके छिये शीघ यात्रा करते

हुए ॥ ६६ ॥ विजलीकी द्रारसे विराजमान वादल जिसप्रकार कांचन गिरिके शिखरपर शोभायमान होतेहैं; लस कालमें श्यामवर्ण पीता-म्बरघारे हिर्भी गरुड़पर चढ़कर बैसेही शोभायमान होतेथे ॥ ६७ ॥ वह हिर्मारायण, शंख, चक्र, खड़ और शारंग आयुध हाथमें धारण किये, सिद्ध, महार्षे, नाग, यक्ष, और गन्धवाँसे गाये जाते हुए देवता लोगोंके शत्रुओंकी सेनामें आयपहुंचे ॥ ६८ ॥ उपल समस्तके चंचल होनेसे नीलाचलके अत्र भागकी शोभा जैसी होतीहै लस समय राक्षसराजकी वह समस्त सेना गरुड़जीके पंखोंसे निकली हुई पवनके घातसे बल्किन होगई, लसकी सब झंडियां गिरगई और हथियार हाथसे लूटकर चलायमान होगये ॥ ६९ ॥

> ततःशितैःशोणितमांसरूषितैर्युगांतवैश्वानर तुल्यविग्रहैः॥निशाचराःसंपरिवार्यमाधवं वरायुधेर्निर्विभिदुःसहस्रशः॥ ७०॥

तिसके पीछे सहस्र २ राक्षस छोग माधवको चारों ओरसे घेरकर, रुधिर और मांससे रंगे, प्रलय कालके अग्रिकी नाई आकारवाले तेजवान तीखे श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रोंसे उनको विद्ध-करनें छगे॥ ७०॥ इ० श्रीम० वा० आ० उ० भाषा० षष्टःसर्गः॥ ६॥

सप्तमः सर्गः ॥

नारायणगिरितेतुगर्जतोराक्षसांबुदाः ॥ अर्दयंतोस्रवर्षेणवर्षेणवाद्रिमंबुदाः ॥१॥

मेघगण जिस प्रकार पर्वतके ऊपर वर्षा करतेहैं वैसेही राक्षसरूप मेघ समूह गर्जन करके नारायणजी स्वरूप पर्वतको अस्न वर्षायकर पीड़ित करने छगे॥ १॥ निर्मे इयाम वर्ण वाछे विष्णुजी, नीछे रंगकी कान्ति वाछे निशाचर छोगोंसे घिरजानेंके कारण ऐसे जान पड़े मानों वर्षा करते हुए मेघोंने अंजन पर्वतको ढक छियाहै॥ २॥ जैसे टीढ़ियोंके झुण्ड खे-तीमें, मच्छर अग्निमें, मिक्खरें शहदके घड़ेमें, और मछछियें समुद्रमें पैठती हैं॥ ३॥ वैसे वज्र, पवन; और मनकी समान वेगसे चलनें वाले वाणोंके समूह राक्षसोंके धनुषसे छूटकर नारायण हरिजीकी देहमें प्रवेश करनें छगे; जैसे प्रखय काछमें सब छोक नारायण में मिछ जाते हैं ॥ ४ ॥ रथपर चढ़े हुए रथके सहित आकाशमें टिके, हाथियोंके चढ़नेंवाले हाथियोंके सहित घुडसवार घोड़ोंके सहित और पैदल लोग पैदलही युद्ध करनेंके छिये खड़े रहे॥ ५॥ पर्वतकी समान देहवाछे राक्षसोंनें बाण, शक्ति, ऋष्टि, भाला, आदि अस्र शस्त्रोंसे श्रीनारायणजीको श्रास रहित कर दिया, जैसे प्राणायाम ब्राह्मणोंके इवासको रोक छेताहै ॥ ६॥ जैसे मछिलयोंसे समुद्र ताड़ित होताहै; वैसेही निशाचर लोगोंसे परम दुर्द्धर्ष हरि ताड़ित होकर शारङ्ग धनुषको खेंच राक्षसोंके ऊपर वाण छोड़नें रुगे ॥ ७ ॥ कानतक खेंचकर वज्रकी समान और मनके वेगकी समान चलनेंवाले तीले वाणोंके समूहको छोड़कर विष्णुजीनें सैकड़ों हजारों राक्षसोंको मारडाला ॥ ८॥ उठे हुए मेघोंको पवन जिस प्रकारसे छिन्न भिन्नकर उड़ाय देतीहै, वैसेही पुरुषोत्तम विष्णुजीनें वाण वर्षाय राक्षसोंको भगाय पाञ्चलन्य नामक अपना बङ्गाभारी शंख बजाया ॥ ९ ॥ वह जलसे निकला हुआ शंखरान हरिनारायण करके अति जोरसे वजाया जाकर त्रिलोकीको व्यथित करताही हुआसा मानों घोर ज्ञव्दसे गर्जनकर उठा ॥ १० ॥ मृगराज सिंह जिस प्रकार वनमें मतवाले हाथियोंको त्रासित करताहै, वैसेही उस शंखराज शब्दनें राक्षसोंको त्रासित किया ११॥ उस कालमें समस्त राक्षस वीर शंखके घोर शब्दसे दुर्वल होकर रथसे गिर पड़े, हाथी मदको त्याग करते हुए और चोड़ेभी स्थिर होकर खड़े न रह सके ॥ १२ ॥ वज्रकी समान मुखवाले फोंकदार समस्त वाण शारंग धनुषसे छूट उन राक्षसोंको घायलकर पृथ्वीमें पैठ गये ॥ १३ ॥ राक्षस छोग नारायणके करकमलसे छूटे हुए वाण समूहसे संयाममें विदा-रितहो वज्र लगे हुए पर्वतकी समान पृथ्वीपर गिरे ॥ १४ ॥ पर्वतींसे जिस प्रकार गेरूकी धारा निकला करतीहै; वैसेही राक्षसोंके अरीरमें जो वाव विष्णुजीके चक्रसे हो गयेथे उनसे रुधिरकी धारा गिरनें लगी ॥१५॥ विष्णुके किये हुए ज्ञांलोंके राजा पांचजन्यका ज्ञान्द, और ज्ञारंग धर्ड

पका श्रन्द, इन शब्देंनि मिलकर राक्षसोंके शब्द और प्राणोंको मानों यास कर लिया॥१६॥ तब विष्णुचीने बाण समूहसे राक्षसोंके कंपायमान गले, वाण, ध्वज, धनुष, रथ, पताका, और तरकज्ञ काट डाले॥ १७ ॥ सूर्य मंडलमें निस प्रकार किरणेंकी राशि निकलतीहै ससुद्रसे निस प्रकार जल समूह निकलताहै, बड़े २ पर्वतींसे जैसे सर्प निकलतेहैं, मेचसे जैसे जलघारा निकलतीहै ॥ १८ ॥ वैसेही सेकड़ों बाण नारायणजीके शारंगधनुषसें निकलकर अतिवेगस लगे ॥ १९ ॥ जिस प्रकार महावली शरभ करके सिंह, सिंह करके हाथी, हाथी करके व्यात्र, व्यात्र करके चीता ॥ २० ॥ चीतेसे कुत्ता,कुत्तेसे बिल्ली, बिल्लीसे सर्प,और सर्पसे चूहे भागतेहैं॥२१॥ वैसेही वह समस्त राक्षस विष्णुजीके भयसे भागगये, और बहुत सारे मर-कर पृथ्वीपर सोय गये ॥ २२ ॥ मधुसूदन नारायणजी इस प्रकार हजार २ राक्षसोंका संहार करके अपने पाञ्चजन्य ज्ञांखकी ध्वनि करनें छगे, कि जैसे देवराज इन्द्रजीके वाद्छ गर्जन करतेहैं ॥ २३ ॥ मुख्य २ राक्षसोंकी सैना नारायणजीक बाण लगनेंसे त्रासित शंख नादसे विह्वलहो छंकाकी ओर को भागी ॥ २४ ॥ नारायणजीके बाणोंसे घायल होकर जब राक्षसोंकी सैनाभागी तब सुमाछी बाणोंकी वर्षा करके नारायणजीको संज्ञाममें निवारण करता हुआ ॥ २५ ॥ कुहर जिस प्रकार सूर्य भगवा-नको ढक छेताहै वैसेही सुमाछीने नारायणजीको बाणोंसे छाय दिया उस काल सत्वसम्पन्न राक्षस लोगोंको धीरज आया ॥ २६ ॥ इसके पीछे बलद्पित वह राक्षस सुमाली क्रोधके वशहो घोर गर्जन करते २ राक्ष-सोंको मानों फिर जिळाताही हुआ विष्णुजीको प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ छंबायमान भूषण युक्त हाथ ऊपरको उठाय सुमाछी राक्षस हर्षके वज्ञहे। उस काळमें विजली युक्त मेचकी समान गर्जने लगा; जैसे हाथी गर्जता है ॥ २८ ॥ जब सुमाछी राक्षस गर्जनें छगा, तव नारायणजीनें उसके सारथीका प्रन्वित कुण्डल भूषित ज्ञिरकाट डाला। उस कालमें राक्षसके रथके वोडे सारथीहीन इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे॥ २९॥ धीरज हीन मनुष्य जिस प्रकार इन्द्रिय रूप घोड़ोंसे अमके मार्गमें गिरता है

राक्षसोंका राजा सुमाली भी वैसेही इन सब घोड़ोंके इधर उधर घूमनेसे कुमार्गमें चलनें लगा ॥ ३० ॥ इसके उपरान्त सुमालीके वोड़ि जब उसका रथ विष्णुजीके सामने लाये तब महाबाहु विष्णुजीको संग्राम खेत में आया हुआ देखकर, माछी धतुष ग्रहणकरकें विष्णुजीके सन्मुख धाया ॥ ३१ ॥ सुवर्णसे विभूषित बाणोंनें मालीके धनुषसे छुटकर श्री हरिजीके शरीरमें प्रवेश करनें लगे, जैसे स्वामिकार्तिकजीकी शक्तिसे कटे हुए क्रौञ्चनाम पर्वतपर पक्षिगण आयकर कूदते हैं ॥ ३२ ॥ उस समय भगवान विष्णुजी मालीके चलाये हुए हजार २ वाणोसे पीड़ित होकर भी चलाय मान नहीं हुए, जैसे जितेन्द्रिय पुरुष मानसिक कथा ओंसे चलाय मान नहीं होता ॥ ३३ ॥ तिसके पीछे गदाधर, खड़ाधारी, भूत भावन विष्णुजी अपने धनुषपर टंकार देकर मालीके ऊपर बाण चलानें छगे॥ ३४॥ वज्र सौदामिनीकी समान तेजपुञ्ज वह वाण मालीके श्रारिमें पैठकर उसके रुधिरको पीनें छगे, जैसे नाग सुधारसको पीतेहैं॥३५॥ त्तव शंख चक्र गदाधारी नारायणजीनें मालीको विमुखकरके उसका मुकुट ध्वज, धतुष, काट डाला, औ रथके घोड़ोंकोभी गिरादिया॥ ३६॥ परन्तु निज्ञाचर माली रथहीन हो गदा हाथमें हे विष्णुजीके सामने आय कूदा, जैसे पर्वतपरसे कूदकर सिंह आवे ॥ ३७ ॥ यमराजनें जिस प्रकार शिवजीके ऊपर अस्त्रचलायाथा, और इन्द्रजीनें जिसप्रकार पर्वतोंको चायल कियाथा, वैसेही राक्षसनें पक्षी राज गरुड़जीके माथें में गदा मारी॥ ३८॥ तब गरुड़जी उस माछीकी गदा छगनेसे अत्यन्त व्याकुछ हुए, और पीड़ासे व्यथितहो वह देव हरिको विमुख करते हुए क्योंकि विष्णुजी उनके ऊपर सवारथे ॥ ३९ ॥ तब राक्षसोंके चोर गर्जनसे कठोर शब्द उत्पन्न हुआ यह शब्द उस समय हुआ जब गरुड़जीनें राक्षसोंको रणमें विमुख किया ॥ ४० ॥ गर्जते हुए निज्ञाचरोंका वह सिंहनाद इन्द्रानुज जीने सुना तब पक्षिराज गरुङ्जीकी पीठपर पूंछकी ओरकी मुखकर संभठ भगवान हरिजीनें ॥ ४३ ॥ विमुख होकरभी माठीका संहार करनेंके लिये चक्र चलाया । सूर्य मंडलकी समान प्रकाशित व अपनी दीप्तिसे आकाशको प्रकाशित करते हुए ॥ ४३ ॥

कालचकको समान द्युतियुक्त उस चक्रनें मालीका क्रिर काट डाला राक्षसराजका वह अत्यन्त भयंकर मस्तक चक्रसे कटकर रुधिर उग्रहता हुआ पृथ्वीपर गिरपड़ा; जैसे पूर्वकालमें राहुका ज्ञिर चक्रसे कटकर अछग गिराथा ॥ ४३ ॥ उस कालमें देवता लोग अत्यन्त हर्षितहो "धन्य हो महाराज !! " यह वचन कह सब मिळ अतिजोरसे सिंहनाद करनें लगे ॥ ४४ ॥ मालीको मृतक देखकर, सुमाली, और माल्यवान ज्ञोकसे संतापित हृद्यहो अपनी सैनाके साथ छंकाको भाग गये ॥ ४५ ॥ उस कालमें गरुड़जी सावधान होकर फिर रणभूमिमें आये, और क्रोधके मारे पहलेकी समान पंखोंकी निकली हुई पवनसे राक्षसोंको भगाने लगे॥४६॥ श्रीविष्णुजीनें किसी २ राक्षसके मुखकमल चक्रसे काटडाले, किसी २ की छातीको गदासे चूर्ण कर दिया किसी २ की गर्दन हलसे खैंचली, मूस-छके प्रहारसे किसीका शिर फोड़दिया ॥ ४७ ॥ और किसी २ के सर्वोंक खड़से काटडाले किसी २ को बाणोंसे पीड़ित करिया। इस प्रकारसे राक्षस लोग घायल होकर आकाशसे अतिशीष्ठ समुद्रके जलमें गिरनें छगे क्योंकि यह राक्षस आकाशमेंही टिककर छड़ रहेथे॥ ४८॥ सौदा-मिनीसहित महा मेच जिस प्रकार वज्रसे फट जाताहै वैसेही नारायणजी भी धनुषसे छोड़े श्रेष्ठतीरप्रहारसे खुल गये हैं बाल जिनके ऐसे राक्षसोंको विद्रिणं करनें छगें ॥ ४९ ॥ उस कालमें राक्षसोंकी सैनाका विनीत वेश बाणोंसे नष्ट होगया; और अस्त्रोंसे छत्र कट जानेंसे बाणोंके प्रहारसे आतोंके निकल आनेसे वह राक्षसोंकी सैना मारे भयके चलायमान नेत्रहो अपने परायेके ज्ञानको भूछगई ॥ ५० ॥ सिंह करके हाथीकी समान नृसिंह करके पीड़ित राक्षस गणोंका ज्ञब्द और वेग व हाथियोंका चिंघा-ड़ना और वेग एक समयही उत्पन्न हुआ ॥ ५३ ॥ जिसप्रकार काळे बादळ पवनसे छिन्न भिन्न होकर उड़ जातेहैं वैसेही राक्षसरूपी काले बादर हरिके बाण जालसे निवारितहो अपने २ बाण जालको छोड़ते हुए भागे ॥५२॥ समस्त श्रेष्ठ राक्षस गण चक्रके प्रहारसे मस्तक कटाय गढ़ाकी चोटसे अंगचूर्ण कराय, खङ्गके प्रहारसे इारीरके दो भाग कराय पर्वतकी समान गिर पड़े ॥ ५३॥

विलंबमानैर्मणिहारकुंडलैनिशाचरैनीलबला हकोपमैः॥ निपात्यमानैर्ददशेनिरंतरंनिपा त्यमानैरिवनीलपर्वतैः॥ ५४॥

उस कालमें गिरते हुए नीले पर्वतकी समान लम्बायमान मणिमय हार, और कुण्डलोंसे शोभित नीले बादरकी समान गिरते जाते हुए राक्षसोंसे पृथ्वी ढक गई ॥ ५४ ॥ इ०श्रीम०वा०आ०ड०सप्तमःसर्गः ॥७॥

अष्टमःसर्गः ॥

हन्यमानेबलेतस्मिनपद्मनाभेनप्रष्टतः ॥ मा ल्यवानसन्निवृत्तोथवेलामेत्यइवार्णवः ॥ १॥

पद्मनाभ नारायणजी पीछे २ धायकर जब उस राक्षसोंकी सैनाकी मारतेही गये, तो माल्यवान राक्षस छंकापुरीतक पहुँचकर फिर छोटा, जैसे तीरपर पहुँचकर समुद्रका जछ फिर शिन्न छोट जाताहै ॥ १ ॥ फिर निज्ञाचर माल्यवान कोधके मारे छाछ २ नेन्नकर शिर कँपाय पुरुषोत्तम पद्मनाभ श्रीनारायणजीसे यह बोछा ॥ २ ॥ हे नारायण तुम प्राचीन क्षित्रियोंके धर्मको नहीं जानते कारणिक हम तो भीत होकर युद्ध करने की इच्छा नहीं करते हैं तथापि तुम नीचकी समान हम छोगोंको मारेही डाछतेहो ॥ ३ ॥ हे सुरेश्वर ! जो भागे हुए पुरुषका वधजनित पाप करताहै वह पुण्य कर्म कारियोंके जाने योग्य स्वर्गको प्राप्त नहीं होता॥१॥ हे शंख चक्र गदाधर ! यदि तुमको बहुतही युद्धका अभिछाष हुआहै तो छीजिय हम यह टिके हुए हैं; आपमें जो कुछ बछहै सो दिखाइये ॥६॥ यह कह राक्षस राज माल्यवानको पर्वतको समान टिका हुआ देखकर महा बछवान देवराजके अनुज विष्णुजी उससे बोछे ॥ ६॥ तुम छोगोंके भयसे भीत देवता छोगोंको हमने राक्षस नाज़्क्ष्य अभयदान दियाहै सो इस समय राक्षसोंका विनाञ्च करके हम वह प्रतिज्ञा पूरी करते हैं ॥ ७॥ विनाञ्च करके हम वह प्रतिज्ञा पूरी करते हैं ॥ ७॥

देवता छोगोंका प्रियकार्य करना हमारा सदाही योग्य कर्तव्यहैं। नाहें पातालमे प्रवेश करो तौभी हम तुम सबको मार डालेंगे॥ ८॥ लाल कमलकी समान नेत्रवाले देवदेव विष्णुजी इस प्रकारसे कहही रहेथे क इतनेहीमें राक्षसश्रेष्ठ माल्यवाननें कोधके वश हो शक्तिसे उनकी

दोनो बाहोंके बीच छातीमें घाव किया ॥ ९ ॥ उस समय वह माल्यवा-नकी बाहोंसे चलाई हुई शक्ति घंटोंके शब्दसे शब्दायमान होती हुई सौदा मिनी (विजली) युक्त मेघकी समान शोभायमान होने लगी॥ १०॥ शक्तिधर प्रियकमलदललोचन हरिनें तत्कालही उस शक्तिको उठायकर माल्यवानके ऊपर चलाया ॥ ११ ॥ बड़ीभारी उल्का जिस प्रकार अंजन पर्वतकी ओर दौड़तीहै; वैसेही यह शक्ति गोविंद नारायणके हाथसे छूटकर स्वामिकार्तिकजीके समान राक्षसके संहार करनेंकी अभिछाषासे दौड़ी ॥ १२ ॥ जिस प्रकार वत्र पर्वतके शिखरपर गिरे वैसेही वह शक्ति राक्षसश्रेष्ठ माल्यवानकी हारमाला विभूषित विज्ञाल छातीमें जायकर लगी ॥ १३ ॥ ज्ञाक्ति प्रहारसे कवच कट जानेंपर माल्यवान अति मोहको प्राप्त हुआ परन्तु फिर सावधानहो पर्वतकी समान अचलहो उठगया ॥१८ तिसके पछि बहुतसारे काटौंसे युक्त काले लोहेसे बनाहुआ झूल छेकर माल्यवानने देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णुजीकी छातीमें अति जोरसे मारा॥१५॥ और वह रणिय निज्ञाचर इन्द्रजीके अनुज विष्णुजीके सुका मारकर तीन हाथ पीछे हटगया ॥ १६॥ तब आकाश मंडलमें "साधु साधु "यह बङ्गभारी शब्द हुआ राक्षसने विष्णुजीको मार फिर गरुंडजीके ऊपरप्रहार किया ॥ १७ ॥ फिर बळवान विनताके पुत्र गरुङ्जीनें महा क्रोधकर पव नसे उडते हुए सूखे पत्तोंकी समान राक्षसको बहुत दूर फेंक दिया॥ १८॥ अपने बड़ेभाई माल्यवान पक्षिराज गरुड़जीके पंखोंकी पवनसे ताड़ित देखकर सुमाली सैनाके सहित छंकाको भाग गया ॥ १९ ॥ पंखोंसे उत्पन्न पवनके बळसे फेंका जायकर माल्यवान राक्षसभी लाजके मारे अपनी सैनामें जाय घुसा ॥ २० ॥ हे कमळ्छोचन श्रीरामचन्द्रजी। इस प्रकारसे भगवान हरिनें उन राक्षसोंकी अनेक वार रणमें भगाया; और उनमें मुखिया २ सैनापतियोंका संहार किया ॥ २१ ॥ वह बळसे पीड़ित हुए राक्षस लोग विष्णुजीके सहित युद्ध करनेंमें असमर्थही लंकाको छोड़ अपनी २ स्त्रियोंके साथ पाताल लोकमें रहनेंको चलेगये ॥ २२ ॥ है रघुनंदनश्रेष्ट। विख्यात बळवीर्यवाळे राक्षस छोग साठकटङ्कटाके वंश वाले सुमाली राक्षसका आश्रय छेकर समय विताने लगे ॥ २३ ॥ हे राम तुमनें पुछस्त्य वंशवाछे जिन समस्त राक्षसोंका संहार कियाहै महाभाग

सुमाली माल्यवान, और माली यह सबही उनसे प्रधानथे अधिक क्याकहें यह रावणसेभी अधिक बलवानथे ॥ २८ ॥ शंख चक्र गदाधारी देव नारायणके सिवाय और कोईभी देवता लोगोंको पीड़ा देनेवाले सुर शृष्ठ राक्षसोंका संहार नहीं कर सकताहै ॥ २५ ॥ तुमही चार भुजावाले देव सनातन नारायणहो आपही अजीत प्रभु अविनाशीहें, परन्तु आप राक्ष-सका नाशकरनेंके लिये मायारूपसे उत्पन्न हुएहें ॥ २६ ॥ आप नष्ट हुए धर्मकी सुन्यवस्था किया करतेहें, आप समय २ पर प्रजाकी सृष्टि करतेहें, आप श्रापागत वतसलहें; वस इस कारणसे अध्ममी पापाचारोंका वध करनेंके लिये समय २ पर आपको अपनी मायासे रूप धारण करना पड़ताहें ॥ २७ ॥ हे नरनाथ। आज आपके निकट राक्षसोंका यह समस्त उत्पत्ति वृत्तान्त कहा हे रच्च श्रेष्ठ। रावण और उसके प्रत्रोंका जन्म व अतुल प्रभावका वर्णन हम फिर आदिसे अंततक करतेहें आप श्रवण करें ॥ २८ ॥

चिरात्सुमालीव्यचरद्रसातलंसराक्षसोविष्णु भयार्दितस्तदा ॥ पुत्रेश्चपौत्रेश्चसमन्वितोब लीततस्तुलंकामवसद्धनेश्वरः ॥ २९ ॥

जब वह बळवान राक्षस सुमाळी विष्णुजीके भयसे पीड़ित बेटे पोतोंके सिहत बहुत काळतक पाताळमेंही विचरता रहा, तब उस काळ कुबेरजी छंकामें वास करतेरहे ॥ २९॥ इत्याचें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि-काव्ये उत्तरकांडे भाषानुवादे अष्टमः सर्गः ॥ ८॥

नवमः सर्गः॥

कस्यचित्त्वथकालस्यसुमालीनामराक्षसः॥ रसातलान्मर्त्यलोकंसवैवैविचचारह॥१॥

इसके उपरान्त कुछ कालबीतने पर सुमाली नाम राक्षस पातालसे निकल मृत्यु लोकके सब स्थानोंमें घूमनें लगा॥ १॥ नीले मेघकी समान तपाये हुए सुवर्णके कुंडल पहरे वह सुमाली घूमनेंके समय पद्मरहित लक्ष्मीकी समान कुमारी बेटीको संगमें लेलेता हुआ॥ २॥ इसप्रकरसी पृथ्वीपर घूमते २ उस राक्षसनाथनें पुष्पक विमानपर बैठे हुए कुबेर-जीको देखा॥ ३॥ पुलस्त्यजीके पुत्र विभु धनेश्वर कुवेरजी उस समय पिताजीके दर्शनको पुष्पक विमानपर चढ़कर जाय रहेथे। देवताकी समान व अग्निकीनांई उन कुवेरजीको जाता हुआ देख ॥ ४ ॥ राक्षस मृत्यु छोकसे विरूपय सहित पाताछको चला गया महामाति राक्षस वहां जायकर इस प्रकारकी चिन्ता करने छगा ॥ ५ ॥ "किस श्रेष्ठ कार्य करनेंसे हम लोगोंकी बढ़ती कैसे ऐसीहो।" नीले बादरकी समान तपाये हुए कुंडल पहरे॥ ६॥ महामति राक्षसपति उस कालमें ऐसी चिन्ता करके कैकसी नामक अपनी बेटीसे बोला ॥ ७ ॥ हे बेटी! तुम्हारी यह अवस्था वीती जातीहै, इससे तुमको विवाह देनेका यही उचित समयहै, कदाचित् तुम उसको अंगीकार न करो, इसी आशंकासे भीतहो कोईभी पात्र तुमको ग्रहण नहीं करताहै ॥ ८॥ हे बेटी! तुम साक्षात् लक्ष्मीकी समान समस्त गुणोंसे भूषितहो; इस कारण हम सब धर्ममें बुद्धि स्थापन करके तुम्हारे योग्य वर प्राप्त करनेके लिये यत्नकर रहे हैं ॥ ९ ॥ मानके चाहनेंबाछे पुरुषोंके छिये कन्याका पिता होंना बड़ेही दुःखकी वातहै; वह दिन रात यही विचार करतेहैं कि "यह कन्या कि-सको दीजायगी" परन्तु कन्या इस दुःखको नहीं जानती॥ १०॥ माताक कुछको, पिताक कुछको, इवज्जरके कुछको इन तीन कुछोंको कन्या सदा संशयमें डालकर टिकी रहतीहै ॥ १९ ॥ हे पुत्रि। प्रजापतिके कुलमें उत्पन्न हुए मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजीके पुत्र विश्रवाजीके निकट जाय उनको तुम अपना पति बनालो ॥ १२॥ हे बेटी। जो तुम अपना पति बनालोगी तो तेजमें सूर्यकी समान इस धनेश्वर कुबेरकी समान तुम्हारेभी पुत्र उत्पन्न होंगे इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ १३ ॥ वह कन्या ऐसे वचन सुन, पिताजीक गौरवक मारे वहांपर जायकर खड़ी होगई कि जहां विश्रवाजी मुनि तप कर रहेथे ॥ १४ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी। उस कालमें पुरुस्त्यजीके पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठ विश्रवाजी चतुर्थ अग्निके समान प्रदोषके समय अग्निहोत्रकी उपासना कर रहेथे॥ १५॥ कैकसी उस दारुण प्रदोष कालका कुछ विचार न करके पिताके गौरवके मारे मुनिक निकट जाय उनके चरणोंमें दृष्टि लगाय खड़ी होगई ॥ १६ ॥ और वह भामिनी वारं-

वार अपने पांवके अंग्रुठेसे पृथ्वीको कुरेदनें लगी; तब पूर्णमाके चंद्रमाकी समान मुखवाली परम सुन्दरीको देख ॥ १७ ॥ परम उदार स्वभाववाले अपने तेजसे दीप्तमान ऋषिजी उस कन्यासे बोलेकि "हे भद्रे! तुम किसकी बेटीहो ? और किस स्थानसे यहांपर आईहो ? किसके निमित्त आईहो १ व हमको कौनसा कार्य करना होगा १ हे शोभने ! तुम यह समस्त वृत्तान्त ठीक २ हमसे कहो "।। १८॥ वह कन्या इस भांतिसे पूछे जानेपर हाथ जोड़कर बोली, कि हे महाराज! आप अपने प्रभा-वसेही हमारे मनका वृत्तान्त जानलें ॥ ३९ ॥ हे ब्रह्मर्षे ! हमारा नाम कैकसी है इम अपने पिताके कहनेंसे यहां आई हैं; शेष वृत्तान्त हम नहीं कह सकती वह आपस्वयं जानलें ॥ २० वह मुनि ध्यान धरकर सब वृत्तान्त जानकर बोले; हे भद्रे ! हम तुम्होरे आनेंका कारण और मनका अभिप्राय जानगये हैं ॥ २१ ॥ हे मतवाले हाथीकीसी चाळवाळी। तुमनें हमसे पुत्रकी कामनाकी है; परंतु तुम दारुण समयमें हमारे निकट आईहो ॥ २२ ॥ इसिळये हे भद्रे ! तुम जैसे पुत्र उत्पन्न करोगी वह सुनो कूर बन्धु बान्धवोंके प्यारे, दारुण स्वभाव और दारुण रूपहोंगे ॥ २३ ॥ हे सुश्रीणि ! ऐसे कूर कर्मकारी राक्षसोंको तुम उत्पन्न करोगी; कैकसी उनके वचन सुन प्रणाम करवोछी ॥ २४ ॥ किहे भगवन्। आप ब्रह्मवादी हैं। इसिल्ये आपके निकटसे हम ऐसे दुराचारी पुत्रोंको उत्पन्न करना नहीं चाहतीं, इस कारण जिसमें उत्तम पुत्र उत्पन्न हों ऐसा अनुग्रह कीनिये ॥ २५ ॥ मुनिश्रेष्ठ विश्रवानी इस कन्याके ऐसे वचन सुनकर कैकसीसे फिर बोले, जिस प्रकार पूर्णचंद्रमा रोहिणीसे बोळते हैं ॥ २६ ॥ हे श्रेष्ठ मुखवाळी तुम्हारा छोटा पुत्र हमारे वंशके अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ २७ ॥ हे राम! वह कन्या इस प्रकारसे कहीजाकर कुछ समयके वीतनेंपर दारुण व बीभत्स राक्षस उत्पन्न करती हुई ॥ २८ ॥ इसके दुर्शाशर बड़े विशास्त्रे बाल चमकीलेथे, अधर तांबेंके रंगके समान लालथे, वीसभुजाथीं, रंगकाले अंजनकी समान नीलाथा ॥ २९ ॥ जब इस पुत्रनें जन्म प्रहण किया तब शुगालियें मुखसे ज्वाला डगलनेलगीं। मांस खानेवाले गिद्धादि पक्षी वांई ओरको मंडल बांधकर घूमने लगे ॥ ३०॥ देवता लोगोंने

रुधिर वर्षाना आरंभ किया, मेघ अतिशब्दसे गर्नेने छगे; सूर्यमें दीप्ति न रही, बड़ीभारी उल्का पृथ्वीपर गिरी ॥ ३१ ॥ पृथ्वी कंपायमान होगई दारुण पवन चलनें लगी. अचल नदीपति समुद्र खलवलाय उठा॥ ३२॥ तिसके पीछे पितामह ब्रह्माजीकी समान उसके पितानें उसका नामकरण किया, यह बालक दशगर्दन होकर जन्मा है इस कारण इसका " दशयीव नाम होगा । " ॥३३॥ जिसके शरीरके परिमाणसे बड़े परिमाणवाळा और कोई इस जगतमें विद्यवान् नहीं है; ऐसे महावली कुंभकर्णका जन्म इसके पीछे हुआ ॥ ३४ ॥ तिसके पीछे विकटाकारवाली शूर्पणखा जन्मी। धर्मात्मा विभीषणजी कैकसीके सबसे छोटे या पिछले पुत्र हुए॥ ३५॥ उन महासत्ववान विभीषणजीका जन्म होते ही आकाशसे देवता छोगोने नगाड़े बजाये; फूछवर्षाये और आकाशसे वारंवार "धन्य" २ शब्द उत्पन्न होनें छगा ॥ ३६ ॥ रावण और कुंभकर्ण यह दोनों सब छोकोंके व्याकुछ करनें वाले उस महावनमें बढ़नें लगे ॥ ३७॥ यह कुंभकर्ण धर्मवत्सल महर्षि छोगोंको भक्षण करकै सदा असन्तुष्टहो त्रिछोकीमें घूमनें छगा ॥ ३८ ॥ परन्तु विभीषणजी धर्मशीछ होनेके कारण सदाही विधिपूर्वक धर्म कार्यमें छगे रहते; विशेषकरके वह इन्द्रियोंको जीत वेद्शास्त्र संमत आहार करतेथे॥ ३९॥ कुछ समयके पीछे वैश्रवण देवता धनेइवर कुबेरजी पुष्पक विमानपर चढ़ अपने पिताजीके दर्शन करनेको आये ॥ ४० ॥ कुबेरजीको अपने तेजसे प्रदीप्त देख राक्षसी कैकसी अपने पुत्र दश्यीवसे बोली ॥ ४१ ॥ हे पुत्र। तुम अपने द्युतिमान भातांवै अवण कुवेरको देखः भायपन समान होने परभी कुवेरसे अपनेकू तू हीन अवस्थामे देखा ॥ ४२ ॥ इसलिये हे अमितविक्रमकारी पुत्र दश्यीव ! जिससे तू क्वंबरकी समान ऐश्वर्यवान होसकै ऐसा यत्नकर ॥ ४३ ॥ उस कालमें माताके ऐसे वचन सुनकर प्रतापवान दश्यीव कोधके वशहो प्रति-ज्ञा करके बोळा ॥४४॥ किहे माता। इम आपके निकट सत्यही सत्य प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि अपने तेजके प्रभावसे आताकी समान या उस्सेभी अधिक हम होंगे इस कारण तुम अपने हृदयका संताप दूर करो ॥ ४५॥ इसके उपरान्त दश्यीव उसी कोपके मारे मनमें तप करना ठान अपने छोटे भाताओंके साथ दुष्कर कार्यकरनेका अभिलाप करता हुआ॥४६॥

दशयीव "तपस्यासे मन वांछित फल प्राप्त होगा" ऐसा निश्चय करके कार्यका आश्रय हो तप सिद्ध करनेंको गोकर्ण नामक आश्रममें आयाध्या

सराक्षसस्तत्रसहाजुजस्तदातपश्चचारातुल मुग्रविक्रमः ॥ अतोषयचापिपितामहंविभुं ददीसतुष्टश्चवरान्जयावहान् ॥ ४८॥

वह उम्र विक्रमवाला राक्षस अपने छोटे भ्राताओं के सहित अनुपम-तप करके विभ्र ब्रह्माजीको प्रसन्न करता हुआ । तब ब्रह्मजीने परम प्रसन्न होकर बहुतसे जयदायक वरदान दिये ॥ ४८ ॥ इत्यापे श्रीम मद्रामायणे वाल्मीकीये आ ० उ ० भाषा ० नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः॥

अथाब्रवान्मुनिरामःकथंतेश्रातरोवने ॥ कादृशंतुतदाब्रह्मंस्तपस्तेपुर्महाब्रुखाः ॥ १ ॥

इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजीनें अगरूत्यजीसे कहा, हे ब्रह्मन्। महावल् वान उन समस्त श्राताओंनें वनमें किस प्रकार कैसी तपस्या कीथी॥ १॥ ऋषि अगरूत्यजी अतिशय प्रसन्न चित्तहो श्रीरामचंद्रजीसे बोळे कि १ वनमें वह समस्त माई विविध भांतिके तपके धर्म करनें छगे ॥ २ ॥ मतवाला कुंभकणं नियम धार सदा धर्ममार्गमें टिक श्रीष्म समयमें पंचान्नि तापकर तप करनें छगा ॥ ३ ॥ वर्षाऋतुमें वीरासनपर बैठे वरसातके जलसे भीजनें छगा; और सीतकालमें सदा जलमें वास करनें छगा ॥ १ ॥ इस प्रकारसे उसनें दश हजार वर्ष विताये । इन दश हजार वर्षतक सदा धर्म मार्गमें टिककर कुंभकर्णनें केवल तपही कियाथा ॥ ५ ॥ धर्मात्मा विभी-षणजो सदा धर्मपरायण और पवित्र रहकर पांच हजार वर्षतक केवल एक चरणसेही खड़े रहे ॥ ६ ॥ इस नियमके समाप्त होनेंपर देवताओंनें उनकी स्तुतिकी आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई; व अप्सरागण नाचनें छगीं ॥ ७॥ इसके उपरान्त विभीषणजीनें वेद पाठ करनेंमें चित्त लगाय नीचेको शिरकर पांच सहस्र वर्षतक सूर्य नारायणका तप किया॥ ८॥ इस प्रकारसे मनको प्रसन्न किये विभीषणजी नन्दनवनमें टिके हुए देव- 第二十二

f

ताओंकी समान परमानन्दसे दश सहस्र वर्ष विताय देते हुए ॥॥ ९ ॥ दशाननभी निराहारहो दश सहस्र वर्षतक तप करता रहा; इन दश सह-स्र वर्षोंके वीचमें जब २ एक २ सहस्र वर्ष पूर्ण होते तब दशग्रीव अपना एक शिर अग्निमें होम देता ॥ १० ॥ इस प्रकारसे जब नौ हजार वर्ष पूर्ण होगये तब एक २ करके रावणके नौमस्तक अग्निमें चढ़ गये ॥१९॥ इस प्रकारसे जब दश हजारवाँ वर्ष आया तब रावणनें अपने दशमें शिर-कोभी काटनेंकी वासनाकी; उसी समय ब्रह्माजी वहां आये ॥ १२॥ ब्रह्माजीनें अत्यन्त प्रसन्नहो सब देवताओंके सहित वहां आयकर कहाकि हे दश्रगीव हम तुमपर प्रसन्न हुएँहैं ॥ १३ ॥ हे धर्मज्ञ! तुम जिस वरकी अभिलापा क-रतेहो उस वरको अति शीघ्र हमसे मांगो, तुम्हारा परिश्रम वृथा नहीं होगा; इसिट्ये तुम्हारी कौंनसी मनोकामना पूर्ण करें ॥ १४ ॥ तव रावण मनमें सन्तुष्रहो शिर झुकाय देव पितामहको प्रणाम कर हर्षसे गद्गद वाणीसे बोळा ॥ ३५ ॥ हे भगवान् ! समस्त प्राणियोंको सदा मृत्युका भय हुआ करताहै, और कोई भय नहीं विशेष करके मृत्युकी समान इाञ्च नहीं; इसिछिये इम अमर होनेकी वासना करतेहैं ॥ १६॥ रावणके वचन सुनकर ब्रह्माजी बोले सबको अमरत्व नहीं; इस कारण तुम अमरता नहीं पाय सकते इस्से दूसरा वर मांगो ॥ १७ ॥ संसारके बनानेवाले ब्रह्माजीनें जब ऐसे वचन कहें तब दश्यीव उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकारसे कहनें छगा ॥ ३८॥ हे छोकनाथ। हे नित्यस्व-रूप! हम गरुड, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवता छोगोंसे न मारे जाँय ॥ १९ ॥ हे देवपूज्या मनुष्य इत्यादि प्राणियोंको तौ हम तिनकेकी समान समझतेहैं; इसिछिये और प्राणियोंसे तौ हमको कोईभी चिन्ता नहींहै ॥२०॥ देव पितामह ब्रह्माजी, धर्मात्मा राक्षस दश्रशीवके ऐसे वचन सुनकर सब देवताओंके साथ उस्से यह वचन बोले ॥२१॥ हे राक्षस श्रेष्ठा तुम नैसा चाहतेहो वैसाही होगा। हेराम ब्रह्माजी यह कहकर फिर रावण से बोले॥२२॥ हे पापरहिता हम प्रसन्न होकर जो वर तुमको देतेहैं वह तुम श्रवण करो तुमने जो अपने शिर पूर्व समय अग्निमें होम दिये हैं॥ २३॥ हे राक्षस।वह ज्ञिर अब फिर वैसेही होजायँगे। हे सौम्य।हम तुमको एक औरभी दुर्छभ वरदेते हैं ॥ २८ ॥ कि तुम मनही मनमें जिस रूप धारण करनेंकी

अभिलाष करोगे इच्छा करतेही तुम्हारा वैसाह्नप होजायगा जब पितामह ब्रह्माजीनें ऐसा कहा तब राक्षस दश्यीवके ॥ २५॥ मस्तक जोिक अग्निमें होम दिये गयेथे वह फिर वैसेही निकल आये । हेराम! त्रह्माजी इस प्रकार द्श्रश्रीवसे कह ॥ २६ ॥ फिर वह छोग पितामह विभीषणजीसे बोळे हे वत्स ! विभीषण तुम्हारी बुद्धि धर्ममें छगी हुई है ॥ २७ ॥ इस्से हम तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं, अब हे धर्मात्मा सुन्नत ! तुम वरमांगो, तब धर्मात्मा विभीषणजी हाथजोड़कर बोले ॥ २८॥ हे भगवन्। आप समस्त लोकके गुरु होकर स्वयंही हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, इससे इम कुतार्थ होगये। और किरणसे युक्त चन्द्रमाकी समान हममें पुरुषार्थ आगये ॥ २९ ॥ जो प्रसन्न होकर आप हमको कोई वर अवस्यही देना चाहते हैं तौ अवण कीजिये, हे सुव्रत ! अत्यन्त विपद पड़नें परभी हमारी मति धर्ममें रतहै ॥ ३० ॥ और गुरुसे न सीला हुआभी ब्रह्माख्न हमको आजावै। हे भगवन् । और जिस किसी आश्रममें भी हमारी कोई बुद्धि हो ॥ ३१ ॥ वह समस्त धर्मकी बुद्धिहो; और हम उसी धर्मको पालन करें। हे परम दाता। यही हमारा परम चहीतावरहै ॥ ३२ ॥ कारण कि धर्मानुरागी पुरुषोंको लोकमें कुलभी दुर्लभनहीं रहता; फिर ब्रह्माजी प्रसन्न होकर विभीषणजीसे बोले ॥ ३३ ॥ हे वत्सः। तुम धर्मिष्ठहोः जो कुछ चाहते हो वही होगा हे शञ्चनाशी। राक्षस कुळमें उत्पन्न होकर भी ॥ ३४ ॥ तुम्हारी अधर्ममें बुद्धि नहीं है इस कारण हम तुम्हें अम-रता देतेहैं। यह कहकर कुंभकर्णको वर देनेके छिये तैयार हुए॥ ३५ ॥ तब समस्त देवता दाथजोड़कर ब्रह्माजीसे बोछे। इस कुम्भकर्णको आप वरदान न दें ॥ ३६ ॥ आप जानते ही हैं कि यह दुर्मित सब छोगोंको त्रास देताहै। नंदन वनमें सात अप्सरा और दश इन्द्रके सेवकोंको ॥ ३७ ॥ हे ब्रह्मन् । इसने भक्षण कर छिया, इसके सिवाय कितनेही ऋषि और मनुष्य इसने लाये हैं; जब विना वरदानहीं इस राक्षसने ऐसे कार्य किये हैं॥ ३८॥ जो यह वरदान पाछेगा तौ त्रिभुवन कोही खाजायगा। इस छिये हे अमित प्रभायुक्त ! वरदानके छछसे आप इसको मोह दीनिये॥३९॥ इस्से त्रिभुवनका मंगल होगा और इसके सन्मानकीभी रक्षा होजायगी देवता छोगोंके यह वचन सुनकर कमछयोनि ब्रह्माजीने चिताकी ॥ ४० ॥

चिन्ताकरतेही देवी सरस्वतीजी ब्रह्माजीके निकट आय खड़ी हुई। उन सरस्वतीजीनें ब्रह्माजीके निकट आय हाथ जोडकर उनसे निवेदन कि-या ॥४९॥ हे देव ! हम आई हैं, हमको कोंन कार्य करना होगा ? आज्ञाकी जिये;देवी सरस्वतीजीको आयाहुआ देखकर ब्रह्माजीने उनसे कहा ॥ ४२ ॥ हे भारति ! देवता लोग जैसी इच्छाकरते हैं; तुम इस राक्षसकी जीभके आगे वैठकर वैसेही वचन कहो ॥ " जो आज्ञाहै" ऐसाकहकर देवी सरस्वतीजी कुंभकर्णके मुखमें पैठ गई ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त ब्रह्माजी बोले। हे महावीर कुंभकर्ण। जिस वरकी त अभिलाप करताहो उसही को मांग छे कुंभकर्ण ब्रह्माजीके ऐसे वचन सुनकर बोला ॥ २२ ॥ कि हे देव २ ! हमारा यह अभिलाष है कि वर्षीतक सोतेही रहें ( परन्तु देव छै: मास तक निद्राका मुख पाय एकदिन भोजन कर लियाकरें ) "ऐसा ही होगा" यह कह ब्रह्माजी सब देवताओं के संग चले गये ॥ ४५ ॥ फिर देवी सरस्वतीनें भी उस राक्षसको त्यागदिया जब देवता छोग ब्रह्माजीके सहित आकाश मंडछको चल्ने गये ॥ ४६ ॥ फिर-तव यह राक्षस सरस्वतीसे छूटकर अपनी चेतनाको प्राप्त करता हुआ तिसके पीछे दुष्टात्मा कुंभकर्ण दुःखित होकर चिन्ताकरने छगा॥ ४७॥ कि आज ऐसे वचन इमारे मुखर्से क्योंनिकले ऐसा जान पड़ताहै कि उस काल देवता लोगोंने आयकर इमको मोहित कर रकूलाहोगा ॥ ४८ ॥

> एवंत्रव्धवराःसर्वेभ्रातरोदीप्ततेजसः ॥ श्रेष्मातकवनंगत्वातत्रतेन्यवसन्सुखम् ॥ ४९ ॥

वह दीतिसे तेजमान तीनो भाई इस प्रकारके वर पायकर रुखेष्मात्मक वनमें जाय वहां अत्यन्त सुखसे वसने छगे ॥ ४९ ॥ इ०श्रीम०वा०आ० उ०भा०दशमः सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः ॥

सुमालीवरलब्धांस्तुज्ञात्वाचैतान्निशाचरान् ॥ उदितिष्ठद्भयंत्यकत्वासान्जगःसरसातलात् ॥ १ ॥ इध्रसुमाली इनतीनो राक्षसीका वर पाना सुनकर भय छोडे अपन सेवक छोगोंके साथ पातालसे निकला ॥ १ ॥ मारीच, महोद्र प्रहस्त विरूपाक्ष, इत्यादि वह राक्षसमंत्रीभी अत्यन्त उत्साहके सहित निक-छे॥२॥ सुमाछी सुख्य २ राक्षस वृन्दोंके साथ और मंत्री छोगोंके संग जाय रावणको भेंटकर यह वचन बोला ॥ ३ ॥ हे वत्स तुमनें त्रिभुवनश्रेष्ठ ब्रह्माजीके निकट उत्तम वर पायाँहै जो मनोरथ हम सोचते चर्छे आतेथे तुमने भाग्यसेही वहीवर पाया ॥४॥ हे महावीर हम जिसके लिये लंका छो-डकर पातालमें चल्लेगयेथे हम लोगोंको उन विष्णुजीका जो बड़ाभारी डरथा वह भी अब दूर होगयाहै ॥ ५ ॥ विष्णुजीके भयसे वारंवार भागकर अपने स्थानको छोड़ और भागकर हम सब दलसहित पातालमें प्रवेश कर गयेथे ॥६॥ पूर्वकालके समय यह लंकानगरी हमारे अधिकारमें थी उस समय राक्षस लोग इसमें वसतेथे परन्तु अब धीमान् धनेइवर कुवेरजी इस में वास करते हैं ॥ ७ ॥ हे पापरहित महावीर साम दान या वल जो छंका पुरीके छोटानेमें समर्थ हो तो इम छोगोंका शुभकार्य कियाजाय ॥ ८॥ हेतात इसमे कुछसंदेहनहींहै कि तुम छंकांक राजा होजाओंगे । राक्षस वंश डूबरहाथा हे महावीर इस डूबे हुए का तुमनें ही उद्धार कियाँहै ॥९॥ इसकारण हे महा बळवान तुमही हम सबोके राजा होंगे । तब रावण पास आये हुए नानासे बोला ॥ १० ॥ धनपति कुबेरजी भाई होनेंके कारण हमारे ग्रुरु हैं इस कारण आप ऐसे वचन न कहिये जब राक्षस श्रेष्ठ इस प्रकार भर्लीभांतिसे समझादिया ॥ ३३ ॥ तब वह सुमाली राक्षस उसके मनकी बात जान कर कुछ न बोला कुछकालतक रावणके वहां वसनें पर ॥ १२॥ एक दिन प्रहस्तनाम राक्षस हाथ जोड़ विनीत भावसे रावणसे बोला कि महावीर दशप्रीव आपको ऐसा कहना उचित नहीं हुआ।। १३॥ शूर छोगोंमें श्रातापन नहीं होता हम इसका दृष्टान्त कहतेहैं तुम सुनो अदित व दित दोनो बहन हितके साथ हितसे मिछ ॥ ५४॥ प्रजापति कर्यप् जीकी भार्यो हुई यह दोनों परम रूपवतीथीं उन दोनोंके मध्य अदितिने त्रिभुवनके स्वामी देवता छोगोंको उत्पन्न किया॥१५॥परन्तु दितिने कश्य-पजी के औरससे दैत्योंको उत्पन्न किया हे धर्मज्ञ पूर्वकालमें दैत्योंहीके सागर कानन और पर्वत सहित यह पृथ्वी अधिकारमेंथीं; और दैत्य लोगही राजाथे, फिर प्रभावशाली विष्णुजीने संग्राममें सब दैत्योंका

कर ॥१६॥१७॥ यह अविनाशी त्रिलोकी देवता लोगोंके वशमे ले आये केवल आपही अपने भाईके साथ वैरभाव करेंगे ऐसा नहीं ॥ १८॥ पूर्व कालमें देवता और असुर लोगोंनेभी ऐसा आचरण कियाहै. रावण उसके ऐसे वचन सुन मनमें हर्षितहो॥ १९॥ एक सुहूर्तभर तक चिन्ता करके वोला कि अच्छा हमनें स्वीकार किया। तब ऐसा कहकर हर्षके मारे वीर्यवान ॥ २० ॥ दश्रत्रीव उसी दिन निशाचर छोगोंके साथ छंकाके समीपवाले वनमें गया। उस समय निज्ञाचर दश्रश्रीवनें त्रिकूट पर्वतपर टिककर ।। २९ ॥ वाक्य विज्ञारद प्रहस्तको दूत बनाकर भेजा हेराक्ष-सोंमेंश्रेष्ठ प्रहस्त तुम शीत्र जायकर कही ॥ २२ ॥ तुम हमारे कहनेंके अनुसार धनपति कुवेरसे समझायकर यह कहनाकि,-हे राजन्। यह छंका-े पुरी पूर्वकालमें महात्मा राक्षसोंके अधिकारमेंथी॥ २३॥ हे पापरहित सौम्य ! इस समय आप इसमें विराजमानहें यह आपको उचित नहीं है हे अतुल विक्रमकारी! अब जो लंकापुरी आप इमको लौटादें ॥ २८॥ ती इमको बड़ीही प्रीति दिखाई जाय; और धर्मका प्रतिपालनभीहो। तब प्रहस्त धननाथ कुनरजीसे रक्षाकी जाती हुई छंकापुरीमें गया ॥ २५ ॥ और परमोदार धनेश्वर कुवेरजीसे वोला। हे सुन्नत। आपके श्राता दश्री-वसे भेजे जाकर ॥ २६ ॥ इम आपके समीप आयेहैं । हे सर्व शस्त्रधारि-योंमें श्रेष्ठ महावीर धनेश्वर! उस दशाननने जो कुछ कहाहै आप हमारे मुखसे निकले हुए उन सब वचनोंको सुने ॥ २०॥ हे विशालनेत्र। पूर्व-कालमें यह रमणीक सुप्रसिद्ध लंकापुरी भयंकर विक्रमकारी सुमाली इत्यादि राक्षसोंकरके प्रथम भोगी गईहै"॥ २८॥ हे वत्स ! विश्रवाके पुत्र ! इसी कारणसे वह इस छंकापुरीको मांगतेहैं; आप समझानेंसे इसको देदीजिये; यह बात हम आपको जतातेहैं॥ २९॥ वचन बोलनेमें चतुर धननाथ कुवेरजी प्रहस्तसे ऐसे वचन सुनकर उसको उत्तर देते हुए॥३०॥ हे रात्रिचर। यह राक्षस शून्य छंकापुरी पिताजीनें इमकोदीहै; इमने दान और सन्मानादि गुणद्वारा अनेक प्रकारके छोगोंको यहां वसायाहै ॥३१॥ तुम रावणके निकट जायकर उनसे कहनाकि हे महावीर! हमारा जो राज्य और पुरीहै यह सब तुम्हारीहै; इस कारण तुम अकंटक राज्य भोगो ॥ ३२ ॥ और हमारा धन व राज्य यह हमारा व आपका एक-

हींहै। कुनेरजी यह कहकर अपने पिताके निकट गये॥ ३३॥ और उनको प्रणामकर रावणके अभिप्रायको निवेदन करके कहा,-पितः! रावणनें अभी हमारेपास दूत भेजाथा ॥ ३४॥ और कहाहै कि छंकापुरी हमको देदो; क्योंकि पहले राक्षसही इसके रहनें वालेथे। हे सुत्रत ! इस समय हमको क्या करना चाहिये सो आप उपदेश की जिये ॥ ३५ ॥ मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मिष विश्रवाजी यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर आगे खड़े कुबेरजीसे बोले कि हमारे वचन सुनो ॥ ३६॥ महावीर दशश्रीवनें हम-सेभी पहले यह बात कहीथी, हमनें उस दुर्मतिको बहुत तिरस्कार किया और कह दियाथा॥ ३७॥ हमनें क्रोधित होकर "तेरा नाशहो जायगा" वारंवार उसको यह कहाहै: हे पुत्र ! कल्याणकारी धर्मयुक्त हमारे वचन तुम सुनो ॥ ३८ ॥ वह दुर्मति वरदान पानेंसे मोहितहो; मान्य अमान्य किसीको कुछ नहीं मानता, इमारे शापसे उसका दारुण स्वभाव होगया है ॥ ३९ ॥ इसिछिये हे महावीर। तुम छंकाको छोड़कर अपने सब संगि-योंके साथ कैछास पर्वतपर जाय रहनेके छिये पुरी बनाओ ॥ ४० ॥ सब निद्योंसे उत्तम नदी रमणीक मन्दािकनी वहाँ विराजमानहै, कंचनकी समान सूर्यकी समान उच्चल कमल फूलोंसे युक्त उसका जलहै ॥ ४३ ॥ बबूले अरुण कमल और सुगन्धि युक्त फूलभी उसमें खिल रहेहैं; वहांपर देवता, गन्धर्व, अप्सरा, उरग, किन्नर, ॥ ४२ ॥ मन्दाकिनीके जलमें नित्य विहार करतेहैं । हे धनद्। इस राक्षसनें परम वरदान पायाहै यह तुम जानतेहीहो इसकारण इसके साथ विरोध करना तुमको उचित नहीं है ॥४३॥ यह सुनकर कुबेरजी पिताजीके गौरवके वज्ञ उनके वचन मान स्त्री, पुत्र, मंत्री समस्त वाहन और धनको छेकर कैछासको चछे गये॥४४॥ इसके उपरान्त प्रहस्तनें हर्षितचित्तसे अनुज और मांत्रियोंके साथ बैठे-हुए महाबलवान रावणके निकट जायकर कहा कि; ॥ ४५॥ छंकापुरी इस समय सूनीपड़ी है। घनेश्वर कुबेर छंकापुरीको छोड़कर चछेगये इस कारण आप हम छोगोंको संग छेकर वहां पर अपना धर्म प्रतिपाछन कीजिये ॥ ४६ ॥ महाबळवान रावण प्रहस्तके ऐसे वचन सुनकर अति हर्षित हुआ, और सैना संगी, व छोटे भ्राताओंको संगर्छ छंकानगरीमें प्रवेशकरता हुआ ॥ ४७ ॥ देवनाथ इन्द्रजी जिस प्रकार स्वर्गमें पहुंच

तेथे, वैसेही वह देवताओंका शञ्ज रावण कुवरजीकी छोड़ी हुई बड़े २ मार्गवाली लंकानगरीमें पहुंचा ॥ ४८ ॥ पहले तौ वहांपर पहुंचकर निशाचर लोगोंनें रावणका अभिषेक किया; फिर रावणनें पुरीको बसाया नीले वाद्रकी समान देहवाले निशाचरेंकि झुन्डोंसे वह लंकापुरी अत्यन्त परिपूर्ण होगई ॥ ४९ ॥

धनेश्वरस्त्वथिपतृवाक्यगौरवाज्यवेशयच्छिशि विमलेगिरौपुरीम् ॥ स्वलंकृतैर्भवनवरैर्विभूषि तांपुरंदरःस्वरिवयथामरावतीम् ॥ ५०॥

इन्द्रजीनें जिस प्रकार स्वर्गमें अमरावती पुरी बसाईथी वैसेही कुवे-रजीनें चंद्रमाकी समान निर्मेख कैछास पर्वतके शिखरपर शोभित गहनोंसे सजाय श्रेष्ठ गृहोंसे विराजमान अछका पुरी वसाई ॥५०॥ इत्यार्पेश्री मद्रा-मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषानुवादे एकादशःसर्गः॥११॥

द्वादशः सर्गः ॥

राक्षसेंद्रोऽभिषिक्तस्तुभ्रातृभिःसहितस्तदा ॥ ततःप्रदानंराक्षस्याभगिन्याःसमिनतयत् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त राक्षसपित रावण छंकाका राज्यपाय राक्षसी बहनके व्याह करनेंके छिये अपने श्राताओंके सहित चिन्ता करता हुआ ॥१॥ उस काछमें राक्षसराज रावण उस शूर्पणखा नामक राक्षसी बहनको काछकेय दानवोंमें श्रेष्ठ विद्युज्जिह्नको दान करता हुआ ॥२॥हे राम। इस प्रकारसे अपनी बहनका विवाहकर दश्रमीव शिकार करनेंको निकछा; शिकार खेछते २ उसनें दितिक पुत्र मयको देखा ॥ ३॥ निशाचर रावणनें उसको कन्याके सहित देखकर पूछा, आपकोन हैं। जो बिना मनुष्यके और मृगके बनमें विचरतें हैं॥ ४॥ इस सूयनयनी कन्याके सहित आप किस कारण यूमते हैं। हे राम। तब मयनें ऐसा पूछते हुए उस निशाचरसे कहा ॥ ५॥ आपसे यह समस्त वृत्तान्त यथार्थ २ वर्णन करताहूं श्रवण कीजिये; जान पड़ता है कि आपने सुना होगा कि एक हेमानामक अपसराहे ॥ ६॥ जैसे इन्द्रजीको श्रची मिछीथी वैसेही देवता छोगोनें उस हेमाको हमें

देदियाथा; मैं हजार वर्षतक उसमें चित्त लगाये आसक्त रहा ॥ ७ ॥ अब वह देवता लोगोंका कार्य करनेंके लिये देवलोकको चलीगई; मैं उसके विरहसेकातर हो चौदह वर्षतक अपनी सुवर्णमय पुरीमें रहा ॥८॥ यहपुरी हमनें वज्र और वैदूर्य मणिसे चित्रित मायासे वनाईथी। वहांमें दीन हीन होकर रहा ॥ ९ ॥ इस समय इस पुरीसे अपनी वेटीको छेकर हम वनमें आये हैं। हे राजन्। यह मेरी बेटी उसी हेमाकी गर्भसे उत्पन्न हुई है ॥१०॥ इसके योग्य वरको खोजनेंके छिये इसको साथछे वनमें आये हैं । मानी 🖯 जनोंके लिये कन्याका पिता होंना वड़े दुःखकी वात है।। १९ ॥ अवि वाहिता कन्याः पिता, माता दौनेंकि कुलको संज्ञयमें डालतीहैः हेतात? भार्याहेमाके गर्भसे हमको दोषुत्रभी उत्पन्न हुएथे ॥ १२ ॥ हे तात! पहलेका नाम मायावी और दूसरेका नाम दुन्दुभीथा हेतात! तुम्हारे पूछनेंपर हमनें सबही यथार्थ २ कह दिया॥ १३॥ वत्सा तुम कौनहो। यह हम किस प्रकारसे जानसकें ? वह राक्षस ऐसे वचन सुनकर विनीत भावसे बोला॥ १४॥ कि हम ब्रह्माजीके पोते पुलस्त्यके पुत्र विश्रवा मुनिके सुत् हैं, हमारा नाम द्रात्रीव है।। १५ ॥ हे राम। उस कालमें दानवोंमें श्रेष्ठ मय-दानव राक्षस पतिके यह वचन सुन उसको ऋषिषुत्र जानता हुआ ॥ १६॥ यह जानतेही उसने अपनी पुत्री मंदोद्रीका विवाह रावणके साथ करने-का अभिलाप किया; इसके उपरान्त मयकन्याका हाथ रावणके हाथ में पकड़वाय ॥ १७ ॥ और इंसकर दैत्योंमें इन्द्र मयनें राक्षसोंमें इन्द्र रावणसे कहा । हे राजन ! इस मेरी पुत्रीको हेमा अप्सरानें गर्भमें धारण करके प्रसन्न कियाहै ॥ १८ ॥ तुम इस मंदोद्री कन्याको अपनी भार्या बनानेके छिये प्रहण करो । हे राम ! दश्यीवने कहा आपके वचनोंको हमनें अंगीकार किया ॥ १९॥ ऐसा कहकर उसी स्थानमें अग्नि जला-य मंदोदरीका पाणित्रहण करना हुआ । हे राम । रावण दारुण स्वभा-वको प्राप्त होगा तपोधन विश्रवाजीके दिये हुए इस ज्ञापके वृत्तान्त-को ॥ २० ॥ मय जानताथा । तौभी उसने यह जानकर कि जो मैं कन्या न टूंगा तो यह वलसे अहण करेगा यह जान और ब्रह्माजीके वंशसे उस-की उत्पत्ति समझ मयनें अपनी पुत्रीको दिया, और मयनें रावणको अमोव परम अद्भुत शक्तिभीदी ॥ २१ ॥ जो कि इसनें अति तप करके

पाईथी रावणनें युद्धमें उसी शक्तिसें लक्ष्मणके ऊपर प्रहार कियाथा। इस प्रकारसे भार्या यहणकर राञ्जसोंका राजा रावण छंकाको गया ॥२२॥ अपने छोटे त्राताओंका विवाह करनेंको दो भार्याओंको रावण छे आया-था। वैरोचनकी वेटी वज्रन्वाला नामकको ॥ २३ ॥ रावणनें कुंभकर्णकी भार्या वनाया द्वैलूप नाम महात्मा गन्धर्वराजकी पुत्री ॥ २८ ॥ सर-मा नामको उसनें विभीपणकी स्त्री किया। इस सरमानें मानस सरोवरके तीरपर जन्म ग्रहण कियाथा॥ २५ ॥ इस समय वर्षा ऋतुके आजानेसे मानस सरोवर उस स्थानतक वढा कि जहां वह कन्यार्थी, वह देखकर कन्याकी माता रनेहके गारे रोते २ यह बोली॥ २६॥ "सरःमा वर्द्धत" (सरोवर तुम मत वढो) तिस कहनेंहीते इस कन्याका नाम सरमा हुआ; इस प्रकारसे विवाहकर निज्ञाचर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ॥ २७ ॥ अपनी २ स्त्रियोंके साथ लंकामें विहार करने लगे, जैसे नंदन वनमें गन्ध-र्व लोग विहार करतेहैं; कुछ काल वीते मन्दोदरीनें मेघनाद नामक प्रत्र-को उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ यही प्रत्र आप सब छोगोंके निकट इन्द्रजित नामसे विख्यात हुआ। पूर्वकालमें यह रावणका पुत्र ॥ २९ ॥ रोदन करते २ बादलके समान महान शब्दसे नाद करनें लगा: हे रावन ! उस के नाद करनेंसे यह छंकापुरी जड़ होगई॥ ३०॥ इस कारणसे उसके पिता रावणनें स्वयं उसका नाम मेघनाद रक्खा; हे राम ! वह रावणके शुभ अंतःपुरमें बढनें लगा ॥ ३१ ॥

रक्ष्यमाणोवरस्त्रीभिरुछन्नःकाष्ठैरिवानलः॥ मातापित्रोमहाहर्षजनयन्रावणातमजः॥ ३२॥

भली स्त्रियोंसे उसकी रक्षा होनेंलगीः वह काठसे ढकी हुई अग्निके समान मातापिताको अत्यन्त हर्ष उपजाता हुआ, मेथनाद वढनेंलगा॥३२॥ इ॰ श्रीम॰ वा॰ आ॰ उ॰ भा॰ द्वादशः सगः॥ १२॥

त्रयोदशः सर्गः॥

अथलोकेश्वरोत्सृष्टातत्रकालेनकेनचित्॥ निद्रासमभवत्तीत्राकुंभकर्णस्यरूपिणी॥१॥ ११६

ं इसके उपरान्त मूर्तिमान घोर निदा कुछ कारुके पीछे ब्रह्माजी करके प्रेरितहो कुंभकर्णको आश्रय करती हुई ॥ १ ॥ तब कुंभकर्ण बैठे हुए अपने श्रातासे बोळा कि हे राजन् ! नींद हमको पीडित करतीहै; इसळिये हमारे सौनेको वास स्थान बनवादो ॥२॥ तिसके पीछे विश्वकर्माकी समान थवई छोगोंने राजा करकै नियुक्तहो एक योजन चौड़ा और दो योजन छंबा ॥ ३ ॥ बाधा रहित स्थान जो कि देखनेंके योग्यथा कुंभकर्णके लिये बनाया यह स्थान स्फटिकमय और सुवर्णमय खंभोंसे सब जगह शोभाय-मानथा।। ४।। इसकी सीढियें वैद्वर्यमणीकी बनी दुईथी; द्वारहाथी दांतक और चबूतरे स्फटिकके बने और किंकिणियोंके जालसे वह स्थान छाया गया।।५।।मेरु पर्वतकी पुण्य युक्त गुफाकी समान सबकहीं सदीं सुखदायक सर्वे सुखकारी मनोहर स्थान राक्षसराज रावणने बनवाया ॥६॥ महाबल कुंभ कर्ण निद्रासे युक्त होकर सहस्रोंवर्षतक वहां सोता रहा परन्तु जागा नहीं॥७॥ जब कुम्भकर्ण नींदके वज्ञा हुआ तब रावण निरंकुज्ञ हो देवता, गन्धर्व, यक्ष, और ऋषि लोगोंको संहार करनें लगा ॥ ८ ॥ नन्दन इत्यादि जितनें विचित्र उद्यानथे, दशानन अत्यन्त कोधमें भरकर जाय उन सब बाणोंको उनाडनें लगा ॥ ९ ॥ हाथी निसप्रकार नदीमें कीड़ा करके उसकी विध्वंस करताहै, पवन जिसप्रकार वृक्षोंको हिलाकर उलाड डालताहै; वज जिसप्रकार पर्वतपर गिरकर उसको भेदताहै; वैसेही रावण राक्षसने इन उद्यानोंका नाज्ञ किया ॥ १० ॥ परन्तु धर्मात्मा कुबेरजीनें रावणका ऐसा चरित्र जानकर अपने कुछके अनुरूप व्यवहारका स्मरण किया॥११॥ उस कालमें कुबेरजीनें भायपन दिखानेंकी वासनासे हितकारी उपदेश दैनेंके छिये रावणके निकट छंकामें एक दूत भेजा ॥ १२॥ दूत छंका नगरीमें जायकर पहले विभीषणजीके साथ मिला विभीषणने धर्मातुसार उसका सन्मान करके आनेका कारण पूछा ॥ १३ ॥ और धनपति कुनेर-जीकी कुश्रुक व अपने जातिवाछोंकी कुश्रुक पूछकर विभीषणजीनें उस दूतके सभामें बैठे हुए रावणको दिखा दिया ॥ १८॥ अपने तेजकी प्रभासे देदीप्यमान राजारावणको वहां देखकर वह दूत जय वाक्यसे उसको सन्मानितकर एक क्षण तौ वहा चुपचाप खड़ारहा ॥ १५॥ फिर सभामें विछे हुए विछौनोंसे सजेहुए उत्तम आसनपर बैठे हुए रावणसे

वह दूत बोळा ॥ १६ ॥ हेराजन् । आपके श्राता कुबेरजीनें, माता पिताके कुछ चरित्रकी समान जो आपसे कहाहै हम वह समस्त आपके निकट कहते हैं ॥ १७ ॥ हे राजन् । अवतक आपनें जो कुछ कियाहै; वस वह बहुत होगया; इससमय श्रेष्ठ चरित्रका संग्रह करना आपको उचितहै, यदि तुम सामर्थ्य रखतेहो तो साधु छोगोंका आचरण किया हुआ धर्म आप आचरण करौ ॥ १८ ॥ आपसे नंदन वन उजाड़ा गया; अनेक ऋषि लोग मारे डाले गये; यह सब हमनें देखा; और सुनाहै; देवता लोग तुम्हारा नाज्ञ करनेंके लिये बड़ाभारी उद्योग करते हैं बहुभी समस्त हमनें सुनाहै ॥ १९ ॥ हे राक्षसनाथ ! बालक अपराध करनें परभी बन्ध छोगोंसे रक्षित होताहै, यद्यपि तुमनें वारंवार हमारा निराद्र कियाहै, तथापि तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्त्तव्यहै ॥ २० ॥ और हम जितेन्द्रिय व नियमके वशहो रुद्रजीके प्रसाद पानेंका व्रत धारणकर हिमालय पर्वत पर धर्मकी उपासना, करनेंके लिये गयेथे ॥ २१ ॥ उसी स्थानमें हमनें पार्वतीजीके सहित देवादिदेव महादेवजीको देखापाया, उस काछमें रुद्धा-णीजी अनुपम रूप धारण करके वहां स्थितथी; सो; "यह कोन हैं। ' इसको जाननेंके लिये निस्मितहों हमनें भाग्यके वज्ञाहों देवीकी ओर वाई आंखसे देखा; इस देखनेमें और किसी प्रकारकाभी कारण नहींथा॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ परन्त आंखसे निहारतेही देवीजीके दिव्य प्रभावसे हमारा वांया नेत्र भरम होगया और धूळ पड़नसे ढ़के नक्षत्रके समान हमारा वह नेत्र पीला पड़गया ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त हमनें उस पर्वतके ओर एक बड़े विस्तार वाले तटपर मौनभावसे आठ शत वर्षतक सर्व भांतिसे महा व्रत धारण किया ॥ २५ ॥ जब वह नियम समाप्त होगया तब देव महेश्वर जी वह उपस्थित हए जिसके पीछे वह प्रसन्न होकर बोले ॥ २६ ॥ हे धर्मज्ञ । सुवत ! तुम्हारी इस तपस्यासे हम प्रसन्न हुएँहैं, हे धनेश्वर । एक हमनेही इस व्रतको पूर्ण कियाथा और एक इस समय तुमनें किया ॥२७॥ हम दोनोंके सिवाय ऐसा तीसरा प्ररुष दिखाई नहीं देता कि जो ऐसे व्रत-का आचरण करनेमें समर्थहो, हमनेंही यह प्रम दुष्कर् व्रत प्रथम काल-मे सिद्ध कियाया ॥ २८॥ इस कारण हे सौम्य ! धनेश्वर। तुम हमारे संग सखा होनेंकी वासना करो हे पापरहिता तुमनें तपके प्रभावसे हमको

जीत लियाहै इस लिये तुम हमारे सखा होवो ॥ २९ ॥ अधिक करकै तुम्हारा वांयानेत्र जो दग्ध होगयाहै; और देवीजीका रूप देखनेसे पिंगल वर्ण होगयाहै ॥ ३० ॥ इसी कारणसे तुम्हारा "एकाक्षि पिङ्गरू" नाम बहुत दिनोंतक बना रहेगा; इस प्रकारसे शिवजीके साथ वंधुता प्राप्त कर-कै उनकी आज्ञा छे ॥ ३१ ॥ जब हम छौटकर आये तब हम तुम्हारे पाप कार्योंकी बाँतें सुननें छगे इसी कारण तुमसे कहतेहैं कि तुम कुछ-के कलंकजनक अधर्मी लोगोंका संग करना छोड़दो ॥ ३२ ॥ निश्चय जान रक्लोकि देवता और देवर्षि लोग मिलकर तुम्हारे वधका उपाय सोच रहेहैं। यह वचन सुनकर रावणके नेत्र कोधके मारे छाछहो आये॥ ३३॥ वह दांतोंको किटकिटाता हुआ और हाथोंको मछता हुआ क्रोधसे पूर्ण होकर बोलाकी; रे दूत! तेरा कहा हुआ हम समस्त जानतेहैं ॥ ३४ ॥ तुः या तेरा भेजनेवाला हमारा श्राता दौनीकोही अन जीवित रहना नही पड़िगा; धनेश्वरनें जो कुछभी कहाहै; वह कुछभी हमारा हितकर नहीं है ॥ ३५ ॥ उस मूढ़नें हमको केवल यही सुना-याहै कि में महेर्वरका सला होगया; इस्से जो कुछ तैंने कहा उसकी हम नहीं सह सकते ॥ ३६ ॥ हे दूत! इतने दिनोंतक जो हम चुप रहे उस-का यह कारणहै कि हम समझतेथे कि वह गुरु जनहै; बड़े श्राताहैं; ड-नका मारना उचित नहीं है ॥ ३७ ॥ परन्तु इस समय उसका वचन सुन-कर हमारी यह मति, स्थिर हुईहै कि हम उसका विनाज्ञ करेंगे; अधिक करके आज हम बाहुवीर्यका आश्रय छेकर त्रिलोकीको जीतेंगे ॥ ३८ ॥ अधिक क्या कहैं; हम केवल इस कुबेरके वध प्रसंगसे चारों लोक पालों-को इसी मुहूर्त यमराजके भवनमें पठामैंगे ॥ ३९ ॥ लंकापति रावणने यह कहकर खड़के प्रहारसे दूतके प्राणींका नाज्ञ किया; और उस दूतकी मृतक देह खानेंको रावणने दुरात्मा राक्षसोंको आज्ञादी॥४०॥

ततःकृतस्वस्त्ययनोरथमारुह्यरावणः ॥ त्रैलोक्यविजयाकांक्षीययौयत्रधनेश्वरः ॥४१॥

तिसके पीछे रावण त्रिलोकीको जीतनेके अभिलापसे स्वरूत्ययनादि पढ़, रथपर चढ़ वहांको गया जहां कुबेरजी बसतेथे ॥ ४९ ॥ इ० श्रीम॰ वा॰ आ॰ ड॰ भाषा॰ त्रयोद्दाः सर्गः ॥ ९३ ॥

## चतुर्दशः सर्गः॥

ततःससचिवैःसार्धेषड्भिर्नित्यबलोद्धतः॥ महोदरप्रहस्ताभ्यांमारीचशुकसारणैः॥१॥

इसके उपरान्त सदांके वल दर्पित रावणनें छैः मंत्रि लोगोंको संगले. जिनके नाम, महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक्र, सारण, ॥ १ ॥ और धूम्रा-क्षथे. इन सब वीरोंको जो कि नित्य संयाम करनेंके छिये तैयारथे साथ लिये, तीनोंलोकोंको भस्म करता हुआसाही रावण चला ॥ २ ॥ विविध नगर, नदी, पर्वत, और इन उपवनोंको एक सुहूर्तमें नांवकर कै-लासके ज़िलरपर आया ॥ ३ ॥ दुर्मति राक्षसपति रावण मंत्रि लोगोंके साथ समरकी वासनासे उत्साहितहो उस पर्वतके शिखरपर आयाहै ॥ ॥ यहांके यक्ष लोग यह वृत्तान्त सुनकर उस राक्षसके सन्मुख खड़े होनेंमें समर्थ न हुए वरन यह राक्षस कुवेरजी राजाका आताहै; यह जान कुवे-रजीके पास चले गये ॥ ५ ॥ समस्त राक्षसोंने जायकर कुवेरजीसे उनके भाताके किये कार्य बताये । तिसके पीछे वह छीग कुवेरजीकी आज्ञा पायकर हर्षित मनसे युद्ध करनेंके लिये निकले ॥ ६ ॥ उस समय कैलाञ्च पर्वत समुद्रकीनांई रावणकी सैनाके बढ़नेंसे मानों चलाय-मान होनें लगा ॥ ७ ॥ फिर यक्ष और राक्षस लोगोंका कठोर युद्ध आरंभ द्वुआ; शीत्रही राक्षसराजके सब मंत्री व्याकुछ हुए ॥ ८॥ तब निज्ञाचर दज्ञयीव अपनी सैनाका ऐसा हाल देख हर्ष सहित बड़ी-भारी सिंहनाद करके क्रोधके वजहो उनके सन्मुख दौड़ा ॥ ९ ॥ राक्षस पति रावणके जो घोर पराक्रमी सचिवथे; उनमैंसे एक २ मंत्री हजार २ यक्षोंके साथ युद्ध करनें लगा ॥ १० ॥ तब रावण, शक्ति, तोमर, असि. मूसल और गदासे बध्यमानहो उस सैनाकी थाह छैने लगा ॥ १९ ॥ मेचसे छटी हुई वर्षाकी धाराके समान, श्रस्तोंकी धारासे निरन्तर घायलहो रावणको स्वास छेनेका अवकाशभी न रहा ॥ १२ ॥ मेघ जिसप्रकार पर्वतको जलसे गीला करतेहैं वैसेही रुपिरधारासे भीग गया; परन्तु यक्ष छोगोंके असंख्य अस्त्रोंसे घायल होकरभी रावणनें कुछ पीड़ा नहीं मानी ॥ १३ ॥ महाबळवान रावणने काळदंडकी समान गदा उठाय

सैनामैंप्रवेश करते२ अनेक यक्षोंको यमराजके भवनमें पहुंचा दिया॥१४॥ अग्निसे लहकी हुई आग जिस प्रकार बड़े २ बहुत सूखे काठको जला देतींहै वैसेही रावण यक्षोंकी सैनाको भस्म करने लगा ॥ १५ ॥ पवनके चलनेंसे जिस प्रकार वादल दुकड़े २ होताहैं, वैसेही महोदर और शकादि मंत्रियोंनेभी यक्षोंको छिन्न भिन्न करकै उनको बहुतही अल्प कर डाला ॥ १६ ॥ कोई २ संग्रामंमें घायलहो अंग कटाय पृथ्वीपर गिर पड़े;और कोई२कुपित भावसे युद्ध भूमिमें तीक्ष्ण दांतोंसे ओंठ काटते२ पथ्वीपर गिरे ॥ १७ ॥ सैंकड़ों यक्ष थककर रणभूमिमें शस्त्र छोड़ परस्पर को लिपटनें चिपटनें लगे। इस प्रकारसे वह लोग धारसे टूटे हुए नदीके किनारेकी समान भहरा पड़े ॥ १८ ॥ यक्ष वीर छोग पृथ्वी-पर धाय २ युद्ध करते २ शञ्चके हाथसे मृतकहो झुन्डके झुन्ड स्वर्गको गमन करनें लगे; इस कारण युद्ध देखनेंवाले ऋषि लोगोंकों और स्वर्गमें गये वीर लोगोंको वहां ठहरनेके लिये स्थान मिलना कठिन हुआ ॥१९॥ पहले यक्षोंको राक्षसोंसे भागा जाता देख धननाथ महावीर कुवेरजी और दूसरे यक्ष छोगोंको संयाममें भेजनें छगे ॥ २० ॥ हे राम। इसी अवसरमें सैयोधकंटक नामक यक्ष कुवेरजीका भेजा हुआ वड़ीभारी सैना और वाहनोंके सहित संग्राममें आया ॥ २१ ॥ विष्णुजीके चक्रकी समान उस यक्षके चक्र मारनेसे मारीच राक्षस संग्राममें घायछहो पुण्य शीण नक्षत्रकी समान पर्वतसे पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ निज्ञाचर मारीच चेतना पाय एक मुहूर्ततक विश्राम करके उस यक्षसे युद्ध करताहै कि इतनेहीमें वह यक्ष संत्रामसे भागगया ॥ २३ ॥ जिस स्थानमें द्वारपाल छोग खड़े रहतेहैं, सुवर्ण, चांदी ओर वैदूर्यमणीसे खाचित मनोहर फाट-कमें इसके पीछे रावण पैठा ॥ २८ ॥ हे राजन् । निज्ञाचर रावण उस फाटकमें प्रवेश कर रहाथा, कि इतनेंमें सूर्यभानु नामक द्वारपालनें उसकी निवारण किया॥ २५ ॥ जबिक वह राक्षस रोका जाकरभी नहीं खड़ा हुआ और उसमें पैठताही गया। हे राम! जबिक निवारण किये जाने परभी वह राक्षस ज्ञान्त नहीं हुआ ॥ २६ ॥ तव उस यक्षनें फाटकमेंं लगा हुआ दंड डखाड़कर उस्से रावणको मारा तौ उस काल्रमें रावण रुधिर चुआता हुआ ऐसा शोभायमान हुआ मानो गेरूधातुवाछे पर्वतसे गेरू निकल रहा-

है।।२७॥ पर्वतके शिलरकी समान उस तोरण दंडसे वायल होकर वीर राव-ण केवल ब्रह्माजीके व्रदानके प्रभावसे पृथ्वीपर नहीं गिरा ॥२८॥ तिसके पीछे रावणनेभी उसी तोरण दंडसे यञ्जपर ऐसा प्रहार किया: कि उसका श-रीर एक वारहि चूर्ण होगया वरन वह यञ फिर दिलाईभी नदिया ॥ २९॥

ततःप्रदृहृबुःसर्वेद्दद्वारक्षःपराक्रमम् ॥ ततोनदीर्ग्रहाश्चेत्रतिविशुर्भयपीडिताः॥ त्यक्तप्रहरणाःश्चांतावित्रर्णवदनास्तदा॥३०॥

तव राजस रावणका ऐसा पराक्रम देखकर वहांसे सब द्वारपाछ भाग गये: फिर भयके मारे सब यज्ञ अख्न शृद्ध छोड़कर थकावटके वश विवर्ण सुखहों कोई नदीयोंमें धुसे कोई गुफाओंमें पेठे ॥ ३०॥ इ० श्रीम॰ वा॰ आ॰भाषा॰ चतुर्द्शः सर्गः ॥ ५४॥

पंचद्शः सर्गः॥

ततस्ताँ छक्ष्यित्रिस्तान्यक्षेंद्रांश्चसहस्रशः॥ धनाध्यक्षोमहायक्षंमाणिचारमथाव्रवीत्॥१॥

सहस्र २ पराक्रमकारी यजोंको जासित देलकर घनाव्यज्ञ कुनेरजी माणि-भट्ट नामक एक महायज्ञसे बाले॥ ३ ॥ हे यज्ञ छेए। दुराचारी पापपरायण रावणको संग्राममें संहारकर तुम निहत वीर यज्ञ छोगोंके रज्ञक होनो ॥२॥ यह वचन सुनकर दुर्ज्य महावीर माणिभद्र यज्ञ चार हजार राज्ञसोंकी सैनाकों साथ छेकर युद्ध करने छगा ॥ ३ ॥ यज्ञछोग, गद्गा, मूसछ, प्रास, शक्ति, तोमर और सुद्धरादि प्रहार करते २ राज्ञसोंके छपर वौडने छो ॥ २ ॥ "अञ्च हो " " नहीं हम इच्छा नहीं करते " तुम दो इस प्रकारसे कहते २ यज्ञ और राज्ञसछोग वाजपज्ञीकी समान घूम २ कर तुम छ युद्ध करने छो ॥ ५ ॥ तिसके पीछे त्रज्ञवादी ऋषिछोगः देवता और गन्चवंगण उस तुमुछ संग्रानको देलकर अत्यन्त वित्मित हुए ॥ ६ ॥ परन्तु प्रहस्तनें हजार यज्ञोंकों संग्राममें मार डाछाः और महोद्रनेभी एक सहस्र यज्ञोंका गद्गवातमें संहार किया ॥ ७ ॥ हे राज्ञ । उसकाछ में मारीचनें युद्धमें कोधकर एक परुक मारनेमें दो इजार यज्ञोंको यम

भवनमें भेजदिया॥ ८॥ हे पुरुपश्रेष्ठ ! राक्षसोंका युद्ध मायाके बरुसे होताया और यक्षटोगोंका युद्ध सरहतासे पूर्णयाः इसहिये इन दोनेंकि संयाममें अधिक अन्तर था; और इसीसे राक्षसङोग संयाममें प्रवस्ये ॥९॥ धूम्राक्षनें उस महासंप्राममें आयकर कोपके वशहो मृरल मणिभद्रकी छातीमें मारा; परन्तु मणिभद्र उस मृशङ्के छगनेसे चटायमान नहीं हुआ।। १०।। वरन मणिभद्रने गटा उठायकर धुम्राक्षके शिरपर मारी वह इस गदाके लगनेंसे विद्वलहो गिरपडा ॥ ११॥ धूझाक्षको ताडित और रुधिरसे रंगकर पृथ्वीपर गिरते देख रावण मणिभट्टके सन्मुख युद्ध कर-नेंके लिये दौडा ॥ १२ ॥ तब यशोंमे श्रेष्ट मणिभट्नें कोथके वशहों सन्मु-ख दौडकर आते हुए रावणके तीन शक्तियें मारी ॥ १३ ॥ राजसराज रावणनें उन शक्तियोंके प्रहारसे ताडित हो मणिभद्रके मुकुटपर प्रहार कियाः उस प्रहारसे मणिभद्रका मुकुट शिरसहित आय शगलमें हो रहा ॥ १८ ॥ हे राजन् ! तबसे यह यह " पाइर्व मोलि " हुआ अर्थात् वह मुकुट सहित शिर उनकी वगरुमें स्थितहुआ; फिर शिरके स्थानपर स्थितहुआ, जब महात्मा मणिभद्रजी भागे तब राक्षस लोगोंका बडा भारी श्च्द उस पर्वतपर बढ़नें लगा ॥ १५ ॥ इसके उपरान्त गदाधारी कुने-रजी,-पद्म व शंख नामक निधिके अधिष्ठाता देवताके साथही शुक्र और शौष्टपद नामक दो मंत्रियोंके साथ दूरसे ॥ १६ ॥ अपने आताको देखते हुए, विश्रवाके शापके मारे गौरवहीने श्राताको संश्राममें देखकर वह कुने-रजी उससे ब्रह्माजीके कुछके योग्य वचन कहनें छगे ॥ १७॥ रेडुर्मते ! तु इम करके असत्कार्यसे निवारित होकरभी हमारे वचनोंका तात्पर्य नहीं जानता, इस कारण पीछेसे नरकमें जायकर उसके फलको जानें: गा ॥ १८॥ विशेष करके नो दुर्मति मोहके वशहो विष पीकर उसको नहीं जान सकता, वह उसके परिणाममे कर्मके फलको जानताहै ॥१९॥ धर्मयुक्त किसी प्राञ्चत कारणके वदा इस समय सब देवता तुझसे वियुस हुएहैं, अब तुझमें धर्म न रहनेसे और देवता छोगोंका अनादर होनेसे तेरा जो ऐसा ऋर स्वभाव होगयाहै तू इसको नही जानताहै ॥ २० ॥ नो पुरुष माता, पिता, वित्र और गुरुका अपमान करताहै, वह प्रेतरान यमराजके वरामें यह उसका फर देखताहै ॥ २१ ॥ जो नाझवान अरीर

1

धारणकर तपस्याका उपार्जन नहीं करता, वह सूंढ मृतक होकर अपने कर्मसे सम्पादित गाति प्राप्त करके पीछसे संतापित होताहै ॥ २२ ॥ विशेष करके माता पिताकी सेवाविना बुद्धि किसीभी पुरुषको अप-नी इच्छासे सुमति नहीं होती इस कारण मातापिताकी सेवासे विहीन हो जैसा कर्म करताहै वैसाही उसको फल मिलताहै ॥ २३ ॥ मृतुष्य लोग इस जगत्में पुण्य कार्यके करनेसेही पुत्र, धन, वल, रूप, समृद्धि और शूरताको प्राप्त होतेहैं ॥ २४ ॥ तू जो ऐसा दुष्कपट करताहै इस छिये तू अवश्यही नरकमें जायगा; विशेष करके जबकि तेरी ऐसी बुद्धिहै तिससे हम तेरे साथ बात चीतभी नहींकर सकतेहैं; क्योंकि असदाचारी पुरुषोंसे सदाचारी छोगोंको यही है ॥ २५ ॥ तिसके पीछे यक्षराज कुवेरजीनें रावणके मारीचादि मंत्रियों सेभी यह कहकर उन छोगोंके ऊपर प्रहार किया, वह कुबेरजी करके घायल होतेही संग्रामसे विमुखहो भाग गया, ॥ २६॥ जब मंत्रि लोग भागगये तब महात्मा यक्षनाथ कुवेरजीने रावणके मस्तकपर गदासे प्रहार किया; रावणके यह गदा लगी तौ सही; परन्तु वह अपने स्थानसे चलायमान नहीं हुआ॥ २७॥ हे रामचंद्रजी। उस कालमें यक्ष और राक्षस दोनों परस्पर चोट चलाकर न थकेही न कुछ विह्नलही हुए ॥२८॥ तव कुवेरजीनें रावणके ऊपर अग्निअस्न चलायाः राक्षसपति रावणनें वरुणास्त्रसे उसको शान्तकर दिया ॥ २९ ॥ तिसके पछि निशाचरनाथ रावणनें कुवेरजीका संहार करनेंके छिये राक्षसी मायाका आश्रय छे सेंकडों हजारों रूप धारण किये ॥ ३० ॥ रावण कमसे वराह (शूकर) व्यात्र पर्वत, वादछ, वृक्ष, यक्ष, और दैत्य रूप धारण करके दर्शन देने छगा ॥ ३१ ॥ और वाणोंकी धारा छोड़नें छगा, परन्तु उसको ओर किसीनें नहीं देख पाया, हे राम! इसके उपरान्त रावण बड़ेभारी अस्र ग्रहण करके उस गदाको विद्यकर कुनेरजीके मस्तकपर प्रहार करता हुआ ॥ ३२ ॥ रावणकरके इसप्रकार वायलहो धनेश्वर कुवेरजी सव अंगोंसे रुधिर वहाते और विह्वलहो जड़ कटे हुए वृक्षकी समान पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ तब पद्म इत्यादि निधि देवता कुवेरजीको नंदन कान-नमें लाय चारों ओरसे घेर उनको चैतन्य करते हुए॥ ३४॥ इस प्रकारसे

धनेश्वर कुबेरजीको जीतकर राक्षसपति रावण हर्षित चित्तहो जयचिन्ह स्वरूप उनका पुष्पक नाम विमान यहणकर छेता हुआ॥ ३५ ॥ इस विमानके सब स्तम्भ सुवर्णके बने हुएथे और द्वार वैदूर्य मणिसे खचितथे; मोतियोंके नालसे यह ढका हुआथा; और सर्व कालमें फल देनेंवाले वृक्ष इसमें छग रहेथे ॥ ३६ ॥ मनके वेगकी समान चलनेवाला, काम-नाकी समान चलनेंवाला, कामरूपी विहंगमकी समान वेगयुक्त मणि व सुवर्णकी जिसमें सीढ़ियें छग रही, तपाये हुए सुवर्णके जिसमें चबूतरे बन रहेथे ॥ ३७ ॥ अपने ऊपर सदां देवता छोगोंकोही चढ़ानेंवाछा, दृष्टिं और मनको सदां मुख देनेंवाला, उसपरके सब पदार्थ अक्षयथे; अनेक प्रकारकी आश्चर्ययुक्त वस्तुयें उसपर रक्खीर्थीं; अनेक प्रकारकी रचनाओंसे जिस्से विश्वकर्मांजींने बनायाथा ॥ ३८ ॥ यह विमान ऐसा वनाथा कि सर्व कामका देनेंवाळाथाः मनोहर और श्रेष्टथाः, न उसमें बहुत गरमीहीथी न बहुत ज्ञीतल्ल्ताथी, वरन वह ज्ञुभ विमान सर्व ऋतुओं में सुखदाईथा ॥ ३९॥ वह दुर्मित राक्षसराज रावण अपने वीर्य बलसे जीते हुए कामगामी उस पुष्पक विमानपर सवारहो गर्वके वश हो अपने मनमें समझता हुआ कि तीनों छोक जीत छिये गये इसप्रका-रसे देवता कुवेरजीको जीतकर रावण कैलाशक शिखरपरसे उतरा ॥४०॥

> सतेजसाविपुलमवाप्यतंज्यंत्रतापवान्विमल किरीटहारवान् ॥ रराजवैपरमविमानमा स्थितोनिशाचरःसदसिगतोयथानलः॥ ४९॥

प्रतापवान निशाचर रावण तेजके प्रभावसे उस बड़ीभारी विजयको पाय विमल किरीट और हारसे बहार दार बन उत्तम विमानपर सवारही सभामें पधारकर अग्निकी अनुहार विराजमान हुआ ॥ ४९ ॥ इ० श्रीम॰ वा० आ० उ० भाषा० पंचद्शः सर्गः ॥ १५ ॥

षोडशः सर्गः॥

सजित्वाधनदंरामञ्जातरंराक्षसाधिपः॥ महासेनप्रसृतिंतद्ययौश्ररवणंमहत्॥१॥

हे राम! राक्षसपित रावण अपने भाई धननाथ कुवेरजीको जीत अति शूर सैनापित स्वामी कार्तिकजीकी जन्मसूमिक बड़ेभारी श्ररपत वनमें गया ॥ १ ॥ वहां जाकर रावणनें सुवर्णमय बड़ाभारी शरपतका वनचारों ओर किरणजाल छिटकाते हुए दूसरे सूर्यकीसमान प्रकाशमान देखा ॥२॥ हे राम? उस रमणीयकाननयुक्त पर्वतपर चढ़कर रावणनें देखांकि यहां पुष्पक विमानकी गति रुक गईहैं॥ ३ ॥ तब राक्षसराज रावण अपने मंत्रियोंके साथ चिन्ता करनें छगा कि यह विमान तौ स्वभावसे कामगामीहै तथापि किस कारणसे इसकी गति रुक गई ॥ ४ ॥ पर्वतके ऊपर आयकर पुष्पक विमान हमारी इच्छानुसार क्यों नहीं चलताहै इसकी गतिको रोकना किसका कामहै ॥ ५॥ हे राम! उसी समय बुद्धि कोविद मारीचनें कहा कि राजन्। पुष्पक जो आगमन नहीं करता यह कारणरहित बात नहीं; अवश्य कोई कारण होगा, ॥ ६ ॥ अथवा यह पुष्पक विमान कुबेरजीके सिवाय और किसीको अपने ऊपर नहीं छेचलता होगा इस लिये यह कुबेरजीसे छुटकर निश्चल होगयाहै ॥ ७ ॥ इधर रावणादिक यही विचार करतेथे कि अति कराल रूप काले पीले रंगके बहुत छोटा डील विकटरूप मूंड़ मुड़ाये छोटे हाथ-वाछे बळवान नंदी ॥ ८ ॥ जोिक महादेवजीके अनुचरथे वहां आयकर बोले, इन नन्दीश्वरनें अञ्बित भावसे राक्षसराज रावणसे कहा ॥ ९ ॥ हे दश्रश्रीव ! तुम छौट जाओं क्योंकि इस पर्वतपर शिवजी महाराज क्रीडा करतेहैं क्या गरुड़, क्या नाग, क्या गन्धर्व, क्या देवता, क्या यक्ष ॥ १० ॥ सब प्राणियोंकोभी इस पर्वतपर आनेंकी मनाईहैं नंदीके यह वचन सुनकर कोधकेमारे रावणके कुंडल कंपायमान होने लगे॥११॥ और कोधके मारे लाल २ नेत्र करके कौन शंकरहै यह कह वह पुष्पक विमानसे उतर पर्वतके नीचे आया ॥ १२ ॥ रावणनें देखा कि वहां नंदी शूलको उठाये दूसरे महादेवजीकी समान हो व शंकरजीके निकटही खड़ेंहें ॥ १३ ॥ निज्ञाचर रावण उन नंदीइवरका वानरकी समान मुख देख निरादरकर जलमेंचकी समान ऊंचे शब्दसे उठायकर इस पड़ा ॥१४॥ श्रीशंकरजीके दूसरे शरीर भगवान् नंदीइवरजी उसे अत्यन्त कुद्ध होकर आये हुए राक्षस रावणसे बोले ॥ १५ ॥ रेद्शानन ! हमको वानर रूपी

दर्शन करके निरादर दिखाय वज्रके गिरनेंकी समान गंभीर शन्दसे हंसा ॥ १६ ॥ इस लिये तेरे वंशका नाश करनेंके निमित्त हमारे समान वीर्यवान् और तेजस्वी वानर हमारे वीर्यसे संयुक्त होकर उत्पन्न होंगे॥१७॥ वह नख दांतको आयुध वनाये वानर छोग मनकी समान शीघ्र चलने वाले,रणमें उन्मत्त पर्वतकी समान विज्ञाल,बल सम्पन्न और ऋर होंगे॥१८॥ वह छोग उत्पन्न होकर पुत्र और मंत्रिछोगेंकि साथ तुम्हारा मानसिक प्रवल दर्प और अहंकार सब दूरकर देंगे॥ १९ ॥ हे निज्ञाचर! हम अभी तुमको मार सकतेहैं परन्तु तेरे विनाझ करनेंके छिये चेष्टा करना वृथाहै, कारण कि तू अपने कर्म दोषसे आपही नाज्ञको प्राप्त हुआहै॥२०॥ महात्मा नंदीश्वरजीनें जैसेही यह वचन कहे वैसेही देवता छोगोंके नगाडे बजने लगे और आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई ॥ २१ ॥ तब महा बलवान द्शानन नंदीश्वरजीके यह वचन सुन पर्वतके निकट जाय यह वचन बोले ॥ २२ ॥ हे रुद्र ! जिसका आश्रय करकै कीडांके लिये गमन करते? हमारे पुष्पक विमानकी गति रुकगई है हम तुम्हारे इस पर्वतकोही उन खाड़े डाळतेंहैं II २३ II किस प्रभावसे महादेवजी राजाकी समान कीडा करतेहैं, यह जानना उचितहै, विशेष करके अधिक भय उपस्थित हुआहै, और वह उसको नहीं जानतेहैं ॥ २४ ॥ हे राम ! इस प्रकारसे कह रावण पर्वतके नीचे अपने हाथ लगाय शीघ्र उस पर्वतको उठाने लगा तब उठा-नेसे वह पर्वत कंपायमान हुआ ॥ २५॥ पर्वतके चलायमान होनेसे महा देवजीके समस्तगण कांपगये, पार्वतीजीभी चंचल होकर उसी समय महादेवजीको लिपटगई ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त देवताओं में श्रेष्ठ महादे-वजीनें पैरके अंगूठेसे इस पर्वतको जरा दाब दिया ॥ २७॥ महादेवजीके कुछ द्वानेसेही पर्वतके थंभकी समान रावणकी बडी २ भुजा पिचने रुगीं, और उसे अति व्यथा हुई तब रावणके सब मंत्री विस्मित हुए॥२८॥ रावण राक्षस कोधके मारे और बांहोंकी पीडासे सहसा चिल्हाने लगा इस चिल्लानेसे त्रिलोकी कम्पायमान होगई ॥ २९॥ द्शाननके मंत्रियोने इस शब्दको सुनकर समझा कि मानो युगान्त समयमें वज गिरनेका ज्ञब्द हुआ; इस ज्ञब्दको श्रवण कर मार्गमें स्थित हुए इन्द्रादि देवता सबही चलायमान हुए ॥ ३० ॥ सब समुद्र खल

बळाय गये, पर्वत कंपायमान होने छगे, और यक्ष, विद्याधर व सिद्ध गण " यह क्या है ?" ऐसे परस्पर कहनें छगे ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त दशमीवके मंत्री छोग बोछे कि हे दशानना आप उमाकान्त नीलकण्ठ महादेवजीको सन्तुष्ट कीजिये इस विषद्मैं उनके सिवाय और किसीको हम नहीं देख सकते ॥ ३२ ॥ आप उनको प्रणाम कर अनेक स्तुतिसे उनकी श्रारणमें जाइये, देवशंकर कृपाछ हैं वह सन्तुष्ट होकर अवस्यही आपपर अनुग्रह करेंगे ॥ ३३ ॥ तिसकाल मंत्रिलोगोंके यह वचन सुन द्ञानन प्रणाम कर सामवेदके मंत्रोसे व विविध भांतिके स्तोत्रोंसे वृषभध्वन महादेवनीकी स्तुति करने छगा यहां तककि रोदन करते २ राक्षसको वहांपर सहस्रवर्ष व्यतीत गये॥ ३४॥ हेराम तिसके पीछे शैल कैलाशपर विहार करते हुए प्रभु महादेवजीने प्रसन्नहों दश्रत्रीवकी सब भुजा छोड उससे कहा ॥ ३५ ॥ दशानन तुमने पर्वतसे द्वकर वीर दर्पके मारे जो दारुण बडा नाद कियाहै तिस्से हम तुम्हारे अपर प्रसन्न हुएहैं ॥ ३६ ॥ हे राजन विशेष करके तीनों लोक इस समय तुम्हारे शब्दसे शब्दित होकर भीत हुएहैं इस लिये तुम 'रावण' नामसे विख्यात होंगे ॥ ३७ ॥ देवता मनुष्य और यक्ष; व इस समय जितने जीवहैं वह सबही तुमको इस प्रकारसे छोगोंका रुवाने वाला रावण कहंकर पुकारेंगे॥३८॥ हे पुल्लस्यनंदन तुमको जिस मार्गमें जानेकी इच्छाहो तुम विशुद्ध भावसे उसी मार्गमें चल जाओ हे राक्षस नाथ । हम आज्ञा देतेहैं तुम पुष्पक विमानपर चढ़कर चले जाओ॥३९॥ श्रीमहादेवजीके ऐसे वचन सुनकर छंकेश्वर दशानननें कहा कि हे महादेव। यदि हमपर आप प्रसन्न हुए हैं, ती हम प्रार्थना करतेहैं कि हमें यह वरदान दीजिये॥ ४०॥ हमने यह वरदान जो पायाहै, तिस्से देवता, गन्धर्व, दानव, राक्षस, गुह्मक, नाग या और कोई महाबळवान प्राणी हमारा वथ नहीं कर-सकैंगा ॥४९॥ हे देव । हम मनुष्योंको तौ कुछ गिनतेही नहीं है, क्यौंकि हम जानते हैं कि मनुष्य अति अल्पनीर्यनाले हैं । हे त्रिपुरारी । ब्रह्मा-जीसे हमनें अति बड़ी आयु पाई है तिसका कुछ काल चला गयाहै, इस समय इस प्रार्थना करते हैं कि शेष भागभी इसी प्रकारसे अप्रतिहत और अज़ेय होकर इच्छानुसार बितावें आप हमें यह वर और सर्व प्राणियोंको

जीतनेके लिये कोई दिन्य असूभी दीजिये ॥ ४२ ॥ रावणके यह वचन सुनकर भूतपित शंकर महादेवजीने उसकी चन्द्रहास नामक विख्यात महा प्रदीप्त खड़ दिया ॥ ४३ ॥ और ब्रह्माजीके देनेसे रही हुई शेष परमा यूभी दी ॥ ४४ ॥ इस प्रकारसे खड़ और वरदान देकर श्रीमहादेवजी बोले कि हे रावण! तुम कभी इस खड़का निरादर मतकरना, जो निरादर करोंगों यह अस्त्र उसी समय हमारे निकट आजायगा इसमें कुछभी संशय नहीं है ॥४५॥ महादेवजी करके इस प्रकारसे नाम धराय रावणिशवजीको प्रणाम करके पुष्पक विमान पर सवार हुआ ॥ ४६ ॥ हे राम ! तिसके पीछे रावण महावीर्यवान क्षत्री लोगोंको पीड़ित करता हुआ पृथ्वीपर घूमने लगा ॥ ४७ ॥ कोई २ तेजस्वी युद्धोन्मत्त क्षत्री शूरवीर गण रावणकी आज्ञा पालन न करके उस कालमें अपने परिवार सहित नाशको प्राप्त हुए ॥ ४८ ॥

अपरेढुर्जयंरक्षोजानंतःप्राज्ञसंमताः ॥ जिताःस्मइत्यभाषंतराक्षसंबलदर्गितम् ॥ ४९ ॥

व और दूसरे अनेक विज्ञ विचारवान क्षत्री छोगोंने बळगर्वित रावण-को अजीत जानकर उसके निकट पराजय मानछी ॥ ४९ ॥ इ० श्रीम॰ वा॰ आ॰ उ॰ भा॰ षोड्याः सर्गः ॥ १६ ॥

> सप्तदशः सर्गः ॥ अथराजन्महाबाहुर्विचरन्प्टथिवीतले ॥ हिमवद्धनमासाद्यपरिचक्रामरावणः॥ १॥

हे राम! महावीर रावण पृथ्वीपर विचरण, करते २ एक समय हिमाछयके निकट वनमें जाय वहां चूंमनें छगा ॥ १ ॥ इसी समय उसनें
इस वनमें मृगचर्म पहरे जटा धारण किये तप करनेंमें निरत साक्षात देव कन्याकी समान दीप्तिमान एक कन्याको देखा॥ २ ॥ सुन्दर-ताईसे युक्त महात्रतवाळी कन्याको देखकर कामदेवके मोहसे, मानो इंसीही करत हुआसा रावण उससे बोछा ॥ ३ ॥ हे भद्रे। यह आचरण तुम्हारे योवनके विरुद्ध है इस छिये क्यों इसका अनुष्ठान करती

<u>-----</u>

हो; विशेष करके यह आचरण तुम्हारे ऐसे रूपके योग्य नहीं है हे भीरु! तुम्हारी उपमा रहित सुन्दरताई मनुष्योंको कामका उन्माद करने वाली है; इसिल्ये तुमको तप करना अचित नहींहै; ऐसा निर्णय बुद्ध लोगोंने कियाहै ॥ ५ ॥ हे भद्रे! तुम किसकी कन्याहो ? यह व्रत क्यों करती हो; हे सुन्दर सुखवाली तुम्हारे स्वामी कींन हैं। हे भीरा जो पुरुष तुमको भोग करताहै; पृथ्वीपर वही पुण्यवान है ॥ ६ ॥ तुम किस कारणसे इतना परिश्रमकर रहीहो? हम पूछतेहैं हमसे समस्त कहो; रावणके यह व-्चन सुनकर यञ्चान तपस्विनी ॥७॥ रावणका भळीविधिसे अतिथिसत्कार करके वोळी,वृहस्पतिजीकेपुत्र बुद्धिमें वृहस्पतिजीकेही समान अमित प्रभा-वान् श्रीमान् कुश्च्वुज नामक ब्रह्माधि हमारे पिताहैं॥८॥वह महात्मा नित्य हीं वेदाम्यास करतेहैं; और हम उनके वेद वाक्यसै वाङ्मयीकन्या होकर **उत्पन्न हुईथीं हमारा नाम वेदवतीहैं ॥ ९ ॥ देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, और** नागगण सदां पिताके निकट जायकर इमको विवाह करनेंकी प्रार्थना करते ॥ १० ॥ परन्तु हे राक्षसेश्वर। इमको पिताजीने उन छोगोंके साथ न विवाहा । हे महावीर। इसका कारण कहतीहैं तुम सुनो ॥ ११ ॥ सुरेइवर, त्रिळोकेइवर, विष्णुजीको जामाता करनाही हमारे पिताकी इच्छाथी, इस छिये उन्होंने और किसीको हमें नहीं दिया ॥ १२ ॥ जब पिताजीनें हमको विष्णुजीकेसाथ विवाह दैंनेकी इच्छाकी तव यहवात सुनकर वळगर्वित दैत्यराज शुम्भनें अत्यन्त कोप किया ॥ १३ ॥ और एक दिन रात्रिके समय जबकि पिताजी सोते थे; उस पापात्माने आकर उनको उसी समय मारडाला ॥ १४ तिसकालमें हमारी महाभागा माता शोकसे आतुरहो पिताके मृतक शरीरके साथ अग्निमें प्रवेशकर गई ॥ १५॥ तिसके पीछे नारायणके प्रति जो इमारे पिताजीका मनोरथ था, वह सत्य करनेकें कारणही हम नारायणजीको हृदयमें धारण किये हुएँहैं ॥ १६॥ हे राक्षसश्रेष्ठा इसही प्रतिज्ञाके वशहों इम यह वड़ीभारी तपस्या करतीई यह समस्त वृत्तान्त हमने तुमसे कहा ॥ १७ ॥ नारायणही हमारे पतिहैं, पुरुषोत्तम नारायणके सिवाय इम और किसीको नहीं जानती नारायणजीको पानेके छियेही यह घोर व्रत कियाहै ॥ १८ ॥ हे पौछस्त्यनंदना हम तुमको जानतीहैं; तुम

जाओ त्रिलोकीमें जो कुछभी होताहैं हम तपके बलसे वह समस्त जानजीहैं ॥ १९॥ हे राम। कामसे मोहित हुए रावणनें विमानसे उत्तरकर उस श्रेष्ठ महाव्रतको करती हुई कन्यासे फिर कहा ॥ २०॥ हे श्रेष्ठ वदनवाळी। तुम गर्वित हो, जो ऐसा न होता तौ तुझारी ऐसी प्रवृत्ति न होती । हे मृगछौनाकेसे नेत्रवाछी। पुण्य उपार्जन करना वृद्ध लोगोंकोही शोभा देताहै ॥ २१ ॥ तुम सर्वग्रुण सम्पन्नहो; तुमको ऐसा कहना डाचित नहीं है; हे भीरा तुम त्रेळोक्य सुंदरीहो तुम्हारा यौवन वीताजाताहै ॥२२॥ हे भद्रे। हम छंकाके स्वामीहैं; हमारा नाम रावणहै; तुम हमारी भार्या होकर मुखसहित भोग्य वस्तुओंको भोगो ॥ २३ ॥ तुम जिसको विष्णु कहतीहो वह कोंनहैं? हे लावण्यवती? तुम जिसकी कामना करतीहो वह कभी, वीर्य, तप, भोग, बल, किसीमेंभी हमारी तुल्य नहीं है ॥ २४ ॥ जब राक्षसराज रावणनें इस प्रकारसे कहा तब वह वेदवतीकन्या निज्ञाचरसे बोली, तुम विष्णुजीक संबन्धमें ऐसा न कहों ॥ २५ ॥ वह तीनों छोकोंके स्वामी विष्णुजी सब छोकोंके नमस्कार करनेंके योग्यहैं इस लिये हे राक्षसेन्द्र! कौन बुद्धिमान उनका अपमान करेगा ॥ २६ ॥ वेदवती कन्याके ऐसे वचन सुनकर निज्ञाचर रावणनें उस कन्यांके बाल हाथसे पकड़ उसे आगेको खेंचा ॥ २७ ॥ तिसके पीछे उस वेद्वती कोधित होकर हाथसे अपने बाल काटनें लगी, अधिक क्या कहैं; उस वेदवतीके हाथनेही खद्गरूप होकर उसके केश कलाप काट डाले॥ २८॥ वह कन्या मरनेंके लिये शीवता कर और कोधसे प्रन्वितहो मानो राक्षसको भस्मही करती हुईसी बोली॥२९॥ रे अनार्य राक्षस। तूनें इमको धार्षत किया तौ सही परन्तु तू इमको जी ता हुआ प्रहण नहीं कर सकैगा इस छिये तेरे सामनेही हम अग्रिमें प्रवेश करेंगी ॥ ३०॥ तैंने पापात्मा होकर केशोंको स्पर्श कर बन्में हमकी धर्षित किया; इस कारणसे तरा वध करनेंको हम फिर जन्म छेंगी ३१॥ जो इम तुमको ज्ञाप दैंतौ वृथा हमारी तपस्या क्षय होजायगी। विशेष करके इतसंकरुप पुरुषको मार डालना स्त्रियोंके वज्ञकी बात नहीं हैं॥३२॥ जो हमनें कुछ थोड़ाभी दानकार्य, या होम कियाहो; तौ उन सब का य्योंसे हम अयोनिजा और पतिवता होकर फिर किसी धर्मात्मा महारा

जकी कन्या होंगी ॥ ३३ ॥ यह वचन कह वेदवती कन्या प्रज्वित अग्निमें प्रवेश कर गयी; उस समय आकाशसे चारो ओरका दिव्य प्रज्योंकी वर्षा होंनें लगी ॥ ३४ ॥ हें प्रभो! वही वेदवती जनक राजके यहां कन्या रूपसे उत्पन्न होकर तुम्हारी भार्या हुई हैं। हे महावाहो! तुमभी वही सनातन विष्णुहो ॥ ३५ ॥ पहले जिस वेदवतीहीके कोपसे शञ्च तिरस्कृत किया गयाथा; अब उन्ही वेदवतीजीनें तुम्हारे अमात्विय वीर्यका आश्रय लेकर उस पर्वतकी समान शञ्चका संहार किया ॥३६ ॥ यह महाभागा वेदीके मध्यमें अग्निकी शिखाकी समान, आनेवाले कल्पमें हल-की अनीसे खीचे हुए खेतमें इस प्रकारसे वार्यवार उत्पन्न होगी अक्ष ॥३७॥

एषावेदवतीनामपूर्वमासीत्कृतेयुगे ॥ त्रेतायुगमनुप्राप्यवधार्थतस्यरक्षसः॥ उत्पन्नामैथिलकुलेजनकस्यमहात्मनः॥ ३८॥

हे महाराज! यही पहले सत्तयुगमें वेदवती नाम विख्यातथी सो, यह ज्ञेतायुगमें प्राप्त होकर राक्षसोंके कुलको संहार करनेको मैथिल कुलमें महात्मा जनकजीके यहां उनकी कन्या होकर उत्पन्न हुई हैं ॥३८॥ इत्यावें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे भाषानुवादे सप्तद्राः सर्गः॥ १७॥

अष्टादशः सर्गः ॥ प्रविष्टायांहुताशंतुवेदवत्यां स रावणः ॥ पुष्पकंतुसमारुह्मपरिचक्राममेदिनीम् ॥ १॥

जब वेदवती अग्निमें प्रवेश कर गई तब रावण पुष्पक विमानपर सवा-र होकर पृथ्वीपर फिर घूँमने छगा॥ १॥ फिर उसने उशीरवीजनामक स्थानमें जायकर देखांकि मरुत राजा सब देवताछोगोंके संग यज्ञकर रहेहें ॥ २॥ बृहस्पतिजीके संगे श्राता धर्मके जाननेवाछे संवृत्तनामक ब्रह्मार्षि समस्त देवता छोगोंके साथ उनका यज्ञ कर रहेथे॥ ३॥

चैशाख शुक्क नवमीके दिन जानकीका जन्म हुआहै.

वरदान पानेंसे अजितराक्षसको देख उसके सतानेंके भयसे देवता लोग पक्षियोंका रूप धारणकर उडुगये ॥ ४ ॥ इन्द्रजी मोर, धर्मराज-काग, कुबेरजी गिरगट, और वरुणजी हंसरूप हुए॥ ५ ॥ हे शञ्चनाशी । और देवता छोगभी इसीप्रकार पक्षियोंकी योनिमें प्रवेश करते हुए, तब रावणभी अपवित्र कुत्तेकीसमान यज्ञके स्थानमें पैठा ॥ ६ ॥ तब राक्षसपित रावणनें राजा मरुतके निकट पहुं-चकर उनसे कहाकि "युद्ध करो" अथवा कहदोकि "हम हार गये" ॥॥ तिसके पीछे मरुतनें रावणसे कहा; तुम कौननहो ? तब रावण इंसकर बोछा ॥ ८॥ हे राजन् । इम धनेश्वर कुबेरजीके छोटे भाईहैं; हमारा नाम रावणहै; इसिछये इस कौतूहरू रहित भावसे हम आपपर प्रसन्न हुऐहैं ॥९॥ तुम हमारा पराक्रम नहीं जानते; ऐसा पुरुष त्रिलोकीमें कोई नहींहै; हम भाता कुवेरको जीतकर उस्से यह विमान छीन लायेहैं ॥ १० ॥ इसके उपरान्त मरुत राजानें रावणसे कहा-, तुर्म्हें धन्यहै। क्योंकि तुमनें अपने बड़े श्राताको संग्राममें जीताहै; तुम्हारी समान बड़ाई करनेंके योग्य पुरुष तीनों छोकमें कोईभी नहींहै ॥ ११ ॥ हे मूढ । अधर्म युक्त कर्म, या छोक निन्दित कर्म कभी बड़ाई योग्य नहीं हो सकता, तूने ज्येष्ठ आताकी पराजित करके दुरात्माकी समान कार्य कियाँहै, फिर तू क्या अपभी बड़ाई करताहै? पूज्यापूज्य रहित तेनेंनें किस धर्मका आचरण करके पहले वरदान पायाहै ? कारणिक तू जिस प्रकारसे कहताहै हमनें ती पहलेकभी सुना नहीं ॥ १२ ॥ रे दुर्मते ! खड़ारह हमारे निकटसे तू जीता हुआ न जाय सकेगाः तीले बाण समूहसे आजही हम तुझको यमराजके भवनका पाहुना करेंगे॥ १३॥ इसके उपरान्त राजा मरुत धनुष वाण यहण करके क्रोधमें भरे हुए युद्ध करनेंको बाहर निकले; परन्तु यज्ञ करनेंको आये हुए संवर्त्त मुनिनें उनका मार्ग रोका ॥ १८ ॥ महार्षे संवर्त स्नेह युक्त वचनोंके द्वारा राजा मरुतसे बोले, कि यदि हमारे वचन श्रवण करनेंके योग्यहों तब तौ युद्ध करना तुम्हारा मंगळकारी नहींहै ॥ १५ ॥ यह माहेश्वर यज्ञ पूर्ण न होनेसे तुम्हारे कुछको भस्म करेगा । यज्ञमें दी क्षित हुए पुरुषको युद्ध करना कैसा? दीक्षित जनको क्रोधका उदय होना-भी न चाहिये ॥ १६ ॥ और जय होनेंमेंभी तो संदेहहै क्योंकि यह राक्ष-

स अजितहें। राजा मरुत गुरूजीके कहनेंसे युद्ध न करके धनुष वाण त्याग स्थिर चितहो फिर यज्ञ करनेंमे मन छगाते हुए॥ १७ ॥ तिसके पीछे रावणके मंत्री शुक्रनें राजा मरुतको हारा हुआ विचार हर्षके वश "रावणकी जय हुई" यह विचारकर बड़े शब्दसे रावणकी जय प्रकारने लगा॥ १८॥ इसके उपरान्त रावण यज्ञमें आये हुए महर्पि छोगोंका भक्षणकर उनका रुधिर पीनेसे अत्यन्त तृप्तहो फिर पृथ्वीपर घूमनेके छिये चला॥ १९॥ जब रावण चला गया तब स्वर्गवासी इन्द्रादि देवता अपने २ स्वरूपको प्राप्तहो उन जीवोंसे कहनें छगे ॥ २० ॥ तब इन्द्र हर्षित होकर नीछी चंद्रिका युक्त मोरसे बोला, कि हे धर्मज्ञ। हम तुमपर अति प्रसन्न हुएँहैं; इस छिये तुमको सर्पेसे भय नहीं होगा ॥ २१ ॥ हमारे यह सहस्र नेत्र तुम्हारी चंद्रिकापर शोभायमान होंगे; हमारे जल वर्षातेही हमारी प्रीतिका चिह्न तुमको आनंद उत्पन्न हुआ करेगा ॥ २२ ॥ देवराज इन्द्रजीनें इस प्रकारसे मारको वरदान दिया।। २३॥ हे राजन्। पूर्वकालमें मोरोंकी पूंछ केवल नीले रंगकीथी; इन्द्रजीके निकटसे वरपाय मोरोंकी पूंछ अनेक प्रकारसे चित्रित हुई ॥ २४ ॥ हे राम। अनन्तर धर्मराज यज्ञ शालामें स्थित कागसे कहाकि हे पक्षित्। हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुएहैं इस लिये हमारे वचन सुनो ॥ २५ ॥ और प्राणी छोग जिस प्रकारसे हम करके अनेक प्रकारके रोगोंसे पीड़ित होतेहैं सो हमारे प्रसन्न होनेसे वह रोग तुमको पीड़ित नहींकर सकेंगे; इसमें कुछभी संशय नहींहै ॥ २६ ॥ हे विहंगम! हमारे वर प्रभावसे तुमको मृत्युसे कुछ भय नहीं जब तक तुमको मनुष्य मारेंगे नहीं तब तक तुम जीते रहोंगे ॥ २७ ॥ और जो मनुष्य मेरे स्थानपर भूंकके मारे व्याकुछ होंगे; उनके पुत्रादि जो तुझारी जातिवाछोंको भोजन करावेंगे, वस तुम्हारेही भोजन करनेंसे हमारे यहांके प्राणी तृप्तहो जायगे ॥ २८॥ तिसके पीछे. वरुणजी गंगा सिंछ संचारी इंससे बोर्छ कि हे- पत्र रथेइवर ! तुम हमारे प्रीतिसंयुक्त वचनोंको सुनो ॥ २९॥ तुम्हारी चंद्रमाके मंडलकी समान निर्मल फेन समान कान्ति और श्रेष्ठ मनोहर सुन्दर वर्ण होगा ॥ ३० ॥ विशेष करके हमारे शरीर स्वरूप जलपर संचालन करके सदांही सीन्दर्भ और अतुल आनंद पाओंगे यही हमारा चिन्हहै ॥ ३१ ॥ हेराम? पहले समयमें

हंसोंका सब इारीर श्वेत वर्ण नहींथा; उनके पंखोंका अग्रभाग नीठवर्ण और छाती कोमल इयामवर्णथी ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त कुंबरजी पर्वत-पर स्थित गिरगटसे बोले, हम तुमपर प्रसन्न होकर तुम्हारा रंग सुवर्णकासा किये देतेहैं॥३३॥तुम्हारा मस्तकभी सुवर्णकरंगका होजायगा, और अधिक करके हमारे प्रसन्न होनेंसे तुम्हारा काञ्चन वर्ण सद् अक्षय होगा ॥ ३४॥

> एवंदत्वावरांस्तेभ्यस्तिस्मिन्यज्ञोतसवेसुराः॥ निवृत्तेसहराज्ञातेपुनःस्वभवनंगताः॥ ३५॥

इस प्रकार देवता छोग इन समस्त पक्षियोंको वरदान देकर, यज्ञोत्सव समाप्त होनेके पीछे राजा मरुतके सहित फिर अपने २ भवनको चछे गये॥ ३५॥ इ॰ श्रीम॰ वा॰ आ॰ उ॰ भाषा॰ अष्टोद्शः सर्गः॥ १८॥

एकोनविंशः सर्गः॥

अथजित्वामरुत्तंसप्रययौराक्षसाधिपः॥ नगराणिनरेंद्राणांयुद्धकांक्षीदशाननः॥१॥

तदनंतर मरुत राजाको जीतकर राक्षसाधिप रावण युद्धकी इच्छासे राजा छोगोंके नगर २ में घूमने छगा ॥ १ ॥ निशाचरनाथ रावण इन्द्र और वरुणजीकी समान राजा छोगोंके निकट जाकर बोछािक या तो तुम हमसे युद्ध करो ॥ २ ॥ और नहीं तो यह कहो कि हम पराजित होगये; कारणिक हमारा स्थिर निश्चयहै । जो छोग इन दोनेंमेसे एकका आश्रय न छेगा उसके छुटकारेका उपाय किसी प्रकारसे नहीं देखा जाता ॥ ३ ॥ स्वभावसेही निहर और महा बछवान होनें परभी धर्ममें निश्चय किये राजा छोग परस्पर सछाह करनें छगे ॥ ४ ॥ वह सबही श्रञ्जको अधिक बछ जानकर बोछिकि " हम हार गये" दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, गय, राजा पुरूरवा ॥ ५ ॥ इन सब महीपाछ छोगोंनें कह दियािक हम पराजित हुए तिसके पिछे राक्षसराज रावण अयोध्या पुरीमें आया ॥ ६ ॥ उन दिनोंमें अयोध्या पुरीकी रक्षा महाराजािधराज अनरण्यजी करतेथे जैसे इन्द्रजी अमरावितकी रक्षा करतेहैं सिहकी समान बछवान अनर ण्यजीसे ॥ ७ ॥ रावण बोछा कि युद्ध करो अथवा हम " हारगये," यह

कह दो वस यही हमारी आज्ञाहें ॥ ८ ॥ परन्तु अयोध्याका राजा अ-नरण्य उस पापात्माके वचन सुनकर क्रोधितहो राक्षसेंन्द्र रावणसें बोला ॥९॥ हे निशाचरा तुम एक क्षण भर ठहरो, हम तुमसे द्रन्द्र युद्ध करतेहैं हम इस प्रकारकी सैना लेकर लड़ेंगे कि तुम शीवही हमारे वशमें होनाओंगे ॥ १० ॥ राना अनरण्य पहलेही रानणका वृतान्त सुन-कर युद्ध करनेंके लिये प्रथमसेही अपनी बड़ी सैनाको सजाय रक्खीथी सो नरपतिकी वह सैना राक्षसका वध करनें के लिये निकली ॥ ११ ॥ हेन-रोत्तम! अनरण्यकी सैनामें दश हजार हाथी, एक लाख घोड़े; व हजारों रथ, और अगणित पैद्छ पृथ्वीको टककर युद्ध करनेंके लिये पैदलीं व रथोंके सहित निकले॥ हे युद्ध विज्ञारद, तिसके पीछे बड़ाभारी युद्ध होंने लगा ॥ १३ ॥ राजा अनरण्यजीका राक्षसमें इन्द्र रावणसे अद्भुत युद्ध होनें छगा तिस काछमें राजा अनरण्यजीकी सैना रावणकी सैनाको प्राप्त होकर ॥ १४ ॥ कुछ थोड़ेही कालतक संग्रामकर सकी फिर उत्तम विक्रम प्रकाश करके अग्निमें हुत हुए हव्यकी समान नाशको प्राप्त होगई ॥ १५॥ जलती हुई अभिके निकट जायकर जिस प्रकार पतंगपक्षी किर उस अ-मिमें पैठे ही जातीहैं वैसेही राजाकी बची हुई सैना रावणको प्राप्तहोकर संग्राम में शीत्रही नाश होगई ॥ १६ ॥ तवराजाओंमें श्रेष्ठ उन अनर ण्य जीनें देखािक जैसे सेंकडोंनदी समुद्रके निकट जायकर उसमें मिल जा तींहैं वैसेही वह महाबळवानवीर रावणसे मारे जा रहेथे॥ १७॥ तिस के पीछे राजा अनरण्यजी कोधसे परिपूर्ण हो इन्द्रके धनुषकी समान धनुषकी टंकारकर आपही रावणके निकट पहुँचे ॥ १८॥ मारीच, शुक, सारण, प्रहस्त इत्यादि रावणके समस्त मंत्री राजा अनरण्यजी के निकट न ठहर कर मृग झुंडकें समान भागे 11 9९ ॥ तिसके पछि इक्ष्वाकुकुछ नंदन अनरण्यजीने उस राक्षस रावणके सिरमें आठ सौ वाण मारे ॥ २० ॥ जलकी धारा जिसप्रकार वादलसे निकलकर पर्वतके शिखरपर गिरती है वैसेही वह समस्त बाण रावणके मस्तक पर गिरकर कहीं भी घाव न करसके ॥ २१ ॥ तव राक्षस रावणनें बड़ा कोधकर रा-जा अनरण्यजीके शिरपर एक चनकटा मारा कि जिसके मारे जानेसे राजा रथसे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २२ ॥ शास्त्रका वृक्ष जिसप्रकार वज्रसे भस्म

होकर वनमें गिर पड़ता है वैसेही वह राजा अनरण्यजी विह्वलहो पृथ्वीपर गिर कंपायमान होंनें लगे ॥ २३ ॥ तव राक्षसराज रावण उपहास करके इन इक्ष्वाकु नंदन पृथ्वीनाथ अनरण्यजीसे बोला कि तुमनें हमारे साथ युद्ध करके इस समय क्या फल पाया ॥ २४ ॥ हे नरनाथ। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीहै किजो हमारे साथ द्वन्द्र युद्ध कर सैंके हम जानते हैं कि तुमनें विषय भोगमें असक्त रहकर हमारे बळका समाचार नही सुना होगा ॥ २५ ॥ इस प्रकार कहनें पर हीनबळ हुए राजा अनरण्यजी ने रावणसे कहाकि तुमारी क्या समर्थ हैं कालकी गति बड़ी कठिन है ॥ २६ ॥ तुम अपनी बढाई करते हो परन्तु तुम हमको पराजित नहीं करसके कालहीनें हमारा यह हाल कियाहै, तुम तौ केवल इसके मिस हुए हो ॥२७॥ हेनिज्ञाचर! जीवनेक! अंतकाळ (वृद्धावस्था )में अव हम क्या करनेंको समर्थ हैं परन्तु हम विमुखतो नही हुए सन्मुख संयाममें ही तुमसे घायळ हुएँहै ॥ २८॥ हे निशाचर ! तैनें जो इक्ष्वाकुवंशका अपमान कियाहै इसके अर्थ हम कहते हैं किजो हमनें प्रजाको भछीभांतिसै पाछन कियाही तपहवन कियाहो तो हमारा वचन सत्य हो ॥ २९ ॥ रे राक्षस! महात्मा इक्ष्वाकु कुलके दाशरथीं श्रीरामचंद्र होंगे वह दशरथ कुमारही तेरा प्राण संहार करेंगे ॥ ३० ॥ जब अनरण्यजीने यह ज्ञापदिया तौ आकाशसे फूळोंकी वर्षा होने लगी और वहके ज्ञब्दके समान गंभीर देवताओंके नगाडे वजने छगे ॥ ३१॥

> ततःसराजाराजेंद्रगतःस्थानंत्रिविष्टपम् ॥ स्वर्गतेचनृपेत्सिमन्राजसःसोपसपत्॥ ३२॥

तदनंतर राजा छोगोंमें श्रेष्ठ राजा अनरण्य स्वर्ग धामको चछे गये तव राजाके स्वर्गको चछे जानेपर राक्षस भी वहांसे चछदिया॥३२॥इत्यार्षे श्रीमद्रामाय णे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषाटिका० एकोंविंज्ञःः सर्गः ॥१९॥

विशः सर्गः ॥

ततीवित्रासयन्मर्त्यान्पृथिव्यांराक्षसाधिपः ॥ आससादघनेतस्मित्रारदंग्रुनिपुंगवम् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त राक्षसोंका राजा रावण पृथ्वीपर मनुष्योंको त्रास देता हुआ यूँमता फिर ताथािक उसनें मेघके ऊपर विराजे हुए मुनिश्रेष्ठ नार दर्जीको देखा ॥ १ ॥ तन निशाचर रानणने प्रणाम करकै उनकी कुश्ल पूँछी व आनेंका कारणभी पूँछा ॥ २ ॥ अमित प्रभायुक्त महातेजस्वी देवर्षि नारदजी मेघके ऊपर विराजमान पुष्पक विमानपर सवार होकर आये रावणसे कहने लगे ॥ ३ ॥ हे विश्रवानंदना सौम्या राक्षस नाथ? तुम हमारे वचन श्रवण करनें छिये कुछ समय ठहरो हम तुम्हारा यह उम्र विक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुय हैं ॥ ४॥ पहले समय में विष्णु जीनें दैंत्योंका नाश करके हमें सन्तुष्ट कियाथा, पीछेसे तुम्हारे साथ गन्धर्व व नाग लोगोंका विनाश करनें वाला जो युद्ध होगाउन्से हम अत्यन्त प्रसन्नहोगे ॥ ५ ॥ हे ताता जो तुम सुनो तौ कुछ श्रवण करनेके योग्यवात हम तुमसे कहनेंकी इच्छा करते हैं इस छिये कहते हैं कि तुम श्रवण करनें कें लियें अपनें चित्तको लगाओं ॥ ६ ॥ हे वत्स यह मृत्यु लोक जबकि मृत्युके वझहै तबतौ यह आपही नाश हुआ स्क्लाहै इस छिये तुम देवता छोगोंसे अवध्य होकर वृथा क्यों इनका सहार करतेहीं तुम देव, दानव, दैत्य,यक्ष,राक्षस,और गन्धर्व, छोगोंसे अवध्यही इस कार-ण इन मनुष्य लोगोंको क्वेश देंना तुम्हैं उचित नहींहै ॥ ८ ॥ यह मृत्यु-लोक सदांही विपत्तियोंसे युक्तहै, विशेष करके अपनी भलाईका आचरण करनेमें यह अत्यन्त मूढ औं जरा व्याधिसे आच्छादित हुआहै इसिलये ऐसे लोकका नाज्ञ करनेंसे क्या ॥ ९॥ अनेक प्रकारके अनिष्ट सम्बधोंसे मनु-ष्यलोग जहां तहां सदां पीडित हुआ करताहै, इस्लिये युद्धसे ऐसे मनुष्य छोकका नाज्ञ करना कींन मतिमान पुरुष चाहताहै ? ॥ १० ॥ और भूँख प्यास व जरासेभी यह नित्य क्षय होताहै; इस कारण भाग्य करके निहत विषाद और शोकसे संतापित मनुष्यलोकको तुम मत उजाडों ॥ ११ ॥ हे महावीर । राक्षस नाथ ! देखो मनुष्यछोक इतना सूढहै कि वह अपने सुख दुःखभोग करनेंके कालकोभी नहीं जानता' और विविध भांतिके साधा-रण २ पुरुषार्थमें अनुरागी हुआ करताहै ॥१२॥ कहींती मनुष्यगण हिंदित होकर गाते बजातेहैं, और कहीं और दूसरे आर्त पुरुषकेसाथ आंसूओंके धारा प्रवाहसे मुख व नेत्रोंको गोछा करकै रोदन कररहेहैं ॥ १३ ॥ और मनुष्य

लोक- मातापिता पुत्रके स्नेहऔर बन्धु इत्यादिके मनोरथसे मोहितहैं।इस-छिये नीचेको गिरताहुआ अपने परलोकके क्वेशको नहीं जान सकता॥१४॥ इस कारण हे सौम्य। इस प्रकारके मोहसे पीडित हुए मनुष्यको क्रेश देना वृथाहै, और तिसपर तुमनें इस मृत्यु लोकको जीतभी लियाहै इसमें कुछ संदेह नही ॥ १५ ॥ यह समस्त मनुष्य अवश्यही यमराजके भव-नको सिधारेंगे इससे हेपरपुरको जीतने वाले। पुलस्त्यके पुत्र ! तुम यमरा-जको जीतो तौ भळाहै॥ १६॥ जहां तुमने उस यमराजको जीतिलया फिर मानों सबहीको जीतिलया इसमें कुछ संज्ञाय नहीं, अपने तेजसे दीति-मान छंकापति रावण इस प्रकारसे नारदर्जाके समझानेसे ॥ १७ ॥ प्रणाम करके हंसता हुआ नारद्जीसे बोळा—िक हे देवर्षे ! हे देव गन्धर्व छोक विहार प्रिय ! हे समरदर्शनिष्रय ! ॥१८॥ जयकी अभिलाषा किये हम पाता-छके जानेको तैयारहैं. फिर त्रिलोकोको जीत देवता और नागोंको अपने वशमें छाकर अमृतके छिये हम अमृतका स्थान समुद्र मथेंगे ॥१९॥ तब भगवानऋषि नारदजी रावणसे बोले, कि तुम जो पातालहीको जाना चाहतेहो तौ इस मार्गसे कहां जातेहो। ॥२०॥ हे दुर्द्धर्थ। हे श्राञ्चनाञ्ची। यह अत्यन्त दुर्गम यमपुरीका मार्ग प्रेतराज नगरके सामनेको चलागया है ॥२१॥ तब वह रावण ऐसाही करेंगे यह कह हंसकर श्ररद्कालके मेघकी समान द्युतिवाले नारद्जीसे बोला ॥ २२ ॥ कि यमपुरीके मार्गसे जानेका और यमको जीतनेंका विचार हमनें पक्काकर छियाँहैं; इस्से हम दक्षिण दिशाकोही नांयगे कि नहां सूर्यके पुत्र यमरानहें ॥ २३ ॥ हे भगवन ! हे प्रभो। हमने युद्धकी अभिलाषा कर कोधके वशहो प्रतिज्ञाकीहै कि चारों छोकपाछोंको जीतेंगे॥ २४॥ इसके छिये अब हम प्रेतराजकी नग-रीकी ओर जातेहैं; बहुतही शीष्र प्राणियोंके समूहको क्केश देनेवाले उन यमराजको इम मृत्युसे मिलाप करामेंगे ॥२५॥ रावण यह कह नारद मुनि को प्रणामकर उनके निकटसे चलकर मंत्रियोंके साथ दक्षिण दिशाको गया॥ २६॥ परन्तु महातेजस्वी विप्रश्रेष्ठ धुवांरहित अग्निकी समान नार दजी एक मुहूर्तभरतक ध्यानमें रहकर स्थिरहो चिन्ता करनें छगे॥ २७॥ आयुके क्षीणहो जानेंपर जो इन्द्रादि देवता और सचराचर त्रिछोकीको क्रेश देताहै उस कालको रावण किस प्रकारसैं जीतेगा ॥ २८ ॥

जो प्राणीयोंके दान और कर्मादिका साक्षीहैं; और जो दूसरा अग्निक स्व-रूपहें जिस महात्माके अनुप्रहसें जीव छोग चतना प्राप्त होकर अपने २ कार्यमें छगतेहैं ॥ २९ ॥ त्रिलोकी जिसके भयसे व्याकुल होकर भाग-तीहै, यह राक्षसोंमें श्रेष्ठ रावण अपनी इच्छानुसार किस प्रकारसे उसके निकट जायसकेगा ॥ ३० ॥ जो सब छोकका घाता और विधाता पाप पु-ण्यके फलका दाताहैं; जिसमें त्रिलोकीको जीत लियाहै उस कालको रावण किस प्रकारसे जीतेंगा १ कालही तो सबका विधानहै, रावण कालके सिवाय किस विधिका आश्रय लेकर कालको जीतेगा १ ॥ ३१ ॥

> कौतृह्ळंससुत्पन्नोयास्यामियमसादनम् ॥ विमदद्रष्टुमनयोयमराक्षसयोःस्वयस् ॥ ३२ ॥

सो इसका हमको बड़ा कौतुक उत्पन्न होताहै, इस कारण हम साक्षा-त् यम और राक्षसका युद्ध देखनेंके निमित्त यमराजकी पुरीको जा-ऊगा ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषा टीका सहित विंदाः सर्गः ॥ २० ॥

> एकविंशः सर्गः॥ एवंसंचिंत्यविप्रेंद्रोजगामलघुविक्रमः॥ आख्यातुंतचथादृत्तंयमस्यसदनंप्रति॥१॥

अति शीव्र चळनेंवाळे वित्रोंमें श्रेष्ठ नारदणी इस प्रकारसे चिन्ताकर यह समाचार यगराजको सुनानंकी अभिळाषासे यमपुरीकी ओर चळे॥१॥ फिर उन्होंने यमराजजीके भवनमें जायकर देखािक प्रेतराज अपने स्थानके सन्मुख अग्निको शाक्षीकर जिस प्राणीका जैसा कमेहै, उसको वैसाही दंड और अनुप्रह कर रहेहें ॥२॥ यमराज-महर्षि नारदणीको वहांपर आया हुआ देख धर्मानुसार अर्घ्य देकर उनको विराजमान करता हुआ ॥३॥ नार-दणीक सुख पूर्वक बैठनेंपर यमराज बोळे हे देव गन्धर्व सेवित! हे देवर्षे ! आपकु श्रुष्ठ मंगळसेहें। धर्मका नाज्ञ तो नहीं होता। आपके पधारनेका क्या हेतुहै। ॥८॥ तब भगवान नारदऋषि बोळे कि हम कहतेहें सुनो, फिर जो कुछ कर्तव्य होसो करना ॥ ५॥ हे पितृराज। दश्यीव नामक

अति अजित निशाचर विक्रम प्रकाश करकें तुमको बशमें छानेंकी का-मना करके यहांपर चला आताहै ॥ ६ ॥ हे प्रभो! इसी कारण अति शीष्र तासे हम आपके निकट आयेहैं; यद्यपि आप दंडधारीहैं; तौभी आज आपके जय या पराजय होनेंकी कुछ स्थिरता नहींहैं ॥७॥इसी अवसरमैं दूरसें दिखाई दिया कि उदित सूर्य भगवानकी समान प्रभावान, राक्षसका विमान चला आताहै ॥ ८॥ यहा बलवान रावण उस पुष्पक विमानको प्रभासे वहांके अन्धकारको दूर करता हुआ आया ॥ ९ ॥ तहां महावल-वान रावणनें देखांकि सब प्राणी अपने पाप पुण्यका फल पाय रहेंहैं ॥ १० ॥ यमराजकी सैना उनके दृतोंके साथ प्रजा गणोंको उनके पाप पुण्यके अनुसार किसिका आदर कर रहीहै और किसिको बांध-रहीहै ॥ ११ ॥ रावणनें फिर देखा घोर रूपी भयानक उत्र २ यमदूतों करके मारे जाकर सब प्राणी दुःखके मारे आरत चिछाय रहेहैं ॥ १२॥ कींडे व कुत्ते आदि जन्तु उन सबोंको काट रहेहैं, और सब ऐसे भयानक वचन बोछतेथे कि सुनतेही व्याकुछ होनाय और उन प्राणीयोपर दया आवे ॥ १३ ॥ अनेक प्राणी रुधिर रूप जछते भरी हुई वैतर्णी नदीके पार होरहेहै, कोई २ उस नदीकी तत्ती तत्ती वालू मैं वारंवार संतापित होरहेहें ॥ १८॥ व अनेक अधर्मी छोगोंका शरीर असिपत्र वन्में काटा जाताहै, पापी छोग रौरव, क्षार नदी और छुरीकी धारपर गिरकर आरत शब्दकर रहेहैं ॥ १५ ॥ अनेक मुरदेकी समान कुश देह होगये, वदन विवर्ण होगयाहै, बाल छूटे हुएहैं; बहुतसे पापी, भूंखेप्यासे होकर "जल जल" ऐसे शब्दकर बराबर जलमांग रहे हैं ॥ १६ ॥ सैंकड़ो पापी मैले कुचेलेही चूरि लगाये, रूखे अंग किये इधर उधर दौड़ते हैं; रावणनें मार्गके बीच ऐसी दुरावस्थामें पड़े सेंकड़ों हजारों पापी देखे॥ १७॥ फिर यमराजके भवनमें यहभी देखा कि कोई २ पुण्यात्मा अपने पुण्यके प्रभावसे उत्तम स्थानोंमें गीत और बाजोंके वजनेंसे आनंदकर रहेहैं ॥ १८॥ जिन्होंने गोदान, अन्नदान और गृहदान कियेंहैं वह लोग अपने कर्मके फलानुसार गोरस; अन्न और गृह भोगकर रहे हैं ॥ १९ ॥ धर्मात्मा छोग सुवर्ण मणि, और सुकासे सज धज कर स्त्रियोंके सहित विहारकर रहे हैं॥ २०॥ व और दूसरे धर्मात्मा

लोग अपने तेजके प्रभावसे प्रदीप्तहो रहे हैं; महाबीर राक्षस पति रावणनें वहां इस प्रकारसे देखा ॥ २१ ॥ तिसके पीछे बळवान रावणनें विक्रम प्रकाश करके बलके सहित अपने दुष्कृत कार्यसे दंडपाते हुए उन पापि-योंको छाड़िदया ॥ २२ ॥ पापी प्राणि गण राक्षस दशग्रीव करकै छुटाये जायकर एक मुहूर्त भरके छिये अचिन्तनीय और अतर्कित मुख प्राप्त करते हुए जब बळवान राक्षसोंने प्रेतोंको छोड़ दिया ॥२३॥ तब प्रेत रक्षक लोग अत्यन्त ऋद्धहो राक्षस रावणके सन्मुख दौड़े। इसके पीछे धर्मराजके शूरवीर लोग हल्ला करते हुए दशोंदिशासे आगमन करने छंगे॥ २४॥ वह सेंकड़ो हजारो शूरवीर छोग शूछ, मूश्रछ, शक्ति, परिध और तोमर इत्यादि अस्त्र शस्त्र पुष्पक विमानपर वर्षानें छगे ॥ २५॥ वह सब शरदकी मिल्लयोंके समान एक साथही गिरकर अतिशीत्र पुष्पक विमानके चारों तरफर्सें आसन, महल चोंतरे, और द्वार तोड़नें लगे॥ २६॥ परन्तु विमान देवताके अधिष्ठान और ब्रह्मतेजसे अक्षयथा इस कारण टूटने परभी वह पहले की समान फिर ज्योंकात्यों नया होजाताथा ॥२७॥ **डन महात्मा धर्मराजकी अगणित बङ्गीभारी सैनाथी परंतु उन** छोगोंमेंसे सैंकडों हजारों शुर अयगण्यथे॥ २८॥ तिसके पीछे यमराजके महावीर समस्त मंत्री, सैंकड़ौं पहाड़, वृक्ष और भाला इत्यादिसे सामर्थके अनुसार अभिलाषांके योग्य युद्ध करनें लगे॥ २९॥ राजा दशानन उसके मंत्री छोग सर्व प्रकारके अस्त्र शस्त्रोंसे बनाय सब भांति वायछ छोहू ळुहानहो घोर संत्राम करने छगे ॥ ३० ॥ महावीर यम और रावणके महा-भाग मंत्रीलोग अस्रशस्त्र चलायकर परस्पर एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने छगे ॥ ३१ ॥ परन्तु महावीर यमराजके मंत्री महावलवान रावणके मंत्री लोंगोंको छोड़कर वह महा बलशाली वीर ॥ ३२ ॥ शूल वर्षण करते २ रावणके सन्मुखही धाये। फिर राक्षसोंकाराजा उन लोगोंके प्रहारसे जन रतन होगया व उसके सब अंगोंसे रुधिर निकलने लगा और खिले हुए पुष्पसमूहोंने शोभित अशोकवृक्षकी समान वह पुष्पक विमानपर शोभयमान होनें लगा ॥ ३३ ॥ उस कालमें वलवान रावणभी अस्त चलानेंकी निपुणतासे तोमर बाण व अस्न बलसे शिला और वृक्षोंको चलानें लगा ॥ ३४ ॥ यमराजकी सैनामें अति दारुण वृक्षशिलाकी

अति दारुण वर्षा होने छगी कि जिस्से वह सैना पृथ्वीपर गिरी ॥ ३५ ॥ परन्तु यमके योद्धा सब वृक्षादिकों काट और अस्त्र शस्त्रोंको हटाय एक साथही सेंकड़ों हजारों यम किंकर, रावणके ऊपर प्रहार करनें छगे॥३६॥ मेघ समूह जिस प्रकार पर्वतको घर छेते हैं वैसेही वह सब रावणको वेरकर उसका श्वासरोक उसके ऊपर हजार २ भिन्दिपाल और शूल वर्षानें छगे ॥३७॥ रावणका कवचदूट गया और उसके सव अंगोंसे रुधिर वहनें छगा; तब वह महा कोधितहो पुष्पकको छोड़ पृथ्वीपर उतरा ॥ ३८ ॥ एक मुहूर्तमें रावण भली भांति सस्ताय कुपितहो दूसरे यमराजकी समान खड़ा होगया फिर धनुष बाण धारणकर संग्राममें वढ़नें लगा ॥ ३९ ॥ तिसके पीछे दिन्य पाशुपत अस्त्र धनुष पर चढ़ाय यम कीङ्करोंसे "खड़े रहो २" यह कह धतुषको खेंचनें लगा॥ ४० ॥ इस इन्द्रके शञ्ज रावणनें कोपके वशहो कानतक धनुषको खेंच समरमें वह बाण छोडे जैसे ज्ञिवजीनें त्रिपुरासुरके ऊपर बाण छोडेथे ॥ ४३ ॥ धूम और ज्वाला मंडल सम्पन्न इन बाणोंका रूप श्रीष्म कालमें वन दहन-कारी प्रज्वित दावानलकी समान दिखाई देने लगा ॥ ४२ ॥ ज्वाला-की मालासे युक्त वह बाण छूटकर लता और वृक्षोंको भस्म करते हुए संग्राममें दौड़े; मांस खानेवाळे पशुपक्षीभी उन बाणोंके तेजसे भरम होकर इन्द्र ध्वजाओंकी समान उसी समय गिरे ॥ २२ ॥

> ततस्तुसचिवैःसार्धराक्षसोभीमविक्रमः ॥ ननादसुमहानादंकंपयन्निवमेदिनीम् ॥ ४५ ॥

तिसके पीछे भयंकर विक्रमकारी राक्षस रावण अपने मंत्रियोंके साथ पृथ्वीको कंपायमान करता हुआ महानाद करने छगा ॥ ४५॥ इ० श्रीम० वा० आ० ड० भा० एकविंशः सर्ग ॥ २१॥

द्वार्विशः सर्गः ॥

सतस्यतुमहानादंश्चत्वावैवस्वतःप्रभुः ॥ शत्रुंविजयिनंमेनेस्वबलस्यचसंक्षयम् ॥ १ ॥ वह सूर्य नंदन पराक्रमी यमराज रावणका महानाद श्रवेण करके अपनी

सैनाका क्षय होंना और इाञ्चका विजय पाना जानते हुए ॥ ९ ॥ यमराज योधा लोगोंका नाज्ञ जान कोधके मारे लाल २ नेत्रकर सारथीसे बोलेकि " शीघ्र हमारा रथलेञाओ"॥ २ ॥ सारथीभी शीघ्रतासें उनका महारथ टायकर खड़ा होगया, तव महातेजस्वी यमराजजी उस रथपर सवार हुए ॥ ३ ॥ जो इस चराचर नित्य प्रवाह मान त्रिअवनका संहार करताहै, वह मृत्युभी पाञ्च और मुद्गर हाथमें छेकर यमराजके आगे बैठा ॥ ४॥ जलती हुई अभिके समान तेज सम्पन्न यमराजका अस्न कालदंखभी मार्ति-मान होकर उनकी वगलमें बैठहदा ॥ ६ ॥ सब लोगोंके भय देनेवाले यमराजको ऐसा कुपित देखकर उत्तसमय जिल्लोकी चलायमान होगई और देवता लोग कंपायमान होगये॥ ६ ॥ इस्के उपरान्त जब सारथीने रुचिर प्रभावाले बोड़ोंको चलाया, तब वह स्थ बोर शब्द करके राक्षसराज राव-णके निकटको चला ॥ ७ ॥ अधिक प्याकहैं वह मनकीसमान वेगगामी इन्द्रके घोडोंकीसमान इन घोड़ोंने एक मुहूर्त भरमें यमराजको संशाम भूमिमें पहुंचा दिया॥ ८॥ मृत्यु रूप इसप्रकारके विकटाकार रूपको देखकर राक्षसपति रावणके मंत्री छोग एकाएकी भागनें छगे ॥ ९ ॥ बल्हीन ताके मारे भयसे कातरही और अचेतही वह सचिव लोग "हम इस स्थानमें अब युद्ध नहीं कर सकते" वह कहकर दशों दिशाओंको भागे ॥ १० ॥ परन्तु सन छोकोंको अथ प्रृचानेवाळे यमराजके ऐसे स्थको देखकर यह रावणने क्यार दुक चुडायमानहीं हुआ और नइसने कुछ भय पाया ॥११॥ फिर केटर व दावणके निकट जाय कोपके वज्ञहो शक्ति और तोमर चलाय रसके। किन्धानोंको काटने लगे॥ १२॥ तब रावण सावधान होकर जल पद्धाः हुए वादलकीसमान यमराजके उस रथपर वाणोंकी वर्षा करनें लगा ॥ १३ ॥ सेंकड़ों महा शक्तियोंके छातीमें लगरेंसे वह राक्षस रावण कुछ पीड़ित हुआ; परन्तु उन शक्तियोंके निवा-रणका कुछ उपाय न कर सका॥ १८॥ शृञ्जोंके मारनेवाले यमराजने इस प्रकारसे. अनेक अस्त्र इस्त्रोंके द्वारा सात दिन रात संप्राप करके शृञ्जको चेतनाहीन और संग्रामसे विमुख किया ॥ १५ ॥ परन्तु हे वीर ! इन सात रात्रियोंके वीचमें संशामको किसीनें नहीं छोड़ा परस्पर जयकी अभिलाषा किये हुए यमराज और राक्षसराजका तुमुळ युद्ध होता-

था॥ ॥ १६ ॥ उसकाल देवगण, गन्धर्वगण, सिद्धगण, और परमर्षिगण ब्रह्माजीको आगे करके उस रण भूमिमें आये ॥ १७ ॥ प्रेतोंके स्वामी यम-राज और राक्षसराज रावणके युद्ध काळमें मानों प्रलय आप पहुंची-थी ॥ १८ ॥ तिसके पीछे राक्षसोंमें श्रेष्ट रावणभी इन्द्रके वज्रकीसमान घोर नादकर धनुषपर टंकारदे आकाशको सम्पूर्ण तासेही ग्रंजार कराता हुआ बाणोंके समूहको छोड़नें छगा॥ १९॥ रावणनें चार वाणसे मृत्युको और सात बाणसे सारथीको पीड़ित करके सेंकडों हजारो बाण आति शीव्रतासे यमराजके मर्भ स्थानमें मारे ॥ २०॥ तब क्रोधके वज्ञ होनेके कारण यमराजके मुखमंडलसे श्वांसके साथ धुवां सहित ज्वा-छा माछी कोप रूप पावक उत्पन्न हुआ ॥ २१ ॥ यह आश्चर्य देख देवता व दानवोंके समीप मृत्युकाल दोनों बहुत हिंपत व क्रोधित हुए॥ २२ ॥ फिर मृत्युनें अत्यन्त कोधित होकर वैवस्वत यमराजसे कहा, आप हमको आज्ञा दीनिये; इम संग्राममें इस भयंकर पापी राक्षसको मार डाल-तेहैं ॥ २३ ॥ हमारी स्वभावसेही यह मर्यादाहै कि जिसके ऊपर हम छूट-तेहैं; वह फिर जीवित नहीं रहता, सो जब हमको आप छोडेंगे तब यह राक्षस जीताहुआ न बचैगा हिरण्यकशिषु, श्रीमान्नयुचि, सँवर ॥ २४ ॥ निसंदी, धूम्रकेतु, विरोचनका पुत्र वृष्टि महाराज, शंभुदैत्य, वृत्रासुर, और बाणासुर ॥ २५॥ शास्त्र जाननेंदाले सेकडों राजिष, गन्धर्व, महोरग, ऋषि-पत्रग, दैत्य, यक्ष, व अप्सरायें इनको ॥२६॥ और युगान्त बद्छनेंके समय हम पर्वत, नदी, वृक्षोंके सहित सागरसाहेत सब पृथ्वीको विध्वंशकर देते-हैं ॥ २७ ॥ इनको व और सब महाप्रस्वानोंको जो अति दुर्द्धर्ष थे देख-तेही हम छोगोंने विनाश कियाहै, कि निशाचर तौ एक साधारण बात है ॥ २८ ॥ इस कारण हे साधुधर्मज्ञ । आप हमको छोड दीनिये हम इसको मार डालेंगे, चाहै जितनाही कोई बलवान क्योंन हो हमारी दृष्टिके आगे पडकर कोईभी जीता हुआ नहीं रहता ॥२९॥ यह हमारा निजका बल नहींहै, परन्तु स्वभावसे हमारा स्वरूप ऐसाहै, हे यमराज! हम करके देखे जातेही यह निशाचर फिर एक क्षणभरभी जीता न बचैगा ॥ ३०॥ तब प्रतापवान धर्मराजने इस मृत्युके ऐसे वचन सुनकर उस्से कहा; तुम ठहरो ! इमही इसका नाज्ञ करतेहैं ॥ ३१ ॥ तिसके पीछे प्रभु वैवस्वत

यमराजजीनें कोधके मारे छाछ २ नेत्र करके हाथमें अमोघ व्यर्थ न होने-वाला कालदंड उठाया ॥ ३२ ॥ जिस दंडके निकटही सदा कालपाश रक्खी रहतीहै, औ पावक व वज्रकी समान मुद्गरभी मूर्तिमान होकर जिसके निकट रहताहै ॥ ३३ ॥ जो देखतेही प्राणियोंके प्राण निकालताहै वह यदि किसीको पाश्से पीश डाले या दंडसे गिराँदें तो इसमें बातही ्र क्याहै ॥ ३४ ॥ अधिक क्या कहैं वह अग्निकी छपटसे युक्त महाशस्त्र उन वलकाली यमराज करके उठाया जाय राक्षस रावणको भरम करने-केही लियेही मानों एकाएकी प्रन्वलित हो उठा ॥ ३५॥ तब रणमें खडे हुए सबही प्राणी दंडके भयसे त्रासितहो भागने छगे और यमराजका दंड उठा हुआ देखकर देवता छोकभी चछायमान हुए ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जब यमराजजी दंड रावणके ऊपर चलानेंको तैयार हुए तब ब्रह्माजी उनके निकट आयकर बोले॥ ३७॥ हे अमित विक्रमकारी महावीर। यम-राज! तुम यह दंड चलाकर इस निज्ञाचरको न मारो ॥ ३८॥ हे देव श्रेष्ठ १ हमने इसकी वरदान दियाँहै इस लिये हम जो कहतेहैं वह तुमको मिथ्या न करना चाहिये ॥ ३९ ॥ और देवता या मनुष्य जो कोईभी हमारे वचन उद्घंघन करेंगे; वह त्रिलोकीको झूंठा करेंगे इसमें संशय नहीं ॥ ४०॥ तुम जो हमारे प्रिय वा अप्रिय प्राणींके ऊपर क्रोधित होकर त्रिभुवनका भय दाई शीर दंड छोडोंगे तौ यह दंड प्रिय अप्रिय आदि समस्त प्राणियोंको संहारकर डालैगा ॥ ४९ ॥ विशेष करके सबकी मृत्युके कारणही अमित प्रभावाला अमोघ कालदंड अपनी सृष्टिके विनाज्ञको हमने उत्पन्न कियाहै ॥ ४२ ॥ इस कारण हे सौम्य १ यह दंड रावणके मस्तकपर गिराना तुमको उचित नहींहै, कारणिक इस दंडक गिरनेसे कोई पुरुष एक मुहूर्त भरतक भी नहीं जी सकता ॥ ४३॥ इस दंडके रुगनेसे जो रावण मृतक न हुआ, अथवा मृतक होगया, तौ दोनोंही प्रकारसे हमारा वचन मिथ्या होगा ॥ ४४ ॥ प्रकारसे हमारा वचन इस कारणसे यह उठाया हुआ दंड रावणके ऊपरसे हटा छो, और जो इस त्रिलोकके रक्षा करनेंकी वासना हो तौ इमारे वचनोंको सत्य करो ॥४५॥ यह वचन सुनकर धर्मात्मा यमराजनें उत्तर दिया कि आप हमारे स्वामी हैं इस कारण आपकी आज्ञासे इंड निवृत्ति किया गया ॥ ४६ ॥ परन्तु जो इस वरदान गये हुए राक्षसको संहार करनेमें हम समर्थ न हुए तौ फिर समरमें रहकर हम क्या करनेको समर्थ होंगे ॥ ४७ ॥ इस छिये इस राक्षसकी दृष्टिसे हम अन्तर्ध्यान हुए जातेहैं। यह कहकर यमराजजी वहां-से रथ व अक्वोंके सहित अन्तर्ध्यान होगये ॥ ४८ ॥ ब्रह्माजीकी कृपासे रावण यमराजको पराजित करके अपना नाम सबको सुनाय पुष्पक विमानपर सवार हो यमराजकी पुरीसे निकला ॥ ४९ ॥

सतुवैवस्वतोदेवैःसहब्रह्मपुरोगमैः॥ जगामत्रिदिवंद्दृष्टोनारदश्चमहामुनिः॥

तिसके पीछे वैवस्वत यमराजजी ब्रह्मादि सब देवता छोगोंके संग स्वर्गको गये और महा मुनि नारदजी भी हार्षित होकर चछे गये॥५०॥ इ० श्रीम० वा० आ० ड० भाषा० द्वाविंद्याः सर्गः॥ २२॥

त्रयोविंशः सर्गः॥

त्तोजित्वादशग्रीवोयमंत्रिदशपुंगवम् ॥ रावणस्तुरणञ्ळाघीस्वसहायान्ददर्शह ॥ १ ॥

इसके उपरान्त समरमें बडाई पाये दशानन रावण देव श्रेष्ठ यमराजकों जीतकर अपने सेवक छोगोंको देखता हुआ ॥१॥ तब राक्षस छोग प्रहारसे जर्जरित तन सब अंगोंमें रुधिर छगे रावणको देखकर अत्यन्त विस्मित हुए ॥ २ ॥ फिर मारीचादि मंत्री छोग जयजय शब्द कह रावणकी वढाती मनाय रावणके सहित उस पुष्पक विमान परचढ़े,तब रावणने उन छोगोंका भय दूरकर उन्हें समझाया डुझाया ॥ ३ ॥ फिर राक्षसराज रावण पाताछमें जानेक अभिछाषसे दैत्य और उरग गण करके अधिष्ठित वरुण जीसे रिक्षित समुद्रमें प्रवेशकरता हुआ ॥ ४ ॥ वह रावण वासुकी नागसे पाछी जाती हुई भोग पुरीमें जाय नाग छोगोंको अपने वश्रमें छाय हिंदित हो मिणमयी पुरी में गया ॥६ ॥ वरदान पाये हुए निवात कवच दैत्य वहां वसते थे राक्षस रावणने वहां जाय उनको युद्ध करनेक छिये पुकारा ॥ ६ ॥ वह बळवान दैत्यगण सबही आति विक्रमीथे वह सबही सन्तुष्ट संग्राममें उन्मत और अनेक अस्त्र शस्त्र घारी थे ॥ ७ ॥ वह देत्य-

गण और राक्षसगण कोाधित होकर झूछ, त्रिझूछ, कुछिझ, पटा, अझि, फरशासे एक दूसरेको मारने लगे॥८॥ उन दैत्य और राक्षसोंको लड़ते २ पूरा एक संवत् वीत गया तौ भी संत्राममें किसी पक्षकी जय अथवा हार नहुई ॥९॥ तब त्रिभुवनके गति अविनाशी देव पितामह ब्रह्माजी विमानपर सवार होकर अतिशीत्र वहांपर आये ॥ १० ॥ और संग्राम करते हुए निवात कवचोंको रोक सर्वज्ञताके योग्य सार्थक वचन ब्रह्माजी बोल्छे॥ १९॥ सुर या असुर संयाममें कोई भी इस रावणको पराजित करनेमें समर्थ नहीं हैं और देन दानन लोग तुम लोगोंकोभी क्षय नहीं कर सकते॥ १२॥ इस कारण इस राक्षसके साथ तुम लोगोंको मित्रता करना चाहिये इसमें कुछ संदेह नहीं कि मित्र लोगोंका सब वातोंमें परस्पर समान अधिकार होताहै॥१३॥इसके उपरान्त रावण अग्निको साक्षी बनाय निवात कवच दानवोंके संग मित्रता करके अत्यन्त प्रसन्न हुआ॥ १४॥ निवात कवच दानवोंनेंभी रावणका अत्य-नत सत्कार किया इस प्रकारसे आद्र पाय रावण वहां अपने स्थानहीं के समान परम सुखसे एक वर्ष तक रहा॥१५॥और दैत्योंके स्थानमें मित्रता के वज्ञसे दैत्योंको वज्ञमें कर रावणनें एक माया सीखी वहांसे विदाहो छंकेइवर रावण जलराज वरुणजीकी प्ररीको ढूंढ़नेंका अभिलापी होकर उन निवात कवच दैंत्योंसे विदाहो पातालमें धूमनें लगा ॥ १६ ॥ तिसके पीछे कालकेय दैत्य लोगोंसे अधिष्ठित अश्मनामक नगरमें रावण गया, वहां उसही मायांके प्रभावसे वलवान कालकेय दैत्योंको रावणनें मारखाला ॥ १७ ॥ अधिक क्या कहैं, उस कालमें रावणनें अपने वहनोई शूर्पणखाके स्वामी, शक्तिसे दुःसह बळवान विद्युजिह्नकोभी खड़से काट-डाला ॥ १८ ॥ तव जीभसे रावणवंशीय राक्षसोंको भक्षण करनेंवाले, राक्षस विद्युज्जिह्नको संयाममें पराजितकर रावणनें एक मुहूर्त भरमें चार इात दैत्योंका संहार किया ॥ १९ ॥ उसके उपरान्त राक्षसपति रावणनें कैलास पर्वतके शिखरकी समान चमकता हुआ उन्चवल मेघकी समान दिव्य वरुणजीका स्थान देखा॥ २०॥ उस स्थानमें वह गायभी विराजमानथी कि जिसके थनोंसे सदाही दूधकी घारा निकला करती है, और इस धारासेही क्षीरोदनामक सागर उत्पन्न हुआहै ॥ २१ ॥ उस

क्षीरोद्य समुद्रसेही शीतल किरणवाले निशाचर चंद्रमानी उत्पन्न हुएहैं, रावणनें महावृषकी साक्षात् जननी उस सुरभीको वहां देखा॥ २२॥ कि जिसको आश्रय करकै फेन पायी परमर्षि छोग जीवित रहतेहैं। और जिससे देंबता छोगोंका अमृत, और स्वधा भोजन करनेंवाछे पितृछोगोंका भोजन कव्य इत्पन्न हुआहै॥२३॥मनुष्यलोग जिसको सुरभीके नामसे पुकारा कर-तेहैं, रावणनें उस परम अद्धत गौकी प्रदक्षिणा करके अनेक प्रकारकी सैनासे रक्षित उस महाचार पुरीमें प्रवेश किया ॥ २८ ॥ तिस कालमें सैकड़ों जल धारासे युक्त शरद ऋतुके वादलोंकी समान, प्रभासम्पन्न, सदा सन्तुष्ट जनोंसे परिपूर्ण वरूणजीका उत्तम स्थान दिखाई दिया ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त वरुणजीके सैनापतियोंने जब रावणको ताङ्गित किया तब रावण समरमें उनको संहारकर योद्धा छोगोंसे बोलाकि तुम लोग बहुत शिष्ठही अपने राजासे निवेदनकरो ॥ २६ ॥ कि रावण युद्ध करनेंके छिये यहां आयाहै; इसिछये उसको युद्ध दान दीनिये, अथवा हाथ जोड़कर कहिये हम हारगये, बस यह कहनेंपर आपको किसी प्रकारका कुछ भय नहीं होगा ॥ २७ ॥ इसी अवसरमें महात्मा वरुणजीके पुत्र पौत्रगण, व उनके गौर और पुष्पक नामक सैनापित दोनों कोप करकै आये ॥ २८ ॥ वह गुण सम्पन्न वरुणजीके सब पुत्र अपनी सैनाको साथ छेकर उद्य हुए सूर्यकी समान प्रभावाछे मनकी समान वेगगामी रथोंपर चढ़कर आये ॥ २९ ॥ फिर बुद्धिमान रावण, और जलराज वरुणजीके पुत्रोंमें अत्यन्त दारुण युद्ध होनें लगा ॥ ३० ॥ राक्षस रावणके महावीयेवान मंत्रियोंनें जलराज वरुणजीकी वह समस्त सैना एक क्षणमें नाश करदी ॥ ३१ ॥ तब संत्राममें अपनी सैनाका नाश देख करके और शर जाल्से पीड़ित हो वरूणजीके पुत्र क्षणभरतक युद्धसे विमुख होते हुए ॥ ३२ ॥ वह अवतक पृथ्वीपर रहकर युद्ध करतेथे, और रावणके मंत्री पुष्पक विमानपर बैठे हुए बाण वर्षाय रहेथे इसिलये यह विचारकर वहभी शीत्रगामी रथपर सवारहो आकाशको उठे॥ ३३॥ तिसके पछि समतुल्य स्थान प्राप्त होकर देवता और दानवोंकी समान **उन छोगेंका वह महातुमुळ संत्राम आका**हामें होनें छगा ॥ ३४ ॥ तिसके पीछे वह छोग अग्निकी समान बाणोंसे रावणको बिमुख करके

हर्पित चित्तसे अनेक प्रकारके शन्दोंसे चिछानें छगे ॥ ३५॥ तिसके पीछे शुर महोदर अपने स्वामीको पराजित देख मृत्युका भय छोड़ वरुणजीकी सेनाको देखने छगा ॥ ३६ ॥ फिर उस महोद्रने संग्राममें पननकी समान वेगसे चलनेंवाले वरुणके प्रत्रोंके वोड़ोंको गदासे मारा, गदासे चायरहो वोडे पृथ्वीपर गिरपडे ॥ ३७ ॥ वरुणनीके पुत्रींके अइव और योद्धा होगोंका नाज्ञ देख और विना स्थके खड़ाहुआ पृथ्वीपर निहार महोद्रेन आतिशीत्र सिंहनाद किया ॥ ३८ ॥ उस समय उनके वह समस्त रथ महोद्रनें चूर्ण कर डाले, और घोड़ेभी उत्तम सारयी छोगोंके सहित पृथ्वीपर गिरपड़े ॥ ३९ ॥ महात्मा वरुण-नीके बीर पुत्रगण स्थ गँवाय आकाराके तलेही विराजमान होने लगे; वह लोग केवल अपने प्रभावके वज्ञासे पृथ्वीपर नहीं गिरे ॥ ४० ॥ उन सर्वेनें कोप करके समरमें धनुषपर रोदा चढ़ायकर वाणोंसे महोद्रको विदारण करके फिर सबेंनि मिलकर संप्राममें रावणको रोका ॥ ४९ ॥ वह सब अत्यन्त कोथके वज्ञहो पर्वतपर मेचकी समान धनुषसे छूटे हुए वज्रकी समान दारुण वाण समृहोंसे रावणको घायल करने लगे ॥ ४२ ॥ तिसके पीछे द्श्वद्न रावण कोषके मारे कालाप्रिकी समान बढकर वरुण पुत्रोंके मर्म स्थानोंमें घोर वाण मारने छगा ॥ ४३ ॥ वह दुईर्ष रावण स्थिर होकर विचित्र मृसल, पटा, शक्ति, वड़ी शतथी, और सैकडों भाले व वाण समृहींको वरुण पुत्रोंके उत्पर छोड़नें लगा ॥ १४॥ साठ वर्षकी उमर वाले हाथी जिसप्रकार दुछ २ में फँसकर पीडित होते हैं, वेसेही पांव पयादे वरुणजीके सब प्रत्र रावणके वाण वर्षानेसे एकाएकी च्याकुळ होगये ॥ ४५ ॥ तब वह महाबळवान रावणजीके प्रत्रोंको विह्नळ और न्याकुछ देख हर्षितहो महामेचकी समान गंभीर शन्दसे गर्नेने लगा ॥ २६ ॥ तिसके पीछे वारंवार गर्जन करके राक्षस दशानन जल-धारा वर्षाते हुए मेचकी समान अनेक प्रकारके अस्त शस्त्रोंको वर्षाय वरु-णजीके पुत्रोंको मारने छगा ॥ १७ ॥ अन्तमें वह वरुणजीके पुत्र समरसे विमुलहो पृथ्वीपर गिरनें छगे: सेवक छोक अतिशीत्र उनको रणस्यानसे उठायकर उनके गृहमें पहुँचाते हुए ॥ १८ ॥ इसके उपरान्त राक्षस दशा-नननें उन सेनक छोगोंसे कहाकि " अन तुम वरुणजीसे समाचार कही "

तव प्रहास नामक वरुणके मंत्रीनें रावणसे कहा ॥ ४९ ॥ कि जिनको तुम युद्ध करनेंके लिये पुकारतेहो, वह सलिलेश्वर महाराज वरुणजी संगीत श्रवण करनेंको ब्रह्म लोकमें गयेहैं ॥ ५० ॥ हे वीर ! अधिक करके जो वीर कुमार लोगोंके निकटथे, वह सबही पराजित हुएहैं; इस कारण राजाके न रहनेंसे तुम्हें वृथा परिश्रम करनेंसे क्या लाभ ? ॥ ५९ ॥ राक्षसपति रावण यह सुन अपना नाम सबको सुनाय हर्षके मारे गर्जता हुआ वरुण-जीके स्थानसे निकला ॥ ५२ ॥

## आगतस्तुपथायेनतेनैवविनिवृत्यसः॥ छंकामभिमुखोरक्षोनभस्तलगतोययौ॥५३॥

वह राक्षस रावण जिस मार्गमेंका अवलंबन करके आयाथा उसीसे निवृत्तहो आकाश मंडलमें गमनकर लंकाकी ओर चला॥ ५३ इ०श्रीम० वा॰ आ॰ ड॰ भाषा॰ त्रयोविंशः सर्गः॥ २३॥

प्रथमः सर्गः॥

## ततोरमनगरंभूयोविचेरुर्युद्धदुर्भदाः॥ यत्रापरयहश्रग्रीवोगृहंपरमभास्वरम्॥१॥॥

यह आगे पांच सर्ग क्षेपकहैं इसके उपरान्त द्शानन युद्धोन्मत राक्षस छोगोंके साथ फिर अरम नगरमें घूमनें छगा, रावणनें उस स्थानमें एक परम रमणीय उज्वछ गृह देख पाया ॥ १ ॥ इस स्थानके समस्त द्वार वैद्यं मणिसे वने हुएथे, और मोतियोंकी नाछीसे विभूषितथे, सुवर्णके संब छगे हुएथे, उनमें सब नगहही आसन वन रहेथे ॥ २ ॥ इसमें चढ़नेंकी नो सीढियें वनी हुईथीं, उनमें हीरा व स्फटिक मणि छगी हुईथीं, और किंकि-णियोंका नाछ निनपर छगा हुआधा, वह बहुत सुन्दर स्थान इन्द्रके भवनकी समानथा ॥ ३ ॥ उस रमणीक श्रेष्ठ गृहको देखकर प्रतापवान रावणनें विचारा कि मेरुपर्वतकी तुल्य यह रमणीक गृह किसका है १ ॥ ४ ॥ और बोछा कि हे प्रहस्त ! तुम शिष्ठ नायकर नान तौ आओ कि यह भवन किसका है १ यह वार्ता सुनकर प्रहस्त उस उत्तम गृहमें प्रवेश करता हुआ॥६॥ उस गृहका द्वार सुना देखकर प्रहस्त एक दूसरी कोठरीमें गया, कमसे

सात कोठरियोंमें जायकर वहां उसनें एक ज्वाला देखी और उसमें एक प्ररुपभी देखा ॥ ६ ॥ वह पुरुष हर्षित होकर हँसनें छगा, तिस काळमें प्रहस्त उस ऊंची हँसीको सुनकर कांप गया और उसके रुपें खड़े हो-गये ॥ ७ ॥ प्रहस्तने यहमी देखांकि अग्निकी शिखांके बीचमें सुवर्णके फूलोंकी माला पहरे एक पुरुष सूर्यकी समान अतिकठिनसे देखे जानेंके योग्य होकर साक्षात् यमकी समान विमोहित भावसे बैठाहै ॥ ८॥ निञ्चा-चर प्रहस्तनें यह सब बात देखकर अति शीव्रतासे निकल रावणसे यह सव समाचार कह सुनाया ॥ ९ ॥ हे राम । तिसके पीछे दूसरे अंज-नकी समान कृष्णवर्ण रावणने पुष्पक विमानसे उतर कर उस गृहमें प्रवेश करनेंकी इच्छाकी ॥ १०॥ जैसेही रावणनें उसमें प्रवेश करना चाहा वैसेही चन्द्रमा शिरपर धारण किये बड़े शरीरवाला एक भयंकर प्ररुप एकाएकी द्वारको रोकता हुआ रावणके सन्मुख खड़ा हुआ, उस पुरुषकी जीभ आगके छपटके समानथी ॥ ११ ॥ उसके नेत्र छाछ, दांतोंकी पांति सुन्दर, अधर बिम्बाफलकी समान गठन मनोहर, नाजिका अत्यन्त भीषण, गर्दन शंखकी समान ठोढी बहुत बड़ी ॥ १२ ॥ **उसकी डाढ़ी मुळें घनीथी, अस्थियें मांसल्थीं, डाढ़ें नड़ीं, और आकार** सब प्रकारसे रोम हर्षणकारीथा । वह छोहेका सुदूर धारण करके द्वार ोककर खड़ा होगया ॥ १३॥ उसको देखतेही भयके मारे रावणके ोम खड़े होगये और हृदय व देह कम्पायमान होनें लगा ॥ १८॥ है ामा रावण बुरे निमित्त देखकर चिन्ता करने लगाः इसी अवसरमें वह पुरुष चिंता करते हुए रावणसे बोला ॥ १५ ॥ हे राक्षसा तुम क्या चि-ता करतेहों? विश्वाश करके हमसे सब कहो, हे रजनीचर वीर। हम तु-म्हारी युद्धकी पहुनई भंछी भांति करैंने ॥ १६ ॥ वह इस प्रकारसे कहकर फिर उस राक्षससे बोला कि "तुम बलिके सहित युद्ध करोंगे, या और कुछ विचार कियाहै"॥१७॥ उस पुरुषके यह वचन सुनकर रावणको फिर रोमाञ्च हो आया, फिर धीरज घरकर कहनें छगा ॥ १८॥ हे वचन बोलनेंवालोंमें श्रेष्ठा इस गृहमें कीन पुरुष विराजमानहैं? सो बताइये हम उनके सहित युद्ध करेंगे अथवा वह करेंगें जो आपकी इच्छाहो ॥ १९॥ उस पुरुषने फिर रावणसे कहा, अत्यन्त उदार स्वभाव, सत्य पराक्रम शूर

दानवपति बिळ इस स्थानमें विराजमानहें ॥ २० ॥ यह वीर अनेक प्रकारके गुण त्रामसे विभूषितहैं, प्रभात कालके सूर्यकी समान तेजस्वी-हैं; फांसी हाथमें छिये यमराजकी समान संयामसे न छोटनेंवाछे हैं ॥२१॥ कोधी अजीत औरोंको विजय करनेंवाले, गुणसागर प्रिय वचन कहनें वाले, आश्रितका पालन करनेवाले सदा गुरु व ब्राह्मणोंके प्यारे ॥२२॥ समयको देखनेवाले, महासत्व, सत्यवादी, प्रिय दर्शन, चतुर, सर्व गुणसम्पन्न वेद पाठ करनेंमें निरत ॥ २३ ॥ व पैदलही चूमतेहैं, तिसपर वायुकी समान चलतेहैं, अग्निकी समान प्रन्वलित होतेहैं; और सूर्यकी समान ताप देतेहैं ॥ २४ ॥ वह यह नहीं जानतेहैं, कि भय किसको कहतेहैं, हे राक्षसराज ! तुमनें इसी राजा बल्कि साथ युद्ध करनें-की वासनाकी है ॥ २५ ॥ हे महाराज! यदि राजा बिलके साथ संग्राम करनेंकी तुम्हारी इच्छाहो तो अतिशीव्र प्रवेश करके युद्ध करो, रावण यह वचन सुनकर बिछके निकट प्रवेश करता हुआ॥ २६॥ इसके उ-परान्त तहाँ विराजमान सूर्यकी समान देखनेके अयोग्य अग्निकी नाई वह दानवश्रेष्ठ बल्लि रावणको देखतेही हँस दिये ॥ २७ ॥ फिर विर्वरूप रा-जा बिल राक्षस रावणको देखतेही पकड़ अपनी गोदमैं बैटाय बोले ॥ २८॥ , हे महावीर दुशानन। हम तुम्हारी कौन वासना पूर्ण करें। हे राक्षस हे राक्षसेर्वर! तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजनहै सो कहो ॥ २९ ॥ राजा बिट-के यह वचन सुनकर रावणनें कहाकि हे महाभाग्य हमनें सुनाहै कि पूर्व कारुमें विष्णुजीनें आपको बांधाह्ने ॥ इंग आपको बंधनसे छुड़ा-नेंके छिये निःसंदेह समर्थेहें, यह बात सुन राजाबछि हँसकर बोछे॥ ३१॥ हे रावण। तुमनें जो कुछ पूछा वह हम वर्णन करतेहैं तुम सुनो वह जो ज्याम रंगके पुरुष द्वारपर सदा विराजमान रहतेहैं ॥ ३२ ॥ पहले जो स-मस्त दानवेन्द्र और दूसरे बलवान पुरुषथे, वह बलपूर्वक उन सबको प्रथम अपने वज्ञम लायेथे ॥ ३३ ॥ हे रावण! इन पुरुषनेही हमको बां-धाँहै, यह यमराजकी समान दुर्द्धभेंहैं; इस कारण इस लोकमें कींन पुरुष इनको ठग सकताहै। ॥ ३४ ॥ जो हमारे द्वारपर रहतेहैं, यही सब प्रा-णियोंकी सृष्टि, स्थिति,और संहार करतेंहैं,यही त्रिभुवनके स्वामीहैं ॥३५॥ यही प्रभु सर्व प्राणियोंके इरण करनेवाले कालहै और भूत भविष्य

वर्तमान स्वरूपहें न इनको तुम जानतेहो न हम जानतेहैं॥ ३६॥ यही तीनों छोकोंकी उत्पत्ति करतेहैं, और संहार करतेहैं और यही चराचर सर्व भूतके संहारकारी है ॥ ३७ ॥ यह महेश्वर आदि अंत रहितेहें, यही सवको फिर उत्पन्न करतेहैं; हे निशाचर। दान, यज्ञ, होम यह सबके वि-धानकारीहैं ॥ ३८॥ और यही सबके धाता विधाता रक्षा करताहैं इसमें कुछ संदेह नहीं, इस प्रकारका महाप्राणी कोई त्रिसुवनमें नहीं है॥ ३९॥ हे पौल्रस्त्य! जैसे रस्सीमें वांधकर पशुको चलातेहैं, वैसेही इन महाप्राणी-ने समस्त दानवोंकों चलाया और हम तुमकोभी चलामेंगे॥ ४०॥ वृत्र, द्तु, ज्ञुक, ज्ञुम्भ, निज्ञुम्भ, कालनेमि, प्रहादादि, कूट, वैरोचन, मृदु, ॥ ४१ ॥ यमल, अर्जुन, कंस, कैटभ व मधु यह सब सूर्यकी समान ताप देतेथे नक्षत्रोंकी समान दीप्तिमानथे। इन्द्रकी समान वर्षों कर-तथे, ॥ ४२ ॥ और सबनेंही बहुत तप कियाथा, सबही अतिमहात्मा थे और सबही योगधारीथे॥ ४३ ॥ सबही ऐइवर्यको प्राप्त होकर विविध भांतिक भोग भोगतेथे,दान,यज्ञ, वेदका पाठकरना,और प्रजापाल-न करतेथ ॥ ४४॥ सबही अपने जनोंका प्रतिपालन करनेवाले और शबु संहारकारीथ,समर करनेमें त्रिछोकीके बीच उनके समान कोई नहींथा॥१५॥ यह सबही शास्त्र विशारद थे, समस्त शास्त्र और शस्त्रोंमें भछी भांति निपुण थे, शूर थे, बड़े कुलमें उत्पन्न हुएथे, और संग्रामसे न छीटनेवाले-थे ॥ ४६ ॥ सबही महात्मा इन्द्रकी समान थे, और युद्धमें सबनेही सब देवताओंको सहस्र २वार जीता था ॥ ४७ ॥ सबही देवतालोगोंका अप्रिय कार्य करनेमें सदा अनुरागी होकर अपने जनोंका प्रतिपालन करतेथे, सवही सदा प्रमत्त रहते थे सबही दम्भी और बाल सूर्यकीसमान तेजस्वी थे ॥४८॥ जो पुरुष देवता छोगोंको सताताह, उसके घंश करनेका पाप देवता छो-गोंके अधीश्वर भगवान विष्णुजीही जानतेहैं॥४९॥वही इन सबको उत्पन्न करते हैं वही सबको संहार कर डालतेहैं, और फिर संहार करनेके कालमें आत्मामें आत्मासे अधिष्ठित होकर विराजमान रहतेहैं ॥५०॥ वह कामरूपी महाबलवान महात्मा दानव श्रेष्ठ लोग सबही उन महात्मा देवता करके क्षयको प्राप्त हुएहैं ॥ ५१ ॥ हमनें सुनाहै कि दानव समरमें किसीसे न जीते जाते थे और अति दुर्द्धर्ष, वह समस्त अति प्रवल दानवगणभी इन कृतान्तरूपी हरिसेही संहार किये गयेहैं ॥ ५२ ॥ दानवोंके राजा बि इस प्रकारसे कहकर फिर रावणसे बोले-प्रदीत अग्निकी समान जो चक्र तुम देखतेहो ॥ ५३ ॥ इसको ग्रहण करके तुम हमारे निकट आओ । हें महाबळवान ! फिर हम तुमसे अन्ययमुक्तिके कारणकी न्याख्या करेंगे ॥ ५४॥ हे महावीर रावण। हम जो कुछ कहैं; वह पूरा करो, विलंब न करो। यह भुन व हँसकर महावलवान राक्षस गया ॥ ५५ ॥ हे रघुनं- 🕻 द्न! जिस स्थानमें वह महादिव्य कुंडल था; वहां पहुंचकर बल दर्पित रावणनें छीलापूर्वक उस चक्रको उठाना चाहा॥ ५६॥ परन्तु रावण किसी प्रकारसेभी उस चक्रके चलानेंको समर्थ न हुआ, अधिक करके छाजके मारे रावण फिर् २ यत्न करनें छगा ॥ ५७ ॥ और उस दिव्य चकको जैसेही उठाया कि वैसेही जड़ कटे हुए शाल वृक्षकी समान रुधि-रसे भीगकर रावण पृथ्वीपर गिर गया ॥ ५८ ॥ इसी अवसरमें पुष्पक सम्भूत शब्द हुआ; और राक्षसराजके मंत्री छोगभी महाहाहाकार शब्द-कर उठे ॥ ५९ ॥ इसके उपरान्त निशाचर रावण एक मुहूर्तमें ही चेतना प्राप्त करके उठा; और छाजसे अपना मुख नीचाकर छिया तब राजा बिलनें उससे कहा ॥ ६० ॥ हे राक्षस श्रेष्ठ। यहां आयकर हमारे कहे हुए वचन सुनो मणिभूषित जिस कुंडलके उठानेको तुम तैयार हुए हो ॥ ६१ ॥ यह तो हमारे पहले पुरुष हिरण्यकशिपुक कानका गह-नाथा, हे महा बळवान देखो। यह इस प्रकारसे इस स्थानमें गिराथा॥ ६२॥ व और दूसरा कुंडल इस पर्वतंके शिखरपर गिरा था इस कुंडलके सिवाय मुकुटभी उनका युद्धकालमें वेदीके समीप पृथ्वीपर गिरा था॥ ६३ ॥ पूर्व कालमें हमारे पूर्व पितामह जो हिरण्यकिशपु थे, उनको काल मृत्यु या रोग, किसीसभी भय नहीं था न सूखी अथवा गीछी वस्तुसे उनकी मृत्यु होतीथी ॥ ६४ ॥ किसी शस्त्रसे उनकी मृत्यु नहींथी और दिवसमें रात्रिकालमें, या दोनों सन्ध्याके समयभी उनका मरण नहीं होसकताथा ॥ ६५ ॥ हेराक्षस । अधिक क्या कहैं किसी ज्ञास्त्रसेभी उनकी मृत्यु नियत नहीं की गई, केवल उन्होंनें प्रहादके साथ दारुण झगड़ा ठानाथा ॥ ६६॥ हे राक्षसश्रेष्ठ। उन सर्वश्रेष्ठ महात्मा वीरका जब प्रहाद्-से झगड़ा हुआ, तब नृसिंहके आकारकी समान रूपधारी, सब लोगोंकी

भय देनेंवाले भयंकर वीर पुरुष उत्पन्न हुए ॥ ६७ ॥ वह गम्भीर मूर्ति दारुण नृसिंहजी उत्पन्न होकर चारों ओरको निहारनें छगे, कि जिस्से सब जगत् चलायमान हुआ ॥ ६८॥ इसके उपरान्त नृसिंहजीनें हिरण्यक-शिपुको दोनों वाहोंसे उठायकर नखोंके प्रहारसे पेट फाड़ उसके जीवनका नाज्ञ किया, जो प्ररुष द्वारपर विराजमान है, यह वही निरंजन वासुदेव हैं ॥ ६९ ॥ हम उन्हीं देवादि देवके वचन कहतेंहैं, यदि तुम्हारे हृदयमें परम भावका उदय हुआहो तौ भक्तिसहित सुनो ॥ ७० ॥ वह सहस्र वत्सरमें, सहस्र इन्द्र, छक्ष देवता, और ज्ञात २ महर्षियोंको वह ॥ ७९ ॥ अपने वशमें कर रखते हैं कि जो द्वारपर विराजमान हैं। राजा बिछके यह वचन सुन रावणनें कहा अतिशय ज्वालायुक्त पाश हाथमें लिये, रोम फुलाये भयानक प्रेताधिपति यमराजको हमनें मृत्युके सहित देखाँहै ॥ ७२ ॥ ॥ ७३॥ जिनकी डाँहें बडीहें सर्प विच्छूही जिनके रुवेहें, जिनकी आंखें **टारुहै, बिजरीकी समान जिह्वा अति भयानक है; जो सर्व प्राणियोंको** भयके देनेंवाले हैं ॥ ७४ ॥ जो सूर्यकी समान अति कठिनतासे देखे जानेंके योग्बहें; जो संयामसे कभी विमुख नहीं होते, पापके नाज्ञक हैं, प्राणियोंके शाञ्चन करनेवाळे हैं उन्ही यमराजको हमनें युद्धमें जीताहै ॥ ७५ ॥ हे दानव राज ! उस काल हमको भय या व्यथा कुछभी नहीं हुई आप जिस पुरुषका वृत्तान्त कहतेहैं हम उसको नहीं जानते, इस कारण आप इनका वृत्तान्त विस्तारसे कहिये॥७६॥ रावणके वचन सुनकर वैरोचनके पुत्र राजा बिसेनें कहा,यही पुरुष त्रिलोकीके विधान कर्त्ता नारायण हारे हैं ॥ ७७ ॥ यह अनन्त, कपिल, विष्णु और महाद्युति नृसिंहजी हैं, यही यज्ञके आश्रय, यही पाज्ञहरूत, भयानक, और उत्तम, आश्रयहैं, ॥ ७८ ॥ और यही द्वादश आदित्यकी समान पुराण और पुरुषोत्तम हैं यह सुरनाथ हैं, और देवताओंमें श्रेष्ठहैं, इनकी द्युति नीले बादरकी समानहै ॥ ७९ ॥ हे महावीर। यह भक्तजनोंके प्यारेहें, योगी और ज्वालाकी किरणोंसे युक्तेंहें इन्हीं प्रभुने सब लोकोंको सिरजन कियाहै और यही फिर पालन कर-तेहैं ॥ ८० ॥ यही महा बळवान काळ होकर सबका संहार करतेहैं, यही यज्ञहें, और यही चक्रायुध धारी हरिहें ॥ ८३ ॥ यही हरि सर्व देवता-मयहैं, सर्व भूतमयहैं समस्त छोकमय और ज्ञानमयहैं ॥ ८२ ॥ हे वीर

महारूप सर्व रूपमय हरिही वीरघाती महा भुजवल देवहें, यही चक्षु-ण्मान हरिहें, त्रिलोकीक गुरु और अव्ययहें ॥ ८३ ॥ समस्त मोक्षा-भिलाषी मुनिगण, इस लोकमें इनका ध्यान धरते हैं; अधिक करके जो पुरुष इन पुरुषको जान जाताहै, वह पापमें नहीं लिप्त होतेहें ॥ ८४ ॥ इनका स्मरण, इनका श्रवण, और इनका आराधना करनेंपर इन्हींसे सब कुछ प्राप्त हो जाताहै। राजा बलिके ऐसे वचन मुनकर रावण वहांसे निकला ॥ ८५ ॥ उसके नेत्र कोधके मारे लाल होगये; और इस महा बलवाननें अस्त्र उठाया मूज्ञलधारी नारायण प्रभु उसकी ऐसी अवस्था देख कर ॥ ८६ ॥ मनहीं मन विचार करते हुए कि ब्रह्माजीको प्रिय का-मनासे इस पापात्माकानाज्ञ नहीं करेंगे, वह रूपधारी इस प्रकार चिन्ता करके अन्तध्यीन हुए ॥८७॥

नचतंपुरुषंतभपश्यतेरजनीचरः॥ येनैवसंप्रविष्टःसपथातेनैवनिर्ययौ॥ ८८॥

रजनीचर रावणनें वहां उस प्ररुपको नहीं देख पाया; तव वह अति हपेसे सिंहनाद करता हुआ वरुणजीके स्थानसे निकला ॥ ८८ ॥ रावण जिस मार्गसे पैठाथा वह उसी मार्गसे निकला ॥ ८९ ॥ इ० श्रीम० वा॰ आ० उ० प्रथमः सर्गः ॥ ३ ॥

> द्वितीयः सर्गः ॥ अथसंचित्यछंकेशःसूर्यछोकंजगामह ॥ मेरुशुंगेवरेरम्येडषिलातत्रशर्वरीम् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त छंकेइवर रावण कुछ कालतक चिन्ता करके सुमेरु पर्वतके प्रधान रमणीक शिखरपर जाय रात्रि व्यतीत करता हुआ ॥ १ ॥ भिर सूर्यके वोडोंकी समान शीष्र चलनेंवाले पुष्पक विमानपर सवार होकर अनेक भांतिकी गतिसे सूर्यके सन्मुख चला ॥ २ ॥ रावणनें देखा कि वहांपर दिव्य कांचनके केयूरधारी; रत्नांवर विभूषित सबको पावन करनेवाले, सर्व तेजोंसेयुक्त सूर्य भगवान विराजमान हैं ॥ ३ ॥ दिव्य कुंडलयुगल उनके मुखमंडलपर विराजमान हैं; उनका शरीर केयूर और लालवाले सुलोंकी मालासे सजा हुआ

है ॥ ४ ॥ उनके सब अंगोंम छाल चंदन लगा हुआहै, और हजारों किर-णोंकी मालासे वह अंग उज्ज्वलंहै। वह आदि देव सूर्यनारायण उच्चैःश्रवा वाहनपर चढे हुएहैं ॥ ५ ॥ आदि, अन्त, मध्य रहित छोक सभी जग-त्पाति देव श्रेष्टको राक्षसोंमे श्रेष्ट रावणनें देखा ॥ ६ ॥ सूर्य नारायणके तेजवलसे पीड़ित होकर रावणनें प्रहस्तसे कहा, हे मंत्री ! तुम हमारी आज्ञासे जायकर सूर्यसे हमारी यह आज्ञा कहो॥ ७॥ कि रावण युद्धके अभिलापसे यहांपर आयाहै, या तो युद्ध करो। और या यह कही कि " हम हार गये " दोनोंमेसे एक पक्षका आश्रय छो ॥ ८॥ रावणकी आज्ञानुसार राक्षस प्रहस्तनें सूर्यके निकट जायकर देखा कि वहां पिंगल और दंडी नामक दो द्वारपाल खडेहैं॥ ९॥ फिर प्रहस्त उन दोनोंसे राव-णकी वल प्रतिज्ञा वतलायकर अपने तेजकी प्रभासे प्रदीप्तहो चुप चाप द्वारपर खडा रहा ॥ १० ॥ दंडी सूर्य भगवानके निकट जाय प्रणाम करके उनसे सब समाचार कहता हुआ, धीमान सूर्य नारायण दंडीके मुखसे यह समस्त वृत्तांत सुन ॥ ११ ॥ यह विचार पूर्वक वेछिः सूर्य बोछे हे दंडी । तुम जाओ उसको पराजय करो अथवा कह दो कि हम हार गये ॥ १२ ॥ यह जो तुम्हारी अभिलाषाहो उससे कह दो; सूर्यकी आज्ञा पाय दंडीने कुछ देरके पीछे निशाचरके निकट जाय उस महात्मा राक्षससे ॥ १३ ॥

> सश्चत्वावचनंतस्यदंडिनोराक्षसेश्वरः ॥ घोषियत्वाजगामाथस्वजयंराक्षसाधिपः ॥ १४॥

सूर्य नारायणके कहे हुए समस्त वचन कहे राक्षसराजा रावण दंडीके समस्त वचन सुनकर अपनी विजय पुकार वहांसे चछा गया ॥ १४ ॥ इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषातुवादे द्वितीयःसर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ॥

अथसंचित्यलंकेशःसोमलोकंजगामह ॥ मेरुशृंगवरेरम्येरजनीमुष्यवीर्यवान् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त छंकापति रावण रमणीक मेरु पर्वतके शिखरपर रात्रि विताय चन्द्रछोकमें गया ॥ १ ॥ उसनें जानेंके समय देखा कि एक दिव्यमाला, दिव्यानुलेपन भूषित दिव्य पुरुष मुख्य २ अप्सराओंसे सेवि-तहो स्थपर चढकर जाय रहाहै ॥ २ ॥ वह पुरुष रतिसे थककर अप्सरा-ओंके अंकमें सोये रहकर उनके चूम छेनेसे जागतेहैं, यह देखकर रावण कौतूहरू वज्ञा हुआ ॥ ३ ॥ इसी अवसरमें पर्वत नामक एक ऋषिको वहाँ देखकर रावणने कहा, हे देवषें! आपका मंगलहैं? आप यथा समयमें यहांपर आयेहैं ॥ ४ ॥ अप्सरा लोगोंसे सेवित होकर रथपर सवारहो निर्छज्जकी समान जाताहै; यह पुरुष कोंनहै ? भयके स्थानको यह नहीं जानता । ॥ ५ ॥ पर्वतऋषि रावणके ऐसे वचन सुनकर बोले, हे वत्स महामते । ठीक २ विवर्ण वर्णन करताहूं सुनो॥ ६॥ इसनें तपोबलसे सब लोकोंको जीत लियाहै; और ब्रह्माकीभी इसनें सन्तुष्ट कियाहै, इसलिये मोक्षकी अभिलाषासे अत्यन्त सुख संपदाके उत्तम स्थानमें गमन करतेहैं ॥ ७ ॥ हे राक्षसाधिप? जैसे तुमनें तप करके सन छोकोंको जीताहै, वैसेही यह पुण्यवान पुरुष सन छोकोंको उपार्जन करके सोम पान करता हुआ जाताहै, इसमें कुछ संशय नहींहै ॥ ८॥ है राक्षम शार्द्छ। तुम शूरहो, और सत्य पराक्रमहो, इसल्यि बलवान पुरुष ऐसे धर्मचारी जनके ऊपर कोध नहीं करतेहैं ॥ ९ ॥ इसी अवसरमें राव-णनें एक बड़ाभारी उत्तम रथ देखा, यह रथ अपनीही प्रभासे चमक दमक रहाथा, और गीत व बाजेंके ज्ञब्दसे परिपूर्ण था ॥ १० ॥ तब रावणनें कहा;- हे देवर्ष। यह महा द्युतिमान पुरुष किन्नर छोगोंसे शोभा-यमान होकर उनका मनोहर नाच देखता हुआ, और गीत सुनता हुआ कहांको चला जाताहै ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त मुनि श्रेष्ठ पर्वत यह सुनकर रावणसे बोळे, यह शूर योद्धांहै, और संग्राममें कभी विमुख नहीं हुआ ॥ १२ ॥ इस कारण विजयी कार्य करनेंमें चतुर श्रेष्ठवीर पुरुषनें स्वामीके लिये युद्धकर विविध प्रकारके प्रहारोंसे जानिरितहो शञ्जोंका प्राण संहार कियाहै ॥ १३ ॥ फिर बहुत श्राञ्जोंको मारकर और पीछिसे आप शबुके हाथसे मरकर इन्द्रलोकमें या और किसी पुण्य छोकमें जाताहै ॥ १८ ॥ किन्नर छोग नाच गायकर इस नर श्रेष्ठकी

सेवा करतेहैं तब रावणनें फिर पूछा कि सूर्यकी समान द्यतिमानयह कौन पुरुष जाताहै ? ॥ १५ ॥ रावणके ऐसे वचन सुनकर पर्वतसुनि बोछे कि हे राजन जिसके सब अंग सुवर्णके बनेहैं, ऐसे विमानपर जो दिखाई देता है ॥ १६ ॥ चंद्रमुखी अप्सराओंके जो संगहैं, जो विचित्र वस्त्र आभूषण धारण किये हैं इन महाराजनें सुवर्ण दान कियाहै ॥ १७॥ यह इस समय महा द्युति धारण करके वेगगामी विमानपर चढ़कर जाय रहे हैं, पर्वत मुनिके वचन सुनकर रावणनें कहा ॥ १८॥ हे ऋषिश्रेष्ठ। यह सब राजा जो जाय रहेहैं; इनमेंसे कोंन राजा प्रार्थना करनेंपर हमको युद्धकी पहुनई दे सकैगा ॥ ॥ १९ ॥ हे धर्मज्ञ । आप धर्मके अनुसार हमारे पिताहैं; इस लिये आप हमें ऐसे पुरुषको बताइये, रावणके यह वचन सुनकर पर्वत मुनिनें उत्तर दिया ॥ २०॥ हे महाराज १ यह सब राजा स्वर्गकी आभि-लाषा किये हुएँहैं युद्धके अभिलाषी नहीं, जो पुरुष तुमसे युद्ध करेंगा उसको बतातेहैं सुनो ॥ २१ ॥ सात द्वीपके अधीश्वर अति तेजस्वीमा-न्धाता नाम विख्यात एक महाराजहैं, यही तुमसे युद्ध करेंगे ॥२२॥ पर्वत मुनिके वचन सुनकर रावणने कहा, यह राजा कहां रहता है ? आप विस्तार सहित हमसे यह सब कहिये ॥ २३ ॥ सो हम वहीं जायँगे कि जहां वह नरश्रेष्ठ रहताहै, पर्वत मुनि रावणके वचन सुनकर बोले ॥ २४॥ योवना वका पुत्र नृप श्रेष्ठ मान्धाता समुद्रोंतक सब द्वीपोंके सहित पृथ्वीको जीत इसी स्थानमें आवेंगे ॥ २५ ॥ इसी अवसरमें त्रिलो-कीमें विख्यात वर गर्वित महावीर रावणनें देखा किः अयोध्याके महाराज वीर नृप श्रेष्ठ मान्धाता ॥ २६ ॥ सात द्रीपोंके अधीश्वर दिव्य गन्धवाली माला पहरे चंदन लगाये दीतिमान इन्द्रके रथकी समान चित्रित काञ्चन मय रथपर बैठे हुए आय रहे हैं॥२०॥प्रकाशमान रूप किये दिव्य सुगन्धि युक्त अनुलेपन लगाये वह आये तब रावणने उनसे कहा कि हमसे युद्ध करो ॥२८॥ यह सुनकर राजा मान्धाताने हँसकर रावणसे कहा है राक्षस ! जो तुमको अपना जीना न भाता हो ती युद्ध करो ॥ २९॥ मान्धाताक वचन सुनकर रावणने यह कहा कि रावण, वरुण कुबेर, और यमराजके साथ संग्राम करनेमें व्यथित नहीं हुआ।।३०।। वह किस कारण मनुष्य देहधारी तुमसे भय करेगा ? यह कहकर राक्षस राज रावणने कोधसे प्रज्वालित हो-

कर ॥३१ ॥ राक्षसोंको युद्ध करनें की आज्ञा दी, जो कि रणमें उन्मत्त्रथे तव दुरात्मा रावणके मंत्री कोधित होकर ॥ ३२ ॥ वह सब युद्ध विज्ञारद बाणोंकी वर्षा करनें छगे । तब महा वछवान राजा मान्धाता कंक पत्र लगे हुए तीले बाणोंसे ॥ ३३ ॥ प्रहस्त, ज्ञुकसारण, महोदर, विरूपाक्ष, और अकंपन इत्यादि अग्रुए राक्षसोंको पीडित करनें छगे॥ ३४॥ प्रह-स्तनें बाण वर्षायकर राजाको छाय दिया, परन्तु उन सब वाणोंको उत्तम राजानें अपने निकट पहुँचनेंसे पहलेही काट डाला ॥ ३५ ॥ अग्नि जिस प्रकार तिनकोंको जलातीहै, नरराज मान्धाता वैसेही राक्षसोंकी सैनाको सैकडों भुग्रुन्डी, भाले, भिन्दिपाल, और तोमरसे दग्ध करनें लगे ॥३६॥ अप्रिके पुत्र स्वामिकार्तिकनें जिस प्रकार वाणोंसे कीश्व पर्वतको भेद डाळाथा वैसेही मान्धातानें कुपित होकर पाँच अतिवेग वाळे तोमरोंसे विदारण किया ॥ ३७ ॥ फिर यमराजकी समान मुद्गर वारंवारं घुमायकर अति वेगसे रावणके रथके ऊपर प्रहार किया ॥ ३८ ॥ वह वज्रकी समान मुद्गर महा वेगसे रावणके रथपर गिरकर अति ज्ञीन रावणको गिराता हुआ, जैसे इन्द्रकी घ्वजा गिरे ॥ ३९ ॥ क्षार समुद्रका जल जिस प्रकार सम्पूर्ण चन्द्रमाके छूनेंको उछलताहै, वैसेही उस कालमें वह राजा मान्याता प्रसन्नताके मारे हर्षसे फूलगये और ज्ञोभायमान हुए ॥ ४० ॥ तब समस्त राक्षसोंकी सैना हाहाकार करके मूर्छित हुए राक्षस राजको चारों ओरसे घेरकर खडी होगई ॥ ४९ ॥ बहुत देरके पीछे चेतना पायकर, छंकापति, छोकोंको रुवानेंवाछा रावणरा-जा मान्धाताकी देहको पीड़ित करनें छगा ॥ ४२ ॥ तब पीड़ाके मारे राजाभी मुर्छित होगया, उनको मुर्छित देखकर महा बळवान निज्ञाचर रावण हर्षित मनसे आसफालन करते हुए सिंहनाद करने लगे॥ ४३॥ अयोध्याके राजा मान्धाताने एक क्षणमें मूर्छोसे जागकर देखा कि मंत्री निज्ञाचर ज्ञञ्जकी पूजा करेहैं ॥ २४ ॥ यह देखकर वह अति क्रोधित हुए, और सूर्य चंद्रमाकी समान कान्ति धारण करके वाणोंकी अत्यन्त वर्षाकर राक्षसोंकी सैनाका प्राण संहार करनें छगे।। ४५॥ फिर समस्त राक्षसोंकी सैना उछलते हुए समुद्रकी समान राजाके धनुषके शब्द और बाणके शब्दसे सर्व प्रकार चलायमान होगई॥ ४६॥ इस प्रकारसे नर

और राक्षसका घोर संत्राम होनें छगा इसके उपरान्त महात्मा नरराज मान्धाता और राक्षस श्रेष्ट रावण ॥ ४७ ॥ चाप और खड्ड धारण करकै संप्राम करनें लगे; और वीरासनपर विराजमान हुए मान्धाताजीनें रावण-को और रावणनें इन नरपतिको विद्ध किया ॥ ४८ ॥ दोनोंही महा कोधसे परस्पर एक दूसरेके ऊपर बाण वर्षांने छगे । परस्पर शोभके मारे दोनोंहीके इारीर घायल होगये ॥ ४९ ॥ रावणनें घनुषपर रौद्र अस्त चढ़ायकर छोड़ा, राजा माधान्तानें आग्नेयास्त्रसे उसको निवारण किया ॥ ५० ॥ रावणने गन्धर्वास्त्र लिया, तब राजानें उसको वरुणास्त्रसे निवारण किया। परन्तु रावणनें सर्वे प्राणियोंको भय उपजानेवाला ब्रह्मास्त्र िख्या तव मान्धाताजीनें दिव्य पाञ्जपत महास्त्रको प्रेरण किया । वह त्रि-छोकीका भय बढ़ानेंवाला घोर रूप अस्न ॥ ५१ ॥ देखकर सब चराचर प्राणी त्रासित हुए । यह महास्त्र तप करके आराधना कर रुद्र देवके वर-दानसे प्राप्त हुआथा ॥ ५२॥ उस समय चराचर सहित समस्त त्रि-भुवन कंपायमान होनें लगा, अधिक क्या कहें देवता लोगभी कंपायमा-न हुए, और नाग गणभी लय हुए॥ ५३॥ इसी अवसरमें मुनि ज्ञार्टूल पुळस्त्यजी और गाळवर्जीनें ध्यानके बळसे वह सब देखा, और राजा मान्याताको निवारण किया ॥ ५४ ॥

> तौतुकृत्वातदाप्रीतिनरराक्षसयोस्तदा ॥ संप्रस्थितौसुसंहष्टौपथायेनैवचागतौ ॥ ५५ ॥

उन्होंने वहां आय विविध तिरस्कारके वचनोंसे रावणकोभी रोका-तब मान्धाता और रावणनें परस्पर प्रीति स्थापन करके हिंपत चित्त-से जो जिस मार्गसे आयेथे वह उसी मार्गसे चळे गये॥ ५५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकांडे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः॥

गताभ्यामथविप्राभ्यांरावणोराक्षसाधिपः ॥ दशयोजनसाहस्रंप्रथमंतुमरुत्पथम् ॥ १ ॥

दोनों त्राह्मणोंके चले जानेंपर राक्षसोंका राजा रावण दशहजार योजन

प्रमाणवाले पवनके मार्गमें चलागया ॥ ३ ॥ इस स्थानमें सर्व गुणेंसे वि-भूषित इंस सदा उड़ा करतेहैं; इस्सेभी ऊँचे दूसरे पवनके मार्गमें रावण चढ़गया ॥ २॥ इस मार्गका परिमाणभी दशहजार योजनका गिना जाताहै, इस स्थानमें तीन प्रकारके मेच नित्य एकत्र रहा कर-तेहैं ॥३॥ यह अग्निज, पक्षज, और ब्राह्मज अ यहांपर सदा विराजतेहैं। इसके उपरान्त रावण दूसरेसे तीसरे पवन मार्गमें चढगया जो कि अति उत्तमथा ॥ ४ ॥ जहांपर नित्य मनस्वी, सिद्ध, चारण गण वास करतेहैं; इसका परिमाणभी दशसहस्र योजनहै ॥ ५॥ शञ्चविनाशी राक्षसराज रावण चौथे वायुके मार्गमें शीघ्रही चढ़गया, भूत और विनायक गण इस मार्गमें नित्य वसतेहैं ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त रावण शीव्रही पवनके पांचवें मार्गमें चढ़गयाः इसका परिमाण दशसहस्र योजन था ॥ ७॥ इस मार्गमें नदियोंमें श्रेष्ठ गंगाजी, और कुमुदादि कुंजरगणभी विराजमानहैं॥ ८॥ यह कुंजरगणही गंगाजीमें विहार करके पुण्य जल वर्षाया करतेहैं। वहां सूर्यकी किरणसे छूटा हुआ और पवन करके निर्मल हुआ ॥ ९ ॥ जळ पुण्यरूप हो गिरताहै; हे राम! वहां हिमकीभी वर्षा होतीहै, हे महा द्युति फिर रावण छठे वायुके मार्गमें गया ॥ १० ॥ इस मार्गका परिमाण दशहजार योजनका है; इसमेंभी वह राक्षस गया; जिस मार्गमें नित्य गरु-डजी जातिवाळे वन्धु वान्धवोंसे सत्कार किये जाकर टिकेहैं ॥ ११ ॥ इन दश हजार योजनके पीछे इसकेभी ऊपर सातवें वायु मार्गमें जहां सप्तर्षिगण वास करतेहैं ॥ १२ ॥ तिसके पीछे दश हजार योजन ऊंचेपर रावण अग्निमार्गको प्राप्त हुआ कि जहांपर गंगाजी विराजमानहैं ॥ १३॥ उन महा वेगवाळी, महा शब्द करनेंवाळी, विख्यात आकाशगंगाको पवन सुर्य मार्गमें धारण किये हुएहैं॥ १८॥ आठवें मार्गके ऊपर चंद्रमाजी विराजमानहैं, इसका अस्सीहजार योजन-का परिमाणहै ॥ १५ ॥ भगवान् चंद्रमाजी यह व नक्षत्रोंके समूहोंसे युक्त होकर यहां पर स्थितहैं, सैंकड़ो हजारों किरण चंद्रमाके मंडलसे निक-

<sup>\*</sup> अप्रिकी उत्पन्न हुई वाफसे जो मेघ बनतेहैं, वह अप्रिज, इन्द्रजीनें, जबपर्व तोंके पंख कार्ट उन पंखोंसे जो मेघ उत्पन्न हुए वह पक्षज, और जो ब्रह्माजीके स्वास लेनेसे जन्मे वह ब्रह्मज मेघहें।

लकर ॥ १६ ॥ सर्व लोकोंको सुलकी देनेंवाली वह त्रिसुवनको प्रकाश मान करतीहैं; फिर चंद्रमाजीनें देखतेही मानो रावणको जलाया ॥१७॥ वस वह ज्ञीतकी आगसे रावणको आति ज्ञीत्र सर्व प्रकारसे जलाते हुए। रावणके मंत्री उस को न सहकर शीतकी अग्निक भयसे पीड़ितहा वहां न टि-क सकी। १८॥तव जय शब्द उचारण करके प्रहस्तनें रावणसे कहा;हम शी-तसे मरे जातेहैं, इसिलये हम लोगोंको इस स्थानसे छोटना पड़ेगा ॥ १९॥ हेराजन्। चंद्रमाकी किर्णोंके प्रभावसे राक्षस लोग भीत हो गयेहैं; चंद्रमाका स्वभावही दहनात्मकहै॥ २०॥ प्रहस्तके यह वचन सुनकर रावणने कोधसे मुर्छितहो धनुप उठाय और खेंचकर वाण समुहोंसे चंद्रमाको पीडित किया ॥ २१ ॥ तिसकालमें ब्रह्माजी अति शीव्रतासे चंद्रलोकमें आयकर रावणसे बोले, साक्षात् विश्रवाके पुत्र महावीर दशग्रीव ।।। २२ ॥ तुम अति शीघ्र इस स्थानसे चले जाओ, हे सौम्य। चंद्रमाको पीड़ित न करो, कारणिक यह महाद्युतिमान् द्विजराज सदा सव छोकोंका हित चाहने वालेहें ॥ २३ ॥ हम तुमको एक मंत्र देतेहैं; प्राण त्याग होनेके समय जो पुरुष इस मंत्रको सदा स्मरण करैगाः उसकी मृत्यु नहीं होगी॥२४॥ यह वचन सुन रावणनें हाथ जोड़कर देव कमलयोनि ब्रह्माजीसे कहा। हे लोकनाथ! हे महात्रत देव! जो आप मुझपर प्रसन्नेह,॥ २५॥ और जो आप हमको मंत्र देना चाहते हैं तो वह मुझको देदीजिये। हे महा-भाग। धार्मिक! जिस मंत्रको जपकर सर्व देवता छोगोंसे निर्भय हो जावें ॥ २६ ॥ हे देवेश ! हम आपके प्रसादसे समस्त असुर, और पर्तगों-सेभी निःसन्देह अजेय होमेंगे॥ २७॥ यह वचन सुनकर ब्रह्माजीनें राव-णसे कहा; हे राक्षसनाथ! प्राणोंका नाक्ष होनेहीके समय इस मंत्रका जपना उचितहै, नित्य जपकरनाइ ठीक नहीं ॥ २८॥ हे राक्षसराज! रुद्राक्षकी माला प्रहण करके इस शुभ मंत्रका जप करना पड़ताहै; इसका जप करनेंसे तुम निश्चय अजीतहोंओंगे ॥ २९॥ हे राक्षसराज! विना इस मंत्रका जप किये तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी इसल्यि हे राक्षस श्रेष्ठ! हम उस मंत्रको कहतेहैं तुम सुनो ॥ ३० ॥ इस मंत्रका संकीत्तेन करतेही तुम संग्राममें विजयको प्राप्त करोंगे। हे देव देवेश! हे सुरासुर नमस्कृत ! तुमको नमस्कारहै ॥ ३१ ॥ हे भूत भविष्यत !हे महादेव !हे हरि पिङ्गलनेत्र! तुम वालकहो और वृद्धरूपीहो, तुम व्यात्रचर्मधारी हो ॥३२॥ हे देव! तुम त्रिभुवनके ईश्वर और प्रभुहो, इस्से तुम पूजा करनेंके योग्यहो, तुम हर हरितनेमी, युगान्त दहन और वलदेवहो ॥ ३३ ॥ तुम गणेश, तुम लोकशम्भु तुम लोकपाल तुम महाभुजहो, तुम महाभाग, महाशूली, महादृष्ट्र, और महेश्वरहो ॥ ३४॥ तुम काल वलहर्पा, नीलग्रीव और महो-दुरहो । तुम देवान्त, तपस्यामें पारगामी, अव्यय, पशुपति हो सो आपको नमस्कारहै ॥ ३५ ॥ तुम, ज्ञूलपाणि, वृषकेतु, नेता, गोप्ता, हर, हरि, जटी, मुण्डी, शिखण्डी, महायशा, और मुकुटीहो तुम्हैं नमस्कारहै ॥ ३६ ॥ तुम भूतेश्वर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सर्वभावन, सर्वज्ञ, सर्वहारी, स्रष्टा अव्यय, गुरुहो, सो तुमको नमस्कारहै ॥ ३७॥ तुम कमंडळुधर देवताहो, पिनाकी, धूर्जंटी, माननीय, ओंकार, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, सामग, मृत्यु, मृत्युभूत, पारियात्र, और सुवृतहो, तुम्हैं नमस्कारहै ॥ ३८॥ तुम, ब्रह्मचारी, गुहा-वासी, वीणा, पणव, तूणवान, वाल सूर्यकी समान दर्शन करनेके योग्य और अमरहो सो तुमको नमस्कारहै॥ ३९॥ तुम इमञानवासी, भग-वान, अनिन्दित, उमापति, भगनयन, निपाती और पूषाके दांत तोड़नें वालेहो, तुम्हें नमस्कारहै ॥ ४० ॥ तुम ज्वरहारी, पाज्ञ हाथमें लिये प्रलय रूपकाल, उल्का मुख, अग्नि केतु, प्रदीप्त विशाम्पति मुनिहो तुम-को नमस्कारहै ॥ ४९ ॥ तुम चतुर्थ छोक श्रेष्टहो, वेपनकर, उन्मादी, वामन, वामदेव, प्राक्, प्रदक्षिण वामनहो, सो तुमको नमस्कारहै ॥ ४२ ॥ तुम, भिक्षु, भिक्षुरूपी, त्रिजटि, कुटिल और इन्द्रके हाथको स्तम्भन करनेवालेहो; और वसु लोगोंका स्तम्भन करनेवालेहो; तुमको नमस्कार है ॥ ४३ ॥ तुम, ऋतु, ऋतुक, काल, मधु, मधुलोचन, वानस्पत्य, वा जसनो और नित्याश्रम, पूजितहो; तुम्हें नमस्कारहै ॥ ४४ ॥ तुम जग्त्के धाता और कर्ताहो, तुम पुरुष, शाश्वत, और ध्रुवहो, तुम धर्माध्यक्ष विरु पाक्ष, त्रिधर्म, और भूतभावनहो; इस्से आपको नमस्कारहै ॥ ४५ ॥ तुम त्रिनेत्र, बहुरूप, दशहजार सूर्यकी समान तुम्हारी प्रभाहे, देव देव, अति देवहो, और चंद्राङ्कित जटा धारीहो, तुमको नमस्कारहै ॥ ४६ ॥ नर्तक, रासक, पूर्णमासीके चंद्रमाकी समान मुखवाले ब्रह्मण्य, शरण्य, और

सर्व जीव मयहो इस्से तुमको नमस्कारहै ॥ ४७ ॥ तुम सर्व तूर्य निनादी, सब बन्धनोंसे छुटानेंबाले, मोहन, बन्धन, और सदा निधनोत्तमहो सो तुमको नमस्कारहै ॥ ४८ ॥ तुम पुष्पदन्त, विभाग, मुख्य, सर्वहर, हरित-इमश्च, धनुर्धारी, भीम, भीमपराक्रमहो, तुमको नमस्कारहै ॥ ४९ ॥ हमारे कहे हुए पुण्यमय यह १०८ नाम ॥

सर्वपापहरंपुण्यंशरण्यंशरणार्थिनाम् ॥ ५० ॥ जप्तमेतहश्यीवकुर्याच्छत्रविनाशनम् ॥ ५१ ॥

समस्त पापके हरनवाछेहैं, अरण चाहनें वाछोंको अरण देनेवाछे और पुण्य जनकहें ॥ ५०॥ हेरावण यह नाम जपनेसे सब अञ्जोंका नाअ करदेहें ॥ ५९॥ इ०श्रीम० वा० आ० उ० भाषा० चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥

पंचमः सर्गः॥

दत्त्वातुरावणस्यैवंवरंसकमलोद्भवः ॥ पुनरेवागमत्क्षिप्रंब्रह्मलोकंपितामहः ॥ १ ॥

लोक पितामह कमलसे उत्पन्न ब्रह्माजी रावणको इस प्रकारका वरदान देकर अतिशीत्र ब्रह्म लोकको चलेगये ॥ १ ॥ रावणभी वर पाय वहांसे लौटा; कुछ कालके पछि लोकोंका रुवाने वाला रावण ॥ २ ॥ अपनें मंत्री लोगोंके साथ पश्चिमके समुद्रपर आया।इस समय दशानन रावण वहां एक द्री-पमें अग्निकी समान प्ररुपको देखता हुआ॥३॥वह विमल सुवर्णकी कान्तिकी समान कान्तिवाला पुरुप वहां इकला विराजमान था। उस पुरुपका आकार देखतेंमें कालकी अग्निक समान भयंकरथा ॥ ४ ॥ देवता लोगोंमें जिस प्रकार महादेवजी प्रहोंमें जिस प्रकार भारकरहें, शरभ समृहमें जिस प्रकार सिहंहे, हाथियोंमें जिस प्रकार ऐरावतहें ॥ ५ ॥ समस्त पर्वतोंमें जिस प्रकार सुमेरहें और वनमें जिस प्रकार कलपृश्व सुख्यहै; समस्त पुरुपोंमें वैसेही इस महावलवान पुरुपको देखकर ॥ ६ ॥ रावणनें उससे कहाकि सुझसे युद्धकर, तब उसके सब नेत्र प्रहमालाकी समान चलाय मान होगये ॥७॥और दांतोंके किटकिटानेंका शब्द वज्जे शब्दकी समान हुआ, उस समय महावलवान रावण अपने सब मंत्रियोंके सहित गर्जनें

लगा ॥ ८ ॥ वह अनेकप्रकार शब्दकर गर्जने लगा, गर्जते २ यह लम्बहस्त भयंकराकार दादृयुक्त विकटाकार, कम्बुयीव, चौड़ीछाती वाला॥ ९॥ मेंडककी समान उद्रवाला, सिंहवद्न, कैलास शिखरकी समान चरण वाला; लालतालुवाला, लाल हाथवाला, भयंकर, ॥ १०॥ महाकायवाला महानाद करनेंवाला मन और वायुकी समान वेगवाला, भीपबद्ध तूणीर घन्टा, चामर, समन्वित ॥ ११ ॥ ज्वालाकी मालासे शोभायमान, किंकणी जालकी समान मधुर शब्द करनेंवाला, जिसके गलेंमें सुवर्णके कमल फूळोंकी माला पड़ीथी॥ १२॥ ऋग्वेदकी समान शोभायमान, कमलकी समान द्युतिसम्पन्न ॥ १३ ॥ महा प्ररुपके ऊपर राक्षसपित शूल, शक्ति, ऋष्टि, और पटेकी वर्षा करनें छगा । चीतेके आक्रमणसे सिंह, बैछके आक्रमणसे हाथी ॥ १४ ॥ हस्तिराजके आक्रमणसे सुमेरु, और नदिके वेगसे महासागर जिस प्रकार चलायमान होताहै वैसेही उस महापुरुषनें प्रहारसे कंपायमान न होकर रावणसे कहा, ॥ १५ ॥ रे दुर्मति निज्ञाचर! इम तेरी युद्धलालसा दूर करेंगे । हे राम! रावणका सब लोकोंका भय देनेवाला जो वेगथा॥ १६॥ उससे हजार ग्रना अधिक वेग उस महा पुरुषमेंथा, जगत्की सर्व सिद्धि करनेंके कारण तप और धर्म ॥ १७॥ इस पुरुषकी जांचोंका अवलंबन करके टिके हुएथे, कामदेव उनके शिइनमें रहाताथा, विइवदेव कमरमें, मरुद्गण उनकी बस्तिकीदो पाइवोंमिं॥ १८॥ अष्टवसु उनके मध्यभागमें, सब समुद्र उनकी कोलमें, सन दिशायें उनके पार्वादि स्थानमेंथी। मारुत समुदाय उनके सन्धि स्थानमें विराजमानथीं ॥ १९ ॥ पितृ होग उनकी पीठमें, और ब्रह्माजी उनके हृदयमें विराजमानहो रहतेथे ॥ २० ॥ विमल भूमिदान, गोदान, और सुवर्णदान इत्यादि सब पुण्य कर्म उनकी कोखके रोमथे ॥ २१ ॥ और हिमालय, हेमकूट, मन्दर, और मेरुपर्वत यह सब उनके अस्थि स्वरूपथे ॥ २२ ॥ वज्र उनकी हथेछी, और स्वर्ग उनका ज्ञारीरथा सन्ध्या और जल वर्षानें वाले मेचसमूह उनकी ग्रीवामेंथे ॥ २३ ॥ धाता, विधाता और विद्याधर, इत्यादि उनकी दोनों बाहोंमें विराजमानथे अनन्त, वासुकि विशालाक्ष, ऐरावत ॥ २४ ॥ कम्बल, अर्वतर करकोट धनअय घोरिवष, तक्षक और उपतक्षक ॥ २५ ॥ यह सब विषवीर्य उगलनेंके

लिये उनके दाथोंमें, नर्लोमें, वसतेहैं, अग्नि उनके मुखमें, रुद्र उनके कन्धोंमें ॥ २६ ॥ और पक्ष, मास, संवत्सर, व पड्ऋतु उनकी दांतोंकी पंक्तिमें, पूर्णिमासी और अमावस उनके नाकके छेदोंमें, और समस्तवायु उनके शरीरके छेदोंमें वर्तमानहै ॥ २७ ॥ देवी वाणी, सरस्वती उनकी गर्दन, दोनों आईवनी कुमार उनके कान, सूर्य चंद्रमा उनके दोनों नयन ॥२८॥ हे राम। समस्त वेदाङ्ग यज्ञ, तारागण सुवृतवचन, तेन और तप, यह समस्तही उन नररूपीकी देहका आश्रय किये हुएहैं ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त उस पुरुपने लीलापूर्वक रावणके एक वज्रकी समान तमाचा मारा ॥ ३० ॥ उस तमाचेक छगनेसे रावण पृथ्वीपर गिरपड़ा राक्षसको गिरा हुआ देख उसके मंत्री सब राक्षस भाग गये ॥ ३१ ॥ ऋग्वेदकी समान, पर्वतकी समान, कमल फूलोंकी मालासे भूषित यह महा पुरुष इन राक्ष्सोंको भगाय स्वयं पाताळमें प्रवेश कर गये॥३२॥ इसके उपरान्त रावणने अतिशीत्र उठकर मंत्रियोंको बुलायकर कहा हे प्रहस्त हे शुक सारण इत्यादि मंत्रिगण। वह प्रुरुष सहसा कहां चछे गये सो बताओ! ॥ ३३ ॥ रावणके यह वचन सुनकर राक्षसोंने कहा देव दानवोंका दर्भ हरने वाला वह इसी स्थानमें प्रवेश करगया ॥ ३४ ॥ गरुड़ जिसप्रकार सांपको पकड़कर वेगसे गमन करता है वैसेही दुर्मति रावण पराक्रम प्रकाश करके आतिवेगसे विलके द्वार पर पहुंचा और निर्भय हो उसमें घुस गया ॥ ३५ ॥ जब रावण निर्भय होकर ऊस विछके द्वारमें चुसा तब प्रवेश करते हुए वह नीले अंजनके देखी समान देखा गया ॥ ३६ ॥ बाजू पहरे छाछ माछासे विभूषित छाछही अनुछेपनसे रंगे हुए विविध सुवर्ण और रत्न भूषित अछंकृत ॥ ३७ ॥ बहुत पुरुषों को रावणने वहांपर देखांकि इसप्रकार तीन करोड़ भय रहित विमल पावककी समान महात्मा पुरुष बराबर उत्सवमें मन लगाये नाच रहेंहैं ॥ ३८ ॥ भयंकर विक्रमकारी रावणने उनको देखकर कुछ भय नहीं करा न डरा परन्तु द्वारपर खड़ा होकर उनका नाच देखनें छगा ॥३९॥ रावणने इस्से पहले जिस पुरुषको देखाथा यह सर्व पुरुषभी सम्पूर्णतः वैसेही थे एक रंग वाळे एक वेषवाळे एक रूपवाळे महासुन्दर अतितेजस्वी ॥ ४० ॥ चार भुजावाळे महा उत्साहसे युक्त ऐसे पुरुषकों राक्षसने देखाँ

उन पुरुषको देखकर रावणके रोम खंडे होगये ॥ ४१ ॥ ब्रह्माजीके वर-दानके प्रभावसे रावण शीव्र इस स्थानसे निकल आया । इसके उपरान्त रावणनें देखा कि एक और स्थानमें एक और पुरुष सेजपर सोयरहाँहै ॥२२॥ उसका गृह सेज और आसन इवेतवर्णथे और महा मोलके थे यह पुरुष अग्निसे मुख ढककर सोरहाथा॥ ४३॥ दिव्यमाला धारण किये हुए दिव्यगहनें पहने हुए दिव्य वसन धारे त्रिलोकीमें एकही सुन्दर वरन त्रिलोकीका गहना॥ ४४॥ कमल पत्र हाथमें लिये त्रिलोक सुन्दरी लक्ष्मीजी देवीके समान वालोंका चवर धारण करके उसकी एक वगल में बैठकर दीप्तिमान हो रहीथीं ॥ ४५ ॥ परन्तु पातालमें घिराहुआ राक्षसपति रावण उस श्रेष्ठ हँसने वाळीको देखकर सिंहासन पर बैठा हुई साध्वीजीको यहण करनेंका अभिलाष करता हुआ ॥ ४६ ॥ मंत्रियोंमे कोईभी रावणके साथ नथा तथापि दुर्मति रावण उस समय कामदेवके वज्ञहों हाथसेउनके ग्रहण करने की इच्छा करता हुआ ॥ ४७ ॥ कोई पुरुष जैसे कालका भेजाहुआ होकर सोते हुए भयंकर विषधर सर्पको जगांवै इसके उपरान्त अग्निसे ढेके हुए उस सोते हुए महावीर पुरुषने ॥ ४८ ॥ रावणके मनकी अभिलाषा जान गले हुए वस्त्र धारण किये राक्षसोंके पात रावणकी ओर देख ठठाय कर हँस पुड़े ॥ ४९ ॥ वह देख सब छोकोंका रुवानें वाला रावण तेजसे प्रदीप्त हो जड़ कटे हुए वृक्षकी समान एका एकी पृथ्वी पर गिरपड़ा॥ ५०॥ रावणको गिरा हुआ जानकर परम पुरुषनें कहा हे राक्षस श्रेष्ठ उठो अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ॥ ५९ ॥ हे राक्षस ब्रह्माजीका दिया हुआ वरदान हीं तुम्हारा रक्षकहैं इसी कारण तुम जीवित रहे हो। हे रावण इस समय तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी सो तुम विश्वास करके चले जाओ ॥ ५२ ॥ रावण एक क्षण भरमें चेतना प्राप्त करके भयभीत हुआ इतना कहे जानें पर देवकण्टक रावण उठा ॥ ५३ ॥ रावणके इारीरमें रोमाश्रहो आया और वह उस महाद्युतिमान पुरुषसे वोला हे वीर्यवान आप कौन हैं हम देखते हैं कि आप युगान्त कालकी अग्निक समान हैं ॥ ५४ ॥ हे देव कहिये आप कौन हैं आप कहां से आयकर इस स्थानपर विराजमान हैं दुरात्मा रावण करके इस प्रकार कहे जाकर ॥ ५५ ॥ वह देवता हंसक-

र मेघकी समान गंभीर स्वरसे उत्तर देते हुए कि हे दशग्रीव तुम हमें जान कर क्या करोंगे ॥ ५६ ॥ यह वचन मुन फिर रावण हाथ जोडकरवोछा-कि ब्रह्माजीसे वरदान पानेके कारण हम नहीं मरे ॥ ५७ ॥ और की तौ बातही क्याँहै देवता छोगोंके बोचमें भी ऐसा कोई नहीं उत्पन्न हुआ और होगा भी नहीं कि जो अपने वीर्थके बलसे ब्रह्माजीके वरको उलांघसके ॥५८॥ ब्रह्माजीका वचन झूठानहीं हो सकता इस विषयमें हमारा आदर भी नहीं है और यत भी साधारण है जो हमारे वरको झूंठा करसके ऐसा कोई त्रिछोकीमे नहीं है ॥ ५९ ॥ हेसुरश्रेष्ठ। हम अमरहैं इस से हमें आपका भय नहीं है जो कुछभी हो प्रभो! जो हमारी मृत्यु ही हो जाय तौ आपके सिवाय किसी दूसरे के हाथसे नहों ॥६०॥आपके हाथसे मरनाही मेरे लिये यज्ञका देनेवाला और वड़ाईका करनेवाला है फिर भयंकर विक्रमकारी रावण उन महापुरुषके श-रीरको देखता६ १इनदेवताके शरीरमें रावणने सब त्रिलोकीको देखा आदि त्य गण, मरुद्रण, साध्यगण दोनों अञ्चिनी क्रमार लोग६२मरुद्रण पितृगण यम कुबेर सब समुद्र सब पर्वत सब नदी,समस्त वेद समस्त विद्या तीनो अग्नि ॥६३॥ग्रहगण,तारागण,आकाञा सिद्धगण,गन्धवेगण,वेद जाननेवाळे महर्षि छोग, गरुड़ सर्पगण ॥ ६४ ॥ व और दूसरे देवता, यक्ष, दैत्य और राक्षस गण समस्तही उस शयन करते हुए परम प्रुरुषके शरीरमें सूक्ष्म सूर्तिसे विराजमानथे ॥६५॥यह कथा सुनकर धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीने अगस्त्यजी से पूछा कि आपनें जो द्वीपमें विराजमान हुये उस महापुरुषकी कथा कही वह कौनथे । और वह तीन करोड़ पुरुषभी कौनथे ॥ ६६ ॥ देवता दानवोंका दर्प हरनें वाले शयन किये हुए वह कौन पुरुषथे ? श्रीरामचंद्र जीके वचन सुनकर अगस्त्यजी बोले॥ ६७॥ हे सनातन देव! कहताहूं अवण करो; इस द्वीपमें विराजमान महापुरुष कपिछ देव जीथे॥ ६८॥ परन्तु जो समस्त देवता वहांपर नृत्य करतेहैं; वह सबही उन बुद्धिमान नरदेव कपिछजीके समान तेज और प्रभावसे युक्तहैं ॥ ६९ ॥ हे राम ! उन परम पुरुषनें पाप निश्चय रावणको कोधकी दृष्टिते नहीं निहारा; इस-छिये उस कारुमें रावण भरम नहीं हुआ ॥ ७० ॥ पर्वतकी समान रावण खिन्न श्रारहो पृथ्वीपर गिर पडाथा; पिशुन पुरुष जैसे शीन्नही किसीके

भेदको जान जाताहै. परम पुरुपनेंभी वैसेही रावणको केवल वचन बाणोंसे भेद डाला॥ ७१॥

> अथदीभेणकोळनळब्धसंज्ञःसराक्षसः॥ आजगाममहातेजायत्रतेसचिवाःस्थिताः॥७२॥

जोभी हो महा तेजस्वी निज्ञाचर रावण बहुतदेरके पीछे चेतना पाय अपने मंत्रियोंके साथ जहां विराजमान था उसी स्थानमें आया॥ ७२॥ इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे पंचमः सर्गः॥ ५॥ (क्षेपकके सर्ग समाप्त हुए)

चतुर्विशः सर्गः॥

निवर्तमानःसंहृष्टोरावणःसदुरात्मवान् ॥ जह्नपथिनरेंद्रिषदेवदानवकन्यकाः ॥ १ ॥

ं इसके उपरान्त जब दुरात्मा रावण छंकाको छोटा तब उस काल मार्गमें हर्षित चित्तसे राजिं और देव दानवोंकी कन्याओंको हरण करनें लगा।। १।। विवाहिता या अविवाहिता जिस किसीकी कन्या व स्त्री को रावणनें रूपवती देखाः उसीके बन्धु वान्धवोंका नाज्ञकर रावणनें उसको पुष्पक विमानमें रोक रक्ला ॥ २ ॥ इस प्रकारसे राक्षस कन्या, असुर कन्या, मनुष्य कन्या, पन्नग कन्या, यक्ष कन्या, और दानवोंकी पुत्रियोंको रांवण विमानपर चढानें छगा ॥ ३ ॥ वह सब कन्यागण ज्ञोकसे आरत होकर, महा शोकाग्नि और भयसे उत्पन्न हुए अग्निकी छपट समान गरम आंसुओंका जल त्यागन करनें लगीं ॥ ४ ॥ जिस प्रकार निदयोंसे समुद्र भर जाताहै वैसेही भय और शोकके वश अमंगल शूचक आंसू छोड़ती हुई सर्वों सुन्दरी कन्या गणोंसे वह विमान पूर्ण होगया ॥ ५ ॥ विमानमें सैंकडों नाग कन्या, गन्धर्व कन्या, महर्षि कन्या, दैत्यकन्या, और दान-वोंकी पुत्रियें रोंने छगीं ॥ ६ ॥ यह सब बड़े २ केश वाली, सुन्दर देह वाछी पूर्णमासीके चंद्रमाकी समान मुखवाछी, कठोर स्तन वाछी, अम-रकी समान क्षीण कमर वाळी ॥ ७ ॥ दोनों नितम्ब रथके दो गुम्म-जकी समान मनोहर देव कन्याओंकी समान तपाये हुए सुवर्णकी समान

रंग वाली ॥ ८॥ शोक दुःल और भयसे, त्रासित, विह्वल, श्रेष्ठ कमर वाली कामिनियोंकी श्वास वायुसे पुष्पक विमान मानों सब जगह प्रदीप्त होगया॥ ९॥ वह पुष्पक विमान अग्निसे विराजमान अग्नि होत्रकी समान प्रकाशित होनें लगा । रावणको प्राप्त होकर वह शोकाकुल स्त्रियें ॥ १० ॥ दीन मुख होगई; उन इयामा ख्रियोंके नेत्रभी, सिंहसे सताई मृगीके समान होगये । उनमेंसे कोई २ तौ चिन्ता करनें छगीं कि राक्षस हमको भक्षण कर छेगा ॥ ११ ॥ और कोई २ दुःखसे आरत होकर विचारनें ठगीं कि । रावण हमारा नाज्ञ कर डालेगा, इस प्रकार माता, पिता, श्राता, और स्वामीका स्मरण करके ॥ १२ ॥ समस्त कामिनियें दुःख और शोकसे सताई जाकर विलाप करनें लगीं; कोई २ कहनें लगीं कि हाय ! हमारे विना हमारे प्रत्रकी क्या दशाहोगी ? ॥ १३ ॥ कोई २ कहनें छगीं हाय ! हमारे भइया और अम्मान जानें हमारे विना कैसे ज्ञोक समुद्रमें डूवे होंगे, कोई कहने छगीं कि स्वामीका वियोगहै॥ १८॥इस्छिये हे मौत । हम तुमको प्रसन्न करतीहैं; तुम हम दुःख भागिनियोंको बहण करो, पहले जन्ममें दूसरे श्ररीरसे हमने कोई दुष्कर कार्य कियाथा॥१५॥ इसीलिये हम सब दुःखित होकर इस प्रकारके शोक समुद्रमें डूबीं। इस समय हम अपने २ दुःखका अंत नहीं देखती॥ १६॥ अरे। मनुष्य जातिको धिकारहै। मनुष्यकी समान और दुर्बछ कोईभी नहीं है, क्योंकि अति दुर्वेछ हमारे स्वामियोंको रावणने मारडाछा ॥ १७ ॥ जैसे यथा समयमें सूर्यके निकलनेंसे नक्षत्रोंके समूह छिप जातेहैं; हाय। इस राक्षसका वल अनंतहै, इसी कारण यह इच्छानुसार शस्त्र घात करता हुआ घूमताहै ॥ १८ ॥ कैसी भयंकर बातहै ऐसे दुष्कर्ममें रत होकरभी वह निज्ञाचर अपनेको निन्दित नहीं समझता। जैसा यह दुरात्माहै, इसका विक्रमभी वैसाहींहै ॥ १९ ॥ परस्त्री गमन करना यह इसके लिये बड़ा अयोग्य कर्महै, क्योंकि यह राक्षस परस्त्रीयोंके साथ रमण करताहै॥ २०॥ इस कारण इस दुर्भित राक्षसका स्त्रीके कार्यसेही वध होगा । जैसेही उन पातिव्रता स्त्रियोने यह वचन उचारण कियाकि ॥ २१ ॥ स्वर्गमें देवता ओंके नगाड़े वजनें लगे, और फूलोंकी वर्षा होनें लगी। पातेत्रता ख्रियोंके शाप देनेंसे रावणका पराकम हतसा होगया ॥ २२ ॥ और वह उदासभी

होगया क्योंकि रावणनें समझ छियाकि इन पतित्रता स्त्रियोंका शाप मिथ्या न होगा । इस प्रकार उनका विल्पना कल्पना सुन राक्षस श्रेष्ठ ॥ २३ ॥ निज्ञाचर लोगोंसे पूजितहों लंका नगरीमें प्रवेश करता हुआ इसी अवसरमें घोर राक्षसी रूपिणी॥ २४ ॥ रावणकी वहन सन्मुखही एकाएकी पृथ्वीपर गिर पड़ी। रावणने उसको समझाय बुझा-यकर कहा ॥ २५ ॥ हे भद्रे! तुझारे मनका क्या अभिप्रायहै। अति शीप्र हमसे कहो। फिर वह ठाठ २ नेत्र वाठी निज्ञाचरी आंखोंमें आंसू भर-कर उत्तर देती हुई ॥ २६ ॥ हे राजन् ! आप वळवानहैं; इस लिये वल पूर्वक आपने हमको विधवा कियाहै हे राजन् । आपने वीर्यके प्रभावसे संयाममें दैत्योंका संहार किया ॥ २७ ॥ आपने उन चौदह हजार दैत्योंकी मारा जोकि कालकेयके नामसे विख्यातथे। तिनमें हमारे प्राणेंसेभी अधिक प्यारे महा वरुवान् स्वामीथे ॥ २८॥ हे भइया ! आपने काञ्च हो**कर**े **उनकाभी संहार कियाँहै; इसल्लिये आप हमारे नाम मात्रके भाई हैं, हे भइया**। आपनें भइया होकर आपही हमको मार डाला ॥ २९॥ सो आपके कारण अब हमको सदा विधवा पनकी पीड़ा भोगनी पडेगी। हे राजन् । बह-नोईको अर्थात् हमारे स्वामीको संग्राममें रक्षा करना आपको उचितथा ३०॥ परन्तु आप स्वयं उसका नाज्ञ करकैभी नहीं लजातेहैं। जब बहनने विलाप करते २ यह वचन कहे ॥ ३१ ॥ तव रावणनें चिकनें चुपड़े वचनोंसे उसे समझायकर कहा, वत्से ! तुम्हारे रोनेंका कुछ काम नहीं तुम वन्धु बान्धव इत्यादि किसीका भय न करो ॥ ३२ ॥ इम दान मान और प्रसन्नतासे यत्न सहित सदा तुम्हैं संतोषित किया करेंगे। हे भद्रे हमनें मतवाले पनसे और विक्षिप्त चित्तसे विजयकी अभिलाषा कर वाणोंके जाल छोड़ेथे॥३३॥ इसलिये उस समय युद्ध करते २ हमनें संत्राममें अपना पराया कुछभी नहीं जाना । हे वहन ! हमारा ज्ञान इतना जाता रहाथा कि हमको कुछभी ज्ञान नहींथा कि यह वहनोई है, क्योंकि हम युद्धमें उन्मत्तथे ॥ ३४ ॥ इसी कारणसे तुम्हारा स्वामी हमसे मारागया। जो हो इस समय जो तुम्हारा अभिमतहै इस कारण हम वही सिद्ध करेंगे ॥ ३५॥ इस कारण तुम ऐइवर्यवान श्राता खरके निकट सदा वास करो। तुम्हारा महाबळवार श्राता खर चौदह हजार राक्षसोंका स्वामी होगा ॥ ३६॥ उसका स्वामी

पन यात्रा समय व दानके समयमेंभी बना रहैगा, तुम्हारा मौसेरा भाई यह खर ॥ ३७ ॥ निज्ञाचर खर सदाही तुम्हारी आज्ञा में रहैगा, इस कारण यह वीर खर आते ज्ञीत्र दंडक वासियोंकी रक्षा करनेंके छिये जाय॥३८॥ दूषण नामक महावछी इसका सैनापित होगा; वहांपर परम झूर खर सदा तुम्हारी बात माना करैगा ॥ ३९ ॥ और यही कामरूपी राक्षसोंका अधी- स्वर होगा, इतना कह रावणनें सैनाको खरके संग रहनेंके अर्थ आज्ञा-दी ॥ ४० ॥ चौदह हजार बळवीर्ययुक्त घोर सब राक्षसोंके संग करके जानेंको आज्ञा हुई ॥ ४९ ॥

## सतत्रकारयामासराज्यंनिहतकंटकम् ॥ साचशूर्पणखातत्रन्यवसदंडकेवने ॥ ४२ ॥

खर ज्ञीत्रही भय विहीन होकर दंडकारण्यमें आयगया; और वहांपर निष्कंटक राज्य स्थापित करता हुआ, और अर्पणलाभी दंडकारण्यमें वास करने छगी ॥ ४२ ॥ इ० श्रीम ० वा ० आ ० ड० भाषा ० चतुर्विज्ञः सर्गः॥ २४॥

पंचिंशः सर्गः॥

## सतुदलादश्रग्रीवोबलंघोरंखरस्यतत् ॥ भगिनींचसमाइवास्यहृष्टःस्वस्थतरोभवत् ॥ १॥

खरको वह भयंकर सैना देकर और बहनको समझाय बुझाय रावण पित चित्तहो अत्यन्त सावधान हुआ ॥ १ ॥ फिर वह बळवान राक्षस त्वण अपने सब मंत्रि छोगोंके साथ निकुम्भिछा नामक छंकाके उत्तम उपवनमें गया ॥ २ ॥ रावणनें शोभासे शोभितहो वहां जायकर देखा कि सुन्दर देवग्रहसे शोभायमान, शतखंभोंसे युक्त मंडपमें अति प्रका-शित यज्ञ होरहाथा ॥ ३ ॥ फिर मृग चर्म धारण किये दंडकमंडळ छिये भयंकर अपने पुत्र मेघनादकोभी रावणने वहां देखा ॥ ४ ॥ छंकापति रावणनें वीसों सुना फैछाय मेघनादको हृदयसे छगायकर कहा; हे वत्स ! तुमनें यह कौन कार्य आरंभ कियाहै। सो हमसे कहो ॥ ५ ॥ तव महा तपस्वी द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्यनी यज्ञकी सम्पत्ति वढ़ानेंक छिये राक्षस राज रावणसे बोले ॥ ६ ॥ हे राजन् ! इम यह समस्त वृत्तान्त वर्णन कर-तेहैं आप अवण करें; आपका पुत्र बहुत विस्तारित प्रसिद्ध सात यज्ञोंके फलको प्राप्त हुआहै॥ ७॥ उनमें अग्नि, होम, अर्वमेध, बहु सुवर्णक, राजसूय और वैष्णव यज्ञ समाप्त होगयाहै ॥ ८॥ और समस्त पुरुषों को अति दुर्रुभ इस महेर्वर यज्ञका अनुष्ठान समय होरहाहै; इसके पूरा होनेंसे आपके पुत्रनें इसीं स्थानमें साक्षात् पशुपति महादेवजीसे बहुत वर प्राप्त कियेंहैं ॥ ९ ॥ हे रावण आकाशमें चलनेंवाला, अविनाशी. कामगामी दिव्य रथ और तामसी नाम माया इसनें पाईहै, जिस मायासे अन्यकार होआताहै ॥ १० ॥ हे राक्षसेश्वर। यह माया संत्राममें छोड़ देनेसे सुर या असुर लोग कोईभी इनकी गतिको जाननेंमें समर्थ न होंगे॥ ११॥ हे राजन्। इसके सिवाय मेचनादनें वाणोंसे भरा हुआ अक्ष-य तरकश, अजीत धनुष, और संग्राममें शत्रुओंका नाश करनेंवाला बढ़-वान अस्त्रभी पायाहै ॥ १२ ॥ हे दशानन। तुम्हारे इस पुत्रने आज यज्ञकी समाप्तिके समय यह समस्त वरदान पायेहैं; तिसके पीछे हम और यह दोनोंही आपका दर्शन करनेंके छिये यहां ठहरे हुएँहें ॥ १३॥ यह वचन सुन रावणने कहा, पुत्र। इस प्रकारका कार्य करना तुमको शोभा नहीं देता कारण कि तुमनें विविध उपकार द्वारा हमारे शञ्च इंद्रादि दे-वताओंकीभी पूजाकीहै॥ १४॥ अच्छा, जो किया सो अच्छा किया, इस-में कुछ संदेह नहीं; कि इस कार्यके करनेंसे पुण्यही होगा; हे सौम्य ! आ-ओ इस समय हम अपने गृहमें चलें ॥ १५॥ फिर रावण विभीषण और अपने पुत्रके सहित अपने स्थानमें जाय उन रोदन करती हुई स्त्रियोंकी पुष्पक विमानपरसे उतारता हुआ॥ १६॥ वह मुलक्षणवाली स्त्रियें देवः दानव, और राक्षसोंकी रत स्वरूपथीं; उन सब स्त्रियोंपर रावणका बरा अभिप्राय जान धर्मात्मा विभीषणजीनें कहा ॥ १७॥ इस कार्यके करनेसे पाप होताहै, यह सब आप जानकरभी इच्छानुसार क्यों ऐसे आचारसे, यंश, अर्थ कुछ, नाशकर कार्य करके प्राणीयोंको सताते फिरतेही ॥१८॥ आप इन सब जातियोंको पीड़ादे इन श्रेष्ठ स्त्रियोंको हरण कर लायेही, परन्तु हे राजन्। आपको कुछ न समझकर मधु नामक राक्षस कुम्भी नसीको इरण कर छे गयाँहै॥ १९॥ रावणने कहा कि हम नहीं कहसते

कि तुम क्या कहतेही विशेष करके जिसकी तुम मधुनामसे पुकारतेही, वह कीनहैशार ा। तब विभीषणनें कोध करके अपने भातासे कहा कि, सुनो! परस्री हरण रूप आपके इस पाप कार्यका फल आय पहुंचाहै॥२९॥ हम छोगोंके नाना सुमाछीके बड़े श्राता माल्यवान नाम विख्यात पंडित एक वृद्ध निज्ञाचरहें ॥ २२ ॥ वह हमारी माताके बड़ेतात. और हमारे नानाहैं; उनकी बेटीका नाम अनला, और उस अनलाकी बेटीका नाम · कुंभीनसी हुआ ॥ २३ ॥ वह कुम्भीनसी हमारी मौसीकी वेटीहै; इससे यह अनलाकी पुत्री धर्मानुसार हम सब आता ओंकी बहनहै ॥ २४ ॥ हे राजन् । आपका पुत्र मेघनाद तौ यज्ञ कर रहाथा और हम तप करनेंके छिये जलमें स्थितथे, उस समय वह बलवान राक्षस उस कुंभीनसीको हरण करके छेगया ॥ २५ ॥ हे महाराज ! विशेष करके कुंभकर्णभी उस समय सोय रहाथा; सो प्रसिद्ध राक्षस श्रेष्ठ मंत्रियोंको मारकर ॥ २६॥ आपके अंतः पुरमें रक्षित हुई कुंभीनसीको बल पूर्वक हरण करके लेगया हे महाराज। यह समाचार सुनकरभी उसको न मारकर हमने उसे क्षमाही किया।। २७।। क्योंकि कुमारी बहनको अवश्य व्याह देना श्राता छोगोंका कर्तव्यहै, सो नहीं हुआ, हे दुर्मते। यह बात इन तुम्होरेही दुष्कर्मोंसे हुई ॥ २८ ॥ सो तुमको इसी छोकमें इस कन्या हरणरूप पापका फर्छ मिळ गया, सो इसको आप जानें वह राक्षसोंका राजा रावण विभीषणजीके ऐसे वचन सुन ॥ २९ ॥ गरम जलसे पूर्ण ससुद्रके खल बळानेकी समान अपने किये दौरात्मसे पीड़ितहो अत्यन्त संतापित हुआ फिर रावणनें क्रोधके मारे लाल २ नेत्र कर कहा॥३०॥ हमारा स्थ शीघ तैयार करो और हमारी सैनाके शूर भी सजाये जांय, हमारा आता कुंभ-कर्णं व मुख्य २ निज्ञाचर गण ॥३१ ॥ अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्र ठेकर सवारियोंपर चेंद्रें, आप इम संग्राममें रावणसे निभय उस मधुको मार डालेंगे ॥ ३२ ॥ और फिर हम बन्धु वान्धवोंके साथ जयकी अभिलापासे देव छोकको जांयगे; प्रधान २ चार इजार अक्षोहिणी राक्षस आगे २॥ ३३॥ अनेक प्रकारके इथियार छिये युद्ध करनेंकी कांक्षासे चले, मेघनाद सब सैनापतियोंको संगछे आगे चला ॥ ३४ ॥ रावण बीचमें, और कुंभकर्ण पीछे हुआ, जो उस दिन जाग उठथा केवल वह धर्मात्मा विभीषणजीही

छंकामें रहकर धर्माचरण करनें छगे ॥ ३५ ॥ और बाकी बचे बचाये सब महाभाग राक्षस, नाग, गधे, शिशुमार, ऊंट, और द्युतिमान घोड़ोंपर सवार होकर मधुपुरकी ओर चले ॥ ३६ ॥ अधिक क्याकंहैं वह समस्त राक्षस आकाशको संपूर्णतः ही ढककर जानें छगे, उनमें सैंकड़ों राक्षस देवता छोगोंसे वैर किये हुए ॥ ३७ ॥ रावणको युद्धमें जाता हुआ देख-कर उसके पीछे २ गमन करनें लगे, तव रावण जायकर मधुपुरमें पहुँचा ॥ ३८ ॥ परन्तु उसनें वहां मधुको न देखकर अपनी बहनको देखता हुआ। हाथ जोड़ कांपती हुई शीश नवाय चरणपर गिरी ॥ ३९॥ वह कुम्भीनसी जब इस प्रकार राक्षस राजके चरणोपर गिरी तव राव-णनें उसे उठाकर कहाकि तुमको कुछ भय नहींहै ॥ ४० ॥ हम राक्षस श्रेष्ठ रावणहैं, अधिक करकै बताओिक हम तुम्हारा क्या करें। हे महाभुज राजन्। जो आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुएहीं ॥ ४९ ॥ तौ अब हमारे स्वामीका आप संहार न करें, कहाँहै कि संसारमें कुछवान स्त्रियोंके लिये ऐसा कुछभी भय नहींहै ॥ ४२ ॥ सब विपदसे अधिक बड़ी यह विधवापनकीही विपद बड़ीहै। हे राजेन्द्र! आपने जो कहाँहै उसको सत्य-कीनिये ॥ ४३ ॥ कारणिक हे महाराज! आपने स्वयंही मुझसे कहाहै कि तुमको कुछ भय नहींहै; तब रावण हिंपत होकर सामने खड़ी हुई अपनी मौसेरी बहनसे बोला ॥ ४४ ॥ तुम्हारा स्वामी कहां है हमको - शीघ बताओ ! इम जयकी कामनासे उसके साथ सुरलोकको नांयगे ॥ ४५ ॥ तुम्हारे प्रति करुणाके मारे और तुम्हारी सुहद्ताके वज्ञ हो हमने मधुके मारनेंकी इच्छाको छोड़ दिया, यह वचन सुनकर कुम्भी-नसीने अपने सोते हुए स्वामीको जगाय ॥ ४६ ॥ हर्षितहो उस्से कहाः हमारे भइया महा बळवान रावण यहाँपर आयेहैं ॥ ४७ ॥ वह सुरलोकके जीतनेकी अभिछाषा करके तुमको अपनी सहायता करनेके निमित्त वरण करतेंहें, सो हे स्वामी! तुम बन्धु बान्धवोंके साथ उनकी सहायता कर-नेंको जाओ ॥ ४८॥ हमको देखतेही स्नेहके वशहो उन्होंने तुमको अपना वहनोई मान छियाहै, इसछिये उनका कार्य सिद्ध करनेके छिये सहायता करना उचितहै, उसके यह वचन सुन निज्ञाचर मधुने कहाकि हम अवश्यही उनकी सहायता करेंगे ॥ ४९ ॥ तिसके पछि मधुने राक्षस

श्रष्ठ रावणके दर्भनकर उपचारके सहित निकट जाय धर्मानुसार राक्षसोंके स्वामी रावणकी पूजाकी ॥ ५० ॥ वीर्यवान रावण मधुके स्थानमें सन्मान पाय वहां एक रात्रि रह जानेकी इच्छा करता हुआ ॥ ५१ ॥

ततःकैलासमासाद्यशैलंवैश्रवणालयम् ॥ राक्षसेद्रोमहेद्राभःसेनामुपनिवेशयत् ॥ ५२ ॥

फिर इन्द्रकी समान राक्षसोंका राजा रावण कुबेरके वासस्थान केलास पर्वतके शिखरपर जाय वहां सैनाकी छावनी डालता हुआ ॥ ५२ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ ड॰ भाषा॰ पंचविंशः सगः॥ २५ ॥

षड़िंशः सर्गः॥

सतुतत्रदशग्रीवःसहसैन्येनवीर्यवान् ॥ अस्तंप्राप्तेदिनकरेनिवासंसमरोचयत् ॥ १ ॥

जब सूर्य भगवान छिप गये तब वीर्यवान रावण सैनाके सहित वहांपर वसता हुआ ॥ १ ॥ इसके पीछे जब इसी कैळाश पर्वतकी समान इवेत वर्णके विमल निशानाथ [ चंद्रमा ] उदय हुए तव अनेक प्रकारके अस्त शस्त्र धारण किये हुए यह बड़ी भारी सैना सोय गई॥ २॥ उस समय महावीर्यवान रावण पर्वतिके शिखरपर शयन करके चंद्रमाकी किरणोंके जालसे शोभायमान कामनियोंके भोगने योग्य पहाड़ी शोभा देखनें छगा ॥ ३ ॥ दीप्तिमान कार्णिकारके वन, कदम्ब, और बकुछके वृक्षोंकी कतार खिले हुए कमल फूलोंका वन और मन्दािकनीका जल ॥ ४॥ चंपा, अज्ञोक, पुत्राग, आम, पाटल, लोध, प्रियङ्क, अन्जुंन, केतकी, ॥६॥ तगर, नारियल, निरींजी, पनस इत्यादिकोंसे वह वन शोभायमान हो रहाथा ॥ ६ ॥ ऐसे शोभायमान वनमें मधुर शब्द करनेवाले किन्नर काम-देवकी व्यथासे व्यथितहो अनुरागके वशहो अपने २ जोड़ेके साथ अपनी प्रसन्नताको बढानेवाला गाना कर रहेहैं॥ ७॥ और मदके वज्ञ होनेके कारण जिनके नेत्रोंके कोये छाछ होगयेहैं ऐसे मद्योन्मत्त विद्याधर छोगभी अपनी २ स्त्रियोंके साथ मिळकर हर्षितहो कीड़ा कर रहेहैं ॥ ८ ॥ कुवेरके मीदरमें जाती हुई अप्सराओंके झुन्डका मधुर स्वर घंटेके नादकी समान

सुनाई आनें छगा ॥ ९ ॥ वृक्ष पवनके झोंकोंसे चलायमानहो पुष्प वर्षण करते हुए वसन्त समयके सब जातिवाले पुष्पोंकी सुगन्धिसे उस पर्वतको सुगन्धित करनें लगीं॥ १०॥ सुख देनेवाला समीर, मधु और परागसे मिळी हुई सुगन्धिको ग्रहणकर रावणके कामको बढ़ाय रूपसे वहनें छगा ॥ ११ ॥ रात्रिके होनेंपर चंद्रमा उदित तब गानें और पुष्पोंकी बढ़ती होनेसे पवनकी शीतलता व पर्वतके गुणसे ॥ १२ ॥ महावीर्यवान राक्षसराज रावण कामदेवके वारंवार लम्बे लम्बे श्वासले चंद्रमाकी देखने लगा ॥ १३ ॥ इसी अवसरमें दिव्य वस्त्र और भूषणोंसे भूषित सर्व अप्सराओंमें श्रेष्ठ पूर्णि-मांके चन्द्रमाकी समान रम्भा ॥ १८॥ जाय रहीथी, इसके सब अंगोंमें चन्दन लग रहाथा, उसके बालोंमें कल्पवृक्षके फूल गुंध रहेथे, दिव्य उत्स-वके छिये शीव्रतासे जाय रहीथी ॥ १५ ॥ मनोहर नेत्र, कठोर कुच, पाय-जेव पहरे सुन्दर जांघोंके ऊपरका अंग व मनोहर जांघे धारण किये॥१६॥ और छहों ऋतुके उत्पन्न हुए फूळोसेंबनेहुए अनेक गहनें पहनें रम्भा,कान्तिः श्री,और कीर्तिमें दूसरी लक्ष्मीकी समान प्रकाशमान थी ॥ १७॥ और स जल जलधरकी नांई नील वस्त्र धारण किनेथी, उसका वदन चंद्रमाकी समान, दोनों भैंहि सुन्दर घतुषकी समानथीं ॥ १८॥ जांघे हाथीकी शुन्डके समान और दोनों हाथ पत्तोंसेभी अधिक कोमछथे, ऐसी रम्भा सैनाके बीचमें होकर जा रहीथी कि उसकी रावणनें देखा ॥ १९॥ तब रावण कामके वशहो उठ शरमाई हुई रम्भाका हाथ पकड़ कुछ एक हैंसकर बोला ॥ २० ॥ हे सुन्द्रि । तुम कहां जातीहो १ तुम किसकी भोग वासना सिद्ध करोगी, किस पुरुषका अभ्युदय समय आय पहुंचाहै, कि जो तुम्हारे साथ भोग करेगा ।। २१ ॥ कमछकी समान सुगन्धि युक्त, अमृत और मधुरकी समान तुम्हारे अधरामृतसे आज कौंन तृप्त होगा ।। २२ ॥ हे भीरु । तुम्हारे सुन्दर बड़े २ दोनों कुच सुवर्णके कलसोंकी समान मोटे होकर परस्पर ऐसे सट गयेहैं कि उनमें कुछभी अंतर नहीं है; सो वह दोनों कुच आज किसके हृदयसे छोंगे १॥ २३॥ तुम्हारे जघन सुवर्णके चककी समान गोल और बड़े हैं, विशेष करके इनमें सुवर्णकी तगडी पड़ी है; इस कारण स्वर्गके समान अत्यन्त सुलके हेतु इस तुम्हारे श्रीणी-

तट (पेड़ ) पर आज कौन चढ़ेगा ? ॥ २८ ॥ हे भीरु ! इन्द्र, विष्णु, या अहिवनी कुमार कोईभी हो आजकल कोई प्ररूपभी हमसे श्रेष्ट नहीं है; तीभी तुम हमको छोड़े नातीहो यह अच्छा नहीं करती॥ २५॥ हे बड़े नितम्बवार्छा ? आओ शोभायमान शिलापर विश्राम करो, हमारे सिवाय त्रिलोकीमें और कोई स्वामी विद्यमान नहींहै ॥ २६॥ जो त्रिलोकीका स्वामीहे में रावण उसकाही स्वामी और विधाताहुं; तेंभी हम विनतीकर हाथ जोड़ तुमसे यह प्रार्थना करते हैं; सो तुम हमसे मिलो ॥ २७ ॥ यह वचन सुन रम्भा कम्पायमानहो हाथ जोड़कर बोछी; हे राक्षसराज आप हमारे बड़े हैं; इस कारण ऐसा कहना आपको उचित नहीं है ॥ २८ ॥ .वरन और कोईभी जो हमारा अपमान करें तो आपको उस्सेभी हमारी रक्षा करना टचितहैं; धर्मके अनुसार हम आपकी पुत्रवधूहैं; हम आपसे सत्यही कहती हैं ॥ २९ ॥ यह कह रम्भा नीचेको मुसकर अपने चरणों को देखती हुई खड़ी रही, रावणको देखतेही उसका सब शरीर कांप गया ॥ ३० ॥ इसके उपरान्त रावणनें रंभासे कहा कि जो तुम हमारे पुत्रकी भार्या हो तो हमारी पुत्रवधू हो सकती,रंभानें कहा ऐसाहीहै॥३९॥ हे राक्षस श्रेष्ठ ! सङ्केत धर्मके अनुसार हम आपके पुत्रकी भार्या हैं: आपके श्राता कुवेरजीके प्राणोंसेभी अधिक प्यारे ॥३२॥ नळ कूवर नाम त्रिळोक विख्यात एक पुत्रहैं; वह धर्मका पाठन करनेंमें ब्राह्मणकी समान पराक्रम में क्षत्रियकी समान ॥३३॥ क्रोधमें अभिकी नाई क्षमामें पृथ्वीकी तुल्यहै उन छोकपाछ कुमारके किये संकेतके अनुसार॥३४॥आज हम उनके पास को जातीहैं; उनकेही पास जानेको हमने यह समस्त भूषण धारण किये हैं विशेष करके हमारे ऊपर उनकी जैसी प्रीतिहै वैसेही हमारी प्रीतिभी उनसे है औरसे हम प्रीति नहीं कर सकती ॥३५॥ हे राजन् ! आप उसी सत्यके अनुसार हमको छोड़ दीनिये, हेअरिद्मन! विशेष करके वह महात्मा हमारी वाट देखते उत्सुक हुए वैठे होंगे ॥ ३६॥ सो अन आपको विघ्न करना कर्त्तव्य नहीई। हे राक्षस श्रेष्टा साधु जनोंके आचरण किये हुए मार्गके अनुसार आपभी उसी मार्गपर चलकर हमें छोड़ दीजिये ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार आप हमारे मान देने योग्यहैं वैसेही

आपको हमारा पाळन करना उचितहै; इस प्रकारसे कहे जाकर विनीत भावसे रावणनें कहा ॥ ३८॥ " हम तुम्हारे खुपाहें " यह जो वचन तुमने कहा यह निर्णय उन स्त्रियोंके छियेहै, जिनका एक पति होताहै, यह बात यहांपर नहीं लग सकती; क्योंकि बहुत दिनोंसे देव लोककी यह व्यवस्था चली आतीहै कि उनके कोई नियत एक स्त्री नहीं होती॥३९॥ न तौ अप्सराओंको कोई एक पतिही होता, और न देवताओंके कोई एक स्त्रीही होती । यह कह उस राक्षसनें रंभाको शिलापर लिटाय ॥४०॥ काम भोगमें आसक्तहो उसके साथ विहार करना आरंभ किया। भोगी जानेके उपरान्त छूटकर रंभा जो माला पहरेथी वह मलगिजी होगई, और गहनें भी नष्ट अष्ट हो गये ॥४९॥ और वह रंभा गजराजकी कीड़ा करनेंसे मथी हुई नदीके समान व्याकुल होगई वाल खुलगये,अलेंके चलायमान हुई; हाथ कंपायमान हुए॥४२॥ उस समय ऐसा जान पड़ा मानो फूल युक्त वेल पवनके बलसे चलायमान हुईहै; इसके उपरान्त रंभा लाज और भयसे कंपितहो हाथ जोड़े हुए ॥ ४३ ॥ नल कूबरके निकट पहुँच उनके चरणोंपर गिरपड़ी; उसकी यह अवस्था देखकर महात्मा नल कूबरजी ॥ ४४ ॥ बोळे हे भद्रे! यह क्या! तुम हमारे चरणोंपर क्यों गिरी; तब रंभा कांपकर छंबे २ इवासले हाथजोड़ ॥ ४५ ॥ यथातथ्य समस्त वृत्तान्त कहनें लगी, हे देव! रावण स्वर्ग लोकमें जानेंके लिये बाहरहों केळाञ्चापर आयाहै ॥४६॥ वह सब सैनाके साथ आज यह रात्रि उसी स्थानमें विताय रहाथा; हे शञ्जनाशी उस रावणनें इमको आपके पास आती हुई देख ॥ ४७ ॥ उस राक्षसनें इमको पकड़कर पूछा कि तुम किसके निकट जातीहो। सो इमनें समस्त वृत्तान्त उनसे सत्य २ कह दिया ॥ ४८ ॥ और हे देव! हम आपकी पुत्रवधू होती हैं यह कहकर हमनें वारंवार उसके निकट प्रार्थनाकी, पर्न्तु उसने काम मोहसे ज्ञानखो ॥ ४९ ॥ एक बात न सुनी; हमारी विनय न मानकर उसने वलात्कार इमारे साथ विहार किया । इसलिये हे सुन्नत ! आप इमारा यह अपराध क्षमा कीजिये ॥ ५० ॥ स्त्रीका बळ कर्भाभी पुरुषके बळकी समान नहींहै, यह वृत्तान्त सुनकर कुवेरके पुत्रको कोध आगया॥ ५१॥ और सत्य मिथ्या जाननेंके छिये घ्यान घरकर देखा,ती घ्यानसे रावणका

ाह कर्म जान ॥ ५२ ॥ क्रोधसे नेत्र छाछ २ कर उन्होंनें उसी समय ।।थमें जल बहुण किया और सब इन्द्रियोंकोछ विधिपूर्वक आचमनकर ॥ ५३ ॥ राक्षसपित रावणको अति दारुण भाप दिया कि, हे भद्रे! तुम्हारी इच्छा न होंने परभी जब कि उसने बल्लपूर्वक तुमसे मैश्रुन किया ॥ ५४ ॥ सो इस कारण अब वह किसी स्त्रीको बिना उसकी इच्छाके न भोगसकैगा,और जो वह कामके वशहो किसी स्त्रीकी इच्छाके विरुद्ध बल्लपूर्वक उसको पकड़ेगा ॥ ५५ ॥ तो उसके शिरके सात दकड़े होजांयगे, प्रकाशमान अग्निके प्रभाके समान जब यह शाप उच्चारण किया ॥ ५६ ॥ तब उस समय फूलोंकी वर्षांहुई; आकाशसे देवता ऑके नगाड़े वजने लगे; ब्रह्माजी इत्यादि सबही देवता हिंपत हुए ॥५७॥ क्योंकि इन सब देवता ऑनें लोककी दुर्गित करनेवाले रावणकी मृत्यु इस प्रकारसे जानी रावणनें उस रोम हर्षण भापको सुन ॥ ५८ ॥

तेननीताःस्रियःप्रीतिमापुःसर्वाःपतित्रताः ॥ नलकूवरनिर्धःकंशापंश्चत्वामनःप्रियम् ॥ ५९॥

तवसे विना इच्छा की हुई स्त्रीके संग भोग न किया विशेष करके रावण जिन पतित्रता स्त्रियोंको पहले अपने रनवासमें ले आयाथा, वह सब नल- क्रवरका दिया हुआ मन प्रसन्नकारी शाप सुनकर परम प्रसन्न हुई ॥५९॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषानुवादे पहिंदाः सर्गः ॥ २६॥

सप्तविंशः सर्गः॥ कैलासंलंघयित्वातुससैन्यबलवाहनः॥ आससादमहातेजाइंद्रलोकंदशाननः॥१॥

महा तेजस्वी रावणः सैना, सैनापाति और सवारियोंके साथ कैछाज्ञा पर्वतके ज्ञिखरसे चछकर इन्द्र छोकमें पहुंचा ॥१॥ देव छोकमें जाती हुई उस राक्षसोंकी सैनाका ज्ञब्द उछछते हुए समुद्रकी समान चारों ओर टक-राने छगा ॥ २ ॥ रावणके आनेका वृत्तान्त सुन इन्द्र अपने आसनसे चछायमान हुआ और उसनें सब इकड़े बैठे देवता छोगों ॥ ३ ॥ बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह इद्र, साध्यगण व उनचास पवनोंसे कहा,

आप लोग दुरात्मा रावणके साथ युद्ध करनेंके लिये तैयारहो ॥ ४॥ संग्राममें इन्द्रहीकी समान प्रभावाले महावलवान समस्त देवतागण इन्द्र-के ऐसे वचन सुन युद्धकी अभिलापासे वरूतर पहरनें लगे॥ ५ ॥ वह इन्द्रजी रावणके भयसे सब प्रकार त्रासितहो विष्णुजीके समीप आय उनसे यह बोले ॥ ६ ॥ हे भगवन। हम किस प्रकारसे राक्षस रावणको रोंकें। हा। अत्यन्त बलवान राक्षस युद्ध करनेंके निमित्त चला आता है।। ७।। और कोई कारण नहींहै, केवल वरदान पानेंके प्रभावसेही वह बळवानहै, । सो कमळसे उत्पन्न ब्रह्माजीनें जो कुछ कहाँहै वह आपको सत्य करना उचितहै ॥ ८ ॥ सो आपके अनंत बळका आश्रय करके जैसे हमनें, बिछ, नमुचि, नरकासुर, व ज्ञम्बर असुरको दग्ध कियाँहै, सो वैसेही आप कोई रावणके वधका उपायभी खोजरें ॥९ ॥ हे देवदेवेश! मधुसुदन। चराचर त्रिलोकीके वीचमें आपके सिवाय और कोई आश्रय देनेंवाळा या रक्षक नहीं है ॥ १० ॥ आपही सनातन पद्मनाभ श्रीमन्ना-रायणैंहें आपही करके यह समस्त लोक स्थापित हुएहैं, और आपनेंही हमको सुरपति कियाँहै ॥ ११ ॥ हे भगवन। यह चराचर समस्त जगम आपनेंही बनायाहै; युगक्षय होनेंके समय फिर यह समस्त आपहीमें छी-न होजायगा ॥ १२ ॥ इस कारण हे विभो! हे देवदेव ! जिस प्रकारसे हमारी जयहो, आप हमें वोही उपाय बतादी जिये, या खंडू, व चक्र धारण करके आप स्वयंही युद्ध कीजिये॥ १३॥ वह देव प्रभु नारायणजी इन्द्र-के ऐसे वचन सुनकर बोले, अत्यन्त भय करना उचित नहीं, जो कुछ हम कहतेहैं वह सुनो ॥ १४ ॥ यह दुष्ट स्वभाववाला रावण वरदानके प्रभावसे अजीत होगयाहै, इस कारण सुर या असुर संग्राममें इसकी कोईभी नहीं जीत सकैगा॥ १५ ॥ परन्तु इम यहभी देखतेहैं कि यह रावण अतिवल्लवान होनेंके कारण अपने पुत्रके सहित बड़ा कर्म क रैगा ॥ १६ ॥ हे सुरेश्वर! तुमनें यह जो कहाकि" आप युद्ध कीजिये" प्रन्तु इस समय हम रावणके सहित संत्राम न करेंगे ॥ १७ ॥ कारण कि संप्राममें विना शत्रुका वध किये इम नहीं छोटते, परन्तु रावण वर दानके प्रभावसे रक्षितहै; सो आज उसके निकटसे कामना पूर्ण करना कठिनहै ॥ १८ ॥ हे शतयज्ञकारी सुरपति! हम निस प्रकारसे इस

राससकी मृत्युके कारण होंगे, इम तुम्हारे निकट यह प्रतिज्ञा कर-तेहैं ॥ १९ ॥ आगे २ चलनेंवाले मुख्य २ राक्षसोंके साथ रावणका हम-ही संहार करेंगे; जब जानेंगे कि समय आगया, तबही देवता छो-गोंको आनंदित करेंगे॥ २०॥ हे देवराज। यह समस्त वृत्तान्त हमनें तुमसें कहा, हे महावछवान शचीनाथ ! तुम त्रास रहितहो देवता लोगोंको साथले युद्ध करो ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त ग्या-रह रुद्र, वारह आदित्य, आठ वसु, उनचास मरुद्रण और दो अइवनीकुमार, वरूतर पहन पुरीसे निकल राक्षसोंके ऊपर दौंड़े॥ २२॥ इसी अवसरमें रावणकी सैनाके लोग प्रभात कालको घोर संत्राम करनें लगे, सो चारों ओरसे सैनाके लोगोंका चिल्लाना सुनाई आने लगा ॥२३॥ यह महावीर्यवाच राक्षस छोग वढ़ती पाय परस्पर एक दूसरेको देख हर्पितहो संयाममें विराजमान होने छगे ॥ २४ ॥ तिसुके पीछे संयामके सन्मुख उस अक्षय महासैनाको देखकर देवताओंकी सैनामें खळवळाहट हुई ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त विविध शस्त्रधारी देव राक्षस और दानव लोगोंके शब्दसे युक्त भयानक संयाम होना आरंभ हुआ॥ २६॥ इसी अवसरमें चोर दर्शन वीर रावणके मंत्रिगण युद्ध करनेके छिये आये।।२७॥ मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर अकंपन, निकुम्भ, शुक, सारण॥२८॥ संह्राद, धूमकेतु, महोद्र, जम्बुमाली, महाह्राद, विरुपास राक्षस॥ २९॥ सुप्रम, यज्ञकोप, दुर्भुख, खर, त्रिशिरा, करवीराक्ष, सूर्यकाञ्च राक्षस ॥ ३० ॥ महाकाय, देवान्तक, नरान्तक, इन सब महावीर्य युक्त राक्षसोंको संग छेकर महावळवान ॥ ३१ ॥ सुमाळी, जो कि रावणका नाना था, सैनामें प्रवेश करता हुआ, और सर्व देवताओंको अनेक प्रकार तीखे अस्र शस्त्रोंसे ॥ ३२ ॥ कुद्ध होकर विष्वंश करनें छगा, जैसे पवन वादछोंको छिन्नभिन्न करताहै । हे राम । वह देवसैना निशाचरकरके हनी जाकर ॥ ३३ ॥ सिंहसे त्रासित मृगोंकी श्रेणीकी समान दशों दिशाओंको भागी । इसी समय शूर महावीर सचित्र नामक विख्यात अप्टम वसु संग्रा-ममें आया ॥ ३४ ॥ वह हर्षितहो बहुतसी सैनाको संग लिये अनेक प्रका-रके अस्त्र शस्त्र चलाय शत्रुओंकी सैनाको त्रासित करता हुआ संग्राममें आया ॥ ३५ ॥ और त्वष्टा व पूषा नामक महावीर्यवान दो आदित्य

990

निर्भयहो सैनाके सहित रणभूमिमें आये ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त देवता **छोग राक्षस छोगोंकी कीर्तिको न सहन करकै रणसे विम्रुख नहो फिर** डठकर संग्राम करनें छगे॥ ३७॥ तब राक्षस छोगभी अनेक प्रकारके घोर अस्त्र अस्त्र चलायर संग्राममें स्थित द्वए सैकड़ों हजारों देवताओंका संहार करनें लगे ॥ ३८॥ देवता लोगभी संग्राममें महा बलवान पराक्रमी राक्षसोंके विमल शस्त्रोंके घातसे यमराजके भवनको भेजनें लगे ॥ ३९॥ हे राम। इस अवसरमें राक्षस सुमाली कोपकर अनेक प्रकारके अस्त्रशस्त्रले सन्मुख धाया ॥ ४० ॥ पवन जिस प्रकार वाद्छोंके समूहको दूर कर देता है, वैसेही सुमालीभी सर्व प्रकारसे कोधके वज्ञहो अनेक प्रकारके तीखे आयुधोंसे उस समस्त देवसैनाका विष्वंश करनें लगा ॥ ४१ ॥ सब देव छोग मिलकरभी महाबाण वर्षाय, शूल, प्राप्त, इत्यादि दारुण आयुघोंसे मार खाय संत्रामभूमिमें ठहर न सके ॥ ४२ ॥ तब सुमालीनें देवताओंकी सैनाको भगादिया, तब महा तेजस्वी अष्टम वसु सावित्र कुपित हुए॥४३॥ वह सावित्र सावधान और अपनी रथी सैनाको साथले पराक्रम प्रकाशकर राक्षस सुमालीके ऊपर प्रहार करते र संत्राममें रोक देते हुए ॥ ४४ ॥ तब संत्राममें न छोटनेंबाछे सुमाछी और वस्तुका रोम हर्षण बड़ाभारी संत्राम होनें लगा ॥ ४५ ॥ महात्मा वसुनें बाण समूहसे चलाकर उसका सर्व रथ नाशकर क्षणमात्रमें तोड़ ताड़ डाला ॥ ४६ ॥ सैकड़ों बाणोंसे उसकी ढक रथका नाज्ञकर उस राक्षसको रथसे गिरानेके छिये सावित्र वसुनें हाथमें गदा श्रहणकी ॥ ९७॥ उस सावित्रनें काळदंडकी समान दीप्तिमान होती हुई वह गदा ग्रहण करके सुमाछीके मस्तकपर मारी ॥ ४८॥ महा-वज्र जिस प्रकार इन्द्र करके छोड़ा हुआ गर्जकर पर्वतपर गिरताहै वैसेही वह उल्काकी समान प्रभायुक्त गदा राक्षसके मस्तकपर गिरकर दीति-मान होनें छगी ॥ ४९॥ गदाके छगनेसे उसका इारीर भरम होगया; उस्-कारु संग्रामके बीच उसकी अस्थि, मांस, या मस्तक कुछभी दृष्टि नहीं आया॥ ५०॥

> व्यद्रवन्सहिताःसर्वैक्रोशमानाःपरस्परम् ॥ विद्राव्यमाणावसुनाराक्षसानावतस्थिरे ॥ ५१ 💵 🦈

नह राज्ञस लोग उसको संप्राममें निहत देखकर सन्ही परस्पर रोते २ नारों ओरको भाग गये; अधिक क्याकट्ट वह वसके प्रतापसे इवर उपर भाग गये और फिर वहांपर नहीं ठहर सके ॥ ५९॥ इत्यांवें श्रीमद्रामा-यणे वार्ल्माकीये आ॰ ड॰ भा॰ सत्तिकाः सर्गः ॥ २७॥

अष्टिवंशः सर्गः॥

सुमालिनंहतंदङ्घावसुनाभस्मसात्कृतम् ॥ स्वसन्यंविद्वतंचापिलश्चयिलाऽर्दितंसुरैः॥ १॥

सावित्र वसुके अस वलसे सुमार्छाको नष्ट और भत्म देखकर राज्ञ-सैंकी सब सना देवता छोगोंसे पीड़ित दोकर भाग गई ॥ ३ ॥ रावणका पुत्र बढवान मेवनार यह देखकर कुपितहो समस्त राज्ञसोंको छौटाय आप युद्ध करनेको उद्यत हुआ ॥ २ ॥ अग्नि प्रन्वान्ति होकर जिस प्रकार वनकी ओर चलतीहै वैसेही वह महारयी मेवनाद कामगामी वड़े भारी रयपर सवार होकर उस सैनाके सन्मुल दौड़ा ॥ ३ ॥ विविध प्रकार के अल्ल शुख्र धारण किये राज़र्सोंको प्रवेशित होते देखकर सब देवता चारों ओरको भागने छो ॥ २ ॥ अधिक कहांतक कहें उस समय संग्राम करते हुए उस मेवनादके सामनें कोईभी नहीं दिक सकाः जब सब देवता विद् होकर त्राप्तित होगये तब इन्ट्रजीनें उनसे कहा ॥ ५ ॥ हे सब देवगण ! कुछ भय नहीं, तुम लोग लोटो, मागो मत कभी न हारनेवाला हमारा पुत्र संप्राम करनेके लिये जाताई ॥६॥ फिर वह इन्द्र कुमार देव जयन्त,अडुत रथप्र सवार होकर संशामके सन्धल चटा ॥ ७ ॥ तव वह समस्त देवता लोग इन्द्रके पुत्रको साय लेकर रावणकुमार मेवनादके निकट जाय एस-प्र प्रहार करने छो॥ ८॥ इन्द्रङुमार, नयन्त और राज्ञस कुमार मेवना-द्का देवता व राज्ञसोंका वट वीर्य अनुहर संप्राम होने छगा ॥ ९ ॥ फिर वह रावणका पुत्र मेवनाद जयन्तके सारयी मातलि पुत्र गोसुलके उत्पर सुवर्ण भृषित वाण छोड़नें छगा ॥ १० ॥ श्चीका पुत्र जयन्तभी कोष करके रावण पुत्रके सारयीको बाणोंसे विद्य करने छगा ॥ ३९ ॥ राव-पभी कोवसे परिपूर्णहो अखिँ निकाल वाणोंकी वर्षा कर इन्द्रके पुत्रको पीड़ित करने लगा ॥ १२ ॥ फिर मेवनाद अत्यन्त कोपकर अनेक

प्रकारके तीले हजारों अस्त्र शस्त्र देवता ओंकी सैनाके ऊपर चलाने लगा ॥ १३ ॥ शतब्री, मूझल, प्रास, गदा, खङ्ग, फरशा, और बड़े २ पर्वतोंके ज्ञिखरभी उस सैनाके ऊपर छोड़े ॥ १४ ॥ वह रावणका पुत्र मेचनाद इस प्रकारसे इाञ्ज ओंकी सैनाके ऊपर प्रहार कर रहाथा, उसी अवसरमें उसकी मायासे अंधकार हो आया, कि जिस्से त्रिटोकवासी समस्त प्रजा अति घवड़ाई ॥ १५ ॥ तव देवताओंकी सैना चारों औरसे पीड़ितहो इन्द्रके पुत्र जयन्तको छोड़ व्याकुल होगई ॥ १६ ॥ राक्षस या देवता परस्पर कोईभी किसीको उस समय नहीं जान सके वह ववड़ाते हुए चारों ओर चूमनें छगे ॥ १७ ॥ वरन देवता देवताको राक्षस राक्षसको मारने छगे, व और वीरछोक अंधकारसे ववड़ाय अत्यन्त सूढ़हो भागगये ॥ १८/॥ इसी अवसरमें वीर्यवान वीर पुलोमा नामक दैत्यपति श्रचीके पुत्र जयन्तको यहण कर भाग गया ॥ १९ ॥ यह पुछोमा दैत्य श्चीका पिताथा सो यह जयन्तका नाना अपने धेवनेंको है पाताल पुरीको चला गया ॥ २० तव देवता लोग जयन्तको न देखकर अत्यन्त असन्तुष्ट हुए और फिर व्यथापाय सबही भाग सड़े हुए ॥ २१ ॥ फिर रावणका पुत्र मेघनाद अपनी सैनाको साथले क्रोधके वज्ञहों योर ज्ञब्द करता हुआ देवता लोगोंके पीछे दौ-ड़ा ॥ २२ ॥ पुत्रके न देखनेंसे और देवता छोगोंको भागता हुआ देखकर देवरान इन्द्रनें मातिलसे कहा, कि हमारा रथ लाओ।। २३ ॥ यह दिव्य महारथ सजाया जाय रहाथा, इस समय देवराज इन्द्रजीकी आज्ञासे मात-छि वह महा भयंकर रथ ज्ञीत्र छे आया ॥ २४ ॥ जब महा बळवान इन्द्र रथपर चढ़ा तब विज्ञित शोभायमान महा बळवान मेघगण पवनके आश्रयसे आगे २ चलकर घोर झोरसे उस रथपर झब्द करने लगे ॥२५॥ जब इन्द्रजी पुरीसे बाहर निकले तब गन्धर्वगण अनेक प्रकारके वाजे वजानें छगे और अप्सरायें नाचनें छगीं ॥ २६ ॥ तब स्वर्गके पति इन्द्रजीन रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण, मरुद्रण, और दोनों अश्विनी कुमारोंके साथ विविध प्रकारके अस्त शस्त्र ग्रहणकर युद्ध करनेके छिये निकले॥२७॥ जब रावणसे इन्द्रजी युद्ध करनेंके छिये निकले तब पवन कठोरतासे चलनें लगा सूर्यकी प्रभा जाती रही, और बड़ी २ उल्का गिरनें लगीं ॥२८॥ इसी

अवसरमें प्रतापवान शूर रावण विश्वकर्माके वनाये दिव्यरथपर सवार हुआ उस रथके चारों ओर रोम हर्षण बड़े २ सर्प छिपटेथे इसीछिये वह रथ युद्धके समय उनके इवासकी पवनसे प्रदीप्त हो गया ॥ ३० ॥ दैत्य और राक्षसोंकी सैनाके साथ दिव्य रथ पर सवारहो इन्द्रजीके सन्मुख धा-या ॥ ३९ ॥ और अपने पुत्र मेघनादको रोककर आप ही संग्राम करने लगा, रावणका पुत्रभी युद्धसे निकलकर चुप हो अलग वैठ गया ॥ ३२॥ इसके उपरान्त मेव जिसप्रकार जल वर्षाया करते हैं वेसेही अस्त्र शस्त्र वर्षायकर राक्षस और देवता लोग युद्ध करने लगे॥ ३३॥ हे राजन दुरात्मा कुम्भकर्ण भी वहुत कालतक निद्रित रह संशामभूमिमें आया उसको उस समय यह नहीं ज्ञात होता था कि किसके साथ युद्ध हो रहाथा वह जिसको निकट पानें लगा विविध भांतिके आयुध उठाय उसीसे युद्ध करने छगा ॥ ३४॥ कुंभकर्ण अत्यन्त कोधकर दांत, चरण, भुजा, इस्त, कािक, तोमर, मुद्गर और जिस आयुधको पाया उसीसे देवता छोगोंको भगाने छगा ॥ ३५॥ परन्तु वह निज्ञाचर कुंभकर्ण महावीर ग्यारह रुद्रोंके निकट जाय उनके साथ घोर संग्राम करनें लगा परन्तु रुद्रोंनें निरन्तर वाणोंकी वर्षा करके कुंभकर्णके सर्वाक में घावकर डालें ॥ ३६ ॥ फिर मरुद्रणोंक साथ उस राक्षसी सैनाका घोर संग्राम आरंभ हुआ उन मरुद्रणोंने अनेक प्रकारके अख्रशस्त्रोंसे सम स्त राक्षसोंकी सैनाको भगादिया ॥ ३७॥ कोई२ राक्षस मरगये कोई २ अंगकटाय २ पृथ्वीपर पड़े तड़ फड़ानें छगे। और कोई२ मूर्छाके वशहो सवारियोंसे गिरकर भी उन्हीं में लिपटे रहे॥३८॥ कोई रथ, कोई हाथी, कोई गधे, कोई ऊंट, कोई सर्प, कोई वोडे,कोई शिक्कुमार,कोई वराह,कोई पिज्ञाच वदनोंको ॥ ३९॥ बांहोसे पकड़ २ लिपटाय २ पड़े रहे और कोई २ अर्द मूर्छित हो कर पड़े रहे और निज्ञाचर छोग देवताओंसे देह कटाय २ प्राण त्याग करते हुए ॥ ४० ॥ वह राक्षस गण जव मरकर पृथ्वीपर गिर पड़े तव संग्राममें उनका यह मारा जाना चित्रकार्यकी समान प्रकाशित होने लगा ॥ २९ ॥ उस काल संयाममें काग और गिद्धोंसे शोभायमान नदी वहने लगी सब शस्त्रही तो उसमे श्राहथे और रुधिरही उसका जलथा उसहीज लकी तरंग में सब उछलनें डूबनें लगे॥ ४२॥ अत्यन्त प्रताप शाली रावण देवता छोगों करके अपनी सैनाका नाश देख ॥ ४३ ॥ अति शिव्रतासे उस वढ़ते हुए देव सैनाके समुद्रमें घुसा और देवताओंको मार देता हुआ इन्द्रके सन्मुख दौड़ा ॥ ४४ ॥ फिर इन्द्रजीनें भी वड़ाभारी शन्दकारी धतुष खेंचा इस धतुषके खेंचे जानें पर उसका महाशन्द दशों दिशाओं में गुंजार करनें छगा ॥ ४५ ॥ तब इन्द्रजी उस बड़े धनुपको खेंच आप्र और सूर्यकी समान प्रभायुक्त वाण रावणके मस्तकपर मारनें छगे॥ ४६॥ महावीर दश्यीव निशाचरभी इसी भांतिसे अपने धनुपपर वाण चढ़ाय छोडकर इन्द्रको ढकेछता हुआ ॥ ४७ ॥

प्रयुध्यतोरथतयोबीणवर्षैःसमंततः ॥

नाक्षायततदाकिंचित्सर्वंहितमसावृतस्।। ४८॥

घोर वाण वर्षाय जब दोनों इस प्रकारसे निरन्तर युद्ध करते रहे तब चारों ओर अन्धकार छायगा इस कारण उस समय कुछभी दृष्टि न आ या ॥ ४८॥ इ०श्रीम०वा०आ०उ०भा०अष्टाविंशसर्गः॥ २८॥

एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ ततस्तमसिसंजातेसर्वेतेदेवराक्षसाः ॥ आयुद्धचंतवलोन्मत्ताःसृदयंतःपरस्परम्॥

जब अंधकार छाया तो वह समस्त देवता और राक्षस छोग बछसे मत-वाछे हो परस्पर एक दूसरेको पीडित करते हुए कठोर संग्राम करने छो ॥ १ ॥ उस महा घोर अंधकारसे केवछ इन्द्र रावण और मेघनाद यह तीनों जने ही मोहको प्राप्त नहीं हुए ॥ २ ॥ एक क्षणभरमें ही अपनी समस्त सैनाका नाज्ञ देखकर रावण अत्यन्त कोधित हुआ और अति ऊंचे ज्ञव्दसे सिंहनाद करने छगा ॥ ३ ॥ तब रावण अधिक कोधके मारे रथ हांकते हुए सुतसे बोछा कि जब तक ज्ञाञ्चकी सैनाका अंत न आवे तब तक इस सैनाके बीचके मार्गसे तू हमको छे चछ॥ ४ ॥ हम इसी समय अनेक प्रकारके सब अस्त्र ज्ञास्त्र वर्षाय कर सब देवता छोगोंको यमराजके यहां भेजेंगे ॥ ६ ॥ हम इन्द्र, कुबेर, वरुण, और यमको मार डाछेंगे, अधिक क्या कहें; हम अति ज्ञीन्न देवता छोगोंका विनाज्ञ करके स्वयं सबके छपर स्वामी हो विराजेंगे ॥ ६ ॥ विषाद न

करके शीघ हमारा रथ चलाओ, हमनें तुमसे दो वार कहा कि तुम हमको शाञ्चकी सेनाके सबसे पाँछे छ चछो॥ ७॥ इस समय हम जिस स्थानमें टिके हुएँहैं, यह नंदनका एक देशहै, जिस स्थानमें उदय पर्वतहै हमको तुम वहीं ले चलो ॥ ८ ॥ निज्ञाचरराज रावणके यह वचन सुनकर सार-थिनें शञ्जओंके वीचमेंको मनके वेगकी समान चलनेंवाले घोड़ोंको हांका ॥ ९ ॥ तब समरभूमिमें विराजमान हुए देवराज इन्द्रजीनें रावणके इस अभिप्रायको जान रथमें बैठे हुए ही देवता छोगोंसे कहा ॥ १०॥ ह देनता लोगो। तुम हमारे वचन सुनो, कि तुम सब मिलकर राक्षस राव-णको जीता हुआही पकड़लो; हमें यही बात रुचतीहै ॥ ३३ ॥ कारण कि अधिक सैनाके रहनेंसे यह राक्षस अति बळवानहै, सो पूर्वके समय जिस प्रकार समुद्र उछलताहै; वैसेही पवनकी समान चलनें वाले रथपर सवार होकर यह आय रहाहै ॥ १२ ॥ विशेष करके यह राक्षस वरदान पानेंसे निर्भय होगयाहै, सो इसका मार डालना सामर्थ्यसे बाहरहै; इस निमित्त तुम संग्राममें यत्न परायणहो ऐसा करनेंसे हम इस राक्षसको बंदी कर देंगे॥३३॥ बिछिके बंध जानेंपर जिस प्रकार हमनें त्रिभुवनका भोग कियांहै, वैसेही त्रिभुवनकी रक्षाके लिये इस पापमित रावणका बंदी करना हमको रूच-ताहै ॥ १८ ॥ हे महाराज । यहकह देवराज इन्द्र रावणको छोड़कर और स्थानमें जाय राक्षसोंको त्रासित करते हुए युद्ध करने छगे ॥ १५॥ न छोटनें वाळा रावण देवताओंकी सैनाको उत्तर वगळमें रखकर चळा; और इन्द्रजीभी उसकी दांई ओरका आश्रय छेकर सेनामें प्रवेश करते हुए॥१६॥ तिसके उपरान्त निज्ञाचरनाथ रावण उस सेनामें सौ योजनतक बैठ गया और वहां उसनें बाण वर्षायकर समस्त देवता छोगोंकी सेनाको छाय दिया ॥ १७ ॥ तब इन्द्रजीनें अपनी सेनाका विनाज्ञ देख तुरत छौटकर सावधान चित्तसे रावणको रोका ॥ १८॥ एक क्षणभरमेंही इन्द्रजीनें राव-णको पकड़ छिया यह देखकर दानव और राक्षस छोग हा! " हम मारे गये। " यह कह महा चिछाहट करनें छगे॥ १९॥ इसके उपरान्त राव-णका पुत्र मेचनाद क्रोधसे पूर्णहो स्थपर चढ उस दारुण देवताओंकी सैनामें पैठा ॥ २० ॥ पूर्वकाल महादेवजीसे जो माया मेघनादनें पाईथी यह उसी मायाको प्रगटकर देवताओंकी अनीमें पैठ उसको पीड़ित करने

लगा।। २१।। अधिक क्या कहैं वह समस्त देवताओंको छोड़कर एक इन्द्रजीहीके पीछे दौड़ा, परन्तु महा तेजस्वी इन्द्रजीने उस शबुके पुत्रको देखाभी नहीं ॥ २२ ॥ मेघनाद उस समय कवच नहीं पहर रहाथा देवता छोग उसके उपर अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्र चलानें लगे; परन्तु किसी प्रकारसे मेघनादको भय नहीं हुआ ॥ २३ ॥ प्रथमती उस मेघनादनें उत्तम बाणोंसे रथ हाँकते हुए मातिलको मारा और फिर वाण वर्षायकर इन्द्रको पीड़ित किया ॥ २४ ॥ इसके पीछे इन्द्र रथ और सारथिको छोड़कर ऐरावत पर सवारहो रावणके पुत्रको हूंढ़नें लगा ॥ २५ ॥ उस समयमें वह महा बळवान मेघनाद आकाशमें अहर्यहो मायासे ढके हुए इन्द्रको बाणोंसे व्याकुछ करने छगा ॥ २६ ॥ जब रावणके पुत्रने इन्द्रको थका हुआ जाना तब उनको अपनी मायाके प्रभावसे बांधकर अपने सेनाके निकट छे आया ॥ २७ ॥ जब वलपूर्वक महा संग्रामसे मेचनाद इन्द्रको बांधकर छे चला तब यह देखकर देवता लोग "यह क्या हुआ" यह कहकर चिन्ता करनें छगे ॥ २८ ॥ रण विजयी मायाका जाननें वाला मेचनाद किसीकी दृष्टि न आया, यद्यपि इन्द्रजी अनेक प्रकारकी माया जानतेथे तथापि इन्द्रजीत उनको बळपूर्वक हरण करके छेगया ॥ २९ ॥ इसी अवसरमें समस्त देवता छोगोंने कुपितही बाणोंको वर्षाय रावणको व्याकुछ कर उसको रणसे विमुख करदिया॥३०॥ तिस कालमें शञ्जओं करके संग्राममें पीड़ित होकर रावण वसुगण और आदित्योंके साथ युद्ध करनेंको समर्थ नहीं हुआ ॥ ३१॥ रावण मारे प्रहारोंके जर्जर तनुहो संत्राममें अत्यन्त थकगया; तब रावणका पुत्र मेघ-नाद पिताकी यह दशा देख अन्तर्ध्यानही रहकर बोळाकि ॥ ३२॥ ह तात ! हम छोगोंकी जय हुई है आप यह जान करके क्वेज्ञको छोड़ साव-धान हूजिये, अब रण समाप्त हुआ चलो गृहको चलें ॥३३॥ विशेष करके जो देवताओंकी सैनाके, वरन त्रिङोकीके स्वामी हैं उनको हमने देवता ओंकी सैनासे पकड़ रक्खाहै, सो अब देवताओंका गर्व खर्व होगया।।३४।। तेजके बलसे शत्रुको जीतकर आप अभिलापानुसार त्रिभुवनके सुखोंकी भोगिये; अब युद्ध करना निष्फलहै सो अब आपको वृथा परिश्रम करने का क्या प्रयोजन है ॥३५॥ तब गण देवता और देवता छोग रावणके पुत्रके यह

वचन सुन इन्द्रसे रहित हो चले गये ॥ ३६ ॥ अत्यन्त बलवान् इन्द्रशञ्च विख्यात निशाचरपति रावण अपने पुत्रके ऐसे प्रिय वचन सुन रणसे लीट आदरसहित पुत्रसे बोला॥ ३७ ॥ हे बेटा। अतिबली पुरुषकी समान पराक्रम प्रगट करके इस अतुल्वलकाली स्वर्गपति इन्द्रको और देवतालोगोंको तुमने आज पराजित किया है, इस कारण तुमही हमारे वंशके वढानेंवाले और कुलके बढ़ानेंवाले हो ॥ ३८ ॥ तुम सेनाके साथ इस स्थानसे अपने नगरको चलेजाओ और इन्द्रको स्थपर चढ़ाय लेजाओ हमभी हर्पितहो मंत्री लोगोंके साथ अति शीष्र तुम्हारे पीछेरआतेहैं॥३९॥

अथ स ब्लवृतःसवाहनस्त्रिदशपतिपरि गृह्य रावणिः॥ स्वभवनमधिगम्य वीर्य वान्कृतसमरान्विससर्जराक्षसान् ॥ ४०॥

इसके उपरान्त वीर्यवान रावणका पुत्र मेघनाद स्वर्गपति इन्द्रको प्रहणकर सैना और वाहनोंक सहित अपने गृहमें जाय संप्राम करनेवाले राक्षसोंको अपने गृहमें जानेके लिये बिदा देता हुआ ॥ ४०॥ इत्यापे श्रीम०वा०आ०उ०भा०एकोनत्रिकाः सर्गः॥ २९॥

त्रिंशः सर्गः॥

जिते महेंद्रेऽतिबले रावणस्यसुतेनवै ॥ प्रजापतिं पुरस्कृत्य ययुर्वकांसुरास्तदा ॥ १॥

जब रावणके पुत्र मेघनादसे अति बलवान इन्द्रजी पराजित हुए तब देवता लोग ब्रह्माजीको आगे करके लंकाको गये ॥ १ ॥ उस कालमें त्रह्माजी पुत्र और भाइयोंके साथ बैठे हुए रावणके निकट जाय आकाशमें टिक हुए उस रावणको समझानें बुझाने छगे ॥ २ ॥ हे वत्स रावण इम तुम्हारे पुत्रके संयाम करनेसे परम प्रसन्न हुएहैं अहो। इसने कैसे आश्चर्य का विक्रम कियाहै !! इसको कैसा बळहै !!! इसका बळ तुम्हारी समान पर तुमसे भी अधिक होगा । ॥ ३ ॥ तुमनें भी अपने तेजके प्रभावसे समस्त त्रिभुवनको जीत छियाहै तुम्हारी प्रतिज्ञाभी सफल हुईहै इसलिये हम तुम दोनों पिता पुत्रके ऊपर प्रसन्न हुएहैं ॥४॥ हे रावण। यह तुम्हारा पुत्र अतिबळवात् है इसळिये संसारमें एक इसका इन्द्रजित् नाम होगा॥६॥ हे राजन तुमनें जिसका आश्रय छेकर देवता छोगोंको अपने वशमें कर छि-याहै सो तुम्हारा यह राक्षसपुत्र बळवान और अजीत होगा इसमें कुछ संदेह नहीं॥ ६॥ इसिछये हे महावीर! तुम पाकज्ञासन इन्द्रको छोड़दो;और इनके छोड़नेंमें देवता लोग तुमको क्या दें सोभी तुम कहो ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त समरविजयी महावलवान् इन्द्राजित् बोलाः जो आप इन इन्द्रको छुड़वाना चाहतेहैं तो हमको अमर वर दीजिये ॥ ८ ॥ तब महा तेजस्वी ब्रह्माजी इन्द्रजितसे बोले कि सब प्राणियोंसे तुम अमर नहीं हो सकते, हां किसी २ प्राणीसे अमरता हो सकतींहै ॥ ९॥ पक्षी अथवा चौपाया पशु या महा तेजस्वी भूत अर्थात् मनुष्य इनसे तुम अमर हो सकतेहो ब्रह्माजीके वचन सुन इन्द्रजित् ॥ १० ॥ जो कि महा वरुवान् था ब्रह्माजीसे बोला कि इन्द्रके छोड़नेसे हमको जो सिद्धियें प्राप्त हों वह तुम सुनो ॥ ११ ॥ विजयके लिये युद्ध करनेंकी इच्छा करके जब हम विधि पूर्वक अग्निमें होम करें ॥ १२ ॥ तबही हमारे छिये घोड़े जुता हुआ एथ अग्निसे निकलै, सो जबतक उस रथपर हम चढ़े रहें तब तक अमर रहें बस यही हमारा निश्चित वर है॥ १३॥हे देव।जो वह संयामका यज्ञ विनाही समाप्त किये हम युद्ध करें तब उसी समय संयाममें हमारा नाज्ञ हो ॥१८॥ हे देव! सबही पुरुष तप करकै अमरताको प्राप्त करतेहैं परन्तु हमनें विकम प्रकाश करके अमरताको पाया ॥ १५ ॥ तब देव पितामह ब्रह्माजी मेचनादसे बोले कि" ऐसाही होगा " तब इन्द्रजितने इन्द्रको छोड़ दिया, और देवता छोगभी स्वर्गको चछे गये ॥ १६ ॥ हे राम! इसके उपरान्त इन्द्र अत्यन्त व्याकुछ हुए उनकी देहका छावण्य नष्ट होगया, वह चिन्ता युक्त होकर विचारनें छगे ॥ १९७॥ तब इन्द्रको चिन्ता करता हुआ देख ब्रह्माजी बोछे कि हे इन्द्र! अब चिन्ता तो करते हो परन्तु ऐसा कुकार्य क्यों किया? ॥ १८ ॥ हे देवराज ! हमनें संकल्पसे कुछ एक प्रनाओंको उत्पन्न कियाथा उनका वर्ण, वाक्यः रूप सव एक प्रकारका था ॥ १९ ॥ उनके आकारमें या उक्षणमें कोई भेड़ नहीं था, फिर हम एक मनसे उस सब प्रजाके विषयमें चिन्ता करने लगे ॥२०॥ फिर सोच विचार हमनें उनमें विशेष होनेंक लिये एक स्त्री वनाई; उस स्त्रीके बनानेंमें यह युक्ति की कि सब प्रजाके उत्तमन अंगोंमेंसे

सार भाग निकाल २ ॥ २१ ॥ अति रूपवान् महा ग्रुणवान् अहल्य नाम स्त्री बनाई ! हल " शब्दका अर्थ । विरूपिता; उस विरूपितासे जो निन्दा जन्मती है, उसका नाम इल्य" है ॥ २२ ॥ जिसमें इल्य अर्थात विरूपिता विद्यमान नहीं हैं; वह ( अहल्या ) कहळाई जाती है; इस कारण हमनें उस स्त्रीका (अहल्या) नाम प्रकाशित किया ॥ २३ ॥ हे देव श्रेष्ठ ! हे इन्द्र ! उस नारीके उत्पन्न होनेंपर हमारे मनमें यह चिंता हुई कि यह किसकी स्त्री होगी शारशा है इन्द्रा तुम देवनाथ होनेके कारण अपने मनमें ऐसा जानते हुए कि "यह हमारीही स्त्री होगी?"॥२५ ॥ तब हमनें उसको महात्मा गौतमजीके पास घरोहरकी भांति रखदिया, गौतमजीने बहुत दिनोंके पीछे उसको हमारे हाथमें सोंप दिया ॥ २६ ॥ इसके पीछे हमने उन महामुनि गौतमजीकी इन्द्रियोंका जीतना और तप-की सिद्धिको विचार अहल्याको उनकी भार्या बनानेको दे दिया ॥ २७ ॥ इसके उपरान्त अहल्यांके सहित महर्षि गौतमजी सुखसे काल बितानें लगे, इस प्रकारसे जब हमनें अहल्याको गौतमजीकी स्त्री बनाया तब सब देवता निराज्ञ होगये ॥ २८॥ परन्तु कामके वज्ञ होकर और को-धित होकर तुमने मुनि गौतमजीके आश्रममें जायकर देखा कि अहल्या अग्रिकी शिखाके समान दीप्ति पायरहीहै ॥ २९ ॥ तब तुमनें कामदे-वसे उन्मत्तहो और क्रोधसे उसके सतीधर्मको हरणिकया, जिसकाल गौ-तमजीनें आश्रममें तुमको देखपाया ॥ ३० ॥ तुमको देखकर महासुनि गौतमजीनें क्रोधित हो तुमको यह शाप दिया कि तुम्हारी विपरीत दशा होजायगी ॥ ३१ ॥ तुमनें भयरहित होकर हमारी स्त्रीका सतीधर्म हरण कियाहै इसिलये तुम युद्धमें शत्रुकरके बांधेजाओगे ॥ ३२ ॥ हे दुईद्धे। तुमनें इस छोकमें जो यह दुनीति चलाई तौ तुम्हारे दोषसे मनुष्यछोकमें भी यह जारपन चलेगा; इसमें कुछ संज्ञय नहींहै ॥ ३३ ॥ जो पुरुष जारकर्म करेगा, सो उस पापका आधा अंश तौ उस प्रहाको होगा, और आधा अंजा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, और तुम्हारा स्थान स्थिर नहीं रही गा ॥ ३४ ॥ और जो कोईभी इन्द्र होगा वह स्थिर नहीं रहेगा। और हमनेंभी तुमको यही ज्ञाप दियाहै; जब प्रजापित ब्रह्माजीनें इन्द्रजीसे ऐसा कहा ॥३५॥ तिसके पीछे वह महा तपस्वी गौतमजी अपनी स्त्रीकी अत्य-

न्त निन्दा करतेहुए बोळे कि हे दुर्विनीते! हमारे आश्रमके समीपही तुम स्वरूपविहीन होकर रहोगी ॥ ३६॥ तुम रूप यौवन सम्पन्न होनेंके कारणभी स्थिर नहींरही; असतमार्गको अवलंबन किया अधिक करके तुम इसलोकमें केवल अकेलीही रूपवती थी; परन्तु अव ऐसा नहीं हो-गा ॥ ३७ ॥ इस एक जगह रुकेद्वुए रूपको आश्रय करकेही इन्द्रको यह शरीर विकार उत्पन्न हुआहै;इस कारण तुम्हारा रूप सब प्रजाओंको प्राप्त होगा इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ३८॥ तबसेही प्रजा अधिक रूपवती हो-तीहै, तब अहल्या महर्षि गीतमजी मुनिको प्रसन्न करनेलगी ॥ ३९॥ हे विप्रश्रेष्ठ ! स्वर्गवासी इन्द्रनें तुम्हारा रूप धारण करके अज्ञानके वशहो हमसे बळात्कार कियाँहै, कुछ हमारी कामेच्छासे ऐसा नहीं हुआहै। सो हे विप्रश्रेष्ट ।आप प्रसन्न होवें ॥ ४० ॥ वह गौतमजी अहल्याके ऐसे वचन सुनकर बोले कि महावीर विष्णुजी मनुष्य देह धारण करके इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्नहोंगे वह महातेजमान महारथी लोकमें रामनामसे विख्यात होंगे और विश्वामित्रजीका कार्य सिद्ध करनेंको वह वनमें आवेंगे ॥ ४३॥ ॥ ४२ ॥ हे भद्रे। उनका दर्शन पानेंसे तुम्हारे पाप दूर होंगे; वह श्रीरामचं-द्रजीही तुम्हारा कियाहुआ पाप दूरकरसंकैंगे ॥ ४३ ॥ हे श्रेष्ठवर्णवाली। उनकी पहुनई करके तुम जब इमारे निकट आओगी। तब फिर तुम हमारे संग रहसकागी ॥ ४४ ॥ यह कहकर फिर वह ब्रह्मिष अपने आश्रम-को चल्छेगये। तबसे इन ब्रह्मवादीकी स्त्री अहल्यानेंभी बड़ा तप करना आरंभ किया ॥ ४५ ॥ हे इन्द्र । उन मुनिके ज्ञाप देनेसेही तुम्हारी यह दशा हुईहै। इस निमित्त हेमहावीर। पहले किये कुकार्यको अब तुम याद-करो ॥ ४६ ॥ हेइन्द्र ! उसी शापके कारण शत्रुने तुमको बांधा और कोई कारण नहीं है; इस समय तुम शीघ नियमके सहित वैष्णवयज्ञका आरंभ करो ॥ ४७॥ उस यज्ञके करनेंपर शुद्ध होकर तुम फिर देवलोक में जासकोगे; हे देवराज! युद्धमें तुम्हारा पुत्र जयन्त मारा नहींगयाहै॥४८॥ वरन पुळोमा उसका नाना उसको छेकर महासमुद्रमें चलागयहिः यह सुन इन्द्रने यथाविधिसे वैष्णव यज्ञ कर ॥ ४९ ॥ इन्द्र फिर स्वर्गको चलेगये और फिर देवराज होकर राज्य करनेंलगे। इन्द्रजितके बलकी कथा हमने तुमसे कही ॥ ५०॥ और प्राणीकी ती

बातही क्याहे उसने तो देवराज इन्द्रकोभी जीतिलया है, तब राम लक्ष्मण-जीनें कहा कि यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ ५१ ॥ अगस्त्यजीके वचन सुनकर वानर राक्षसगण व विभीषणजीभी श्रीरामचंद्रजीके निकट आय यह बोले कि ॥ ५२ ॥ आश्चर्य है, फिर बिभीषणजी बोले कि बहुत कालके पीले आज हमको फिर पुरानी बातें याद आ गई, तब रामचंद्रजीनें अगस्त्यजीसे कहा कि, आपनें जो कहा वह सत्यहै विभीषणजीके नि-कट हमनें यह सब वृत्तान्त सुना था ॥ ५३ ॥

## एवंरामसमुद्धतोरावणोलोककंटकः॥ सुपुत्रोयनसंग्रामेजितःशकःसुरेश्वरः॥ ५८॥

अगरूत्यजीनें कहा हे राम! जिस रावणनें सुरपति इन्द्रजीको उनके पुत्र जयन्तके साथ संत्राममें हरादिया, वह लोककण्टक रावण इस प्रकारसे उत्पन्न हुआ था ॥ ५४ ॥ इ०श्रीम०वा०आ०उ०भा० त्रिंशः सर्गः ॥३०॥

## एकत्रिंशः सर्गः॥

## ततोरामोमहातेजाविस्मयात्युनरेविह ॥ उवाचप्रणतोवाक्यमगस्त्यमृषिसत्तमम् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त महातेजस्वी श्रीरामचंद्रजी प्रणामकर विस्मययुक्त हो फिर ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे बोले ॥ १ ॥ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ । हे भगवत् । क्रूर स्वभाववाल राक्षस रावण जिस कालमें पृथ्वीपर चूमता था, तब क्या पृथ्वीपर कोई वीर नहीं था ॥ २ ॥ राक्षसराज रावणको दंढ देनेके लाय-कक्या कोई राजा या राजपुत्र उस समय पृथ्वीपर नहीं था ॥ ३ ॥ क्या उस समय सब महिपालोंका तेज बल जाता रहा था । हमनें सुनाहे कि श्रेष्ठ अस्त्रोंके प्रभावसे रावणनें सबही राजाओंको निकाल दिया था ॥ ४ ॥ भगवान अगस्त्यजी श्रीरामचंद्रजीके वचन सुन रामचंद्रजीसे बोले कि जैसे ब्रह्माजी हँसकर ईश्वरसे बोलतेहें ॥ ५ ॥ हे पृथ्वीनाथ । राजश्रेष्ठ राम । इस प्रकार राजा लोगोंको पीड़ित करता हुआ रावण पृथ्वीपर चूमनें लगा ॥ ६ ॥ स्वर्ग प्ररोकी समान प्रभावाली एक माहिष्मति नामक प्ररीहै;

इस पुरीमें सदा अग्निदेवता वास करते हैं ॥ ७॥ इस पुरीके राजाका नाम अर्जुन था; यह अर्जुन अग्निकी समान तेजस्वी था, स्थापित अग्नि सदा इस नगरीमें बळता रहता था ॥ ८ ॥ हैहयाधिपति बळवान् राजा अर्ज्जन स्त्रियोंके सहित जिस दिन नर्मदा नदीमें जल विहार करनेंको गया था॥९॥ उसी दिन राक्षसोंका राजा रावण वहांपर जाय उन महाराजके मंत्रियोंसे पूछता हुआ कि ॥ १०॥ "नरनाथ अर्ज्जन कहां हैं" १ तुम अतिज्ञीष्र उस्से जायकर कहो कि मैं रावण राजांके सहित संयाम करनेकी वासनासे आया हूं ॥ ११ ॥ तुम लोग उस सबसे पहले हमारे आनेका समाचार कहो; राजाके मंत्रियोंनें रावणके यह वचन सुन ॥ १२ ॥ रावणसे बोले कि इस समय महाराज पुरीमें नहीं हैं। विश्रवाका पुत्र रावण पुरवासियों से अर्ज्जनका जाना सुन ॥ १३ ॥ पुरीसे बाहर निकल हिमालयकी समान विन्ध्याचळपर आया उस पर्वतको मेचकी समान पृथ्वीपर टिक रक्ला रावण देखता हुआ ॥ १४॥ वह हजार शृंगवाला विन्ध्याचल मानों आकाशको स्पर्शही करना चाहता था, उसकी कंदरामें सिंह वास करते थे॥ १५॥ सैकडौं इवेतवर्णके झरनें उस पर्वतसें गिर रहे थे मानो पर्वत शीतल जलके शब्दसे ठठायकर हँस रहाहै । देव, दानव, गन्धर्व, अप्सरा किन्नर,॥ १६ ॥ अपनी २ स्त्रियोंके संग कीडा कर रहे थे, कि जिससे वह स्थानभी स्वर्गकी समान शोभायमान हो रहा था स्फटिककी समान निर्मेल जलवाली निद्यें वहां वह रही थीं ॥ १७॥ तिनके बहनेंसे वह पर्वत चंचल जीभवाले हजार सर्पराजीकी समान शोभायमान हो रहा था, हिमालयपर्वतकी समान ऊंचा, गुफायुक्त पर्वत ॥ १८ ॥ विन्ध्याचलको देखते २ राक्षसराज रावण नर्मदाको चला गया इस पुण्यजलवाली पश्चिम सागरमें गिरती हुई नर्भदाका जल पत्थरके टुकडोंपर अति तेजीसे वह रहा था॥ १९॥ श्रीष्मके सताये महिष, मृग, सिंह, व्याघ्र, रीछ और गजराज सबही घुसकर उस नर्मद्रिक जलको मथ रहे थे ॥ २०॥ चकवे कारण्डव, इंस, जलमुरगा और सारस सब इस नदीको ढके हुए सदा मतवाले पनसे शब्द कर रहे थे॥ २९ ॥ मनमोहिनी नर्मदा नदी मानो वर वर्णिनी कामनीकी समान कान्ति घारण किये हुएथीं, खिले हुए वृक्षही उसके गहने चक्रवाकोंके जोड़ेही उसके स्तन विस्तारित मैदानही

उसके नितम्ब, और इंसोंकी कतारही उस नदीकी मेखला थी॥ २२॥ फूळोंका पराग उसके शरीरका अंगराग था; नळमेंके झागही उसके इवेत वस्र थे, स्नानका सुख इसके लिये स्पर्शसुख था, फूले हुए कमल इसके शोभायमान नेत्र थे ॥ २३ ॥ रावण पुष्पकविमानसे उत्तरकर उत्तमा प्रियतमा स्त्रीकीसमान सरितश्रेष्ठ नर्मदानदीमें अतिशीत्र रनान करता हुआ।। २४ ॥ इसके उपरान्त राक्षसश्रेष्ठ रावण अपने मंत्रियोंके साथ अनेक मुनिजनोंसे सेवित; उस नदीकी रमणीक रेतीमें बैठा ॥ २५ ॥ द्ञानन रावण । गंगाकी समान कह नदीकी प्रशंसी करके व उसके दुर्शनसे हर्ष प्राप्त करता हुआ ॥ २६ ॥ तिसकालमें लीला-पूर्वक हँसकर मारीच, शुक, सारण, मंत्रियोंसे रावण बोला कि देखो अपनी सहस्रों किरणोंसे जगत्को सुवर्णके वर्णका कर ॥ २० ॥ तीक्ष्ण ताप देने-वाले सूर्य आकाशमें विराजमान होरहेहें प्रन्तु देखो हमको यहां बैठा हुआ जान मानो, चंद्रमाकी समान शीतल किरणवाले हो गये ॥ २८ ॥ यह पवन नर्मदाका जल छूकर शीतल और सुगन्धि होनेक कारण सबका श्रम हरण करताहै परन्तु हमारे भयके मारे इस समय यहभी सावधान होकर चल रहाहै ॥ २९ ॥ नाके मछलियों और तरंगोंसे व्यात यह श्रेष्ट नर्मदा नदी हमारे सुलकी बढोतरी करती हुई डरी हुई स्त्रीकी समान जान पड़तीहै ॥ ३० ॥ इन्द्रकी समान पराक्रमी राजाओंके प्रहारोंसे तुम लोग घायल हुए हो, इससे चंदनके रसकीसमान रुधिरकी घारा तुम्हारे सब अंगोंमें लगी हुई है ॥ ३१ ॥ अतएव सार्वभौम इत्यादि मतवाले महागज जैसे गंगाजीमें स्नान करतेहैं वैसेही तुम छोग सुलकी देने वाछी कल्याण कारिणी नर्मदा नदीमें स्नान करो ॥३२ ॥ और इस महानदीमें नहायकर पापोंको दूर करो । और हमभी अब शरदऋतुके चंद्रमाकी समान प्रभायुक्त रेतीमें ॥ ३३ ॥ कपदीं महादेवजीकी पूजा करनेके अर्थ फलोंकी भेंटको सजाऊं रावणके यह वचन सुनकर, प्रहस्त, शुक, सार-ण, ॥ ३८ ॥ महोदर और धूम्राक्ष इत्यादि मंत्रिगण नर्मदोक जलमें स्नान करतेहुए राक्षसपतिरूप हाथियोंने नर्मदानदीको खलावलाय डाला ॥ ३५ ॥ जैसे वामन, अंजन, और पद्म नामक, महा दिग्गज गंगाजीको चलायमान करतेहैं, फिर वह महाबळवान राक्षसगण नर्भदा

नदीमें स्नान करके ॥ ३६ ॥ किनारेपर आय रावणकी पूजा करनेके अर्थ पूछ वीननें छगे इवेत वादछकी समान इवेतवर्णवाछी नमेदा नदीकी रेतीनों ॥ ३७ ॥ राक्षसोंनें एक मुहूर्तभरके बीचमें फूछोंका ढेर पर्वतकी समान कर दिया जब फूछ आ गये तब राक्षसपित रावण ॥३८॥ स्नान करनें के छिये नमेदा नदीमें उतरा जैसे गंगाजीके जछमें महागज स्नान करताहें तब वह रावण स्नान करके अतिश्रेष्ठ जपने योग्य मंत्रका जप करके जछसे निक्छा॥३९॥रावण नमेदा नदीके जछसे निक्छ भीगे वस्त्रोंको त्याग इवेत वस्त्र धारण करता हुआ॥४०॥तब रावण पूजाका स्थान निश्चय करनेंके निमित्त हाथ जोड़े हुए नमेदा नदीकी रेतीमें गमन करनें छगा, व और समस्त राक्षस मूर्तिमान चछते हुए पर्वतकीसमान उस रावणके पीछे २ चछनें छगे ॥ ४२ ॥ राक्षसोंका राजा रावण जहां २ जाता था राक्षस छोग, उसी २ स्थानमें सुवर्णका शिविछिंग छिये जाते थे ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त रावण रेतीको वेदीपर इस शिविछिंगकी स्थापना कर अमृतकी समान सुगन्धि युक्त सुगन्ध, और फूछोंसे महादेव जीकी पूजा करनें छगा ॥ ४३ ॥

ततःसतामार्तिहरंपरंवरंवरप्रदंचंद्रमयृख भूषणस् ॥समर्चयित्वासनिशाचरोजगौ प्रसार्यहस्तान्प्रणनर्तचाग्रतः ॥ ४४ ॥

साधु छोगोंके क्वेज्ञका नाज्ञ करनेवाले,वरदाई,चंद्रभूषण प्रभु महादेवजीकी सर्व प्रकारसे पूजा कर वह निज्ञाचर रावण सब हाथ फैलाय तृत्य और गान करनेलगा ॥ ४४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्ये उत्तरकांडे कात्यायन कुमार पं॰ ज्वाला प्रसाद मिश्र कृते भाषानुवादे एकत्रिज्ञः सर्गः ॥ ३१ ॥

मैरवी || भजरे मन भूतनाथ भव भय वारण | आदि देव भूळपाणि त्रिपुरासुर मारण || १ ||
पहरे दृढ़ वाघ छाल, लट पट जट जूट जाल, कालकप काल काल भक्तन जन तारण ||२||
भजरे || गंगाधर चंद्रमाल लोकनाथ लोकपाल, दीन शरण शिव द्याल, व्याल माल
धारण || ३ || भजरे || हिम हिम हिम हमक बोल श्रवणन कुंडल अमोल, राजत लिं जीत अतील " मिश्र " काज सारण || ४ || मजरे मन भूतनाथ भव भव भय वारण ||

## द्वात्रिंशः सर्गः ॥ नर्मदापुलिनेयत्रराक्षसेंद्रःसदारुणः ॥ पुष्पोपहारंकुरुतेतस्माद्देशाददूरतः ॥ १ ॥

राक्षसश्रेष्ठ रावणनें पुण्य जलवाली नर्मदानदीके तीर जिस स्थानमें भेंट देनेके लिये फूलोंका ढेर इकड़ा किया था ॥ १ ॥ उसकेही निकटमें माहिष्मतीका राजा विजयीश्रेष्ठ प्रतापवान नरश्रेष्ठ अर्जुन बहुतसारी स्त्रियोंके साथ नर्भदाके जलमें विहार करता था ॥ २ ॥ उस कालमें राजा अर्जुन उन स्त्रियोंके मध्यमें कैसा शोभायमान हो रहा था, कि मानों हजार हथनियोंमें एक गजराज शोभित हो ॥ ३॥ वह राजा अपनी हजार भुजाओंका उत्तम वल जाननेका अभिलापीहो बहुत बांहोंसे रूंधकर नर्म-दाके वेगको रोकनें लगा ॥ ४ ॥ कार्तवीर्य अर्जुननें जब बांहोंके समूहसे नर्भदाके जलको रोका, तब वह जल किनारेपर उफनता हुआ उलटा वहनें लगा ॥ ५ ॥ मच्छ, नाके, फूल, व कुर्शोंसे शोभित नर्मदाके जल-का वेग वर्षाकालकीसमान प्रकाशित होने लगा ॥ ६ ॥ उस जलके वेग-नें कार्तवीर्य करके मानों भेजाही जायकर रावणके उन सब फूछोंको वहाय दिया जिनको उसने शिवजीकी पूजाके लिये इकट्टा किया था।।।।। तिस कालमें रावणकी पूजा समाप्त नहीं हुई थी तब रावणनें अध बीच-सेही पूजाको छोड़ दिया; और वह प्रतिकूळ कामिनीकी समान नर्भदा नदीको देखनें छगा॥ ८॥ उसने देखा कि नर्मदा नदी पश्चिमकी ओर-को ज्वारकी समान बढ़कर पूर्वकी ओरको बही आतीहै ॥ ९॥ विकार रहित कामिनीकीसमान नर्मदा नदी अत्यन्त स्थिर भावसे विराजमान-थी, इस कारण पक्षीगण वहां विना उद्देगके शोभायमान थे ॥ ३०॥ वह रावण मुखसे शब्द न करके नर्मदा नदीके वेगका कारण जाननेंके लिये दाहिनी हाथकी उंगलीसे ग्रुक सारणको संकेत करता हुआ ॥११॥ वीरश्रेष्ठ दोंनों भाता वह शुक्र और सारण रावणकी आज्ञाके अनुसार पश्चिमकी ओरको चले गये ॥ १२ ॥ इन दुष्ट दोनों निशाचरोंने दो कों मार्ग चलकर देखा कि एक पुरुष कुछ एक स्नियोंको लेकर जल-विहार कर रहाहै १३॥ वह पुरुष बड़ेभारी शालवृक्षकी समान ऊंचा व

मोटा थाःमदिराके पीनेंसे मतवाला हो रहा थाः उसके केश जलमें भीग रहे थे उसके दोनों नेत्र कुछ छाछ हो रहे थे ॥ १४ ॥ सुमेरु पर्वत जिस प्रकार सहस्र चरणोंसे पृथ्वीको धारण किये हुएँहे वैसेही यह पुरुष अपनी सहस्र बांहोंसे नदीके वेगको रोक रहाथा ॥ १५ ॥ सहस्र २ ज्ञोभायमान युवतियें उनको घर रहीहैं मानों हजारों मदमाती हथनियें गनरानको पकड़े दुएँहैं॥ १६ ॥ राक्षस ग्रुक और सारण उस अद्धत प्ररुपको देख छौटकर रावणके पास आय उसका वृत्तान्त सुनाने छगे॥ १७॥ कि हे राक्षसेश्वर! बड़े भारी ज्ञालवृक्षकीसमान विज्ञाल कोई पुरुष पुलकीसमान नर्मदाका जल रोक स्त्रियोंके साथ विहार कर रहाँहै ॥ १८ ॥ उसकी बांहोंके द्वारा नर्मदाका जल रुक जानेसे यह नदी वारंवार बढ़तीहै जैसे पूर्वकालमें समुद्र बढ़ा था॥ १९॥ ग्रुक सारणके मुखसे यह वचन सुनकर रावण यह कह संयाम करनेकी छाछसासे गया कि बस यही अर्जुनहै ॥ २० ॥ राक्षसराज रावणनें जब कार्त्तवीर्य अर्जु-नेक विरुद्ध युद्ध यात्रा की तब धूरिसे मिला हुआ पवन अतिप्रचंड करके बड़े बेगसे चलने लगा ॥ २१ ॥ मेघ समस्त वर्षा करके एकाएकी गर्ज उठे राक्षसराज रावण, महोदर, महापाइवे, धूम्राक्ष, और ग्लुक सार-णके सहित अर्ज्जुनकी ओरको गया॥ २२ ॥ वह इन सबोंक सहित बळवान् राक्षस अतिशीघ्र वहां आय पहुंचा जहां अर्ज्जुन विहार कर रहा था।। २३ ॥ अंजनकीसमान काली प्रभावाला रावण जब उस कुंडके पास पहुंचा, तो सुगन्धित स्त्रियोंके संग कीड़ा करते हुए हाथीकी समान ॥ २४ ॥ राजा अर्ज्जुनको उस राक्षसपतिने देखा और देखतेही मारे कोषके छाछ नेत्रकर ॥ २५ ॥ अर्ज्जनके मंत्रियोंसे गंभीर शब्दकर यह बोला, हे मंत्रियो तुम लोग हैहयनुपति अर्जुनसे अति शीव्र कही कि ॥ २६ ॥ रावण नाम राक्षसपति आपके साथ युद्ध करनेंको आयांहै, रावणके यह वचन सुन अर्ज्जनके मंत्री ॥ २७ ॥ सब शस्त्र उठाकर राव-णसे यह वचन बोछे। हे साधु रावण। तुमने युद्धके छिये अच्छा समय छाँटाहै ॥ २८ ॥ इस समय मद पीकर मतवाछेहो हमारा राजा स्त्रियोंके साथ जलविहार कररहाहै; और तुम इस समय उनके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करतेहो ॥ २९ ॥ इसिल्ये हे रावण । तुम इस समय क्षमा करके

आज रात्रिको इसी स्थानमें वास करो; अथवा जो तुमको राजा अर्ज्जुनके साथ युद्ध करनेकी अधिक इच्छाहो ॥ ३० ॥ और युद्धकी अभिलापासे तुम्हें अतितलावेली पड़ीहो तौ पहले तुम युद्ध करके हमारा विनाश करो फिर राजा अर्ज्जुनके साथ युद्ध करना ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त राव-णकें क्षुधित मंत्रियोंने राजाके कुछ मंत्रियोंको मार डाला, और कुछको भक्षण करना आरंभ किया॥ ३२॥ इसके पीछे अर्ज्जुनके सेवकोंका और रावणके मंत्रियोंका " हलाहला" शब्द नर्मदाके किनारे गुंजारनें लगा ॥ ३३ ॥ अर्ज्जनके मंत्रिगण, बाण, तोमर, प्राप्त, त्रिशूल, और वजादि आयुधोंको मार, मंत्रियोंके सहित रावणको पीड़ित करते हुए चारों ओरसे धाये ॥ ३४ ॥ नाके, मीन, और मच्छ सहित सागरमें जिस प्रकार शब्द हुआ करताहै वैसेही हैहयाधिपति अर्ज्जुनके वीर छोगोंका दारुण नेग हुआ ॥ ३५ ॥ इसके उपरान्त प्रहस्त और शुक सारण इत्यादि रावणके मंत्रियोंने अति क्रोधित हो अपना विक्रम प्रकाश करते हुए अर्ज्जनकी सैनाका विनाश करना आरंभ किया ॥ ३६ ॥ तब दूतछोग भयके मारे चिकतहो विहार करते हुए राजा अर्ज्जनके निकट जायकर उस्से रावणका और रावणके मंत्रियोंका यह कार्य सुनाया ॥ ३७॥ तव वह राजा अर्जुन स्त्रियोंको" कुछ भय नहींहै" कहकर गंगाजीके जलसे निकलते हुए अंजल नामक दिग्गजकीसमान नर्भदाके जलसे निकला ॥ ३८ ॥ युगान्त कालकी अग्निकेसमान अर्ज्जुन रूप पावक कोधसे नेत्र लाल कर प्रन्वलित हुआ ॥ ३९ ॥ उत्तम हेम अंगदधारी अर्ज्जुन अति शीघ्र गदा यहण करके राक्षसोंके सन्मुख दौड़ा जैसे सूर्य भगवान अंधकारपर झपटतेहैं ॥ ४० ॥ राजा अर्ज्जन दोनों हाथसे गदा उठाय गरुङ्जीकी समान अति वेगसे आय पहुँचा ॥ ४५ ॥ कि विन्त्या-चल पर्वत जिसप्रकार सूर्य भगवानके मार्गको रोके हुए था वैसेही प्रहस्त मूझ्छ हाथमें छेकर राजा अर्जुनका मार्ग रोक विन्ध्यापवैतकी समान अटल भावसे विराजमान हो गया॥ ४२ ॥ फिर मदसे उद्धत हुए प्रहस्तर्ने कोध कर लोहेके बंदोंसें बंधा हुआ बोर मुसल राजाके मारनेको छोड़ यमराजकी समान शब्द किया ॥ ४३ ॥ मानें। सब दिशाओंको भरम करनेंहीके लिये अञ्चोकके फूलकी चेटिक समान, आप्ने प्रहस्तके हाथसे

छूटे मूसल्से राजाके सन्मुख उत्पन्न हुई ॥ ४४ ॥ तव कार्त्तवीर्य अर्जुनने विकलता विहीन हो उस अपने ऊपर आते हुए मूसलको अपनी गदासे अति सावधान पूर्वक रोका ॥ ४५ ॥ इसके पीछे गदाधारी हैहयपति अर्जुन अपनी पांचसौ बांहोंसे उस भारी गदाको उठाय घुमाते २ प्रहस्तके सन्मुख धाया ॥ ४६ ॥ तिस काल अति वेगवान उस गदासे घायलहो प्रहस्त कुछ काल खड़ा रहकर फिर गिर पड़ा जैसे इन्द्रजीका वत्र लगनेंसे पर्वतका शिखर गिरै ॥ ४७ ॥ प्रहस्तको गिरा हुआ देख मारीच, शुक सारण, महोद्र, और धूम्राक्ष रणभूमिसे भाग गये ॥ ४८ ॥ प्रहस्तक गिर जानें और मंत्रियोंके भाग जानेंपर रावण अति शीघ्र नृप अर्जुनके ऊपर धावमान हुआ ॥ ४९ ॥ सहस्रवाहु नरपति अर्जुन और वीस बांहोंवाले राक्षस रावणका चोर रोमहर्षण दारुण संग्राम होने लगा ॥५०॥ खल बलाते हुए दो समुद्र, गमन करनें वाले दो पर्वत, तेज युक्त दो दिवा-कर, दहन करनें वाले दो अग्नि ॥ ५१ ॥ हथिनीके लिये युद्ध करते हुए दो बळवान हस्तियोंकी समान, गर्जते हुए दो मेघोंकी समान, और बळ-गुर्वित दो सिंहोंकी समान ॥ ५२ ॥ रुद्र व कालकी नांई वह राक्षस रावण और अर्जुन दोनों गदा ग्रहण करके एक दूसरेको अत्यन्त ताड़ना करने छगे ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार पर्वत घोर प्रहारकोभी सहन करछेतेहैं। वैसे-ही वह नर और राक्षस गदा चातको सहन करने छगे ॥ ५४ ॥ जैसे व-त्रके गिरनेंका शब्द सुनाई आताँहै; वैसेही उनके गदा प्रहारका शब्द दुशों दिशामें गूंजनें छगा ॥ ५५ ॥ अर्जुनकी उस गदानें शत्रुकी छातीमें गिरकर विजलीकी समान आकाश मंडलको सुवर्णके रंगका कर दि-या ॥ ५६ ॥ वैसेही रावणकी गदाभी वारंवार अर्जुनकी छातीपर गिर-कर महा पर्वतके ऊपर गिरी हुई उल्काकी समान प्रकाशित होने लगी ॥ ५७ ॥ अर्ज्जुन या राक्षसपति किसीकोभी कुछ क्रेश नहीं हुआ, वुरन बिल और इन्द्रकी नांई,उन दोनोंका समान संग्राम होने लगा ॥५८॥ जैसे दो बैछ सींगोंसे छड़तेहों और जैसे दो कुंजर परस्पर संग्राम करतेहों, वैसेही नरश्रेष्ठ अर्जुन और राक्षस श्रेष्ठ रावण परस्पर चोट चलानें लगे॥ ५९॥ इसके पीछे अर्जुननें कोप कर अति बलके साय वह गदा रावणकी विज्ञाल छातीमें मारी ॥ ६० ॥ रावणकी

छाती वरदानके प्रभावसे रक्षितथी इस कारण वह गदा वल ही-नकी समान अपने वेग अनुसार प्रहार करनेंको असमर्थही और स्वयं दो टुकड़ेहो पृथ्वीपर गिरपड़ी ॥ ६१ ॥ तथापि रावण अर्जुनकी चलाई हुई गदासे घायल हो आँसु छोड़ता हुआ चार हाथ दूर पीछेको हटकर पृथ्वीपर बैठगया ॥ ६२ ॥ तब अर्ज्जुननें रावणको विह्वल देखकर सहसा कूद रावणको ऐसा पकड़ लिया जैसा गरुडजी सर्पको पकडें ॥ ६३ ॥ श्री वामनजी नारायणनें जिस प्रकार राजा बळिको बांधाथा वैसेही बळवान राजा अर्ज्जुनने अपनी हजार बाहोंसे बळपूर्वक रावणको पकड़कर बांध छिया ॥ ६४ ॥ जब रावण वंधगया तब सिद्ध,चारण और देवता छोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह राजा अर्जुनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करनें लगे ॥ ६५ ॥ ज्यात्र जिस प्रकार मृगको सिंह जिस प्रकार हाथीको प्रहण करे वैसेही है इय राज अर्जुन रावणको पकड करकै हर्षके मारे मेवकी समान गंभीर इान्द्रसे गर्जनें छगे ॥ ६६ ॥ इस ओर राक्षस प्रहस्त सावधानही रावणको वैंघा हुआ देख एकाएकी हैइयपति अर्ज्जनके सन्मुख धावमान हुआ ॥ ६७ ॥ तब उस राक्षसोंकी सैनाका आगमन वेग वर्षा कालके समय समुद्रमें जाती हुई निद्योंके समान जान पड़नें छगा ॥ ६८ ॥ जब राक्षस लोग खड़े रही २ छोड़दो छोड़दो यह वचन कहते हुए शूल इत्यादि शस्त्र वारंवार संग्राममें चलानें लगे ॥ ६९ ॥ तब शत्रु संहारी राजा अर्ज्जुन ज्ञान्त राक्षसोंके उन आयुधोंको अपने ज्ञारीरमें लगनेसे पहले शीवता पूर्वक ब्रहण करलेते हुए ॥ ७० ॥ वायु जिस प्रकार मेघ समूहका नाज्ञ करता है वैसेही अर्जुननें दुर्द्धर्ष व उत्तम आयुघोंसे उन राससोंको वींध कर ताड़ित किया ॥ ७३ ॥ तब कार्त्तवीर्थ अर्ज्जन राससोंको त्रासित करता हुआ सुद्धद छोगोंके साथ रावणको पकड़ नगरमें पैठा ॥ ७२ ॥

सकीर्यमाणःकुसुमाक्षतोत्करैद्धिंजैःसपौरैः पुरुहृतसन्निभः॥ ततोर्जुनःस्वांप्रविवेशतां पुरीबर्लिनगृह्येवसहस्रलोचनः॥ ७३॥ तब प्रवासी और ब्राह्मण इस इन्द्रकी समान पराक्रमी राजा अर्जुनके मस्तक पर अक्षत और फूळोंकी वर्षा करनें छगे सहस्र छोचन इन्द्र जिस प्रकार बिछ पर विजय पाय अपनी नगरी अमरावतीमें आयेथे वैसेही अर्ज्जन रावणको छेकर अपनी उस प्रीमें पेठे॥ ७३॥ इ० श्रीम० वा० आ॰ उ० भा० द्वानिंकाः सर्गः॥ ३२॥

त्रयस्त्रिशः सर्गः ॥

रावणग्रहणंतत्तुवायुग्रहणसन्निभम् ॥ ततःपुरुस्त्यःशुश्रावकथितंदिविदैवतैः॥ १॥

तब पुत्रके स्नेहके मारे महा धीरजवान महाऋषि पुलस्त्य माहि-ष्मती नगरीके पति राजा अर्ज्जनके पास गये ॥ १ ॥ सुरह्योकमें देवता छोगोंके निकट पवनके पकड़े जानेक समान असंभव रावणके पकड़नेका वृत्तान्त ऋषि पुलस्त्यजीनें सुना ॥ २ ॥ तब पवनकी समान गतिवाले ब्राह्मण श्रेष्ठ पुरुस्त्यजी पवनके मार्गका आश्रयन्ते मनकी समान वेगसे माहिष्मती पुरीमें आये ॥ ३ ॥ ब्रह्माजी जिसप्रकार इन्द्रजीकी अमरावती पुरीमें प्रवेश करते हैं वैसेही हृष्ट पुष्ट जनोसे भरी पुरी अमरावतीकी समान माहिष्मती नगरीमें पुलस्त्यजी प्रवेश करते हुए ॥४॥ आकाशसे आये हुये सूर्यकी समान अतिकठिणतासे देखने योग्य पैद्छ आते हुए मुनिको जानकर द्वारपाछोंने राजा अर्ज्जुनसे उनके आनेका समाचार निवेदन किया॥५॥ राजा अर्ज्जुनने दूतोंके कहनेसे पुरूस्त्य ऋषिको आया जान शिरसे हाथ जोड़ उन तपस्वीकी अग्रुवानी करनेंको चला ॥६॥इन्द्रजीके आगे२साक्षा-इहस्पतिजीकी समान राजा अर्जुनके आगे २ अर्घ्य और मधुपर्क छेकर राजपुरोहित चळा ॥ ७ ॥ फिर उदय हुए सूर्य भगवानकी समान उन ऋषिको आया हुआ देखकर सहस्राबाहुनें प्रणाम किया जैसे ब्रह्माजीको देखकर इन्द्रजी प्रणाम करते हैं ॥ ८ ॥ तब राजानें उनके लिये अर्घ मधुपर्क गो पाद्य समर्पण करके इर्षके मारे गद्गद वचनोंसे मुनि पुरुस्त्य जीसे कहा ॥ ९ ॥ हे महाराज आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभहै तौ भी आज आपके दर्शन किये आपनें माहिष्मती नगरीको अमरावतीकी समान किया॥१०॥ आज इमारी तपस्या सिद्ध हुई यज्ञ सफल और व्रत पूरा

हुआ अधिक क्या कहें आज हमारी सबही प्रकारसे कुज़लहै ॥ ११ ॥ हे देव ! देवताओं के वंदन करनें योग्य आपके चरण हमनें वंदन किये । हे ब्रह्मत् ! इस राज्यकी समस्त प्रजा स्त्री प्रत्र इत्यादि हम सबही उपास्थि-तहें, सो आज्ञा दीजिये कि आपका कौन कार्य साधन किया जावे ॥ १२ ॥ तव पुरुस्त्य ऋषि पृथ्वीनाथ हैहयनाथ अर्ज्जुनसे बोर्छ कि हे नरेन्द्र! तुम्हारे पुत्र, धर्म और अग्नि कुश्ल सहितहैं ।।। १३॥ हे कमल पलाश नयन । हे पूर्ण चन्द्रानन । तुमनें रावणको जीत लियाहै, इस कारण तुम्हारे वरुकी तुरुना नहीं है ॥ १४ ॥ जिसके भयसे सागर और पवन स्यन्दना रहितहो विराजमानहै उस रणमें अजीत हमारे पोतेको तुमनें संप्राममें हरायाहै ॥ १५ ॥ हे वत्स । तुमनें हमारे पोतेका यश छीन लियाहै और तुमनें अपना नाम "रावण विजयी" विख्यात कियाहै, इसलिये हमारे वचनोंके अनुसार प्रार्थना करनेंपर तुम रावणको छोड़ दो ॥ १६॥ राजा ओंमें श्रेष्ठ अर्ज्जुननें पुळस्त्य ऋषिकी आज्ञा सुनकर कुछभी उत्तर निद्या वरन हर्षितहो राक्षसपति रावणको छोड़िद्या ॥ १७ ॥ अधिक करकै अर्जुनने देवताओंके शञ्च रावणको छोड़ दिन्य आभूषण, माला और वस्त्र देकर उसको सन्मानित किया और अभिके सामने हिंसाहीन मित्रता स्थापनकी त्व अर्ज्जुन ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यजीको प्रणाम करकै अपने गृहको चलागया ॥ १८॥ पुलस्त्यजीके प्रभावसे छूटकर प्रतापशाली राक्षसराज रावणनें राजा अर्ज्जनकी पहुनई ग्रहणकी और उस करके भेटा जायकर चित्तमें लाज किये वहांसे चलागया ॥ १९ ॥ ब्रह्माजीके पुत्र मुनियोंमें श्रेष्ठ पुलस्त्य मुनि रावणको छुड़ाय ब्रह्म छोकको चले गये॥ २०॥ महा बळवान रावण कार्तवीर्यके निकट इस प्रकारसे हार कर वँधाथा और फिर पुलस्त्यजीके वचनोंसे छुटाथा ॥ २१ ॥ हे रघु-नंदनजी । बलवानसभी इस प्रकार और अनेक बलवानहैं इससे जो कोई अपना भला होनेंकी इच्छा करै तो उसको दूसरेका अपमान करना **उचित नहींहै ॥ २२ ॥** 

ततःसरा जापिशिताश्चनानांसहस्रवाहोरुपल भ्यमैत्रीम् ॥ पुनर्दृपाणांकदनंचकारचचा रसर्वाष्ट्रथिवींचदपात् ॥ २३ ॥ इसके पीछे वह निशाचर राजा रावण सहस्रवाहु अर्ज्जनसे मित्रता स्थापितकर गर्वके मारे नृपार्छोका विनाश करते र पृथ्वीपर घूमने छगा॥ ॥ २३॥ इ० श्रीम० वा० आ० उ० भा० त्रयस्त्रिशः सर्गः॥ ३३॥ चतुस्त्रिशः सर्गः॥

अर्जुनेनविमुक्तस्तुरावणोराक्षसाधिपः॥ चचारप्रथिवींसवीमनिर्विण्णस्तथाकृतः॥ १॥

राक्षसपति रावण जव अर्ज्जुनसे छूट गया और उनके साथ जब उसकी मित्रताभी होगई, तब यह वेदना रहितहो समस्त पृथ्वीपर घूमने लगा॥९॥ अधिक क्या कहैं मनुष्य या राक्षस जिसकोभी रावण अधिक ब्छवान मुनता गर्वके मारे वहींपर जाय उसको युद्ध करनेंके छिये पुकारता॥२॥ किसी समय रावणनें वालिपालित किष्किन्धा नगरीमें जाय वहां हेममाली वालिको युद्ध करनेके लिये पुकारा ॥ ३ ॥ तब युवराज सुम्रीव, ताराका पिता सुषेण, और तार इत्यादि वानर मंत्रियोंने युद्धकी अभि-लाषा करके आये हुए रावणसे कहा ॥ ४ ॥ कि हे राक्षसेन्द्र ! जो तुमसे युद्ध करेंगे वह वाळि सन्ध्या करनेंको गये हैं, इसके अतिरिक्त और कोई वानर तुम्हारे सामनें युद्धमें ठहर नहीं सकताहै ॥ ५ ॥ इस कारण हे रावण ! एक सुहूर्त भरतक ठहरो, वाछि चारों समुद्रोंपर सन्ध्याकर अब आयाही चाहताहै ॥ ६ ॥ हे राजन् ! शंखकी समान इवेत हिंडू-योंका ढेर जो आप देखतेहैं; यह वानराधिपति वालिक तेज प्रभावसे पराजित युद्धशाली वीरोंके कंकाल हैं ॥ ७ ॥ हे राक्षस रावण! जो तुमनें अमृत रसभी पिया होगा तौभी वाछिके निकट जानेसे तुम्हारे जीवनका अंत होजायगा॥ ८॥ हे वैश्रवण । एक मुहूर्त भरतक ठहरतेही तुम्हारा जीना दुर्छभ हो जायगा; इससे इस जगतको भछी भांति एकवार देखलो ॥ ९ ॥ अथवा जो तुमको बहुतही शीत्र मरनेंकी अभिळाषाहो तौ दक्षिण समुद्रके किनारेपर चळे जाओ; वहाँ पृथ्वीपर विराजमान अग्निकी समान तुम वालिको देखोगे ॥ १० ॥ यह सुनकर त्रिकोकीमें उपद्रव करनेंवाला रावण तारका निरादर करके पुष्पक विमानपर सवारहो दक्षिण समुद्रके किनारेपर गया ॥ ११ ॥ तरुण

अरुणकी समान मुखवाले सुवर्णके पर्वतकी नांई वालि वहांपर संध्या कर रहाथा ॥१२॥ वह अंजनके रंगकी समान काला रावण यह देख वालिको पकड़नेंके लिये विमानसे शीघ्र उत्तर दुवे पैरोंसे चला ॥ १३॥ तव वालिनेभी इच्छानुसार नेत्र फिराय रावणको देखलिया; परन्तु उसका बुरा ंभाभेप्राय जानकरभी वालि चलायमान नहीं हुआ ॥ १८ ॥ सिंह जिस प्रकार खरहेको, और गरुड़ जिस प्रकार सर्पको देखकर नहीं वबड़ाते हैं; वैसेही मनमें पापका संकल्प किये हुए रावणको देखकर वार्डिनें कुछभी नहीं समझा ॥ १५ ॥ वालिने मनहीमन विचार किया कि यह पापी हमारे पकड़नेंको आताहै; इस कारण इसको कांखमें दबायकर हम तीन महा समुद्रोंपर यूमेंगे ॥ १६ ॥ सबही देखेंगे कि शञ्च रावण हमारी कांखमें गरुङ्जीसे पकड़े हुए सर्पकी समान छटकता हुआ जाताहै। और इसकी जांत्रे हाथभी आकाशसे छटकती हुई दीखेंगी॥ १७॥ वार्छि मनही मन ऐसा विचारकर चुप होरहा और वेदके मंत्रोंका पाठ करताहुआ पर्वत राजकी समान विराजमान होने छगा ॥ १८ ॥ बछसे गार्वित वानरराज और राक्षसराज पकड़नेंके अभिलाषी हो दोनों एक दूसरेको आतियत्नसे पकड़नेंकी चेष्टा करनें छगे ॥ १९ ॥ परन्तु वाछिनें साधारण पगाइटसे जान लिया कि रावण अब ऐसे स्थानमें आगयाकि अब हम उसकों हाथसे पकड़लेंगे वस उसनें चटसे वैसेही रावणको पकड़लिया कि जैसे गरुड़जी सपँको पकड़तेहैं ॥ २० ॥ ग्रहण करनेकी अभिलाषा किये राक्षसनाथ रावणको वानरश्रेष्ठ वाळिने पकड्ळियाः और उसको कांखरें लगाय हदतासे पकड़ अतिवेगसे आकाश मार्गको वालि कूदगया॥२१॥ तिसके पीछे वालि रावणको वारंवार पीड़ित करता और नोंचता हुआ इस प्रकारसे रावणको छगया जैसे पवन मेघोंको भगा देतीहै ॥ २२ ॥ जब रावण पकड़ागयाः तब रावणके सव मंत्री उसके छुटानेंकी अभिलापा किये; चिंघाड़ करते हुए आकाश मार्गमें अतिवेगसे जाते हुए वाळिके पीछे २ घाये॥ २३ ॥ साथ चलते हुए मेचोंसे आकाशमें विराजमान सूर्य भगवान जिस प्रकार शोभायमान होतेहैं; आकाशक बीचमे स्थित हुआ वालिभी पीछे दौड़ते हुए राक्षसोंसे वैसेही दीप्तिमान होने लगा ॥ २४ ॥ तब राक्षसगण बालिके पड़नेंको समर्थ न होसके; वरन वालिकी जाँचे

और बाहोंके वेगके मारे थककर एक जगह स्थित होगये ॥ २५ ॥ पर्वत श्रेष्ठ गणभी गमन करते हुए वालिके मार्गसे इट जातेथे फिर मांस और शोणित धारी प्राणियोंकी तो बातही क्याँहै ॥ २६ ॥ अति शीप्रतासे गमन करनें वाला वालि इतनें ऊंचेसे उड़कर जाताथा कि जहांपर पक्षियोंके उड़नेंकीभी गति नहींथी; इस प्रकार क्रम२से वालि सब समुद्रोंपर जाय प्रातःकाछीन संध्याके वन्दन करने योग्यका ध्यान करने लगा॥२७॥ आकाज्ञचारियोंमें श्रेष्ठ वाळि रावणको साथ लिये आकाज्ञ चारियोंसे पूजितहो पश्चिमके समुद्रपर गमन करनें छगा ॥ २८॥ वहां स्नान व संच्याकर और जप करता हुआ वालि रावणको छेकर उत्तरके समुद्रपर गया ॥ २९ ॥ वह महा वानर वालि अपने श्रञ्जेक साथ उस बहुत योज-नके विस्तार वाले मार्गमें वायु और मनकी समान जीव्रतासे चला॥३०॥ उत्तरके समुद्रपर संध्या करके वालि रावणको लिये हुए पूर्वके महासमुद्र पर जाय पहुँचा॥ ३१ ॥ इन्द्रका पुत्र वानरोंका राजा वािळ वहांभी संघ्या वन्दन कर रावणको पकडे हुए फिर किष्किन्धापुरीकी ओर गमन क्रता हुआ॥ ३२ ॥ चारों समुद्रोंपर सन्ध्या वन्दन करनेंसे और रावणका बोझा डठोनेसे वाळि थककर किष्किन्धाप्तरीके उपवनमें कूदा ॥ ३३ ॥ फिर किपश्रेष्ठ वालिनें अपनी कांखसे रावणको छोड़ दिया, और बारम्बार हँसकर रावणसे कहा कि " तुम कहाँसे चले आतेही"॥ ३४॥ तब परम विस्मितहो राक्षस रावण श्रमके मारे चंचल नेत्रहो उस वानरोंके राजासे यह बोला ॥ ३५ ॥ कि हे महेन्द्रकी समान वानरेन्द्र ! हम राक्षस पति रावण युद्धकी अभिछाषासे तुम्हारे निकट आयेथे परन्तु आज हम तुमसे हार गये क्योंकि तुमनें हमको कांखमें रख छिया ॥ ३६॥ हे वीर! आपनें हमको पशुकी समान पकडकर चारों समुद्रोंपर धुमायाहै इस कारण आपका गंभीरपन, वीर्य और बळ, सबही विचित्रहै ॥ ३७ ॥ हे वीर वानर ! आप हमको इस प्रकार शीव्रता पूर्वक छे चछते हुएभी नहीं थके हैं; परन्तु इस प्रकार हमें छे चछनेंको और कौन समर्थ होगा?॥३८॥हे वानर! मन पवन और गरुड़ इन तीन प्राणियोंमें ही ऐसी ज्ञाक्तिहै सो आपमें भी वैसेही गमन शक्तिहै इसमें कुछ संदेह नहीं।।३९।।है वानरश्रेष्ठ।हमने आपका बर्छ प्रत्यक्ष देखा; इस कारण अग्निक सन्मुख हम आपके साथ निष्कपट

चिरस्थाई मित्रता करना चाहतेहैं ॥ ४० ॥ हे वानरेश्वर । आजसे स्नी, पुत्र, पुर, राज्यभोग आज्छादन, और भोजन समस्तही हम तुम दोनोंका एक रहेगा इसमें कुछ अन्तर न होगा ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त वानरराज और राक्षस दोनों आग्ने जलाय परस्पर भेंटकर श्रातृपन लाभ करते हुए ॥ ४२ ॥ फिर वह वानर और राक्षस हिंदि एक दूसरेका हाथ पकड़े हुए पर्वतकी ग्रहामें दो सिंहोंकी समान किष्किन्धामें प्रवेश करते हुए ॥ ४३ ॥ इसके पीछे त्रिभुवनके नाश करनेंकी अभिलाषा किये वहांपर आये हुए मंतियोंके साथ मिलकर रावणने सुग्रीवकी समान किष्किन्धापुरीमें एक मास विताया । [ सुग्रीवकी समान कहनेंका यह तात्प्यंहै कि वालिनें रावणको अपने लख श्राता सुग्रीवकी समान रक्ता ] ॥ ४४ ॥ हे प्रभो । वालिनें रावणको इस प्रकारसे पीडित करके फिर अग्निको स्थापन करके इस प्रकारसे मित्रताकीथी,सो हमनें आपसे यह समस्त वृत्तान्त कहा ॥ ४५ ॥

बलमप्रतिमंरामवालिनोऽभवदुत्तरम् ॥ सोपित्वयाविनिर्देग्धःशलभोविह्ननायथा ॥ ४६ ॥

हे राम। वालिमें अनुपम उत्तम बल्या परन्तु अग्नि जिस प्रकार पतं-गेको जला देती है; वैसेही आपनें उस वालिको दग्ध किया ॥ ४६ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० उ० चतुर्सिक्षः ॥ ३४ ॥

पंचित्रंशः सर्गः॥

अपृच्छततदारामोदक्षिणाशाश्रयंम्रनिम् ॥ प्रांजलिविनयोपेतइदमाहवचोर्थवत् ॥ १॥

तव जिज्ञास श्रीरामचन्द्रजी विनीत हो हाथजोड़ दक्षिण दिशामें वास करनेंवाले अगस्त्य मुनिसे अर्थयुक्त वचन बोले ॥ १ ॥ श्रीरामचं-द्रजी बोले कि वालि और रावणके इस बलकी लपमा नहीं परन्तु हम जानतेंहैं कि उनका बल हतुमानकी समान नहींथा॥ २ ॥ विशेष करके श्रूरता, धीरता, बल शीघ्र करना प्राञ्चता, नीति, लपाय, विक्रम और प्रभाव यह सबही हतुमानमें प्रतिष्ठितहें॥ ३ ॥ जब समुद्रको देखकर

हनुमाननें सूर्य भगवानके रथके ऊपर राहुको स्पर्श किया, इसेसे चंद्रमा सूर्यका मर्दन करनेवाला राहु त्रासित होकर सूर्य मंडलसे भागगया॥३२॥ सिंहिका पुत्र राहु कोधके मारे इन्द्रके भवनमें जाय भेंहि टेढ़ीकर देवता लोगोंके साथ बैठे हुए इन्द्रजीसे बोला ॥ ३३ ॥ हे वासव! हमारी क्षुधा निवृत्त करनेंके निर्मित्त आपनें हमें चंद्र सूर्यको दियाथा, हे वल वृत्रवहन । अब आपने उन्हें दूसरेको क्यों देदिया॥३४॥पर्वका समय आय जानेंसे आन ब्रहण करनेंकी अभिलाषाकर हम सूर्यके निकट गयेथे, परन्तु अचानक एक दूसरे राहुनें आकर मूर्यंको यास कर लिया ॥ ३५ ॥ राहुके वचन सुनकर वह कांचनमाला धारी इन्द्र चवड़ाय आसन छोड़कर उठे॥ ३६ ॥ फिर कैछाश पर्वतके शिखरकी समान ऊंचे चार दांत वाले मदश्रावी शृङ्गार वेशधारी सुवर्ण घण्टा स्वरूप अद्वहास सम-न्वित ॥ ३७ ॥ इस्तियोंमें श्रेष्ठ ऐरावत हाथीपर सवारही राहुकी आगेकर इन्द्रजी वहांसे चले जहां सूर्यके साथ हनुमान विराजमान थे ॥ ३८ ॥ इन्द्रको पीछे छोड़ राहु उनसे पहलेही जाय अति वेगसे वहां पहुंचा परन्तु विशाल शरीर शृङ्गाकार हनुमानको देखतेही भागगया ॥ ३९॥ फिर राह कोही फल समझ सूर्यको छोड़ सिंहिकाके पुत्र राहुके पकड़नेकी अभिराह षासे हनुमानजी फिर आकाशको उछ्छे ॥ ४० ॥ हे राम। जब वान्रश्रेष्ठ हनुमाननी सूर्यको छोड़कर धाये तब केवल मुख मात्रके आकार वाला राहु, इनका बडाभारी शरीरदेख विमुखहो भागा ॥ ४१ ॥ प्रन्तु सिंहिका पुत्र राहु परित्राण करनेंवाले इन्द्रसे यह वृत्तान्त कहनेकों अभिलाष किये दुरके मारे वारंवार "इन्द्रइन्द्र" कहने लगा ॥ ४२ ॥ राहुकी आरतवाणी सुनकर और उसका बोल पहँचानकर इन्द्रजीनें कहा "कुछ भय नहींहै" हम इसको संहार करतेहैं ॥ ४३ ॥ फिर पवनकुमार हनुमान ऐरावत हाथीको देख "यह बड़ाभारी फलहै" ऐसा विचारकर **एस गजराजके सन्मुख धाये।।। ४८ ।। हे राघव! जब हनुमानजी पेरावत** हाथीको ग्रहण करनेके छिये धाये; तौ एक मुहूर्तमे इनका रूप काठा न्छकी समान घोर होगया॥ ४५॥ परन्तु ज्ञाचीनाथ इन्द्रने अत्यन्त क्रोधनकरके हनुमानजीके उत्पर अपने हाथसे वज्रमारा ॥ ४६ ॥ इन्द्रका वत्र छगनेसे ताङ्गितहो यह हनुमान पर्वतपर गिरे और

गरनेंसे इनकी बांई इतु ( ठोडी ) टूट गई ॥ ४७ नव यह हनुमानजी विह्नलहो वत्रके प्रहारसे गिर पड़े तव पवन देवता प्रजा गणोंका अहित करनेंकी बासनासे इन्द्रके ऊपर क्रुपित हुए ॥ ४८॥ तब सबके शरीरमें रहने वाळे वायु अपना संचार बंद करके अपने बाळक प्रज्ञको छे गुफामें पैठ गये ॥ ४९ ॥ अधिक क्या कहैं वर्षाको रोककर इन्द्रजी जिस प्रकार सर्व प्राणियोंको पीड़ा देतेहैं वैसेही पवन सर्व प्राणि-योंके मल व मूत्राशय रोककर सहनेके अयोग्य पीड़ा देने लगे ॥ ५० ॥ पवनके कोप करनेंसे सब प्राणियोंका इवास सब भांतिसे बंद होगया, और देहके सब जोड़ काष्टकी समान अकड़ गये ॥ ५९ ॥ वरन वायुके कोपसे समस्त त्रिलोंकीमें स्वाध्याय, वषट्कार, क्रियाकलाप, और समस्त धर्म छोप होगये इस कारण समस्त त्रिभुवन दुःखित जान पड़नें छगां ॥५२ ॥ इसके पाछे देवता, गन्धर्व, असुर और मनुष्य इत्यादि सब प्रजा दुःखित होकर सुखकी कामनासे ब्रह्माजीके निकट गई ॥ ५३ ॥ वायुके रुक जानेंसे उदरी रोगीके समान बढ़ गयेहैं, उदर जिनके ऐसे सब देवता हाथ जोड़कर बोले हे भगवना हे प्रजानाथ। आपनें चार प्रकारके प्राणी उत्पन्न कियेहैं ॥ ५८ ॥ हे सत्तम! आपनें पवनको हमारी आयुका अधिपति कर दियाहै, परन्तु वही वायु प्राणेश्वर होकर आज सहसा क्केंग्र देते हुए हमको रूंध रहेहें जैसे कोई अंतःपुरमें ख्रियोंको रोक कर रक्खे इस कारण हम वायु करके उपहत होकर आपकी शरणमें आये।।५५।।५६।। हे दुःख-हारी। आप हमारा पवनके रुक जानेंका यह दुःख दूर कीजिये, प्रजाकें ऐसे वचन सुनकर प्रजानाथ प्रजापित ॥ ५७ ॥ " इसमें कोई कारणहै " यह कह कर फिर कहनें छगे जिस कारण वायुनें कोधकर पवनका रोकाहै ॥ ५८ ॥ हे सर्वे प्रजागण । वह हमको कहना उचित और तुमको श्रवण करना उचितहै; सो तुम उसको श्रवण करो । आज सुरपति इन्द्रनें पवनके पुत्रको माराहै ॥ ५९ ॥ और उन्होंने राहुके वचनोंका विश्वास कर ऐसा किया, उसीसे पवननें कोप कियाहै। अशरीरी पवन देह धारि-योंका पालन करते हुए उनके अंतरमें विचरण करतेहैं ॥ ६० ॥ विशेष करके वायुके विना शरीर काठके तुल्यहै इस्टिये पवनहीं प्राण पवनही सुख, और पवनहीं सब जगत्है ॥ ६३ ॥ आयुरूप वायुने अभी जगत्को छोड़

दियाहै, इस कारण वायुकरके त्यांगे जाकर जगत्के सब जीव सुल प्राप्त करनें को समर्थ नहीं हैं ॥ ६२ ॥ वायु से जो तुम्हारा इवास रुक गयाहै; सो आज ही तुम काष्ठ और भीत (दीवार) की समान हो गये हो इस-निमित्त हम लोगों को पीड़ादेनें वाले मारुत जिस स्थानमें विराजमानहें हमको वहीं चलना चाहिये ॥ ६३ ॥ इसके उपरान्त ब्रह्माजी देवता, गन्ध-वे, सुजंग, गुह्मक, इत्यादि प्रजाओं के साथ जिसस्थानमें इन्द्र करके मारे हुए पुत्रको लिये पवन वैठेथे वहां गये ॥ ६४ ॥

ततोर्कवैश्वानरकांचनप्रभंसुतंतदोत्संग्गतंस दागतेः ॥ चतुर्भुखोवीक्ष्यकृपामथाकरोत्स देवगंधर्वऋषियक्षराक्षसैः ॥ ६५ ॥

तब आदित्य अनल, और सुवर्णकी समान द्युतिमान पुत्र हतुमान को सदा गित पवनजीकी उछंग में देखकर ब्रह्माजी देवता गन्धर्व, ऋषि यक्ष, और राक्षसों के सहित उनपर कृपा करते हुए ॥ ६५ ॥ इ॰ श्रीम॰ वा॰ अ॰ उ॰ भाषा॰ पंचित्रिकासर्गः ॥ ३५ ॥

षट्त्रिंशः सर्गः॥

ततःपितामहंदङ्घावायुः पुत्रवधार्दितः ॥ शि शुकंतंसमादायउत्तस्योधातुरम्रतः ॥ १ ॥

पुत्रका वध हो जाने से शोकसे संतापित हुए पवन देवता ब्रह्माजी को देख उस बाठकको छ शीव्रतासे खड़े होगये ॥ १ ॥ सुवर्णमय भूषणीं व पहरनेसे शोभायमान पवन देवता तोनवार साष्टाङ्क प्रणाम करके ब्रह्माजी के चरणों में गिरे, तब उनके कुण्डल माला और शिरके भूषण हिल्ने लगे ॥ २ ॥ तब अनादि सब वेदार्थ जानने वाले ब्रह्माजीने अलंकारोंसे शोभित अपने हाथसे वायु देवकूं उठाय उस बालक हनुमानजीकू स्पर्श किया ॥ ३ ॥ उसकाल यह बालक कमल योनि ब्रह्माजी करके लीला पूर्वक छुए जातेही जलसे सींचे हुए धानकी समान फिर जीवित होगया ॥ १ ॥ गन्धवहने वाले प्राणभूत वायु अपने प्रको जीवित देखकर हमके मारे अपनी रोक छोड़ पहलेकी समान सब प्राणियों में विचरण करने लगे ॥ ६ ॥ कमलके साथ कमलनी जिस प्रकार शीत वातसे छुट कारा पाय प्रफुछ हो जातीहै वैसेही समस्त प्रजा पवनके इंधनेंसे छुट प्रफुछ हुई ॥ ६ ॥ यका वीर्य

ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, और वैराग्य समन्त्रित त्रिमूर्ति देवताओंसे पूजित त्रि-छोक थाम त्रह्माजी पवनजीका हित करनेकी कामना से वोछे ॥ ७ ॥ महेन्द्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर, धनेश्वर, इत्यादि देवगण! तुम लोग जानते हो इस कारण समस्त हितकी कथा कहताहूं अवण करो ॥८॥ इस वालकसे तुम्हारे कर्तव्य कार्य सिद्ध होंगे, इसनिमित्त इन पवन देवता की प्रसन्नताके लिये तुम इनको । इनुमानको ) वरदान दो ॥ ९ ॥ तद प्रसन्नवदन सहस्रनयन इन्द्रजीने प्रसन्न हो सुवर्णके कमल फूलोंकी माला देकर यह कहा ॥ १० ॥ हमारे हाथसे छुटे वज करके इनकी हुन टूटगईहै इस कारण यह कपि शार्ड्छ "हतुमान" नामसे विख्यात होंगे॥ ११॥ इनको हम एक औरभी अद्भुत वरदान देतेहैं कि अवसे यह हनुमान हमारे वजसे भी अवध्य होंगे ॥ १२ ॥ तव तिमिरनाञ्चक ज्योतिप्रकाञ्चक भगवान सूर्य वोले, इमनें अपने तेजका सौवां अंश इनको दिया ॥ १३ ॥ जिस समय यह जास्त्र पढनेंमें समर्थ होंगे उस समय में हम इनको ज्ञास्त्र पढ़ा-मेंगे तिस्से यह हनुमान वाग्मी होंगे ॥ १४ ॥ वरुणजीने यह वर दिया-कि हमारी फांसीसे या जलसे दज्ञलाख वर्षतक भी इनकी मृत्य नहीं होगी। ॥ १५ ॥ यमनें सन्तुष्ट होकर इनको वरदान दियाकि यह हमारे दंडसे न मारे जांयगे. सदा निरोगी रहें गे; इनको युद्धमें कभी विषाद न होगा ॥ १६ ॥ एकाक्षी पिंगल धनद कुवेरजीनें उसकालमें यह वरदान दिया कि यह हनुमान हमसे व हमारी गदासे न मारे जांयगे ॥ १७॥ यह इनुमान हमारे भी सब अस्त्र शस्त्रोंसे अवध्य होंगे; शिवजीनें भी इन-को इंसप्रकारका परम वर दिया ॥ ३८ ॥ महास्थी विश्वकर्माजीने ऐसा देखकर वालकसे कहाकि हमारे बनाये भये जो दिव्य अस शस्त्रहें यह वालक उन सबसे अवच्य होकर सदा जीवित रहेगा ॥ १९ ॥ ब्रह्माजीने उन्से कहा, तुम ब्रह्मके जानने वाले और दीर्घाय होगे, ब्रह्मास्नसे व ब्रह्म शापसे भी तुम अवध्य होंगे ॥ २० ॥ इसके पीछे जगद्धरु चतुरानन ब्रह्माजी देवता ओंके वरसे इनको अछंकृत देख सन्तुष्ट चित्तहो पवन दे-वतासे बोले ॥ २१ ॥ हे मारुत! तुम्हारा पुत्र मारुति राजुओंको भय देने वाला मित्रोंको अभय देने वाला और अजीत होगा॥२२॥अधिककरकै यह कपि वर इच्छानुसार रूप धारणकर, गमन, और भक्षणकर सकैगा; अ-

धिक क्या करें, यह बालक कीर्तिवान् होगाः और इसकी गति किसीसे नहीं रुकैगी ॥ २३ ॥ और रावणको नाज्ञ करने वाले श्रीराम चंद्रजीको प्रसन्न-ता उपजानें वाळे रोमहर्षण कार्य संग्राम में सिद्ध करैगा ॥ २४ ॥ ब्रह्मादि सब देवता ऐसा कहकर पवन देवताको प्रसन्नकर अपने २ परिवारोंके साथ जैसे आयेथे वैसेही चलेगये ॥ २५ ॥ गन्धवह पवन भी प्रत्रको ले-कर घर आये; और अंजनके निकट वरदानका वृत्तान्त वर्णन करके व हांसे चलेगये ॥ २६ ॥ हेराम! बरदानके वज्ञ यह बलवान हनुमान सम- ए स्त वरपाय समुद्रकी समान दैहिक बलसे परिपूर्ण हुए ॥ २७ ॥ यह वानरश्रेष्ठ उसकाल वेगसे परिपूर्णहो निर्भय चित्तसे ऋषि गणोंके आश्र-मोंमें उपद्रव मचानें लगे ॥ २८ ॥ यह हनुमान ज्ञान्त ग्रुण ज्ञाली मुनि-जनोंके सुक भाण्ड इत्यादि यज्ञके उपकरण तोड़नें छंगे, अग्नि होत्रकी अग्निको विथराय देते, और बलकलोंको विध्वंश करने लगे ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे यह महाबळ हनुमानजी ब्रह्माजीके वरसे और ब्रह्मदंडसे अ-वच्य हो ऐसे कर्मोंको करनें छगे॥ ३०॥ ऋषि छोग यह वृत्तान्त जान-तेथे, इस कारण दंड करनें की ज्ञक्ति रहनें पर भी उनका अपराध सह छेतेथे । केश्रारी और पवन, इन अंजनी कुमार हनुमान को ॥ ३१ <sup>॥</sup> निषेध भी करतेथे तथापि यह वानर मर्यादाको छांचतेथे हे रघुवीर। ति-सके पीछे अंगिरा और भृगुके वंशमें उत्पन्नहुए क्रोधित मुनिजनोंने॥३२॥ न बहुत क्रोध परायण हो और न बहुत अनर्थ ही करके इनको यह शाप दियांकि हे वानर। तुम जिस बलका आश्रय करके हमको पीड़ित करते हो ॥ ३३ ॥ सो तुम हमारे शापसे मोहित हो बहुत काछतक इस बछकी नहीं जान सकोगे । परन्तु जब कोई तुम्हारी कीर्तिको तुमको याद दि-लादिया करेगा; तब तुम्हारा बल बढ़ैगा ॥ ३८ ॥ तिसके पीछे यह हर्ज मान ऋषि लोगोंके वचन प्रभावसे बलवीर्य विहीनहो मृदु भावसे आश्र-मोंमें चूमनें छगे ॥ ३५ ॥ सूर्यकी समान तेजस्वी ऋक्षराज वानरोंके रा-जाथे वह वालि और सुग्रीवके पिताथे ॥ ३६ ॥ वह वानराधिपति ऋक्ष-राज बहुत दिनतक राज्य करके फिर काळके वश हुए ॥ ३७॥ जब वह ऋक्राज मृत्युको प्राप्त हुए तब मंत्र जाननें वाले मंत्रियोंने वालिको पि-ताके पदपर और वालिके पद पर मुग्रीवको अभिषेकित किया ॥ ३८॥

अभिके साथ पवनकी नांई वालिका बालक पनसे ही सुगीवके साथ दोष रहित अद्वितीय मित्र भाव होगया ॥ ३९ ॥ परन्तु हे राम। जिस समय वािंठ और सुत्रीवमें विरोध उत्पन्न हुआ उस कालमें यह हनुमानजी ज्ञाप लग जानेंसे अपने बलको नहीं जानतेथे॥ ४० ॥ हे देव राम। सुग्रीवजी भी इस समाचारको नहीं जानतेथे कि पवनकुमार हनुमान अपनी सामर्थ्य को नहीं जानते ॥ ४१ ॥ जो कुछभी हो ऋषि छोगोंके शापसे वल गवाये यह किपश्रेष्ठ हनुमान सुत्रीवजीकी विपदके समयमें हाथीसे चिरे हुए सिंहकी समान सुग्रीवजीक साथ रहतेथे॥ ४२॥ पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुर्शालता, मधुरता, नीति, ज्ञान, गंभीरता, चतुरता, वीर्य, और धीरता इत्यादि गुणोंमें हनुमानजीसे अधिक इस लोकमें कोई भी नहींथा ॥ ४३ ॥ और यह वानरश्रेष्ठ व्याकरण सीखनेंके छिये सूर्यके सन्मुख हो पूछते पूछते उदय गिरिसे अस्ता चलतक चले जातेथे ॥ ४४ ॥ अधिक क्याकहैं इन अप्रमेय वानरेन्द्रनें, सूत्रवृति, महाभाष्य, और संग्रहके सहित महाअर्थ युक्त महत् ग्रन्थ अर्थके सहित ग्रहण करके उनमें सिद्धि प्राप्तकी थी ॥ ४५ ॥ वरन इनकी समान शास्त्र विशारद और कोई-भी नहींहै, यह समस्त विद्या, क्या छन्द, क्या तप विधान, सब बातोंमें ही बहरूपतिजीकी समानेहैं; प्रख्य कालके समय उफनते हुए समुद्र दहना भिलाषी पानक और यमराजके सन्मुख जैसे कोई खड़ानहीं हो सकताहै वैसेही इन हनुमानके सन्मुख कोईभी खड़े होंनेकी सामर्थ्य नहींरखता॥४६॥ हे राम । इनकीही समान तुम्हारी सहायताके अर्थ देव गणोंने सुग्रीव, अंगद, मैन्द, द्विविद, नील, नल, तार, और रम्भादि महा २ वा नरोंको उत्पन्न कियाँहै ॥ ४७॥ हे प्रभो! गज, गवाक्ष, गवय, सुदंष्ट्र, ज्योति र्मुख, इन वानर श्रेष्ठ और ऋक्षोंको भी तुम्हारी सहायताके अर्थ उत्पन्न कियाँहै ॥ ४८ ॥ हे राम! हनुमाननें बालकपनमें जो जो कमें कियेथे वह सब हमनें आपसे कहे; अधिक कहनेंसे क्या; आपनें जो कुछभी हमसे पूछा वही हमनें निवेदन किया ॥ ४९ ॥ श्रीरामचंद्रजी व रुक्ष्मणजी अग-स्त्यनीके वचन सुनकर राक्षस और वानर छोगोंके सहित अत्यन्त वि-स्मित हुए।। ५० ॥ परन्तु अगस्त्यजी श्रीरामचंद्रजीसे बोळे कि आपनें सब कुछ सुना और हमनें भी दर्शन पाय आपसे संभाषण किया अबहम

जाते हैं ॥ ५१ ॥ तब श्रीरामचंद्रजी उत्र तेजस्वी अगस्त्यजी ऋषिके यह वचन सुनहाथजोड़ शिर नवाय महर्षिसे बोले ॥ ५२ ॥ आपके दर्शनसे, पितृगण, प्रिपतामहगण, और बान्धव गण निश्चयही आज हमारे ऊपर प्रसन्न हुएँहैं; अधिक क्याकहैं देवता छोगभी प्रसन्न हुए ॥ ५३ ॥ परन्तु आपकी सेवामें हमारा यह निवेदनहैं; कि हम वांछा रहित होकर जो कुछ कहैं आप हमारे पर द्याकरके उसको सिद्धकरें ॥ ५४ ॥ इस समय हम बनवाससे छोट आयेहैं फिर पुरवासी और जन पद वासियोंको अपने २ कार्यमें प्रतिष्ठित करके आपके प्रतापसे इम समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करेंगे ॥ ५५ ॥ आपलोग हमपर अनुमहकी इच्छा करतेहैं; विशेष करके महत् तप वीर्य समन्वित, साधुज्ञीलवान आपहें इस कारण आप हमारे यज्ञमें सदाही सद्स्य (विधि बतानें वाले ] का कार्य करें ॥ ५६ ॥ आप छोग तप करके पाप विहीन हुएँहैं; इस निमित्त आप छोगोंको सदा आ-श्रय करनेंसे पितृगण इमपर सदा अनुग्रह करेंगे और परम सन्तुष्ट होंगे ॥ ५७ ॥ उस कालमें सब लोगोंके साथ मिलकर आप लोगोंको इस स्थानमें आना पड़ेगा व्रत धारण किये हुए अगस्त्यादि ऋषि यह सुनकर ॥ ५८॥ ऐसाही होगा रामचंद्रजीसे यह कह जानेंके लिये तयार हुए॥५९॥ श्रीरामचंद्रजीभी विस्मितहो यज्ञके छिये चिन्ता करनें छगे। इसके पीछे सूर्यके छिपजानेंसे रामचंद्रजीनें नृप और वानरोंको विदा किया ॥ ६० ॥

> संध्यामुपास्यविधिवत्तदानरवरोत्तमः ॥ प्रवृ त्तायारजन्यांतुसोंतःपुरचरोभवत्॥ ६१॥

तदनन्तर नरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीनें विधि विधानसे सन्ध्याकी, और रात्रिका सुख प्राप्त करनेके छिये अंतःपुरमें गये ॥ ६१ ॥ इ० श्रीम० वा॰ आ० उ० भा० षट्त्रिंज्ञःसर्गः ॥ ३६ ॥

सप्तत्रिंशः सर्गः॥

अभिषिक्तेतुकाकुत्स्थेधर्मेणविदितात्मनि ॥ व्यतीतायानिशापूर्वापौराणांहर्षवर्धिनी॥१॥ त्रह्म ज्ञान सम्पन्न काकुत्स्य श्रीरामचंद्रजीका जब अभिषेक धर्मी-

उसार होगया तौ उस अभिषेक होनेकी रात्रिनेंही प्रथम पुर वासियों को हर्ष दियाथा परन्तु वह रात्रि भी वीतगई ॥ १ ॥ रात्रिके वीत जानेंपर राजाके जगानेंवाले वंदि गण जोकि आते सौम्य मूर्तिथे आयकर उपस्थित हुए ॥ २ ॥ किन्नरोंकी समान ज्ञिाक्षित और मधुर कण्ठवाले वह गायक लोग वीर श्रेष्ठ राजाका हर्प बढ़ायकर स्तुति करनें छगे ॥ ३ ॥ हे सौम्य स्वभाव नरनाथ! आपके निद्रित रहनेंसे सव जगत् निदामें मय रहतांहै; इसलिये हे कौशल्यानन्दवर्द्धनवीर ! आप निद्राका परित्यागकीजिये॥ २ ॥ आप विष्णुजीकी समान विक्रम-अश्विनीकुमारकी समान रूपवान बृहस्पतिजीकी नांई, बुद्धिमान्, और प्रजापालनमें ब्रह्माजीकी समानहैं ॥ ५ ॥ आप समुद्रकी समान गंभीर स्वभाववालेहैं, पृथ्वीकीसमान क्षमागुणज्ञालीहैं, मूर्यकी नांई तेजस्वी, और पवनसम वेगवानहें ॥ ६ ॥ शिवजीकीसमान आपका सौम्य गुण कभी कंपायमान होनेंबाळा नहीं ऐसा सौम्य गुण चंद्र-मामेंही विराजमानहै; और कहीं नहीं; आपकी समान न कोई राजा हुआ न आगेको होगा॥ ७॥ हे पुरुषश्रेष्ट। आप जैसे दुर्द्धपेंहें वैसेही सदा धर्मपरायण होकर आप प्रजाके कार्यभी किया करतेहैं इस्से कीर्ति और रुक्ष्मी आपका त्याग नहीं करैगी ॥ ८ ॥ हे काकुत्स्थ । धर्म और लक्ष्मी सदा आपमेंही स्थित हैं; वंदी लोगोंनें इसप्रकार व औरभी बहुत स्तुति मधुर वचनोंसेकी ॥ ९ ॥ मूतलोग दिव्य स्तुति कररकै रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीको जगानें लगे। रामचंद्रजी इसप्रकार सब भांति स्तुति किये जानेंपर जागे ॥ १०॥ नारायणजी जिसप्रकार शेष नागकी श्राय्यापरसे उठतेहैं वैसेही श्रीरामचंद्रनी श्रेत चादर विछी हुई श्राय्या-परसे उठे ॥ १९ ॥ सहस्र२ विनीत सेवक छोग श्वेतवर्णके पात्रमें जरू छिये हाथ जोड़ उन श्रीरामचंद्रजीके समीप आये ॥ १२ ॥ श्रीरामचंद्रजी यथा अवसरमें जलके कार्यसे पवित्रहो अग्निमें होम करतेर देवालयमें प्रवेश करते हुए; जोकि पुण्यमयथा और जिसकी दक्ष्वाकु छोग सेवा करतेथे ॥ १३ ॥ वहांपर, देवगण, पितृगण, और ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करके सौम्य छोगोंके साथ वाहरकी कक्षामें श्रीरामचंद्रजी आये ॥ १४ ॥ वाशिष्ठादि पुरोहित और महात्मा मंत्रिलोगभी आये

वह सबही तीन अग्नियोंकी समान मुर्तिमानथे।। १५ ॥ उस कालमें अनेक जनपदोंके अधीश्वर महात्मा क्षत्रिय छोग इन्द्रके पार्श्वमें देवताओंकी समान श्रीरामचंद्रजीकी बगलमें खड़े होगये ॥ १६ ॥ तीन वेद जिसप्रकार अग्निकी उपासना करें वैसेही महा यशस्वी भरत, रुक्ष्मण, और शञ्चन्नजी श्रीरामचंद्रजीकी सेवा करनें छगे॥ १७॥ मुदित हुए सेवकगण प्रसन्न मुख हो हाथ जोड़ श्रीरामचंद्रजीके पाइवेमें खड़े होगये॥ १८॥ महा तेजस्वी कामरूपी सुत्रीव इत्यादि असंख्यक वानरलोग श्रीरामचंद्रजीकी डपासना करनें छगे ॥ १९ ॥ धननाथ कुबेरजीकी उपासना जिसप्रकार गुह्मक छोग करतेहैं वैसेही विभीषणजी अपने चार राक्षसोंक साथ महात्मा श्रीरामचंद्रजीकी उपासना करनें छगे॥ २०॥ जो कि दैवज्ञ और जो कुछीन छोगथे वह विचक्षण मनुष्यछोग मस्तक झुकाय श्रीरा-मचंद्रजीको प्रणामकर उनकी उपासना करने छगे ॥ २१ ॥ देवराज इन्द्रजी जिसप्रकार ऋषिछोगोंके साथ रहकर उनसे पूजित होतेहैं; वैसेही रामचंद्र श्रीमान ऋषिगण, महावीर राजागण, वानरगण, और राक्षस छोगोंसे वैसेही पूजित होनें छगे अधिक क्याकहैं श्रीरामचंद्रजी उस सुन्दरताईके द्वारा इजार नेत्रवास्त्रे इन्द्रसेभी अधिक शोभायमान होने छगे॥ २२॥ २३॥

तेषांसमुपविष्टानांतास्ताःसुमधुराःकथाः॥क थ्यंतेधर्मसंयुक्ताःपुराणज्ञैमहात्मभिः॥२४॥

पुराण जाननेवाले महात्मा लोग उन बैठे हुए सभासद लोगोंके सन्मुख धर्मयुक्त मधुर कथा कहने लगे ॥ २४ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० उ० भा• सप्ततिंकाः सर्गः ॥ ३७ ॥

प्रथमः सर्गः ॥

एतछुत्वातुनिखिलंराचवोऽगस्त्यमब्रवीत ॥ यएषर्क्षरजानामवालिसुग्रीवयोःपिता ॥ १॥

रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी यह सब वृत्तान्त सुनकर फिरभी अगस्त्यजीसे बोले कि हे भगवन् आपनें वालि सुग्रीवके पिताका नाम ऋक्षराज

बताया ॥ १ ॥परंतु आपने इनकी माताका नाम नहीं बताया सो इनकी माता कहां। घर कहां। और इनके नाम ऐसे क्यों हुए। ॥ २॥ यह समस्त वृत्तान्त जाननेके लिये हमकों बड़ा कौतूहल हुआ है सो हे ब्रह्मन्! आप अनुमहपूर्वक बताइये श्रीरामचंद्रजीके इस प्रकार कहनें पर अगस्त्य जी बोले ॥ ३ ॥ हे राम पहले नारदंजी ने हमारे आश्रममें आयकर जैसा कहाथा वैसेही संक्षेपसे यह वृत्तान्त श्रवणकीजिये ॥ ८ ॥ वह अति धर्मपरायण देवर्षि नारदजी किसी समय चूमते२ हमारे आश्रममें आये हमनें भी विधि विधानसे न्यायानुसार उनकी पूजा की ॥ ५ ॥ इसके उपरान्त हमने कौत्रहरूके वज्ञहो पूछा तब उन्होंने सुखसे बैठकर कहा है धार्मिक श्रष्ट महर्षे श्रवणकरो ॥ ६ ॥ मेरु नाम एक पर्वतहै यह पर्वतश्रेष्ट परम सुन्दर सुवर्ण मय और अत्यन्त सुन्दरता की खानि है इसका मध्यम शृद्ध सब देवता छोगोंसे पूजितहै ॥ ७ ॥ उस शिखरपर ब्रह्माजीकी शतयोजन विस्तारवासी रमणीय दिन्य सभा स्थापित है चतुर्शुख ब्रह्माजी इस रमणी-क दिव्य समामें सदा विराजमान रहते हैं ॥ ८ ॥ एक समय योगाभ्यास करते २ इनके दोनों नेत्रोंसे आंसुओकी बूदें गिरी भगवाननें करकमलसे उनको ब्रहणकर अपने इारीरमें लगालीं ॥ ९ ॥ और फिर जो शरीरमें लगाय ब्रह्माजीने हाथ झटका तौ उन लोककर्ताके हाथसे आंसुओंकी बूंदके गिरते ही उससे एक वानर उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ हे नरश्रेष्ठ उस वानरके उत्पन्न होतेही महात्मा पितामह ब्रह्माजीनें प्रियवचनोंसे उसको समझाय बुझायकर कहा ॥ ११ ॥ हे वानरश्रेष्ठ देखो इस बड़े विस्तारवाळे पर्वतपर देवताळोग सदा वास करतेहैं तुम इस रमणीक पर्वतश्रेष्ठपर बहुत सारे फल मूल भक्षण कर ॥ १२ ॥ सदा हमारे निकट वासकरो इस स्थानमें कुछ कालतक वास करनें पर फिर तुम्हारा कल्या-ण होगा ॥ १३ ॥ हे राघव जब ब्रह्माजीने इस प्रकारसे कहा तब उस वानरश्रेष्ठनें मस्तक झुकाय उन देवदेवके चरणोंकी वंदना करके॥ १४॥ आदिदेव जगत्पति छोककर्ता ब्रह्माजीसे कहा हे देव हम अपनेको आपकी आज्ञाके अधीन करते हैं जैसा आपने कहा हम वैसेही करेंगे ॥ १५ ॥ वह वानर त्रष्टिचत्तहो उसकाल देव ब्रह्माजीसे ऐसा कह फल पुष्प युक्त द्रुमखंडमें चलागया ॥ १६ ॥ वह वानर उस वनमें फूलोंको लाया करता

श्रेष्ट मधु और अनेक प्रकारके फूलोंको इकट्ठा किया करता ॥ १७॥ वह वानर प्रतिदिन संध्योक समय आया करता हे राम इस प्रकार वह श्रेष्ठ फल व पुष्प ग्रहण करके ॥ १८॥ देवदेव ब्रह्माजीके चरणकमल में आनकर निवेदन करता इस प्रकार पर्वतपर घूमते २ उसको बहुत काल वीत गया ॥ १९ ॥ हे राघव इसके उपरान्त कुछ काल वीतनेंपर वानर श्रेष्ठ ऋक्षराज प्यासके मारे अतिब्याकुल होकर ॥ २० ॥ उत्तर मेरके शिखरपर चलागया वहांपर अनेक प्रकारके शब्दोंसे शब्दायमान निर्मल जल युक्त सरोवर विराजमानहै ॥ २१॥ ऋक्षराजनें हर्षित चित्तहो अपने केशरको चलायमान कर उस सरोवरमें अपने मुखकी परछाईको दे-ला ॥२२॥ यह जलमें जो बसताहै यह हमारा महाज्ञ कौन है इसप्रकार वानर श्रेष्ठनें जलमें वह रूप देखकर ॥ २३ ॥ मनमें कहाकि यह चित्तमें कोपिकये सदा हमारा अपमान करता है इस लिये इस दुरात्मा दुर्मतिका हम सुन्दर गृह विनाञ्च करेंगे ॥ २४ ॥ मनही में इस प्रकारकी चिन्ता क्रके वह वानर चंचलताके वज्ञ छलांग मार उस कुंडमें कूद पढ़ा ॥२५॥ और फिर एक छलांग मारकर उस व्हदसे बाहर निकल आया । हे राम निकलनेके समय वह वानरश्रेष्ट ख्रांके रूपको प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ उस ऋक्षराजा वानरकी यह स्त्री परम सुन्दर मनोहर और छावण्य छछितवनी उसकी जांचें बड़ी २ भोंहें सुन्दर ज़िरके केज्ञ नीले॥ २७ ॥ वदन मंडल सुन्दर भाव और हास्य चिह्न युक्त दोनों स्तन मोटे कड़े और अनुपम शोभायमानथे उस कुन्डके नीर पर वह स्त्री छताकी समान प्रकाशमान् होतीथी ॥ २८ ॥ त्रिछोक सुन्द्री यह रमणी सबके चित्तको मथित करने वार्छी कमल रहित लक्ष्मीकी समान निर्मल चौंटलीकी समान॥२९॥अथवी लक्ष्मीसे भी अधिक असीम सौन्दर्य विभाषिता देवी पार्वतीजीकी समान सविदेशाओंमें उजाळा करती हुई यह शोभायमान होनें लगी ॥ ३० ॥ इसो समयमें सुरनायक देव इन्द्रजी बृहरूपतिजीके चरणोंकी वंदना करके इसी मार्गसे छौट रहेथे ॥ ३१ ॥ इसी समयमें सूर्य नारायणजीभी घूमते २ जिस स्थानमें तनुमध्यमा यह वामा खड़ीथी वहींपर आये।। ३२ ॥ उस कालमें वह सुर सुन्दरीदो देवताओंकी दृष्टिमें पड़ी परन्तु इन्द्रजी व सूर्य उसको देखतेही दोनों कामदेवके वज्ञ हुए ॥ ३३ ॥ इसके पीछे

दोनों देवता श्रेष्ठ इस सुन्दरीका अद्भुत रूप निहारकर अपना धीरज त्याग देते हुए; इनके सब अंग क्षुभित होगये और सर्पकी समान इवास दोनोंने लिये ॥ ३४ ॥ इसके पछि उस स्त्रीको न पायकर उसके मस्तक परही अपना स्खिलत वीर्य गिरानेंके छिये इन्द्र तैयार हुए; परन्तु यहवीर्य इस नारीको प्राप्त न होकर नीचे गिरा ॥ ३५ ॥ फिर उस स्त्रीने महात्मा इन्द्रजीके अमोघ वीर्यसे वानर पति श्रेष्ठ वानरको उत्पन्न किया ॥ ३६ ॥ वालूमें जो इन्द्रजीका वीर्य गिराथा इस निमित्त उस वीर्यसे उत्पन्न हुए प्रत्रका नाम वालि हुआ । इसी समय सूर्यनें कामके वज्ञहो ॥ ३७॥ इस स्त्रीकी गरदनपर अपना वीर्थ गिरायाः परन्तु उस श्रेष्ठ शरीरवाली स्त्रीने ऐसा होनेसेभी कुछ ग्रुभ वचन नहीं कहे ॥ ३८ ॥ सूर्य भगवाननेंभी कामदेवकी व्यथासे छुटकारा पाया और उस गर्दनपर गिरे हुए वीर्यसे सुत्रीवजीकी उत्पत्ति हुई ॥ ३९ ॥ इस प्रकारसे महा बळवान वीर वानर श्रेष्ठ वालिको उत्पन्न करकै और उसको कांचनकी मालादे ॥ ४० . ॥: इन्द्रजी तौ स्वर्गको चले गये । यह माला सब गुणोंसे पूर्ण और अक्षयथी। और सूर्य नारायणभी इस प्रकार महा बळवान वीर सुत्रीवको उत्पन्न करके और पवनकुमार हनुमानजीको ॥ ४९ ॥ अपने पुत्रके कार्य और व्यवसायमें नियुक्तकर सूर्य लोकको आकाश मार्गमें होकर चले गये;हे राजन्। उस रात्रिके वीत जानें और सूर्य भगवानके उदय होनेंपर ॥ ४२ ॥ हेनृप। ऋक्षराज। फिर वानर रूपको प्राप्त हुए; इस प्रकारसे यह वानर होकर अपने दो वानर पुत्रोंको ॥ ४३ ॥ जो कि पीछे नेत्रवाछे, महावछी, कामरूपी, वानर श्रेष्ठवालि और मुग्रीवको अमृतकी समान मधु पिलाते हुए ॥ ४४ ॥ वह ऋक्षराजा वानरपनको प्राप्तहो अपने पुत्र उन दो वानरोंको छे ब्रह्माजीके निकट गये । छोकपितामह ब्रह्माजीनेंभी अपने पुत्र ऋक्षराजाको देख ॥ ४५ ॥ दोनों पुत्रोंके साथ उस वानरको अनेक प्रकारसे समझाया समझाने बुझानेके पीछे फिर देव दूतको यह आज्ञादी ॥ ४६ ॥ कि हेदूत। इमारी आज्ञासे तुम शुभ किष्किन्या प्ररीमें जाओ; यह सुवर्ण सम्पन्न अति रमणीय पुरी इन ऋसराजके योग्यहै॥हणा वहांपर वानरोंके अनेक यूथ वास करतेहैं; व इनके सिवाय औरभी काम रूपी वानरगण इसमें निवास करतेहैं ॥ ४८॥ यह नगरी अनेक रतसे

परिपूर्ण और दुर्गमेंहें चारोंवर्ण इसमें रहतेहैं; यह परम पवित्र और वाणि ज्यकी खानिहैं । हमारी आज्ञासे विश्वकर्मानें यह दिन्य सुन्दरपुरी बनाईहै ॥ ४९ ॥ तुम उस पुरीमें इन ऋक्षराजको इनके पुत्रोंके साहित स्थापित करो व यूथपाल वानरोंको पुकार और साधारण वानरोंकोभी बुलाय ॥ ५० ॥ उन सबके साथ अतिआद्र मान करके इनको तुम सिंहासनपर बैठाय राज्याभिषेक करो ॥ ५१ ॥ इन बुद्धिमान वानर श्रेष्ठको देखतेही वह सब वानर सदाके निमित्त हमारे वशहो जायँगे ॥५२॥ जब ब्रह्माजीनें इस प्रकारके वचनकहे तब दूत ऋक्षराजाको आंगेकर परम रमणीय किष्किन्धा पुरीको गया ॥ ५३ ॥ वह दूत पवनकी समान वेगमतिसे गुहामें वसी हुई किष्किन्धा नगरीमें पहुंचकर वानरश्रेष्ठको ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार राज्यपर स्थापित करता हुआ ॥ ५४ ॥ श्रीमान् ऋक्षराजा, मुकुट घारणकर और उत्तम गहनेंसि भूषित हो राज्याभिषेककी विधिके अनुसार स्नान करके अभिषिक्त हुए ॥ ५५ ॥ अधिक क्या कहैं ऋक्षरान सब प्रकारसे अर्चित होकर सन्तुष्ट मनसे समुद्रके सहित सात द्वीपोंकी पृथ्वीपर जितने वान्रथे वृह सब बानर इनकी आज्ञाके वज्ञा हुए ॥ ५६ ॥ यह ऋक्षराजही बालि सुत्रीवके पिता और यही इनकी माता हुए, बस यही इनका वृत्तान्त है तुम्हारा मंगल हो ॥ ५७ ॥ जो विद्वान पुरुष इसको श्रवण करावै, या अवण करै, उसके मनका हर्ष बढ़ै और उसके सब कार्य सिद्ध हों॥५८॥

एतचसर्वंकथितंमयाविभोप्रविस्तरेणेहय थार्थतस्तत् ॥ उत्पत्तिरेषारजनीचराणा मुक्तातथैवहहरीश्वराणाम् ॥ ५९ ॥

हे प्रभो। राक्षस और वानर छोगोंकी उत्पत्तिका वृत्तान्त हमनें आपसे विस्तार सहित यथार्थ २ वर्णन किया ॥ ५९ ॥ इ॰श्रीम॰वा॰ आ॰ड॰भा॰प्रथमः सर्गः॥ १॥

द्वितीयः सर्गः॥

एतांश्चलाकथांदिव्यांपौराणींराघवस्तदा॥ भ्रातृभिःसहितोवीरोविस्मयंपरमययौ॥१॥

तब रघुनंदन वीर यह दिव्य पौराणिक कथा श्रवण करके परम विरमयको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ सहित श्रीरामचंद्रजी ऋषिके वचन सुनकर बोलेकि आपके प्रसादसे हमने यह पांवित्र कथा सुनी ॥ २ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ। यह विस्तारित कोतूहरू वारि और सुप्रीवकी उत्पत्तिका वृत्तान्त जैसे दिव्यहै। वेसाही सम्मतहै ॥ ३ ॥ हे ब्रह्में वानर शार्टूल वालि देवनाथ इन्द्रका प्रत्र; और कार्पश्रेष्ठ सुत्रीव सूर्यके पुत्र हुए; फिर दोनोंही समस्त बळवानोंमें श्रेष्ठ होंगे; इसमें आश्र-र्यही क्याहे ॥ ४ ॥ जब श्रीरामचंद्रजीनें यह कहा तब कुम्भसंभव ( घड़ेसे उत्पन्न हुए ) अगस्त्यजी बोले, हे महाबीर प्राचीन कालमें ऐसेही घटना हुईथी ॥ ५ ॥ हे राजन! और एक पुरातन इतिहास सुनो । हे राम। रावणनें जिस निमित्त पूर्वकालमें वैदेहीको हरण कियाथा॥ ६॥ हम वही वृत्तान्त आपसे कहतेहैं आप मन लगायकर सुनें। हे राम। पूर्व सत्ययुगर्मे प्रनापतिके प्रत्र ॥ ७ ॥ सूर्यकी समान शरीर धारण किये अपने तेजसे जाजुल्यमान बैठे हुए सनत्कुमारजीसे राक्षस पति रावण ॥८॥ विनय सहित हाथ जोङ्कर वह रावण उन सत्यवादी ऋषिसे बोछा॥ ९ ॥ इस छोकके मध्य देवता लोगोंक बीच कौंन पुरुष ऐसा प्रबल्ज और बलकाली है जिसको आश्रय करके देवता लोग युद्धमें शत्र लोगोंको पराजित करतेहैं ॥ १० ॥ और ब्राह्मण छोग जिसकी सदा पूजा करते; योगी छोग सदा ध्यान धरतेहैं। हे भगवन्। हे तपोधन। यह वृत्तान्त विस्तार पूर्वक हमसे कहिये॥ ११॥ महा यशस्वी ऋषि सनत्कुमारजी ध्यानके नेत्रोंसे रावणके हृदयका अभिप्राय जान उससे प्रीति सहित बोले हे पुत्र! सुन। ॥ १२ ॥ जो समस्त जगतका भरण पोषण करतेहैं और जिसकी उत्त्पत्ति इम छोगभी नहीं जानतेहैं; सुर और असुरगण उस नारायण प्रसु हरिकोही सदा नमस्कार किया करतेहैं॥ १३॥ विश्वज-गत्पति त्रह्माजी जिसकी नाभि कमलसे उत्पन्न हुएहैं; और जिन्होंने यह समस्त चराचर, विश्व स्थावर जंगम मय निर्माण कियाहै ॥ १८ ॥ देवता छोग उसी हरिका सर्व प्रकारसे आश्रय प्रहण करके विधिपूर्वक अमृत पिया करते और सन्मानसहित उसकीही पूजा करतेहैं॥ १५॥ अधिक क्याकहैं, वेद, पुराण पंचरात्रि इत्यादि अन्थोंसे योगी लोग नित्य

उसकाही ध्यान धरते; और यज्ञ कररके उसकीही पूजा किया करते हैं ॥ १६ ॥ राक्षसनाथ रावण महा मुनि सनत्कुमारजीके यह वचन मुन प्रणामकर फिर उन महामुनिसे बोछा ॥ १७ ॥ दैत्य, दानव, और राक्ष-सादि जो कि अपने श्रञ्ज देवता छोगोंसे मारे गयेहैं इनकी क्या गति होगी; और जो हिरसे मारे गयेहैं वह किस गतिको पहुंचैंगे? ॥ १८ ॥ महा मुनि सनत्कुमारजी रावणके वचन मुनकर बोछे कि जिनको देवता छोग मारतेहैं; वह छोग नित्य स्वर्गको प्राप्त होतेहैं ॥ १९ ॥ और फिर स्वर्गसे श्रष्ट होकर पृथ्वीपर जन्म श्रहण करतेहैं? इसप्रकार पूर्व जन्मोपार्जित मुख दुःखसे उन छोगोंकी जन्म श्रष्टता हुआ करतीहै ॥ २० ॥ है राजन्। जो कि त्रिछोकनाथ चक्रधारी जनार्दन करके मरेहैं; वह श्रेष्ठ उनमेही छयको प्राप्त होगयेहैं; इस निमित्त उन नारायणका कोधभी वरकी समानहै ॥ २९ ॥

> श्चत्वाततस्तद्वचनंनिशाचरःसनत्कुमारस्यमु खाद्विनिर्गतम्॥ तथाप्रहृष्टःसबभूवविस्मितः कथंनुयास्यामिहरिमहाहवे ॥ २३॥

निशाचर दशानन सनत्कुमार मुनिके मुखसे निकले हुए यह बचने सुनकर सन्तुष्ट हुआ और विस्मित होकर विचार करने लगाकि किस प्रकार हम हरिको समरमें प्राप्त होंगे ॥ २२ ॥ इत्यापे श्रीम० वा॰ उ॰ भा॰ द्वितीय सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ॥

एवंचितयतस्तस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ पु नरेवापरंवाक्यंव्याजहारमहामुनिः ॥ १ ॥

दुष्ट स्वभाववाला रावण जब इस प्रकारसे चिन्ता करने लगा तब महामुनि सनत्कुमारजीने फिर कहना आरंभ किया ॥ १ ॥ हे महावीर तुम सुवी होवो। कुछ कालतक ठहरो तुम्हारे मनमें जो अभिलापहें मही संप्राममें तुम वही प्राप्त करोगे ॥ २ ॥ महावीर रावण यह वचन सुनकर उन मुनिसे बोला, उनके लक्षण कैसे हैं ? सो आप विस्तार सहित

समस्त हमसे वर्णन कीजिये॥ ३॥ महामुनि सनत्कुमारजी राक्षसपतिके वचन सुनकर बोले हे राक्षसनाथ। सुनो हम तुमसे समस्तही कहते हैं ॥ ४ ॥ यह सनातन देव अव्यक्तहें, मूक्ष्म, और सर्वगामी हैं, वह इस चराचर समस्त त्रिलोकीमें व्याप्त रहे हैं ॥ ५ ॥ वह भूमि स्वर्ग पाताल वनोंमें, पर्वतोंमें, समस्त स्थावरोंमें, निद्योंमें नगरियोंमें वर्तमानहैं॥ ६॥ वह ॐकार स्वरूप, सत्यस्वरूप सावित्रीस्वरूप और पृथ्वीस्वरूपहें अधिक क्या करें वह धराधरज्ञायी अनन्तके नामसे विख्यातेंहै ॥।।।।वही दिन, रात, दोनों, संध्या, सूर्य, चंड्मा, यम,काल, पवन, ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र,और जल्हें॥८॥वह अनल रूप धारणकर सब लोकोंको प्रन्वलित करते हैं; चन्द्र मारूपसे सब जगत्में प्रकाश करते हैं, और सूर्यरूपसे सब लोकोंको तापदेते हैं । वरन वही उत्पत्ति, पाछन, और संहार किया करतेहैं; एक मात्र संसार नाज्ञक, अन्यय लोकनाथ पुराण विष्णुजीही यह कीड़ा किया करते हैं ॥ ९ ॥ हे दशानन । अब अधिक कहनेंका क्या प्रयोजनहैं ! वह चरा-चरमय इस समय त्रिलोकीमें व्याप रहे हैं ॥ १०॥ नीले कमलकी समान इयाम वर्ण देव केशर तुल्य अरुण द्यतिवाले वस्त्र धारणकर वर्षा कालमें सौदामिनी शोभित आकाशमें टिके हुए मेचकी समान शोभायमान होते हैं ॥ १९ ॥ उनके हृदयमें श्रीवत्सका चिह्नहैं; छोचन ग्रुगछ श्रीमाच् कमळकी समानहैं; और शरीर उनका मेघकी समान श्याम वर्ण है ॥१२॥ उनकी शोभाका पारावार नहीं संग्राम रूपिणी छक्ष्मी उनकी देह ढककर मेघमें विराजमान दामिनीकी समान उनके शरीरमें स्थान किये हुएहै॥१३॥ सुरगण या असुर गण या नागगण कोईभी उनके देखनेंकी सामर्थ्य नहीं रखताः परन्तु जिसपर वह अनुग्रह करते हैं वही उनके देखनेको समर्थ होताहै ॥ १८ ॥ हे वत्स । क्या यज्ञफल, क्या संयम, क्या दान, क्या यज्ञ इन किसीकेभी करनेंसे उन भगवानके दर्शन नहीं पाये जाते॥ १५॥ जो छोग उनके भक्तहें और उनको मन प्राण समर्पण करके केवछ उनकाही आश्रय छिये हुएहैं और ज्ञानके वलसे जिनके समस्त पाप एकवारही दम्ध होगयेहैं वह लोग उनको देख सकते हैं ॥ १६ ॥ उनके देखनेंकी इच्छा जो तुमको हुईहो तौ हम विस्तार सहित सब कहतेहैं जो रुचि

होतौ श्रवण करो ॥ ५७ ॥ सतयुगके अंतमें, त्रेता युगके प्रारंभमें देवता और मनुष्योंके हितार्थ वह देव नारायण मनुष्य राज शरीर धारण करें-गे ॥ १८ ॥ पृथ्वीके वीच इक्ष्वाकुवंशमें एक दशरथ नामक राजाहोंगे उनके राम नाम एक महा तेजरूवी पुत्र जन्म यहण करेंगे ॥ १९ ॥ वह महाबलवात् पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी क्षमाग्रुणमें पृथ्वीकी समान अत्यन्त तेजस्वी, अति बुद्धिमान विज्ञालबाहु और महात्मा होंगे ॥ २०॥ वह संग्राममें सूर्यकी समान श्रञ्जगणों करके देखनेंके अयोग्यहोंगे; अधिक क्या कहैं वह प्रभु नारायणहो राम नामक मृतुष्य होंगे ॥ २९ ॥ महा मनस्वी, विश्व, धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताजीकी आज्ञासे श्राताके सहित इंडकादि अनेक वनोंमें विचरण करेंगे ॥ २२ ॥ उनकी स्त्री महा भागा छक्ष्मी सीता नामसे विख्यात होगी वह जनककुमारी सीताजी पृथ्वीसे निक्छैंगी ॥ २३ ॥ वह इस प्रकार पृथ्वीमें अद्वितीया सर्वे सुल-क्षणसमान होंगी, जैसे चांदनी चन्द्रमांके साथ साथ रहतीहै वह भी वैसेही श्रीरामचन्द्रजीकी अनुगामिनी होगी ॥ २४ ॥ वह शीलाचार सम्पन्न, साध्वी धर्म युक्त और सूर्य नारायणकी किरणोंके समान सीता, राम मानों एक मूर्तिमान विराजमान होंगे ॥ २५ ॥ हे रावण! देवदेव शाश्वत अन्यय, महान्नारायणका यह समस्त वृत्तान्त विस्तार पूर्वक हमनें तुमसे कहा ॥ २६ ॥ हे रामचन्द्रजी। महावीर प्रतापवान राक्षस पति रावण यह सुनकर उनके साथ विरोध करनेंकी इच्छासे चिन्ता करनें लगा ॥ २७ ॥ श्रीमान् रावण सनत्कुमारजीके उन वचनोंको वारंवार रमरण करता हुआ हर्ष संयुक्तहो संयाम करनेके लिये अमण करने लगा ॥ २८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी यह कथा सुनकर विस्मयोत्फुल नेत्रोंसे शिर हिलाय अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हुए ॥ २९ ॥

> श्रुत्वातुवाक्यंसनरेश्वरस्तदामुदायुतोवि स्मयमानचक्षुः॥ पुनश्चतंज्ञानवतांप्रधान मुवाचवाक्यंवदमेपुरातनम्॥ ३०॥

ि अधिक क्या कर्हें वह नरश्रेष्ठराम उस समय यह वचन सुन विस्मय युक्त नेत्रोंसे हर्षके वज्ञ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ उन सुनिसे फिर बोले कि आप हमसे पुरातन कथा किहये ॥ ३० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ॰ उ॰ भा॰ तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थःसर्गः॥

ततःपुनर्महातेजाःकुंभयोनिर्महायशाः॥ उवाचरामंप्रणतंपितामहइवेश्वरम्॥१॥

इसके उपरान्त महायशस्वी कुम्भसम्भव महातेजस्वी अगस्त्यजी प्रणाम करते हुए श्रीरामचन्द्रजीसे फिर बोछे जिस प्रकार ब्रह्माजी ईश्वरसे बोछते हैं ॥ १ ॥ वह सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजीसे बोछे कि श्रवण करो, यह कहकर महा तेजस्वी प्रभु अगस्त्यजी कथाका शेष भाग कहने छगे ॥ २ ॥ वह महामित अगस्त्यजी प्रीतियुक्त चित्तसे यथाख्यान यथाश्रत, और यथाव्रत श्रीरामचन्द्रजीसे कहने छगे ॥ ३ ॥ हे महावीर महामित श्रीरामचन्द्रजी! दुष्टात्मा रावणने इसीछिये जनकनंदिनी जानकीको हरण कियाथा ॥ ४ ॥ हे महावीर! महा कीर्ति! हे अजीत नारदजीने गिरिराज मेरुके शिखरपर हमसे यह वृत्तान्त कथन कियाथा ॥ ४ ॥ हे रावव! देव, गन्धवं, सिद्ध, ऋषि, व और दूसरे महानुभाव जनोंके सामने हँसते हुए फिर इस कथाके शेष भागको वर्णन कियाथा ॥ ६ ॥ हे मानद्! हे राजेन्द्र! महातेजस्वी नारदजीने हँसते २ यह वर्णन कियाथा सो तुम इस महापातक हरिणीकथाको श्रवण करो ॥ ७ ॥ हे महावीरश्रीरामचन्द्रजी! यह कथा सुनकर देवता और ऋषि छोगोंने हर्षयुक्तनेत्रहो नारदजीसे कहा॥ ८ ॥

यश्चेमांश्रावयेत्रित्यंशृणुयाद्रापिभक्तितः॥ सपुत्रपौत्रवान्रामस्वर्गलोकेमहीयते॥९॥

कि जो भिक्त पूर्वक यह कथा सुनै या सुनावैगाः वह पुत्र पौत्र युक्त होकर स्वर्ग छोकमें सन्मानित होगा ॥ ९ ॥ इति श्रीम॰ वा॰ आ॰ उ॰ भाषा॰ चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ पंचमः सर्गः

ततःसराक्षसोरामपर्यटन्प्टथिवीतले॥

## विजयार्थीमहाशूरैराक्षसैःपरिवारितः॥ १ ॥

इसके उपरान्त वह राक्षसराज रावण महाश्रुरवीर राक्षसींको साथ लेकर विजयकी अभिलापासे पृथ्वीपर घूमनें लगा ॥ १ ॥ दैत्य, दानव या राक्षसोमेंसे जिस किसीकोभी अधिक बळवान सुना बळदर्पित रावण उसकोही युद्ध करनेंके लिये जायकर पुकारता ॥ २ ॥ हे महिपाल ! रावण इस प्रकार सब पृथ्वीपर विचरणकर ब्रह्मछोकसे समय नारदजीका दर्शन पाता हुआ ॥ ३॥ नारदजी दूसरे सूर्यहीकी समान मेचके ऊपर होकर गमन कर रहेथे रावणने प्रसन्नतासे निकट पहुंच हाथ जोडकर उनको प्रणाम किया ॥ २ ॥ तव रावण हिंपतहो श्रीनारदर्जीसे बोला कि हे भगवन् । आपनें ब्रह्माजीसे लेकर कीड़े मकोड़े तक समस्त लोक अनेक प्रकार दर्शन किये हैं ॥ ५ ॥ हे महाभाग ! उनमें किस छोकके मनुष्य अधिकबळवानहैं; इम उनके सहित अपनी इच्छासे युद्ध करना चाहतेहैं ॥ ६ ॥ देवार्ष नारदजी एक मुहूर्त भरतक चिन्ता करके रावणसे बोले कि हे राजन् ! क्षीर सागरके निकट एक महाद्वीपहै ॥ ७ ॥ वहांपर जो मनुष्य वास करतेहैं वह सबही अति बलवान, चंद्रमाकी समान, दीर्घकाय, महावीर्य युक्त और मेघकी समान गंभीर ज्ञन्द वालेंहैं ॥ ८ ॥ वह सबही महाश्रीमान् धैर्यज्ञालीहैं; उनकी वांहें बड़े २ परिवकी समान हैं । हे राक्षसराज ! इस लोकमें तुम बल वीर्य सम्पन्न जैसे पुरुषोंकी इच्छा करतेही, वैसे मनुष्य हमने इवेतद्वीपमें देखेंहैं, नारदर्जीके वचन सुनकर रावणनें कहा ॥ ९ ॥ १० ॥ कि हे महाराज ! इवेत द्वीपके मनुष्य किस कारणसे बळवानहैं और वह समस्त महात्मा लोग वहां किस प्रकारसे जायकर वसे ॥ ११ ॥ हे प्रभो । नार-द्जी । आप इस्तामळककी समान समस्त जगत् सद्। देखतेहैं; इस कारण यह समस्त वृत्तान्त यथार्थ २ वर्णन कीजिये ॥ १२ ॥ रावणके वचन सुनकर देवर्षि नारदजी बोले कि वह इवेतद्वीपवासी समस्त मनुष्य नित्य चित्तसे नारायणपरायणहें ॥ १३ ॥ और उनमेही चित्त लगाय तत्परहो एकान्त भावसे नारायणजीकी आराधना करतेहैं; हे राक्षसनाथ ! वह सदाही नारायणको चित्त समर्पण कियेहैं ॥ १४॥ उनमेही प्राण लगा-

येहैं वह सब अतिमहात्मा नारायणजीमें छीनहैं इसी कारणसे वह सब महात्मा इवेतद्वीपमें वसेहैं ॥ १५ ॥ चक्रधारी, छोकनाथ, देव नारायण, ज्ञारंग धनुष, झुकाय जिनका संत्राममें संहार करतेहैं उनका स्वर्गमें और वहां वास होता है ॥ १६ ॥ हे तात ! क्या यज्ञ फल, क्या तपस्या, क्या समस्त प्रधान २ दानफल किसीसेभी सालोक्यफलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १७ ॥ नारदर्जीके वचन सुन रावण विस्मितहो कुछ विलम्बतक चिन्ताकर बोला कि हम उनकेही साथ विहार करेंगे॥ १८॥ इसके उपरान्त रावण नारदजीसे कहकर इवेतद्वीपको चला गया। नारदजीभी अनेक क्षण चिन्ताकर कौतूहलान्वितहो॥ १९॥ परमाश्चर्य युक्त संत्राम देखनेंकी वासनासे शीब्रही इवेतद्वीपको गये क्योंकि वह सदा संत्राम चाहनेंवाळे और तमासा देखनें वाळे हैं ॥ २० ॥ हे रावव ! रावणभी घोर सिंहनाद कर २ के दशों दिशाओंको विदारण करता हुआ राक्षसोंके साथ वहां गया ॥ २१ ॥ जब नारदजी वहां पहुंचे तब महा यशवान रावण देवता लोगोंकोभी दुर्लभ स्वेत नामक एक महाद्वीपमें पहुंचा ॥ २२ ॥ परन्तु उस द्वीपके तेज प्रभावसे बळवान रावणका पुष्पक विमान वायुके वेगसे टकराकर ॥ २३ ॥ पवनसे टकराये हुए वादळकी समान टिके रह-नेंको समर्थ न हुआ। राक्षसपति रावणके मंत्रिलोगभी कठिनतासे देख-नेंके योग्य द्वीपमें पहुंचकर ॥ २४ ॥ भय सहित रावणसे कहनेंछगे कि हे निज्ञाचरनाथ ! हम सब त्रासके मारे जड़की समान संज्ञाहीनहो गये हैं ॥ २५ ॥ इस कारण हम यहां किसी प्रकारसेभी नहीं ठहरसकते; यह कहकर समस्त राक्षसगण दशों दिशाओंको भागनें छगे ॥ २६ ॥ तव रावणनें इन सब राक्षसोंके साथ सुवर्णभूषित पुष्पक विमानको विदा कर दिया ॥ २७॥ इसके उपरान्त जब पुष्पक विमान विदा होगया तव राक्षसराज रावण महाभयंकर मृति धारणकर सब राक्षसोंको छोड़ ॥ २८ ॥ अकेलाही रुवेतद्वीपमें प्रवेश करता हुआ, जब रावणने इवेत द्वीपमें प्रवेश किया तब वहां की स्त्रियोंने इसे देखा॥ २९॥ उन स्त्रियोंमेंसे किसी एक स्त्रीनें रावणका हाथ पकड़ सुसकुराय कर पूछा कि यहांपर किस कारणसे आये हो सो कहो ॥ ३० ॥ तुस कौन हो? किसके पुत्रहों? और किस कारणसे तुम्हारा यहांपर आगमन हुआहें? सो

बताओ । है राजन्। राजा रावणनें यह वचन सुन क्रोधित होकर कहा ॥ ३१ ॥ हम विश्रवामुनिक पुत्रहैं, हमारा रावण नामहै; हम संत्राम के अभिलाषी होकर यहां पर आयेहैं; परन्तु यहां तौ हमको कोई दीखताही नहीं ॥ ३२ ॥ जब दुरात्मा रावणनें इस प्रकारसे कहा तव सब स्त्रियें मधुर स्वरसे हँसने लगीं ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त उनमेंसे एक स्त्रीनें कोपकर एक खेलही में रावणको बालककी समान पकड़ लिया, और उसकी कमर पकड़ उसको सब सखियोंके बीचमें घुमानें लगी ॥ ३४॥ और एक सर्वीकों पुकारकर कहाकि देवो आछी। हमनें एक छोटे कोड़ेकी समान यह अञ्जनवर्ण दशमुख और वीस वाहुका एक जीव पकड़ाहै ॥ ३५ ॥ तब बुमाये जानेंसे थका हुआ रावण एक हाथसे दूसरे हाथमें पकड़ा जायकर चूमनें लगा । इस प्रकारसे जब वलवान विद्वान रावण चुमाये जाने छगे ॥ ३६ ॥ तब इसनें बड़ा कोपकर उस सुन्दरी स्त्रीके हाथमें वड़े जोरसे काट खाया; वैसेही उस स्त्रीनें हाथकी पीड़ासे च्याकुल हो इस ग्लभ कीड़ेको छोड़ दिया ॥ ३७ ॥ यह देखकर एक और स्त्री राक्षस रावणको पकड़कर आकाश मार्गमें उड़ गई; वैसेही राव-णनें अति कोपकर उसको भी नोंच कर विदारण किया ॥ ३८ ॥ भया-तुर रावणको जव उस स्त्रीनें छोड़ दिया तर्व रावण अति जोरसे समुद्रके जलमें गिरा ॥ ३९ ॥ वज्रसे टूटा हुआ पर्वतका शिखर जिस प्रकार समु-दुमें गिर पड़ताहै वैंसेही रावणभी छुटकर समुद्रमें गिरा ॥ ४० ॥ हे राम श्वेतद्वीपकी रहने वाली स्त्रियें आति शीत्र रावणको पकड़कर इस प्रका-रसे वारंवार चुमाय रहीथीं ॥ ४१ ॥ महा तेजस्वी नारदंजीभी रावणकी पीड़ित देखकर विस्मय सहित हँसे और नाचनें छगे ॥४२॥ हे महावीर! दुरात्मा रावणनें यह वृत्तान्त जानकरही तुम्हारे हाथसे मृत्युकी कामना करके सीताजीको हरण कियाथा ॥ ४३ ॥ तुम शंख चक्र गदाधारी देव नारायणहोः तुम्हारें हाथमें शारंग धनुष पद्म और वज्रादि आयुध विरा-जमान हैं तुम्हैं समस्त देवता नमस्कार करते हैं ॥ ४४ ॥ तुम सर्व देवताओंसे पूजेजातेहो; श्रीवत्साङ्कित ह्रषीकेशहो, तुम महायोगी पद्म-नाभ और भक्त लोगोंको अभय देने वालेहो ॥ ४५ ॥ आपने रावणका वध करनेंके लिये मनुष्य अवतार धारण कियाहै; अधिक क्या कहैं; क्या

आप अपनेको नारायण नहीं जानतेहैं ॥ ४६ ॥ हे महाभाग ! मोहको प्राप्त न हो। आत्मज्ञानसे अपनेको स्मरण करो; तुम ग्रुप्तसेभी अधिक ग्रुप्त हो ऐसा पितामह ब्रह्माजीनें कहाँहै॥ ४७॥ हे राघव। तुम सत्व रज और तमोग्रुण स्वरूपहो । तुम ऋक्, यनु, साम, यह तीन वेदहो, तुम स्वर्ग, मृत्यु, पाताल इन तीन लोकके वासी हो; भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीन कालोंमें तुम कार्य किया करतेहो । तुम धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, आयुर्वेद, इन ्र तीन वेदोंमें पारदर्शी हो, तुम देवताओंके श्राञ्जोंका संहार करने वाले हो ॥ ४८ ॥ तुम इन्द्रके छोटे भाईहो तुमनें वामन होकर बिछको बांधा और पुरातन त्रिविक्रमसे त्रिलेकोको नांप लियाथा ॥ ४९ ॥ तुम अदि-तिके गर्भसे उत्पन्नहो, तुम वही सनातन विष्णुहो केवल सवपर अनुमह करनेंके लिये ही आपनें मनुष्यअवतार धारण कियाहै ॥ ५० ॥ हे सुर-श्रेष्ट । आपने पुत्र, बान्धव और सैनांक सहित पापी रावणको संग्राममें मारकर देवता लोगोंका कार्य पूरा कियाँहै ॥ ५१ ॥ हे सुरेश्वर । आपके प्रसादसे समस्त देवता लोग और तपोधन ऋषिगण सन्तुष्ट हुएँहैं; और सव जगवभी शान्तिको प्राप्त हुआहै ॥ ५२ ॥ हे प्रभो । महाभागा छ-क्मीजी सीताजी हुई; वह पृथ्वीपर प्राप्तहो आपके निमित्तही राजाज न-कजीके गृहपर उत्पन्न हुई ॥ ५३ ॥ रावणनें छंकामें छेजाय अति यत्न सहित माताके समान सदा उनकी रक्षाकी थी; हे महायज्ञस्वी राम ! यह समस्त वृत्तान्त हमनें आपके निकट वर्णन किया॥ ५८॥ दीर्घजीवी नारदजीने ऋषि सनत्कुमारजीके सुखसे अवण करके हमारे निकट इस प्रकार वर्णन कियाथा सनत्कुमारजीनें रावणसे जिस प्रकार कहाथा॥५५॥ रावणनें सर्व भातिसे वैसाही कियां, जो विद्वान श्राद्धके समय ब्राह्मणके निकट यह उपाख्यान श्रवण करै ॥ ५६ ॥ उसका दिया हुआ अन्न पितृ छोगोंके निकट पहुंचताहै; यह दिव्य कथा सुनकर राजीवछोचन श्रीरा-मचंद्रजी ॥ ५७ ॥ अपने आतालोगोंकि सहित परम विस्मयको प्राप्त हुए वानरोंके सहित सुत्रीवनी राक्षसोंके सहित विभीषणनी ॥ ५८॥ मंत्रि-योंके सहित राजा लोग व औरभी आये हुए घार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैइय, शुद्र ॥ ५९ ॥ सबही हर्षितहो नेत्र फैलाय २ अति प्रसन्नतासे श्रीरामचं-द्रजीको वारंवार निहार बलिहार होने लगे ॥ ६० ॥

ततोगस्त्योमहातेजाराघवंचेदमब्रवीत्॥ दृष्टाःसभाजिताश्चापिरामयास्यामहेवयम्॥ एवमुक्कागताःसर्वेपुजितास्तेयथागतम्॥६१॥

इसके उपरान्त महा तेजस्वी अगस्त्यजी श्रीरामचंद्रजीसे वोछे कि है रामचंद्रजी! हमनें आपके दर्शनभी किये; और हम सन्मानितभी हुए; इस कारण अब हम जायँगे। वह सब ऋषिछोग इस प्रकारसे पूजितहों जो जिस ओरसे आयेथे वह उसी ओरको चछे गये॥ ६१॥ इ०श्रीम० वा०आ०उ०भा०अगस्त्यवाक्यं नाम पंचमः सर्गः॥६॥ क्षेपकः समाप्तः॥

अष्टत्रिंशः सर्गः॥

एवमास्तेमहाबाहुरहन्यहनिराघवः॥ अशासत्सर्वकार्याणिपौरजानपदेषुच॥ १॥

रचुनंदन महावीर श्रीरामचंद्रजी इस प्रकार सर्वपूजितहो पौर और जन पदसम्बन्धीय कार्य ज्ञासन करते हुए समय वितानें छगे ॥ १ ॥ कुछ . दिन वीत जानेंपर श्रीरामचंद्रजी हाथ जोड़कर वैदेहिमिथिलाधिपति जनकज़ीसे बोळे ॥ २ ॥ कि आपही केवल हमारे गतिहैं; हम आप करकेही पालितहें; और इमनें आपकेही उत्र तपवीर्यकी सहायतासे रावणको माराहै ॥ ३ ॥ हे राजन् । समस्त इक्ष्वाकुगणोंके और समस्त मैथिछ लोगोंकी प्रीतिकी उपमानहीं, और सम्बन्धभी अनुपमहै ॥ ४ ॥ हे महिपाछ। आप अपने गृहको गमनकीजिये; भरतजीभी हमारे दिये रत्न छे सहायताके निमित्त आपके पछि २ गमन करैंगे ॥५ ॥ जनकराज श्रीरामचंद्रजीके वचन स्वीकारकर उनसे बोले कि हे राजन्! आपकी नीति और आपका दर्शनकर हम प्रसन्न हुएहैं ॥ ६ ॥ परन्तु आपने हमारे लिये जो रत्नसंचय कियेहैं हमनें वह समस्त रत्न दोनों बेटियोंकों देदिये ॥ ७ ॥ जब राजा जनकजी चले गये, तब श्रीरामचंद्रजीनें हाथ जोड़ विनीतहो केकयराजपुत्र अपने मामा युधाजितसे कहा कि ॥ ८ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! केकयराजपुत्र ! हम, भरत, रुक्ष्मण, ज्ञाञ्चन्न और यह अयोध्याका राज्य सबही आपकाहै अधिक क्या कहैं, आपही निरापद

कालमें हमारे एक मात्र गातिहैं ॥ ९ ॥ केकयराज वृद्धहैं; इस कारण आपके लिये संतापित होते होंगे हे नृपति। इस कारण हम आजही आपका जाना अच्छा समझतेहैं ॥ १०॥ बहुत सारा धन और विविध भांतिक रत्नले लक्ष्मणजी अनुयायी हो आपके पीछे २ जांयगे॥ १९ ॥ तव यथाजितनें जाना स्वीकार करके कहाकि हे रामचंद्र! तुम्हारा धन और रत्न अक्षय होवे ॥ १२ ॥ प्रथम रामचंद्रजीनें प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किया फिर केकयकुमार युधाजित श्रीरामचंद्रजीकी प्रदक्षिणा कर और प्रणाम जनाय ॥ १३ ॥ उक्ष्मणजीको सहायक बनाय अपने राज्यको ऐसे चले जैसे वृत्रासुरके मारेजानेंपर इन्द्रजी विष्णुजीके साथ गयेथे ॥ १८ ॥ श्रीरामचंद्रजी उनकी विदाकर मित्र काशीनाथ प्रतर्दनको भेटकर बोले ॥ १५॥ हे राजन् ! आपनें संत्राममें सहायता करनेंके लिये भरतजीके साथ उद्योग कियाथा; इस कारण आपनें हमारे प्रति पर-म सुद्धदता और प्रीति दिखाई॥ १६ ॥ अब इस समय आप रमणीक काञ्चीपुरीको जांय, विशेष करकै मुन्दर धवरहरोंसे युक्त तोरण सम-न्वित यह वाराणसी नगरी आपसेही रक्षित होतीहै ॥ १७ ॥ धर्मा-त्मा काकुत्स्य श्रीरामचंद्रजीनें यह कह उत्तम आसनपरसे उठ इन धर्मात्मा राजाको अतिप्यार पूर्वक हृदयसे लगाया ॥ १८ ॥ फिर कौशल्याकी प्रीतिके बढ़ानेंबाछे श्रीरामचंद्रजीनें उनको विदा किया; वह निडर काशिराजाभी रामचंद्रजीकी आज्ञा पाय ॥ १९॥ श्रीरामचंद्रजीको छोड़ आते शीत्र वाराणसी (आज कळकी वनारस) को चले गये काशिनाथको विदाकर तीनशत ३०० राजा-ओंसे ॥ २० ॥ इँसकर मधुर वचनोंसे श्रीरामचंद्रजी बोछे किः आप छोगोने योग्यताके अनुसारही अचंचछहो प्रीतिकी रक्षा कीहै॥ २१॥ आप लोगोंकी सदा धर्ममें निश्चयता, सर्वदा सत्य व्यवहार अनुभाव और तेजके प्रभावसेही दुष्ट स्वभाववाळा मन्दबुद्धि राक्षसोंमें नीच रावण मारागयाहै हम तो उसका वध करनेंमें केवल हेतुमात्रहैं. मारा तो वह आपहींके तेज प्रभावसे गयाहै ॥ २२ ॥ २३ ॥ यह रावण सेना, मंत्री, व अपने बंधु बान्धवोंकि सहित मारागया। महात्मा भरतजीने आप लोगोंको यहां बुलाया॥ २४॥ सो उन्होंने इसकारण बुलाया कि इन्होंने

जनकराजकुमारी सीताजीका वनमें हरण होना सुना, सो सहायता कर-नेंके छिये इन्होंने आपको परिश्रम दिया ! परन्तु बड़े भाग्यकी वातहै कि आप लोगोंको क्वेज्ञ नहीं पानापड़ा, महानुभाव आप सब राजालोगोंने इस कारण उद्योग कियाथा ॥ २५ ॥ आपको यहांपर आये हुए बहुत दिन होगयेहैं सो इससमय हमारी यह रुचि होतीहै कि आप छोग अपनेर स्थानको जांय तब राजा छोगोंनें परम प्रसन्न होकर कहा ॥ २६ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी ! बड़े भाग्यबल्लसे आपनें राज्य पायाहै; और भाग्यसेही सीताजी फिर मिर्छोंहैं और यहभी बड़े भाग्यकी वातहै कि शञ्ज रावण पराजित हुआहै ॥ २७ ॥ हे महाराज रामचंद्रजी ! हम छोगोंने देखा कि आपनें श्रुबुुुुुुुुुुुुक्का संहार करके जय पाईहै इससेही हमारी वासना अति सिद्ध हुई और इम परम प्रसन्न हुएँहैं ॥ २८ ॥ आप जो हमारी प्रशंसा करतेंहैं यह तो आपका स्वभावहींहै; आप छोकाभिराम, रामहें, आपकी प्रशंसा इमको करनी चाहिये परन्तु हम लोग ऐसे वाक्य नहीं जानते कि जिनसे आपकी प्रशंसा की जाय ॥ २९ ॥ हे महावीर ! आप हम लोगोंके हृदयमें सदा विराजमान रहतेहैं, इसकारण उस विषयकी बड़ी प्रीतिके वश होकर हम अपने हृदयमें जैसा व्यवहार करेंगे॥ ३०॥ सो हे महाराज! हम चाहते हैं कि हमारे सबके ऊपरभी आपकी वैसीही प्रीति रहै, फिर राजा छोग अत्यन्त प्रफुछहो ॥ ३१ ॥

> ऊचुःप्रांजलयःसर्वैर।घवंगमनोत्सुकाः ॥ पूजि तास्तेचरामेणजग्मुर्देशान्स्वकान्स्वकान् ॥३२॥

हाथ जोड़ रघुनंदन श्रीरामचंद्रजीसे बोले कि हम अपने २ राज्योंमें गमन करेंगे; सो यह आपसे निवेदन करतेहैं; तब श्रीरामचंद्रजीनें उन राजाओंको आज्ञादी और वह सब राजा सन्मानित होकर अपने२ देशोंको चले गये॥ ३२॥ इ०श्रीम० वा० आ० उ० भा० अष्टित्रंशः सर्गः॥३८॥

्एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥

तेप्रयातामहात्मानःपार्थिवास्तेप्रहृष्टवत् ॥ गजवाजिसहस्रोधैःकंपयंतोवसुंधराम्॥ १॥

महात्मा राजालोग हजारों हाथी घोड़ोंके समूहसे पृथ्वीको कंपायमान करतेहुए दशोंदिशाओंको चले गये ॥ १ ॥ वाहनोंसे युक्त अनेक अक्षौ-हिणी सैना हर्षित होकर श्रीरामचंद्रजीकी सहायता करनेंके लिये भली भांतिसे तैयारहो भरतजीकी आज्ञानुसार अयोध्याजीमें टिकी हुईथी॥२॥ वह सब महिपाल पहले सैनाके साथ रहनें और गर्वके वश होनेसे कहनें लगे कि हमने रामके शञ्ज रावणको संशाममें नहीं देखपाया॥ ३॥ इस-लिये रावणका वध हो जानेंपर भरतजीनें वृथा हमको बुलाया, यदि पहले हमको बुलाते तौ हम अति शीष्र रावणको निःसन्देह संहारही कर-डालते ॥ ४ ॥ हम लोग राम और लक्ष्मणके बाहुवीर्यसे रक्षित और क्केश विहीनहो समुद्रके पार सुखसे संग्राम करते ॥ ५ ॥ राजा छोग उसकालमें हर्ष युक्त हो इस प्रकारके हजारों वचन कहते २ अपने २ राज्योंमें चल्छे गये ॥ ६ ॥ वह प्रसिद्ध समस्त साम्राज्य, महारत, धन और धान्यसे समृद्धि सम्पन्न और हिर्पितजनोंसे परिपूर्णथे ॥ ७॥ राजा छोग अपने २ स्थानोंमें अक्षत अरिरसे गमन करके श्रीरामचंद्रजीकी त्रियकामनासे विविध भांतिके रत्नोंको उपहार देनेछगे ॥ ८॥ इसके सिवाय, अर्व यान मदमत्त हाथी, उत्तम चन्दन, दिव्य आभरण ॥ ९॥ मणि, मुक्ता, प्रवाल, रूपवती दासी, विविध भांतिके श्रेष्ठ चमड़े, और अनेक रथ ॥ १० ॥ इन सब अनुयायियोंने भरत, रुक्ष्मण, और श्रुवन-जीको उपहार दिये, महा बळवान ळक्ष्मण, भरत और शञ्चन्नजी वह सब रत्नलेकर अपनी पुरीको लौट आये ॥ ११ ॥ उन पुरुषश्रेष्ठोंने रमणीक अयोध्यापुरीमें आयकर वह सब विचित्र रत्न श्रीरामचंद्रजीको भेंट दिये ॥ १२ ॥ महात्मा श्रीरामचंद्रजीनें अत्यन्त श्रीति सहित उन सब रत्नोंको छेकर कार्य सिद्ध करके आये हुए राजा सुश्रीवको दे दिये॥१३॥ और राक्षसराज विभीषणजीकोभी दिये। जिन वानर गण व निज्ञाचर गणों के साथ छंकामें श्रीरामचंद्रजीनें जय पाईथी ॥ १४ ॥ इन सब बछवान राक्षस गणोंनें श्रीरामचंद्रजीके दिये हुए रत्न शिरपर और हाथोंपर धारण किये ॥ १५ ॥ इक्ष्वाकु नरपति महारथी वीर्यवान श्रीरामचंद्रजीने महा-वीर अंगद्जी व हनुमानजीको बालककी समान अपनी गोदीमें छेलि-या ॥ १६ ॥ फिर कमछदछकी समान विशाछनेत्रवाछे श्रीरामचंद्रजी

सुत्रीवजीसे बोले।यह अंगदजी तुम्हारे सुपुत्र और यह पवनकुमार हनुमान तुम्हारे सुमंत्रीहे ॥ १७ ॥ हे सुग्रीव यह दोनों ही तुम्हारी मंत्रणामें नियुक्त और विशेष करके हमारे हितकारो कार्यमें निरतहें इस कारण हे हरीइवर! इनका आदर सन्मान अनेक प्रकारसे करना चाहिये ॥ १८ ॥ महायश-स्वी श्रीरामचंद्रजीने यह वचन कहकर महा मोलके गहने अपने श्रारीरसे निकालकर अंगद व हतुमानजीको पहरायदिये ॥ १९ ॥ तत्र श्रीरामचं-द्रजीनें महावीर्यवान वानर यूथपोंसें संभाषण किया नील, नल, केशरी, कुमुद, गन्धमाद्न ॥ २०॥ सुषेण, पनस, वीर मैन्द, व द्विविद, जाम्बवन्त गवाक्ष, विनत, धूम्र ॥ २१॥ वळीमुख, प्रजंघ, महा बळवान सन्नाद,दरीमुख, द्धिमुख,व इन्द्रजानु इत्यादि यूथपोंसे ॥२२॥ मधुर वचन श्रीरामचंद्रजीनें कहे श्रीरामचंद्रजी दोनों नेत्रोंसे पानही करते हुए उनसे मनोहर वचन कहनें लगेकि तुम सबही हमारे सुद्धदहो, देह और श्राताओंकी समान हो॥२३॥ हे वनवासी गण तुम लोगोंनेंही हमको विपद्के समुद्रसे उद्धार कियाहै। राजा सुत्रीव ही धन्य हैं और तुम्हारी समान श्रेष्ठ वन्धु ही धन्य है ॥२४॥ नरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीने यह कहकर उन लोगोंको यथायोग्य वडे २ मोलके वस्त्र व हीराजटित भूषण दिये और उनसे मिले ॥ २५ ॥ वह मधुपिंगल समस्त वानरगण सुगन्धियुक्त मधु पीनेंलगे और मीठे फल व मूल भक्षण करनें लगे ॥ २६ ॥ इस प्रकारसे रहते २ उनको एक महीनेसे अधिक वीतगया परन्तु श्रीरामचंद्रजीके प्रति भक्ति होनेंसे उनको यह महीना सुहूर्तकी समान जानपड़ा ॥ २७॥ श्रीरामचंद्रजीभी उन कामरूपी वानर वीर्यवान राक्षस और महावलवान रीछोंके संग क्रीड़ा करने छगे ॥२८॥ सन्तुष्ट चित्त वानर और राक्षसोंको इस प्रकारसे दूसरा शिशिर मासभी बीत गया।। २९॥

> इक्ष्वाक्रनगरेरम्थेपरांत्रीतिसुपासताम् ॥ रामस्यप्रीतिकरणैःकालस्तेषांसुखंययौ॥ ३० ॥

श्रीरामचंद्रजीसे परम सन्मान पाय प्रसन्नताको प्राप्त करते २ रमणीक इक्ष्वाकु नगरीमें वानरोंका सुखसे समय व्यतीत होने छगा ॥ ३०॥ इ० श्रीम०वा०आ०ड०भा० एकोनचत्वारिंज्ञः सर्गः॥ ३९॥

## चत्वारिंशः सर्गः॥

## तथास्मतेषांवसतामृक्षवानररक्षसाम् ॥ राघवस्तुमहातेजाःसुग्रीवमिदमब्रवीत् ॥ १॥

इस प्रकारसे रीछ, वानर, और राक्षस गण अयोध्याजीमें समय वितानें लंगे इसके उपरान्त महा तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीनें सुग्रीवजीसे कहा ॥१॥ हे सौम्य ! सुर असुरोंसे दुर्द्धर्ष किष्किन्धा नगरीमें जायकर वहां अपने मंत्रियोंके साथ निष्कण्टक राज्य भोगो ॥ २ ॥ हे महावीर ! तुम परम प्रीतियुक्त होकर महावलवाच् अंगद्जी हनुमान और नलको देखा करना ॥ ३ ॥ इन्छुर सुषेण, बलवानोंमें श्रेष्ठ वीर तार, दुर्द्ध कुसुद महा बलवान् नील, ॥ ४ ॥ वीर शतबलि, मैन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, महावलवान शरभः ॥ ५ ॥ महावलवान दुर्द्धर्ष ऋक्षराज जाम्बवान इन सबको आप प्रीतियुक्त चित्तसे देखिये,इनके अतिरिक्त गन्धमादन॥६॥विक्र-मकारी ऋषभ, सुपाटल केशरी, शरभ, शुम्भ, महाबलवान शंखचूड॥७॥ व और जिन वानर वीरोंनें हमारे छिये अपना जीवन वार दियाहै, हे सुग्रीव तुम इन सबको प्रेम सहित पाछन करना, देखो इनके साथ ऐसा न करना जो इनको बुरा छंगे ॥ ८ ॥ सुश्रीवसे वारंवार भेंटकर श्रीरामचन्द्रजीने मधुर वचन विभीषणसे कहे ॥ ९ ॥ हम जानते हैं कि आप धर्मज्ञहैं, पुरवासी, जन, मंत्री राक्षसगण, और तुम्हारे श्राता कुवेरभी तुमसे स्नेह करतेहैं; इस निमित्त जाओ अब धर्म सहित छङ्काका राज्य करो ॥ १०॥ हे राजन्। बुद्धिमान राजा लोग सदा पृथ्वी मंडलको भोग किया करते है इस कारण तुम कभी अपनी मति अधर्ममें मत करना ॥ ११ ॥ हे राजन्। तुम हमारी और सुत्रीवजीकी सदा याद करते रहना, अब क्रेश रहित हो परम प्रसन्नता पूर्वक तुम यहांसे जाओ ॥ १२ ॥ श्रीरामचन्द्र-जीके वचन सुनकर रीछ, वानर, और राक्षस गण धन्य २ कह वारंवार श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई करनेंछगे ॥ १३ ॥ वह कहनें छगे हे श्रीराम-चन्द्रजी ! आपकी बुद्धि स्वयं ब्रह्माजीकी समानहै, वैसाही सर्वे श्रेष्ट माधुर्य आपमें है ॥ १८ ॥ जब वह वानर और निशाचर छोग ऐसा कहनें छगे तब हनुमानजी प्रणामकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोळे ॥ १५॥ हे वीर राजन ।

आपमें हमारी परम भिक्त रहे और स्नेहभी छगा रहे; व हमारा मन आ-पको छोड़कर और किसीमें अनुरागी नहो ॥ १६॥ हे वीर! जवतक राम कथा पृथ्वीपर गाई जावै तवतक हमारे प्राण हमारी देहको न छोड़ें इसमें संदेह नही ॥ १७ ॥ हे रघुनंदन आपका कथारूप जो यह दिन्य चरित्रहै हे पुरुषश्रेष्ठ राम यह चरित्र सदाही हमको अप्सरायें सुनाया करें ॥ १८ ॥ हे प्रभो वीर आपका चरितामृत श्रवण करके हम आपकें दर्शन मिलनेसे उत्पन्न हुई उत्कंठाको दूर करैंगे, जैसे पवन मेघोंको भगाय देताहै ॥ १९ ॥ जब हनुमानजीनें यह वचन कहे तव श्रीरामचन्द्रजीनें श्रेष्ठ आसनपरसे उठ स्नेहके मारे उन्हें भेंटकर कहा॥२०॥हे कपिश्रेष्ठ। जो कुछ तुमनें प्रार्थना की वही होगा इसमें संशय नहीं; जबतक हमारी कथा इस लोकमें होती रहेगी ॥२१ ॥ तबतक तुम्हारी कीर्तिभी यहां विद्यमान रहेगी, और तबहीतक तुमभी ज्ञारीर धारण करके वास करोंगे अधिक क्या कहैं जबतक यह सब छोक रहेंगे तबहीतक हमारी कथा रहेगी ॥ २२ ॥ हे वानर! जो उपकार तुमनें हमारे किये हैं; उन उपकारोंमेंसे एक उप-कारके लिये प्राणदान करकैभी हम ऋणसे नहीं छूट सकते हैं परन्तु तुम्होरे उपकार और जो बाकी बचेहैं उनके हम सदाही ऋणी रहेंगे ॥ २३॥ हे वानर तुमने जो उपकार कियेहैं वह हमारे अंगमें जीर्ण हो जांय कारण कि आपदकाल आपड़नेंपर मनुष्य प्रत्युपकारके पात्र हुआ करते हैं॥ २४॥ यह कहकर श्रीरामचंद्रजीने वीच २ में वैदूर्यमणियोंसे शोभितः चंद्रमाकी प्रभा तुल्य दमकता हुआ हार कंठसे निकाल हतुमा-नजीके गलेमें पहराय दिया ॥ २५ ॥ सुवर्ण शैलराज सुमेरु अपने ऊपर पड़ी हुई चंद्रमाकी किरणोंसें जिसप्रकार शोभित होताहै; वैसेही हर्जुमान नजीकी छातीमें पड़ाहुआ वह हार शोभा विस्तार करनें छगा ॥ २६ ॥ श्रीरामचंद्रजीके पहले कहें हुए यह वचन सुनकर महाबलवान वानर लोग एक २ करके उठे; और श्रीरामचंद्रजीके चरणोंमें मस्तक रख प्रणाम करके चले ॥ २७॥ सुत्रीव धर्मात्मा विभीषणजी श्रीरामचंद्रजीसे भूकी भांति भेट करते हुए, और राम, सुत्रीव, विभीषण इन तीनोंके नेत्रोंसे आंसुओंकी घारा चलने लगी और यह विह्नल होगये ॥ २८ ॥ वानर लोग जब श्रीरामचंद्रजीको छोड़कर चले तब दुःखके मारे उनके

नेत्रोंसे आंसू निकलने लगे वरन वाफसे उनका कंठ रुक गया; इससे कुछ बात चीत न कर सके और चेतना रहित होकर वह सबके सब सूर्छित होगये ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे महात्मा श्रीरामचंद्रजीका प्रसाद पाय समस्त वानरादि देहत्यागी देहकी समान अपने २ घरों को चले ॥ ३० ॥

> ततस्तुतेराक्षसऋक्षवानराःप्रणम्यरामंरघुवं शवर्धनम् ॥ वियोगजाश्चप्रतिपूर्णलोचनाःप्रति प्रयातास्तुयथानिवासिनः॥ ३१॥

इसके उपरान्त राक्षस रीछ और वानरगण; राम वियोगसे उत्पन्न आंसुओंसे नेत्र गीछे कर रघुवंशके बढ़ानेंवाछे श्रीरामचंद्रजीको प्रणाम जताय जो जिस देशसे आये थे वह उसी देशको गये ॥ ३९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा ० आ ० उ ० मा ० चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥

एकचत्वारिंशः सर्गः॥

विमुज्यचमहाबाहुर्ऋक्षवानरराक्षसान्॥भातः।
भिःसहितोरामःप्रमुमोदसुखंसुखी॥ १॥

वानर, राक्षस, और रीछोंको निदा देकर महानीर श्रीरामचंद्रजी अपने श्राताओंके सिहत सुलीहो हर्ष प्राप्त करनेंछेगे ॥ १ ॥ कुछ काछ नीते महाविसु श्रीरामचंद्रजीनें अपने श्राता छोगोंके सिहत अपराक्षके समय आकाशसे निकछे हुए यह नचन सुने ॥ २ ॥ "हे सौम्यराम! आप हमको प्रसन्न नदनसे निहारिये; हे प्रभा! हम पुष्पक कुनेरजींके भवनसे आयेहें ॥ ३ ॥ हे नरश्रेष्ठ! आपकी आज्ञा पायकर धनद कुनेरजींके निकट हम उनकी उपासना करनें गये थे; परन्तु उन्होंने हमसे यह कहा,— ॥ ४ ॥ महात्मा रघुनंदन नृपाति श्रीरामचंद्रजींनें राक्षसपति दुर्द्धव रानणको समरमें संहारकर तुमको जीत छियाहे ॥ ५ ॥ नह दुरात्मा रानण, पुत्र, नान्धव और अपने इष्ट मित्रोंके सहित मारा गया इस्से हम अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं ॥ ६ ॥ हे सौम्य ! परमात्मा श्रीरामचंद्रजी छंकासे तुमको जीतकर छायेहें; इसछिये हम तुमको आज्ञा देतेहैं कि तुम उन्हीं श्रीरामचंद्रजीको अपने छपर चढ़ाओ ॥ ७ ॥ तुम

भूरादि समस्त लोकोंमें ले जानेंको समर्थहो; इस कारण तुम श्रीरामचंद्र-जीको अपने ऊपर चढ़ाये फिरो यही हमारी अभिलापहें इस्से तुम किसी प्रकारका दुःख न मानकर उनके निकट चछे जावो ॥ ८ ॥ सो महात्मा कुवरजीकी आज्ञाकेअनुसार हम आपके निकट आयेहैं; अतएव आप शंका रहित होकर ग्रहण करें ॥९॥ धनद कुवेरजीकी आज्ञासे हमको कोई प्राणी धर्षण नहीं कर सकता इस कारण हम आपकी आज्ञाका पालन करते हुए प्रभावानुसार विचरण करेंगे"॥ १०॥ महावलवान श्रीरामचंद्रजी पुष्पकके ऐसे वचन सुनकर फिर आये और आकाशमें टिके हुए पुष्प-कको देखकर बोले ॥ १३ ॥ हे वाहनश्रेष्ठ पुष्पक। यदि ऐसाही हुआ हो तो तुम्हारा आना सुखकारीहो; अव कुवेरजीकी अनुकूछतासे हमको सद् व्यवहारके उछंघन करनेंका दोष नहीं होगा ॥ १२ ॥ तव महावीर श्रीरामचंद्रजीनें; पुष्प, खीळैं, और सुगन्ध, व धूपसे पुष्पक विमानकी पूजा कर उस्से कहा ॥ १३ ॥ अव तुम गमन करो; हे विभुसौम्य। जब हम तुमको याद करें; तब तुम सिद्ध छोगोंके दिखाये हुए शून्य मार्गमें आना; हमारे वियोगका तुम कुछ दुःख न करना ॥ १४ ॥ तुम चाँह जिस दिशाको जाओ तुमको कोईभी नहीं रोक सकैगा; इसकारण तुम अभिलापानुरूप गमन करो; यह कह पूजा करके श्रीरामचंद्रजीनें उसको विदा किया॥ १५॥ तब पुष्पक विमान "ऐसाही होगा" यह कह जिस ओरकी उसनें इच्छाकी उस ओरको चलागया, जब पुष्पक विमान कृतार्थ होकर इस प्रकारसे अंत-ध्यांन होगया ॥ १६ ॥ तब भरतजीने हाथ जोड़कर श्रीरामचंद्रजीसे कहा । हे वीर । आप देवता स्वरूपहैं; सो आपके राज्य समयमें ॥ १७॥ हम छोगोंनें कितनीही वार अमजुष्य प्राणी और पदार्थीको मनुष्योंकी समान आपसमें वात चीत करते देखा, आपको राजा हुए कई महीने वीते परन्तु इस समयमें प्रजा छोगोंको कोईभी रोग नहीं हुआ ॥ १८॥ हे राघव। जो जीवगण आते जीर्ण होगये हैं; परन्तु तथापि वह नहीं मरते; नारियें रोग रहित सन्तान उत्पन्न करती हैं, मनुष्यगण हृष्टपुष्ट् हुएँहैं ॥ १९ ॥ हे राजन्। पुरवासी व जनपदवासियोंको अति हुर्ष उत्पन्न हुआहै, वाद्छभी यथा अवसरमें अमृतकी समान जल वर्षाते

हैं ॥ २० ॥ मंगलमय वायुभी सदा सुल स्पर्श होकर सब प्रकारसे प्रवाहित होरही है । हे नरेश्वर ! हमारे ऐसे राजाकी समान राजा बहुत दिनोंसे नहीं हुआ ॥ २१ ॥

कथयंतिपुरेराजन्पौरजानपदास्तथा॥
एतावाचःसुमधुराभरतेनसमीरिताः॥

श्रुत्वारामोसुदायुक्तोवभूवनृपसत्तमः ॥२२॥

हे राजन्। ऐसे वचन पुरवासी और जनपदवासी नगरीमें कहते हैं।
नृपश्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजी भरतजीके कहे हुए ऐसे मधुर वचन सुन हर्षित
हुए॥ २२॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकाव्ये भाषानुवादे
एकचत्वारिकाः सर्गः॥ ४९॥

द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ सविसुज्यततोरामःपुष्पकंहेमभूपितम् ॥ प्रविवेशमहाबाहुरशोकवनिकांतदा॥१॥

तव महावीर श्रीरामचंद्रजी भरतके कहे हुए ऐसे मधुर वचन सुन-कर पुष्पककी विदाद अज्ञोकवनमें प्रवेज करते हुए ॥ १ ॥ वह वन कर पुष्पककी विदाद अज्ञोकवनमें प्रवेज करते हुए ॥ १ ॥ वह वन चन्द्रन, आम, अगर, तुंग, छाछ चंद्रन और देवदारुके वृक्षोंसे सम्पूर्ण चन्द्रन, आम, अगर, तुंग, छाछ चंद्रन और देवदारुके वृक्षोंसे सम्पूर्ण ज्ञाल, धुवाँरिहत अग्निकीसमान ज्ञोभायमान पारिजात ॥ ३ ॥ छोध, आछ, धुवाँरिहत अग्निकीसमान ज्ञोभायमान पारिजात ॥ ३ ॥ छोध, विविध नीप, अर्जुन, नाग केज्ञर, सतावरी, तिनिज्ञ, मन्दार, केछा, विविध नीप, अर्जुन, नाग केज्ञर, सतावरी, तिनिज्ञ, मन्दार, केछा, विविध मातिकी छता व झाड़ियोंसे युक्तया ॥ १ ॥ और प्रियङ्क, कदम्ब, वक्रछ, भातिकी छता व झाड़ियोंसे युक्तया ॥ १ ॥ सब काछमें पूछने वाछ जामन, दारमी, कोविदारसे ज्ञोभित ॥ ६ ॥ सब काछमें पूछने वाछ पत्ते व कोपलके सिहत वृक्षोंसे ज्ञोभितया ॥ ६ ॥ वृक्ष छगानेमें चतुर पत्ते व कोपलके सिहत वृक्षोंसे ज्ञोभितया ॥ ६ ॥ वृक्ष छगानेमें चतुर पत्ते व कोपलके सिहत वृक्षोंको अतिसुन्दर भातिसे छगार बांधकर जिल्ल छोगोंने इन दिव्य वृक्षोंको अतिसुन्दर भातिसे छगार बांधकर जिल्ल छोगोंने इन दिव्य वृक्षोंके सिहह सुन्दरर पत्ते और पुष्पोंसे छगा दियाहै; विज्ञेष करके यह वृक्षोंके समूह सुन्दरर पत्ते और पुष्पोंसे एगार प्रविध । उनके छपर मतवाछे भीरे गुंजार रहेथे ॥ ७ ॥ कोकिछ कुछ, परिपूर्णथे । उनके छपर मतवाछे भीरे गुंजार रहेथे ॥ ७ ॥ कोकिछ कुछ,

अमर कुछ, और अनेक प्रकारके पक्षियोंने आमके मौलके परागसे भूषि-तहों सैंकड़ों रंगोंसे चित्रित वन उस बागकी सुन्दरताको बढ़ा रहेथे ॥८॥ अधिक क्या कहैं, वहांका कोई वृक्ष श्वेतवर्ण था, कोई २ तरु अग्निकी शिखाकेसमान लालथा, कोई पेड़ नीले अंजनकी समान रंगवालाथा, ऐसे पाद्प व औरभी अनेकप्रकारके तरुवर वहां थे ॥ ९ ॥ जो कि सुगन्धि विस्तार कर रहेथे; अनेक प्रकारके फूल हार ग्रुहे हुए रहेथे; और भांतिर की तछैयें वहांथीं जिनमें सुन्दर निर्मल जल भर रहाथा ॥ १०॥ इन सब तछैयोंमें उतरनेंके छिये मूंगकी सीढ़ियें, बनी हुईथीं; और इन तछैयोंके भीतरकी पृथ्वी स्फटिकसे बनीहुईथी सब तंछैयोंमें कमल व उत्पलके वन शोभायमान हो रहेथे चक्रवाक ॥ ११ ॥ दात्यूह, तोते, इंस, व सारसगण, वहां शब्द कर रहेथे, इन सबके किनारोंपर फूलेहुए वृक्षोंकी लंगारें शोभा-यमान होतीथीं ॥१२॥ विविध भांतिके धवरहरे और शिलाओंसे तलैयोंकी सुन्दरताई बहुत बढ़ी हुईहै इसकेही बनोंमें वैदूर्यमणिकीसमान ॥ १३ ॥ असंख्य शार्ह्ल पक्षी इस वनमें वासकरतेथे जिसमें कि फूले हुए वृक्ष लग रहेथे एकदूसरेकी रगड़ फूळे हुए वृक्ष ॥ १४ ॥ अनेक प्रकारके फूळ विछौने वहांपरकी ज्ञिलाओंपर विछादेतेथे इन्द्रके नंदनवनकी समान कुबेरजीके ब्रह्मरचित चैत्रस्थ वनकी समान ॥ १५ ॥ श्रीरामचंद्रजीका यह अज्ञोक वन बनाहुआथा। बहुत से आसन, गृह, व छताओंके आस-नसे युक्त ॥१६ ॥ ऐसे बड़ेभारी अज्ञोकवनमें श्रीरामचंद्रजीनें प्रवेश किया शुभ आकारसे जटित आसनपर जो कि फलोंसे भूषितथा ॥ १७ ॥ और कुशोंका बनाहुआथा, श्रीरामचंद्रजी बैठे सीताजीको वांये हाथसे ब्रहणकर पवित्र व मैरेय मधु [ मिरोदेशका ]॥ १८ ॥ काकुत्स्थ श्रीरा-मचंद्रजीनें पिछाया जैसे शचीको इन्द्रजी पिछाते हैं भांति २ के मांस व विविध भांतिके मीठे २ फल ॥ १९ ॥ श्रीरामचंद्रजिके व्यवहारार्थं सेवक छोग अति शीघ्र छाये। श्रीरामचंद्रजीके सामनें नांच होने लगा, यह नाच नृत्य गीत विज्ञारद ॥ २० ॥ अप्सराओं ने किन्नरीयों के साथ मिछकर कियाथा इसके उपरान्त उदार स्वभाववाछी रूपवर्ती स्नि-योंनें मद्य पानकर ॥२१॥ जोकि नाचनें गानेंमें अतिचतुरथीं श्रीरामचंद्र जीक सन्मुख नांचनें लगीं मनको आराम देनेंवाली स्त्रियोंको श्रीरामच-

द्रजीने जो कि रमण करनें वालोंमें श्रेष्ट ॥ २२ ॥ और धर्मात्मा थे सुन्दर गहने पहने इन स्त्रियोंको सन्तुष्ट किया फिर धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी सीता जीके साथ विराजमानहो॥२३॥ऐसे बैठे जैसे तेजस्वीवशिष्ठजी अरुन्धतीके साथ वेठते हैं इस प्रकारसे श्रीरामचंद्रजी देवकन्याकी समान सीताजी को ॥ २४ ॥ जोकि विदेहराजकुमारीथी प्रतिदिन देवताकी समान उन को सन्तप्ट करनेंलगे इसप्रकारसे बहुत दिन विहारकरते रामचंद्र व सीताजीको ॥२५॥ सदाही भोगका देनेवाला शिशिरकाल व्यतीत होगया **% विविध भांतिके भीग भीगतें हुए महात्मा रामचंद्रजी व जानकीजीनें** द्र्या हजार वर्ष तक विहार किया विविध भोगोंको प्राप्त करते हुए शिश्रिरका आगमन वीतगया ॥२६॥ एक दिन धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी सवेरेके समय धर्मानुसार धर्मकार्य समाप्त करकै दिनके वचे हुए भागको अंतःपुरमें विताते हुए ॥२७॥ देवी सीताजीभी प्रभातके समय करनेके योग्य कार्य पूरे करके विशेष श्रद्धा भक्ति युक्त हो सब सामुओंकी सेवाकरती॥२८॥ फिर एक समय दिव्य द्युतिवारुं विचित्र वस्त्र पहर करके भांति २ के गहनें पहन श्रीरामचंद्रजीके निकट ऐसे बैठती जैसे स्वर्गमें इन्द्रजीके निकट इन्द्राणी इाची बैठती हैं ॥ २९ ॥ रामचंद्रजी सीताजीको गर्भछक्षण युक्त देखकर अत्पन्त आनंद प्राप्त करतेहुए और अत्यन्त प्रशंसा करने रुगे इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजी देवबाला समान वरवर्णिनी सीताजीसे बोले हेवैदेहि! तुम्हारे गर्भ लक्षण स्पष्टही देखे जातेहैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ है नितम्बिनी ! तुम्हारी क्या इच्छा है सो कही हम तुम्हारी कौन इच्छा पूर्ण करें तब जानकी मुस्कुरायकर श्रीरामचंद्रजीसे बोछीं ॥ ३२ ॥ अब पवित्र तपोवनोंको देखनेंकी हमारी इच्छा हुईहै, गंगाजीके किनारेपर विराजमान उत्रतेजवान ऋषियोंको ॥ ३३ ॥ जो कि फलमूलाहारीहैं उनके चरणोंकी वंदना हम करना चाहतीहैं हे देव! यही हमारी परम कामनाहै कि फल मूल भोजन करनेंवाले ॥ ३४ ॥ मुनियोंके निकट तपीवनमें हम एकरात वसें काकुतस्य । अक्केश कर्मकारी श्रीरामचंद्रजी "ऐसाही होगा" यह प्रतिज्ञा करके जानकीजीसे बोछे। हे वैदेही! तुम तैयारहोरहो कल निश्चय गमन करेंगे, इसमें संशय नहीं ॥ ३५ ॥

<sup>\*</sup> यह आधा स्रोक क्षेपक है.

## एवमुक्तातुकाकुतस्थोमैथिलींजनकात्मजाम् ॥ मध्यकक्षांतरंरामोनिर्जगामसुहद्रतः ॥ ३६॥

काकुत्स्थनंदन श्रीरामचंद्रजी जनककुमारी सीताजीसे ऐसा कहकर अपने अंतःपुरमें गमन करके अपने सुद्धद छोगोंके साथ बीचके गृहमें आये॥ ३६॥ इत्यापेंश्री० वा० आ० उ० भा० द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥

त्रिचत्वारिंशः सर्गः॥

तत्रोपविष्टंराजानमुपासंतेविचक्षणाः ॥ कथानांबहुरूपाणांहास्यकाराःसमंततः ॥ १ ॥

जब श्रीरामचंद्रजी इस स्थानपर आयकर बैठे तौ चतुर सभ्य लोग उन-के चारों ओर बैठकर अनेक प्रकारके हास्य प्रसंग ( हँसी दिछगी ) कहेंने व करने छगे ॥ १ ॥ विजय,मधुमत्त, कंश्यप, मंगल, कुल, मुराजी, कालिय भद्र, दन्तवक्र, और सुमागध ॥ २ ॥ यह सब लोग हर्षित चित्तसे महात्मा श्रीरामचंद्रजीके निकट हास्ययुक्त विविध भांतिकी कथायें कहनें रुगे ॥ ३ ॥ किसी कथाके प्रसंगमें रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी बोले हे भद्र! इस विषयमें नगरके छोग क्या कहतेहैं ॥ ४॥ हमारे आश्रित पुरजन छोग क्या कहतेहैं। सीताक विषयमें, भरतक विषयमें, लक्ष्मणजीक सम्ब-न्धमें ॥ ५ ॥ श्राञ्चन्नजीके वर्तावमें व माता कैकेयोके विषयमें वह सब फौन २ सी कथा करतेहैं, क्योंकि तपस्वियोंके आश्रममें या राज्यमें राजा विचारहीन होनेंपर सर्वजनोंके सन्युख निद्राका पात्र होंना पड़ताहै ॥ ६॥ जब श्रीरामचद्रजीनें यह कहा तब भद्र हाथ जोड़कर बोला हे राजन् ! पुरवासी लोग अनेक जुभ कथाही कहा करतेंहैं ॥ ७ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! रावणके वधद्वारा प्राप्त हुई इस विजयको छक्ष्यकरके पुरवासी छोग् अपने २ घरोंमें अनेक बातें किया करतेंहैं ॥ ८ ॥ भद्रके इस प्रकार कहनें पर श्रीरामचंद्रजीनें कहा, - उसका आदिसे अंततक यथार्थ २ समस्त वृत्तान्त कहो ॥ ९ ॥ कि पुरवासी छोग क्या २ शुभ अशुभ वाक्य किया करतेहैं। पुरवासियोंके भले बुरे वचन सुनकर हम अञ्जभ कार्य न करके शुभ कार्यही करेंगे ॥ १० ॥ तुम सन्तापशून्य और विश्वासितहो निर्भय

चित्तसे सब कहो कि पुरवासी और जनपदवासी छोग किस प्रकारकी पापकथा कहा करतेहैं ॥ ११ ॥ श्रीरामचंद्रजीके यह वचन सुनकर भद्र सावधानचित्तहो हाथ जोड़कर बोला॥ १२ ॥ हे राजन् । वन, उप-वन, दुकान, चौरांहै और मार्गोंमें पुरवासी छोग जो ग्रुभ अञ्जभ वचन कहा करतेहैं सो मैं आपसे कहताहूं श्रवण की जिये ॥ १३ ॥ श्रीरामचंद्रजीनें अतिदुष्कर कार्य कियाहै समुद्रमें पुलका बांधना, हमारे पूर्व पुरुषोंमें तौ क्या देवता दानवोंनेभी कभी नहीं अवण किया ॥ १८ ॥ श्रीरामचंद्रजीने दुर्द्धर्ष रावणको सैना और वाहनोंके साथ विनाश कियाहै और वानर, रीछ, व राक्षसोंकोभी अपने वज्ञमें किया है ॥ १५॥ श्रीराम-चंद्रजीनें समरमें रावणका संहार करके सीताको उद्धार कियाहै; परन्तु रावणनें जो सीताजीका रूपक्षं कियाथाः इसके लिये उन्होंनें कुछ कोप न करके वह स्वच्छ जानकीजीको अपनी पुरीमें हे आये॥ १६ । जो रावण सीताजीको बलपूर्वक ग्रहणकर अपनी गोदीमें लिये हुए गयाथा फिर किस कारण उन रामका हृदय सीता सम्भोगजनित सुस प्राप्त करताहै ॥ १७ ॥ रावणनें सीताजीको छंकापुरीमें छेजाय वहांपर अज्ञोक वाटिकामें रक्लाथाः और सीताजी वहांपर राक्षसके वज्ञमें थींः तथापि सीताजीके प्रति रामचंद्रको घृणा क्यों नहीं हुई ॥ १८ ॥ अवसे लेकर हमकोभी स्त्रीका अपराध सहनकरना पड़ेगाः क्योंकि जिस प्रकार राजा करतेहैं प्रजाभी उसकी देखादेखी वैसाही किया करतीहै ॥ १९॥ हे राजन्। समस्त नगरों व जनपदोंमें पुरवासी छोग यही अनेक कथावाती कहा करतेहैं ॥ २०॥ इस प्रकार भद्रके वचन सुनकर श्रीरामचंद्रजी परम व्याकुछहो समस्त सुहृद लोगोंसे पूछते हुए, क्या प्रजा लोग हमारे सम्बन्धमें ऐसी वार्ताही कहा करतेहैं ॥ २१ ॥ तब मुद्धदलोगोंने मस्तक झुकाय प्रणाम व अभिवादनकर दीनचित्त हुए श्रीरामचंद्रजीसे कहा, "अद्रनें जो कुछ कहा वह सब सत्यहै "॥ २२॥

श्रुत्वातुवाक्यंकाकुत्स्थः सर्वेषांसमुदीरितम् ॥ विसर्जयामासतदावयस्याञ्छत्रसूद्नः ॥ २३॥ तव श्राच्चारी काकुत्स्थ श्रीरामचंद्रजी सवहीके मुलसे यह वचन श्रवण करके अपने सखाओंको विदा देते हुए॥ २३ ॥ इत्यापे श्रीम०वा॰ उ॰भा॰त्रिचत्वारिंज्ञः सर्गः ॥ ४३ ॥

चतुर्चत्वारिंशः सर्गः॥

विसृज्यतुसुहृद्धर्गेबुद्धचानिश्चित्यराघवः ॥ समीपेद्रास्थमासीनिमदंवचनमब्रवीत् ॥ १॥

रघुनंदन श्रीरामचंद्रजी सुहृदोंको विदा दे कर्तव्य निरूचयकर समीपही बैठेहुए द्वारपालसे बोले ॥ ३ ॥ तुम सुमित्रानंदन शुभलक्षण सम्पन्न लक्ष्मण, महाभाग भरत, और अपराजित शञ्जनकोभी शीत्र लिवा लाओ ॥ २ ॥ द्वारपाल श्रीरामचंद्रजीके वचन सुनकर शिरसे हाथ जोड़ अति शीत्रकी चारुसे रुक्ष्मणजीके गृहमें प्रवेश करता हुआ ॥ ३ ॥ फिर हाथ जोड़े हुए आद्र पूर्वक महात्मा ऌक्ष्मणजीसे बोला कि महाराजनें आप के देखनेंकी इच्छा कींहै; इस कारण आप अतिशीत्र वहांपर चलें ॥ ४॥ तब रुक्ष्मणजी श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञा सुन "बहुत अच्छा" कह रथपर सवार हो अतिशीघ्रतासे श्रीरामचंद्रजीके गृहकी ओर चले ॥ ५ ॥ लक्ष्मणजीको जाते हुए देख द्वारपालनें विनीत भावसे भरतजीके निकट जाय हाथ जोड़ आर्शिवादके वचनोंसे भरतजीका आदर कर उनसें कहा ॥ ६ ॥ उनसे विनययुक्त हो कहा कि " महाराज आपको देखा चाइतेंहैं" भरतजी द्वारपालसे श्रीरामचंद्रजीकी यह आज्ञा सुन ॥ ७॥ वह महा बलवान उसी समय आसनपरसे उठ शीव्रताके मारे पैदल ही चल दिये । भरतजीको जाते हुए देखकर द्वारपालने अतिशीष्रतासे हाथ जोड़ ॥ ८ ॥ शञ्चन्नजीके स्थानमे जायः उनसे कहा हे रघुश्रेष्ठ! चिलिये, महाराज आपके देखनेंकी इच्छा करतेंहैं ॥ ९ ॥ महायशस्वी भरत, और रुक्ष्मणजी पहलेही जाय चुकेंहें, तब श्रुञ्जजी द्वारपालके वचन सुन उत्तम आसनसे ॥१०॥ उठ पृथ्वीपर मस्तक झुकाय श्रीरामंचद्र जीकी वंदना करते हुए जिस स्थानमें रघुवीर विराजमान थे वहांको चले। द्वारपाछनें छौटकर व हाथ जोड़ श्रीरामचंद्रजीके पास आय हाथ जोड़ सव ॥ ३१ ॥ भ्राताओंके आनेका वृत्तान्त उनसे निवेदन किया। कुमारोंको आना सुन चिन्तासे युक्त व्यक्तिलेन्द्रिय ॥ १२ ॥ नीचेको सुस

किये दीन मनहुए श्रीरामचंद्रजी द्वारपाल्से वोले। तुम ज्ञीघही कुमारोंको हमारे निकट हे आओ॥ १३॥ क्यों कि यह कुमार होग हमको प्राणीं सेभी अधिक प्यारेहैं। अधिक क्या कहैं हमारा जीवन इनहीसे है श्रीरामचं-द्रजीकी आज्ञाको पाय श्वेत वस्त्र पहरे हुए कुमार गण॥१८॥ हाय जोड़े हुए सावधान चित्तसहो विनीत भावसे वहां प्रवेश करते हुए, उन्होंने वहां आय-कर देखा कि श्रीरामचंद्रजीको मुख राहुसे यसे हुए चंद्रमाकी समान ॥१५॥ सन्ध्यांके समय अस्त होते हुए प्रभाहीन सूर्य भगवानकी समान नेत्रोंमें आंसु भरे हुए उन बुद्धिमानोंने औरामचन्द्रजीको देखा, उस समय श्रीरा-मचन्ट्रजीका मुख ऐसा दृष्टि आया मानां शोभाहीन कमलका फूल्है॥१६॥ यह देखकर वह कुमार अतिशीव्रतासे शिर झुकाय श्रीरायचन्द्रजीके चर-णोंमें प्रणामकर सावधान चित्तसे वहां वैठे, परन्तु श्रीरामचन्द्रजी केवल आंसू वहानें छ्गे ॥ १७ ॥ फिर महावीर श्रीरामचन्द्रजी उन कुमारोंको भेटकर व उठाय "आसनपर बैठो " यह वचनकह फिर बोले ॥ १८ ॥ दे नरश्रेष्टगण! तुमही हमारे सर्वस्वहो, तुम छोगही हमारे जीवनहो; तुम लोगोंकाही सम्पादित किया हुआ राज्य हम पालन करते हैं ॥ ३९॥ हे नरेइनर वृन्द ! तुम सबही शास्त्रोंके अर्थ जाननेंमें पारदर्शीहो, इस कारण बुद्धिसे स्थिर निश्चय करके जो कुछ इम कहें तुम उसकोही करो ॥२०॥

तथावदतिकाकुत्स्थेअवधानपरायणाः॥ उद्विग्रमनसःसर्वेकिंतुराजाभिधास्यति॥२१॥

जव रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीनें ऐसा कहा तव मन खगायकर तीनों भाई "राजा क्या कहेंगे ?" ऐसी आज्ञंकासे उद्दिश्रचित्त हुये ॥ २३ ॥ इत्यापें श्रीम० वा० आ० ड० भा० चतुङ्चत्वारिंज्ञः सूर्गः ॥ ४४ ॥

पंचचत्वारिशः सर्गः॥ तेपांससुपविष्टानांसवेषांदीनचेतसाम् ॥ उवाचवाक्यंकाकुतस्थोसुखेनपरिशुष्यता ॥ १॥

जब दीनिचत्तहो कुमार सब बैठ गये तब काकुस्त्य श्रीरामचन्द्रजीनें शोकाकुछ बदन होकर उनसे कहा ॥ १ ॥ तुम्हारा मंगलहो, तुम हमारे अभिषायके विरुद्ध आचरण मतकरना, पुरवासी लोग सीताके सम्बन्धमें

जो कुछ कहतेहैं वह सुनो ॥ २ ॥ पुरवासियोंमें हमारा वड़ा अपवाद हुआ करताहै; और जनपद्वासी छोगभी हमारी अत्यन्त निन्दा किया करतेहैं; इस अपवाद और निन्दांक मारे हमारे मर्मस्थान टुकड़े २ हुए जातेहैं॥३॥ हमनें महात्मा इक्ष्वाकु लोगोंके विख्यात कुलमें और विख्यात वंशमें जन्म यहण कियाहै। और सीताभी महामति जनकजीके पवित्र वंशमें उत्पन्न हुई हैं ॥ ४ ॥ हे सौम्य ! जनरहित दंडक वनमें रावणनें जिस प्रकार सीताको हरण कियाथा; और फिर जिस प्रकार हमनें उसका संहार किया वह तौ तुम जानतेही हो ॥५॥ उसी समय सीताके सम्बन्धमें हमनें विचाराथा कि यह राक्षसके गृहमें रही हैं सो हम किस प्रकार इनको अपने गृहमें छेजायँगे ॥ ६ ॥ हे रुक्ष्मण ! उस कालमें सीताजी पतिव्रतधर्मका विश्वास दिलानेंके लिये तुम्हारे सन्मुखही अग्निमें प्रवेशकर गईथी; त्व हन्यवाहन अग्निमें प्रगट होकर ॥ ७॥ व आकाशमें टिके हुए वायुनें कहाथा; कि यह सीताजी पाप रहितहैं अधिक क्या कहें चन्द्र सूर्यनेभी पहले सब देवताओंके साथ ॥ ८ ॥ और सब ऋषिलोगोंनेभी सीताजीको पापरहित कहाथा। इस प्रकारसे पवित्रचरित्र सीताजीको देवता गन्ध-र्वोंके निकट ॥ ९ ॥ सुरपति इन्द्रजीनें छंकाद्वीपके मध्य हमारे **हाथमें** समर्पण किया और हमारी अंतरात्माभी यही कहती है कि यशस्तिनी सीताजी शुद्धहैं ॥ १० ॥ इसी कारणसे हम वैदेहीजीको बहुण करके अयोध्याजीमें आये । परन्तु अव इस महाअपवादसे हमारे हृदयमें शोक वर्तताहै ॥ ११ ॥ वह यही यहा अपवादंहै कि जो पुरवासी और जन पदवासी छोग हमारी निंदा करतेहैं; जिस संसारमें जिस प्राणीकी अकीर्ति े फैलजाती है ॥ १२ ॥ जबतक वह अकीर्ति फैली रहती है तबतक वह पुरुष अधम लोकमें पड़ा रहताहै। देवता लोग अकीर्तिकी निन्दा किया करते हैं और कीर्ति सब छोकमें पूजित होती है ॥ १३ ॥ इस कारणसे महात्मा छोक कीर्तिके छिये सर्व प्रकारसे यत्न किया करतेहैं हे पुरुषश्रेष्ठ गण ! अपने जीवनको व तुम छोगोंकोभी ॥ १४ ॥ हम अपवादके भयसे भीत होकर परित्यागकर सकतेहैं; फिर जानकीजीकी तौ बातही क्या हैं, इस्से तुमही देखों कि हम अकीर्तिके कैसे शोकसागरमें पड़ेहें॥ १५॥ विशेष करके इससे अधिक कुछ और दुःल किसी जीवमेंभी इम अव-

छोकन नहीं करते। हे छक्ष्मण ! प्रभातको कछ तुम सारिथ सुमंत्रसे रथ जुड़वाय ॥ १६ ॥ उसपर जानकीजीको चढ़ाय और देशमें जायकर सीताजीको छोड़ आओ । गंगाजीकी दूसरी पार महात्मा वाल्मीकि-जीका ॥ १७॥ तमसानदीके किनारे दिन्य आश्रमहै ॥ हे रघुनंदन ! तुम उसी जनरहित वनमें सीताको छोड़कर ॥ १८ ॥ शीत्र चले आओ हे लक्ष्मण। तुम हमारे यह वचन पूरे करो । सीताके परित्यागके विष-यमें तुम हमसे कभी कोई वात न कहना ॥ १९॥ हे छक्ष्मण। इस सम्ब-न्धमें कार्य अकार्यका विचार न करके तुम चले जाओ कारण कि इसको निवारण करनेंसे मानों तुम हमारे प्रति अप्रीति दिखाओंगे॥ २०॥ हम तुम्हें अपनी दोनों बाहोंकी और जीवनकी ज्ञपथ दिलातेंहें कि तुम लोग इस सम्बन्धमें हमसे कुछभी अनुनय मत करना। यदि करोगे तौ हमारे इष्ट कार्यमें विन्न करोगे। तिस्से हम तुम छोगोंको सदा अपना अहितकारी समझेंगे ॥ २१ ॥ जो तुम छोग हमारी आज्ञापर चछतेहो, तौ तुम हमारे वचनोंमें सन्मान दिखाओं कि सीताजीको इस स्थानसे दूर करो ॥ २२॥ सीतानें इमसें पहले कह रक्लांहै कि "हम गंगातीरपर मुनि लोगोंके आश्रम देखेंगी" सो इस समय उनका यह अभिलाप पूरा करो ॥ २३॥

एवमुकातुकाकुत्स्थोबाष्येणपिहितेक्षणः॥ संविवेश्सधर्मीतमास्रातृभिःपरिवारितः॥ शोकसंविग्रहृदयोनिशश्वासयथाद्भिपः॥ २४॥

वह धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी यह वचन कह सब भ्राताओंके साथ अपनेर गृहमें अयि; श्रीरामचंद्रजीके दोनों नेत्र वाफर्से रुक गये आगेको दृष्टि नहीं चली। उनका हृदय शोकसे संतापित होगया और वह हाथीकीसमान श्वास होनें लगे ॥ २४ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ड॰ भा॰ पंचचत्वारिंज्ञः सर्गः ॥ ४५ ॥

षट्चत्वारिंशः सर्गः॥

ततोरजन्यांव्युष्टायांत्रक्ष्मणोदीनचेतनः॥ सुमंत्रमन्नवीद्राक्यंमुखेनपरिशुष्यता ॥ १ ॥

जब रात वीतकर प्रभात हुआ. तब रुक्ष्मणजीनें दुःखितहो विवर्ण वदनसे सुमंत्रसे कहा ॥ १ ॥ हे सारथे! श्रीमहाराजकी आज्ञासे शीवता पूर्वक श्रेष्ठ रथमें तुम घोड़े जोतो और सीताजीके बैठनें योग्य शुभ आसन रथपर विछाओ ॥ २ ॥ हम महाराजकी आज्ञानुसार सीताजीको पुण्य कर्मकारी महिष छोगोंके आश्रममें छे नांयगे, इसकारण तुम अति शीत्र रथ छेआओ ॥ ३ ॥ सुमंत्र " जो आज्ञा " कह सुखकारी शय्या बिछा हुआ उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ सुन्दर पवित्र रथ लायकर ॥ ४॥, मित्रगणोंका मन बढ़ानेंवाछे छक्ष्मणजीसे बोर्छ । "प्रभो यह रथ आगया " अब जो उचितहो सो कीजिये ॥ ५ ॥ नरश्रेष्ठ छक्ष्मणजी सुमंत्रजीके यह वचन सुनकर राजभवनमें प्रवेशकर सीताजीके निकट जाय उनसे बोले ॥ ६ ॥ आपनें महाराजके निकट आश्रम देखनेंकी प्रार्थनाकी थीः और उन्होंनेंभी आपको आश्रममें लेजाना स्वीकार कियाथा; सो उन्होंनें इस समय आपको छे जानेंके छिये हमको आज्ञा दीहै ॥ ७ ॥ इसिछिये हे देवि। आप गंगाजीके तीरपर ऋषि छोगोंके पवित्र आश्रममें गमन की-जिये। इम महाराजकी आज्ञानुसार शीघ्र आपको॥ ८॥ मुनिसेवित वनमें छेजांयगे महात्मा छक्ष्मणजीके ऐसा कहनेंपर जानकीजी॥९॥ अतुल हर्षको प्राप्तकर जानेका अभिलाप करतीहुई; वह विविध प्रकारक बड़ेर मोलके वस्त्र और रत्नोंकी राशिको ग्रहणकर ॥ १० जानेंके छिये तैयार हो छक्ष्मणजीसे बोर्छी कि हम मुनि छोगोंकी स्त्रियोंको यह बड़े २ मोलके आभरण दान करेंगी ॥ ११ ॥ इसके अतिरिक्त महा मूल्यवान वस्त्र और विविध भांतिके धनभी हम तुमको देंगी छक्ष्मणजीने " यही होगा " यह कह सीताजीको रथपर सवार कराय ॥ १२ ॥ श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञाका स्मरण करते हुए शीव चलनेंवाले घोडोंके रथपर चढ़कर यात्रा करते हुए, तब सीताजी **छक्ष्मीके बढ़ानेंवाले लक्ष्मणजीसे बोलीं ॥१३॥ हे रघुनंदन! हम इस समय** अनेक अपशकुन दीखतीहैं; हमारा दिहना नेत्र फंड्कता और श्रीर कम्पायमान होताहै॥ १४॥ हे छक्ष्मण! हमारा हृदयभी व्याकुछ हुआ जाताहै; मनके बीचमें विषम, उत्कंठासे हम अत्यन्तही अनस्थिर हुई हैं ॥ १५॥ हे विशाललोचन। हम पृथ्वीको सुखसे सूनी देखतीहैं अर्थ

वत्सल। तुम्हारे वड़े भइयाका तौ कोई अमंगल नहीं हुआ ॥ १६॥ हे बीर। हमारी सामुयें तो सब प्रकारसे अच्छीहैं। नगरके और जनपदोंके प्राणीगण तो कुश्रुलहैं ॥ १७ ॥ यह कह सीताजी हाथ जोड़ देवता लोगोंके निकट प्रार्थना करने लगीं; लक्ष्मणजी यह वृत्तान्त श्रवणकर शिर झुकाय जानकीजीको प्रणाम कर ॥ १८ ॥ हृदयक शुष्क होने परभी सन्तुप्रहीकी समान कहा कि सब कुश्रु । इसके उपरान्त गोमती के तीर आश्रमोंमें पहुंच छक्ष्मणजी वहां रात्रिको वसे ॥ १९॥ तिसके पीछे सवेरेको उठकर रुक्ष्मणजीनें सार्थिसे कहा कि रथ शीघ्र जोतो। आज हम भागीरथीका जल ॥ २०॥ महादेवजीकी नाई अपने मस्तक-पर धारण करेंगे; सारथि रथमें जुते हुए मनकी समान वेगवान चोड़ोंको टहलाय ॥ २१ ॥ हाथ जोड़कर जनककुमारी सीताजीसे बोला कि आप स्थपर सवारहों, सूतके कहनेसे उत्तम स्थपर चढ़ी ॥ २२ ॥ सीताजी लक्ष्मणजी बुद्धिमान सुमंत्रके सहित चली; और वह विज्ञालाक्षी जानकीजी पापनाज्ञिनी गंगाजीके तीरपर पहुँ-ची ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त लक्ष्मणजी आधेदिनतक चलकर भागीरथी गंगाजीकी धार देख दीन भाव और ऊँचे शब्दसे रोदन करने लगे ॥ २४ ॥ तब धर्मज्ञ सीताजी अतिदुःखितहो खेदको प्राप्त हुए छक्ष्मणजीसे बोर्छी कि हे छक्ष्मण ! तुम किस कारणसे रोतेहो १ ॥ २५॥ हे छक्ष्मण हमकों बहुत दिनोंसे अभिलाषा थी, कि हम गंगाजीके तीर चलें सो यहांपर हम आई भला इस्से तुमको हर्ष प्राप्त करना उचितथा सो तुम इस समय हमको विपादित क्यों करतेहो । । २६ ॥ हे पुरुष श्रेष्ठ। तुम दिन रात रामचन्द्रके साथ समय वितातेही सो आज उनको छोड़े दोदिन हुएहैं क्या इसी कारणसे तुमको यह दुःख हुआहै ॥ २७ ॥ दे छक्ष्मण ! राम हमको प्राणोंसेभी अधिक प्यारेहें, तथापि हम ऐसा शोक नहीं करती सो तुम बिह्नल न होवो ॥ २८॥ हमको गंगा-जीके दूसरी पार छे चलो और तपस्विलोगोंका दर्शन कराओ, इसके पीछे हम मुनि छोगोंको वस्त्राभरण दान करेंगी ॥२९॥फिर हम उन महर्षियोंको यथायोग्य प्रणाम करके वहां एकरात वासकर फिर अयोध्या पुरीको छोटेंगी ॥ ३०॥ विशेष करके कमछद्छकी समान वि- शाल लोचन, सिंहकी समान छाती वाले, क्रुशोद्र, पुरुषोत्तम श्रीरामचं-द्रजीका शीघ्र दर्शन करनेंके लिये हमारा जी उकसाताहै ॥ ३१ ॥ सीता-जीके यह वचन सुन सुन्द्र दोनों नेत्र पोंछ रिपुनाशकारी लक्ष्मणजीनें नाविकोंको पुकारा पुकारतेही नाविक लोगोंनें हाथ जोड़कर निवेदन किया कि नाव तयारहै ॥ ३२ ॥

> तितीर्षुर्रुक्ष्मणोगंगांगुभांनावसुपारुहत् ॥ गंगांसंतारयामासलक्ष्मणस्तांसमाहितः ॥ ३३ ॥

पुण्य जल वाली गंगाजीके पार होनेंकी इच्छाते इस प्रकार नौका मंगाय लक्ष्मणजीनें सावधानहो सीताजीको गंगा पार करवाया ॥ ३३ ॥ इति श्रीम॰ वा॰ आ॰ उ॰ भा॰ षट्चत्वारिंद्याःसर्गः ॥ ४६ ॥

सप्तचत्वारिंशः सर्गः॥

अथनावंसुविस्तीर्णानैषादींराघवानुजः॥ आरुरोहसमायुक्तांपूर्वमारोप्यमैथिलीम्॥१॥

इसके उपरान्त निषाद छोगों करके छाई हुई सजाई बड़ी नावपर पहछे जानकीजीको सवार कराय फिर छक्ष्मणजी उसपर सावधान होकर चढ़े ॥ १ ॥ और सुमंत्रसे कहा कि तुम रथ छेकर इसी स्थानमें टिके रहो; और फिर ज्ञोकाकुछ होकर नाववाछोंसे कहा कि चछो ॥२॥ गंगाजीके दूसरी पार पहुंचकर वाफके भरआनेसे छक्ष्मणजीका गठा एक गया और वह हाथ जोड़कर श्रीजानकीजीसे बोछे ॥ ३ ॥ हे विदेह कुमारी! बुद्धिमान आर्यरामचंद्रजीनें हमको छोकमें निन्दा होनेके कारण इस ऋर कार्यमें नियुक्त करके छोक समाजमें निन्दाका पात्र कियाहै सो हमारे हृदयमें यही बड़ा घाव छगा है ॥ ४ ॥ सो अब ऐसे अवस्थानमें आज हमको मृत्यु आजाना या मूर्छाका होनाही श्रेष्ठ है परन्तु इस प्रकार के छोकनिन्दित कार्य में नयुक्त होना अच्छा नहीं ॥ ५ ॥ हे ज्ञोभने! इस कारण तुम हमारा दोष प्रहण नकरना आप प्रसन्न होवें यह कहकर छक्ष्मणजी हाथ जोड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६ ॥ जब छक्ष्मणजी हाथ जोड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६ ॥ जब छक्ष्मणजी हाथ जोड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६ ॥ जब छक्ष्मणजी हाथ

लक्ष्मणजीकी ऐसी दजा देख अत्यन्त घवडायकर कहा ॥ ७॥ हे लक्ष्मण। हमतौ कुछ भी नहीं समझ सकती कि क्या हुआ तुम हमसे स्पष्टरकहो। हम देखतीहैं कि तुम आतिन्याकुलहो महाराज तो कुशल हैं ॥ ८ ॥ हे वत्स! हम तुमको महाराजकी शपथ कराती हैं कि तुम जिसनिमित्त कातर हुए सो हमसे प्रकाश करके कहो यह हम तुम्हैं आज्ञा देतीहैं ॥९॥ जब सीताजीनें इस प्रकार कहा तब दीन चित्त हुए रुक्ष्मणजीनें नीचेको मुख झुकाय और आँसु आयकर गदगद वाणीसे उत्तर दिया ॥ ३० ॥ हे जनककुमारी नगरी और जनपदमें आपके दारुण अपवादकी कथा सभाके बीचमें सुनकर ॥ ११ ॥ श्रीरामचंद्रजीनें सर्वप्रकारसे हृदयमें संतापितहो उन्होंने हमसे सब वृत्तान्त कहा और गृहमें चले गये सो वह हम आपसे नहीं कहसकैंगे इसी कारणसे वह वचन हम नहीं कह सकते ॥ १२ ॥ जोकि हे देवि! राजाने क्रोधंके वशहो हृदयसे निकालेथे राजानें आपकी निर्दोषता हमारे सामने कहींहै ॥ १३ ॥ उन्हींनें केवल पुरवासी लोगोंके अपवादके भयसे भीतहो आपको परित्याग कियाहै परन्तु इस्से आप अपनेको वास्तविक दोषी न समझ छीजिये इसछिये हम आपको मैदानमें छोड़े जाते हैं॥ १८॥ क्योंकि गर्भिणी की अभिछा-षा और राजाकी आज्ञा अवश्यही पूरी करनी चाहिये इसी कारण गंगाजी के तीर ब्रह्मियोंके तपोवनमें ॥ १५॥ जोकि अति रमणीक और पवित्रहै हम त्यागेंगे सो आप यहीपररहैं और शोकनकरें हे शुभे!हमारे पिता राजा द-शरथजीके मुनिश्रेष्ठ ॥ १६॥ महायश्चान विप्र वाल्मीकिजी परम सलाहें हे जानकि ! इससे आप उन्हीं महात्माके चरणमूळमें पहुंच एकाय्राचित्तसे उनकी पूजाकर उपवासादि कर सुखसे वासकरैं॥ १७॥

पतित्रतात्वमास्थायरामंकृत्वासदाहृदि ॥ श्रेयस्तेपरमंदेवितथाकृत्वाभविष्यति ॥ १८ ॥

हे देवि हृदयमें श्रीरामचंद्रजीको घारण करके आप पतिव्रत घर्म पा-छनकरें वस इससे ही आपका परम कल्याण होगा ॥१८॥ इत्यापें श्रीमद्रामा यणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकांडे कात्यायनकुमारपंडितज्वाछा मसाद मिश्रकृते भाषानुवादे सप्तचत्वारिंज्ञः सर्गः॥ ४७॥

#### अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥

लक्ष्मणस्यवचःश्चत्वादारुणंजनकात्मजा ॥ परंविषादमागम्यवैदेहीनिपपातह ॥ १ ॥

जनककुमारी महारानी जानकीजी छक्ष्मणजीके ऐसे दारुण वचन सुनकर महा दुःखको प्राप्तहो पृथ्वीमें गिर पड़ीं ॥ १ ॥ जनकपुत्री सीताजी एक मुहूर्त्ततक तौ अचेतन पड़ी रहीं; फिर नेत्रोंमें जलभरे दीनहो छक्ष्मणजीसे कहनें छगीं ॥ २ ॥ हे छक्ष्मण। ऐसा विदित होताहै विधातानें मेरा शरीर दुःखही भोगनेंके निमित्त बनायाहै, इसीकारणसे दुःख समूह मूर्ति धारण करकै मुझे दिखाई देताहै ॥ ३ ॥ न जानूं मैंनें पूर्व जन्ममें क्या पाप कियाहै किसका स्त्रीसे वियोग करा दियाहै, जो सती और शुद्धाचरणवाली मुझे राजानें त्यागनकरिद्या ॥ ४ ॥ पूर्व कालमें रामचंद्रके साथ वनमें वास करके रामचंद्रके चरणोंकी सेवा की है छक्ष्मण। आश्रममें वास करते समय दुःख सहकरभी मैंने स्वामीके संग सुलही माना ॥ ५ ॥ हे सौम्य ! अब मैं मनुष्य रहित इस आश्रममें किस प्रकार रह सकूंगी? महा दुःखियोमें किसके आगे अपना दुःख कहूंगी ॥६॥ हे रुक्ष्मण ! मैं ऋषियोंके पूछनेंपर उनको क्या उत्तर दूंगी, क्योंकि मैनें कोई दुष्कर्म नहीं कियाहै, फिर क्या बता सकूंगी, कि महात्मा रामचंद्रनें किस कारणसे त्याग दियाँहै ॥ ७ ॥ हे छक्ष्मण ! मैं गंगामें गिरकर अपना शरीर त्यागन कर देती; परन्तु ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा करनेंसे राजवंशका विच्छेद हो जायगा कारण कि मैं गर्भवतीहूं ॥ ८ ॥ हे सुमित्रा नंदन। आप इमारे स्वामीका वचन पालिये मुझ दुःखभागिनीको त्यागः नकर जाइये परन्तु मेरे यह वचन सुनो ॥ ९ ॥ प्रथम तौ हाथ जोड़कर मेरी ओरसे सब सासुओंके चरण वंदन करना और फिर महाराजसे प्रणाम पूर्वक कुश्ल पूछना ॥ १० ॥ हे छक्ष्मण। सब किसीको शिर झुकाकर मेरा प्रणाम कहना और अपने धर्ममें सदा सावधान रहनेंवाले महाराज-सेभी निवेदन करना॥ ११ ॥ हे रघुनंदन। आप यथार्थमें जानतेंहैं कि तुम्हारी जानकी शुद्धहैं; और परम भक्तिसे नित्यही तुम्हारा हित चाहती रहतीहैं ॥ १२ ॥ हे वीर ! जो कि तुमनें मनुष्योंके अपवाद लगानेंके अयसे

मुझे त्यागन कियांहै; और जोकि यह अपवाद निदासहित उपस्थित हुआहै ? ॥ १३ ॥ इसी कारण तुमनें मुझे त्यागन कर दिया है, परन्तु मेरी तो तुमही परम गतिहो, यही वार्ता धर्ममें सावधान हमारे महाराजसे कह देना ॥ १४ ॥ कि जिस प्रकार आप भाइयोंसे वर्ततेही इसी प्रकारसे सदा नगरवासियोंके साथ वर्त्तना चाहिये, यही तुम्हारा परम धर्महै इसके करनेंसे महाराजकी वड़ी कीर्ति होगी॥ १५॥ जिसप्रकारसे कि प्रजा-पालनसे पुण्य उत्पन्न होताहै, वही परम धर्महै; हे श्रेष्ठ। कुछ मैं अपने शरीरको नहीं सोचतीहूं॥ १६॥ आपने हमें पुरवासियोंके अपवादसे छोड़ा परन्तु स्त्रियोंके पतिही बंधु और पतिही गुरूहैं॥ १७॥ फिर प्राणोंकी समान प्यारे मेरे स्वामीका विशेष कार्य सिद्ध होय तौ इसमें मैं प्रसन्नहुं यह मेरा संदेशा जाकर तुम राजासे कह देना ॥ १८॥ अब तुम मुझको देखते जाओ कि मैं गर्भवतीहूं; ऐसा नहो कि कहीं फिर कोई अपवाद स्वामीको छंगे; जब जानकीजीनें ऐसा कहा तो छक्ष्मणजीका चित्त दीन होगया ॥ १९ ॥ प्रणाम करके अपना शिर पृथ्वीमें धरिदया और फिर कुछ कहनेंको समर्थ न हुए, और महारानीजीकी प्रदाक्षणा करके ऊंचे स्वरसे रोदन करनें लगे ॥ २०॥ और कुछ देर ध्यान करके बोले हे शोभने। यह तुम क्या कहतीहो कि मुझै देखकर जाओ, मैंने कभीभी आपका रूप नहीं देखा, सदा चरणोमेंही दृष्टि ररूखींहै ॥ २१ ॥ फिर रघुनाथजीके विना इस निर्जन बनमें किस प्रकार तुमको अवछोकन करसक्ता हूं, यह कह जानकीजीको नमस्कार करके फिर नावपर चढ़े॥ २२ ॥ और नावपर चढ़नेंके उपरान्त फिर मल्लाइसे कहा नाव चलाओ, इस प्रकारसे महा शोकसे व्याकुल हुये लक्ष्मणनी गंगानीके उत्तर तटपर आये ॥ २३ ॥ महा दुःखी चित्तसे ठक्ष्मणजी फिर रथमें चढ़े; और अनायकी नाई व्याकुछ जानकीको फिर फिरकर देखनें छगे ॥ २८ ॥

चेष्टंतींपरतीरस्थांलक्ष्मणःप्रययावथ ॥ दूरस्थंरथमालोक्यलक्ष्मणंचमुहुमुहुः ॥ निरीक्षमाणांतूद्विग्रांसीतांशोकःसमाविशत्॥ २५॥ कि जानकी प्रल्लीपार रुदन कर रही हैं; फिर लक्ष्मणजी चलेगये जानकी लक्ष्मणको और दूर गये हुए रथकू वारंवार देखनें लगीं जब कि यह दृष्टि पथसे दूर निकल गये उस समय जानकी अत्यन्त शोकाकुल हुई॥२५॥इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा०आ०उ०भा०अष्टचत्वारिंशःसर्गः ४८॥

एकोनपंचाशः सर्गः ॥

सीतांतुरुदतींदङ्घातेतत्रमुनिदारकाः॥ प्राद्रवन्यत्रभगवानास्तेवालंमीकिरुग्रधीः॥ १॥

उस स्थानमें खेळते हुए मुनिकुमार जानकीजीको रोता हुआ देखकर बड़ेबुद्धिमान वाल्मीकिजी जहाँथे तहां शीव्रतासे आये ॥१॥वे मुनिकुमार महर्षि वाल्मीकिजीके चरणोंकूं नमस्कार करके जानकीजीका रोना निवे-दन करनें छगे॥२॥हे भगवन्। किसी महात्माकी छक्ष्मीकी समान स्त्री जिसे हमनें पहले कभी नहीं देखाँहै वह किसी कारणसे मुख फैलाये वनमें रोदन कर रहीहैं॥३॥ हे भगवन्। आप चलकर देखिये कि वह श्रेष्ठ स्त्री आकाशसे गिरेड्डए देवताकी समान नदीके किनारे महा दुःखींहै ॥ ४ ॥ हमनें उसको बडे शोकसे रुदन करते हुए देखाँहै; यद्यपि वह शोकके अयोग्यहै, त-थापि दुःख ज्ञोकसे अनाथकी नांई वह दीनहोरहीहैं ॥५॥ " हम जानतेहैं की वह मानुषी नहीं है, आपको उसका सत्कार करना उचितहैं; वह आश्रमके धोरेही आपकी ज्ञारणमें आनकर प्राप्त हुईहैं ॥ १ ॥ धर्मात्मा वाल्मीकिजी उन बालकोंके वचन अवण कर और बुद्धिसे निश्चयकर तप द्वारा सब कुछ जानकर शीव्रतासे जानकीके पासकोच्छे ॥२॥ उन महा मतिमान् वाल्मीकिजीको जाता देखकर शिष्यभी उनके पीछे चले, सो बुद्धिमान महर्षि शीत्रतासे कुछ दूरचले ॥ ३ ॥ और अर्घ्य लिये हुए गंगा-जीके किनारेको आये, तहां रामकी प्यारी महारानी जानकीको अना-थोंकी समान देखा ॥ १ ॥ " मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिजी शोक भारसे व्या-कुछ हुई जानकीको अपने तेजसे आनंद देते हुए मधुर वाणीसे बोछे॥६॥ तुम दशरथ महाराजकी पुत्रवधू रामचंद्रकी प्यारी भाया जनक राजकी पुत्री हो, हे पतिव्रते ! तुम्हारा ग्रुभागमनहो ॥ ७॥ मैंनें धर्म समाधिसे आतेही तुमकी जान लियाहै, और जिस कारण तुमको त्यागं दियाहै

वहभी मैंने ध्यानसे सब जान छियाँहै ॥ ८ ॥ हे महाभाग्यवाछी ! मैं यथार्थ में तुम्हारे ग्लुद्धाचरणकोभी जानताहूं, यह क्या जो कुछ त्रिलोकीमें है वह सब कुछ मैं योगसमाधि द्वारा जानताई ॥ ९ ॥ हे जानकी मैं तपके द्वारा प्राप्त द्वुए ज्ञाननेत्रसे तुमको पापरहित जानताई; हे जानकी ! तुम निश्चिन्त होकर हमारे निकट वास करो ॥ १० ॥ हमारे आश्रमके निकटही तपस्विनी तप करती हैं; हे प्रजी। वह सदा प्रजकी समान पालन करेंगी ॥ ११ ॥ अन तुम सावधान और शोक रहित होकर हमारे दिये इस अर्घ्यको ग्रहण करो और इस स्थानको अपने वरकी समान जानो किसी प्रकारका विषाद मतकरो ॥ १२ ॥ जानकी मुनि-राजके यह परम अद्भुत वचन श्रवण करकै शिरसे चरणोंमें वंदन कर हाथ जोड़ उनकी बात स्वीकार करती हुई ॥ १३ ॥ जिससमय सुनि उन तपस्वियोंके आश्रमको छोटे तो जानकीजी हाथ जोड़े २ चली, उन मुनिराजको जानकी सहित आया हुआ देखकर मुनि पत्नीयें बड़ी प्रसन्न-तासे आनकर यह वचन कहनें छगीं॥ १४॥ हे सुनिराज। आपका शुभागमन हो; बहुत दिनोंमें पधारे; हम सब आपको अभिवादन करती हैं, कहिये इस समय हम आपका कौन कार्य करें ॥ १५ ॥ उन सबके यह वचन सुनकर मुनि वाल्मीकिजी इस प्रकारसे बोले, यह बुद्धिमान महा-राज रामचन्द्रजीकी भार्या जानकीजी यहां आई हैं ॥ १६ ॥ यह दश्रर-थकी पुत्रवधू महाराज जनकजीकी सुशीला कन्याहैं इन्हें निष्कारण इनके पतिनें त्यागन करदियाहै; इस कारण मैं इनका सदा पाछन करूंगा॥१७॥ और तुम सबभी इनको सदा स्नेहकी दृष्टिसे अवलोकन करना, और मेरे वाक्यके गौरवसे यह विशेष करके तुमसे सन्मान पानेंके योग्यहें ॥ १८॥

मुहुर्मुहुश्चवैदेहींपरिदायमहायशाः ॥ स्वमा श्रमंशिष्यवृतःपुनरायान्महातपाः ॥ १९ ॥

इस प्रकार महा यज्ञस्वी वाल्मीकिजी वारंवार उनके हाथसे जानकीका हाथ समर्पणकर फिर वह महा तपस्वी शिष्योंके सहित अपने आश्रममें आये॥ १९॥ इत्यापे श्रीम॰ वा॰आ॰उ॰ एकोनपंचाज्ञः सर्गः॥ ४९॥

## पंचाशः सर्गः

### दृङ्घातुमैथिलींसीतामाश्रमेसंप्रवेशिताम् ॥ संतापमगमद्धोरंलक्ष्मणोदीनचेतनः ॥ १॥

इसके उपरान्त जानकीजीको वाल्मीकिके आश्रममें प्रवेश करते देख कर रूभणजी दीन चित्तहो महा घोर दुःखको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ वह महतिजस्वी मंत्र सहायकारी सारथी सुमंत्रसे कहनें लगे, कि हे रघुनाथ-जीके सारथि। आप सीताके संतापसे उत्पन्न हुए दुःखको देखिये ॥ २ ॥ भला इस्से अधिक और दुःख रघुनाथजीको क्या होगा जो उन्होंने शुद्ध सदाचारयुक्त जनकदुरुारी जानकीको त्यागन करदिया ॥ ३ ॥ है सारथी। यह जानकीका त्यागन और रामका वियोग सहना मैं प्रारन्ध सेही मानताहूं इसकारणसे दैवका उद्घंघन करनेंमें कोई समर्थ नहीं ॥ ४ ॥ जो रचुनाथजी देव दानव असुर और राक्षसोंको क्रोध करके संहार कर सकतेंहैं वह रघुनाथजी दैवके वज्ञीभूत देखे जातेंहैं ॥ ५ ॥ देखो प्रथम तौ रामचंद्रनें पिताके वचनसे चौदह वर्ष जन रहित दंडकवनमें वास किया-ही था, वह पिताके वचनके गौरवसे हुआ और नियमितथा परन्तु ॥ ६ ॥ अब यह जानकीका त्यागना जो नगरवासियोंके वचन सुनकर हुआहे जिसका कोई नियमही नहींहै; यह उस्से बङ्कर कही दुःखदायींहै; यह बड़ाही कुत्सित कार्य हुआहै ॥ ७ ॥ हे सूता नहीं जानते कि न्यायहीन वचन बोळनेंवाळे पुरवासियोंके वचनसे इस यशके दूर करनेंवाळे जानकिके त्यागकर्म करकै रचुनाथनीने क्या धर्म प्राप्त कियाहै, क्योंकि स्त्री सब धर्मीकी मूळहे उसके त्यागनेसे धर्मभी नष्ट होताहै ॥ ८ ॥ इसप्रकार रुक्षणजीकी कही हुई बहुतसी बातैं सुनकर बुद्धिमान सुमंत्र इच्छासे लक्ष्मणजीके प्रति कहनें लगे ॥ ९ ॥ हे लक्ष्मण ! तुम्हें जानकीके निमित्त संताप करना उचित नहींहै, तुम्हारे पिताजीके सामने ऋषियोंने पहलेही कह दिया था कि जानकी वनमें वास करेंगी ॥ १०॥ जिस कारण कि रामचंद्रजी वियोगका अधिक तर दुःख सहेंगे, प्रायः यह सुखसे नहीं रहेंगे, यह महाबाद्ध अपने प्रिय जनोंके वियोगको शीष्रही प्राप्त होंगे॥११॥ जानकीको क्या, तुम्हैं, शञ्चन्न, भरतजीकोभी यह धर्मात्मा कुछ अधिक

1

समयपर त्यागन कर देंगे ( शञ्जन भरतको मश्रुराराज्य और गन्धर्वराज्यमें रहनेंको कहना त्यागहै ) ॥ १२ ॥ हे छक्ष्मण ! यह वात तुम भरत या शञ्चमसे मत कहनाः जिस समय राजानें दुर्वासासें तुम्हारे विषयमें प्रश्न किया था तब उन्होंने रानासे ऐसा कहा था॥ १३॥ उस समय रानाके निकट बड़े पुरुष वंशिष्टनी वैठेथे, और मैंभी वैठाथा उस समय ऋषिनें यह वचन कहेथे ॥ १४ ॥ ऋपिराजेक वचन सुनकर महाराज दशरूथ-जीनें मुझसे कहाथा कि हे सूत ! यह वात तुम किसी बहुत मनुष्योंके सन्युसमें मत कहना ॥ १५ ॥ तबसे मैं उन लोकपाल महाराज दशरथ-जीके वाक्यकी समाधानतासे रक्षा करताहूं, उन्हें असत्य नहीं कहताहूं, हे सौम्य। यह मेरा संकल्पहै ॥१६॥ हे सौम्य। सर्वथा मुझको तुमसे कहना **उ**चित नहीं है; परन्तु हे रघुनंदन! जो आपको सुननेंकी इच्छाहो तौ श्रद्धासे सुनिये ॥ १७॥ यद्यपि पूर्वकालमें यह वार्ता एकान्तमें राजाने मुझे सुनाईथी सो मैं तुमसे कहताहूं क्या किया जाय दैव बड़ा प्रवछहै (जो इस समय ग्रुप्त बातभी कहनी पड़तीहै परन्तु आपकी दुःखनिवृत्तिके निमित्त ऐसा कहताहूं क्योंकि राजाकी आज्ञा तत्त्व जाननेवालोंसे ग्रप्त रस्तर्नेकी नहींथी )॥ १८॥ दैवके कारणसे इस प्रकारका दुःख शोक प्राप्त हुआहै सो यह गृढ़ वात तुम भरत शृञ्जके निकट मत कहना॥१९॥

> तच्छुत्वाभाषितंतस्यगंभीरार्थपदंमहत् ॥ तथ्यं ब्रह्मीतिसोमित्रिःसूतंतंवाक्यमव्रवीत् ॥ २० ॥

इस प्रकार गंभीर अर्थ पद सहित सत्य २ सूतके वचन श्रवण करके ठक्ष्मणजी बोले हे सूत तुम विस्तारसे कहो इम किसीसे नहीं कहेंगे॥२०॥ इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषानुवादे पंचाकाः सर्गः॥ ५०॥

एकपंचाशः सर्गः ॥

तथासंचौदितःसूतोलक्ष्मणेनमहात्मना ॥ त द्वाक्यमृषिणाप्रोक्तंन्याहतुं मुपचक्रमे ॥ १ ॥ जब महात्मा लक्ष्मणजीने सृतसे इस प्रकारके वचन कहे तब बह ऋषिराजके कहे वचन इस प्रकारसे सुनाने छगे ॥ १ ॥ हे छक्ष्मण! एक समय महाम्रानि अत्रिके पुत्र दुर्वासाजी विश्वष्टजीके पास आनकर वर्षाकालमें वास करते हुए ॥ २ ॥ उस स्थानपर तुम्हारे तेजस्वी महा यज्ञस्वी पिता दशरथजी अपनी इच्छासे विशष्टजीके देखनेको आये ॥ ३ ॥ सो उन्होंने सूर्यकी समान अपने तेजसे प्रकाशमान महा मुनि दुर्वासाजीको विशष्टजीके निकट बैठे देखा ॥ ४ ॥ राजा दशरथजीने नम्र होकर तपस्यामें श्रेष्ठ उन दोनों मुनियोंको प्रणाम किया उन दोनों महात्माओंनेंभी स्वागत कुञ्चल पूछकर राजाको सत्कारसे आसनपर वैठाया ॥ ५ ॥ और पाद्य अर्घ्य फल मूल द्वारा सत्कृतहो राजा उन मुनि-योंके सहित बैठे ॥ ६ ॥ उससमय उन सबके विराजनेंपर अनेक २ परम ऋषियोंकी मधुर कथा होंने लगी कि उस समय मध्याह्नका समय था॥ ७॥ किसी कथा प्रसंगमें राजा दशरथजी हाथ जोड़ तपोधन महात्मा अञ्जिक पुत्र दुर्वासाजीसे कहनें लगे, हे भगवन्। यह तो कहिये कि मेरा वंश कहांतक चछेगा; रामचंद्रकी कितनी आयुहै तथा और पुत्रोंकी कितनी आयुर्हे ॥ ८ ॥ ९ ॥ और जो रामचंद्रके पुत्र होंगे उनकी कितनी अवस्था होगी हे भगवन्। मुझे बड़ी इच्छाहै आप हमारे वंशका वृत्तान्त वर्णन कीजिये ॥ ३० ॥ इस प्रकार महाराज द्दारथके कहे हुए वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासाजी कहनें छगे॥ ११॥ हे राजन्। श्रवण की-जिये प्रथम देवताओंके संग दैत्योंका बड़ाभारी संग्राम हुआ उससमय दैत्य देवताओंसे मार खाकर भृगुजीकी पत्नीकी शरणमें गये तब उसने उनको अभय दिया और दैत्य वहां निर्भय वास करनें छगे ॥ १२ ॥ जब विष्णुनें देखाकि भृगुपत्नीनें दैत्योंकी रक्षा कीहै तब तीक्ष्णधारवाळे चक्रसे भृगुपत्नीका मस्तक छेदन करदिया ॥१३॥ जब भृगुजीने अपनी पत्नीको मरा हुआ देखा तौ उन वंश कुछ उजागरनें शत्रु कुछके मारनेंहारे जनार्दन भगवानको ज्ञाप दिया॥ १४॥ जिस कारण कि क्रोध वज्ञ होकर वध करनेंके योग्य तपस्विनी मेरी पत्नीको मारडाळाँहै इस कारण हे जनाईन तुम् मनुष्युलोक्में अवतार लोगे ॥ १५ ॥ उस ज्ञरीरमें तुम्को बहुत् वर्षीतक स्त्रीका वियोग रहेगा इस प्रकारसे ज्ञाप देकर तपक्षीण होनेसे फिर भृगुजी पर्श्वात्ताप करने छगे कि मैंने । क्या किया जो स्रकि निमित्त

ज्ञाप दिया ॥ १६ ॥ फिर ज्ञाप प्रदानके भयसे पीड़ित होकर ज्ञाप सफल होनेंके निमित्त भृगुजी भगवान् जनार्दनकी आराधाना करनें छगे; उस समय जब अनेक प्रकारसे भगवानको तपस्या द्वारा आराधना किया तव भक्तवत्सरू भगवान् बोर्ले ॥ १७ ॥ कि तुम चिंता मतकरो तुम्हारा शाप मिथ्या नहीं होगा मैंनें छोकके कल्याणके आनंदके निमित्त तुम्हारे शापको त्रहण कियाहै; इस प्रकारसे महातेजस्वी भृगुने शाप दियाहै॥ १८॥ हे राजोंमें श्रेष्टमान देनेहारे वही जनार्दन भगवान यहां आय तुम्हारे यहां प्रत्र भावको प्राप्तहो रामनामसे त्रिलोकीमें विख्यात हुएहैं ॥ १९ ॥ सो भृगुके शापका वह बड़ा फल अवस्य करेंगे, रामचंद्र अयोध्याके महा-राज बहुत कालतक रहेंगे ॥ २० ॥ और इनके छोटे भाई सुखी और अर्थोंसे परिपूर्ण होंगे; यह रामचंद्र ग्यारह सहस्र वर्षतक ॥ २१ ॥ अनेक प्रकारके यज्ञ अश्वमेधयज्ञ विधिपूर्वक करके तथा औरभी यज्ञकर राज्य पालन करकै ब्रह्मलोकको जाँयगे ॥ २२ ॥ यह अनेक राज्य वंशोंका राज्य पालन करेंगे, और जानकीमें रघुनाथजीसे दो पुत्र होंगे ॥ २३ ॥ इस प्रकार तम्हारे वंशकी होनहार गतिका वर्णन करके वही महातेजस्वी सुनि मीन हुये जब वे सुनि मीन हुए ॥ २४ ॥ तव राजा दशरथजी दोनों ऋषिश्रेष्ठोंको अभिवादन करके उत्तम नगरमें आये ॥ २५ ॥ उस समय मुनिराजके मुखसे यह सब वातें वहीं श्रवण करींथीं, और अपने हृदयहीमें धारण करलीथीं; सो इसका कहना अन्यथा नहीं होगा ॥ २६ ॥ रामचन्द्र सीताके प्रत्रोंको कहीं और स्थानमें नहीं अभिपेक करेंगे अयोध्यामें ही करेंगे कारणिक मुनिक वचन ऐसेहीहैं॥२०॥ हे सुमित्रानंदन। इस प्रकारसे आपके शोक करनेंकी कोई बात नहीं सो आज जानकी और रचुनाथजीकी ओरसे निश्चिन्त रहिये ॥ २८ ॥ इस प्रकार सूतजीके परमाश्चर्ययुक्त वाक्य श्रवण करके छक्ष्मणजी अधिक आनंदको प्राप्तहो सुमंत्रको घन्यवाद देने रूगे ॥ २९ ॥

ततःसंवदतोरेवंसूतलक्ष्मणयोःपथि ॥ अस्तमर्केगतेवासंकेशिन्यांतावथोषतुः ॥ ३० ॥ इस प्रकार लक्ष्मणऔर सार्थि सुमंत्र मार्गमें वातें करते २ सन्ध्या समय केशिनी नगरीके निकट वास करते हुए ॥ ३० ॥ इत्यापें श्रीमद्रा-मायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकांडे पण्डित ज्वाला प्रसाद मिश्र-कृते भाषानुवादे एक पंचाशः सर्गः ॥ ५२ ॥

द्विपंचाशः सर्गः ॥

तत्रतांरजनीमुष्यकेशिन्यांरघुनंदनः ॥ प्रभातेपुनरुत्थायलक्ष्मणःप्रययौतदा ॥ १ ॥

रघुनंदन छक्ष्मणजी केशिनीनगरीमें एक रात्रि वास करके प्रातःकाल उठके वहांसे गमन करते हुए ॥ १ ॥ फिर मध्याह्नके समय महारथी रुक्ष्मणजी रत्नोंसे भरीपुरी हृष्ट पुष्ट मनुष्योंसे व्याप्त अयोध्या पुरीमें प्रवेश करते हुए ॥ २ ॥ अव उस समय मितमान छक्ष्मणजीको बड़ा दुःल हुआ कि मैं रचुनाथजीके चरणोंको प्राप्त होकर क्या कहूंगा ॥ ३ ॥ वह इस प्रकार चिन्ता करही रहेथे कि उन्होंने आगे जाकर चन्द्रमाकी समान परम उदार रघुनाथजीका मंदिर देखा ॥ २ ॥ कि वह नरोत्तम राजाके भवनके द्वारपर रथसे उतरकर नीचेको मुख किये दीन मनसे विना रोक टोक मंदिरमें प्रवेश करनें छगे ॥ ५॥ जाकर देखते क्याहैं कि रघुनाथजी दीन हुए, नेत्रोंमें जल्लभरे एक आसनपर बैठेहैं; इस प्रकार रघुनाथजीको आगे बैठे देखा ॥ ६ ॥ छक्ष्मणजीने दीन चित्तसे उनके चरणयुगळ ब्रहण किये, और फिर सावधानहो हाथ जोड़कर रघुनाथजीसे दीन वचन कहनें छगे ॥ ७ ॥ कि मैं आपकी आज्ञासे जानकीजीको गंगाजीके किनारे वाल्मीकिजीके शुभ आश्रमके निकट ॥ ८॥ उन शुद्धाशुद्धचारिणी यशस्विनीको आश्रमके निकटही त्याग दियाँहै अब फिर हे वीर! आपके चरणउपासना करनेंके निमित्त आयाहूं ॥ ९॥ हे पुरुषसिंह आप शोक न कीजिये, कारणिक कालकी गति ऐसी हैं, आप सरीले बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते हैं ॥ १० ॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्य नसों सन्मुखहैं। जो ऊंचे उठतेई वे नीचे गिरते हैं संयोगसे वियोग; और जीवनके अंत मरण होताहीहै ॥ ११ ॥ इस कारणसे स्त्री पुत्र मित्रधनमें अत्यन्त मन लगाना उचित नहीं है कारण कि उनका अवइय वियोग होताहै ॥ १२ ॥ आप तौ अपने आत्मासे आत्माको मनसें मनको शिक्षा

करनेंको समर्थ हैं बहुत क्याकहें हे रघुनाथजी आप सम्पूर्ण छोकोंके शिक्षा करनेंको समर्थहें फिर अपना शोक निवारण करना क्या बड़ी वातहै ॥१३॥ आप सरीखे महात्मा पुरुष मोहको नहीं प्राप्त होतेहैं, हे रघुनंदन! शोच क-रनेंसे फिर वही अपवाद आनकर प्राप्त हो जायगा ॥ १४ ॥ जिस अपवाद आनको प्राप्त हो गायगा ॥ १४ ॥ जिस अपवाद आपको प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं है ॥ १५ ॥ हे पुरुष सिंहा इस कारण आप धैर्य धारणकर इस दुवंछ दुद्धिको त्यागन कीजिये; संताप न कीजिये ॥ १६ ॥ जब महात्मा छक्ष्मणजीनें इसप्रकार कहा तब मित्रवत्सल रघुनाथजी मनोहर वाणीसे लक्ष्मणजीसे बोले ॥ १७ ॥ हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण। तुम जो कहतेही सो यथार्थहै, हे वीरा प्रजापालन करनेमें में संतुष्ट हूं ॥ १८ ॥

निवृत्तिश्चागतासौम्यसंतापश्चनिराकृतः ॥ भवद्राक्यैःसुरुचिरैरनुनीतोस्मिलक्ष्मण ॥ १९॥

हे सौम्य। तुम्हारे वाक्यसे मेरा दुःख छुटगया और मेरा संता-पभी मिटगया,हे छक्ष्मण। तुम्हारे सुन्दर वाक्योंसे अनुग्रहीत हूं ॥ १९ ॥ इत्यार्षे० श्रीम० वा० आ० ड० भा० द्विपंचाज्ञः सर्गः ॥ ५२ ॥

त्रिपंचाशः सर्गः ॥

लक्ष्मणस्यतुतद्भाक्यंनिशम्यपरमाद्वतम् ॥ सुप्रीतश्चाभवद्रामोवाक्यमेतदुवाचह ॥ १ ॥

लक्ष्मणजीके यह परमञ्जूत वाक्य श्रवण करके रामचंद्रजी बड़े प्रसन्नहों इस प्रकारसे वचन कहनें लगे ॥ १ ॥ हे सोम्या जैसे तुम महा बुद्धिवान मेरे वचन माननेंवाले हो इस कालमें तुम सरीखा वन्धु मिल्ना विश्लेष करके कितनेहैं ॥ २ ॥ हे ग्रुमलक्षण। जो कुछ मेरे हृदयमें वर्त्त-मानहें उसको सुनकर तुम मेरे वचन मानो ॥ ३ ॥ आज चार दिन हुए कि मेनें राज काज कुछभी नहीं देखा भालाहे न कुछ कियाहै; इस कारण हे लक्ष्मण! हमारे मर्गस्थानोंमें पीड़ा होतीहै ॥ ४ ॥ इससे प्ररोहित मंत्री और सब प्रजाको बुलाओ; और स्त्री पुरुष जो किसी कार्यकी रक्षा करतेहैं

हे प्ररुष श्रेष्टा उन सबको बुलाओ ॥ ५ ॥ जो राजा प्रतिदिन पुरवासि-योंके कार्यको नहीं करताहै, वह वायुरूपर्शहीन घोर नरकमें पड़ताहै; इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ६ ॥ सुनो भाई पूर्वकालमें एक नृगनाम महा-यशस्वी राजाथे वह ब्राह्मणोंके माननेवाले सत्यवादी, पवित्र प्रजा पाल-कथे ॥ ७ ॥ उन्होंनें एकसमय बछड़े सहित करोड़गाय सुवर्णके भूष-णोंसे सजाय पुष्कर क्षेत्रमें ब्राह्मणोंको दान करदीं ॥ ८ ॥ हे पापरहित लक्ष्मणजी। उनकी गायोंमें जो राजाने दान करनेंके निमित्त मंगाईथीं, भूछमै किसी एक दरिदी अग्निहोत्री उंछ वृत्तिसे जीने वाले ब्राह्मणकी गऊ आ मिली ॥ ९ ॥ वहां ब्राह्मण भूंखा प्यासा खोई हुई गोको इधर उधर ढूढ़नें छगा, और कई वर्षतक राज्य भरमें कहीं उसकी गाय नहीं मिली ॥ १०॥ चलते २ जब वह हरिद्वारके निकट कनखलमें आया तब उसनें एक ब्राह्मणके यहां रोगरहित दुवले बळड़ेवाली अपनी गौ देखी॥१९॥ तब वह ब्राह्मण उस गायको अपने धरे हुए नामसे पुकारने छगा "है अवछे। यहां आओ" सो जोही गौनें उस ब्राह्मणका यह अञ्द सुना ॥ १२ ॥ त्योंही उस क्षुधासे व्याकुछ अग्निकी समान प्रकाशमान ब्राह्मणका स्वर पहचानकर वह गौ आनकर उसके पछि २ चलनें लगी॥ १३॥ " जिस ब्राह्मणके चरमें वह गौ थी जो पाछन करताथा वहभी उसके पीछे दौड़ा और शीव्रतासे जाकर उस ऋषिसे बोळा कि यह गौ तो मेरीहै ॥ १८॥ यह तो मुझे राजश्रेष्ठ नृगराजानें दानमें दीहै" इसप्रकारसे उन पंडित त्राह्मणोंका परस्पर विवाद होनें छगा ॥ १५ ॥ और यह झगड़ा करतेर राजा नुगके पास गये, परन्तु वह राजाकी आज्ञाके न मिळनेंसे मंदिरमें प्रवेश न करसके ॥ १६ ॥ जब पड़े २ कई दिन रात बीत गये तब वे दोनों ब्राह्मण क्रोधमें भरगये; तब वे महात्मा दोनों ब्राह्मण श्रेष्ट क्रोधमें भरे घोर शापयुक्त वचन बोडनें छगे ॥ १७ ॥ जब कि अधियोंके कार्य सिद्ध करनेंके निमित्त राजानें दर्शन नहीं दियाहै तौ यह राजा सब प्राणियोंको अहरूय गिरगिट होनायगा ॥ १८ ॥ सैकड़ों हनारों वर्ष एक सूखे कुएमें रहकर बहुत काल न्यतीत करेगा ॥ १९॥ जिससमय इस संसारमें यदुवंशकी कीर्ति बढ़ानेंवाले साक्षात् विष्णुनी वासुदेव नामसे शरीर धारण करेंगे॥ २०॥ हे राजा नृग वह तुमको इस योनिसे मोक्ष

करेंगे; अव तू गिरगट होगा परन्तु उस समय इस शापसे तेरी मुक्ति हो जायगी ॥ २१ ॥ नर और नारायण जिस समय द्वापरका अंत और कि खुगका आरंभ होगा, उससमय पृथ्वीका भार हर करनेंके निमित्त अवतार धारण करेंगे ॥ २२ ॥ जब इसप्रकार उन दोनों ब्राह्मणोंका शाप-देकर कोध शांत हुआ तब उन्होंनें उस वृद्ध और दुबंछ गायको किसी और ब्राह्मणको देकर अपना झगड़ा मिटाया ॥ २३ ॥ इसप्रकारसे वह राजा इस समय दारुण शापका फछ भोग रहाहै; कार्याधियोंका झगड़ा न निवटानेसे राजाको बड़ा दोष होताहै ॥ २४ ॥ इसकारण कार्या-धियोंको शींघतासे मेरे सामने छाओ, अच्छे कर्त्तव्य कार्यका फछ राजा पाताही है ॥ २५ ॥

तस्माद्गच्छप्रतीक्षस्वसौिमत्रेकार्यवान्जनः॥ २६॥ इस कारण हे रुक्ष्मण तुम द्वारे जाकर देखते रहो कि कौन कार्यार्थी (अर्जी देनें वार्छ) आतेहैं ॥ २६ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ उ॰ त्रिपंचाज्ञः सर्गः॥ ५३॥

चतुःपंचाशत् सर्गः ॥

रामस्यभाषितंश्चत्वालक्ष्मणःपरमार्थवित् ॥ उवाचप्रांजलिवीक्यंराघवंदीप्ततेजसम् ॥ १ ॥

परम अर्थके जाननेंवाले लक्ष्मणजी श्रीरामचंद्रजीके वचन सुनकर तेजसे देदीप्यमान श्रीरामचंद्रजीसे हाथ जोड़कर कहनें लगे॥ १॥ हे महाराज। थोड़ेसे अपराधपरही उन ब्राह्मणोंनें महान राजर्षि नृगराजाक़ं दूसरे यमदंडकी समान महाचोर ज्ञाप दिया॥ २॥ हे पुरुषश्रेष्ठ उस समय राजा नृगनें अपनेको महा पापयुक्त ज्ञापी सुनकर उन क्रोधी ब्राह्मणोंसे क्या कहा सो किह्ये॥ ३॥ जब लक्ष्मणजीनें यह पूछा तब रामचंद्रजी फिर कहनें लगे कि हे सौम्य कमसे सुनिये जो कुछ राजानें ज्ञाप सुनकर उन ब्राह्मणोंसे कहा॥ ४॥ जब वे ब्राह्मण वहांसे आकाञ्चमार्ग होकर चलेगये, तो राजानें यह समाचा-र जानकर पुरवासी पुरोहित और सब मंत्रियोंको बुलाया॥ ४॥ उसस-

मय राजा बड़े दुःखमें प्राप्त होकर उन सब प्रजांके छोगोंसे कहनें छगा, हेम-हात्माओ । सब सावधान होकर मेरे वचनको सुनो ॥ ६ ॥ नारद और पर्व-त ऋषि आनकर मुझे शापकी कथा सुनाकर बड़ा भयदे वायुवेगसे ब्रह्म-लोकको चले गये ॥ ७ ॥ यह हमारा वसुनामक पुत्रहै, इसे यौवराज्यमें आजही अभिषेक करना चाहताहूं; और शिल्पियोंके द्वारा एक श्रेष्टगर्त (गढा) बनवाया जाय जो अच्छाहो ॥ ८ ॥ जिसस्थानमें निवास करके मैं ब्राह्मणोंका शापविताऊंगा, एक गर्तती ऐसा बनाओ जहां वर्षाकी बाधा न हो, एक ऐसा जिसमें शीतकी बाधा नही ॥ ९ ॥ एक ऐसा जिसमें श्रीष्म-की बाधा नहीं, ऐसा सुख स्पर्शवाला कारीगरोंके द्वारा गर्त बनाया जावै, जो फलवाले वृक्ष और फूलैंवाली लता ॥ १० ॥ व और छायावाले अनेक प्रकारके गुल्म वहां लगायें जावें, यह गर्त चारों ओरसे शोभाय-मान बनये जाँवें ॥ ११ ॥ जहाँमें ज्ञापके अन्त तक सुखपूर्वक वास करूँ-गाः और वहां ऐसे सुगन्धिके वृक्ष लगाओ जिनमें सदा फूल खिलते रहें॥१२॥ और ऐसा करो कि वह फुलवाड़ियें दो कोस पर्यन्त लगाई जांय, यह सब विधानकर और उसमें अनेक ऐइवर्यका स्थापन करके॥ १३॥ पुत्रसे क्-हा हे पुत्र । पुत्रकी नांई तुमको नित्यप्रति प्रजापालन करना उचित है, असावधानीका फल यह प्रत्यक्षहीहै कि ब्राह्मणोंनें यह मुझे शाप दिया ॥ ॥ १८ ॥ हे नरश्रेष्ठ पुत्र। ऐसे कोधसे दिये हुए ज्ञापमें मेरे प्रति तुमको सं-ताप करना उचित नहींहै ॥ १५ ॥ हे पुत्र। पूर्वकर्मही प्रधानहै, जिसने सु-झे व्यसनमें डाल दियाहै, जो वस्तु प्राप्त होनेके योग्यहै वह प्राप्त होती हैं, और जो जानहारहै वह जाती हीहै ॥ १६ ॥ जो दुःख सुख होनहार हैं वह आनकर प्राप्त होनेहीहैं जो कुछ प्रथम जन्ममें दूसरी जातिमें कर आयेहैं वह भोगना पड़ेगा, इस कारण हे पुत्र! विषाद मतकरो ॥ ५७ ॥ हे पुरुषश्रेष्ट! इस प्रकारसे वह यशस्वी राजा अपने पुत्रसे कहकर उस अच्छे बनाये हुए गर्तमें वास करनेको चलागया ॥ १८॥

एवंप्रविश्येवनृपस्तदानींश्वश्रंमहद्रत्न विभूषितंतत् ॥ संपादयामासतदामहा त्माशापंद्विजाभ्यांहिरुषाविसुक्तम् ॥ १९ ॥ इस प्रकारसे उस समय उस राजानें अनेक रत्नोंसे परिपूर्ण महागर्त में प्रवेश किया, और वहां रहकर वह महात्मा कोधित ब्राह्मणोंके शापको अनुभव करता हुआ॥ १९॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मी० आदिकाव्ये उत्तरकांडे चतुःपंचाशः सर्गः॥ ५९॥

> पंचपंचाशः सर्गः ॥ एषतेनृगशापस्यविस्तरोभिहितोमया ॥ यद्यस्तिश्रवणेश्रद्धाशृणुष्वेहापरांकथाम् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त रामचंद्रजी वोले हे लक्ष्मण! तुमको नुपके शापकी वि-चारपूर्वक कथा सुनाईदी और कुछ सुननेंकी इच्छा हो तो एक और क-था सुनाऊं ॥ १ ॥ रामचंद्रजीके यह वचन सुनकर रुक्ष्मणजी कहनें रुगे. हे महाराज। इन आश्चर्यकी कथाओंके श्रवण करनेंसे मेरी तृप्ति नहीं हो-ती ॥ २ ॥ जिस समय छक्ष्मणजीनें यह वार्त्ता कही, तब इक्ष्वाक्र नंदन श्रीरामचंद्रजी परम धर्मयुक्त कथा कहनें छगे ॥ ३ ॥ कि एक इक्ष्वाकुओंमें निमि नामक राजाथे, यह इक्ष्वाकुके वारहवे पुत्रथे, वीर्य, और धर्ममें निष्ठावालेथे ॥ ४ ॥ यह बड़े बली राजा गौतम जीके आश्रमके निकट देवताओंके नगरीकी समान एक नगरमें वासकरतेथे ॥ ५ ॥ उस श्रेष्ठ पुरका वैजयन्त नामथा जिसमें महा यशस्वी राजा निमि वास करतेथे ॥ ६ ॥ उस पुरमें वास करते २ उनकी बुद्धिमें यह वात समाई कि हम अपने पिताको प्रसन्न करते हुए एक वडे यज्ञका विधानकरें जो बहुत दिनोंमें समाप्त हो ॥ ७॥ यह मनमें विचार मनुके पुत्र इक्ष्वाकु अपने पितासे मंत्रणा करके ब्रह्मार्ष योंमें श्रेष्ठ विशष्ठिजीको यज्ञमें वरण किया ॥८॥ हे छक्ष्मण उसके उप-रान्त इक्ष्वाकु पुत्र राजिष निमिनें अत्रि आंगरस और तपोधन भृगुको वरण किया ॥ ९ ॥ उस समय विश्वष्ठनी राजिष श्रेष्ठ निमिसे कहनेछ गे हमें तुमसे पहले इन्द्रके यहां का वरण आचुका है इस कारणसे तुम कुछ काल पर्यन्त ठहरो ॥ १० ॥ यहकह महा तेजस्वी वाशिष्टजी इन्द्रके यहां यज्ञकरानें छगे इधर गौतमजी महाराज निश्चिक स्थानमें स्थितहो निमिका यज्ञ करनेंको स्थित हुए ॥ ११ ॥ इस प्रकार निमिरा

जा उन ब्राह्मणोंको संगलेकर हिमालयके पार्श्वमें अपने पुरके निकट यह करते हुए ॥ १२ ॥ पाँच हजार वर्ष तक राजा यज्ञकी दीक्षामें रहे इधर इन्द्रके यज्ञ पूर्ण होनें पर भगवान् विशिष्ठजी ॥१३॥ जो निंदा रहित हैं यज्ञ करानेंके निमित्त राजांके निकट आये, देखें तो गौतमजीनें उस यज्ञको पूराकरही दियाहे ॥ १४ ॥ देखतेही ब्रह्माजींके पुत्र विशिष्ठजी कोधमें भरगये और उसी समय राजांसे मिलनेंक कारण शीव्रतांसे उस समय उनके द्वारपर एक मुहूर्त भरतक स्थित रहे उस दिन राजा अधिक निद्रा के कारण सोगयेथे ॥ १५ ॥ यह देखकर विशिष्ठजींका कोध औरभी बढ़गया, राजांक दर्शन पानेंसे इस प्रकारसे कहनें लगे ॥ १६॥ हे राजन जोकि तुमनें मेरा निरादर करके औरका वरण कियाहे इस कारण तेरा देह जीवरहित हो जायगा ॥ १७ ॥ जब राजांने जागकर यह शापकी व्यवस्था सुनी तो वह राजा भी महा कोधितहों विशिष्ठको शापदेने लगे ॥ १८ ॥ आपने मुझ सोते हुए पर विना जाने कोधके वश्नमें दूसरे यमदंडकी नाई जो शापांग्नि गिराई है ॥ १९ ॥ इस कारणसे हे महर्षे तुम्हारी सुन्दर भी देह विना जीवके वहुत कालतक रहेगी ॥ २० ॥

इतिरोषवशादुभौतदानीमन्योन्यंशपितौ नृपद्विजेंद्रौ ॥ सहसैवबभृवतुर्विदेहौत त्तुल्याधिगतप्रभाववंतौ ॥ २१ ॥

इस प्रकारसे वह राजेन्द्र और द्विजेन्द्र कोधके वशीभृतहो एक दूसरे उस समय शाप देकर दोनोंही वरावर प्रभावाछे होनेके कारण तत्कारु देह रहित होगये॥२१॥इ०श्रीम०वा०आ० उ० पंच पंचाशः सर्गः ॥५५॥

षट् पंचाशः सर्गः॥

रामस्यभाषितंश्रुलारुक्ष्मणःपरवीरहा॥ उवाचप्रांजिरुर्भृत्वाराघवंदीप्ततेजसम्॥१॥

शञ्चाती रुक्ष्मणजी रघुनाथजीके वचन सुनकर हाथ जोड़ महा तेज स्वी रघुनाथजीसे वोले ॥१॥ हे रघुनाथजी देवताओंसे पूजित वह राजा और विशेष्ठ देह रहित होकर फिर किस प्रकारसे देह संयोगको प्राप्त हुए ॥ २॥

छक्ष्मणजीके यह वचन सुनकर इक्ष्वाकुकुछ नंदन पुरुष श्रेष्ट दीतिमान-रघुनाथजी बोले ॥ ३ ॥ कि वह दोनों धर्मात्मा परस्पर ज्ञापके कार-ण देहत्यागन करके तपस्वी विप्रिष और राजा वायुरूप होगये ॥ ४ ॥ अब महामुनि महा तेजस्वी विश्वष्टजी शरीर रहित हो दूसरे स्थूल शरी-रके प्राप्त होनेके निमित्त अपने पिता ब्रह्माजीके पास गये॥ ५ ॥ वहां जायकर वह धर्म जाननें वाले वायुभूत श्रारीर विशष्टजी देवदेवके चर-णोंको अभिवादन करके ब्रह्माजीसे इस प्रकार कहनें छगे ॥ ६ ॥ हे भगवन्। मैं निमिके शापसे विदेहपनको प्राप्त होगया हुं, हे अंडसे उत्पन्न। हे देवदेव ! हे महादेव ! मैं वायुभूत हो रहाहूं ॥ ७ ॥ हे प्रभो । श्रारीर रहित सबहीको बड़ा दुःख होताहै, और हीनदेहकी इस लोक तथा पर-छोककी सब किया नष्ट होजातीहैं ॥ ८॥ जिस प्रकारसे मुझे और देह प्राप्त होजाय ऐसी क्रपा आप कीजिये यह वचन सुन बड़े प्रभाववाले स्वयंभू ब्रह्माजी उनसे वोले ॥ ९ ॥ हे महायश । तुम मित्र और वरुणके तेज वीर्यमें प्रवेश कर जाओ, हे द्विजश्रेष्ठा वहां भी तुम अयोनिज रहोगे; और धर्मसे युक्त होकर तुम मेरे प्रत्रत्वको प्राप्तहो ज्ञानी और प्रनापति रहोगे ॥ १० ॥ जब पितामह ब्रह्माजीनें ऐसा कहा तौ उनको अभिवाद-न कर प्रदक्षिणा करके दरुण छोकको गये ॥ ११ ॥ उसी समयमें मित्रभी (सूर्य) सम्पूर्ण देवता ओंके द्वारा जो बड़े २ थे पूजित होकर वहाँ आये और वरुणका कार्य करने छगे और क्षीरसागरको प्राप्त हुए साथही विश ष्ठजीभी गये ॥ १२ ॥ उसी समयमें परम अप्सरा उर्वज्ञी अपनी इच्छासे सिवयोंको साथ छिये विचरती हुई उस देशमें आनकर प्राप्त हुई॥ १३॥ वरुणालयमें उस रूप योवनसम्पन्न उर्वसी अप्सराको कींड़ा करता हुआ देखकर उसकी प्राप्तिके निमित्त वरुणजीको बड़ी प्रसन्नता हुई॥१८॥ उस कमछनेत्री पूर्णचंद्रमुखी श्रेष्ठ अप्सराको वरुणजी मैथुनके निमित्त वरण करते हुए ॥ १५ ॥ तव वह अप्सरा हाथ जोड़कर वरुणजीसे बोली हे सुरेश्वर । इस समय साक्षात् मित्रजीनें हमें वरण कियाहे ॥ १६ ॥ तब वरुणजी कामसे पीड़ित होकर कहनें छगे जो ऐसाहै तो तेरे दर्शनसे क्षुभित हुए अपने इस वीर्यको हम पुत्रोत्पत्तिकी सामर्थ्यवाले देवता ओंके बनाये इस घड़ेमें स्थापन करतेहैं ॥ १७ ॥ हे सुन्दरनितम्बी

वाली! जो तू मेरे संगकी इच्छा नहीं करतीहै ती तेरे निमित्त इस घटमें वीर्य स्थापन कर काम भोगकी समान कृतकाम हूंगा ॥ १८॥ उन छोकनाथ वरूणके यह वचन सुनकर उर्वसी परम प्रसन्न होकर यह वचन कहनें लगी ॥ १९ ॥ यह बात ऐसेही हो क्योंकि तुम भी मेरे हृदयमें अधिक वस रहेहो औरमैं तुम्हारे में तौ भाव द्वाराही हमारा तुम्हारा भोग हो कारण कि इस समय वह देहती मित्रके निमित्त दे चुकीहूं॥ २०॥ जब उर्वज्ञीनें ऐसा कहा तो वह परम अद्भुत वीर्य जो जलती हुई अग्निकी समान था उस घड़ेमें छोड़ दिया ॥ २१ ॥ और उर्वशी वहां गई जहां मित्र देवताथे, तब मित्रजी उर्वशीको देखकर क्रोधसे कहने छगे ॥ २२॥ हे दुष्टचारिणी। जब कि तुझै मैंने बुछाया था तो कैसे तुमनें मुझसे मिलेविना दूसरे पतिका वरण किया ॥ २३ ॥ इस पापसे तू मेरे क्रोधसे कछाषित होकर कुछकाल पर्यन्त मृत्युलोकमें वास करे-गी ॥ २४ ॥ हे कुबद्धिनी। काशीराज बुधके पुत्र राजर्षि पुरूरवाके निकट जाकर प्राप्तहो वह तेरा भर्ता होगा॥ २५॥ तब वह अप्सराञ्चाप दोषसे पुरूरवाके पास आई यह पुरूरवा बुधके औरस पुत्र प्रतिष्ठान पुरमें नास करते थे ॥ २६ ॥ उस्से उन राजांके श्रीमान आयुनाम पुत्र बंडे वली ब्रुत्पन्न हुए, जिनके युत्र इन्द्रकी समान कांति वाले नहुषजी हुए॥२७॥ जिन राजा नहुषनें "वृत्रासुरके ऊपर वज्र चलानेसे ब्रह्म इत्याको प्राप्त **हुए** इन्द्रके छिपने पर बहुत हजार वर्षतक इन्द्र छोकका राज किया"॥ २८॥

सातेनशापेनजगामभूमितदोर्वशीचारु दतीसुनेत्रा ॥ बहूनिवर्षाण्यवसचसु प्रःशापक्षयादिद्रसदोययोच ॥ २९ ॥

वह सुन्दर दन्त और सुन्दर नेत्रवाली उर्वशी मित्रके शाप वश भूली कमें प्राप्त हुई;और बहुत वर्षतक मनुष्य लोकमें वास किया शाप क्षय होनेंपर फिर इन्द्र लोकको गई॥२९॥इ०श्रीम०वा०भा०उ०षट् पंचाशःसर्गः॥५६॥

सप्तपंचाशतः सर्गः॥ तांश्चलादिव्यसंकाशांकथामस्तदर्शनाम्॥ लक्ष्मणःपरमप्रीतोराघवंवाक्यमब्रवीत्॥१॥ ः इस प्रकारसे परम दिव्य अद्धत दर्शन युक्त कथाको रघुनाथजीके सु-ससे अवण कर रुक्ष्मणजी परम प्रसन्नहों रघुनाथजीसे वोछे ॥ ९ ॥ है रामचंद्र ! जब उन देवपूजित ब्राह्मण और राजानें अपना शरीर त्याग न किया तो फिर किस प्रकारसे वैदेह योगको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ सत्य पराक्रम रामचंद्रजी इस प्रकार छक्ष्मणके वचन सुनकर उन महात्मा विश्वष्ठिणीकी उस कथाको कहनें छगे॥ ३॥ भ्राता छक्ष्मण। जो वह घड़ा उन महात्माके वीर्यसे पूर्ण हुआथा उसमेंसे तेजस्वी दो ऋषि श्रेष्ठ उत्पन्न हुए॥ २॥ पहले तो उनमेस भगवान् अगस्त्यजी उत्पन्न हुए और "में तुम्हारीही पुत्र नहींहूं" वरुणकाभी हूं यह मित्रजीसे कहकर वहांसे चलेगये॥ ५॥ कारणिक उर्वशीमें मित्रका तेज पूर्वसे विराजित था उस कुम्भमें वरुणजीने अपना तेज स्थापित किया, उसमें प्रथम मित्रका तेज आगयाथा॥ ६॥ (इसी कारण अगस्त्यने कहाकि मैं केंवल तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, इसी कारण अगरत्यजीको मैत्रावरुणि कहतेहैं ) कुछ दिनीं उपरान्त मित्रावरुणके तेजसे अपने तेजसे देदीप्यमान इक्ष्वाकु कुछके पूज्य विश्वष्ठजी उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ उन निन्दा रहितके उत्पन्न होतेही इ-क्ष्वाकु महाराजनैं कहा; आप हमारे वंशके कल्याणके निमित्त पुरोहित हू जिये ॥ ८॥ हे छक्ष्मण । इस प्रकारसे तौ महात्मा विश्वष्ठजीको नूतन देहकी प्राप्ति हुई, हे सोम्य । अव निमिनीका वृत्तान्त सुनिये ॥ ९ ॥ निमि राजाको विहेह देखकर वह सब ऋषि जो बड़े बुद्धिमानथे उनको निमि दीक्षाकर्ममें नियुक्त करते हुए ॥ १०॥ वह ब्राह्मण श्रेष्ठ उस राजाका देहकी तेलकटाहमें रक्षा करने लगे, और गन्ध माला वस्त्रादिसें रिक्षत किया, और पुरवासी भृत्यादि सब सावधान रहे जिस्से देह न विग-हे ॥ ११ ॥ जब यज्ञ समाप्त हुआ उस समय भृगुजी यह बोले हे राजन मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्नहूं, इस कारण तुम्हारे देहमें तुम्हारे आत्माको लाता हूं॥१२॥इस ओर सब देवताभी आकर निमिसे कहनें छगे हे राजिं। वरमां गिये कि हम आपका जीव कहां स्थापन करें ॥१३॥ जब सम्पूर्ण देवता ओंने ऐसा कहा तव निमिका आत्मा कहनें लगा हे देवताओं हम सव प्राणियोंके नेत्रोंमें वसनें की इच्छा करते हैं ॥ १४ ॥ बहुत अच्छाकह यह वचन सम्पूर्ण देवताओंने कहा कि आप वायुरूपसे सब प्राणियोंकी देहोंमें निवास करेंगे ॥ १५ ॥ हे राजन जब वायुरूप होकर आप सब प्राणियोंके नेत्रों पें वास करोगे तो विश्रामक निमित्त सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्र परुक रूगा करेंगे ॥ १६ ॥ यह कहकर सब देवता अपने स्थानको चर्छे गये और तब महात्मा ऋषिभी निमिक्त देहको छेकर ॥ १७ ॥ उसमें अरिण डारुकर पराक्रमसे हवनके मंत्र पट्कर वे सब महात्मा निमिक्त पुत्र होनेंके निमित्त हवनके मंत्रोंसें मथन करनें रूगे ॥ १८ ॥ जब इस प्रकार अरिण द्वारा देह मथन किया तब उस्से महातपस्वी पुरुषका जन्म हुआ मथनेंसे उत्पन्न होनेंके कारण मिथिनाम हुआ, जनन अर्थात प्राहुर्भूत होनेंसे जनक कहलाये ॥ १९ ॥ और चेतन रिहत देहसे उत्पन्न होनेंके कारण एक नाम विदेहभी हुआ; इस प्रकार जन विदेह पूर्वकालमें राजा हुए वह मिथि बड़े तेजस्वी हुए जिनके देशके राजा मैथिल कहाये॥ २० ॥

इतिसर्वमशेषतोमयाकथितंसंभव कारणंतुसौम्य ॥ नृपपुंगवशापजंद्रि जस्यद्विजशापाच्चयदञ्जतंनृपस्य ॥ २१ ॥

हे रुक्ष्मण! मैंनें ऋषिके ज्ञापसे राजाका और राजाके ज्ञापसे ऋषि श्रेष्ठका चेतना रहित होना और फिर अद्धृत ज्ञारीर की प्राप्ति होना यह तुमको संपूर्ण सुनाया ॥ २९ ॥ इ० श्रीम० वा० आ० ड० भा० सप्त-पंचाज्ञाः सर्गः ॥ ५७ ॥

> अष्टपंचाशः सर्गः ॥ एवंब्रुवतिरामेतुलक्ष्मणःपरवरिहा ॥ प्रत्युवाचमहात्मानंज्वलंतमिवतेजसा ॥ १ ॥

शबु ओंके मारने वाले लक्ष्मणजी रामचंद्रके यह वचन सुनकर तेजसे प्रकाशित महात्मा रामचंद्रसे फिर वोले ॥ १ ॥ हे पुरुष राजशादिल ! यह विदेह राजकी पुरातन कथा जिसमें विशिष्ठ सुनिजीके साथ प्रसंगेह वहुतही आश्चर्य युक्तहै ॥ २ ॥ परन्तु राजा निमितो बड़े शूर क्षत्रिय और विशेष करके यज्ञमें दीक्षित सो उन राजानें विशिष्ठजीपर क्षमा क्यों नहींकी ॥ ३ ॥ क्षतियोमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार पूछे जानेपर

सम्पूर्ण शास्त्रके जाननेंवाले लक्ष्मणजीसे कहनें लगे ॥ ४ ॥ आनंदकरानें वार्टोमेंश्रेष्ठ रामचन्द्र तेजयुक्त रूक्मणश्रातासे कहनें छगे । हे वीर ! सर्वत्र सब पुरुषोंमें क्षमा नहीं देखी जाती है ॥ ६ ।। हे छक्ष्मण! यह दुस्सह कोथ जिसप्रकार ययाति राजाने सतोग्रुणमें स्थित होकर सहन किया-थाः वह तुम सावधान होकर सुनो ॥ ६ ॥ नहुषके पुत्र राजा ययाति बड़ेप्रजा पालकथे; हे लक्ष्मण। पृथ्वीमें सबसे अधिक रूपवान उनकी दो भार्याथीं ॥ ७॥ एक तो उन राजिंप नहुषके पुत्र ययाति राजाकी अमिष्ठा भार्याथी जो दितिकी पोती वृषपर्वा दैत्यकी कन्याथी यह राजाको प्या-रीथी ॥ ८ ॥ दूसरे ग्रुककी कन्या उनकी भार्याथी उसका नाम देवयानी थी यह सुमध्यमा राजाको बहुतप्यारी नहींथी ॥ ९ ॥ उन दोनोंके रूपवान श्रेष्ठ दोष्ठ्रत्र हुए शर्मिष्ठासे पुरु और देवयानीसे यदुका जन्म हुआ॥ १०॥ माताकी समान गुणयुक्त होनेंसे पुरुपुत्र राजाको बहुत प्यारा हुआ; यह देख महत् दुःखीहो यदुनें अपनी मातासे जाकर कहा ॥ ११ ॥ हे माता। अलैंकिक कर्म देव भार्गवके कुलमें जन्म लेकर ऐसे हृदय भेदी दुःख और अपमानको कैसे सहन करतीहो ॥ १२ ॥ हे माता। हमारे सहित आप अग्निमें प्रवेशकर जाहये, राजा तौ वहुत काछसे दैत्य प्रत्रीके संग रमण करतेहैं ॥ १३ ॥ और जो माता तुम इसे सहन करतीहो तौ मुझे आज्ञादो तुम चाहे कुछ मतकरो परन्तु मैं तौ निःसंदेह प्राण त्यागन क हंगा।। १४॥ परम दुःखी रोते हुए पुत्रके यह वचन सुनकर देवयानी कोधितहो पिताको स्मरण करती हुई॥ १५॥ ग्रुक्रजी अपनी पुत्रीकी यह अवस्था जानकर शीघ्रतासे जहां देवयानीथी वहां आये॥ १६॥ देवयानीको अस्वस्थ दुःखी और क्षुभित चित्त देखकर शुक्रजी कन्यासे बोले कि यह क्याबात है ॥ १७ ॥ जब उन महा दीतिमान भागवजीने वारंवार पूछा तब देवयानी क्रोधकर पितासे कहनें लगी ॥ १८॥ हे मुनि सत्तम। या तौ मैं अवश्य अग्निमें प्रवेशकर जाऊंगी या विष भक्षण करलूंगी परन्तु किसी प्रकारभी प्राण धारण नहीं करूंगी ॥ १९॥ तुम नहीं जानते कि मैं कितनी दुःखीहूं और मेरा कैसा निरादर दोताहै; हे ब्रह्मन् जैसे वृक्षके कटनेपर वृक्षजीवभी मरजातेहैं यही दशा मेरे प्रश्लोकी

होगी ॥ २० ॥ हे भार्गव ! राजिंष वह अवज्ञा और निरादर यहहै कि वह राजिंष मेरा तिरस्कारमी करतेहें और मुझें बहुत नहीं मानते ॥ २९ ॥ अपनी कन्याके यह वचन सुन महाकोधितहो ग्रुक्तजी नहुष पुत्र ययातिके निमित्त ऐसे वचन बोले ॥ २२ ॥ हे दुरात्मा नहुषपुत्र जिस कारणसे कि तुमनें हमारा निरादर कियांहै इसीसे तुमको अभी जरा अवस्था प्राप्त होगी और तुम्हारे सब अंग शिथिल हो जांयगे ॥ २३ ॥ ऐसा कह ग्रुक्तजी अपनी कन्याको समझाय वह महा यशस्वी ब्रह्मिंष फिर अपने स्थानको आये ॥ २४ ॥

सएवमुक्ताद्विजपुंगवाग्र्यःसुतांसमाश्वास्य चदेवयानीम् ॥ पुनर्थयौसूर्यसमानतेजाद त्वाचशापंनहुषात्मजाय ॥ २५ ॥

वह ब्राह्मणोंमें अयणी इसप्रकारसे कहकर अपनी पुत्री देवयानीको समझाय बुझाय नहुष पुत्रको शाप देकर वह तेजस्वी फिर अपने घर आये॥ २५॥ इत्यापें श्रीम० वा० आ० उ० अष्ट्रपंचाज्ञः सर्गः॥५८॥

नव्पंचाशः सर्गः॥

श्रुत्वातृशनसंऋदंतदातीं नहुषात्मजः ॥ ज रांपरमिकां प्राप्ययदुंवचनमब्रवीत् ॥ १ ॥

नहुषपुत्र ययाति शुक्रजीको कोधित सुनकर महा दुःखीहो अत्यन्त वृद्धताको पाय यद्धते कहने छगे ॥ १ ॥ हे पुत्र ! यद्ध तू बड़ा धर्मात्माहे सो यह मेरी जरा अवस्था प्रहणकर, हे महायशस्वी अभी में तृप्त नहीं हूं अभी भोग भोगूंगा ॥ २ ॥ हे नरश्रेष्ठ । जब तक मैं विषय भोगते सन्तुष्ट न होजाऊं तब तक मैं कामकीड़ा करूंगा; पश्चात् तुमसे जरा अवस्था प्रहण करछूंगा ॥ ३ ॥ यह वचन सुनकर यदुनें राजा श्रेष्ठ ययातिसे कहा। तुम्हारा प्यारा बेटा पुरु तुम्हारे बुढ़ापेको तुमसे प्रहण करछेगा ॥ ४ ॥ हे राजन् । आपने तौ मुझे अपने निकटसे और सब अर्थींसे अछगकर दियाहै; आप जिनके संग पीतेखातेही वही तुम्हारे बुढापेको प्रहण करेंगे ॥ ६ ॥ तिसके यह वचन सुनकर राजा पुरुसे कहनें छगा कि हे मन्

हा भुज मेरे प्रिय करनेंके निमित्त तुम यह मेरी अवस्था ग्रहण करो ॥ ६॥ जब ययातिनें ऐसा कहा तौ पुरु हाथ जोड़कर बोछा आज मैं आपकी आ-ज्ञा माननेंसे धन्य और अनुगृहीत हुआ हूं ॥ ७॥ यह पुरुके वचन सुनक-र ययाति परम प्रसन्न हो अत्यन्त मुलको प्राप्त हुए; और योग बलसे उस-के शरीरमें जरा प्रवेश करदेते हुए ॥ ८ ॥ तव वह राजा तरुणहो हजारों यज्ञ करके वहुत सहस्त्रों वर्षों तक पृथ्वीका पाछन करते हुए ॥ ९ ॥ फि-र बहुत काल बीतनें पर राजाने पुरुसे कहाहे पुत्र। हमारी धरोहर-की समान रक्ली हुई जरावस्था आप इमको दीजिये ॥ १० ॥ हे पुत्र ! तुझे जरा अवस्था धरोहरकी भांतिदीथी इस कारण इसमें व्यथा करनें की कोई बात नहीं है ॥ १३ ॥ हे महाभुज! तुमनें जो मेरी आज्ञा मानी इस कारण मैं तुमसे अधिक प्रसन्नहूं और मैं प्रसन्न होकर तुमको राज्य सिंहासनमें अभिषेक करूंगा ॥ १२ ॥ नहुष पुत्र ययाति अपने पुरुपुत्रसे इस प्रकार कहकर देवयानीके पुत्रसे क्रोघ सहित बोळे ॥ १३॥ हे नीच! तू मुझसे क्षत्रिय रूपमें कोई राक्षस उत्पन्न हुआहै; जिस्से तैने मेरी आज्ञा नहीं मानी इस कारण तू राज्यका अधिकारी नहीं होगा॥१८॥ गुरुह्रप मुझ अपने पिताका जो तैने निरादर कियाहै इस कारण तुझसे राक्षस यातुधान ऋर कर्म संतान होगी ॥ १५ ॥ तेरी संतान जो कि राक्षस स्वभाव वाली नहीं होगी वह क्षत्रियमात्रनाम वाली होगी किन्तु राज्याभिषिक्त न होगी क्योंकि तेरा वंश बहुषा तेरी समान दुर्विनीत होगा ॥ १६ ॥ उसे राजिंष ययाति इस प्रकार कह, राज्य बढ़ानें वाले पुरुको राज्य सिंहासनमें बैठाय वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश कर गये ॥ १७ ॥ फिर बहुत समय उपरान्त प्रारम्बके अन्तको प्राप्त हो नहुषपुत्र ययाति स्वर्गको सिधारे ॥ १८ ॥ और पुरु धर्म पूर्वक उनके राज्यका पाछन करनें छगे काशी राज्यमें श्रेष्ठ प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग) के निकट वह महा यज्ञस्वी राज्य करतेथे ॥ १९ ॥ ज्ञापसे यदुके सहस्रों यातुधान जत्पन्न हुए जो राजवंशसे बाहर क्रोञ्च वनके महा दुर्ग स्थानमें वह सब वासकरने छगे ॥ २० ॥ इस प्रकारसे शुकाचार्यके दिये हुए शापको ययातिने क्षत्र धर्मसे स्वीकार क्रिक्या जिसको राजा निर्मिन सह सके॥२१॥यह आपके प्रति प्रजा पाठनके वृत्तान्त सब वर्णन किये हे सौम्य इसको इस प्रकारसे

वर्तना चाहिये जिसमें कोई दोष उपस्थित नहीं जैसा नुगको हुआ॥२२॥ इतिकथयतिरामेचंद्रतुल्याननेनप्रविरलतरतारंव्यो मजज्ञेतदानीम् ॥ अरुणिकरणरक्तादिग्वभाचैवपू वीकुसुमरसविमुक्तंवस्त्रमागुंठितेव ॥ २३ ॥

चंद्रमुख रामचंद्रके ऐसा कहते आकाश थोड़े तारोंसे युक्त होगया; और पूर्व दिशा अरुणकी किरणोंसे छाछ होगई मानो उसने कुसुमरंगका वस्त्र ओढ़ छियाहै ॥ २३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उ॰ एकोन षष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

> आगें तीन सर्ग क्षेपकहैं॥ प्रथमः सर्गः॥ ततःप्रभातेविमलेकृत्वापौर्वान्हिकींक्रियाम्॥ धर्मासनगतोराजारामोराजीवलोचनः॥१॥

प्रातःकाल होतेही प्रभातकी सब क्रियाओंसें निश्चिन्तहो राजीवलोचन राम धर्मासनपर जाविराजे ॥ १ ॥ वेद् शास्त्रोंके जाननेंवाले प्ररोहित विशिष्ट और कर्यपऋषिके सहित राजकाय्योंको देखते हुए ॥ २ ॥ व्यवहारके जान्नेवाले मंत्री तथा धर्मके जाननेवाले नीतिके जाननेवाले सभासदों और राजाओंसे वह सभा परिपूर्णथी ॥ ३ ॥ जैसी सभा महेन्द्र यम वरुंणकी है, इसी प्रकार अक्किप्ट कमी राजसिंहरामचन्द्रकी वह सभा शोभित हुई ॥ ४ ॥ उस समय रामचन्द्रजी शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मणजीसे बोले हे महाभुज ! सुमित्राके आनंद वढ़ाने वाले तुम बाहर जाओ ॥ ५ ॥ और हे छक्ष्मण जो कार्यार्थी बाहरहों उन्हे छिवा छाओ, ग्रुभ छक्षण युक्त रुक्मणजी रामचन्द्रके वचन सुनकर ॥ ६ ॥ द्वारपरंजाय स्वयं कार्या-थियोंको बुलाने लगे सो वहां कोईभी नहीं बोला कि हमारा यह कार्य है।।७।। कारण कि रामके राज्यमें आधिव्याधि नहींथीं पके खेतोंसे और सब औषधीयोंसे भरीपुरी पृथ्वी रहतीथी॥८॥बालक बूढा युवा कोई रामके राज्य में नहीं मरता था, सब कोई घर्ममें शिक्षितथे इस कारण कोई व्याधि नहींथी ॥९॥रामके राज्य करते समयमें कोई कार्यार्थी नहीं था सो छक्ष्मणनें हाथ जोड़कर रॉमचंद्रसे यह बात निवेदनकी ॥१०॥ फिर रामचंद्रजी प्रसन्न हो-

कर लक्ष्मणजीसे कहनें लगे तुम फिर जाकर कार्य करनें वालोंको विचा-रसे देखो ॥ ११ ॥ सम्यक्प्रकार प्रणय और नीतिके कारण कहीं कुछ अधर्म नहींथा; इस कारण राज्यभयसे सबकोई परस्पर एक दूसरेकी र-क्षा करते हैं ॥ १२ ॥ वाणकीनांई यह मुझसे छोड़े हुए प्रजाकी रक्षा क-रतेंहें तोभी हे महावाहो! तुम प्रजा रक्षण करनेमें तत्परहो ॥ १३॥ यह सु-नकर रुक्ष्मणजी राज्यमंदिरसे बाहर आये और वहांपर आनकर द्वार पर बैठेहुए एक श्वानको देखा ॥ १४ ॥ इस प्रकार उसकी वारंवार रुदन करता हुआ देखकर महावीर्यवान छक्ष्मणजी उससे पूछनें छगे ॥ १५॥ हे महाभाग तुम्हारा क्या कार्यहै तुम निडर होकर हमसै वर्णन करो छक्ष्म णके वचन सुनकर वह कुत्ता कहनें लगा॥ १६ ॥ सब प्राणियोंके शरण देंनेवाले अक्टिएकर्मकारी भयभीतौंको अभय देनें वाले रामचंद्रसे मैं कु-छ कहनेंकी इच्छा करताहूं ॥१७॥ कुत्तेके यह वचन सुनकर रुक्ष्मणजी रामचंद्रसे निवेदन करनेंको फिर राज मांदिरमें गये॥ १८॥ रामचंद्रसे नि-वेदनकर फिर राजमंदिरसे वाहर आय कहनें छगे यदि तुमको कुछ कहना होतौ सत्य २ महाराजसे कहो ॥ १९॥ लक्ष्मणके वचन सुनकर कुत्ता वोला देवताके स्थानमें राजाके और ब्राह्मणके स्थानमें ॥ २० ॥ अप्नि इ-न्द्र, और सूर्य वायु रहतेहैं सो हे छक्ष्मण ऐसोंके स्थानमें हम अधमयोनिके जीव नहीं जासकतेहैं॥२१॥मैं वहां प्रवेश नहीं कर सकता कारणिक धर्म ही राजाका शरीर घारण कियेहैं जो कि सत्य बोलनें वाले रणमें चतुर सब प्रा-णियोंके हित करनें वाले हैं ॥ २२ ॥ वह रामचंद्र छै गुणोंके पदको जान्ने वाले नीतिके कर्ताहैं वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और जगत्के रमानें वालेहें ॥ २३॥ वहीं चंद्रमा मृत्यु यम कुवेर वरुण सूर्य इन्द्ररूप हैं ॥ २४ ॥ हे लक्ष्मण उन प्रजाके पालन करने वाले रघुनाथजीसे तुम जाकर कहो हे सुमित्रानं-द्न विना उनकी आज्ञापाये मैं राजमंदिरमें प्रवेश नहीं करसकता ॥२५॥ वह महाद्युतिमान लक्ष्मणजी उसका यह सुधापन देखकर राज मंदिर में गये और वहां जाकर कहनें छगे ॥ २६ ॥ हे कौशल्यानंदवर्धन हमारे वचनको आप श्रवण कीनिये हे महावाहु हे सर्वज्ञ जो कुछ आपकी आ-ज्ञाथी सो मैंनें कही ॥ २७॥

श्वावैतेतिष्ठतेद्वारिकार्यार्थीसमुपागतः ॥ रुक्ष्म णस्यवचःश्रुत्वारामोवचनमब्रवीत् ॥ २८ ॥ संप्रवेशयवैक्षिप्रंकार्यार्थीयोत्रतिष्ठति॥॥२९॥

एक कार्यके निमित्त आयाहुआ कुत्ता आपके द्वारपरहै छक्ष्मणके यह वचन सुन रचुनाथजी बोले ॥ २८॥ जो कोई कार्याथीं है उसे शीष्र छाओ॥२९॥ इत्याषे श्रीम॰ वा॰ आ॰ उ॰ प्रथमः सर्गः॥ १॥

द्वितीयः सर्गः ॥

श्रुलारामस्यवचनंलक्ष्मणस्त्वरितस्तदा॥ श्वा । नमाहूयमतिमान्राघवायन्यवेदयत्॥ १॥

रामचंद्रके वचन सुनकर शीव्रतासे छक्ष्मणजीने श्वानको बुलाकर रा-मचंद्रके आगे निवेदन किया ॥ १ ॥ कुत्तेको आया हुआ देखकर रामचंद्रजी बोले हे सारमेय तुम भय छोड़ अपना मनोरथ कहो ॥ २ ॥ रामचंद्रको बैठा देखकर इवान अपना मस्तक झुकाय रघुनाथजीके प्रति वचन कहनें छगा ॥३॥ राजा ही प्राणियोंका कर्ताहै राजा ही विनायकहै, संबंक सोनेंपर राजा ही जागताहै ॥ ४ ॥ सुन्दर नीतिसे राजा धर्मकी रक्षा करताहै, कारणिक वह रक्षा करनेंवालाहै, जो राजा प्रजा न पालन करें तो प्रजा ज्ञीत्र नष्ट होजाय ॥ ५ ॥ राजाही कत्ती रक्षक सम्पूर्ण जगत्का पिताँहें, राजाही कल्छियुगहै बहुत क्या यह राजाही सब जगत् रूपहै॥६॥ धारणिकया जाताहै इसीकारण धर्म कहलाताहै; धर्मसे प्रजा स्थित होती है; इसकारण्सें धर्मका धारण करनेंवाला त्रिलोकी और चराचरको धारण-कर संकताहै ॥ ७ ॥ श्राञ्चओंको धारण करनेंसे और प्रजाको धर्मसे प्रसन्न करनेंसे धारण हीका नाम धर्म कहाहै यह निश्चयहै ॥ ८ ॥ हे रामचंद्र यही परम धर्महै और पालोकमें फल देनें हाराहै यह मुझे निश्चयहै कि धर्म करनेंवालेको कुछभी दुष्प्राप्त नहींहै ॥ ९ ॥ दान दया सत्प्ररुषोंका सत्कार व्योहारमें सीधापन हे राम यही परमधर्महै, रक्षा दोनों छोक फछीभूत होतेहैं ॥ १० ॥ हे राचव! मुत्रत तुमही प्रमाणोंके प्रमाणहो सत्पुरुषोंसे आचरण किया हुआ तुम्हारा धर्म सबको विदित्है १ १ धर्मीके तुम परमधर्म हो गुणों में सागरकी समान हो हे राजा श्रेष्ठ ! जो

कुछ आपसे मैंनें अज्ञानताके वज्ञा कहाहो ॥ १२ ॥ सो मैं ज़िर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूं आप कोध न कीजिये इवानके वचन सुनकर रामचंद्र वोले ॥ १३ ॥ हे इवान् ! मैं तुम्हारा क्याकार्य करूं निडरहो शीघ्र कही रामचंद्रके वचन सुनकर सारमेय यह वचन बोला ॥ १८ ॥ धर्मसेही राज्य बढ़ताहै धर्मसेही प्रजा पालन उचितहै, धर्महीके कारण प्राणी शरण आते हैं कारण कि राजा सब भयका हरनें हाराहै ॥ १५॥ यह जानकर जो कुछ मेरा कार्य है राघव आप वह सुनिये एकसर्वार्थ सिद्ध त्राह्मण भिक्षकहै मैं उसके स्थानपर था कि ॥ १६ ॥ उसनें विना प्रयोजनही विना अपराध किये मुझे मारा यह वचन मुनतेही रामचंद्रनें द्वारपालको वुलानें भेजा ॥ १७ ॥ वह जाकर सर्वार्थसिद्ध पंडित ब्राह्म-णको बुलालाया जव उस ब्राह्मणनें महा द्युतिमान् रामचंद्रको देखा तौ बोला॥ १८॥ हे पापरहितरचुनंदन । आपका क्या कार्यहै सो आप वर्णन कीजिये जब ब्राह्मणनें ऐसा कहा ती रामचंद्रजी कहनें छगे॥ १९॥ हे ब्राह्मण ! तुमनें इस कुत्तेको क्यों मारा तुम्हारा इसने क्या अपकार किया जो तुमने इसके ऊपर दंडका प्रहार किया॥ २०॥ क्रोधही प्राणका हरनें हारा शृञ्जहें कोधही मित्रकी समान त्रियभाषी शृञ्जहें कोधही महा तीक्ष्ण तलवार और कोघडी सब सद्धणको खैच लेताहै ॥ २१ ॥ जो तप यजन और दान किया जाताहै वह कोधसे सब नष्ट होजाताहै इस कारण कोधको त्यागना चाहिये॥ २२ ॥ इन्द्रियं जो दुष्टघोडोंकी नाई विष-योंमें दौड़तीहैं सो बुद्धिसे उन इन्द्रियोंको रोककर सारथी की समान श्रेष्ठ मार्ग में चलावे ॥ २३ ॥ मन वचन कर्म और चक्षुसे संसारका भला करे और किसीका बुरा न चाहै तो वह कर्ममें छिप्त नहीं होताहै॥ २४॥ आत्मा वशमें नहोने पर जो अनिष्ट करती वह अनिष्ट तेज धारकी तलवार डुकरायाहुआ सर्प, व अतिकोधी शत्रुभी नहीं कर सक्ता ॥ २५ ॥ जिस पुरुषने विनय सीखींहै उसके स्वभावका विश्वास नहीं किया जाता जो पुरुष स्वभावको छिपाताहै वह स्वभावही उसके यथार्थ स्वभावको प्रका-रा करदेताहै ॥ २६ ॥ जब अक्तिप्टकर्मा रघुनाथजीने उस ब्राह्मणसे ऐसाकहा तो वह सर्वार्थसिद्ध ब्राह्मण रामचंद्रसे बोला ॥ २७ ॥ महाराज मैनें कोधके कारण इस इवानको मारा कारणिक मैं उस समयमें भिक्षा

मांगता फिरैंथा परन्तु उस समय भिक्षा नहीं मिळीथी ॥ २८ ॥ यह श्वान अस्थि छिये गर्छीमें फिरताथा, मैनें इससे जा, जा, कही फिर यह मार्गके अन्तमें जाकर खड़ा हुआ और बडे जोरसे चिछाया॥ २९॥ एक तौ भूंखा दूसरे मुझे कोघ आगया तौ हे रघुनाथजी मैनें इसे मारा में अपराधी तौ हूं जो आपकी इच्छाहो सो मुझे दंड दीजिये ॥ ३०॥ हे राजेन्द्र ! जो आप मुझे दंड देंगे तो पवित्र हो जाऊंगा; फिर मुझे नरकसे भय नहीं होगा यह सुनकर रचुनाथजीने सब सभासदोंसें पूछा ॥ ३१ ॥ कहो भाई इसका क्या कियाजाय कौनसा दंड इसकी दिया जाय कारणिक सम्यक् प्रकार दंड देनेंसे प्रजा रक्षित रहती है ॥ ३२ ॥ उससमय भृगु अंगिरस कुत्सादिक, वृज्ञिष्ठ, और कञ्चपः और मुख्य धर्म पाठक मंत्री और शास्त्रके जाननें वाले ॥ ३३ ॥ इनके सिवाय वहां औरभी पंडितथे उन सब ज्ञास्त्रके जाननें वालोंनें कहा ब्राह्मण अवध्यहै ॥ ३४ ॥ वे राजधर्मके -जाननें वाळे यह वचन कहनें लगे फिर वे सब मुनि रामचंद्रसे बोले॥३५॥ राजा सबको शिक्षा करनें वाला होताहै; और विशेष करके आपनी सबसे अधिकहै आप साक्षात् सनातन विष्णुभगवान् त्रिलोकीका शासन करने वालेहैं ॥ ३६ ॥ ज्ञब उन सब लोगोंनें ऐसा कहा तौ वह कुत्ता इस प्रकार से बोला हे राम। जो आप मुझपर प्रसन्नहो और मुझे वरदान देतेही ती वर दीजिये॥ ३७॥ और आप प्रतिज्ञाभी कर चुकेहो कि मैं तेरा क्या कार्य करूं सो हे नराधिप इस ब्राह्मणको आप मठपति ( कौले पत्य ) कर दीजिये ॥ ३८ ॥ हे महाराज इस ब्राह्मणको कालिजर देशका कौलाधि पत्य दीजिये यह वचन सुनकर रामचंद्रनें उसे काछिजर देशके कौलाधि पत्यपर अभिषेक किया ॥ ३९ ॥ वह ब्राह्मण अभिषेकसे प्रसन्नही हाथी पर चढ़कर गया और रघुनाथजीके मंत्री बड़े २ आश्चर्यको प्राप्तहो बोले ॥ १० ॥ देदीप्तिमान यह तौ ब्राह्मणोंको वरमिला दंड नहीं हुआ जब मंत्रियोंनें ऐसा कहा तब रामचंद्रजी बोले ॥ ४१ ॥ तुम इस बातके तत्त्वको नहीं जान्ते; इवान इसका कारण जानता होगा; फिर रध-नाथजीके पूछनें पर सारमेय इस प्रकारसे कहनें लगा ॥ ४२ ॥ हे रष्ट-नाथनी मैं इस स्थानका कुछपति था, श्रेष्ठ फछ भोजन करताथा, े देव ब्राह्मणोंको पूजता दासी दासोंको ॥ ४३ ॥ उनके अनुसार विभाग

करके धन देता देवताके द्रव्यकी रक्षा करता नीतमान सत्ययुक्त और सर्व प्राणियोंका हितकारी था॥ ४४॥ सोमें इस घोर अवस्था और अधम गितको प्राप्त हुआहूं, इसी प्रकारसे यह कोधी ब्राह्मण धर्मत्यागी अहितकारी॥ ४५॥ कुद्ध, नृशंस, अविद्वान, अधर्मी होनेंसे हे राघव! यह अपनी सात् सात् पीढ़ियोंको नीचे गिरा देगा॥४६॥इस कारण किसी अवस्थामें कौळाधिपत्य करना उचित नहीं है, जो अपने पुत्र बंधु बांधवको नरकमें छेजाना चाहै॥ ४७॥ वह देवताके मंदिरमें, गौमें ब्राह्मणोंमें अधि-ष्टितहो ब्राह्मणोंका द्रव्य, देवताओंका द्रव्य, स्त्री और बाळकोंका द्रव्य॥४८॥ जो देकर फिर हरणकरताहै, वह इष्टोंके संग नष्ट हो जाताहै हे राघव! जो ब्राह्मणोंका और देवताओंका द्रव्य प्रहण करताहै वह शीप्रही वीर्य संज्ञकनाम नरकमें गिरताहै अथवा जो देवताका द्रव्य वा ब्राह्मणका द्रव्य मनसेभी हरण करताहै॥ ४९॥ ५०॥ वह नराधम नरकमें जाताहै यह वचन सुनतेही विस्मयके कारण रचनाथजीके नेत्र प्रफुळित होगये और महातेजस्वी कुत्ता जहांसे आयाथा वहां चळागया वह पूर्व जातियोंमें भी बुद्धिमानथा जातिमात्रसे दूषितथा॥ ५३॥ ६२॥

#### वाराणस्यांमहाभागःप्रायंचोपविवेशह ॥ ५३॥

वह महाभाग वाराणसीमें चलागया॥ ५३ ॥ इत्यार्षे श्रीम॰ वा॰ आ॰ उत्तरकांडे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ॥

# अथतस्मिन्वनोद्देशेरम्येपादपशोभिते ॥ विदेत

इसके उपरान्त एकसमय वनोंद्देश्य जहांकि सुन्दर वृक्ष छगरहेथे और नदी युक्त पर्वतके स्थानोंमें जहां वृक्षोंमें कोकिछा कूक रहीथीं॥ १॥ जो वनिसंह और व्यात्रोंसे युक्तथा जहां अनेक पश्ची शब्द कर रहेये वहां सैकड़ों वर्षोंसे एक गृत्र और उड़क वास करतेथे॥ २॥ वह पापात्मा गृत्र उड़के घरको "यह मेराहै " ऐसा कहकर प्रतिदिन उसके साथ कछेशकरताथा ॥ ३॥ जो राजीवछोचन राम सब जगत्के राजाहैं

हम उनकेपास जातेंहैं वह जिसका वर बतादें उसीका वह घर होगा॥४॥ इसप्रकारसे वह दोनों निश्चित मतिकरकै महाक्रोधको प्राप्तहो वह गृष्ठ और उद्दूक वहांसे चले ॥ ५ ॥ क्वेशसे व्याकुल हुए वे दोनों रामचंद्रके निकट प्राप्तहो आपसमें द्वेषके कारण दोनों एकसाथही चरण छूते हुए ॥ ६ ॥ इस प्रकार रामचंद्रको देखकर गृध्र वचन बोला, हे भगवन् ! मैं ऐसा जान्ताहूं कि आप सुर और असुर दोनोंके विषे प्रधानहैं ॥ ७ ॥ हे महाद्युतिमान्। आप बुद्धिमें बृहरूपति और शुक्रसेभी अधिकहैं; आप प्राणियोंके पर अपरकी जाननें हारेही। और कांतिमें दूसरेचंद्रमाही हो॥८॥ जैसे सूर्यको कोई देख नहीं सकते ऐसे आप दुर्निरीक्ष्यहो, गौरवमें हिमालयकी समान हो लोकपालन करनेंमें यमकी समानहो ॥ ९॥ सहन शीळतामें पृथ्वीकृीसमान वेगमें वायुकी समान आप सबके गुरु सबसेयुक्त हो और हे राम आपकी बड़ी कीर्तिहै ॥ १० ॥ आप क्रोध रहित हो दुर्जय हो सबके जीतनें वाछे और सब शास्त्रोंके पारगामीहो है नर श्रेष्ठ रामचंद्रजी मेरी विपत्ति आप सुनिये ॥ ११ ॥ हे राघव जो मेरा बहुत दिनोंक्रा स्थानहै सो यह बांहींके बलके कारण उल्लूक छीनता है सो इससे रक्षा आप कीनिये॥ १२ ॥ जब गृधनें ऐसा कहा तौ उल्लूक कहनें लगा ,चंद्रमासे, इन्द्रसे, सूर्यसे कुवेरसे यमसे राजाका शरीर कल्पित होताहैं ॥ १३ ॥ उसमें मनुष्यता तौ थोडीसीहै, सम्पूर्ण देवताहै; और तुम तौ सब देवमयसाक्षात् नारायणरूप ही हो ॥ १२ ॥ हे प्रभो जो आपके प्रति प्रणाम करके सम्यक् प्रकारसे याचना करतेहैं आप सब बातींको खोजह व सबमें समान दृष्टि रखतेहों इसकारण आप सोमके अंश हो ॥ १५ ॥ हे प्रजानाथ क्रोध और दंड देनेंमें और दानमें पाप और भयके हरनें हारे दाता हतीं और रक्षा करनेंवाले होनेंसे आप इन्द्रके अंशहो ॥ १६ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंसे अधृष्ट होनेंके कारण तेजमें आप अग्निकी समानहो और सूर्यकी समान निरन्तर छोकोंको तपातेही ॥१७॥ आप साक्षात् कुबेरकी तुल्य वा इनसे अधिकहो कारणिक कुबेरकी समान राजलक्ष्मी नित्य तुम्हारे यहां वास करती है ॥ १८ ॥ कुवेरका कार्य कर्नेंसे अर्थात् हमको घन देनेंसे आप हमारे कुवेरहें । आप स्व प्राणिमात्र स्थावर जंगममें समानदृष्टि रखतेहो ॥ १९ ॥ है

राघव! आपकी दृष्टि इाञ्च मित्रमें समान रहती है आप धर्मसे प्रजा पालन करतेही विधिसे न्यवहार करतेही ॥ २० ॥ हे राम! तुम जिसके ऊपर कोधकरो उसकी मृत्यु होनेंसे क्या सन्देह है इसी कारणसे आपमें यमराजकी समान विक्रम पाया जाताहै ॥ २१ ॥ हे नृप श्रेष्ठ ! यही आपमें मनुष्य भाव दीखताहै कि अनृशंसता और प्राणियोंके उपर दया करनी ॥ २२ ॥ दुर्बेट और अनाथका राजा ही बरु े होताहै; नेत्रहीनके आपही नेत्रहो अगतिके आपही गतिहो॥ २३॥ हे धार्मिक सुनिये इमारेभी तुमही नाथ हो हे नृप मेरे घरमें घुसकर यह गृत्र मुझे बड़ी पीडादेताहै ॥ २४ ॥ हे नरश्रेष्ठ। देवता और मनुष्योंमें आपही ज्ञासन करनें वालें हैं, यह श्रवण करतेही रघुनाथजीनें मंत्रियोंको बुलाया ॥ २५ ॥ धृष्टि जयन्त विजय सिद्धार्थ राष्ट्रवर्धन अज्ञोक धर्मपाल और महावीर सुमन्त्र ॥ २६ ॥ यह राजा दशरथकेही मन्त्री रामचन्द्रके मंत्री थे वह सब महात्मा नीतियुक्त और सब शास्त्रोंके जानने वालेथे॥२७॥ यह सबहीमान, कुलीन नीति और पंडितथे धर्मात्मा रामचंद्र इन्है बुलाकर और सिंहासनसे उतर ॥ २८॥ रामचन्द्र गृत्र और उड्टकके विवादको पूछनें लगे हे गृत्र तुमनें यह स्थान कितने वर्षींसे प्राप्त कियाहै ॥ २९॥ जो तुमही ठीक जानतेहो तो सुझसे यह वर्णन करो, यह वार्ता सुन गृत्र रामसे कहनें छगा ॥ ३० ॥ हेरामः जिस समय यह पृथ्वी मनुष्योंसे युक्त हुईथी जब सब यह मनुष्य इसपर वास करने लगे तभीसे मेरा घर-है ॥ ३१ ॥ यह सुनकर उल्लूक बोला हे राजन्। जबसे यह पृथ्वी वृक्षों-से शोभित हुई है तभीसे यह स्थान मेरा घरहै यह वचन सुनकर रामचन्द्र सभासदोंसे बोले ॥३२॥ वह सभा नहीं जहां वृद्ध नहों और वह वृद्ध नहीं जो धर्मको न जानें वह धर्म नहीं जो सत्यसे रहितहो; वह सत्य नहीं जिसमें छल मिलाहो ॥ ३३ ॥ जो सभासद सत्य वार्ताको जानकरभी मौन हो-जाते हैं, और समयपर नहीं बोछते वह सब असत्यवादी हैं ॥ ३४॥ जान-कर काम या क्रोधसे अथवा भयसे प्रश्लोको नहीं कहताहै वह अपनेको वरुणकी हजार पाञ्चोंसे वँघ जाताहै ॥ ३५ ॥ एक वर्ष पूर्ण होनेंपर उनकी एकपाश टूटती है इस प्रकार छक्ष्यके जानने वालोंमें नित्य सत्यही बोछना चाहिये॥ ३६॥ यह वचन सुनकर मंत्री रामचन्द्रसे, बोले महा-

राज उड़ूक सत्य कहताहै और गृध्र झुठाँहै ॥ ३७ ॥ हे महाराज इसमें आपही प्रमाणहै क्योंकि राजाही परमगति होताहै सब प्रजाओंका राजाही मूलहै राज धर्मही सनातनहै ॥ ३८॥ जिनका शासन राजा करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती वह पुरुषोत्तम यमराजके फदेसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ मंत्रियोंके वचन सुनकर रामचन्द्रजी कहनें छगे, जो कुछ पुराणोंमें लिखाहै सुनो मैं कहताहूं ॥ ४० ॥ आकाश चन्द्रमा सूर्यनारा-यण, पर्वत, वन, यह सब कुछ चराचर सागरसे पूर्णथा ॥ ४१ ॥ उस समय सुमेरकी समान अचल परमात्माथे और पृथ्वी तो लक्ष्मी सहित भगवा-नके उदरमें प्रवेश कर गई॥ ४२॥ वह महा तेजस्वी ईश्वर इस्से सबको यहणकर जलमें प्रवेश करगये और वह सबके आत्मा देवनारायण उसमें सैकड़ों वर्षतक शयन करते रहे ॥ ४३॥ विष्णु भगवानके सोनेंपर ब्रह्माजी उनके उद्रमें प्रवेश कर गये कारण कि इन महायोगिने रुद्धस्रोत जानकर उनमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ फिर सुवर्णका कमछ भगवानकी नाभिसे उत्पन्न हुआ (और स्रोत तौ वंद्थे) उसमेंसे योग धारण किये हुए महा प्रभु ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ ४५ ॥ उन्होंने पृथ्वी, वायु, पर्वत, वृक्ष, बनाने की इच्छा की इसी बीचमें सब प्रजा मनुष्य और रिंगनें वाळे जीव ॥४६॥ जरायुज अंडज इत्यादि सबही प्राणियोंको महातपसे युक्त उन ब्रह्माजीने उत्पन्न किया उसी समय उनके कानके मलसे मधु और कैटभ उत्पन्न हुए ॥ १७॥ यह दोनो दानव बड़े बली वीर्यवान और दुरासद्थे और ब्रह्माजीको बैठा देखकर बड़े क्रोधित हुए ॥ ४८॥ और बड़े वेगसे ब्रह्माजी पर दौड़े उनको देखतेही ब्रह्माजीनें बड़े शब्दसे चीतकार करी और मुखका भय विकारको प्राप्त हुआ ॥ ४९ ॥ उस शब्दसे तुरत भगवान आनकर प्राप्त हुए; और भगवानके संग उनका संग्राम हुआ तब भगवानने चूकके प्रहारसे दोनोंको मारखाला।।५०॥ उनकी चर्नीसे सब पृथ्वी गीली होगई तब संसारके धारण करनेंवाळे भगवान्नें उस पृथ्वीका फिर शोधन किया। ५१॥ और जब पृथ्वी शुद्ध हो चुकी तब उसे सब स्थानोंमें वृक्षींसे पूर्ण करिया और उसमें औषधी और अन्न उत्पन्न होनें छगे ॥ ५२ ॥ मेदकी गंधवाछी होनेंसे इस पृथ्वी का नाम मेदिनी हुआ इसकारणसे उल्लूकका पता देना ठीकहीहै; इस्से इसीका घरहै गृत्रका नहीं यह हमें निश्चयहै ॥५३॥ इस

कारण अब यह दूसरेके घरका हरण करनेंहारा पापात्मागृध्र इंड्डेनें योग्य है यह दुर्विनीत पापात्मा उल्लूक को बहुत दुःल देताहै ॥ ५८ ॥ उसी समय आकाशसे अज्ञारीरणीवाणी हुई हे रामचंद्र तुम गृथको मत मारो यह तपोवलसे पहले ही दग्ध हो चुकाहै ॥ ५५ ॥ हे प्रजानाथ नरेइवर इसे काल गौतमनें दुग्ध कर दियाहै इसका नाम पूर्व जन्ममें ब्रह्मदत्त्रथ यह ज्ञूर सत्यवत और पवित्रथा ॥ ५६ ॥ एक समय इसके यहां मार्गसे चला हुआ एक ब्राह्मण भोजनके निमित्त आया ॥ ५७ ॥ राजा ब्रह्मदत्त ने उसे पाद्य और अर्ध्य प्रदान किया और उस महा द्यातिमानका भोजनके निमित्त वडासत्कार किया ॥ ५८ ॥ भोजन करनेको उन महात्माको इसनें मांस दिया तवतौ सानिनें कोध करके इससे दारुण ज्ञापदिया॥५९॥ हे राजन तुम गृत्र होजाओ राजाने कहा महाराज क्रपाकीजिये हे धर्म ज्ञ मैनें अनजाने यह कार्य किया इससे क्रुपाकरो हे महाव्रत प्रसन्न हो ॥ ६० ॥ हे महाभाग पापरहित ज्ञापका अन्त तो कीनिये तब मुनिनें अज्ञानसे राजासे अपराध हुआ जानकर कंहा ॥ ६१ ॥ कि राज वैशमें महायशस्वी रामचंद्र उत्पन्न होंगे वह महाभाग कमळळोचन राम इक्ष्वाकु के कुछमें अवतार छेंगे ॥ ६२ ॥ हे नरश्रेष्ठ । उनके स्पर्श करनेंसे तुम पाप रहित हो जाओंगे यह बचन सुनकर रामचंद्रनें उस नरेन्द्र पृथ्वी पतिका स्पर्श किया ॥६३॥ उसी समय ग्रध्रपन त्यागन कर वह राजा शरीरमें दिव्य गन्ध लगाये दिव्यरूप पुरुष होकर रामचंद्रसे बोला ॥ ६४॥

साधराघवधर्मज्ञलत्त्रसादादहंविभो ॥ विसुक्तो नरकाद्धोराच्छापस्यांतःकृतस्त्वया ॥ ६५ ॥

धन्यहो धर्मात्मा रचुनंदनजी हे प्रभो तुम्हारे ही प्रसादसे आज मैं घोर शापरूपी नरकसे उत्तीर्ण हुआ आपने आज शापका अन्त किया ॥ ६५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे तृतीयःसर्गः ३ ॥

क्षेपक समाप्त हुआ ॥ षष्टितमःसर्गः ॥ तयोःसंवदतोरेवंरामलक्ष्मणयोस्तदा ॥ वा संतिकीनिशाप्रामानशीतानचवर्मदा ॥ १॥

राम और रुक्ष्मणको इस प्रकार वार्ता करते २ वसन्त ऋतुकी रात्रि प्राप्त हुई, जिसमें न बहुत गरमी न शरदी होतीहै ॥ १ ॥ फिर उज्ज्वर प्रातःकाल होनेंपर प्रातःकालीन सब कियासे निश्चिन्त हो रामचंद्र नगर वासियोंके कार्य देखनेंको सभामें आये॥ २॥ उसी समय सुमंत्रनें आनकर रघुनाथजीसे कहा हे भगवन् यह तपस्वी द्वारपर आपकी आज्ञा पानेंके निमित्त खड़ेहैं ॥ ३ ॥ भृगुवंशमें हुए च्यवनकू आगे करके महर्षि आपके दर्शन पानेंके निमित्त बड़ी शीव्रताकर रहेहैं; हमें अपना आगमन सुनानेंको भेजाहै ॥ ४ ॥ हे नरश्रेष्ठ । यह यसना तीरके रहनें हारे सुनि आपकी प्रसन्नता चाहतेहैं सुमंत्रके यह वचन सुन रामचंद्रजी बोले ॥ ५ ॥ उन च्यवनादि महा भाग्यवान ऋषियोंको ज्ञीत्र बुलाओ रामचंद्रकी आज्ञापाय द्वारपाल शिरझकाय हाथ जोड़ ॥ ६॥ उन बड़े तपस्वियौंको प्रवेशित करते हुए वह सौसे कुछ अधिक तपस्वी अपने तेजसे दीप्तमान हो रहेथे॥ ७॥ जिस समय महात्मा तपस्वियोंने राजभवनमें प्रवेश किया **उस समय वह महात्मा सब तीथाँकि जलसे पूर्ण कलका लिये हुएथे ॥८॥** और फल मूलभी रघुनाथजीके निामत्त बहुत लायेथे रामचंद्रजीने प्रसन्नही वह सब भेंट यहणकी ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण तीथींका जल और अनेक प्रकारके कंद सूरुफर लेकर महाबाहु रामचंद्र सब मुनियोंसे बोले ॥ १० ॥ यह मुख्य आसन निछेहैं; आप इनपर यथा योग्य नैठिये रामचंद्रके वचन सन करके सब महर्षि ॥ ११ ॥ मुन्दर शोभायुक्त सोनेकी चौकियौंके ऊपर बैठे शञ्चवाती रामचंद्र उन सब ऋषियोंको स्थितदेल शिर झुकाय हाथ जोड़कर नीति युक्त वचन बोछे ॥ १२ ॥ आप छोगोंके आनेका कारण क्यांहै मैं आपकी कौनसी आज्ञाका पाछन करूं आप आज्ञा कीनिये आपके सब अभीष्ट पूरे होंगे ॥ १३ ॥ यह राज्य जीवन और जो कुछ हृदयमें स्थित प्राण वह सब ब्राह्मणौंही के निमित्तहें यह मैं सत्य कहताहूं ॥ १४ ॥ रघुनाथजीके यह वचन सुन ऋषिगण धन्य धन्य कहनें लगे और बड़े तपस्वी यमुना तीरके ऋषि॥ १५॥ बड़े महात्मा महाहर्षित हो कहनें छगे कि हे भगवन् । इस संसारमें तुम्हारे सिवाय ऐसा वचन कोई नहीं कहसका यह वचन आपहीके योग्य है ॥ १६ ॥ हे राजन् ! हमनें बड़े २ बळी राजा ओंके निकट अपना

कार्य सुनाया परन्तु इस कार्यका गौरव जान किसीने भी कार्य करनेंकी प्रतिज्ञा नकी॥ १७॥

> त्वयापुनब्रीह्मणगौरवादियंकृताप्रतिज्ञाह्मन वेक्ष्यकारणम् ॥ ततश्चकर्ताह्मसिनात्रसंश योमहाभयाात्रतुमृषींस्त्वमहीसि ॥ १८॥

आपनें ब्राह्मणोंके गौरवसे यह प्रतिज्ञा विनाही कारण जानेंकीहै इस्से हमारा कार्य आप करेंगे इसमें संदेह नहीं आप ऋषियोंको यहा भयसे छुड़ानेके योग्यहो ॥ १८ ॥ इ०श्रीम०वा०आ०ड०षष्टितमःसर्गः ॥ ६० ॥

एकषष्टितमः सर्गः॥

त्रुवद्भिरेवमृषिभिःकाकुत्स्थोवाक्यमत्रवीत् ॥ किंकार्यव्रृतमुनयोभयंतावदपैतुवः ॥ १ ॥

ऋिपयों के ऐसा कहनें पर रचनाथनी बोले हे मुनियो। बताओ तुम्हारा क्या कार्यहै वह भय तुम्हारा हूर किया नाय।। १॥ रामचंद्रके ऐसा कहनें पर च्यवननी बोले हे नरेश्वर! हमारे देशमें नो भयका कारणहें सो मुनिये॥ २॥ प्रथम सत्युगमें एक महाचुद्धिमान दैत्य मधु नामक महा राक्षस लौलाका बड़ा प्रत्रथा॥ ३॥ वह ब्राह्मणोंका मानने हारा श्वरणागत वत्सल बड़ा बुद्धिमान था और परम उदार देवताओं के संगभी इसकी बड़ी प्रीति हुई॥ ४॥ वह महावली मधु धर्म में सावधान होकर बड़े मानसे शिवको प्रसन्न करनें लगा तव शिवनीनें उसे अद्भुत वर दिया॥६॥ महाविर्ययुक्त अपनें शूलमें से एक अग्निकी समान आयुध निकालकर प्रसन्न होकर महात्मा शिवनीने उसे दिया और प्रसन्न होकर इस प्रकारसे कहने लगे॥ ६॥ नोकि तुमको अपनी प्रसन्नतासे तुम्हारी धर्म निष्ठा देखकर परम प्रीतिसे तुमको यह उत्तम आयुध देताई ॥ ७॥ सो हे महामुर जब तक तुम देवता और ब्राह्मणोंसे विरोध न करोगे तब तक यह शुल तुम्हारे पास रहेगा इस्से अन्यथा करनेंमें लोप होनायगा॥ ८॥ और जो तुमसे युद्ध करनेंको आवै उसके उपर निभैयहो इस श्लुलका

प्रहार करना यह शूल उसको भस्मकर फिर तेरे हाथमें आजायगा ॥ ९॥ इस प्रकार शिवजीसे वरपाय वह महाराक्षस फिरभी महादेवजीको दंड-वतकर इस प्रकार बोला॥ १०॥ हे भगवन्। यह शूल मेरे वंश वालोंके पासभी मेरे पीछे रहे ऐसी आप कृपा कीजिये कारणिक आप देवताओंके ईइवर समर्थ हैं ॥ ११ ॥ मधुके ऐसा कहनेंपर सब प्राणियोंके अधिपति शिवजी महादेवजी कहनें लगे ऐसा तौ नहीं होसका ॥ १२ ॥ परन्तु तेरी याचनाभी मिथ्याहोनी उचित नहीं कारणिक तैनें मेरी प्रसन्नता प्राप्त कींहै इस कार्ण तुम्हारे एक पुत्रके हाथमें शूल रहेगा ॥ १३ ॥ जब तक तुम्हारे पुत्रके हाथमें शूल रहैगा तौ शूल हाथमें रहनेंके कारण यह सब प्राणियोंसे अवध्य होगा ॥ १४ ॥ इस प्रकारसे वह असुर श्रेष्ठ मधु महादेवजीसे अद्धतवर पाय एक वड़ा श्रेष्ठ कांतियुक्त संदिर निर्माण करता हुआ ॥ १५ ॥ उसकी महाभाग्यवती कुंभीनसी नाम पत्नीथी वह महाकान्तिमान् अनलामें विज्ञावसुसे उत्पन्न हुई थी ॥ १६ ॥ [ यह अनला माल्यवानकी सुता रावणकी स्वसाथी ] उसका पुत्र महा वीर्यवान दारुण छवणासुर है जो बाछक पनसेही दुष्ट स्वभाव पापमति पापही करताहै ॥ १७ ॥ उस अपने पुत्रको ऐसा दुर्वि-नीत देखकर कोधित हो मधुने बड़ा शोक किया और उससे कुछभी न बोला ॥ १८ ॥ और वह इस लोकको छोड़ वरुण लोकको चला गयाः और वह त्रिशूल उसे देकर सब बरका समाचार कह गया कि जबतक तेरे हाथमें शूछ रहेगा तब तक अवध्य रहेगा ॥ १९॥ वह शूछके प्रभाव और अपनी कुटिलतासे त्रिलोकीको दुःखी करताहै और तपस्वियोंको तौ वहुतही सताताहै ॥ २० ॥ इस प्रभाव वाळा वह छवणासुरहे और ऐसा उसके पास शूलहै अब आप इसमें जो चाहो सो करो क्योंकि हमारे परमगति आपहीहो ॥ २१ ॥ हे राजन्। भयसे व्याकुलहो ऋषियोंने बहुतसे राजा ओंसे अपने अभयकी याचनाभीकी परन्तु किसीनें रक्षा-नकी ॥ २२ ॥ सो जब हमनें सुनािक आपने सकुटुम्व रावणका संहार किया तौ हमनें आपकोही अपना रक्षक जाना पृथ्वीमें और कोई राजा हमारा रक्षक नहीं सो छवणासुरके भयसे पीड़ित हुए हम आपसे अपनी रक्षाकी इच्छा करते हैं ॥ २३ ॥

## इतिरामनिवेदितंतुतेभयजंकारणमु त्थितंचयत् ॥ विनिवारियतुंभवान्श् मःकुरुतंकाममहीनविक्रम ॥ २४ ॥

इस प्रकारसे अपने भयका कारण उन्होंने रघुनाथजीसे निवेदन किया और बोले हे भगवन! आप बड़े बलीहो इस भयके निवारण करनेमें आपही समर्थहो ॥ २४ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि कान्ये एकपष्टि तमः सर्गः ॥ ६१ ॥

द्विषष्टितमः सर्गः ॥ तथोक्तेतानृषीन्रामः प्रत्युवाचकृतांजिलेः ॥ किमाहारः किमाचारोलवणः कचवर्तते ॥ १ ॥

उन ऋषियोंके ऐसा कहनेपर रघुनाथजी हाथ जोड़ बोळे ठवणासुरका क्या आहार क्या आचारहै और वह कहां रहताहै ॥ १ ॥ रामचंद्रके यह वचन श्रवणकर वे सब ऋषि जिस प्रकार छवणासुरकी वृद्धि हुई वे सब निवेदन करनें छगे ॥ २ ॥ हे महाराज वह सभी जीवोंका भक्षण करताहै परन्तु विशेष कर तपस्वियोंको खाताहै सदा ऋरता उसका आचारहे और मधुवनमें रहताहै ॥ ३ ॥ हजारों सिंह व्याघ्र मृग पक्षि-योंको मारकर और जो मनुष्य मिछतेहैं उनकाभी दिनमें आहार कर जा-ताहै ॥ ८ ॥ इसके वीचमें वह महावली और जीवोंकोभी खा जाताहै वह संहार करनेंके समय मुख फैळाय कर कालकी समान हाष्टि आताहै॥५॥ यह वचन सुन रामचंद्रजी महा सुनियोंसे बोळे; मैं उस राक्षसका वध करवा दूंगा आप उसका भय त्यागन कीजिये ॥ ६ ॥ इस प्रकार उन बड़े तेजस्वी ऋषियोंसे प्रतिज्ञा करके सब भाइयोंसे रघुनाथजी बोले॥ ७॥ है वीर! तुममेंसे ठवणासुरको कौन मारेगा और वह किसका अंशहे सो बताओं महाबाहु भरतकांहै या बुद्धिमान शञ्जन्नका ॥ ८ ॥ रामचंद्रके ऐसा कहनेंपर भरतजी बोर्छ मैं उसे मारडाळूंगा उसे मेरा भाग विधान कींजिये ॥ ९ ॥ यह भरतजीके वचन सुनकर घीरता और झूरता सहित लक्ष्मणके छोटे भ्राता सोर्नेका सिंहासन छोड़कर खड़े हुए ॥ १०॥

रामचंद्रको प्रणाम करकै श्रञ्जन्नजी बोले कि महाबाहु भरतजी तौ कृतकार्यः हो चुकेहैं ॥ ११ ॥ कारणकि जिस समय आप अयोध्यासे वनको चर्छ गये उस समय हृद्यमें संताप धारण कर आपके आगमन पर्यन्त अयो-ध्याकी पालनाकी ॥ १२ हे रामचंद्रजी! इन्होंने बहुतसे दुःख उठ।येहैं यह महा यशस्वी दुःख भोगते नंदीयाममें कुशासन पर सो चुकेहैं॥ १३ ॥ फल मूल भक्षणकर जटा धारण किये चीर वस्त्र पहरे इस प्रकारके है रघुनंदन।इन्होंने बहुत दुःख उठायेहैं ॥ १८ ॥ मेरे जानेंसे यह यहां रहैंगे तौ फिर इनको क्केश न होगा जब ऐसा शबुधनें कहा तौ राम-चंद्र बोले ॥ १५ ॥ हे काकुत्स्थ ! ऐसाहीहो मेरी आज्ञा मानिये में तुमको उस शुभ मधुनगरके राज्यमें अभिषेक करता हूं ॥ १६॥ हे महावाहो। और भरतजीको जो आप यहां रहनेंको कहतेहो सो यहां ही मुख पूर्वक रहनेंदो तुम नगरके वसानेंमें समर्थहो कारणिक तुम शूर और विद्यावानहो ॥ १७ ॥ यमुनाके किनारे नगर बसाओ और वहां औरभी सुन्दर नगर बसाओं कारणिव तो कोई पुरुष किसी राज्य वंशका छेदनकर फिर उसके नगरमें और किसी राजाको वहां नहीं स्थापन करताहै वह देश उजाड़नें हारा नरकको जाताहै सो तुम उस दुरात्मा पापी मधुके पुत्र छवणासुरको मारकर॥ १८॥१९॥ उस राज्यको धर्म पूर्वक पाछते रहना इस मेरे वाक्यमें क्केश न मानना हे शूर। और मेरे इस वाक्यमें कोई उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं अत्थीत उसे मारकर यहाँ आनेकी आवश्यकता नहीं ॥२०॥ छोटोंको बड़ोंकी आज्ञा असंशय करनी चाहिये और हे काकुत्स्थ इस मेरे दिये हुए अभिषेकको ग्रहण करो॥२१॥

वसिष्ठप्रमुखैर्विप्रैविधिमंत्रपुरस्कृतम्॥ २२॥ जोिक विश्वास आदि ऋषि मंत्र पूर्वक विधानसे करेंगे॥२२॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ उ॰ भा॰ द्विषष्टितमः सर्गः॥ ६२॥ त्रिषष्टितमः सर्गः॥

एवमुक्तस्तुरामेणपरांत्रीडामुपागमत्॥ शत्रुत्रीवीयसपत्रीमंदंमंदमुवाचह्॥१॥ रामचंद्रके ऐसा कहनेपर वीर्यवान शत्रुत्रजी अत्यन्त रुजित होकर

ज्ञाने, २ रघुनाथजीसे बोळे ॥ १ ॥ हे नरेश्वर रघुनाथजी में तो इसमें अधर्म मानताहूं कारणिक ज्येष्ठके विद्यमान रहते छोटा कैसे अभिषेकको प्राप्त हो सकताहै ॥ २ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ महाभाग आपकी आज्ञाभी अवस्य करनी है कारणिक आपका आज्ञा अनुरुंघनीयहै ॥ ३ ॥ यह आपसेभी और शास्त्रोंसेभी मैंने अवण कियाँहै कि वड़ोंकी आज्ञा शिरसे माननी चाहिये और जबिक ज्येष्ठ भरतजी बैठेहैं जो कि सब धर्म जानतेहैं तौ जिस समय यह कह रहेथे उस समय युझे उत्तर देना उचित नहींथा।।।।।। सो मैंनें जो ज्येष्ठके वचन उद्घंघन करके यह घोर दुर्वचन कहे कि युद्धमें लवणासुरको मैं मारूंगा हे पुरुषश्रेष्ठ। उसी दुर्वचनका फल यह दुर्गति प्राप्त हुई, कि ज्येष्ठोंके विद्यमानमें हमारा अभिषेक होगा जिससे नरककी प्राप्ति होगी ॥ ५ ॥ और ज्येष्ठके वचनमें उत्तरभी देना नहीं चाहिये कारणिक वह उत्तर अधर्म युक्तहै और इसीसे परलोक रहितभी है ॥ ६ ॥ हे काकुत्त्थ। एक तौ हम भरतजीके कथनमें बोल उठे कि वे लवणा-सुरको मारनें जातेथे हमनें कही हम मारेंगे दूसरे आपके वचनोंका उत्तर दिया सो हे मान देनेहारे इन दोनों अधर्मीका फल यह राज्यरूपी दंड मत प्रदान कीजिये॥ ७॥ हे पुरुष श्रेष्ठ! हम आपकी इच्छातुसार कार्य करने हारेहें इसकारण जो हमने अयोग्य राज्यभिषककी प्राप्तिकीहै हे रघुनंदन ! इस अधर्मको आप दूर कीनिये ॥ ८ ॥ जब महात्मा बळवान शञ्चन्नजीने ऐसा कहा ती रामचंद्रने प्रसन्नहो भरत और छक्ष्मणसे कहा कि ज्ञीत्रतासे अभिषेककी सब सामग्री तयार करो इसी समय हम इन पुरुषसिंह रघुनंदनका अभिषेक करेंगे॥९॥१०॥हे का-कुत्स्थ! पुरोहित और शास्त्रक जानने वाले ऋत्विक तथा सम्पूर्ण मंत्रियों-को तुम हमारी आज्ञासे बुळाळाओ ॥ ११ ॥ वे महारथ राजाकी आज्ञा पायकर उसी प्रकारसे करते हुए अभिषेककी सामग्रीछे और पुरोहितको आगे कर ॥ १२ ॥ इस प्रकारसे सब राजा और ब्राह्मण छोग राजभवन में एकत्र हुए तब महात्मा शृञ्जनीका अभिषेक होनें लगा ॥ १३ ॥ अ-भिषेक होजाने पर श्रुष्ट्रमजी सूर्यकी समान प्रकाशित हुए और रघुनाथ-जी तथा पुरवासियोंको आनंद बढ़ाने छगे ॥ १८ ॥ जिस प्रकार इन्द्रा-दिक देवतासे अभिषेकितहो स्कंघ शोभित हुएथे ऐसे शञ्चमणी शोभित

हुए; जब सरल कर्मकारी रघुनाथजीने शञ्जनका अभिषेक किया तो ॥१५॥ पुरवासी और वेदपाठी ब्राह्मण बढ़े सन्तुष्ट हुए तथा कौशल्या, सुमित्रा, और कैकेयी परम प्रसन्न हुई ॥ १६ ॥ और वेभी उस भवनकी स्त्रियोंके संग मिलकर मंगल करने लगीं, और यमुनातीरवासी महात्मा ऋषिगण ॥ १७॥ श्राच्चन्नके अभिषेकसे छवणासुरको मरा समझने छगे, तब अभिषे-कको प्राप्त हुए श्रुष्ट्रको रामचंद्र गोदी में बैठाकर उनके तेजको बढाते हुए मधुर वाणी बोले ॥ १८ ॥ हे सौम्य! रघुनंदन में यह श्राञ्चको मारने वाला दिव्य बाण तुमको देताहूं इसीसे तुम छवणासुरको मारना ॥ १९॥ हे काकुत्स्थ सागरमें शयन करते हुए स्वयंभूनें इस दिव्य बाण को निर्माण कियाथाः उस समय इसे देवता और दैत्य किसीने नहीं देखाथा ॥ २०॥ यह सब प्राणियोंको अहरूयहै; इसी कारण सब बाणों में श्रेष्ठ है; यह को-धकरके उन दोनों दुरात्मा ओंके मारनेंको बनायाथा ॥ २१॥ जिस समय महाजी त्रिलोकीको निर्माण करतेथे उस समय मधु और कैटभ दैत्य तथा औरभी राक्षस उसमें वित्र करतेथे सो इसी बाणसे संत्राममें उन दोनोंको मारडाला ॥ २२ ॥ उन मधु और कैटभको मारकर स्वयंभूने मनुष्योंके भोगके अर्थ त्रिलोकी निर्माण करी सो यह सब कार्य इसी बाणसे सिद्ध हु-ए ॥ २३ ॥ हे श्रुष्ट रावणके मारनेंके मिमित्तभी यह बाण मैंनें नहीं छो-ड़ा कारणिक इसके छोड़नेंसे बहुतही प्राणियोंका संहार होता है ॥ २४॥ और जोकि उसे शिवजीसे महा घोर उत्तम आयुध शत्रुका नाश करनें हा-रा शूल प्राप्त हुआहै ॥ २५ ॥ वह उसे अपने घरही रखताहै और उसका वारंवार पूजन करताहै और उसे छोड़कर सब दिशा ओंमें आहारके निमि-त्त जाताहै ॥ २६ ॥ उस समय जो कोई युद्धकी इच्छासे उसे बुछा-ता है तौ वह राक्षस घरसे शुछ छाकर उसे भस्म कर देताहै ॥ २७ ॥ हे पुरुषींसह ! तुम जिस समय वह आयुधरहित हो उस समय उसको नगरमें आनेंसे पहले ही तुम आयुध धारण करे नगरके बाहर स्थित रहना ॥२८॥ और उसको भवनमें प्रवेश करनेसे पहलेही उस राक्षसको युद्धके निमित्त बुळाना तौ तुम अवस्य मारसकागे ॥ २९ ॥ इससे अन्य-था करनेमें वह किसी प्रकार नहीं मारा जायगा और जो हमारे कहे वचनके अनुसार करोगे तो अवस्य उसका नाज्ञ हो जायगा ॥ ३० ॥

एतत्तेसर्वमाख्यातंशूलस्यचिषयंयः॥ श्रीमतःशितिकंठस्यकृत्यंहिदुरतिक्रमम्॥३१॥ यह सव शुलका परिहार (निवारण) तुमसे वर्णन किया अन्यथा श्री-मान् शिवजी महाराजका वह शुल किसीके वशका नहीं॥३१॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० उत्तरकांडे त्रिषष्टितमः सर्गः॥ ६३॥

चतुःषष्टितमः सर्गः ॥

एवमुक्ताचकाकुत्स्थंप्रशस्यचपुनःपुनः॥ पुनरेवापरंवाक्यमुवाचरघुनंदनः॥१॥

इस प्रकार शञ्चन्नजीसे कह और वार्ष्वार प्रशंसा कर फिर रघुनाथजी उनसे वोले ॥ १ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ । यह चारसहस्र घोडे दो सहस्र रथ और सो हाथी ॥ २ ॥ और सामग्री वेचनें वाले व्यापारी जिनके पास अनेक प्रकारके द्रव्य हैं वह तथा नट नर्तक भी तुम्हारे साथ जांय ॥ ३ ॥ ह पुरुपसिंह शृहम सैनादिकके व्ययके निमित्त सोनेकी एक छक्ष मुहर भी तुम लेते जाओ ॥ ४॥ और हेवीर नरोत्तम। सैनाको अच्छे वचन बोलने हृष्ट पुष्ट अपने विषय संतुष्ट करनेंके निमित्त मासिक वेत-न देकर संतुष्ट करते रहना ॥ ५ ॥ हे राघव जिस शहरूथानमें प्रसन्न हुये भृत्यु स्थित होनेको समर्थ होते हैं वहां अर्थ स्त्री बंधु भी नहीं स्थित हो सक्ते ॥ ६ ॥ इस कारण प्रसन्नवीरोंवाळी वड़ी सैनाको संग छे जाय और सैनाको गंगाके किनारे स्थापन कर वहां से तुम अकेछे ही धनुष धारण करके मधुवनको जाओ ॥७॥ वह मधुका पुत्र छवणासुर जिसप्र-कारसे तुमको अपनेसे युद्धकरता न जाने इस प्रकारसे तुम निःशंक हो जाओ ॥ ८ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ और किसीके हाथसे उसकी मृत्यु नहीं है परन्तु जिसे वह पहलेसे जान लेता है कि यह मुझ से युद्धको आताहै उसे देखते ही शूलसे मार डालताहै ॥ ९ ॥ हे सौम्या सो आप श्रीष्मऋतुके वीतने पर वर्षाकाल प्राप्त होने पर तुम उस दुष्टको मारना कारण कि वह उसकी मृत्यु का समय हो गा उस समय वह जानेगा कि इस समय कोई मुझसे युद्ध करनें नहीं आवैगा, इसकारण वह श्रूलविनाही विचरे-गा॥ १०॥ तुम्हारी सैनाके लोग महर्षियोंको आगे करके जांय

निस कारणसे कि श्रीष्मके समाप्त होते २ गंगाके पार होनांय ॥ ११ ॥ हे अमितिवकम ! वहां नदींके तीरमें सब सैनाको स्थापन करके फिर तुम धनुष धारण करके आगे चलेनाना ॥ ३२ ॥ जब रघुनाथनीने ऐसा कहा तब श्राष्ट्रजाने महावली सेनामुित्योंको बलाकर ऐसा कहा ॥ ३३ ॥ यह तुम्हारे ठहरनेंके निमित्त दिन नियत कर दियहें वहां तुम बाधा रहिनहों स्थित करना इसमें तुमको कुछ बाधा नहीं होगी ॥ ३४ ॥ इस प्रकारसे उन्हें आज्ञादे और उस महासनाको भेनकर उन्होंने नाय कोश्रत्या मुनित्रा और कैकेयीको प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ रामचंद्रकी प्रदक्षिणा और प्रणामकर तथा लक्ष्मण और भरतनींको हाथ नोड़ प्रणामकर ॥ ३६ ॥ और पुरोहित बिहायनीको दंडवत करके नियमसे रहने हारे शहुओंके ताप देने हारे महावली शहुप्रजी रघुनाथनीकी आज्ञाले और उनकी प्रदक्षिणा कर चले ॥ ३७ ॥

निर्याप्यसेनामथसोग्रतस्तदागजेंद्रवाजि प्रवरोघसंकुलाम् ॥ उपास्यमानःसनरेंद्रपा श्वतःप्रतिप्रयातोरघुवंशवर्धनः ॥ १८॥

गजेन्द्र अस्व आदिकांसे युक्त उस महासनाको तौ उन्होंने आगे भेजा और पिछसे वह रचुवंशके बढ़ानें हारे नरेन्द्र रामचंद्रसे विदा हो आपभी गये॥ १८॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे भा॰चतुःपष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥

पंचपष्टितमः सर्गः ॥

प्रस्थाप्यचवलंसर्वमासमात्रोषितःपथि॥ एकएवाग्रुशञ्जञ्ञोजगामत्वरितंतदा॥१॥

सैनाको स्थापनकर और एक मास अयो ज्यामें विताय श्रुष्ट्रजी श्रीव्रतासे अकेलेही चले ॥ १॥ वह रचुनंदन! वीर दो रात्रि मार्गमें विताय कर वालमीकिलीके पवित्र वासस्थानमें लायकर प्राप्त हुए ॥ २॥ सो श्रुष्ट्रजी महासुनि वालमीकिलीको अभिवादन करके हाथ लोड़ उनसे यह वचन बोले ॥ ३॥ हे भगवन ! में एक वड़े कार्यके निमित्त आया हूं सो एक राष्ट्रि यहां रहा चाहताहूं प्रातःकालही दारुण पश्चिम दिशाको

नाऊंगा ॥ २ ॥ श्राञ्चन्नजीके वचन सुन सुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिनी उन महात्मा महा यशस्वीसे बोळे कि तुम भळे आये ॥५॥ हे सौम्य! यह हमारा आश्रम रघुवंशियोंके कुळके निमित्तहींहै यह आसन, पाद्य,अर्घ्य आप निःशंक हमसे यहण कोजिये ॥ ६ ॥ इस प्रकार महा यशस्त्री शञ्जना फूळ मूळ और भोजनको बहणकर उन्हें भक्षणकर परम तृप्तिको प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ यह फल मूलको भोजनकर महार्पं वाल्मीकिनीसे वोले यह आपके आश्रममें पूर्व और किसके यज्ञकी विभूति दीखतीहै ॥ ८. ॥ यह सुनकर वाल्मीिक वोले सुनो श्राह्मजो जिनका स्थान यह पूर्वकालमें था सो कहताई ॥ ९ ॥ तुम्हारे वंशमें एक पूर्वकालमें सौदास राजाथा उस राजाके एक वीर्य सहनाम महावली अति धर्मवान पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ वालक अवस्थामेंहीं वह सौदास मृगयाके निमित्त गयाः तहां उन महावीरनें दो राक्षसींको फिरते हुए देखा॥ १९ ॥ वे दोनों सिंह कामरूपी बनाये सहसीं मुगोंको भक्षण करते हुएभी सन्तुष्ट नहीं होतेथे ॥ १२॥ जब सौदासने देखा कि इन दोनोंने तो वनको निर्जीवही कर दियाहै तब महाकोधित हो वाणके प्रहारसे एकको मारडाला॥ १३॥ सौदास पुरुषश्रेष्ठने एक राक्षसका संहार करके संताप कोध रहितहो दूसरे राक्षसकोभी मृतकही समझा॥ १८॥ उसके सहायक दूसरे राक्षसने राजाको देखा कि यह हमारी ओरभी देखते हैं तव वह दूसरा राक्षस घोर संताप करके राजासे कहनें लगा॥ १५॥ है पापी जिस कारणिक तुमने विना अपराध मेरे सहायकको मारा है इस कारण इसका, फल तुम्हें अवर्य टूंगा ॥ १६ ॥ यह कह वह राक्षस वहीं अंतर्धा-न हो गया कुछ दिनोंकें उपरान्त राजा सौदासती मृतक हुए और उनके पुत्र मित्रसह राजा हुए॥ १७॥ सो राजा इस आश्रमके निकट अश्रमेघ महायज्ञका अनुष्ठान करने लगे और विश्वष्ठजी उसकी पालना करने ल-गे॥ १८॥ वह यज्ञ बहुतही वर्षीतक रहा और महालक्ष्मी धन धान्यसे युक्त होनेके कारण देव यज्ञकीसमान हुआ ॥ १९॥ यज्ञान्तमें वह राक्ष-स अपना वैर छेनेके छिये राजासे विश्वष्ठका रूप वनकर कहने छगा॥ २०॥ आज तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगया इसकारण शीष्ट्रही हमको समांस भोजन दो इसमें विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ २१ ॥ ब्राह्मणरूपी राक्षसके यह वचन सुनकर राजाने भोजन बनाने में चतुर रसोइयोंसे क-

हा ॥ २२ ॥ हविष्य पवित्र मांस छाकर जिस प्रकार भोजन बहुतही स्वा-दिष्टहो और जिसे भोजनकर गुरुजी परमत्रसन्न हों सो तुम शीन्न विधान करो ॥ २३ ॥ राजांके वचन सुनकर रसोइयें चिकत हो गये कि राजा क्या कहतेहैं; इसी अवसरमें वह राक्षस रसोइयेंका वेषधार राजांक भोजनागा-रमें गया वहां कौश्र छसे मनुष्यका मांस मिलाय तैयार कर वह ॥ २४॥ मनुष्यका मांस लाकर राजाको दिया और कहा यह परम स्वादिष्ट इवि-ष्य आमिष अन्न उपस्थित है ॥ २५॥ हेनरश्रेष्ठ! राजाने अपनी मदयन्ती-पत्नी सहित विश्वाष्ट्रजीको भोजनके निमित्त वह राक्षसके द्वारा लाया हुआ मांस दिया ॥ २६ ॥ विशष्टजीनें देखा कि राजानें हमें मनुष्यका मांस भी-जनको दियाँहै; तब महा क्रोधकर इसप्रकारसे कहनें छुगे ॥ २७ ॥ हे राजन् ! जैसा यह भोजन हमारे भोजनके निमित्त छायाँहै ऐसा भोजन तेरेही खानेंके निमित्त होगा इसमें कुछ संदेह नहीं अर्थात् तू राक्षस होगा ॥ २८॥ यह सुन सौदासने कहा कि इन्होंनें मुझे वृथा ज्ञाप दिया इसका रण क्रोधकर हाथमें जल ले विशेष्ठजीको ज्ञाप देने लगे तब उनकी भा-यींने आनकर निवारण किया कि ॥ २९॥ हे राजन्। भगवानुऋषि विश्वा हमारे प्रभुहैं यह देवतुल्य पुरोहित हैं उनको ज्ञाप देनेकी आप समर्थ नहीं हैं ॥ ३ ॥ यह वचन सुनकर उन महात्मानें तेजवलयुक्त जल जो कोधसे यहण किया था अपने चरणोंपर डाल लिया ॥ ३१ ॥ इससे इन राजाके दोनों चरण काले होगये और उसी दिनसे यह महा यज्ञस्वी सौदास राजा ॥ ३२ ॥ कल्माषपाद राजा इन नामसे विख्यात हुए फिर राजानें स्त्रीसहित वारंवार मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके जो कुछ ब्राह्मणरूपधारी विशिष्ठनें कहा था वह सब निवेदन किया ॥ ३३॥ राजाके वचन सुन और राजाकी करी हुई इस चेष्टाको विचार फिर विशष्टजीने उस पुरुषश्रेष्ठ राजा सौदाससे कहा ॥ ३४ ॥ जो कुछ कि इमनें क्रोधसे यह वचन कहेहें इसे हम मिथ्या तो नहीं करसकते पर तुमको वर देतेहैं कि ॥ ३५ ॥ बारह हर्षके उपरान्त शापका अन्त हो जायगा और हे राजेंद्र! इमारे प्रसादसे राक्षसपनकी करी हुई घटना ओंका तुम्हें स्मरण न ही-गा ॥ ३६॥ हे श्रञ्जन इसप्रकारसे यह राजा शापको भाग अन्तमें फिर राज्यको प्राप्त हो प्रजाको धर्मसे पाछन करने छगे ॥ ३७ ॥

यह उन्हीं कल्माषपाद राजांके यज्ञका सुन्दर स्थानहै जो हमारे आश्रमके समीपहें और जिसकी कथा तुमनें हमसे पूछीहै ॥ ३८॥

तस्यतांपार्थिवेंद्रस्यकथांश्चत्वासुदारुणाम् ॥ विवेशपर्णशालायांमहर्षिमभिवाद्यच ॥ ३९॥

श्रुष्ठा इस प्रकारसे उन महात्मा राजाकी दारूण कथा श्रवण कर महर्षिको प्रणाम कर पर्णशालामें गये॥ ३९॥ इ०श्रीम०वा०आ०उ० पंचषष्टितमःसर्गः॥ ६५॥

षट्षष्टितमः सर्गः ॥ यामेवरात्रिंशत्रुघ्नःपर्णशालांसमाविशत् ॥ तामेवरात्रिंसीतापिप्रसृतादारकद्वयम् ॥ १॥

जिस रात्रिमें शञ्चन्नजी पर्णशालामें ठहरेथे उसी रात्रिमें जानकीके दो बालक उत्पन्न हुए थे ॥ ९ ॥ सो उससमय आधीरातके समय मुनि कुमा-रोंने आनकर वाल्मीकिजीसे जानकीके संतान होनेके ग्रुभ समाचार कहे कि हे भगवन् ! ॥ २॥ उन रामकी भार्यानें दो पुत्र उत्पन्न कियेहैं सो आप बालग्रहके नाज्ञ करनेंहारी उनकी रक्षा कीजिये ॥ ३ ॥ उनके वचन सुनतेही वाल्मीकिजी चले और बालचंद्रमाकी समान कांति-मान् पराकमी ॥ २ ॥ उन दोनों कुमारोंको प्रसन्नतासे जाकर देखा भूत और राक्षसोंका भय दूर करनेंहारी रक्षाकी ॥ ५ ॥ एक मुष्टि कुश लेकर और उसमेंका आधा भाग छव ( जड़ ) छेकर बीचमें से उसे चीरकर कमसे दोनोंकी रक्षा करी जिस्से कोई बालग्रह आदिक वहां प्रवेश न कर स-का ॥ ६ ॥ जो उन दोनों बाळकोमें पूर्व उत्पन्न हुआ और मंत्र पढ़े हुए कुशसे मार्जन किया इस कारण उसका कुश नाम हुआ॥ ७॥ और जो उनमें छोटा हुआ उसकी ठवद्रारा रक्षा करी इस कारण उसका नाम छव हुआ ॥ ८॥ इस कारण वह दोनों यमज कुश छव नामवाछे होकर इन्हीं मेरे रक्ले हुए नामसे विख्यात होंगे ॥ ९ ॥ इसप्रकारसे मुनिरक्षा कर पर्णशालाको गये और उस रक्षाको श्रहण करके वे पापरहित वृद्ध स्त्री जो जानकीजीके निकट थीं सो बड़ी सावधानीसे रक्षा करने लगीं॥१०॥ जिससमय वह वृद्धां उनकी रक्षा करने लगीं तो उन्होंने उनका गोत्र उचा- रण कर रामचंद्र और सीताका पुत्र कहकर रक्षा की ॥ ११ ॥ सो शतु-श्र श्री इस महाआनंदकी वार्ताको आधीरातक समय सुना और अपनी पर्णशालामें जाकर मनमें कहा कि माता भाग्यकी वार्तह जो तुम्हारे पुत्र हुए ॥ १२ ॥ उस समय प्रसन्नताके मारे महात्मा शत्रुञ्गजीको वह वर्षाकालकी श्रावण महीनेंकी रात्रि बड़ी शीन्नतासे व्यतीत होगई ॥१३॥ फिर प्रातःकालके समय वह महावीर प्रातकृत्य करके हाथ जोड़ सुनिसे आज्ञा ले पश्चिमकी ओरको चले ॥ १४॥ वह सात रात्रि मार्गमें विताकर यसुनाके तीर जाय बड़े पुण्यकर्म ऋषियोंके आश्रममें प्राप्त हुए ॥ १५॥ शत्र श्र श्र ॥ १६॥ शत्र श्र ॥ १६॥

> सकांचनाद्यमुनिभिःसमेतैरघुप्रवीरोरज नीतदानीस्॥ कथाप्रकारैर्बहुभिर्महा त्माविरामयामासनरेंद्रसूनुः॥ १७॥

वह नरेन्द्रपुत्र महात्मा शञ्जन्नजी च्यवनादि ऋषियोंके साहित उस समय रात्रिमें अनेक प्रकारकी कथायें अवण कर वह रात्रि विताते हुए॥ १७॥ इ० श्रीम० वा० आ० उ० भा० षट्षष्टितमः सर्गः॥

सप्तषष्टितमः सर्गः॥

अथरात्र्यांप्रवृत्तायांशत्रुन्नोभृगुनंदनम् ॥ पप्रच्छच्यवनंविप्रंठवणस्ययथाबलम् ॥ १ ॥

उस रात्रिमें शत्रुव्रजी भृगुनंदन च्यवन ब्राह्मणसे ठवणासुरके बठकी जिज्ञासा करने ठगे॥ १॥ हे ब्रह्मन् उसके श्रूठका वर्छ कैसाहै और उसने कितनोंका नाश करिद्याहै कौन कौन उस श्रूठसे द्वंद्व युद्ध करनेंको आयथे॥ २॥ उन महात्मा शत्रुव्वज्ञांके यह वचन सुनकर महात्तिक्वी च्यवनजी रच्चनंदनसे बोछे॥ ३॥ हे रच्चनंदन । इसके श्रूठके कर्म तौ अनिमन्तहें, परन्तु जो कथा इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न मांधाता-जीक विषयमें हुई है वह आप मुझसे श्रवण कीजिये॥ ४॥ हे राजन ! पूर्वकालमें यौवनाश्वके पुत्र महावलो मांधाताजी जो त्रिलोकीमें विख्यात्थे वे अयोध्याजीमें वास करतेथे॥ ५॥ वह राजा सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने

to be did not be to be

अधिकारमें करके पुनः स्वर्गलोक जीतनेका उद्योग करते हुए ॥ ६ ॥ जिससमय मांधातानें इन्द्रलोकको जीतनेंका उद्योग किया उससमय इन्द्र और महात्मा देवताओंको वड़ा भय हुआ ॥ ७ ॥ वह राजा इन्द्रके आधीनमें बैठनेंकी और देवताओंसे स्तुति करानेंकी प्रतिज्ञा करके स्व-र्गको चलनें लगे॥८॥इन्द्रजी उनका यह पाप अभिप्राय जानकर सत्वतापूर्वक वाक्य मांधातासे बोले॥ ९ ॥ हे राजन्। पुरुषश्रेष्ठ तुम प्रथम मनुष्यलोककी सब पृथ्वी जब तक अपने वशमें नहीं करलोंगे तव तक देवराज्य प्राप्त नहीं करसके सो सब पृथ्वी वशमें किये विना किसप्रकार देवलोकके राज्यकी इच्छा करतेही ॥ १० ॥ हे वीर। यदि सम्पूर्ण पृथ्वी तुम्हारे वज्ञमें है तौ अपने भृत्य वल वाहन सहित देव लोकका राज्यकी जिये ॥ ११ ॥ इन्द्रके ऐसा कहनेंपर मांधाताजी बोले हे इन्द्र। बताओ पृथ्वीतलमें मेरी आज्ञा कहां नहीं है ॥ १२ ॥ तब सहस्राक्ष इन्द्रजी कहनें लगे मधुवनमें मधुका पुत्र लवणासुर तुम्हारी आज्ञा नहीं मान्ताहै ॥ १३ ॥ यह इन्द्रसे कहा हुआ घोर अप्रिय वचन सुनकर लिजत और नीचेको सुख करके राजा मांघाता कुछभी कहनेको समर्थ न हुए ॥ १४ ॥ और इन्द्रको आमंत्रण करके नीचेको मुख किये वहांसे चले और वे श्रीमान्! फिर नरलोकको चले आये ॥ १५॥ और वह शञ्जतापन हृदयमें क्रोधकर भृत्य और वाहनोंके सहित मधुके पुत्रको वज्ञमें करनेकी इच्छासे आये॥ १६ ॥ और उन पुरुषश्रेष्ठनें छवणा-सुरसे युद्ध करनेकी इच्छासे इसके पास दूत भेजा ॥ १७॥ उस दूतनें जाकर मधुके पुत्र छवणासुरसे बहुतसे दुवचन कहे तब वह क्रोधकर कटु प्रतापी दूतको भक्षण कर गया॥ १८॥ दूतके आनेंमें देरहोनेसे राजा महा क्रोधित होकर चारों ओरसे वाण वृष्टिकर उस राक्षसको मर्दन करने लगे ॥ १९॥ तब उस राक्षसने हँसकर और त्रिशूल हाथमें छेकर उनको सैना सहित मारनेंके निमित्त वह श्रूछ छोड़ों॥ २०॥ वह दीप्यमान त्रिशुल भृत्य वल वाहन सहित राजाको पृथ्वीमें भरम करके फिर लवणामुरके हाथमें आनकर प्राप्त हुआ ॥ २१ ॥ इस प्रकारसे वह बड़े राजा भृत्य वल वाहन सहित नष्ट होगये हे शहुप्रजी शूलका वह अप्रमेय और बड़ा श्रेष्ठहै ॥ २२ ॥ परन्तु आप कल प्रातःकालही

ठवणासुरको मार डालोगे इसमें कुछभी संदेह नहीं जिस समय उसके हाथमें आयुध न होगा उस समय तुम अवश्य उसे जीत सकोगे ॥ २३ ॥ तुम्हारे इस कर्म करनेंपर संसारका कल्याण होय यह दुरात्मा ठवणासुरका सव चरित्र तुमसे वर्णन किया ॥ २४ ॥ हे नरश्रेष्ठ । तिश्रू ठका बढ घोर और प्रमाण रहितहै और हे नृप ! मांधाता राजाका नाश तो अति साहससे धोले में होगया ॥ २५ ॥

त्वंश्वःप्रभातेलवणंमहात्मन्वधिष्यसेनात्र तुसंशयोमे ॥ शूलंविनानिर्गतमामिषा थेंध्रुवोजयस्तेभवितानरेंद्र ॥ २६॥

हे नरेन्द्र! निःसंदेह आप कल प्रातःकाल उस राक्षसको संग्राममें मार डालोगे इसमें संदेह नहीं जिस समय वह शूलके विना आमिष लेनेको यः रसे जायगा उस समय आप उसे अवश्य जीत लेंगे ॥ २६ ॥ इत्यापें श्रीम द्रामायणे वा॰आ॰ड॰सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अष्टषष्टितमः सर्गः॥

कथांकथयतस्तेषांजयंचाकांक्षतांशुभम्॥ व्यतीतारजनीशीघंशत्रुघ्नस्यमहात्मनः॥१॥

ज्य महात्मा श्राष्ट्रभणिसे इस प्रकारसे कथा कहते और जयकी इच्छा करते हुए वार्तामें ही शीव्रतासे रात्रि वीतगई ॥ १ ॥ उज्ज्वल प्रातःकाल होते ही वह राक्षस वीर अपने पुरसे आहार करने के निमित्त निकला।।२॥ उसी समय वीर श्राष्ट्रवाण यमुना नदीको तरकर मधुपुरीके द्वारे धनुष धारण करके स्थित हुए ॥ ३ ॥ तव मध्याह्नके समय वह क्रूरकर्मी राक्षस सहस्रो प्राणियों को अपने उपर लादकर प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ उसने अपने नगरके द्वारे आयुध धारण किये श्राष्ट्रप्रजाको देखा तव राक्षस बोला तुम इस धनुष वाणसे क्या करोगे ॥ ६ ॥ हे नराधम। इस प्रकारके तो आयुध लिये सहस्रों वीरों को मैं रोषसे भक्षण कर गया सो आज तुमभी कालकी प्ररणासे प्राप्त हुएहो ॥ ६ ॥ हे पुरुषाधम । आज मेरा आहार भी योहा हिंहे सो हे दुर्मित । आज तू स्वयंही मेरे मुखमें किस प्रकारसे आकर प्रविष्ट हुआहे ॥ ७ ॥ उसके इस, प्रकारसे कहनेसे और वारंवार इसनेसे

वीर्य सम्पन्न शञ्चन्नजी कोधके मारे आंसु त्यागनें छगे ॥ ८॥ उन महा-त्मा शञ्चमजीके महा कोध होनेंसे उनके शरीरसे तेजम्यी किरणें निक-**छनें छगीं ॥ ९ ॥ और महा क्रोधकर शञ्चन्नजी । निशाचरसे बोले हे दु-**र्बुद्धे में तेरे संग दंद्र युद्ध करनेंकी इच्छा करता हूं ॥ १० ॥ मैं बुद्धिमान रामचंद्रका आता और महाराज दश्रारथजीका प्रत्रहूं और शत्रुओंका मारनें वाला शासुन मेरा नामहै सो तेरे मारने के निमित्त में आयाहूं॥ ११॥ तू मुझ युद्धकी इच्छा करने वालेको दंद युद्ध दे तू सारे प्राणियोंका शहरे इस कारण आज मेरे हाथसे जीता न बचैगा ॥ १२ ॥ श्रञ्जन्नके ऐसा कहने पर वह राक्षस हँसता हुआ नरश्रेष्ठसे बोला हे दुर्मते ! तू आज भाग्यसेही प्राप्त हुआहै ॥ १३ ॥ हे दुर्बुद्धि नराधम मेरी मौसीके भाई रावण राक्ष-सको स्त्रीके निमित्त रामचंद्रने मारडालाहै ॥ १४ ॥ सो उस रावणके कुलक्षयको और उसके मरण को हमनें किसी कारणसे सहन कर लिया; अव तुमनें विश्लेष करके मेरी अवज्ञाही कीहै क्योंकि मेरे सन्मुखही कहते हो ॥ १५ ॥ जो कहो तुममें बछ नहीं है तो सुनो तुम्हारे कुछके प्रथम उत्पन्न हुए मांधाताको इमनें पारडाला तथा उन सरीले और भी बहुत मार डाले इसी कारण उनकी अपेक्षा भविष्य समयवाले तुम इमारे सन्मुख तृणकी समान हो इससें आजतक नहीं माराथा ॥ १६॥ हे दुर्मति। यदि तुम युद्धकी इच्छा करतेही ती मैं तुमकी दंद्र युद्ध दूंगा एक मुहूर्त मात्र तुम स्थित रहो जनतक में अपना आयुध छे आडं॥१७॥ तेरे मारनेको जैसे आयुधकी आवश्यकताहै वैसाही आयुध धारण करूंगा यह वचन सुन जीव्रतासे शृत्रव्रजी बोले अरे तू मुझसे वचके अब कहांजा सक्ताहै ॥ १८ ॥ बुद्धिमानोंको उचितहै जब श्राष्ट्रस्वयंही आनकर स्थित हो जाय तब उसे त्यागना उचित नहीं और जो अपनी हीनबुद्धिसे शबको अवसर देताहै वह मंदबुद्धि प्ररुष कायरोंकीनांई मारा जाताहै॥१९॥

तस्मात्सुदृष्टंकुरुजीवलोकंचरैःशितैस्त्वां विविधेनयामि ॥ यमस्यगेहाभिमुखंहिपा पंरिपुंत्रिलोकस्यचराघवस्य ॥ २०॥

इस कारण अब तू जीवलोकको देखले में तीक्ष्ण बाणोंसे अब तुझको

यमराजके घरका पाहुना करताहूं कारणिक तू बड़ा पापी त्रिलोकी और रघुनाथजीका शञ्जहै ॥ २०॥ इत्यापेश्रीम० वा० आ० उ० भाषाटीकायां अष्टपष्टितमः सर्गः ॥ ६८॥

एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ तच्छुत्वाभाषितंतस्यशत्रुघ्नस्यमहात्मनः ॥ क्रोधमाहारयत्तीव्रतिष्ठतिष्ठेतिचाववीत् ॥१॥

यह महात्मा शञ्चन्नजीके वचन सुन बड़े कोधसे राक्षस कहने लगा खड़े रहो २ ॥ १ ॥ हाथसे हाथ मलकर और दांतोंको कटकटाकर छवणासुर रघुसिंहको एकवारही युद्धके निमित्त बुलाता हुआ ॥ २॥ इस प्रकारसे घोरदर्शन छवणासुरको घोर वाक्य कहते हुए सुनकर देवताओं के ज्ञाञ्जोंको मारने वाले ज्ञाञ्चन्नजी बोले ॥ ३ ॥ जिससमय तुमने और वीरोंको जीताथा उस समय शञ्चन्न नहीं उत्पन्न हुआथा सो आज मेरे बाणासे मृतक होकर तू यमछोकको जायगा ॥ ४ ॥ हे पापी जिसप्रकार रामचंद्रसे मरे हुए रावणको देवताओंने देखाथा इसी प्रकार आज मुझसे निहत हुए तुझको संयाममें ऋषि ब्राह्मण और विद्वान देखेंगे ॥ ५॥ आज मेरे वाणसे विदीर्ण होकर तेरे गिरजाने पर इस पुर और देशमें कुश्ल हो जायगी ॥ ६ ॥ आज वज्रकी समान बाण मेरे हाथोंसे छूटकर तेरे हृदयमें ऐसे प्रवेश करेंगे जैसे कमलमें सूर्यकी किरण प्रवेश कर जाती हैं ॥ ७॥ यह सुनते ही महा क्रोधकर छवणा सुरने एक वृक्षको उलाड़क र श्राञ्चन्नजीकी छातीमें मारा उन्होंने उसके बाणसे सौखंडकर दिये ॥८॥ बळी राक्षसनें अपने वृक्ष प्रहारको व्यर्थ देखकर और बहुतसे वृक्ष उखाड़कर शाचुन्नजीके मारे ॥ ९ ॥ तेजस्वी शाचुन्नजीनेभी बहुतसे वृश्लोंको आता दे खकर नतपर्ववाण चलाय किसीको तीन किसीको चार वाणोंसे छेदन कर डाळा वीर्यवान राच्चन्नजीने ॥ १०॥ फिर राक्षसके उपर बाणोंकी व षों करदी परन्तु वह राक्षस कुछभी व्यथित नहीं हुआ।। ११।। तब वीर्य वान लवणासुरने एक वृक्ष एठाय हास्य करके वीर श्रुष्ट्रव्यक्ति शिरमें मा रा जिस्से वह शिथिल होकर मोहको प्राप्त हुए॥ ५२॥ उस वीरके गिरने पर देवता, ऋषि, गन्धर्व, और अप्सरा ओंमें महा हाहाकार मचगया। १३॥

पृथ्वीमें शञ्जनाको मृतककी समान पड़ा देखकर यद्यपि राक्षसको शूल-लानेका अवसर मिलगया परन्तु वह उन्हें तुच्छ समझकर मंदिरमें शूल हे-ने न गया॥१४॥उन्हें पृथ्वीमें पड़ा देख शुरू छैंनेको न गया और फिर मृतक समझ अपने भक्ष जीवोंको उठानें लगा ॥१५॥ज्ञञ्जजी एक मुहूर्त मात्रमें संज्ञाको प्राप्तहो फिर धनुष धारण कर उठे; तब उस पुरके द्वार परही ऋषि-योंनें उनकी बड़ाईकी ॥ १६ ॥ तब ज्ञाञ्चन्नजीनें उस दिव्य श्रेष्ठ अमोष वा-णको धारण किया जो तेजसे प्रज्वित और दुर्शोदिशाओंको पूर्ण कर रहाथा ॥ १७॥ वह वज्रकीसमान मुखवाला वज्रकी समान वेगवाला, मेच और मंदरकी समान गौरवता युक्त सम्पूर्ण अथियोंसे झुका हुआ कहीं भी संप्राममें न हारनेवाला ॥ १८॥ लाल चंदनसे लिप्त पक्षियोंकी समान पंख-युक्त वह वाण दानवेन्द्र पर्वत और असुरोंको दारुण था ॥ १९ ॥ ऐसे कालामिकी समान प्रलय करनेंको उद्यत हुए उस वाणको देखकर सव प्राणी भयभीत होगये ॥ २० ॥ देवता, गन्धर्व, मुनि, अप्सरादिक सारा जगत् अस्वस्थ होगया और देवतादिक ब्रह्मजीके निकट गये ॥ २१॥ देव देव वरदायक वितामहसे देवता कहनें छगे कि हमको बड़ा भयहै क्या आजही लोकोंका संहार हो जायगा ॥ २२ ॥ लोकपितामह ब्रह्मा उनके यह वचन सुन देवताओं के भय करनेंहारे वचन बोले ॥ २३॥ मधुर वाणीसे कहनें छगे हे सम्पूर्ण देवताओं सुनो संग्राममें छवणासुरके मारनेंके निमित्त शञ्चन्ननें वाण धारण कियाहै ॥ २४ ॥ हे देवताओ तुम सब उसके तेजसे संमूढ़ होगये हो यह छोककर्ता सबसे प्रथम उत्पन्न हुए देव सनातन भगवानने ॥ २५ ॥ कैटभके मारनेंके निमित्त यह महातेज युक्त वाण धनुष निर्माण किया था जिसके कारण तुम भयभीत हुएहो॥२६॥ उन महात्मा देवने उन दोनों दैत्योंके मारनेके निमित्त इस वाणको निर्माण किया था; एक विष्णु भगवानहीं इस महातेजयुक्त वाणको जानतेहैं ॥ २७ ॥ यह वाण साक्षात् विष्णुकी सूर्तिहीहै जाओ उन महा-त्मासे उस राक्षसका मरण देखो ॥ २८ ॥ रामानुज महावीर शञ्जाजी उसको मारडालेंगे, इसप्रकार देवता उन देव देव ब्रह्माजीके वचन श्रवणकर ॥ २९ ॥ जहां शुच्चन्न और छवणासुरका संग्राम हो रहाया तहां आये उस दिन्य वाणको शञ्चन्नके हाथमें ॥ ३० ॥ सब प्राणी उस वाणको

प्रस्य कालमें अग्निकी समान देखते हुए, रघुनंदनने देवताओं से आकाश यक्त देखकर ॥ ३१ ॥ बङ्गाभारी सिहनादकर लवणासुरकी ओर देखा; और उन महात्मा श्रञ्जनें उसको बुलाया ॥ ३२ ॥ लवणासुरभी महा कोधकर फिर युद्ध करनेंको उपस्थित हुआ तब धनुषधारण करनें वालोंमें श्रेष्ठ श्रञ्जनीनें कर्ण पर्यन्त धनुष खेंच ॥ ३३ ॥ उस महा बाणको लवणासुरके हृदयमें मारा वह उसके उरस्थलको भेदकर श्रीष्ठ पातालमें प्रवेश करगया वह देवपूजित बाण शीष्ठ रसातलमें प्रवेश करके फिर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रञ्जकांके पास चला आया ॥ ३४ ॥ शञ्जक्त बाणसे भिन्न हृदयहो वह राक्षस लवणासुर बज्जसे हत हुए पर्वतकी समान पृथ्वीमें गिरा ॥ ३६ ॥ लवणराक्षसके मर जानेंपर वह दिव्य त्रिश्चल सम्पूर्ण देवताओं हे देखते २ शिवजी के पास चला गया ॥ ३७ ॥ रघुवीरनें एकही बाणको छोड़कर त्रिलेकीका भय दूर कर दिया और उत्तम चाप बाण धारणकर ऐसे सुशोभित हुए जैसे अंधकार दूर कर सूर्य शोभित होताहै ॥ ३८ ॥

ततोहिदेवाऋषिपत्रगाश्चपुपूजिरेह्यप्सरस श्चसर्वाः ॥ दिष्ट्याजयोदाशरथेरवा प्रस्त्यकाभयंसपद्वप्रशांतः ॥ ३९ ॥

उस समय सब देवता ऋषि सर्प पत्रग अप्सरा सब कोई श्राच्चप्रकी बड़ाई करनें छगे हे काकुत्स्थ आपनें भाग्यसेही भय त्याग इस राक्षसको मारकर जय पाई और सर्पसमान छवणासुर हत हुआ ॥ ३९ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा॰ आ॰ उ॰ भा॰ एकोन सप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

सप्ततितमः सर्गः॥

हतेतुळवणेदेवाःसेंद्राःसाग्निपुरोगमाः॥ ऊच्चःसुमधुरांवाणींशत्रुघ्नंशत्रुतापनम्॥१॥

लवणासुरके मरनेंपर अग्नि सहित सब देवता शबुओंके तपानेंवाले शबुमजीसे मधुर वाणी बोले ॥ १॥ हे वत्सा भाग्यसेही आपको जय हुई और भाग्यसेही लवणासुर राक्षस मारा गया, हे पुरुषसिंह अब तुम बर माँगो ॥ २ ॥ हे महाभुज! हमारे दर्शन निष्फल नहीं जाते हम सब वर देनेंवाले विजयकी इच्छासे तुम्हारे निकट आयेथे ॥ ३ ॥ नियमित महावाहु शञ्चन्नजी देवताओंके यह वचन सुन शिर झुकाय हाथ जोड़ वोले ॥ ४ ॥ यह देवतोंकी वनाई मनोहर मधुपुरी शाँत्रहो धन जनसे पूर्ण होजाय इसी वरकी इच्छा करतेहैं ॥ ५ ॥ यह वचन सुन देवताओंने प्रसन्न हो शञ्चन्नजीसे तथास्तु कहा और निश्चयही यह शोभायमान पूर्ण शूरसेनदेशसे संयुक्त होगी ॥ ६ ॥ यह कहकर महात्मा देवता स्वर्गको चल्ले गये और महातेजस्वी शास्त्रप्रजीने गंगाक किनारेसे अपनी सैनाको बुलाया ॥ ७ ॥ वह सैना श्चुप्रकी आज्ञा श्रवणकर वहुत शींघतासे आई और श्चुप्रजीनें श्रावण माससे उसका वसाना प्रारंभ किया ॥ ८ ॥ द्वाद्शवर्षसे प्रथमही सम्पूर्ण देश भयरहित हो शूरसेनवंशी राजाओंके रहनेके निमित्त होगया ॥ ९ ॥ सब क्षेत्र धान्ययुक्त हुए इन्द्र समयपर वर्षा करते इस प्रकार शञ्चन्नके पालन करनेंसे मधुपुरी अरोगी और वीरपुरु-पोंसे परिपूर्ण होगई ॥ १०॥ वह अर्धचन्द्राकार पुरी यमुनाके किनारे शोभित हुई, उसमें अनेकों सुन्दर घर गठी वाजार चौराहे दुकान बनी जिसमें चारोंवर्ण अनेक व्यापारी आनंदसे वास करने छगे ॥ ११॥ जैसा कुछ प्रथम ठवणासुरनें उस्में मंदिर शोभित किया था उससे कहीं अ-धिक अनेक प्रकारकी वस्तुओंसे शृज्ज्ञव्यनीनें उसे शोभित किया ॥ १२॥ जिसके चारों ओर उपवन विहारस्थान शोभित थे औरभी अनेक शोभा-के योग्य देवता त्राह्मणोंसे वह पुरी ज्ञोभायमान थी॥ १३॥ अनेक प्रकारकी व्यापारकी वस्तुओंसे शोभित वह पुरी देश देशान्तरसे आये विणकोंसे परम मनोहर हो रहीथी॥ १४॥ भरतके छोटे भाई समृद्धार्थ श्चित्रजी उस पुरीको सब प्रकार अन्न जनसे पूर्ण देखकर परम प्रसन्न हुए इस प्रकार मधुपुरीको वसाकर उनके चित्तमें यह वार्ता आई कि अब चलकर रघुनाथजीके चरणोंका दर्शन करूं कारण कि विनामिले वारह वर्ष वीतगये॥ १५॥ १६॥

ततः सताममर्पुरोपमांपुरीनिवश्यवैविवि

## धजनाभिसंवृताम् ॥ नराधिपोरघुपतिपा ददर्शनेदधेमतिरघुकुळवंशवर्धनः ॥ १७ ॥

तब वह नरश्रेष्ठ रघुकुछके बढानेंवाछे नरराज देवताओंकी पुरीकी समान अनेक जनोंसे अपनी पुरीको पूर्ण देख रघुनाथजीके चरणकमछ देखनेंकी इच्छा करनें छगे ॥ १७॥ इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकांडे सप्ततितमःसर्गः ॥ ७०॥

एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ततोद्वादशमेवर्षेशत्रुघ्नोरामपालिताम् ॥ अयोध्यांचकमेगंतुमल्पभृत्यबलानुगः॥ १॥

तब बारहवें वर्षमें शत्रुघ्नजी थोड़ीसी सेनाको साथ छे रामपाछित अयोध्यामें जानेंकी इच्छाकर चले ॥ १ ॥ तब वह मंत्री आदि मुख्य २ सेनाके छोगोंको छौटाकर एक अच्छे घोड़े जुते रथपर चढ और सौ रथ संग छेकर अयोध्याको चले ॥ २ ॥ महायशस्वी रघुनंदन सात आठ दिनमें वाल्मीकिजीके आश्रममें आनकर ठहरे ॥ ३ ॥ उन पुरुषश्रेष्टनें वाल्मीकिजीके चरण रूपर्शकर पीछे मुनिसे पाद्य अर्घ्य और अतिथ्य यहण किया ॥ ४ ॥ उससमय मुनि वाल्मीकिजीनें महातमा श**ञ्च**प्रजीसे मनोहर सहस्रों कथा वर्णनकी ॥ ५ ॥ और यहभी कहा हे शबुघ्न तुम्ने जो छवणासुरको मारा यह बङ्ग दुष्कर कर्म कियाहै ॥ ६ ॥ हे महाबाही इस बिष्ट छवणासुरने युद्ध करते समय बड़े २ राजाओंको बल और वाहन सहित संहार कर दियाथा ॥ ७ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ तुमनें उस महा पापीको छीलासेही मारडाला तुम्हारे प्रतापसे जगत् ज्ञान्त और निर्भय होगया ॥ ८ ॥ रामचंद्रनें बड़े यत्नसे रावणका विनाज्ञ कियाथा परन्तु तुमनेंभी यह महत्कर्म विनाप्रयत्नके सिद्ध किया ॥ ९ ॥ इस छवणके मारनेंसे तुमपर देवता बड़े प्रसन्न हुए कारणिक यह तुमनें सब जगत और प्राणियोंका प्रिय कार्य सिद्ध कियाहै ॥ ३० ॥ हे राघव! उस समय इन्द्रकी सभामें बैठे बैठे मैंने वह सब युद्ध यथावत देखाथा ॥ ११॥ हे शञ्जञ्जी। मुझेभी तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुईहै इस कारणेमें तुम्हारे

शिरको सुंघता हुं कारणिक मेहको पराकाष्टा यहीँहै॥ १२॥ यह कहकर महा-माते वार्ल्माकिजीने श्रुष्टका शिर मृंघिलया और श्रुष्टव तया उनके सब सेवकोंका अतिथि सत्कार किया ॥ १३ ॥ जब वह नरश्रेष्टभोजनं कर-चुके उस समय किसी स्थानमें गाते हुओंसे रामचंद्रका चरित्र परम मधुर छंदोंमें प्रत्यक्ष अनुभावको समान अवण करने छो ॥ ३४ ॥ उर केंड श्चिरमें मंद्र मच्य तार सुरसे ड्वारण हुए बीणाकी स्यसहित समतास्र गानसे युक्त व्याकरण वृत्त छंद काव्य संगीत शास्त्रके रुक्षणोंसे परिपूर्ण संस्कृत किया ॥ १५ ॥ पूर्व काल्के किये हुए राम चरितक अक्षरोंसे पूर्ण वाक्य और सत्य अर्थयुक्त क्रमानुसार शृञ्जन्नती श्रवण करने लगे ॥ १६ ॥ वह पुरुषासिंह उस गीतको श्रवण करतेही जल पूरित नेत्र और विचेतन हुए एक मुहूर्ततक निश्रेष्ट और वारंवार इवास छेते रहे ॥१७॥ उस गीतिकी पूर्व काल कयाकू वर्तमानकी समान अवण करने लगे और जो ज्ञाञ्चन्नजीके सायोये उन्होंनें भी यह मनोहर गीत अंवणकर ॥ १८॥ ऐसा हमनें रामचरित्र गानेंहारा न देखा ऐसा विचार नीचेको सुसकर छिये और गनिवार्छ गीतिका छुश्रस्तासे दान होगये सेनाके छोग क्या आश्रयहें ऐसा परस्पर कहनें छगे ॥ १९॥ कि यह क्याहें हम कहां हैं कुछ स्वप्न तो नहीं देखतेहैं जो हमनें पूर्वकारुमें देखाया उसे हम फिर इस आश्रममें ॥ २० ॥ श्रवण करते हैं क्या हम इस चरित्रकू स्वप्नमें देख-ते हैं इसप्रकार परमाश्चर्यको प्राप्तहो ज्ञुन्नसे बोले ॥ २९ ॥ हे नरश्रेष्ट ! आप वाल्मीकिजीसे यह अच्छीतरह पूछिये कि यह कर्त्तृक गान है वा और कुछः तव ज्ञुञ्जनी टन सब आश्चर्यको प्राप्त हुए पुरुषोंसे कहने छो।।२२॥ हे सैनिको इम ऐसी वातको सुनिसे नहीं पूछ सक्ते कारण कि इन सुनिके आश्रममें बहुत आश्चर्य हुआ करते हैं॥ २३॥

नतुकौहलायुक्तमन्वेष्टुतंमहाम्रुनिम् ॥ एवतद्राक्यमुक्तातुसैनिकान्रयुनंदनः॥ अभिवाद्यमहर्षितंस्वंनिवेशंययौतदा॥ २४॥

कोतूहरू होनेसे यह वात सुनिराजसे पूछनी राचित नहीं इसप्रकार रघुनंदन सेनाके प्ररुपोंसे कहकर महर्षिको अभिवादन कर अपने निवास स्थानपर आये ॥ २४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे कात्यायन कुमार पं॰ ज्वाला प्रसाद मिश्रकृतभाषानुवादे एकसप्ततितमःसर्गः ॥ ७३ ॥

द्विसप्ततितमः सर्गः॥ तंशयानंनरव्याघ्रंनिद्रानाभ्यागमत्तदा॥ चितयानमनेकार्थरामगीतमनुत्तमम्॥१॥॥

उन नरव्यात्रको ज्ञायन करते उस समय निद्रा नहीं आई कारण कि अनेकार्थ युक्त रामचरित उत्तम गीतमें वह अनेक प्रकारकी चिंता करते रहे ॥ १ ॥ महात्मा शञ्चन्नको वह सधुर वीणाके शब्दोंसेयुक्त गीत श्रवण करते २ शीष्रही रात्रि व्यतीत होगई ॥ २ ॥ उस रात्रिके बीत जानेंपर प्रातःकृत्य कर शुट्टाजी मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीसे हाथ जोड़ बोछे ॥ ३ ॥ हे भगवान अब मेरी इच्छा रघुनंदन रामचंद्रके देखनेकी है इन मुनिके सहित आपकी आज्ञा छेकर जानेकी इच्छा करता हूं ॥ ८ ॥ शत्रुभूदन शत्रुव्नजीके ऐसा कहनेंपर वाल्मीकिजीने हृदयसे लगाय उन्हें विदा कर दिया ॥ ५ ॥ ज्ञाञ्चन्नजीभी मुनिश्रेष्ठको अभिवादन कर और श्रेष्ठरथपर चढ रामचंद्रके दुर्शनकी इच्छा किये शीव्रतासे अयोध्याको चले ॥ ६ ॥ वह श्रीमान् इक्ष्वाकुनंदन महाबाहु कान्तिमा-न रघुनाथजीकी मनोहर पुरीमें पहुँचे ॥ ७ ॥ तब वह पूर्णचंद्रमाकी समान मंत्रियोंके बीचमें बैठे हुए रामचंद्रको देखने छगे जैसे कि देवताओं के बीचमें इन्द्र बैठे होते हैं ॥ ८ ॥ वह सत्यपराक्रम तेजसे दीप्तिमान महात्मा रामचंद्रको अभिवादन कर हाथ जोड़कर कहनें छगे॥९॥ हे महा-राज! जो कुछ आपने आज्ञादीथी वह मैंने सम्पूर्ण प्रतिपादन की है वह पापी छवण मारागया और वहां मैनें पुरी भी वसाई है ॥ १० ॥ हे नृप रघुनंदन अब वहां रहते द्वादशवर्ष आपके विना दर्शन किये बीचगये अब आपके वियोगमें मुझसे रहा नहीं जाता ॥१९॥ हे काकुत्स्थ! अब आप मेरे ऊपर प्रसन्न हूजिये; माताहीन बछड़ेकी समान अब मैं वहां बहुत समयु तक नहीं रह सकता ॥ १२ ॥ श्रुष्ठके यह वचन सुन रघुनाथजी उन्हें हृदय लगाकर बोले हे वीर ! तुम विषाद मत करो क्षत्रियोंको यह वचन